| DMA<br>H <b>iiii</b> iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii | none per per per per per per per per per pe |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 120713                                            | त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी               |
| LBSNAA                                            | Academy of Administration                   |
|                                                   | मसूरी                                       |
|                                                   | MUSSOORIE                                   |
|                                                   | पुस्तकालय                                   |
| }                                                 | LIBRARY                                     |
| ।<br>अवाप्ति संख्या                               | - 120713                                    |
| Accession No.                                     | 14188                                       |
| वर्ग संख्या                                       | H C, L t1                                   |
| Class No                                          | 181.452                                     |
| पुस्तक संख्या                                     | 9                                           |
| Book No                                           | STIMM OMIA                                  |





प्रन्थकार-

# श्री स्वामी श्रोमानन्दजी तीर्थ

प्रकाशक---

-----

त्रार्य साहित्य मंडल लि॰, त्रजमेर<sup>े</sup>

27081967E

आय्ये संवत् १,९७,२९,४९,०४८

द्वितीय संस्करण

१०००

संवत् २००५

सन् १९४८

मूल्य

१२) रुपया

प्रकाशकः— श्रायं साहित्य मग्डल लिमिटेड, श्रजमेर.

> मुद्रकः— बाबू मथुराप्रसाद शिवहरे द्वारा दी फाइन आर्ट प्रिटिंग प्रेस, अजमेर.

# 

# चित्र परम पूंच्यपाद योगिराजजी खामी सियारामजी महाराज

| 8 | प्राग् वक्तव्य                                                  | ••••               | ••••              | ••••         | ••••          | १ से | ११  | तक |
|---|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------|------|-----|----|
|   | <b>পকাহা</b> ক                                                  | ••••               | ••••              | ••••         | ••••          | १    |     |    |
|   | श्रीमान् डाक्टर                                                 | मंगल <b>देव</b> जी | प्रिंसिपल सं      | स्कृत कालेज  | बनारस         | २    |     |    |
|   | स्वामी दिञ्यानन                                                 | दजी संयोज          | क प्रन्थ प्रकाः   | शक-प्रबन्ध-प | <b>ारिषद्</b> |      |     |    |
|   | प्रथम संस्करण                                                   | ••••               |                   |              | ••••          | 3    |     |    |
|   | बा० गंगाप्रसादजी रिटायर्ड चीक जस्टिस टिहरी गढ़वाल तथा भूत पूर्व |                    |                   |              |               |      |     |    |
|   | प्रधान सार्वदेशि                                                |                    |                   |              | ••••          | 8    |     |    |
|   | प्रन्थकार                                                       |                    | ••••              |              |               | ų    |     |    |
|   | चित्र स्वामी त्रो                                               | मानन्दतीर्थ        | ••••              |              | ••••          | ५    |     |    |
|   | ष्ट्राशीर्वाद-पू <b>च्य</b>                                     | गद स्वामी          | श्री सोमतीर्थ     | जी महाराज    | ••••          | ११   |     |    |
|   | चित्र पृज्यपाद स                                                | वामी श्री सं       | ोमतीर्थजी म       | महाराज       | ••••          | ११   |     |    |
| २ | भूमिका रूप षड्दर                                                | नि-समन्वय          |                   |              | ••••          | १ से | १४० | तक |
|   | पहला प्रकर                                                      | Ų                  |                   |              |               |      |     |    |
|   | वेद और दशन                                                      |                    | ••••              | •            |               | १    |     |    |
|   | दूसरा प्रकर                                                     | ण                  |                   |              |               |      |     |    |
|   | मीमांसा श्रीर वेदान                                             | न्त दुर्शन         | ••••              |              | ••••          | 8    |     |    |
|   | ''द्वा सुपर्णा सयुजा                                            |                    | मन्त्र के श्रर्थी | ंको बतलाने   | वाला चित्र    | ३६   |     |    |
|   | तीसरा प्रक                                                      | रण                 |                   |              |               |      |     |    |
|   | न्याय और वैशेषिक                                                | दर्शन              | ••••              | ••••         |               | ४७   |     |    |
| • | चौथा प्रकर                                                      | U                  |                   |              |               |      |     |    |
|   | सांख्य और योग दः                                                | र्शन               | ••••              | ••••         | ••••          | હ    |     |    |
|   | रूपक द्वारा योग वे                                              | हे स्वरूप को       | दिखलाने व         | ाला चित्र    | ••••          | १२६  |     |    |

| Ę | पातब्जलयोगप्रदी     | प                | ••••               | ••••      | •••• | 8   | से ५०५ तक |
|---|---------------------|------------------|--------------------|-----------|------|-----|-----------|
|   | समाधिपाद            | ••••             | ••••               | ••••      | **** | १   |           |
|   | कोशसम्बन्धी चि      | त्र              | •••                |           | •••• | ४७  |           |
|   | श्रोंकार का भाव     | नामय चित्र       | ••••               | ••••      | •••• | ८७  |           |
|   | साधनपाद             |                  | ••••               | ••••      | •••• | १५१ |           |
|   | नौली सम्बन्धी चि    | <b>ন</b> র       | ••••               | ••••      | •••• | २७० |           |
|   | श्रासनों के चित्र   | ••••             |                    | ••••      | •••• | ३१० | से ३१८    |
|   | षट्चकद्योतक चिः     | त्र ( चतुर्थ प्र | <b>ाणायाम</b> पांच | वीं विधि) | •••• | ३३९ |           |
|   | सूत्र ३२ के विशेष   | वक्तव्य का       | परिशिष्ट           | ••••      |      | ३४३ |           |
|   | विभूतिपाद           |                  | ••••               | ••••      | •••• | ३६५ |           |
|   | कैवल्यपाद           | ••••             | ••••               | ••••      | •••• | ४५५ |           |
| 8 | परिशिष्ट            |                  | ••••               |           | •••• | ५०६ | से ५७४तक  |
|   | परिशिष्ट १ मूल सृ   | त्र अनुक्रमग्    | î)                 | ••••      | •••• | ५०६ |           |
|   | परिशिष्ट २ वर्णानु  | क्रम सूत्र सूच   | वी .               | ••••      | •••• | ५१२ |           |
|   | परिशिष्ट ३ शब्दानु  | <b>क्रम</b> र्गा |                    | ••••      | •••• | 486 |           |
|   | परिशिष्ट ४ विषय र   | पूर्ची           |                    |           | •••• | ५३२ |           |
|   | परिशिष्ट ५ शुद्धचड् | गुद्धिपत्र       | ••••               |           | •••• | ५५७ |           |





पुज्य श्री खामीजी महाराज ने योग के यथार्थ रहस्य तथा खरूप को मनुष्यमात्र के हृदयङ्गम करने के लिये "पातञ्जलयोग प्रदीप" नामक पुस्तक लिखी थी उसका प्रथम संस्करण अनेक वर्षों से अप्राप्य हां रहा था। अब उसकी द्वितीयावृत्ति "आर्य-साहित्य मगडल" द्वारा छपकर पाठकों के सन्मख प्रस्तत है। इस बार श्री खामी जी महाराज ने इसमें अनेक विषय बढ़ा दिये हैं श्रीर याग-सम्बंधी श्रांतक चित्रों का समावेश किया है। इससे प्रन्थ प्रथम संस्करण की अपेचा लगभग दुराना हो गया है। इस प्रन्थ में योगदर्शन व्यासभाष्य, भोजवृत्ति श्रौर कहीं कहीं योगवार्त्तिक का भी भाषानुवाद दिया है। योग के अनेक रहस्य योग सम्बंधी विविध प्रन्थों श्रीर खानुभव के श्राधार पर भली प्रकार खोले हैं, जिससे योग में नये प्रवेश करने वाले अनेक भूलों से बच जाते हैं। श्री स्वामीजी ने इसकी 'षड्दर्शन समन्वय' नाम्नी भूमिका में मीमांसा आदि छत्रों दर्शनों का समन्वय बड़े सुन्दररूप से किया है। महिष दयानन्द सरस्वती को छोड़ कर अवीचीन आचार्य तथा विद्वान छुओं दर्शनों में परस्पर विरोध मानते है, किन्तु श्री खामीजी महाराज ने प्रवल प्रमाणीं तथा युक्तियों से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि दरोनों में परस्पर विरोध नहीं है । श्री स्वामीजी महाराज इस प्रयास में पूर्ण सफल हुवे हैं तथा कपिल श्रीर कगाद ऋषि का अनीश्वरवादी न होना; मीमांसा में पशु बलि का निषेध; द्वैत अद्वैत का भेद; सृष्टि उत्पत्ति; बन्ध श्रौर मोत्त; वेदान्त दशेन श्रन्य दर्शनों का खराडन नहीं करता; सांख्य श्रौर योग की एक्यता श्रादि कई विवादास्पद विषयों का विवेचन खामी जी महाराज ने बड़े सुन्दर ढंग से किया है, इसके लिय खामीजी महाराज अत्यन्त धन्यव।द कंपात्र हैं। दुशेनों त्रौर उपनिषदु श्रादि में समन्वय दिखलाने श्रौर योग सम्बन्धी तथा त्रम्य कई आध्यात्मिक रहस्य पूर्ण विषयों को साम्प्रदायिक पत्तपात से रहित होकर अनुभूति, युक्ति, श्रुति, तथा त्र्यार्ष प्रन्थों के त्र्याधार पर खोलते हुए खामीजी ने त्र्यपने खतन्त्र विचारों को प्रकट किया है। श्रतः इन विचारों का उत्तरदायित्व श्रीखामीजी महाराज पर ही समसना चाहिए न कि श्राये साहित्य मराडल पर।

पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने के उद्देश्य से खामीजी के आदेशानुसार यथांचित स्थानों में चित्र भी दिये गये हैं। कुछ आसनों के चित्र ५० भद्रसेनजी के यौगिक व्यायाम संघ के ब्लाकों से लिये गये हैं। जिनके लिये ५० भद्रसेनजी मएडल की ओर से धन्यवाद के पात्र हैं।

# प्राक्कथन

श्रीमान् पं॰ मङ्गलदेव जी शास्त्री, एम॰ ए॰ डी॰ फिल॰ (औक्सन) प्रिन्सिपल संस्कृत कालेज, बनारस, सुपरिन्टेन्डेन्ट ओफ संस्कृत स्टडीज़ यू॰ पी॰ तथा रजिस्ट्रार संस्कृत कालेज परीक्षा युक्तप्रान्त, बनारस।

'योग' शब्द का मौलिक अर्थ क्या है ? यह एक विचारणीय प्रश्न है । तो भी इस में कोई सन्देह नहीं कि 'योग' का अर्थ वास्तव में निषेध परक \* न होकर विधि परक हो है । परन्तु योग सूत्र में ''योगश्चित्त वृत्तिनिरांधः'' इस प्रकार योग का जो प्रारम्भिक वर्णन किया है वह निषेधपरक ही है । इसका कारण प्राथमिक अभ्यासी योग के तात्त्विक खरूप को जो ''खयं तदन्तःकरणेन गृह्यते'' के अनुसार खयं संवेद्य ही है, समक्षने की चमता का न होना ही है।

योग के विषय में ध्यान रखने की दूसरी बात यह है कि वह वास्तव में एक दर्शन नहीं है। वह तो वृत्तियों के रूप में फुलफरी सदश प्रतिच्चण उपवीयमाण जीवनी शक्ति को स्वरूप में क्षिर करके अनर्धभास्वर मणि की तरह स्वयं प्रकाश आत्मा के स्वरूप को 'अनुभव' करने की एक विशिष्ट कला है। इसी कला का विभिन्न दृष्टियों से भगवद्गीता में "समत्वं योग उच्यतं", "यांगः कमसु कौशलम्" इस प्रकार वणेन किया है। पर इस कला का भी दार्शनिक आधार होना चाहिए। इसी दृष्टि से जैसे न्याय (तके) का कला होने पर भी, दर्शनों में समावेश किया जाता है, उसी प्रकार योग की गणना दर्शनों में की गई है।

उपर्युक्त कारणों से योग की ठीक-ठीक व्यारव्या केवल शुष्क पाण्डित्य के सहारे नहीं हो सकती। अतएव योग सूत्रों पर अनेकानेक 'पाण्डित्यपूर्ण, टीकाओं के होने पर भी वास्तविक दृष्ट्या उनका कोई महत्त्व नहीं है। इसके विपरीत 'पात जल योग प्रदीप' का महत्त्व इसी में है कि इसकी रचना एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति ने की है जिन्होंने जीवन की प्रयोगशाला में इस कला का अभ्यास किया है। ऐसी व्याख्या के एक-एक शब्द का महत्त्व होना चाहिए। प्रन्थकत्ती ने अपने अनुभव के आधार पर न केवल सूत्रों की विशद व्याख्या ही लिखी है, किन्तु योग-मागे के यात्री को जिस-जिस बात के जानने की आवश्यकता हो सकती है उस उसको बतलाने का प्रयन्न किया है। दार्शनिक जिज्ञासुओं के लिए दार्शनिक समन्वय की विद्यतापूर्ण व्याख्या भी इस प्रन्थ का एक विशेष महत्त्व है।

मारतवर्ष में श्रत्यन्त प्राचीन काल से ही योग शास्त्र का विकास हुश्रा है। इस लिए विभिन्न शास्त्रीय परम्पराश्रों म योग-विषयक श्रनकानक बहुमृत्य श्रनुभव श्रीर उपयोगी विचार बिखरे पड़े हैं। बिखरे हुए मोती सहश इन विचारों श्रीर श्रनुभवों को भी इस व्याख्या में विवचना पुरःसर यथा स्थान एकत्रित करके प्रन्थकर्त्ता महोदय ने जिज्ञासुश्रों श्रीर साधकों का बड़ा उपकार किया है। इस दितीय संस्करण में व्याख्याकत्तों ने इस व्याख्या को सबेथा सर्वाङ्गपूर्ण बनाने की चेष्टा की है। इसके लिए हम सब को उनका श्राभारी होना चाहिए। श्राशा है जिज्ञासुजन इस दितीय संस्करण का पूर्ण सदुपयोग करेंगे।

<sup>\*</sup> अर्थात् श्रून्यवाद् के सदश योग निषेधपरक नहीं है, घरन् अन्वय ब्यतिरेक के साथ नेति नेति द्वारा परश्रह्म परमात्म स्वरूप को प्राप्त कराता है ॥

#### प्राक् वक्रव्य

श्री स्वामी दिव्यानम्द जी महाराज ( पूर्व बा॰ देवकी नम्दन गुप्त वानप्रस्थी ) ( संयोजक पातञ्जल योगप्रदीप प्रकाशन प्रबन्ध परिषद् )

१९३९ के स्रप्रेल मास में खर्गीय लाला रघुवर दयाल जी मैजिस्ट्रेट की प्रेरणा से श्री खामी स्रोमानन्द जी महाराज, खर्गीय लाला प्यारे लालजी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एएड सेशन जज, ब्रह्मचारी शिवचरण जी नगीना निवासी श्रीर में रामगढ़ जिला नैनीताल गये। वहाँ हम श्री नारायण खामी स्राश्रम में ठहरे। वहाँ के शान्त वातावरण में श्री खामी स्रोमानन्द जी महाराज ने २ बजे स्रपना मौन व्रत खोलने के पश्चात् १ घएटा प्रतिदिन योग दशैन का प्रवचन करना खीकार किया।

प्रवचन समाप्त होने पर लाला रघुवर दयालजी की इच्छा हुई कि जनता की जानकारी के लिए योग दर्शन के सिद्धान्त बहुत संचिप्त रूप में जनता के समन्न रखे जावें। श्रतः उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी श्रीर उस पुस्तक को श्री खामी जी महाराज की श्रोर से छपवाने का विचार प्रकट किया। स्वामीजी ने कहा कि, इसका कुछ लाभ न होगा श्रच्छा तो यह होगा कि पुस्तक पर्याप्त विस्तृत हो। लाला जी की इच्छानुसार खामीजीन एक घरटा प्रति दिन मौन खोलने के पश्चात् लिखवाना शुरू कर दिया। परन्तु ऐसा करने से पूर्व पृज्यपाद गुरुदेव जी श्री १०८ खामी मोमतीर्थ जी महाराज की खीकृति श्रावश्यक समम्भी गई। गुरुदेव जी महाराज का उत्तर श्राया कि भाषाटीकार्ये बहुत हैं। श्रतः इसका कुछ लाभ न होगा। यदि टीका विशेष महत्त्व की हो तो कोई श्रापत्ति नहीं हैं।

स्वामी जी गुरुदेव जी के आदेश अनुसार अपने अनुभव के आधार पर प्रतिदिन एक घएटा लिखाते रहे। ब्रह्मचारी शिवचरण जी व लाला रघुवर दयाल जी लिखते थे। लिखने के पश्चात् दोनों मिला कर भूलों को ठीक कर लेते थे। कुछ दिनों के पश्चात् बाबू गङ्गा प्रसाद जी चीफ जस्टिस भी रियासत टिहरी से रिटायर्ड होकर वहाँ आगये।

पहाड़ से नीचे उतरने पर यह उचित समक्ता गया कि छपवाने से पूर्व गुरुजी महाराज पुस्तक को एक बार सुनलें। स्वास्थ्य अत्यन्त खराब होने पर भी गुरु जी महाराज दिन में अवकाश न मिलने के कारण रात के समय सुनते रहे और अनुभव के आधार पर यथा तथा शोधन कराते रहे।

यह भी उचित समभा गया कि सूत्रों की व्याख्या व्यासभाष्य के श्राधार पर की जावे। श्रीर जनता के लाभ के लिए जहाँ श्रावश्यक हो भोजवृत्ति, विज्ञानभिक्षु के योग-वार्त्तिक तथा वाचरपति मिश्र की टीका भी दी जावे।

कुछ मित्रों के अनुरोध करने पर हिप्रोटिज्म । Hypnotism., मैसमैरिज्ञम, Mesmerism. आदि व उत्तरायण दिन्नणायण आदि की यथा स्थान व्याख्या भी करदी गई और हठयोग की षट् कियायें, तथा प्राणायाम आसन, मुद्रा आदि का विस्तार से वर्णन कर दिया गया जिससे पाठकों को दूसरी पुस्तकों का सहारा दूढ़ना न पड़े। प्रत्येक पाद के अन्त में उपसंहार के रूप में यह बतला दिया गया कि उस में क्या-क्या विषय है।

स्वामी जी महाराज को बहुत सी अनुभूत श्रोषधियें साधुश्रों, महात्माश्रों से प्राप्त हुई थीं तथा उन्होंने ख़र्य श्रनुभव किया था श्रोर कराया था। साधकों के हितार्थ कुछ मित्रों की पूर्ति के लिए काई विशेष प्रयप्त नहीं किया गया। न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग इन चारों दरीनों का मुख्य उद्देश्य प्रकृति के सर्वधा परित्याग पूर्वक शुद्ध अर्थात् परब्रह्म को प्राप्त करना है, न कि अपर ब्रह्म अर्थात् ईश्वर के खराइन में जैसा कि सामान्यतया उन पर दोष आरोपित किया गया है। सांख्य और योग ही दो प्राचीन निष्ठायें हैं और वास्तव में यही प्राचीन वेदान्त फिलासकी है, जिसका श्रुतियों (उपनिषदों) और स्मृतियों में स्थान स्थान पर बर्णान पाया जाता है। गीता तो सांख्य योग का ही मुख्य प्रनथ है। सांख्य और योग के आश्र्यन्तर रूप के अतिरिक्त कार्य त्रेत्र में उनका बाह्य व्यावहारिक रूप कैसा होना चाहिए, इस बात को गीता में विशेषता के साथ स्पष्ट शब्दों में दर्शाया है। उदाहरणाथे, जहाँ ईश्वर समर्पण द्वारा निष्काम कर्म योग बतलाया गया है, वहां योग की निष्ठा है, और जहाँ "गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, आत्मा अकत्तो है" इस भावना द्वारा वह सांख्य निष्ठा है, इसी प्रकार जह जहाँ 'अन्यादेश' अर्थोत् प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष द्वारा परमात्मा की उपासना बतलाई गई है, वह योगकी निष्ठा है और जहाँ 'अहंकारादेश' और 'आत्मादेश' अर्थात् उत्तम पुरुष और आतमा द्वारा परमात्मा की उपासना बतलाई गई है, वह योगकी निष्ठा है और जहाँ 'अहंकारादेश' और 'आत्मादेश' अर्थात् उत्तम पुरुष और आतमा द्वारा परमात्मा का बोध कराया गया है वह सांख्य निष्ठा है, इत्यादि।

जैन श्रीर बौद्ध भारतवर्ष के दो प्रसिद्ध धर्मों के प्रवर्तक श्राचार्य उच्च कोटि के अनुभवी योगी हुये हैं। सांख्य योग के सदश इनका ध्येय भी श्रसम्प्रज्ञात समाधि श्रथीत् शुद्ध पर-ब्रह्म परमात्मा की ही प्राप्ति है। बाह्य स्थूल शब्दों के भ्रमजाल में फंस कर इनके वास्ति कि खरूप को समम्भने में भी बहुत धोखा खाया गया है। ये भी एक प्रकार से हमारे दर्शन समन्वय के श्रन्तर्गत हो सकते हैं। श्रथीत् जैसे जल के सर्वत्र पृथ्वी में व्यापक होते हुए भी पृथ्वी से पृथक् इसके शुद्ध स्वरूप से ही पिपासा की तृप्ति हो सकती है। इसी प्रकार चैतन तत्त्व के सर्वत्र व्यापक होते हुए भी उनका लक्ष्य उसके शुद्ध स्वरूप परमात्मा = पर श्रद्ध को प्राप्त करना है। इससे उसके शबल स्वरूप श्रपर ब्रह्म = ईश्वर का निराकरण् न समम्भना चाहिए, प्रत्युत उन्होंने भी किसी रूप में इस लक्ष्य की प्राप्ति में इसके श्रपर स्वरूप का ही सहारा लिया है। योग किसी स्थान विशेष पर जिसको देश कहा गया है (देशबन्धश्चित्तस्य धारणा) श्रपर ब्रह्म ईश्वर का सहारा लेकर (ईश्वर प्रणिधानाद्वा) त्रिगुणात्मक स्थूल भूत, तन्मात्रों तक सूक्ष्म भृत, श्रहंकार, श्रीर चित्त के श्रावरणों को क्रमशः वितर्क, विचार, श्रानन्द श्रीर श्रस्मतानुगत समाधि द्वारा हुया विवेक ख्याति द्वारा गुणों को सर्वथा पृथक् करके श्रसम्प्रज्ञात समाधि में शुद्ध पर-ब्रह्म परमात्म स्वरूप में श्रविश्वति कराता है। इस सूक्ष्म दृष्टि से उनके मन्तव्य श्रीर साधनों में भी श्रधिक श्रन्तर नहीं प्रतीत होगा।

योगमार्ग में प्रवेश से पूर्व संकीर्ण विचारों के कूपमराडूक न रह कर अभ्यासी गरा हृदय की विशालता की दृष्टि से यह देख सकें कि किस प्रकार वैदिक दर्शन रूपी निदयें विश्वरचिता पिता के अनन्त ज्ञान के अथाह सागर में समावेश करती हैं, इस उद्देश्य से षड दर्शन समन्वय को 'पात अल योग प्रदीप' का भूमिका रूप बनाया गया है।

पिछले संस्करण की अपेदा इस दूसरे संस्करण में षड्दर्शन समन्वय द्विगुणित होगया है, क्योंकि दर्शनों के वास्तविक स्वरूप को विस्तार के साथ दिखलाने तथा नाना प्रकार की प्रचलित शंकाओं के संतोषजनक समाधान करने का इसमें पूरा यह किया गया है।

पातब्जल योग प्रदीप-कई योग के प्रेमी सज्जनों का विशेषकर प्रोफेसर विश्वनाथजी

विद्यालंकार भूतपूर्व उप-श्राचार्य गुरुकुल कांगड़ी का श्राग्रह श्रा कि सूत्रों के भावों तथा कहीं कहीं ज्यास भाष्य को भी श्रिष्ठिक से श्रिष्ठिक खोलने का यत्न किया जाय। सूत्रों की ज्याख्या में विशेष रूप से ज्यास भाष्य श्रीर भोजवृत्ति को जिनका उचित स्थानों में टिप्पण्णि के रूप में भाषार्थ भी उद्घृत किया गया है तथा सामान्य रूप से विज्ञान भिक्षु के योग वात्तिक (जिसके बहुत से सूत्रों का जहां श्रावश्यकता अतीत हुई है टिप्पण्णी में भी भाषार्थ दे दिया गया है, ) वाचस्पति मिश्र के तत्त्व वैद्यार्दा तथा श्रीर बहुत से प्राचीन श्रीर नवीन भाष्यों को दृष्टिगोचर रक्खा गया है, विशेष विचार श्रीर विशेष वक्तव्य में श्रपने स्वतन्त्र विचारों को लेते हुए प्रसंग प्राप्त बहुत से दार्शनिक श्रीर योग सम्बन्धी विषयों तथा उपनिषदों के रहस्यों को खोलने का यत्न किया गया है।

योगदर्शन के दो उच कोटि के भाष्यकार विज्ञानिभक्ष श्रौर वाचस्पित मिश्र के भाष्यों में जहाँ कहीं परस्पर विरोध श्रौर श्रथों में श्रयुक्ति प्रतीत हुई है उसका भी युक्ति श्रौर प्रमाण सिह्त स्पष्टीकरण श्रावश्यक समभा गया है। यथा स० पा० सूत्र ७ सूत्र १९ श्रौर सूत्र ४६ का वि० व०, सा० पा० सूत्र ४ का वि० व०।

साधारण मनुष्य स्थूल शरीर द्वारा कोई विचित्र किया तथा भौतिक जगत् से सम्बन्ध रखने वाले आश्चर्यजनक चमत्कार अथवा बाह्य व्यवहार से सम्बन्धित सिद्धि और विभूति आदि को ही योग का गौरव सममतं हैं, उनकी यह बाह्य दृष्टि हटा कर यह निर्देश कराने के उद्देश्य से कि योग का वास्तिक स्वरूप अन्तर्भुख होना है, समाधापद सूत्र १८ के वि० व० में योग की चार भूमियों—विर्तक, विचार, आनन्द अस्मिता तथा विवेक ख्याति, पर-वैराग्य, असम्प्रज्ञात समाधि और कैवल्य तथा उनके अन्तर्गत चन्द्रलोक (सूक्ष्मलोक), आदित्य लोक (कारण जगत्) क्रम मुक्ति, सद्य मुक्ति और अवतार आदि का भी वर्णन आवश्यक समभा गया है।

समाधि पाद सूत्र ३४ के बि॰ व॰ में सूक्ष्म प्राणों के वर्णन के साथ साथ सूक्ष्म नाड़ियों, खरों, तत्त्वों, चक्रों और कुएडलिनी शक्ति का भी दिग्दर्शन करा देना आवश्यक था। चक्रों के सम्बन्ध में बहुत सी ऐसी बातें जिनका राजयोग से कोई सम्बन्ध नहीं है, श्रीर काल्पनिक हैं केवल तांत्रिक विचारों की जानकारी के उद्देश्य से लिखी गईहें। तांत्रिक प्रन्थ और तांत्रिक सम्प्रदायों के सम्बन्ध में हम किसी प्रकार की विवेचना करना उचित नहीं समभते। निःसन्देह इनमें से कई एक की तो पंच मकार के सम्बन्ध में बड़ी उच्च आध्यात्मिक धारणा है; यथा "पुएयापुएय पशु को ज्ञानखड़ग से मार कर पर-तत्त्व में चित्त लय का नाम 'मांस' भन्नण है, इन्द्रियों का मन से निरोध कर आत्मा में संयोजन करना 'मत्स्य' भोजन है। कुएडलिनी शक्ति को जाप्रत कर सहस्रदलिश्वत शिव के साथ सोमरस उत्पादन का नाम 'मैथुन' है इत्यादि'।

हिन्दुओं में वैष्णव, शैव और शाक्त तीन प्रकार के तांत्रिक प्रन्थ तथा वैष्णव,शैव और शाक्त तीन प्रकार के तांत्रिक सम्प्रदाय हैं। तथा उनके अन्तगेत और बहुत से अवान्तर भेद हैं। जैन और बौड़ों में भी बहुत से तांत्रिक प्रनथ और तांत्रिक सम्प्रदाय हैं। इनके अतिरिक्त और बहुत से स्वतंत्र तांत्रिक सम्प्रदाय और पद्धतियां प्रचित्तत हैं। लगभग सभी तांत्रिक सम्प्रदाय श्रुद्ध परमक्क परमात्म स्वरूप में अविश्वित की अपेता प्राकृतिक शक्तियों की प्राप्ति में विशेष

प्रवृत्ति रखते हैं। राजयोग के अध्यास्म उन्नति चाहने वाले साधकों के लिये उनकी केवले उन्हीं बातों को महरण करना चाहिए जो उनके अपने मुख्य उद्देश्य में सहायक हो सकें।

साधन पाद सूत्र ३० की व्याख्या में जहाँ हमने योगियों तथा साधारण मनुष्यों के लिए व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक तथा श्रन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध से श्रिहिंसा, सत्य, श्रादि यमों का श्रादर्श बतलाया है वहां सूत्र ३१ के विशेष बक्तव्य में राष्ट्रपतियों के लिए जिनके ऊपर सारे राष्ट्र श्रथवा मनुष्य समाज का उत्तरदायित्व होता है, उनके लिए इसका क्या खरूप होना चाहिए, इसका महाभारत श्रादि के कई उदाहरणों के साथ दर्शाया है, तथा श्री कृष्णर्जी महाराज न राष्ट्र के रक्तणार्थ कर्ण पर्व में जो सूक्ष्म दृष्टता का उपदृश दिया है इसका मा उद्गृत कर ाद्या है।

साधन पाद सूत्र १७, २६, २९ की टिप्पिएयों में वैदिक दर्शनों के चार प्रतिपाद्य विषयों का बोद्ध दर्शन के चार आये सत्यों के साथ, योग दर्शन के आष्टांग योग का बौद्ध दर्शन के आष्टांगिक भागे के साथ तथा याग के पांच यमों का बौद्ध दर्शन के पंच शील के साथ समन्वय दिखलात हुए बौद्ध धमें क इन विषयों पर यथोचित प्रकाश डाला गया है।

आध्यात्मिक विषय सं भौतिक शरीर का क्या सम्बन्ध ? ऐसे विचार योग मार्ग में कोई स्थान नहीं रख सकत । आध्यात्मिक उन्नति में शरीर ही सबसे प्रथम श्रीर मुख्य साधन है। बिना खर्स, खच्छ और निम्ल शरीर के योग मार्ग की प्रथम सीढी पर भी पग धरना दुर्गम है। श्रत: शरीर के खच्छ, शुद्ध, निमेल श्रीर नीरोग रखने के चार उपाय सा० पा० सूत्र ३२ के वि० व० में विस्तार पूर्वक बतलाय हैं (१) हठ योग की घट कियाएँ (२) प्राकृतिक चिकित्सा (३) सम्माहन त्रोर संकल्प शक्ति । उपयुक्त तीनों साधन तभी तक काम दे सकत हैं जब तक कि शरीर और मन इनके करने के योग्य खत्थ अवस्था में हों। किन्तु किसी ऐसी व्याधि श्रादि पीड़ा की उपिंशति में जब शारीरिक श्रथवा मानिसक शक्तियें इन क्रियाओं के करने में सबंधा असमधे हों जायें तब श्रीपधियों का ही सहारा लेना पडता है। इस मार्ग में प्रवेश करने वाले लगभग ९० प्रतिशत किसी न किसी प्रकार की व्याधि लिये हुए शरीर से त्राखस्य त्रावस्था में ही देखे जाते हैं, उनके लिए सबसे प्रथम कार्य उन व्याधियों को निवृत्त श्रथवा शिथिल करना होता है। प्राचीन समय में जंगलों श्रीर पहाड़ों में रहने वाले योगी-जनों के लिए वहाँ से प्राप्त होने वाली जड़ी बूटी, अर्दियों का ज्ञान रखना आवश्यक होता था, जिससे त्रावश्यकतानुसार उनको काम में लाया जाता था। किन्तु इस समय न तो ऐसे स्थान त्रासानी से उपयुक्त हो सकते हैं और न वहाँ की कठिनाइयों को सहन करने के योग्य शरीर रहे हैं। आधुनिक काल में श्रीषांधयों में भी नाना प्रकार के श्रान्वेषण किये गये हैं श्रीर उत्तम से उत्तम श्रीषियं हर स्थान पर उपलब्ध हो सकती हैं, इसलिए हमने ऐसी श्रीषधियां जिनको हमने श्रनुभवी संन्यासियां, महात्माश्रों, डाक्टरों श्रीर वैद्यों से श्रप्त किया है तथा जिनको हमने खयं अनुभव किया है अथवा कराया है उपायरूप ( ४ ) में लेख बद्ध कर दिया है। जिससे साधक अथवा पथ दर्शक किसी योग्य वैद्य तथा डाक्टर की अनुपश्चिति में आवश्यकतानुसार काम में ला सके। रोग तथा व्याधि एक प्रकार से पाप रूप है और श्रीपधि प्रायश्चित्त रूप, पूर्ण सावधानी पूर्वक यत्न होना चाहिए कि यह पाप निकट न श्रासके किन्तु उसकी उपिश्वित में प्रायश्चित्त रूप श्रीषिध से बचने के लिए नाना प्रकार की युक्तियों को दृढ़ना बुद्धिमत्ता नहीं है। इन चार उपायों में से श्रीषधियों को साधनपाद के श्रन्त में परिशिष्ट भाग में दे दिया गया है।

सा० पा० सूत्र ४० की व्याख्या में जहां हमने भ्यान पर बैठने के लिये कई उपयोगी आसनों और नियमों का वर्णन किया है वहाँ विशेष अक्तव्य में भ्यान के उपयोगी स्थान आदि को बतला कर सब प्रकार के बन्धां, मुद्राओं और आसनों तथा गुफा में लम्बे समय तक बैठने के नियमों आदि का वर्णन कर देना भी उचित सममा है, क्योंकि इनकी न कंवल शरीर को खस्य और नीरांग रखने में उपयोगिता है वरन् वे नाड़ीशोधन और प्राण् के उत्थान में भी अत्यन्त सहायक होते हैं।

सा० पा० सूत्र ४९ की व्याख्या में प्राणायाम का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात् उसके विशेष वक्तव्य में हठयोग की पुस्तकों के आठों प्रकार के प्राणायाम तथा उनके अन्तर्गत और बहुत सी प्राणायाम की विधियों को भी दिखलाया गया है।

सिद्धियों, विभूतियों श्रौर चमत्कारों श्रादि के सम्बन्ध में प्रचलित श्रन्ध विश्वास श्रौर भ्रान्त ज्ञान हटाने के उद्देश्य से वि० पा० सूत्र ६ के विशेष वक्तव्य में संयम के वास्तविक स्वरूप तथा उसके सदुपयोग श्रौर दुरुपयोग पर पूरी विवेचना की गई है।

विभूति पाद सूत्र २६ के पिछले संस्करण में टिप्पणी में व्यास भाष्य का केवल काब्दार्थ ही दिया गया था, उसके सम्बन्ध में अपने विचारों को सुरिचत रक्खा गया था। कई महानुभावों के आमह से इस संस्करण में उसका स्पष्टीकरण कर दिया गया है।

विभूति पाद सूत्र ३९ में उत्क्रान्ति शब्द को लेते हुए विशेष वक्तव्य में देवयान पितृ-यान क्रममुक्ति, सद्यमुक्ति अवतार श्रादि गूढ़ विषयों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता सममी गई है।

कैवल्य पाद सूत्र ३४ के भोजवृत्ति में योग के साथ सब दशेनों का समन्वय दिख-लाया है। किसी को उसके द्वारा अन्य दशेनों के खएडन की शंका न होने पाबे इस हेतु उसका स्पष्टीकरण भी उचित समभा गया है।

सूत्रों के विशेष विचार और विशेष वक्तव्य अवश्य पढ़ने चाहिये उनमें पाठकगण बहुत सी उपयोगी और जानने योग्य बातों को पायेंगे । सूत्रों की व्याख्या में व्यास भाष्य भोजवृत्ति और योग वार्त्तिक आदि की सभी मुख्य बातें आगई हैं। टिप्पिएयों में उनका भाषानुवाद केवल विशेष जानकारी के उद्देश्य से किया गया है। योग वार्त्तिक जो किश्चित् बड़ा और गूढ़ विषयक है केवल उच श्रेणियों के पाठकों के लिये है। इन टिप्पिएयों को यदि चाहें तो खेच्छानुसार छोड़ सकते हैं।

बहुत सी उपयोगी आवश्यक और जानने योग्य बातों के बढ़ा देने से वर्त्तमान प्रन्थ पिछले संस्करण की अपेक्षा लगभग दुगना हो गया है।

इस प्रकार जहाँ इस पात जल प्रदीप में लगभग सभी आवश्यक विषयों का संकलन किया गया है और केवल इस एक पुस्तक को रखते हुए अन्य बहुत सी पुस्तकों की आवश्यकता नहीं रहती है, वहाँ बहुत से सत्संगियों तथा अन्य कई प्रेमी सज्जनों के विचारों को दृष्टि में रखते हुए षड्दर्शन समन्वय, विशेष विचार और टिप्पियों आदि को छोड़ कर पात जल योग प्रदीप के केवल सूत्र, शब्दार्थ अन्वयार्थ और व्याख्या को कुछ उचित परिवर्तन के साथ

र्एक छोटी पुस्तक के रूप में लघु-पात अल योग प्रदीप के नाम से अलग निकाल ने का यह किया गया है, जिससे वे योगप्रेमी सज्जन जो पात अल योग प्रदीप को संनिप्त रूप में देखना चाहते हैं इससे लाभ उठा सकें तथा वह दैनिक पाठ आदि में भी उपयोगी हो सके।

सारा ही मनुष्य जीवन योग के अन्तर्गत है। इस लिए मनुष्य जीवन से संबन्ध रखने वाले सारं विषयों को यथोचित स्थान में दशीया गया है। मनुष्यों की प्रकृतियाँ और हिचयाँ भिन्न-भिन्न हैं। यह असम्भव है कि सारी बातें सब मनुष्यों को सन्तुष्ट कर सकें। अतः पाठक महानुभावों से निवेदन है कि नाना प्रकार के विचार रूपी पुष्पों की इस प्रन्थ रूपी वाटिका में से अपने हिचकर पुष्पों की सुगन्ध को प्रहण् करलें। जो उनके दृष्टिकोंण से अनावश्यक अथवा दोषयुक्त प्रतीत हों उनके प्रति उपेत्ता वृत्ति द्वारा अपने उदार भावों का परिचय हैं।

सारे ही विषयों को खतन्त्र विचारों के साथ युक्ति, श्रनुभूति श्रौर श्रुति के श्राधार पर निष्पच्च भाव से उनके सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में दशोने का यन्न किया गया है। श्राशा है पाठक गण साम्प्रदायिक पच्चपात तथा मतमतान्तरों की संकीर्णता की क्षुद्रता से परे होकर हृद्य की विशालता में प्रत्येक विषय पर श्रपनी खच्छ, निर्मल श्रौर सान्त्विक बुद्धि से विवेक पूर्ण विचार करके वास्तविक लाभ उठाएंगें।

जो महानुभाव इस प्रन्थ में किसी प्रकार की श्रुटियों और भूलों के बतलाने, किसी स्थान पर न्यूनाधिक, वा परिवर्तन करने अथवा अपने विशेष विचारों के प्रकट करने की कृपा करेंगे, उनका बड़े आदर, सम्मान और धन्यवाद के साथ स्वागत किया जावेगा तथा इसके तीसरे संस्करण में उनके सम्बन्ध में पूरा विचार किया जावेगा।

पाठकों के सुभीते के लिए प्रन्थ के अन्त में पाँच पिशिष्ट दिये गये हैं। पिशिष्ट (१) में सांख्य और योग दर्शन के मूल सूत्र, (२) में वर्णानुकमसूत्रसूची, (३) में शब्दानुकमस्मी, (४) में विषयसूची और (५) में शुद्धाशुद्धि पन्न है। आशा की गई थी कि इस दूसरे संस्करण में अशुद्धियां न होने पायेंगी, किन्तु प्रेस वालों के प्रयत्न करने पर भी बहुत सी अशुद्धियां रह गई हैं और एक लम्बा शुद्धाशुद्धि पत्र लगाना पड़ा है। पाठकगण कृपया पढ़ने से पूर्वे अशुद्धियों को ठीक करलें अथवा कम से कम जिन पृष्ठों को पढ़ें उनका शुद्धाशुद्धि पत्र पढ़ने से पूर्वे देख लें।

अन्त में जिन महानुभावों ने इस प्रन्थ के तैयार कराने और प्रकाशन कराने में किसी प्रकार की भी सहायता दी है उनका धन्यवाद तथा जिन प्राचीन ऋषियों और वर्त्तमान समय के महापुरुषों और विद्वानों के उच्च, पवित्र और रहस्य पृशी विचारों से इस प्रन्थ को सुशोभित किया गया है और उपयोगी बनाया गया है उनके प्रति कृतज्ञता का प्रगट कर देना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है।

भोम् सीर्थ



पूज्यपाद योगिराज श्री १०८ श्रीयुत स्वामी सोमतीर्थे जी महाराज

# पूज्यपाद योगिराज श्री १०८ श्रीयुत स्वामी सोमतीर्थ जी महाराज

का

# आशीर्वाद

--

क्रेशान्धकारनाशाय मुमुत्तूणां विमुक्तये। तत्त्वज्ञानप्रदानाय त्रमो योगप्रदीपकः॥ (भूयात्)

क्षेशरूपी श्रन्धकार को नाश करने के लिये तथा मुमुक्कुजनों की मुक्ति के लिये श्रीर तत्त्वों का ज्ञान प्रदान करने के लिये पातश्वल योगप्रदीप समर्थ हो।

# पातञ्जल योग प्रदीप

# षड्दर्शन समन्वय

# भूमिका

# पाहिला प्रकरगा

#### वेद

वेद ईश्वरीय ज्ञान है जिसका प्रादुर्भाव ऋषियों पर सृष्टि के आरम्भ में समाधि द्वारा होता है।

- १. मृल वेद मनत्र इन मन्त्रों की चार संहितायें है जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद स्वीर स्थर्थवेद कहलाती हैं।
- २. ब्राह्मण ब्रन्थ—इन में अधिकतर मूल वेदों में बतलाये हुए धर्म अर्थात् यज्ञादि कर्मी तथा विधि निषेध की विस्तृत व्याख्या और व्यवस्था है। 'ब्राह्मण'नामकरण का कारण यह है कि इनका प्रधान विषय ब्रह्मन् (बृहु वर्धने, बढ़ने वाला अर्थात् वितान यज्ञ) है। इनमें से चार प्रसिद्ध हैं ऐतरेय ऋग् का, शतपथ यज्ज का, ताएड्यब्राह्मण सामवेद का और गोपथ अथर्व का। ब्राह्मण प्रन्थों में कुछ छांश ऐसा भी सिम्मिश्रित होगया है जो मूल वेदमंत्रों के आशय के विषरीत जाता है।
- ३. उपनिषद् उपनिषद् का मुख्य अर्थ ब्रह्मविद्या है और यहाँ ब्रह्मविद्या-प्रतिपादक मन्थ विशेष के हैं। इसमें अधिकतर वेदों में बताये हुए आध्यात्मिक विचारों को सममाया गया है। इन्हीं को वेदान्त कहते हैं। इनमें मुख्य ग्यारह हैं ईश, केन, कठ, प्रभ्न, मुग्डक, माग्रह्मव्य, तैतिरीय, ऐतरेय, श्वेताश्वेतर, छान्दोग्य, और बृहदारण्यक।

### दर्शन

वेदों में बतलाये हुए ज्ञान की मीमांसा दर्शनशास्त्रों में मुनियों द्वारा सूत्ररूप से की गयी है। दर्शन शब्द का अर्थ है 'हश्यते अनेन इति दर्शनम्' जिसके द्वारा देखा जावे अर्थात् वस्तु का सत्यभूत तात्त्विक स्वरूप जाना जावे।

# "प्राणिपात्र की दुःखनिवृत्ति की स्रोर पवृत्ति"

छोटे से छोटे कीट से लेकर बड़े से बड़े सम्राट् तक प्रतिच्या तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, श्राधिदैविक श्रोर श्राधिभौतिक दुःखों में से किसी न किसी दुःख की निवृत्ति का ही यत्न करते रहते हैं। फिर भी दुःखों से छुटकारा नहीं मिलता। मृगतृष्णा के सदश जिन विषयों के पीछ मनुष्य सुख समभकर दौड़ता है, प्राप्त होने पर, वे दुःख ही सिद्ध होते हैं। इसलिये तत्त्वदर्शी के लिये निम्न चार प्रश्न उपस्थित होते हैं:—

# दर्शनों के चार प्रतिपाद्य विषय

- हेय—दुःख का वास्तविक स्वरूप क्या है जो 'हेय' त्र्यर्थात् त्याज्य है ?।
- २. हेय हेतु—दुःख कहाँ से उत्पन्न होता है, इसका वास्तविक कारण क्या है, जो 'हेय' ऋर्थात् त्याज्य दुःख का वास्तविक 'हेतु' है ?।
  - ३. हान—दुःख का नितान्त अभाव क्या है, अर्थात् 'हान' किस अवस्था का नाम है ?।
  - ४. हानापाय-नितान्त दुःखनिवृत्ति का साधन त्रथात् 'हानोपाय' क्या है ? ।

# तीन मुख्य तत्त्र

इन प्रश्नों पर विचार करते हुए तीन बातें स्त्रीर उपस्थित होती हैं:--

- १. चेतनतन्तः ग्रात्मा, पुरुष (जीव)—दुःख किसको होता है ?, जिसको दुःख होता है उसका वास्तिवक स्वरूप क्या है ?, यदि उसका दुःख स्वाभाविक धर्म होता तो वह उससे बचने का प्रयत्न ही न करता। इससे प्रतीत होता है कि वह कोई ऐसा तत्त्व है जिसका दुःख श्रीर जड़ता स्वाभाविक धर्म नहीं है। वह चेतनतत्त्व है। इस चेतन—श्रात्मा (पुरुष) के पूर्ण ज्ञान से तीसरा प्रश्न 'हान' सुलक्ष जाता है। श्रर्थात् श्रात्मा के यथार्थ रूप के साज्ञात्कार, 'स्वरूपस्थिति' से दुःख का नितान्त श्रभाव हो जाता है।
- २. जड़तस्य : प्रकृति—इस चेतनतत्त्व से भिन्न, इसके विपरीत, किसी और तत्त्व के मानने की भी आवश्यकता होती है, जिसका धमें दु:ख है, जहाँ से दु:ख की उत्पत्ति होती है और जो इस चेतनतत्त्व से विपरीत धमें वाला है। वह जड़तत्त्व है, जिसको प्रकृति, माया आदि कहते हैं। इसके यथार्थ रूप को समक्त लेने से पहला और दूसरा दोनों प्रश्न सुलक्त जाते हैं। अर्थात् दु:ख इसी जड़तत्त्व का स्वाभाविक गुगा है, न कि आत्मा का। जड़ और चेतनतत्त्व में आसित्त तथा अविवेकपूर्ण संयोग ही 'हेय' अर्थात् त्याज्य दु:ख का वास्तविक स्वरूप है। और चेतन तथा जड़तत्त्व का अविवेक अर्थात् मिथ्या ज्ञान या अविद्या 'हेय हेतु' अर्थात् त्याज्य दु:ख का कारण है। चेतन और जड़तत्त्व का विवेकपूर्ण ज्ञान 'हानोपाय' दु:ख-निवृत्ति का मुख्य साधन है।
- 3. चेतनतत्त्व : परमात्मा, पुरुष विशेष ( ईश्वर, ब्रह्म )— इन दोनों चेतन और जड़तत्त्वों के सानने के साथ एक तीसरे तत्त्व को भी मानना आवश्यक हो जाता है, जो पहले

चेतनतत्त्व के सर्वाश अनुकूल हो और दूसरे जड़तत्त्व के विपरीत हो, अर्थात् जिसमें पूर्ण ज्ञान हो, जो सर्वज्ञ हो, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान् हो, जिसमें दुःख, जड़ता और अज्ञान का नितान्त अभाव हो, जहाँ तक आत्मा का पहुंचना आत्मा का अन्तिम ध्येय है, जो ज्ञान का पूर्ण भएडार हो, जहाँ से ज्ञान पाकर आत्मा जड़-चेतन का विवेक प्राप्त कर सके और अविद्या के बन्धनों को तोड़कर 'हेय' दुःख से सर्वाश मुक्ति पा सके। इस तर्क के द्वारा हमें तीसरं और चौथे दोनों प्रओं का उत्तर मिल जाता है, अथात् यही 'हान' है और 'हानोपाय' मा हो सकता है।

# षड् दर्शन

इन चारों रहस्यपूर्ण प्रश्नों के समभाने के लिये 'दर्शन शास्त्रों' में इन तीनों तत्त्वों की छोटे छोटे छोर सरल सूत्रों में युक्तियुक्त वर्णन किया गया है। इन दर्शनशास्त्रों में 'षड दर्शन'—छ: दर्शन - मुख्य हैं। १. मीमांसा, २. वेदान्त, ३. न्याय, ४. वैशेषिक, ५. सांख्य छोर ६. योग। ये षड्दर्शन वेदों के उपाङ्ग कहलाते हैं।

- शिक्षा—जिसका उपयोग वैदिकवर्णों, स्वरों और मात्राओं के बोध कराने में होता है।
- २. करु र जो आश्वलायन, आपस्तम्ब, बोधायन और कात्यायन आदि ऋषियों के बनाये औत सूत्र हैं, जिनमें योग के प्रयोग, मन्त्रों के विनियोग की विधि है।
- इयाकरण जो प्रकृति स्रौर प्रत्यय स्त्रादि के उपदेश से पद के स्वरूप स्त्रौर उसके स्त्रर्थ का निश्चय करने के उपयोगी हैं।
- ४. निरुक्त—जो पदविभाग, मन्त्र का श्रर्थ, श्रौर देवता के निरूपण द्वारा एक-एक पद के सम्भावित श्रौर श्रवयवार्थ का निश्चय करता है।
- ५. छुन्द्—जो लौकिक और वैदिक पादों की श्रचर संख्या को नियमित करने, पाद, यति, और विराम श्रादि की व्यवस्था करने में उपयोगी है।
- ज्योतिष—जो यज्ञादि श्रनुष्ठान के काल विशेष की व्यवस्था करता है।

ये वेदों के अङ्ग कहलाते हैं। अर्थात् इनके द्वारा वेदमन्त्रों के अर्थी का यथार्थ बांध प्राः होता है।



# दूसरा प्रकरशा

# पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा अर्थात मीमांसा और वेदान्त दर्शन

कर्मकारड—वेद मन्त्रों में बतलाई हुई, -कत्तंच्य-कर्मी अर्थात् इष्ट और पूर्त्त कर्मी की, -शिक्ता का नाम कर्मकाराड है। इष्ट वे कर्म हैं जिनकी विधि मन्त्रों में दीगई हो, जैसे यज्ञादि। श्रीर पूर्त्त वे सामाजिक कर्म हैं जिनकी आज्ञा वेद में हो किन्तु विधि लौकिक हो, जैसे पाठशाला, कूप, विद्यालय, अनाथालय आदि बनवाना इत्यादि। इन दोनों कर्मी के तीन श्रवान्तर भेद हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, और काम्य कर्म।

- नित्यकर्म—जो नित्य करने योग्य हैं, जैसे पंचमहायज्ञ त्रादि ।
- नैमित्तिक—वे कर्म हैं जो किसी निमित्त के होने पर किये जावें, जैसे पुत्र का जन्म होने पर जातकर्म संस्कार।
- काम्यकर्म—जो किसी लौकिक अथवा पारलौकिक कामना से किये जावें।
   इनके अतिरिक्त कर्मों के दो और भेद हैं, निषिद्धकर्म और प्रायक्षित्तकर्म।
- (क) निषिद्धकर्म-जिनके करने का शास्त्रों में निषध हो।
- (ख) प्रायश्चित्तकर्म-- जो विहित कमें के न करने, अथवा विधि विरुद्ध के करने, वा वर्जित कर्म करने से अन्तःकरण पर मिलन संस्कार पड़ जाते हैं उनके धोने के लिये किये जावें।

उपासनाकाएड — वेद मन्त्रों में बतलाई हुई लवलीनता अर्थान् मनकी वृश्चियों को सब श्रोर से हटाकर केवल एक लक्ष्य पर ठहराने की शिज्ञा का नाम उपासना है।

ज्ञानकाएड — इसी प्रकार वेद मन्त्रों में जहां-जहां आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है उसको ज्ञानकाएड कहते हैं। मन्त्रों के कमेकाएड का विस्तारपूर्वक वर्णन मुख्य- स्या ब्राह्मए प्रन्थों में, ज्ञानकाएड का आरएयकों तथा उपनिषदों में, और उपासनाकाएड का दोनों में किया गया है।

मीमांसा—इन तीनों काएडों के वैदार्थ विषयक विचार को मीमांसा कहते हैं। मीमांसा इाब्द "मान ज्ञाने" से जिज्ञासा ऋथे में 'मान जिज्ञासायाम्' वार्तिक की सहायता से निष्पन्न होता है। मीमांसा के दो भेद हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा।

पूर्व मीमांसा में कर्मकाएड श्रौर उत्तर मीमांसा में ज्ञानकाएड पर विचार किया गया है।

उपासना दोनों में सिम्मिलित है। इस प्रकार ये दोनों दर्शन वास्तव में एक ही प्रन्थ के दो भाग कहे जा सकते हैं। पूर्व मीमांसा श्री ज्यासदेवजी के शिष्य जैमिनि मुनि ने प्रवृत्ति-मार्गी गृहस्थियों तथा कर्म काण्डियों के लिये बनाई है। उसका प्रसिद्ध नाम मीमांसा दर्शन है। इसको जैमिनि दर्शन भी कहते हैं। इसके बारह ऋष्याय हैं जो मुख्यतया कर्मकाण्ड से सम्बन्ध रखते हैं। उत्तर मीमांसा निवृत्ति मार्ग वाले झानियों तथा संन्यासियों के लिये श्री ज्यास महाराज ने स्वयं रचा है। वेदों के कमे-काण्ड प्रतिपादक वाक्यों में जो विरोध प्रतीत होता है, केवल उसके वास्तविक ऋविरोध को दिखलान के लिये पूर्व मीमांसा की, ऋौर वेद के झानकाण्ड में समन्वयसाधन ऋौर ऋविरोध की स्थापना के लिये उत्तर मीमांसा की रचना की गई है। इस कारण इन दोनों दर्शनों में शब्द प्रमाण को ही प्रधानता दी गई है। यह दोनों दर्शनकार लगभग समकालीन हुए हैं। इस लिये श्री जैमिन का भी बही समय लेना चाहिये जो उत्तर मीमांसा के प्रकरण में श्री ज्यासदेव जी महाराज का बतलाया जावेगा।

# पूर्व मीमांसा

मीमांसा का प्रथम मृत्र है "श्रथातो धर्मजिज्ञास।" अर्थात् अब धर्म की जिज्ञास। करते हैं।

मीमांसा के अनुसार धर्म की व्याख्या वेद्विहित, शिष्टों से आचरण किए हुए कर्मीं में अपना जीवन ढालना है। इसमें सब कर्मों को यज्ञों तथा महायज्ञों के अन्तर्गत कर दिया गया है। भगवान मनु ने भी ऐसा ही कहा है—''महायज्ञेश्व यज्ञेश्व ब्राह्मीयां क्रियते तनुः'' महायज्ञों तथा यज्ञों द्वारा ब्राह्मण शरीर बनता है। पृणिमा तथा अमावस्या में जो छोटी २ इष्टि की जाती हैं इनका नाम यज्ञ और अश्वमधादि यज्ञों का नाम महायज्ञ है। (१) ब्रह्मयज्ञ—प्रातः और सायंकाल को संध्या तथा स्वाध्याय। (२) देवयज्ञ—प्रातः तथा सायंकाल का हवन। (३) पितृयज्ञ—देव और पितरों की पृजा अर्थान् माता, पिता, गुरु आदि की सेवा तथा उनके प्रति अद्धा भक्ति। (४) बलिवैश्वदेवयज्ञ—पकाय हुए अन्न में से अन्य प्राणियों के लिये भाग निकालना। (५) श्रविथियज्ञ—घर पर आये हुए आतिथियों का सत्कार,—ये यज्ञ के अवान्तर भेद हैं।

ये यज्ञ और महायज्ञ वेदों में बतलाई हुई विधि के अनुसार होने चाहियें। इसलिए जैमिनि मुनि न इनकी सिद्धि के लिए 'शब्द' अर्थात् 'आगम' प्रमाण ही माना है, जो वेद है।

वैद के ५ प्रकार के विषय हैं—(१) विधि, (२) मंत्र, (३) नामध्य, (४) निषंध और (५) अर्थवाद। ''स्वर्गकामो यजेत'' 'स्वर्ग की कामना वाला यज्ञ को करें' इस प्रकार के वाक्यों को विधि कहते हैं। अनुष्ठान के अर्थ स्मारकों को 'मंत्र' के नाम से पुकारते हैं। यज्ञों के नाम की 'नामध्य' संज्ञा है। अनुचित कार्य से विरत होने को 'निषंध' कहते हैं। तथा किसी पदार्थ के सबे गुणों के कथन को 'अर्थवाद' कहते हैं। इन पांच विषयों के होने पर भी वैद का ताल्पर्य विधि वाक्यों में ही है। अन्य चारों विषय उन के केवल अंग भूत हैं तथा

वसरा प्रकरण ]

पुरुषों को अनुष्ठान के लिय उत्सुक बनाकर विधिवाक्यों को ही सम्पन्न किया करते हैं। विधि चार प्रकार की होती है। कर्म के स्वरूपमात्र को बतलाने वाली विधि ''उत्पत्ति-विधि" है। ऋंग तथा प्रधान ऋनुष्ठानों के सम्बन्ध बोधक विधि को "विनियोग विधि", कर्म से उत्पन्न फल के स्वामित्व को कहने वाली विधि को ''अधिकार विधि'', तथा प्रयोग के प्राश्नमाव (शीव्रता) के बोधक विधि को "प्रयोग विधि" कहते हैं। विध्यर्थ के निर्णय करने में सहायक श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान तथा समाख्या नामक षट प्रमाण होते हैं।

जैमिनि मुनि के मतानुसार यज्ञों से ही स्वर्ग श्रर्थात् ब्रह्म की प्राप्ति होती है। "स्वर्ग-कामो यजेत" स्वर्ग की कामना वाला यज्ञ को करे। यज्ञ के विषय में श्रीमद्भगवद्गीता में ऐसा वर्णन किया गया है:

> यज्ञार्थात्कर्मेणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबंधनः। तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥

> > (गी० अ० ३ श्लो० ९)

यज्ञ के लिये जो कर्म किये जाते हैं, उनके अतिरिक्त, अन्य कर्मीं से यह लोक बंधा हुआ है। तद्र्थ अर्थात् यज्ञार्थ (किए जान वाल ) कर्म (भी) तू आसिक अथवा फलाशा छोडकर करता जा।

> सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति:। श्रनेन मसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्यकामधुक् ॥

> > (गीं० अ० ३ श्ली० १०)

प्रारम्भ में यज्ञ के साथ साथ प्रजा को उत्पन्न करके ब्रह्मा ने (प्रजा से ) कहा "इस ( यज्ञ ) के द्वारा तुम्हारी वृद्धि हो, यह ( यज्ञ ) तुम्हारी कामधेनु होवे अर्थात् यह तुम्हारे इष्ट फलों को देने वाला होवे"।

> देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम्बाप्स्यथ ॥

> > (गी० अ० ३ स्त्रो० ११)

( प्रजापति ब्रह्मा यह भी बोले कि ) तुम इस यज्ञ से देवतास्त्रों को सन्तुष्ट करते रहो ( श्रौर ) वे देवता ( वर्षा श्रादि से ) तुम्हें सन्तुष्ट करते रहें। ( इस प्रकार ) परस्पर एक दूसरे को सन्तुष्ट हरते हुए (दोनों ) परम श्रेय ऋर्थात् कल्याण प्राप्त करलो ।

> इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तानपदायैभ्यो यो भ्रंक्ते स्तेन एव सः॥ (गां० अ० ६ स्रो० १२)

क्योंकि यज्ञ से सन्तुष्ट होकर देवता लोग तुम्हारे इच्छित (सब) भोग तुम्हें देंगे। उन्हीं का दिया हुआ उन्हें (वापिस) न देकर जो (केवल स्वयं) उपभोग करता है, अर्थात् देवताओं से दिये गये अन्न आदि से पश्चमहायज्ञ आदि द्वारा उन देवताओं का पूजन किये विना जो व्यक्ति खाता पीता है वह सचमुच चार है।

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्विकिन्त्रिषैः। भुद्धते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्।। (गी॰ अ॰ ३ श्ली॰ १३)

यज्ञ (पश्चमहायज्ञ आदि) करके शेष बचे हुए भाग को प्रहण करने वाले सज्जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। परन्तु (यज्ञ न करके केवल) अपने ही लिए जो (अत्र) पकात हैं, वे पापी लोग पापमज्ञण करते हैं।

> अन्नाद्धवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः। यज्ञाद्भवति पर्जन्योः यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥

> > (गी० अ०३ श्लो १४)

श्रत्र से प्राणिमात्र की उत्पत्ति होती है, श्रत्र पर्जन्य से उत्पत्न होता है, पर्जन्य यज्ञ से उत्पत्न होता है श्रीर यज्ञ की उत्पत्ति (वैदिक) कर्म से होती है।

> कर्म ब्रह्मोद्धवं विद्धि ब्रह्मात्तरसमुद्धवम् । तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥

(गी॰ अ॰ ३ श्लो॰ १५)

उस कमें को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद श्रविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वेट्यापी परम अत्तर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है।

यहाँ तीसरे चेतनतत्त्व अर्थात् ईश्वर को व्यष्टि रूप से प्रत्येक यज्ञ का अधिष्ठातु-देव माना गया है, जिसकी उस विशेष यज्ञ द्वारा उपासना की जाती है। यथा—

> "तद् यदिदमाहु: 'अमुं यजामुं यज' इत्येकैकं देवम्, एतस्येव सा विसृष्टिः एप उद्येव सर्वे देवाः॥

(बृह०१।४।६)

श्चर्थ—जो यह कहते हैं कि उसका याग करो, उसका याग करो, इस प्रकार एक एक देवता का याग बतलात हैं, वह इसीकी विसृष्टि : बिखरा हुआ अर्थात् व्यष्टि रूप है, निसन्देह यह ही सारे देवता हैं।

श्रर्थात् श्राग्न उस ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, उसी का प्रकाशक है। इसी प्रकार दूसरे देवता भी उसी के प्रकाशक हैं। इसलिए यज्ञों में जो श्रिप्ति, इन्द्र श्रादि भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना पाई जाती है वह वास्तव में उसी एक ब्रह्म की उपासना है। पुनश्च--

तदेवाग्निस्तदादित्त्यस्तद्वायुस्तद् चन्द्रमाः । तदेव गुक्रंतद् ब्रह्म ता श्रापः स प्रजापति : ॥

( यजु॰ अ॰ ३२ मं॰ १ )

वह ही ऋग्नि है, वह सूर्य है, वह वायु है, वह चन्द्रमा है, वह शुक्र ऋर्थात् चमकता हुआ नत्तत्र है, वह ब्रह्म (हिरएयग्नभें ) है, वह जल (इन्द्र ) है, वह प्रजापित (विराट् ) है।

स धाता स विधर्ता स वायुर्नभ उच्छित्रम्। (अ० वेद १३।४।३) सोऽर्थमा स वरुण: स रुद्र: स महादेव:। (अ० वेद १३।४।४) सोअग्रि: स उ सूर्य: स उ एव महायम:। (अ० वेद १३।४।५)

श्रर्थ: - वह (ईश्वर) धाता है, वह विधाता है, वहीं वायु, वहीं श्राकाश में उठा मेघ है। वहीं श्रर्य्यमा, वहीं वरुण, रुद्र श्रीर महादेव है। वहीं श्रमि, सूर्य श्रीर महायम है।

स वरुणः सायम ग्रिभेवति स मित्रो भवति मातरु चन् । स सविता भूत्वा उन्तरिचेण याति स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्यतो दिवम् । ( अथर्ववेद १३ । )

श्चर्थ: — वह सायंकाल श्चिम श्चीर वरुण होता है श्चीर प्रातःकाल उदय होता हुआ वह मित्र होता है, वह सविता होकर अन्तरित्त से चलता है, वह इन्द्र होकर मध्य से युलोक को तपाता है।

यास्क ने निरुक्त के दैवत काएड (सप्तम अध्याय) में स्पष्ट शब्दों में विवेचना की है कि इस जगत के मृल में एक महत्त्वशालिनी शक्ति विद्यमान है, जो निरितशय ऐअर्थ शालिनी होने से ईश्वर कहलाती है। वह एक अद्वितीय है, उसी एक देवता की बहुत रूपों से स्तुति की जाती है। यथाः

महाभाग्यात् देवताया एक एव श्रान्मा बहुधा स्तूयते । एकस्यात्मनोडन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति । (७ - ४ - ८.

हानोप।य—इसी प्रकार जहां उत्तर मीमांसा में "हानोपाय" त्र्य्यात् मुक्ति का साधन,-ज्ञानियों तथा संन्यासियों के लिये, ज्ञान द्वारा तीसरे तत्त्व त्र्य्यात् परमात्मा की उपासना बतलाई गई है, वहां पूर्व मीमांसा में कर्मकाएडी गृहस्थियों के लिये यज्ञों द्वारा व्यष्टि रूप से उसी ब्रह्म की उपासना बतलाई गई है।

हान—िक न्तु ''हान'' श्रर्थात् मुक्ति के सम्बन्ध में जैमिनि श्रौर व्यास भगवान् में कोई विशेष मतभेद नहीं है तथा श्रन्य दर्शनकारों से भी श्रविरोध है। यथाः

ब्राह्मेण जैमिन रुपन्यासादिभ्यः । (वेदान्त दर्शन । ४ । ४ । ५ )

जैमिनि श्राचार्य का मत है कि मुक्त पुरुष (श्रापर) ब्रह्म रूप से स्थित होता है। क्योंकि श्रुति में उसी रूप का उपन्यास (उद्देश्य) है।

चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलौमि: ॥ (वेदान्त दर्शन ४ । ४ । ६ )

श्रीडुलोमि श्राचार्य मानते हैं कि मुक्त पुरुष चितिमात्र खरूप से क्षित होता है क्योंकि यही उसका श्रपना खरूप है।

# एवमप्युयन्यासात्पूर्वभावाद्विरोधं वादरायणः ॥ (वे० द० ४ । ४ । ७)

श्चर्थ—इस प्रकार भी उपन्यास ( उद्देश्य ) हैं श्चीर पूर्व कहे हुए धर्म भी उसमें पाय जात हैं इसिलये उन दोनों में कोई विरोध नहीं है । यह वादरायण ( सूत्रकार व्यासदेवजी ) मानत हैं ।

अर्थात् प्रवृत्ति मार्ग वाले सगुण् ब्रह्म के उपासक शक्ल (सगुण्) स्वरूप से मुक्ति में शक्ल ब्रह्म (अपर ब्रह्म) के एश्वय्य को भोगते हैं जो जैमिनिजी को अभिमत है और निवृत्ति मार्ग वाले निर्गुण शुद्ध ब्रह्म के उपासक शुद्ध निर्गुण स्वरूप से शुद्ध निर्गुण ब्रह्म (परब्रह्म) को प्राप्त होते हैं जैसा कि ओडुलोमि आचार्य्य को अभिमत है। व्यासजी दोनों विचारों को यथार्थ मानते हैं क्योंकि श्रुति में दोनों प्रकार की मुक्ति का वर्णन है।

मीमांसकों के मोत्त की परिभाषा इन शब्दों में है "प्रयश्व-सम्बन्ध-विलयों मोत्तः। त्रेधाहि प्रपश्वः पुरुषं वध्नाति तदस्य त्रिविधस्यापि बन्धस्य आत्यन्तिको विलयो मोत्तः"। (शास्त्र दीपिका) इस जगन् के साथ आत्मा के शरीर इन्द्रिय और विषय इन तीन प्रकार के सम्बन्ध के विनाश का नाम मोत्त है। क्योंकि इन तीन बन्धनों ने ही पुरुष को जकड़ रक्खा है। इस त्रिविध बन्ध के आत्यन्तिक नाश की संज्ञा-मोत्त है। सांख्य और योग के अनुसार यह सम्प्रज्ञात समाधि का अन्तिम ध्येय है।

# जैमिनि ईश्वरवादी थे

पूर्व मीमांसा का मुख्य विषय यज्ञ और महायज्ञ है। इसिलये जैमिनि मुनि ने प्रसंग प्राप्त उसमें कर्मकाएड का ही निरूपण किया है। ईश्वर के विस्तार पूर्वक वर्णन की जो उत्तर मीमांसा का विषय है अपने दर्शन में आवश्यकता नहीं देखी। इसिलये कहीं कहीं (वैशेषिक और सांख्य के सदश) इस दर्शन के सम्बन्ध में भी अनीश्वर वादी होने की शंका उठाई गई है। उसके समाधान के लिये उपर्यक्त स्पष्टीकरण पर्याप्त है। अनेक व्यास सूत्रों से जैमिन जी का ईश्वर वादी होना सिद्ध होता है। यथा:

#### साज्ञादप्यविरोधं-जैमिनि: ॥ (वेदान्त० द० १।२।२८)

अर्थ: जैमिनि त्राचार्य्य सात्तान् ही वैश्वानर पद के ईश्वरार्थक होने में अविरोध फथन करते हैं। तथा अध्याय १ पाद २ सूत्र ३१, अध्याय १ पाद ४ सूत्र १८, अध्याय ४। पाद ३ सूत्र ११ से १४ तक अध्याय ४ पाद ४ सूत्र ५ जैमिनि के ईश्वरवादी होने में प्रमाण हैं।

पूर्व मीमांसा में पशु मांस की विलका निषेध

वृर्व मीमांसा में जो कहीं २ पशुत्रों के मांस की आहुति देने का विधान पाया जाता है। वह पींछ की मिलावट मारूम होती है ( अथवा उसको हिंसक मांसाहारी मनुष्यों के लिय यज्ञ के अतिरिक्त मांस भन्नगा में प्रतिवन्धरूप समभना चाहिये) मृल सूत्रों में यज्ञ में मांस मात्र का निपंध है। यथाः "मांस-पाक-मित्रेष्धः" मांसपकाना श्रुति से निषिद्ध है। और सब आषंप्रन्थों में हिंसावर्जित है। यथाः—

सुरा मत्स्याः पशोर्मासं द्विजातीनां विलस्तथा । धृतैः प्रवर्तितं यज्ञे नैतद् वेदेषु कथ्यते ॥ ( महाभारतशान्तिपर्व )

श्चर्थ — मद्य मछली श्चौर पशुत्रों का मांस तथा यज्ञ में ढिजाति त्रादि मनुष्यों का बिलदान धूर्ती से यज्ञ में प्रवर्तित हुत्र्या है। अर्थान् दुष्ट राज्ञस मांसाहारियों ने यज्ञ में चलाया है। वेदों में मांस का विधान नहीं है।

श्रन्य सब दर्शनों के सदृश हम पृथेमीमांसा के भी विशेष रूप को दिखलाना चाहते थे किन्तु यह विचार करके कि उसके यज्ञादि सम्बन्धी गृढ़ विषय श्रीर पारिभाषिक शब्द योग मार्ग वालों के लिये श्रिधिक रूचिकर न हो सकेंगे, हमने उसका केवल वह सामान्यरूप ही जिसका हमारे पड़दर्शन समन्वय से सम्बन्ध है श्रीर जो इस प्रन्थ के पाठकों को लाभदायक हो सकता है दे दिया है।

मीमांसा प्रन्थ सब दर्शनों में सबसे बड़ा है इसके सूत्रों की संख्या २६४४ तथा श्रिधिकरणों की ९०९ है। ये सूत्र अन्य सब दर्शनों के सूत्रों की सिम्मिलित संख्या के बराबर हैं। द्वादश अध्यायों में धर्म के विषय में ही विस्तृत विचार किया गया है। पहिले अध्याय का विषय है—धर्म विषयकप्रमाण, दूसरे का—भेद (एक धर्म से दूसरे धर्म का पार्थक्य) तीसरे का—अङ्गत्व, चौथे का—प्रयोज्य प्रयोजकभाव, पांचवें का कम (अर्थात्) कर्मों में आगे पीछं होने का निर्देश, छठे का अधिकार (यज्ञ करने वाले पुरुष की योग्यता), सातवें तथा आठवें का अतिदेश (एक कर्म की समानता पर अन्य कर्म का विनियोग) नवें का 'उह' दसवें का बाध, ग्यारवें का तन्त्र, तथा बाहरवें का विषय प्रसङ्ग है। पूर्व मीमांसापर सब से प्राचीन घृत्ति आचार्य उपवर्ष की है।

#### उत्तर मीमांसा

उत्तर मीमांसा को ब्रह्मसूत्र, शारीरिक सूत्र, ब्रह्म मीमांसा तथा वेद का अन्तिम तात्पर्श बतलाने से वेदान्त दर्शन और वेदान्त मीमांसा भी कहते हैं। इस दर्शन के चार अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय चार पादों में विभक्त है।

- (१) पहिले ऋध्याय का नाम समन्वय ऋध्याय है क्योंकि इसमें सारे वेदान्त वाक्यों का एक मुख्य तात्पर्य ब्रह्म में दिखाया गया है। इसके पहिले पाद में उन वाक्यों पर विचार है जिनमें ब्रह्म का चिन्ह सर्वज्ञतादि स्पट हैं। दूसरे में उन पर विचार है जिनमें ब्रह्म का चिन्ह ऋसपट है और तात्पर्य उपासना में है। तीसरे में उन पर विचार है जिनमें ब्रह्म का चिन्ह स्पष्ट है और तात्पर्य ज्ञान में है। चौथे में सिन्द्रिध पदों पर विचार है।
- (२) दूसरे स्रध्याय का नाम स्रविरोध स्रध्याय है। क्योंकि इसमें इस दर्शन के विषय का तर्क से श्रुतियों का परस्पर स्रविरोध दिखाया गया है। इसके पहिले पाद में इस दर्शन के विषय का स्मृति स्रौर तर्क से स्रविरोध; दूसरे में विरोधी तर्कों के दोष; तीसरे में पश्च महाभूतक वाक्यों का परस्पर स्रविरोध; स्रौर चौथे में लिङ्ग शरीर विषयक वाक्यों का परस्पर स्रविरोध दिखाया गया है।
- (३) तीसरे ऋध्याय का नाम साधन ऋध्याय है। क्योंकि इसमें विद्या के साधनों का निर्णय किया गया है। इसके पहिले पाद में मुक्ति से नीचे के फलों में त्रुटि दिखलाकर उनसे वैराग्य; दूसरे में जीव और ईश्वर में भेद दिखलाकर ईश्वर को जीव के लिये फल दाता होना; तीसरे में उपासना का स्वरूप और चौथे पाद में ब्रह्मदर्शन के बिहरङ्ग तथा अन्तरङ्ग साधना का वर्णन है।
- (४) चौथे अध्याय में विद्या के फल का निर्णय दिखलाया है। इसलिये इस का नाम फलाध्याय है। इसके पहिले पाद में जीवन्मुक्ति; दूसरे में जीवन्मुक्त की मृत्यु; तीसरे में उत्तर गित और चौथे में ब्रह्मप्राति और ब्रह्मलोक का वर्णन है।

श्रधिकरण्—पादों में जिन २ अवान्तर विषय पर विचार किया गया है उनका नाम अधिकरण् है।

श्रधिकरणों के विषय—श्रधिकरणों में निम्न लिखित विषयों पर विचार किया गया है।

१. ईश्वर २. प्रकृति, ३. जीवात्मा ४. पुनजन्म ५. मरने के पीछे की श्रवस्थाएँ ६. कर्म ७. उपासना ८. ज्ञान ९. बन्ध १०. मोत्त ।

ब्रह्म सूत्र में व्यासदेवजी ने जहां दूसरे आचाय्यों के मत दिखलाकर अपना सिद्धान्त बतलाया है वहां अपने को बादरायण नाम से बोधन किया है इस दर्शन के अनुसारः—

- १. 'हेय'-त्याज्य जा दुःख है उसका मृल जड़तत्त्व है ऋर्थात् दुःख जड़तत्त्व का धर्म है।
- २. 'हेय हेतु'- त्याज्य जो दुःख है उसका कारण श्रज्ञान श्रर्थात् जड़तत्त्व में श्रात्मतत्त्व का श्रध्यास श्रर्थात् जड़तत्त्व को मृल से चेतनतत्त्व मान लेना है। चारों श्रन्तःकरण मन, बुद्धि, चित्त, श्रहङ्कार श्रौर इन्द्रियों तथा शरीर में श्रहम्भाव श्रौर उनके विषय में ममत्त्व पैदा कर लेना ही दुःखों में फंसना है।
- ३. 'हान'—दुःख के निर्तान्त श्रभाव की श्रवस्था 'स्वरूप स्थिति' श्रर्थात् जड़तत्त्व से श्रपने को सर्वथा भिन्न करके निर्विकार निर्लेप शुद्ध परमात्मस्वरूप में श्रवस्थित होना है।
- . 'हानोपाय'—स्वरूप स्थिति का उपाय 'परमात्मतत्त्व का ज्ञान है' जहाँ दुःख, श्रज्ञान, भ्रम श्रादि लेशमात्र भी नहीं हैं श्रीर जो पृर्णज्ञान श्रीर शक्ति का भएडार है।

# द्वैत-श्रद्धैत सिद्धान्त के भेद

श्रात्मतत्त्व के सम्बन्ध में द्वैत-श्रद्धैत श्रादि मतावलिम्बयों ने शब्दों के श्रर्थ निकालने में खासी खींचातानी की है। श्रद्धैतवादी 'हान' श्रर्थात् स्वरूपिश्चिति, मोन्न की श्रवस्था में श्रात्मतत्त्व श्रीर परमात्मतत्त्व की भिन्नता नहीं मानते। उनके मतानुसार, व्यवहार दशा में श्रात्मतत्त्व के रूप में परमात्मतत्त्व का ही व्यवहार होता है। मुक्ति की श्रवस्था में, श्रात्मतत्त्व परमात्मतत्त्व में, जो इसका ही श्रपना वास्तविक स्वरूप है, श्रवस्थित रहता है। द्वैतवादी श्रात्मतत्त्व श्रीर परमात्मतत्त्व में जड़तत्त्व से विजातीय भेद मानते हैं; श्रीर श्रात्मतत्त्व-परमात्मतत्त्व में परस्पर सजातीय भेद मानते हैं। श्रर्थात् श्रात्मा तथा परमात्मा परस्पर जड़तत्त्व के सदश भिन्न नहीं हैं किन्तु एकजातीय होते हुए भी श्रपनी श्रपनी श्रलग सत्ता रखते हैं। मुक्ति की श्रवस्था में श्रात्मा परमात्मा को प्राप्त होकर उसके सदश, दुःखों को त्यागकर, ज्ञान श्रीर श्रानन्द को प्राप्त होता है।

इसी प्रकार जड़तत्त्व के सम्बन्ध में भी उनका मनभेद हैं, ऋढेतवादी जड़तत्त्व की सत्ता परमात्मतत्त्व से भिन्न, नहीं मानते, उसी में चारोपित मानते हैं, जैसे रस्सी में साँप छोर सीप में चांदी की सत्ता छारोपिन है, वाग्नविक नहीं। इस प्रकार छढ़ितवादी जड़तत्त्व का 'अनिर्वचनीय माया' छथवा 'अविद्या' मानते हैं जो न सन् है न असन्। सन् इस कारण नहीं कि मुक्ति छथीन् स्वरूपिथिति की छवस्था में उसका नितान्त छभाव होजाता है; छोर असन् इसलिए नहीं कि सारा व्यवहार इसी में चल रहा है किन्तु जगन् का छभिन्त्रोपादन-कारण ब्रह्म या चेतनतत्त्व ही है। क्योंकि माया ब्रह्म से छलग कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखती, वह ब्रह्म ही की विशेष शिक्त छथवा सत्ता है। ब्रह्म में कोई परिणाम नहीं होता, वह सदा एकरस है। जगन् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय माया का परिणाम है; यह केवल चेतन सत्ता में भ्रम से भासता है। यह सिद्धान्त विवर्त्तवाद कहलाता है जिसमें ब्रह्म को जगन् का विद्यती उपादान कारण माना गया है, छथीन् ब्रह्म छपने स्वरूप को किचिन्मात्र भी नहीं बदलता है परन्तु भ्रम से बदला सा प्रतीत होता है।

# नासद्रूपा न सद्रूपा माया नैवोभयात्मिका । सदसद्भयामनिर्वाच्या मिथ्माभूता सनातनी ॥

अर्थः—माया न ऋसद्रूप है न सद्प और नहीं उभयात्मिका । सत् ऋसत् दोनों से ध्रानिर्वचनीय मिथ्यारूपा और सनातन (नित्य) है ।

यहाँ केवल शब्दों का उलटफेर हैं। वास्तव में तो इससे जगत् का उपादान कारण माया ही सिद्ध होती है। माया को चाहे सन् कहा, चाहे असन्, चाहे सन् और असन् दानों से विलव् ए! यथा:—

> मायामेघो जगन्नीरं वर्षत्वेष यतस्ततः। चिदाकाशस्य नो द्दानिर्न च लाभ इति स्थितिः॥

अर्थ: — मायारूपी मेघ से जगतरूपी नीर बरस रहा है और आकाश के समान निर्लेप चेतन की कुछ हानि नहीं, नाहीं वह आकाशरूपी बद्ध भीगता या गीला होता है।

छन्दांसि यज्ञ: ऋतवो ब्रतानि भूतं भव्यं यच वेदा वदन्ति । श्रम्मान्भायी स्रजते विश्वमेतत् तस्मिंश्यान्यो मायया सन्तिरुद्धः ॥ मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् । तस्यावयवभूतेस्त व्याप्तं सर्वमिदं जगत ॥

( इवेता० ४। ६। १०)

अर्थ-छन्द, यज्ञ (हिवर्यज्ञ), ऋतु (ज्यांतिष्टोमादि), ऋत, भूत, भविष्यत् और जो कुछ श्रीर वेद वतलांत हैं इस सवको माया का स्वामी (मायी) इससे रचता है श्रीर उसमें दूसरा (पुरुष) माया से रुका (वॅधा) है। प्रकृति को माया जानो श्रीर महेश्वर को मायी, सारा विश्व उस (मायी माया शबल) के श्रंगों से व्याप्त है।

# नामरूप विनिर्भुक्तं यस्मिन्सन्तिष्ठते जगत्। तमाहुः प्रकृतिं केचित् मायामन्येपरेत्वग्यून् ॥ ( बृहद्वासिष्ठ )

अर्थः—नाम श्रौर रूप से रहित यह जगन् जिसमें ठहरता है उसको कोई (जगन् का उपादान होने से ) श्रकृति कहते हैं, दूसरे (जगन् की मोहक होने से ) माया बोलते हैं श्रीर कुड़ लोग परमाणु नाम लेते हैं।

हैतवाद में इस जड़तत्त्व को एक स्वतन्त्र तत्त्व 'प्रकृति' नाम से मानते हैं। मुक्ति की श्रवस्था में इसका नाश केवल मुक्ति वालों के लिए होता है। इसका श्रपने स्वरूप से श्रमाव नहीं होता, क्योंकि जो मुक्ति श्रवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं उनके लिए यह बनी रहती है। यथा—

# ''क्रतार्थे पति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्।''

(योगदर्शन २। २२)

अर्थ—जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है उसके लिए नष्ट हुआ भी (वह अपने स्वरूप से ) नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह दूसरों के साभे की वस्तु है। यही प्रकृति जगत् का उपादान कारण है। जगत् इसका कार्य है। जिस प्रकार घट (घड़ा) कार्य है, मिट्टी उसका उपादान कारण है, कुम्हार निमित्त कारण है और इसका प्रयोजन पाकादि कारणों में लाना है, इसी प्रकार प्रकृति जगत् का उपादान कारण, ब्रह्म निमित्त कारण श्रीर पुरुषों का भोग- श्रपवर्ग इसका प्रयोजन है।

# द्वेत-श्रद्वेत सिद्धान्त के भेद में श्रविरोध

जड़ तथा चेतनतत्त्व के सम्बन्ध में द्वैत-श्रद्वैतवादियों के सिद्धान्त में जो भेद दिख-लाया गया है वास्तव में वह कोई भेद नहीं है। किसी साधारण दृश्य का यदि कई लेखक वर्णन करें तो वे सब एक जैसे नहीं हो सकते। लेखकों के विचार, उनकी रुचि, दृष्टिकोण और लेखनरौली के अनुसार भिन्नता का होना आवश्यक है। ये तीनों तत्त्व केवल अनुभव-गम्य हैं, बुद्धि से अधिक सूक्ष्म होने के कारण वर्णन में ठीक-ठीक नहीं आ सकते। इस कारण तत्त्ववैत्ताओं की वर्णनरौली में भिन्नता का होना स्वाभाविक है। बाह्य दृष्टिवालों को भले ही यह भिन्नता वास्तविक प्रतीत हो, किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखने वालों के लिए इसमें कोई भिन्नता नहीं। इस प्रकार—

'हान'— दुःख की श्रात्यन्त निवृत्ति श्रर्थात् खरूपस्थिति वेदान्त के द्वैत-श्रद्धैत दोनों ही सिद्धान्तों का श्रान्तिम लक्ष्य है। वह खरूपस्थिति 'ब्रह्मसदश' होना हो श्रथवा 'ब्रह्मसरूप होना हो, यह केवल शब्दों का उलट-फेर ही है। इसी प्रकार 'हैय हेतु' :दुःख का कारण जड़तत्त्व है, इसका श्रात्मतत्त्व से संयोग हटाना दोनों सिद्धान्त वालों का ध्येय है। श्रद्धैत-वादियों ने इसका रज्जु में सर्प के सदश, परमात्मतत्त्व में श्रारोपित एक कल्पितवस्तु बतलाकर श्रात्मतत्त्व से इसका संयोग छुड़ाया है। द्वैतवादियों ने इसको श्रात्मतत्त्व से सर्वथा भिन्न एक श्रलग तत्त्व दिखलाकर उसमें से श्रात्मतत्त्व का श्रध्यास हटाया है।

'हानोपाय'— दुःख की निष्टत्ति का साधन परमात्मतत्त्व का ज्ञान दोनों सिद्धान्त वालों के लिए समानरूप से माननीय है। यही वैदान्त का मुख्य विषय है।

हमने केवल द्वेत श्रीर श्रद्धेत सिद्धान्तों का वर्णन किया है । श्रन्य सम्प्रदायों के "विशिष्टाद्वेत" "शुद्धाद्वेत" "द्वेताद्वेत" इत्यादि सव सिद्धान्त जिन का इसी प्रकरण के अन्त में वर्णन किया जावेगा, इन्हीं हो मुख्य सिद्धान्तों के श्रन्तर्गत हैं।

यहां इतना बतला देना आवश्यक है कि परिणामबाद सांख्य और योग का सिद्धान्त जिसका वर्णन चौथे प्रकरण में किया जावेगा एक छंश में अद्वैतवाद से मिलता है अर्थात् 'स्वरूपावस्थित'' ''परममुक्ति'' की अवस्था में आत्मतत्व और परमात्मतत्व की अभिन्नता होती है। व्यवहार दशा में आत्मतत्व के रूप में परमात्मतत्व का ही व्यवहार होता है। और दूसरे छंश में द्वैतवादियों से मिलता है। अर्थात् जड़ तत्त्व एक स्वतन्त्रतत्व त्रिगुणमय प्रकृति नाम से है। परम मुक्ति की अवस्था में इसका नाश केवल मुक्ति वालों के लिये हो जाता है। दूसरों के लिये स्वरूप से इसका अभाव नहीं होता।

वेदान्तद्र्शन का प्रथम सूत्र है-

### 'श्रयातो ब्रह्मजिज्ञासा'

अर्थ--- 'ऋव ब्रह्म के विषय में विचार आरम्भ होता है'। दूसरा सूत्र है--

#### 'जन्माद्यस्ययतः'

अर्थ—इस जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जिससे होती है अर्थात् जो जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, श्रीर प्रलय का निमित्त कारण है। वह ब्रह्म है, जैसा कि श्रुति बतलाती है—

# यत्मे वा इपानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति

यत्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्य तद्ब्रह्म ॥ (ते॰ ३।)

अर्थ-जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जीते हैं श्रीर मरते हुए जिसमें लीन होते हैं, उसकी जिज्ञासा कर, वह सत्य ब्रह्म है।

वेदान्त दर्शन का तीसरा सूत्र है-

### 'शास्त्रयोनित्वात्" (१।१।३)

अर्थ—ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है। ब्रह्म इन्द्रियों की पहुंच से परे हैं, इसलिय वह प्रत्यक्ष का विपय नहीं, अनुमान भी उसकी भलकमात्र देता है। पर शास्त्र उसका दिव्य स्वरूप दर्शाता है, जिससे अनुमान इधर ही रह जाता है। श्रतएव कहा है—

'' येन सूर्यस्तपति तेजसेहढः नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम् " (ते० बा० ३ । १२)

अर्थ — जिस तेज से प्रदीप्त होकर सूर्य तपता है, उस महान् (प्रभु) को वह नहीं जानता जो वेद को नहीं जानता है।

वेदान्त-दर्शन का चौथा सूत्र है-

# " तत् तु समन्वयात्" (१।१।४)

अर्थ—वह ब्रह्म का शास्त्र प्रमाणक होना, एक तात्पर्य से है। सारे शास्त्र का एक तात्पर्य ब्रह्म के प्रतिपादन में है, अतएव कहा है—

# " सर्वे वेदा यत्पदमामनित " (कठ० २ । १५)

अर्थ—सारे वेद जिस पद का अभ्यास करते हैं। इसलिय श्रुति का तात्पर्य एक ब्रह्म के प्रतिपादन में है, कहीं शुद्धखरूप से, कहीं शबल खरूप अथवा उपलक्त्या से।

वैदान्त दर्शन के आदि के ये चारों सूत्र वैदान्त की चतुःसूत्री कहलाती है। इसमें सामान्य रूप से वैदान्त का बिचार कर दिया है, विशेष रूप से आगे किया है।

वेदान्त में परमात्मतत्व ( ब्रह्म ) का दो प्रकार से वर्णन है—एक उसके शुद्ध स्वरूप का जो प्रकृति से प्रथक अपना निजी निर्गुण केवल शुद्ध स्वरूप है। यह "सर्व तत्त्वौर्धश्चद्धम्" सारे तत्वों से निखरा हुआ ( श्वे॰ २ ' १५ ) है। स्वरूप-मात्र होने से उसे शुद्ध कहते हैं। दूसरा, प्रकृति के सम्बन्ध से जो उसका शबल अपर अथवा सगुण रूप है, वह है।

- इस शबल स्वरूप को भी, समष्टि-व्यष्टि भेद से, दो प्रकार का वर्णन किया गया है। इर्थात् सारे विश्व में उसकी महिमा का एक साथ देखना उसके समष्टि रूप का दर्शन है और उसके साथ उसका वर्णन समष्टि रूप का वर्णन है। इसके तीनों भेद:-
  - १. विराट ( चेतनतत्व + स्थृल जगन् ),
  - २. हिरएयं गर्भ (चेतन तक्ष्त्र + सूक्ष्म जगत्) श्रीर
  - ३. ईश्वर ( चेतन तत्व + कारण जगत् ),

बोग-दर्शन समाधिपाद सूत्र २८ पर 'विशेष विचार' में विस्तारपूर्वक दिखलाचे

गए हैं। शबल स्वरूप को भिन्न भिन्न शक्तियों में देखना उसके व्यष्टि रूप का दर्शन है स्त्रीर उनके द्वारा वर्णन उसके व्यष्टिरूप का वर्णन है।

वेदान्त (उपनिषदों) में शबल बहा की उपासना समष्टि श्रीर व्यष्टि दोनों प्रकार से बतलाई गई है। वेदान्त दर्शन में इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि वदों श्रीर उपनिषदों में जहाँ जहाँ इन्द्र, सविता, वैश्वानर, श्रीन श्राकाश तथा प्राणादि की उपासना बतलाई गई हैं वह उन दिव्य शक्तियों की नहीं है किन्तु व्यष्टि रूप से बहा की ही उपासना है।

पूर्व मीमांसा में व्यष्टि रूप से सगुण ब्रह्म की यज्ञों द्वारा उपासना बताई गई है इसिलयं कई एक तार्किकों को इसके बहु ईश्वर तथा अनीश्वरवादी होने की शंका हुई है। इसके अनुसार उपासक मुक्ति में अपने सगुण खरूप अर्थान् जीवरूप से अपने सगुणापास्य ईश्वर अर्थान् अपर ब्रह्म के साथ उसके एश्वयं और आनन्द को भोगता है। अन्य चार दर्शनकारों (न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग) को परब्रह्म अर्थान् गुद्धरूपेण परमात्मा की उपासना अभिमत है इसिलयं कईएक तार्किकों को उनके अनीश्वरवादी होने की शङ्का हुई है। इनके अनुसार उपासक कैवल्य में अपने गुद्ध आत्मखरूप से परब्रह्म निर्णुण ब्रह्म, अर्थान् गुद्ध परमात्म तक्त्व में एकी भाव से लीन हो जाता है।

वेदान्त में ब्रह्म का वर्णन कहीं कहीं अन्य श्रादेश से जैसे 'तत्त्वमित', कहीं 'श्राहङ्कारा-देश' से जैसे 'श्राहं ब्रह्मास्मि' श्रीर कहीं 'श्रात्मादेश' से जैसे 'श्रायमात्मा ब्रह्म' से किया गया है। श्राहृतवादी इन वाक्यों को श्राहृत-परक समसकर महावाक्य कहते हैं।

प्राचीन वैदान्त सांख्य श्रीर योग के अनुसार इन महावाक्यों का श्रिभिप्राय शरीर में भासने वाले श्रात्मा के शुद्ध खरूप की परब्रह्म परमात्मा के शुद्ध खरूप के साथ श्रिभिन्नता की प्रतीति कराना है। इनमें 'त्वं', 'श्रहम्', 'श्रयमात्मा', श्रात्मा के शुद्ध खरूप के सूचक हैं और ''तत, ब्रह्म, परब्रह्म' परमात्मा के शुद्ध खरूप का निर्देश करते हैं।

# उपलच्चण से ब्रह्म का वर्णन

जहाँ बाह्य पदार्थ के द्वारा उसके श्रान्तरात्मा पर दृष्टि लेजाना श्रभिष्ठेत होता है, वहाँ वह बाह्य पदार्थ उसके श्रान्दर स्थित परमात्मा के जानने का उपलक्षण होता है, जैसे—

यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो, यं पृथिवी न वेद, यस्य पृथिवी शारीरम्, यः पृथिवीमन्तरोयमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः (वृह्वश्वाकाः)

अर्थ—जो पृथिवी में रहता हुआ पृथिवी से श्रलग है; जिसको पृथिवी नहीं जानती, जिसका पृथिवी शरीर है, जो पृथिवी के अन्दर रह कर नियम में रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है (वेदान्त दर्शन १।२।१८ से २० तक अन्तर्याम्यधिकरण )।

शबल रूप में श्रीर उपलच्चा में यह भेद है कि शबल रूप में बाह्य शक्ति से विशिष्ट रूप कहा हुआ होता है श्रीर उपलच्चा में उसके द्वारा उसमें शक्ति देता हुआ केवल खरूप होता है।

## चेतन तस्व का शुद्ध खरूप

तदव्यक्तमाह हि (वेदान्त ३।२।२३)

अर्थ-मूर्त अमूर्त से परे ब्रह्म का अन्यक्त शुद्ध स्वरूप है, जैसा कि श्रुति कहती हैगुद्धमपापविद्धम् (ईश॰८)

अर्थ-वह ग्रुद्ध श्रीर पाप से न बींधा हुश्रा है। ग्रुद्ध चेतन-तत्त्व ज्ञान वाला नहीं है, किन्तु ज्ञान-स्वरूप है-

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (तै॰ २।१।१)

अर्थ-( ग्रुद्ध ) ब्रह्म, सत्य, ज्ञान और अनन्त है।

## तच्छुभ्रं उयोतिषां उयोतिः ( मुण्ड० )

अर्थ-वह शुभ्र ज्योतियों का ज्योति है।

ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप प्रायः नेति नेति निपेधमुख शब्दों से वर्णन किया गया है। क्योंकि उसका खरूप क्या है, यह बात तो आत्मानुभव से ही जानी जा सकती है; उपदेश केवल यही हो सकता है कि ज्ञात वस्तुओं से उसका परे होना जँचा दिया जावे, जैसा कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने देवी गार्गी को उपदेश किया है—

एतद्वै तद्त्तरं गार्गि ! ब्राह्मणा श्रभिवदन्त्यस्थूलपनएवह्स्वमदीर्घमलोहि-तमस्नेहमच्छायमतमोऽवाय्वनाकाशमसंगमरसमगन्धमचचुष्कमश्रोत्रमवागमनोऽतेज-स्कमप्राण्यस्रुखममात्रमनन्तरमबाह्यं. न तदश्चाति किञ्चन न तदश्चाति कश्चन।

अर्थ—हे गार्गि! इसको बाह्यण श्रत्तर कहते हैं, वह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न लम्बा है, न लाल है, ( उसमें कोई रङ्ग नहीं है), बिना स्नेह के है, बिना छाया के है, बिना श्रन्थरे के है, वह वायु नहीं है, श्राकाश नहीं है, वह श्रसङ्ग है, रस से रहित है, गन्ध से रहित है, उसके नेत्र नहीं, श्रोत नहीं, वाणी नहीं, सन नहीं, उसके तेज ( जीवन की गर्मी ) नहीं, प्राण नहीं, सुख नहीं, परिमाण नहीं, उसके कुछ श्रन्दर नहीं, न वह कुछ भोगता है, न कोई उसको उपभोग करता है।

यत्तद्देश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचत्तुः श्रोत्रंतदपाणिपादं नित्यं विश्वं सर्वगतं सुसुद्दमं तद्वययं तद्भतयोनि परिपश्यन्ति धीराः । (सुण्डको० भागरा)

जो श्राँखों से दिखलाई देने वाला नहीं है, जो हाथों से महरा नहीं किया जा सकता, जिसका कोई गोत्र नहीं है, जिसकी न (भौतिक) चक्षु है, न श्रोत है, जिसके न हाथ हैं, न पैर हैं, जो नित्य है, विभु है, सर्वेच्यापक है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो नाश रहित है, उसको जो सब भूतों का योनि है धीर लोग देखते हैं।

न तत्र चत्तुर्गच्छिति न वाग्गच्छिति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथै-तद्तुशिष्यात्, श्रन्यदेव तद् विदितादथो श्रविदितादिथ, इति सुश्रम पूर्वेषां ये नस्तद्वयाचचित्तरे (केन १।३)

अर्थ—न वहाँ नेत्र पहुँचता है, न वाणी पहुँचती है, न ही मन (पहुँचता है), नहीं समक्तं हैं, नहीं जानंत हैं, जैसे उसका उपदेश करें, वह जाने हुए से निराला है (श्रीर) न जाने हुए से श्रलग, यह सुना है पूर्वजों से जिन्होंने हमारे लिये उसकी व्याख्या की है।

# यदाऽतमस्तन्न दिवा न रात्रिनेसन्नचा सच्छित एव केवलः। ( इवे॰ ४। १८)

अर्थ - जब ब्रह्मज्ञान का प्रकाश उदय होता है, तब वहाँ न दिन है न रात है, न सत् है न असत् (न व्यक्त है न अव्यक्त है) वहाँ केवल शिव है।

हमारा सारा व्यवहार जड़तत्त्व अथवा शबल चेतनतत्त्व में चल रहा है। शुद्ध चेतनतत्त्व जड़तत्त्व से विलक्षण है। वह वैशेषिक दर्शन में बतलाय हुए द्रव्या के सदश किसी गुण, कर्म अथवा समवाय की अपेक्षा नहीं रखता। उपनिषदों में महत्त्व से उसकी विचित्र व्यापकता और अणुत्व से विचित्र सृक्ष्मता का, न कि परिच्छित्रता का निर्श किया गया है, जैसे—

#### अणोरणीयान् महतो महीयान्

(इवे०३।२०, कठ०२।२०, तै० आ० १०।१२।१)

अर्थ — अर्ण से अर्ण (सूक्ष्म से सूक्ष्मतर) और महान से महत्तर।

#### महान्तं विभ्रमात्मानं मत्वा धीरो न शौचित (कठ० २।२२)

अर्थ — उस महान् विभु आत्मा को जानकर धीर पुरुष शोक से परे होजाता है। शुद्ध चेतनतत्त्व अपरिणामी, निर्विकार, निष्क्रिय (केवल झान-स्वरूप) कूटस्थ नित्य है; जड़तत्त्व विकारी, सिक्रय और परिणामी नित्य है; जड़तत्त्व में झान, नियम और व्यवस्था-पृवेक क्रिया चेतनतत्त्व की सिश्धि-मात्र से है। यह सिश्चान्त सांख्य और योग के समान वेदान्त को भी अभिमत है। जैसे —

# निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम् (श्वे ६। १९)

अर्थ - वह निरवयव है, निश्चल है, शान्त, निर्दोष श्रीर निर्लेप है।

### श्चनेजदेकं मनसो जवीयो (ईश॰ ४)

अर्थ--श्रडोल, एक, मन से बढ़कर वेगवाला (सर्वत्र व्यापक होने के कारण) है। गीता में इसका विस्तार के साथ वर्णन है। जैसे--

# श्रच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्केद्योऽशोष्य एव च।

नित्यः सर्वगतः स्थागु रचलोऽयं सनातनः ॥ २४॥ २ अ०

अर्थः—यह त्रात्मा त्रच्छेरा है, यह त्रात्मा त्रदाह्य, त्राहेरा त्रीर त्रशोध्य है तथा यह त्रात्मा निःसन्देह नित्य, सर्वेव्यापक, त्राचल क्षिर रहने वाला त्रीर सनातन है।

पकृतेः क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । श्रहंकारविमृदात्मा कर्ताहमिति पन्यते ॥ २०॥ ३ अ०

(वास्तव में) सम्पूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किये हुये हैं; तो भी ऋहङ्कार से मोहित हुए अन्तःकरण वाला पुरुष में कर्त्ता हूँ ऐसा मान लेता है।

> तत्त्ववित्तु महाबाहो गुराकर्मिवभागयोः । गुरा गुराषु वर्तेन्ते इति मत्वा न सज्जते ॥ ॥ २८ ॥ ३ अ०

परन्तु हे महाबादु ! गुण विभाग श्रीर कर्म विभाग के तत्त्वों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष 'सम्पूर्ण गुण गुणों में वस्त रहे हैं' ऐसा मान कर त्रासक नहीं हाता।

मदाऽध्यक्षेण प्रकृति: स्यते सचराचरम् । हेतुनाऽनेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १०॥ ९ अ०

हे कौन्तेय, मरा (परमात्मतत्त्व की ) अध्यक्तता से प्रकृति चराचर जगत् को रचती है। इस हेतु से जगत् सदा परिवर्तित होता रहता है।

पकृत्यैव च कमीणि क्रियमाणानि सर्वशः।

यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ २९॥ १३ अ०

अौर जो पुरुष समल कर्मी को सब प्रकार से प्रकृति से ही किये हुए देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही देखता है, अर्थात् वही तत्त्वज्ञानी है।

> सन्तं र जस्तम इति ग्रुणाः मक्कतिसम्भवाः । निवध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमञ्चयम् ॥ ५ ॥ १४ अ०

है महाबाहो, सत्, रज और तम यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण श्रविनाशी श्रात्मा को [श्रविवेक से ] शरीर में बाँयते हैं।

> नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । गुणेभ्यश्र परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १६ ॥ १४ अ०

जब पुरुष गुणों [ त्रिगुणात्मक प्रकृति ] के सिवाय किसी दूसरे को कर्त्ता नहीं दखता है और तीनों गुणों से अतीप्त परम [ शुद्ध आत्मतत्त्व ] को तत्त्व से जान लेताहै वहीं मेरे खरूप [ परमात्मतत्त्व ] को प्राप्त होता है।

गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान् । जन्ममृत्यु नरादुः वैर्विम्रुक्तोऽमृतमश्चुते ॥ २०॥ १४ अ०॥ देह की स्वामी [पुरुष] इन स्थूल, सूक्ष्म श्रीर कारण शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को उद्यंचन करके जन्म, मृत्यु श्रीर बुढ़। पं के दु:खों की [भ्रान्ति से ] मुक्त होकर श्रमृत को प्राप्त होता है।

# उदासीनवदासीनो गुणैयों न विचान्यते।

गुणा वतेन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेंगते ॥ २३ ॥ १४ अ०

जो उदासीन के समान [ साची भाव से ] स्थित हुआ [ जीवन यात्रा करता हुआ ] गुणों से विचलित नहीं किया जा सकता है और जो गुण ही गुणों में वर्तत हैं ऐसा समभ कर स्थिर [ शान्त ] रहता है, [ उस स्थिति से ] चलायमान नहीं होता है [ वह गुणा-तीत कहलाता है ]।

ब्रह्मसूत्र में योग साधन की शिदा

आसीनः सम्भवात् ॥ (ब्रह्मसूत्र ४। १। ७) ॥ इंका—उपासना के मानसिक होने से शर्रार िश्वित का त्र्यनियम है। इस पर वतलाते हैं कि उत्तर—उपासना किसी त्र्यासन से बैठकर करनी चाहिये क्योंकि एक प्रत्यय का प्रवाह करना उपासना है त्र्योर उसका चलते या दौड़ते हुए पुरुष में सम्भव नहीं है क्योंकि गित त्रादि चित्त में विच्छ करने वाले हैं। खड़ रहने वाले का भी मन देह के धारण करने में व्यप्त रहता है। इसलिय वह सूक्ष्म वस्तु के निरीच्छण करने में समर्थ नहीं होता, लेटे हुए का मन भी सम्भव है कि त्राकस्मान् ही निद्रा से विवश हो जाए किन्तु बैठा हुत्रा पुरुष इस प्रकार के बहुत से दोषों का परिहार भली भान्ति कर सकता है। इस लिये उस उपासना का होना सम्भव है ( शांकरभाषार्थ )

ध्यानाच्च (ब्रह्मसूत्र ४।१।८)॥ और एक प्रत्यय का प्रवाह करना ही ध्यायित' (ध्ये धातु) का श्रथं है और ध्यायित' शब्द, जिनकी अङ्ग चेष्टाएं शिथिल हो दृष्टि शिथिल हो और चित् एक ही विषय में आसक हो उनमें उपचार से योजित होना दिखाई देता है। जैसे कि बगुला ध्यान करता है, जिसका प्रिय विदेश में गया है वह स्त्री ध्यान करती है। बैठा हुआ पुरुष आयास रहित होता है इससे भी उपासना बैठे हुए का कमे है। (शांकरभाषार्थ)

अचलत्वं चापच्य ॥ (ब्रह्मसूत्र ४ । १ । ९ ) ॥ और 'ध्यायतीव पृथिवी' (पृथिवी मानी ध्यान करती है ) इस श्रुति में पृथिवी श्रादि में श्रचलत्व की अपेता से ही 'ध्यायित' शब्द का प्रयोग होता है और वह उपासना वैठे हुए का काम है इसमें लिङ्ग है ( शांकरभाषार्थ )

स्मरान्ति च ॥ (ब्रह्मसूत्र ४ । १ । १०) ॥ 'शुचौदेशे प्रतिष्ठाप्य श्चिरमासनमात्मनः' (पित्र देश में अपना श्चिर आसन स्थापित करके, इत्यादि स्मृति वचन से शिष्ट लोग उपासना के श्रङ्गरूप से आसन का विधान करते हैं। इसीसे योग शास्त्र में पद्मक आदि आसनों का उपदेश हैं। (शाङ्करभाषार्थ)

यत्रैकाग्रता तत्रा अविशेषात् ॥ ( ब्रह्मसूत्र ४०१ १ ११) ॥ विशेषता न पाए जाने से जहां चित्त एकाप्र होसके उसी देश में बैठ कर समाधि लगावे श्रथवा उपासना करे अर्थात् समाधि अथवा उपासना का सम्बन्ध चित्तवृति निरोध से है। किसी दिशा, काल और देश विशेष से नहीं।

जिस दिशा, देश या कालमें उपासक का मन सहज में ही एकाम्र हा उसी दिशा स्नादि में उपासना (ध्यान) करना चाहिये। क्योंकि पूर्व दिशा, पूर्वाङ्ग, पूर्व देश की तरफ, निम्न स्थान स्नादि के समान यहां विशेष का श्रवण नहीं है, क्योंकि स्नभीष्ट एकाम्रता सर्वत्र तुल्य है। परन्तु कितने ही विशेष भी कहते हैं। यथा—

### समेशुचौ शर्करावहिन वालुका विवर्णिते शब्दजलाश्रयादिभिः। मनोऽनु-कूले नतुच ज्ञुपीडने गुहानिवाताश्रयणे मयोजयेत् ॥ श्वे०।२।१०॥

अर्थः—सम और पित्रज्ञ, सूक्ष्म पाषाण, विह्न और रेती से वर्जित शब्द और जलाशय आदि से वर्जित, मनके अनुकूल और नेत्रों को पीड़ा न देने वाल निर्वात या एकान्त प्रदेश में बैठ कर योग साधन करें।

इस पर कहते हैं - ठीक है, इस प्रकार का नियम है, परन्तु ऐसे नियम के रहने पर भी विशेष में नियम नहीं है, ऐसा सुहद् होकर आचार्य्य कहते हैं। 'मनोऽनुकूल' 'मनके अनुकूल' यह श्रुति जहां एकाप्रता है, वहीं, ऐसा इतना ही दिखलाती है। ( शांकरभाषार्थ)

### श्रिप च संराधने प्रत्यत्तानुगानाभ्याम् ॥ (व॰ स्॰ ३।२।२७)॥

अर्थः—उक्त परमात्मा को कोई धीर पुरुष समाधि दशा में जान सकता है। यह 'किश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैच्चदावृत्त चक्षुरमृतत्त्विमच्छन्'। (क०४।१) ''ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तुतं पश्यतं निष्कलं ध्यायमानः''। (मु०३।१।८) यं विनिद्रा जितश्वासाः सन्तुष्टाः संयतेन्द्रियाः।

ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानास्तस्मै योगात्मने नमः॥ इत्यादि श्रुति स्रौर स्मृति से

जाना जाता है।

श्रर्थात् समस्त प्रपश्च से श्र्न्य श्रौर श्रव्यक्त इस श्रात्मा को योगी लोग संराधन समय में देखते हैं। संराधन समय में योगी लोग परमात्मा को देखते हैं, यह कैसे समभा जाता है? प्रत्यक्त श्रौर श्रजुमान से, श्रुति श्रौर स्मृति से जाना जाता है, क्योंकि किश्चिद्धीर:० (जिसकी नेत्रादि इन्द्रियां विषयों से व्यावृत होगई हैं ऐसा श्रमृत को चाहने वाला कोई विवेकी पुरुष प्रत्यगात्मा को देखता है) 'ज्ञानश्रसादेन विशुद्धसत्व०' (ज्ञान की निर्मलता से जिसका श्रन्त:करण विशुद्ध हुआ है वह ध्यान करता हुश्चा सब श्रवयव भेद से वर्जित श्रात्मा को देखता है।) इत्यादि श्रुतियां हैं। उसी प्रकार—

"यं विनिद्रा जितश्वासाः" (निद्रा रहित श्वास को जीते हुए मनुष्य, जिसकी इन्द्रियां संयम में है ध्यान करते हुए जिस ज्याति को देखते हैं, उस योग लभ्य श्वात्मा को नमस्कार है, उस सनातन भगवान को योगी सम्यक रूप से देखते हैं इस प्रकार की स्पृतियां भी हैं। (शांकरभाषार्थ)

# दोनों मीमांसाओं के ग्रन्थकार आचायों का समय और उन से पूर्व आचाय्यों के नाम-

उत्तर मीमांसा अर्थात् ब्रह्म सूत्रों के कत्ती महर्षि बादरायण हैं। इनके सम्बन्ध में ऐसा निश्चय प्रसिद्ध ऋौर भचलित है कि यही पराशर ऋषि के पुत्र कृष्ण द्वेपायन वेद व्यास हैं जो महाभारत के समय में हुए हैं । जिन्होंने कुरुत्तेत्र में होने वाले युद्ध की सारी घटनात्र्यों से घतराष्ट्र को जानकारी करात रहने के लिये सञ्जय को दिव्य दृष्टि दी थी स्त्रीर जो स्वयं महाभारत त्र्योर गीता के रचियता बतलाय जाते हैं। कपिल मुनि, त्र्यासुरि, पञ्चशिख, जैगीशव्य, वाषेगएय, जनक और पराशर इन सब प्राचीन त्र्याचाय्यों ने क्रमशः सांख्यज्ञान में निष्ठा प्राप्त करके जगत् में उसका प्रचार किया था । वास्तव में सांख्य ही अपने व्यापक रूप में उपनिषदों की प्राचीन बेदान्त फिलास्फी है। ऋौर जिसको पिछले काल के साम्प्रदा-यिक त्र्याचार्य्या ने जिनका हम त्र्यागे वर्णन करेगे अपने सम्प्रदाय की संकीर्णता में संक्रचित करके दर्शाया है वह सब नवान वदान्त विचार हैं। वादरायण क अर्थ वादिर का पुत्र हैं। इससे सिद्ध होता है कि पराशर ऋषि का दूसरा नाम बादरि था। बादरि आचाव्ये का नाम ब्रह्मसूत्रों में चार वार (१।२।३०,३।१।११,४।३।७,४।४।१०) त्राया है स्त्रीर जैमिनि के मीमांसा सूत्रों में भी चार खानों (३।१।३,६।१।२७,८। ३। ६, ९। २। २०) में त्राया है। इससे सिद्ध होता है कि बादरि ऋषि ने कर्म मीमांसा श्रीर ज्ञान मीमांसा दोनों पर सूत्र प्रनथ बनाए थे। इन के मत में वैदिक कर्म में सबका श्रिविकार है। उसमें जन्म से जात भेद को कोई स्थान नहीं दिया गया है।

बादरायण के बहा सूत्र में जैमिनि का नाम (१।२।२८, १।२।३१,१।३। ३१,१।४।१८,३।२।४०,३।४।२०,३।४।२०,३।४।१८,३।४।४०,४।३।१३,४।४।५८,३।४।१४) ग्यारह वार आया है। ओडुलोमि आचार्थ्य का नाम (ब्रव्सू०१।४।२१,३।४।४५,४।४।६) में तीन वार आया है और काश कुत्सन आचार्थ्य का नाम (ब्रह्म०५।४।४८) में एक वार आया है। आत्रेय आचार्थ्य का नाम (ब्रह्म०६) ४८) में और जैमिनिदरोन में (४।३।१८,६।१।२६) दो वार आया है। आचार्थ्य आंशमरध्य का नाम (ब्रह्म०६) १।४।२०) और जैमिनिस्तूत्र (३।५।१६) में आया है। आचार्थ्य कार्ष्णिजिन का नाम (ब्रव्सू०३।१।५) और जैमिनिस्तूत्र (३।५।१६) में आया है। आचार्थ्य कार्ष्णिजिन का नाम (ब्रव्सू०३।१।५) और (मीमांसा सूत्र४।३।१७,६।७।३५) में आया है। इसमे सिद्ध होता है कि जैमिन सूत्र और वादरायण सूत्रों से पूर्व दोनों पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा पर बहुत से प्राचीन आचार्थों के सूत्र विद्यमान थे और परस्पर विचारों में मतमेद भी

पांचों अञ्चमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोशों का विस्तारपूर्वक वर्णन योगदर्शन समा० पा० सू० १७ वि० व० में, तीनों स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीरों का समाधिपाद सूज १८ के विशेष वक्त व्य में, पुनर्जन्म का साधनपाद सूत्र १३ के, विशेष वक्त व्य' में, और देवयान पितृयाण आदि का वि० पा० सू० ३९ वि० त्र० में देखें।

था, क्योंकि ऐसे गृद विषयों में विचारों की भिन्नता का होना स्वाभाविक ही है। किन्तु उन सूत्रों के भाष्यकार नवीन साम्प्रदायिक त्राचाय्यों की कटाच (Controversy) की शैली के विरुद्ध वे अपने विचारों से भिन्नता रखने वाले आचाय्यों के मत को आदर और संमान से दिखलाते थे।

#### वेदान्त पर भाष्यकार आचार्यों के नवीन सम्प्रदायः-

प्राचीन समय में उपनिषद् वेदान्त कहलाते थे। किन्तु वे भित्र भित्र समय में भिन्नः भित्र ऋषियों द्वारा प्रचार किये गय तथा बनाए गए थे। इसिलये उनकी विचार भिन्नता को जिसका होजाना स्वाभाविक था जब बादरायण त्राचार्य्य ने त्र्यपने ब्रह्म सूत्रों में सब उपनिषदों की विचारकता सिद्ध कर दी तब यह ब्रह्म सूत्र भी उपनिषदों के समान ही प्रामाणिक माना जाने लगा। इन्ही बादरायण त्राचार्य्य द्वारा व्यास नाम से भगवद्गीता में सारे उपनिषदों का सार त्रित निपुणता से समकाया गया है। इस लिये त्र्यन्त में उपनिषद् ब्रह्म सूत्र त्रीर भगवद्गीता यह तीनों प्रस्थानत्रयी नाम से वेदान्त के मुख्य प्रामाणिक प्रन्थ माने जाने लगे। बौद्ध धर्म के पत्तन के पश्चान् प्रत्येक नवीन सम्प्रदाय के प्रवतिक त्र्याचार्य्य को वेदान्त के प्रस्थानत्रयी के इन तीनों भागों पर त्र्यने सम्प्रदाय के सिद्धान्त के त्र्याचार्य्य को वेदान्त के प्रस्थानत्रयी के इन तीनों भागों पर त्रपने सम्प्रदाय के सिद्धान्त के त्राचार पर भाष्य लिखने कर यह सिद्ध करने की त्रावश्यकता हुई कि उस का सम्प्रदाय वेदान्त के त्राचार पर भाष्य लिखने की रीति चल पड़ने पर भिन्न २ पिष्डत त्रापने २ सम्प्रदाय के भाष्यों के त्राधार पर टीकाएँ लिखने लगे। इसके परिणाम स्वरूप नवीन वेदान्त के पांच सम्प्रदाय त्राहैत, विद्याद्वीत, द्वीत, द्वीताद्वीत, के सिद्धान्तों के त्राधार पर लगभग पांच दृष्टि कोण से ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य किये गए हैं।

# ब्रह्ममृत्र पर भाष्यकार श्री० स्वामी शङ्कराचार्य्य का श्रद्वेत सिद्धान्तः—

अद्वेत सिद्धान्त—१. श्रॉखों से दिखलाई देने वाले सारे जात् श्रथोत् सृष्टि के पदार्थीं की श्रनंकता सत्य नहीं है। वास्तव में यह सब एक ही शुद्ध चैतन्य सत्ता (तत्त्व) है जो निर्शुण, निवशेष, शुद्ध ज्ञान स्वरूप है जिसको परब्रद्ध वा परमात्मा कहत हैं। २ परमात्मा के साथ श्रनादि से एक विशेष शक्ति है जिसको माया श्रथवा श्रविद्या कहत हैं जो न सत् हैं श्रोर न श्रसन् श्रथीत् श्रानर्वचनीय है। ब्रह्म इस सारे श्रनंक विध जड़चेतन सृष्टि के प्रपञ्च को इसी श्रविद्या श्रथवा माया द्वारा रचता है जिस प्रकार मायावी मदारी श्रपनी माया शक्ति से नाना प्रकार के जड़ चेतन पदार्थों को प्रकट करके दिखलाता है जो श्रपनी वास्तविक सत्ता नहीं रखते हैं, केवल भ्रान्ति मात्र होते हैं। ३. इसिलये माया सम्बद्ध ब्रह्म ही इस जगत् का श्रभित्र निमित्त उपादान कारण है। माया के सम्बन्ध से ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं, श्रीर श्रविद्या के सम्बन्ध से जीव। ४. जीव श्रविद्या के कारण श्रपने ब्रह्म स्वरूप श्रथीत् शुद्ध ज्ञान स्वरूर को भूल कर बुद्धि, श्रहंकार, मन, इन्द्रियों श्रीर श्ररीर श्रादि की उपाधियों को श्रपना वास्तविक स्वरूप समक्त कर उनकी श्रवस्था को श्रपनी श्रवस्था मान लेता है। इस श्रथ्यास के कारण श्रल्पज्ञता, श्रल्पशक्तिमत्तत्ता श्रीर

परिछिन्नता की सीमा में आकर कर्ता और भोक्ता बन जाता है और सकाम कमों द्वारा पुराय और पाप को सब्चय करता हुआ आवागमन के चक्र में फंसकर उनके फलों को भोगता है। ५. आत्मा और परमात्मा अथवा जीव और ब्रह्म की एकता के अनुभव सिद्ध पूर्ण ज्ञान से अविद्या का नाश हो जाने पर शरीर, इन्द्रियों, मन, अहंकार और बुद्धि आदि उपाधियों में से आत्मभाव मिट जाता है, जिसके उपरान्त कर्त्ता भोक्ता का अभिमान निवृत्त हो जाने पर कर्म, उनके फलों और आवागमन से मुक्ति पाकर परिछिन्नता और अल्पज्ञता की सीमा की तोड़ कर अपने अनन्त शुद्ध ज्ञान खरूप में अवस्थित हो जाता है। यह अद्वेत सिद्धान्त करलाता है इसको निर्विशेषाद्वेत भी कहते हैं। इस सम्प्रदाय के आचार्य्य श्री० स्वामी शङ्कराचार्य्य हुए है जिनके सम्बन्ध में कई इतिहास लेखकों द्वारा यह निश्चित किया गया है कि इन्हों ने विक्रमी सम्वत् ८४५ तदनुसार ७८८ ई० सन् में जन्म प्रहण किया था और ३२ वीं वर्ष में वि० सं० ८७८, ई० सन् ८२० में शरीर त्याग किया था। किन्तु श्री स्वामी दयानन्दजी महाराज ने स्वामी शंकराचार्य्य का समय आज से २२०० वर्ष पूर्व माना है।

शी स्वामी शंकराचार्थ्यजी अपने समय के अदितीय विद्वान थे। ब्रह्म सूत्रों के संस्कृत में जितने भाष्य हुए हैं उनमें सब में अधिक प्रचलित और प्रसिद्ध श्री स्वामी शंकराचार्य्य का है और शंकर प्रतिपादित मत ही सामान्य रूप से वेदान्त समक्ता जाने लगा है। किन्तु बहुत से विद्वानों का विचार है कि स्वामी शंकराचार्य्यजी ने अपनी अलीकिक बुद्धि और विशा को बादरायण सूत्रों के आश्चय को स्पष्ट करने की अपेत्ता अपने प्रवर्तित सम्प्रदाय के मण्डन और अपने से भिन्नता रखने वाले मतों के खण्डन में अधिक प्रयोग किया है।

डाक्टर घाटे ने 'वेदांत' नामक अंग्रेजी पुस्तक में शंकर, रामानुज, निम्बार्क, मध्व तथा बहुम के व्याख्यानों का तारतम्य अनुशीलन कर मूल सूत्रों के प्रतिपाद्य सिद्धान्तों को खोज निकालने का यन्न किया है। उनकी सम्मित में शंकराचार्य्य के अनेक सिद्धान्तों की पृष्टि सूत्रों से नहीं की जा सकती। कार्य कारण के सम्बन्ध में सूत्रकार 'पिरिणामवाद' के पन्नपाती प्रतीत होते हैं न कि 'विवर्तवाद' के। 'आत्मकृतः पिरिणामात्' ( ब० सू० १ । ४ । २६ ) में सूत्रकार ने पिरिणाम शब्द का स्पष्ट निर्देश किया है।

प्रसिद्ध पाश्चास्य पिएडत थीं बां ने शंकराचार्य्य कृत भाष्य के स्वरचित अनुवाद की भूमिका में शंकराचार्य्य की व्याख्या के सम्बन्ध में लिखा है कि "वादरायण का दार्शनिक सिद्धान्त शंकराचार्य्य के सिद्धान्त से सर्वथा भिन्न था । किन्तु शंकराचार्य्य ने अपने शुष्क निर्विशेष अद्वैत सिद्धान्त का प्रचार करने के लिये वादरायण के ऊपर अपने मत का आरोप किया है, इसलिये ब्रह्मसूत्र के शांकर भाष्य को पढ़ने से सूत्रकार का वास्तविक सिद्धान्त नहीं माद्म है। सकता"। इनकी समालोचना के अनुसार ही पूर्ववर्ती बहुत से समालोचकों ने स्वामी शंकराचार्य्य के विषय में ऐसा ही मत प्रकट किया है। प्राचीन काल के रामानुजाचार्य्य ने भी ब्रह्मसूत्र के व्याख्यान के प्रसंग में स्वामी शंकराचार्य्य

के व्याख्यान के ऊपर विभिन्न खलों पर दोष दिखलाए हैं। रामानुजाचार्घ्य के ज्ञाचार्य्य भास्कर ने अपने भाष्य के आरम्भ में लिखा है कि "शंकराचार्य्य ने सूत्रकार के अभिप्राय को गुप्त करके अपना सिद्धान्त ब्रह्म सूत्र के भाष्य के बहाने प्रकट किया है।"

सम्भव है उपरोक्त समालोचनात्रों में बहु उक्ति से काम लिया गया हो, क्योंकि ब्रह्मसूत्र के भाष्यकारों में अपने सम्प्रदाय से भिन्न विचार वालों के प्रति प्रायः ऐसी ही शैली चल निकली है। किन्तु बादरायण के मृल सूत्रों पर साम्प्रदायिक पत्तपात से रहित हो कर स्वतन्त्र विचार से टिंड डालने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अन्य सब दर्शनकारों (न्याय, वैशेषिक, विशेषकर सांख्य और योग) के सदश उनमें भी सांख्य और योग के द्वेत सिद्धान्त का ही प्रतिपादन किया गया है जो स्वामी शङ्कराचार्य्य की अद्भुत विद्वत्ता द्वारा निर्विशेष अद्वेत सिद्धान्त के रूप में दिखलाया गया है।

ब्रह्म सूत्र में वैदिक दर्शनों का खगडन नहीं प्रत्युत श्रुतियों के साथ उनका समन्वय है श्रीर बादरायण से लगभग श्रदाई हजार वर्ष पश्चान् भगवान् बुद्ध का जन्म हुश्रा है; जिनके सम्प्रदायों का ब्रह्म सूत्र के शाङ्कर भाष्य में खगडन किया गया है।

वास्तव में यह बात प्रतीत होती है कि खामी शङ्कराचार्य्य के समय में सारे भारत्वर्ष में नास्तिकता फैल रही थी खौर खबैदिक मतमतान्तरों का सब खोर प्रचार था। तान्त्रिक सम्प्रदाय, पाशुपत खौर पाश्चरात्र तथा शाक्तमत वालों की नास्तिकता बढ़ रही थी। बौद्ध धर्म जो एक प्रकार से सांख्य खौर योग का ही कृपान्तर है जिसके निवृति मार्ग में भगवान हुद्ध ने अन्वय व्यतिरेक करते हुए समाधि द्वारा नेति नेति कृप ( सर्व वृत्ति निरोध कृप ) स्वरूप अवस्थिति प्राप्त करना सिखलाया था सौत्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार माध्यमिक खादि सम्प्रदायों में विभक्त होकर छपने उच्च खात्म और चैतन्यवाद से विच्युत होकर जड़वाद की खोर मुक रहा था खौर बहुत सम्भव है कि इस जड़वाद के प्रभाव में उस समय के कोई २ दाशेनिक विद्वान भी वैदिक दर्शनों से खनीश्वर वाद को सिद्ध करने में प्रवृत हो रहे हों। इसलिय इस मारे अवैदिक खौर नास्तिक वातावरण को वैदिक धर्म में परिवर्तित करने के लिय खामी शंकराचार्य्य को पाशुपत पाश्चरात्र और शाक्त सम्प्रदायों के साथ २ वैदिक दर्शनों के भी खएडन की आवश्यकता हुई हा और जड़वाद के स्थान में खद्वैत चैतन्यवाद स्थापन करना आवश्यक समभा हो। यहाँ दैदिक दर्शनों विशेषकर सांख्य और योग के देत सिद्धान्त को संचेप से बतलाकर उसकी शङ्कर के अद्वैत सिद्धान्त से सामान्यरूप से तुलना दिखला देना पाठकों की जानकारी के लिये उचित प्रतीत होता है:—

संख्य योग का द्वेत सिद्धान्तः—चेतन और जड़ दो अनादि तत्त्व हैं। चेतन तत्त्व (पुरुष) अपरिणामी, निष्क्रिय, निर्विकार, ज्ञान स्वरूप कूटस्थ नित्य है। जड़ तत्त्व (मूलप्रकृति) त्रिगुणात्मक सिक्रय और परिणामी नित्य है। चेतन तत्त्व की सिन्निधि से जड़ तत्त्व में एक प्रकार का ज्ञान नियम और व्यवस्था पूर्वक विरूप अर्थात् विषम परिणाम हो रहा है। सत्त्व में क्रिया मात्र रज और उस क्रिया को रोकने मात्र तम का सब से पहिला विषम परिणाम महत्तत्त्व कहलाता है। यही महत्तत्त्व सत्त्व की विश्रद्धता से अपने

समष्टि रूप में विशुद्ध सत्त्वमय चित्त कहलाता है जिसमें समष्टि श्रहंकार बीज रूप से रहता है। यह ईश्वर का चित्त है और अपने व्यष्टि रूप में सत्त्वचित्त कहलाते हैं जो संख्या में श्रनन्त हैं जिनमें व्यष्टि श्रहंकार बीज रूप से रहते हैं। ये जीवों के चित्त हैं। चेतन तत्त्व में अपने ज्ञान के प्रकाश डालने की और महत्तत्त्व में उस को प्रहण करने की योग्यता अनादि चली श्रारही है। पुरुष से प्रकाशित श्रथवा प्रतिविभ्यित समिट चित्त समिट श्रास्मिता श्रीर व्यप्टि चित्त व्यप्टि अस्मिता कहलाते हैं। पुरुष निष्क्रिय होता हुआ भी अपने चित्त का द्रष्टा है अर्थात् चित्त में उसके ज्ञान के प्रकाश में जो कुछ भी हो रहा है वह उसे स्वयं ज्ञात रहता है। व्यष्टि चित्त के सम्बन्ध से चेतन तत्त्व का नाम जीव है जो संख्या में अनन्त श्रीर श्रल्पज्ञ हैं श्रीर समष्टि चित्त के सम्बन्ध से चेतनतत्त्व का नाम ईश्वर श्रवर ब्रह्म, सराण ब्रह्म और शबल ब्रह्म है जो एक और सर्वज्ञ है। अपने शुद्ध स्वरूप से चेतन तत्त्व का नाम परमात्मा, निर्मुण ब्रह्म, शुद्ध, ब्रह्म श्रीर परब्रह्म है। पुरुष शब्द का प्रयोग जीव ईश्वर स्त्रीर परमात्मा तीनों स्रथों में होता है। दूसरा विषम परिणाम ऋहंकार है ऋथीन पुरुष से प्रकाशित अथवा प्रतिविभ्यित महत्तत्त्व ही रज और तम की अधिकता से विकृत होकर ऋहंकार रूप से व्यक्त भाव में बहिगुख हो रहा है। यह ऋहंकार हा ऋहंभाव से एकत्त्व, बहुत्त्व, व्यष्टि ऋौर समिटि रूप सर्वे प्रकार की भिश्ता का उत्पन्न करने वाला है। विभाजक छहंकार से प्रहण और प्राह्म रूप दो प्रकार के विषम परिणाम हो रहे हैं। अर्थात विभाजक अहंकार सत्व में रज श्रीर तम की श्रिधिकता से विकृत होकर प्रहरण रूप ग्यारह इन्द्रियाँ ( पांच ज्ञान इन्द्रियां पांच कर्म इन्द्रियां ग्यारहवां इनका नियन्ता मन ) श्रीर सत्त्व में रजतम की कुछ विशेषता के साथ श्रिधिकता से विकृत होकर परस्पर भेद वाली पांच तन्मात्रात्रों में विकृत होकर बहिमेख होरहा है। पांचवां विषम परिग्राम पांच स्थूल भूत हैं त्र्रार्थात् त्र्राहंकार से व्याप्त पांचों तन्मात्राएं ही सत्त्व में रज स्त्रीर तम की अधिकता से विकृत होकर पांचों सूक्ष्म और स्थूल भूतों में व्यक्त भाव से बहिमुख हो रही हैं। इस प्रकार बहिर्मुखता में महत्तत्त्व की अपेता अहंकार में. अहंकार की अपेता ग्यारह इन्द्रियों और पांचों तन्मात्रात्रों में और तन्मात्रात्रों की अपेद्या पांचों सूक्ष्म और स्थूल भतों में क्रमशः रज तथा तम की मात्रा बढ़ती जाती है खीर सत्त्व की मात्रा कम होती जाती है यहां तक कि स्थूल जगन् ऋौर स्थूल शरीर में रज तम का ही व्यवहार चल रहा है। सत्त्व केवल प्रकाश मात्र ही है त्र्यौर महत्तत्त्व में प्रकाशित त्र्यथवा प्रतिविम्बित चेतन तत्त्व भी उपरोक्त राजसी तामसी त्रावरणों में त्राच्छादित होता हुन्ना स्थल शरीर त्रौर भौतिक जगत में केवल भलक मात्र ही दिखलाई दे रहा है। यह सब अवरोह क्रम ( Descent ) है। इससे उल्टे आरोह क्रम ( Ascent ) में जितनी अन्तर्भुखता बढ़ती जावेगी उतना ही रज तथा तम का विद्येप आवरण हट कर सत्त्व का प्रकाश बढ़ता जावेगा और उस प्रकाश में चेतन तत्त्व की अधिक स्पष्टता से प्रतीति बढती जावेगी। इस प्रकार अन्त में गुणों के सब से प्रथम विषम परिणाम रूप चित्त की भी सर्वे वृत्ति निरोध द्वारा श्रपने कारण में लीन करके शुद्ध चेतन खरूप में श्रवस्थिति श्राप्त की जा सकती है।

व्यष्टि चित्तों में जो लेश मात्र तम है उस लेश मात्र तम में बीज रूप से ऋिवद्या विद्यमान है। इस अविद्या क्लेश से कमशः ऋिमता, रागः द्वेप, ऋिभिनवेश क्लेश और उनसे सकाम कमें, सकाम कमें से उन्हीं के अनुसार कम्भिशय, कम्भिशय के अनुसार जन्म आयु और भोग तथा उनमें सुख और दुःख उत्पन्न होता है। सम्प्रज्ञात समाधि की चारों भूमियों वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता अनुगत में ये सब क्लेश तनु अर्थाम् शिथिल होजाते हैं और उसकी उच्चतम अवस्था विवेक ख्याति में सत्त्व की विशुद्धता से सारे क्लेश अपनी जननी अविद्या सहित दग्ध बीज तुल्य हो जाते हैं। अब वहीं तम अपने अविद्या रूप धर्म को छोड़ कर इस सब से उच्चतम सात्त्विक वृत्ति को क्षिर रखने में सहायक होता है। सर्व वृत्ति निरोध रूप असम्प्रज्ञात समाधि में अपने धर्मी (उपादान कारण्) चित के अपने कारण् में लीन होने के साथ दग्ध बीज रूप अविद्या छेश का भी लय हो जाता है। तब द्रष्टा की शुद्ध परमात्म स्वरूप में अवस्थित होती है।

### शंकर के निर्विशेष अद्वैत सिद्धान्त और सांख्य योग के द्वैत सिद्धान्त में तुलनाः —

वैदिक दुर्शनकारों ने जहां चेतन तत्त्व को निमित्त कारण श्रौर जड़ तत्त्व को इस जगत का उपाद।न कारण बतलाया है वहां शंकर ने चेतन वत्त्व की ही जगत का श्राभन्न निमित्त उपादान कारण माना है। शङ्कर ने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में एक स्थान पर सांख्य के इस आद्योप को कि चेतन तत्त्व से जड़ तत्त्व कैसे उत्पन्न हो सकता है ( अर्थात् चेतन तत्त्व जड़ तत्त्व का उपादान कारण नहीं हो सकता ) इस प्रकार निवारण किया है कि उँसे तुम्हारे अञ्यक्त मूल प्रकृति से व्यक्त महत्तत्त्व अहंकारादि उत्पन्न होते हैं वैसे ही चेतन तत्त्व से जड़ तत्त्व उत्पत्र हो सकता है । किन्तु सांख्य योग का जड़ तत्त्व मूल प्रकृति त्रिगुर्गात्मक है। सत्व में रज श्रीर तम जितना बढ़ता जाता है उतनी ही स्टुलता श्रीर जितना रज श्रीर तम कम होता जाता है उतनी ही सुक्ष्मता बढ़ती जाती है। स्थूलता के कम को व्यक्त होना और सक्ष्मता के कम को अव्यक्त होना कहते हैं । इसिलिये सारा सूक्ष्म त्रीर स्थल त्रर्थान त्रव्यकत त्रीर व्यक्त संसार तीनों गुणों का ही परिणाम है। किन्तु एक अपरिग्णामी निर्विकार कटस्थ नित्य ब्रह्म में इन नाना प्रकार के विकारों और परिगामों का होना कैसे सम्भव हो सकता है। इसलिय शंकर को भी जगत् के उपादान कारण त्रिगुरणात्मक प्रकृति के स्थान में ब्रह्म के साथ एक अनादि तत्त्व माया अथात श्रविद्या का मानना श्रनिवार्थ्य हो गया, जिस के द्वारा ब्रह्म स्वयं अपरिणामी और निर्वि-कार रहता हुआ भी इस सारे संसार की रचना कर सकता है । जैसा कि शंकर भाष्य उपसंहार दर्शन श्रधिकरण सुत्र २४ में बतलाया है :--

अद्वैतं तत्वतो ब्रह्म तचाऽविद्या सहायवत्। नाना कार्यकरं कार्यक्रमोऽविद्यास्य शक्तिभिः॥

(ब्रह्म॰ स॰ अ॰ २ पा॰ १ अधि॰ ८ शांकर भाव्य )

श्रर्थ:- "यद्यपि परमार्थतः ब्रह्म एक ही है, तथापि वह श्रविद्या की सहायता से श्रनेक विचित्र कार्य्यों को उत्पन्न कर सकता है। श्रीर श्रविद्या की शक्तियों से कार्य्य-क्रम की व्यवस्था हो सकर्ता है।" इस माया अर्थात् अविद्या की अलग सत्ता मानने में अद्वैत सिद्धान्त खिएडत होता था और असत् मानने में इसके अन्तर्गत सारा संसार श्रित स्पृति श्रीर स्वयं त्रपना श्रद्धेत सिद्धान्त श्रसत् श्रीर मिध्या सिद्ध होता था इसलिय इसको श्रनिर्वचनीय नाम दिया गया जिसको न सत् कह सकते हैं और न असत् । इस प्रकार शहर की त्रिगुणात्मक माया त्रर्थात त्रविद्या सांख्य की त्रिगुणात्मक प्रकृति है । त्रनिर्व-चनीय अथवा सत् और असत् दोनों से विलन्न कह देना केवल शब्दों का ही रूपान्तर है। दोनों सिद्धान्तों का इससे परे होकर अपने शुद्ध चेतन खरूप में अविश्वत होना अन्तिम ध्येय है। एक श्रीर मुख्य भेद इन दोनों सिद्धान्तों में यह है कि जहाँ सांख्य चेतन तत्त्व की सन्निधि से त्रिगुणात्मक जड़ तत्त्व में स्वाभाविक ज्ञान नियम श्रीर व्यवस्था पूर्वक क्रिया का होना इस संसार की रचना का कारण बतलाता है वहां शंकर को ब्रह्म की स्वतन्त्रता स्वेच्छाचारिता और महिमा दिखलाने के लिये यह मानना पड़ा कि ब्रह्म अपनी इच्छा से श्रीर अपनी महिमा दिखलाने के लिये शोबदेवाज मदारी के सदश अपनी अनादि माया अर्थात अविद्या से इस जगत की रचना करता है। इसमें नाना प्रकार के दोष आते हैं जिनका यक्ति द्वारा सन्तोष जनक उत्तर नहीं मिल सकता अर्थान: - (१) ब्रह्म को क्यों ऐसे जगत् े केरचने की इच्छा होती है जिसमें दुःखही दुःख है और फिर स्वयं ही उससे मुक्ति पाने के लिये श्रांत स्मृति द्वारा उपदेश दिलवाता है। (२) यदि यह कहा जाय कि जगन् श्रोर उसके अन्तर्गत सुख दु:ख सब मिथ्या और भ्रम रूप ही हैं केवल एक ज्ञान खरूप बहा ही सत्य है ती ब्रह्म ने इस भ्रम को क्यों फैनाया श्रौर निर्भान्त ब्रह्म में भ्रम कैसा ? (३) श्रविद्या से ब्रह्म जगत् की रचना करता है और अविद्या ब्रह्म से अभिन्न है फिर अविद्या और जगत से छटकार। कैस समभव हा सकता है ? (४) ब्रह्म की शक्ति रूप अविद्या से जगन् की उत्पति है इस-लिये विद्या अर्थात् ज्ञान द्वारा ही इससे मुक्ति हो सकती है; किन्तु अविद्या के अन्तर्गत होने के कारण सारे साधन श्रुति और स्मृति भी अविद्या रूप ही होंगे। विद्या और ज्ञान ब्रह्म से बाहिर कहां से लाया जा सकता है (५) सर्वेज्ञ ज्ञान खरूप ब्रह्म की शक्ति माया अर्थात् अविद्या न होनी चाहिये। प्रत्यत निर्मान्त विद्या और सत्य ज्ञान होना चाहिये। (६) श्रीर यदि उसमें संसार के रचने की इच्छा भी हो तो वह निर्मान्त विद्या और सत्य ज्ञान के साथ हो न कि माया त्र्योर त्र्यविद्या के साथ। (७) मदारी पैसा कमाने त्र्यथवा त्र्यपने से बड़े त्र्यादिमयों को खुश करने के प्रयोजन से शोबदे श्रोर तमाशे दिखलाता है। श्राप्त काम बहा का इस माया जाल फैलाने में क्या प्रयोजन है (८) यदि अपनी महिमा और प्रभुता दिखलाने के लिये, तो यह किसको दिखलाना ? जब कि एक ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं (९) यदि अपनी प्रभुता त्रौर महिमा दिखलाने के लिये जीवों को उत्तपन्न करता है तो इस प्रकार की महिमा श्रीर प्रभुता दिखलाने की श्रमिलाषा होना ही महिमा श्रीर प्रभुता के श्रभाव को सिद्ध करता

है (१०) यदि बिना किसी ऋपने विशेष प्रयोजन के बहा द्वारा संसार की रचना केवल जीवों के कल्यागा ऋर्थात् भोग और ऋपवर्ग के लिये खाभाविक मानी जावे तो यह सांख्य और योग का ही सिद्धान्त ऋा गया।

इस प्रकार जहां द्वैतवादी सांख्य योग सारे दोषों विकारों और परिणामों श्रादि को त्रिगुणात्मक प्रकृति में डालकर ब्रह्म का श्रद्धेत, निर्दोष, निर्विकार श्रपरिणामी, निष्काम, निष्क्रिय, कूटस्थ, नित्य, ग्रुद्ध ज्ञान स्वरूप सिद्ध करता है और उस ग्रुद्ध ज्ञानस्वरूप में श्रविश्वित श्रपना श्रन्तिम ध्येय ठहराता है वहां यह निर्विशेष श्रद्धैतवाद इन सारे दोषों का ब्रह्म में श्रारोप करके ब्रह्म को सदोष, विकारी, परिणामी, सिक्रय, सकाम और श्रपनी मिहमा दिखलाने और प्रतिष्ठा पाने का श्रमिलाषी, प्रसवधर्मी, श्रज्ञान, श्रविद्या और भ्रम युक्त सिद्ध करता है। किन्तु यद्यपि यह निर्विशेष श्रद्धैत सिद्धान्त व्यवहार दशा में इस प्रकार दोषयुक्त श्रोर युक्ति हीन है, तथापि यह भावना कि यह सारा द्रष्टव्य संसार मिथ्या श्रविद्या और भ्रमस्प है केवल एक ब्रह्म ही सत्य है साधकों को साधन रूप से ग्रुद्ध चेतन स्वरूप में श्रविश्वित प्राप्त कराने में रोचक और सहायक प्रतीत होता है। इसीलिये बहुत से महात्माओं ने इस सिद्धान्त को श्रपनाया है और श्रपना रहे हैं। इसिलये सांख्य योग के द्वैत वाद और शंकर के निर्विशेष श्रद्धैत वाद में श्रन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति में कोई वास्तिवक श्रम्तर नहीं है।

### २ ब्रह्म सुत्र के भाष्यकार श्री० रामानुजाचार्य्य का विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त:—

शंकर से लगभग २५० वर्ष पश्चात् (जन्म विक्रम सं० १०७३ तद्नुसार ई० सन्० १०१६) श्री रामानुजाचार्य्य ने विशिष्टाद्वेत सम्प्रदाय चलाया। इनका ब्रह्म सूत्र पर भाष्य 'श्री भाष्य' कहलाता है। प्रसिद्ध है कि ब्रह्म सूत्र पर एक अति प्राचीन व्याख्या 'प्रति' अथवा 'कृतकोटि', नाम से बौधायन ऋषि की बनाई हुई थी किन्तु वह लुप्त हो चुकी थी, उसको टंक इमिई, गुहदेव आदि पूर्व आचार्या ने संचेष किया था उसके आधार पर श्री रामानुज-आचार्य्य अपने श्री भाष्य को लिखा जाना अपने वेदार्थ संप्रह में बतलाते हैं ''भगवान् बौधायन की विस्तीणे वृत्ति का जो पूर्व आचार्य्यों ने संचेष किया है उनके मत अनुसार सूत्रों का व्याख्यान किया जाता है''।

श्री स्वामी रामानुजाचार्य्य का विशिशहैत सिद्धान्त—इस सम्प्रदाय का मत है कि शंकराचार्य्य का माया मिथ्यात्ववाद श्रीर श्रहैत सिद्धान्त दोनों मूठे हैं। चित श्रर्थात् जीव श्रीर श्रचित श्रर्थात् विषय, शरीर, इन्द्रियाँ श्रादि पांचों स्थूल भूतों से बना हुश्रा भौतिक जगत् श्रीर बहा ये तीनों यद्यपि भिन्न हैं तथापि चित श्रर्थात् जीव श्रीर श्रचित श्रर्थात् जड़ जगत् ये दोनों एक ही बहा के शरीर हैं जैसा कि श्रन्तर्यामी ब्राह्मण ( वृह० उप० ३।७) में कहा है कि यह सारा बाह्म जगत् शरीर इत्यादि श्रीर जीवात्मा ब्रह्म का शरीर है श्रीर बह इनका श्रन्तर्यामी श्रात्मा है। इसिलये चित श्रचित विशिष्ट ब्रह्म एक ही है। इस प्रकार से विशिष्ट रूप से ब्रह्म को श्रहैत मानने से यह सिद्धान्त विशिष्ट श्रदैत कहलाता है। इस सिद्धान्त के श्रनुसार मोत्त में जीवात्मा ब्रह्म को प्राप्त होकर ब्रह्म के सदश हो जाता है न कि ब्रह्म रूप। पुरुषोत्तम, नारायण, वासुदेव श्रीर परमेश्वर ब्रह्म के पर्याय वाचक हैं। उपरोक्त सारी

बातों से सिद्ध होता है कि इस सम्प्रदाय में सगुण ब्रह्म अर्थात् अपर ब्रह्म = शबल ब्रह्म की प्राप्ति ही अपना लक्ष्य माना है जो योग की सम्प्रज्ञात समाधि का अन्तिम ध्येय हो सकता है।

### ३ ब्रह्म सूत्र के भाष्यकार श्री मध्याचार्य्य का द्वैत सिद्धान्त:—

श्री रामानुजाचार्य्य के १८२ वर्ष पश्चान् विक्रमी सं० १२५४ तद्नुसार ई० सन् ११९७ में श्रमदानन्द तीर्थ का, जो मध्वाचार्य्य के नाम से प्रसिद्ध हैं, जन्म हुआ। ८६ वर्ष की खबश्चा में विक्रमी सं० १३३५ तद्नुसार ई० सन् १२८६ में इनका शरीर त्याग हुआ। इनका ब्रह्म सूत्र पर भाष्य 'पूर्णप्रज्ञ भाष्य' के नाम से प्रसिद्ध है। यह देत सम्प्रदाय के प्रवतेक हुए हैं। इनका मत है कि ब्रह्म और जीव को कुछ खंशों में एक और कुछ खंशों में भिन्न मानना परस्पर विरुद्ध और असम्बद्ध बात है। इस लिये दोनों को सदा ही भिन्न मानना चाहिये। क्योंकि इन दोनों में पूर्ण अथवा अपूर्ण रीति से भी एकता नहीं हो सकती। लक्ष्मी ब्रह्म की शक्ति ब्रह्म के ही आधीन रहती है किन्तु उससे भिन्न है।

श्रार्थ्य समाज के प्रवर्तक श्री खामी दयान दजी महाराज का सिद्धान्त भी हैत वाद कहलाता है किन्तु इन दोनों में अन्तर यह है कि जहाँ श्री मध्वाचार्य्यजी ने अधिकतर पराणों का आश्रय लिया है वहाँ श्री० स्वामी दय।नन्दजी ने वेदों उपनिषदों वैदिक दर्शनों ख्रीर प्रामाणिक स्मृतियों का उसके साथ समन्त्रय दिखलाया है। श्री स्वामी द्यानन का हैत बाद सब वैदिक दर्शनों के समन्वय के साथ सांख्य योग का ही सर्वीश में हैत बाद है किन्त लेखक का यह व्यक्तिगत स्वतन्त्र विचार है कि:—उन्होंने चैतन्य तत्त्व का शुद्ध स्वरूप अथान परब्रह्म को न दिखला कर केवल ईश्वर जीव और प्रकृति का ही वर्णन किया है जो इस सृष्टि की सारी बाह्य रचना में पाय जा रहे हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार पुनरावतेनी रूप अपर ब्रह्म की प्राप्ति ही मुक्ति की सीमा हो सकती है जो योग की सम्प्रज्ञात समाधि का अन्तिम ध्येय हो सकता है 🖟 किन्तु स्वामीजी का योग साधन पर 9ूरा जोर देने और उसके। ही परमात्मा प्राप्ति का साधन बतलाने तथा पात जल योग को योग का मुख्य प्रामाणिक प्रनथ मानने से यांग की अन्तिम सीमा श्रसम्प्रज्ञात समाधि श्रौर उसका र्श्वान्तम ध्येय राख्न परमात्म स्वस्तप में अवश्विति रूप कैवल्य भी त्राजाता है। खामी द्यानन्दजी ने ईश्वर जीव त्रौर प्रकृति इन तीनों का जो विशेष रूप से वर्णन किया है इससे सामान्यतया इनका सिद्धान्त त्रैतवाद सममा जाता है। किन्तु चेतन तत्त्व का समष्टि ब्रह्मागड के सम्बन्य से ईश्वर नाम है श्रीर व्यष्टि पिराडों के सम्बन्ध से जीव । ये दोनों चेतन तत्त्व के शबल अर्थात निश्रित रूप हैं इस लिये लेखक के व्यक्तिगत विचार अनुसार स्वामी दयानन्द का सिद्धान्त द्वेत वाद ही है। स्वामी दयानन्दजी ने शुद्ध चेतन तत्त्व आर्थात् परब्रह्म का वर्णन विशेष रूप से इस कारण नहीं किया कि उस समय का जनसमृह उसके सममने में अयोग्य था और उनका मुख्य उद्देश्य समाज सुवार श्रीर धर्मरत्ता था। खामी द्यानन्दजी के समय में हिन्दू समाज श्रीर वैदिक धमे जैसी विकट परिश्वित में मृत्यु की श्रीर जा रहा था उसका उदाहरण किसी भी पूर्वाचार्य्य के समय में न मिल सकेगा। स्वामी दयानन्दजी का हिन्दू धर्म श्रीर समाज की निम्न प्रकार की दुर्दशा को हटाना मुख्य उद्देश्य था:—

- १—वैदिक धर्म्भ का नाना प्रकार के मतमतान्तर श्रौर सम्प्रदायों में विभक्त होकर परस्पर एक दूसरे का विरोध करना ।
- २--- एक ईश्चर उपासना के स्थान में न केवल अनेक देवी देवताओं किन्तु भूत, प्रेत, पीर, पैराम्बर, क्रब, मजार, आदि को सांसारिक कामनाओं के लिय पूजना।
- ३—मृर्तिपूजा का दुरुपयोग श्रौर मन्दिर तीर्थ श्रादि पवित्र स्थानों में नाना प्रकार के दुर्व्यवहार।
- ४ गुण कर्म स्त्रभाव को छोड़ कर जन्म से जात पात की व्यवस्था मानने के कारण ऊंची कहलाने वाली जातियों की प्रमाद के कारण अवनित और नीची कहलाने वाली जातियों की प्रमाद के कारण अवनित और नीची कहलाने वाली जातियों की उन्नति के मार्ग में रुकावट इसका परिणाम रूप सारे हिन्दू समाज की अधोगित।
- ५—स्वयं अपने गुण कर्म और स्वभाव को ऊंचा दनाने की अपेन्ना एक दूसरे को नीचा, छोटा, भृठा और अपूर्ण बतलाकर अपने को ऊंचा, बड़ा, सज्ञा और पूर्ण सिद्ध करने की आसुरी चेटा। इस प्रकार हिन्दुओं में परस्पर भ्रातृ भाव, समानता, आदर और सत्कार का अभाव।
- ६—ऊंचे सवणे कहलाने वाले सङ्कीर्ण हृदय मनुष्यों का नीची कहलाने वाली निर्धन जातियों का न केवल धार्मिक सामाजिक श्रीर नागरिक श्रिया है। का हरण करना किन्तु उनके प्रति पिशाचवत् श्रत्याचार करके उनको दूसरे मजहबों के जाल में फंसने के लिये मजबूर करना।
- ७—बाल विवाह, वृद्ध विवाह त्र्यादि नाना प्रकार की कुरीतियां । स्त्रियों को शूद्रा बतला कर उनको जन्म-सिद्ध धार्मिक त्र्यधिकारों से विञ्चत रखना, विधवात्र्यों के साथ श्रन्याय पूर्वक दुर्व्यवहार ।
- ८— हिन्दुत्रों के सामाजिक धार्मिक राष्ट्रीय, नागरिक श्रीर वैयक्तिक श्रादि सारे श्रङ्गों में स्वार्थमय जीवन।
- ९—सार्वभौम वैदिक धर्म को मूर्खता और अज्ञानता से संकीर्ण करके न केवल अन्य मतावलिम्बयों के लिय उसमें श्रवेश का द्वार बन्द कर देना किन्तु अपनी भूठी स्वार्थ सिद्धि के लिये अपने वैदिक धर्मी भाइयों को छोटी २ बातों में अपने से पृथक करके विधर्मियों के जाल में फंसने में सहायक होना।
- १०—उपरोक्त सारे दोषों से अनुचित लाभ उठाकर दो विदेशीय मजहबों का न केवल विद्याहीन छोटी जात वाले गाँवों, पहाड़ों और जङ्गलों में रहने वाले अनपढ़ हिन्दुओं को किन्तु नीलकएठ जैसे बड़े बड़े अंग्रेजी पढ़े हुए विद्वानों को पौराणिक कथाओं में अयुक्ति और दोष दिखला कर अपने मजहब के जाल में फंसाना।
- ११—राष्ट्र का परतन्त्र होना; विदेशी राज के कारण देशभक्ति, प्राचीन सभ्यता और धर्म भाषा के प्रति प्रेम का स्त्रभाव, दासता के विचार, विदेशी भाषा, संस्कृति स्त्रीर सभ्यता की स्त्रोर प्रवृत्ति इत्यादि २।

### ४ - ब्रह्म सुत्र के भाष्यकार श्री बल्लभाचार्य्य का शुद्धाद्वेत सिद्धान्त

श्री० बहुभाचार्य्य का जन्म १५३६ विक्रमी सम्वत्तदनुसार १४७९ सन् ई० में हुआ। इनका ब्रह्म सूत्र पर भाष्य "अणुभाष्य" कहलाता है। उनका मत निर्विशेष अद्वेत, विशिष्ट अद्वेत और देत तीनों सिद्धान्तों से भिन्न है। यह शंकराचार्य्य के समान इस बात को नहीं मानते कि जी । श्रीर ब्रह्म एक हैं और न मायात्मक जगत् को मिध्या मानते हैं बल्कि माया को ईश्वर की इच्छा से विभक्त हुई एक शक्ति बतलाते हैं। माया आधीन जीव को बिना ईश्वर की कृपा के मोन्नज्ञान नहीं होसकता इसलिये मोन्न का मुख्य साधन ईश्वर भिक्त है। माया रहित शुद्ध जीव और पर ब्रह्म (शुद्ध ब्रह्म) एक वस्तु ही है दो नहीं हैं। इसलिये इस को शुद्ध अदेत सम्प्रदाय कहते हैं। इस अंश में यह सिद्धान्त सांख्य योग के सदश है किन्तु पौराणिक रंग में इसकी दार्शनिकता छिप गई है।

### ५ - ब्रह्म सूत्र के भाष्यकार श्री निम्बार्काचार्य्य का द्वैत श्रद्धैत सिद्धान्तः-

श्री निम्बार्काचार्य्य लगभग १२१९ त्रिक्ष० सं० तद्दनुसार ११६२ सन् ई० में हुए हैं। इन्होंने ''वेदान्त पारिजात'' नाम से ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा है। जीव, जगत् और ईश्वर के सम्बन्ध में इनका मत्त है कि यद्यि ये तीनों परस्पर भिन्न हैं तथापि जीव और जगत् का व्यवहार तथा श्रास्तित्त्व ईश्वर की इच्छा पर श्रवलिम्बत है स्वतन्त्र नहीं है और इश्वर में ही जीव श्रीर जगत् के सूक्ष्म तत्त्व रहते हैं। विशिष्ट श्राहत से श्रलग करने के लिये इस का नाम हैत श्राहत सम्प्रदाय रखा गया है।

ऊपरोक्त सम्प्रदाय शंकर के मायावाद को स्वीकृत न करके ही उत्त्वन्न हुए हैं श्रौर ज्ञान की अपेद्या भक्ति प्रधान हैं। वैष्णव सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखते हैं। इसलिय जहां स्वाव शंकराचार्य्य का भाष्य उपनिषदों पर निर्भर है वहां इन सम्प्रदायों के भाष्य में पुराणों श्रौर विशेष कर विष्णु पुराण को अधिक उद्युत किया गया है।

ब्रह्म सूत्र पर विज्ञान भिक्षु का भाष्य नए ढंग का 'विज्ञान। मृत' नाम से है जिसमें श्रुति: स्मृति श्रीर दर्शनों की एक तात्पर्ध्य में संगति दिखलाई गई है किन्तु वह किसी भी साम्प्रदायिक रूप में नहीं है।

### ब्रह्म सूत्रों में अन्य वैदिक दर्शनों का खण्डन नहीं है

ब्रह्म सूत्रों में किसी वैदिक दर्शन का खरहन नहीं है बिल्क श्री व्यासजी ने तो जिन सिद्धान्तों में अन्य विद्वानों का उनसे मत भेद था उनको भी आदर पूर्वक दिखलाया है, किन्तु साम्प्रदायिक आचार्यों ने जहां सूत्रों के शब्दों से अपने सम्प्रदाय के पत्त में और अपने से भिन्न सम्प्रदायों के विपत्त में अर्थ निकालने में खेंचातानी की है वहां प्राचीन तत्त्ववेता ऋषियों के दर्शनों को भी जो वेदों के उपाङ्ग रूप हैं दृषित ठहराने में पूरा जोर लगाया है। इसी कारण कणाद मुनि प्रणीत वैशेषिक और किपल मुनि के सांख्य का ब्रह्म सूत्रों में खरडन होने का भ्रम हुआ है।

जन्माद्यस्य यतः (ब्र० सू० १।१।२) के द्रार्थ जो तैत्तिरीय उपनिषद् के "यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्त्य भिसंविक्रान्ति, 'तद्विजिज्ञासस्य तद ब्रह्म" के प्रतीक में हैं, तीन प्रकार से हो सकते हैं। १. जगन् की उत्त्पत्ति, स्थिति श्रीर प्रलय का द्र्याभित्र उपादान निमित्त कारण जड़ तत्त्व (सांख्य की प्रकृति, वैशेषिक के परमाणु श्रथवा चार्वाक के चार भूत ) हैं। २. जगन् की उत्पत्ति, स्थिति श्रीर प्रलय का श्रभित्र निमित्त उपादान कारण चेतन तत्त्व है। ३. जगन् की उत्पत्ति, स्थिति श्रीर प्रलय का निमित्त कारण चेतनतत्त्व श्रथात् श्रात्मसत्ता श्रीर उपादान कारण जड़तत्त्व (प्रकृति श्रथवा परमाणु) श्रनात्मसत्ता है। इस प्रकार मुख्य तीन वाद श्रथवा सिद्धान्त हो सकते हैं।

१--जड़ ऋदैत वाद ( चार्वाक वालों का जड़ वाद )

२—चेतन अद्वेत वाद (नवीन वेदान्तियों का अद्वेत वाद ) ३—चेतन जड़ अर्थान आत्म अनात्म द्वेत वाद (वेदिक दशनों का देत वाद )

सिद्धान्त रूप में तो यह द्वैत बाद है किन्तु व्यवहार दशा में त्रैत बाद होजाता है अर्थात् (१) ईश्वर (सगुण ब्रह्म = शवल ब्रह्म = श्रपर ब्रह्म ) जो ब्रह्माएड श्रथीन समष्टि रुपेण जड़ तत्त्व के सम्बन्ध से चेतन तत्त्व अर्थात् परमात्म सत्ता का नाम है। (२). जीव जो पिएड अर्थान व्यष्टि रूपेगा जड़ तत्व के सम्बन्ध से चेतन तत्त्व अर्थान् आत्मसत्ता का नाम है और (३). प्रकृति (जड़ तत्त्व) जो श्रनात्मसत्ता है। श्रीर केवल कैवल्य श्रवस्था में ही जब द्रष्टा की हाद्ध चैतन्य ( परमात्मा = पर ब्रह्म = निगुर्ग व्रह्म = हाद्ध ब्रह्म ) स्वरूप में अवस्थिति होती है तब उस कैवल्य प्राप्त किये हुए जीव की अपेता से अहैत कहा जासकता है। न कि सांसा-रिक जीवों की ऋषेता से । यह हैतवाद सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक चारों दर्शनों का सिद्धान्त है। दुःख निवृति के उदेश्य से इन प्राचीन दर्शनकारों ने खोज की है। दुःख प्रतीति श्रीर उसकी निवृति का प्रयन्न चेतन तत्त्व (श्रात्मसत्ता) के श्रस्तित्व की सिद्ध करता है। इसलिये पहिला जड़ ऋहैत बाद दृषित ठहरता है। यदि दुःख चेतन तत्त्व ( श्राहरसत्ता ) का ही धर्म होता तो उसकी प्रतीति न होती और यदि दुःख की प्रतीति भी आत्मा का धर्म माना जावे तो दुःख और उस की प्रतीति दोनों चेतन तत्त्व (आत्मसत्ता) का स्वाभाविक गुण होने से उस की त्रिकाल में भी निवृति असम्भव होती। इस लिये दूसरा सिद्धान्त चेतन अद्वेत वाद भी इनका सन्तुर न कर सका। इस लियं यह तत्त्व वेत्ता ऋषि इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि एक तो चेतन तत्त्व ( आत्मसत्ता ) है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है और इससे भिन्न एक कोई दूसरा जड़ तत्त्व ( श्रनात्म सत्ता ) है, जिसके खाभाविक धम्मे दु:खादि हैं, जिनके हटाने का प्रयत्न किया जाता है। इसके अतिरिक्त सिद्धान्त सं०१ तथा सं०२ के पन्न

हा हैं। — जैसे सुवर्ण के आम्रूषण नाना प्रकार की आकृति रखते हुए भी सुवर्ण रूप ही हैं, जैसे तरङ्गें, बुल्बुल, नदी, तालाब आदि सब जल रूप ही हैं वैसे ही सारा जगत् केवल एक अद्वितीय ब्रह्म रूप ही है।

में न ता कोई श्रुति मिलती है न युक्ति त्रीर न संसार में कोई उदाहरण परन्तु सिद्धान्त सं० ३

को सारी श्रतियां, स्मृतियां, यक्ति ऋौर उदाहरण सिद्ध करते हैं।

समाधान:—ये उदाहरण तो द्वैत सिद्धान्त की ही पुष्टि करते हैं, क्योंकि सुवर्ण के आम्रूषणों के आकारों में एक दूसरा तत्त्व आकाश, जल के तरङ्ग बुल्बुले आदि में वायु और नदी तालाब आदि में पृथिवी भेदक है।

### शंकाः—''यथोर्णनामिः सुजते गृह्णते च तथाचरात् सम्भवतीह विश्वम् ॥

मु०१। ख०१। सं०७॥

श्रर्थ:—जिस प्रकार चेतन मकड़ी जड़ तन्तुश्रों की श्रमित्र निमित्त उपादान कारण है इसी प्रकार चेतन ब्रह्म इस जड़ जगत् का श्रमित्र निमित्त उपादान कारण है। " इससे चेतन श्रद्धेत वाद सिद्ध होता है।

समाधान:—यह श्रुति है त सिद्धान्त को ही सिद्ध करती है। श्रर्थात् जिस प्रकार जड़ तन्तु की उत्पत्ति का चेतन मकड़ी निमित कारण है श्रीर उसके मुंह का जड़ लेप उपादान कारण है, इसी प्रकार जड़ जगन् का उपादान कारण त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति है श्रीर निमित्त कारण चेतन ब्रह्म है।

इसिलये सब दर्शनकारों का सिद्धान्त जड़ चेतन हैंत वाद है। जड़ तत्त्व (अनात्मसत्ता) को चेतन तत्त्व (श्रात्म सत्ता) से भिन्न करने के उद्देश्य से जड़ तत्त्व के अवान्तर भेद करण, माप श्रीर वर्णन शैली में भेद होने के कारण बाह्य दृष्टि रखने वालों को इनमें परस्पर भेद होने का श्रम होता है।

दार्शनिक दृष्टिकोण से जानना अपने से भिन्न वस्तु जड़ तत्त्व (अनात्मसत्ता) का ही हो सकता है। अपने को अर्थान् चेतन तत्त्व (परमात्म सत्ता) अर्थान् पर ब्रह्म को जानने का शब्द प्रयोग करना अयुक्त है। यथा "विज्ञातारमरे केन विज्ञानी।यन्" सब के जानने वाले विज्ञाता को किस से जाना जा सकता है। अर्थान् किसी से भी नहीं जाना जा सकता है। 'येनेदं सर्व विजानाति तं केन विज्ञानीयान्'।। इह ०६।। जिस से यह सब जाना जाता है उसको किससे जाने ? सम्प्राज्ञात समाधि की सारी मूभियां वितर्क, विचार, आनन्द, अस्मिता और विवेकख्याति में त्रिगुणात्मक प्रकृति के ही सारे काय्यों को साचान् करते हुए इनसे आसिकत हटा कर विरक्त होना होता है। असम्प्रज्ञात समाधि में कुछ जानना शेष न रहने पर केवल शुद्ध चैतन्यस्वरूप (परमात्म न परब्रह्म) में स्वरूप अवस्थिति होती हैं। इसी प्रकार जहां जहां परमात्मा अथवा परब्रह्म के जानने का वर्णन आया है जैसे "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निद्ध्या सितव्यः।" वहां अनात्म ज्ञंय पदार्थों को (चाहे उन्हें प्रकृति कहा चाहे माया चाहे अविद्या स्वरे चाहे अम) जानकर "नितनिति" द्वारा पृथक् करते हुए अन्त में सारे ज्ञेय पदार्थों की समाप्ति पर शेष जानने योग्य कुछ न रहने पर शुद्ध परमात्म स्वरूप में ही अवस्थिति होती है। यथाः—

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसासह।

बुद्धिश्व न विचेष्टते तामादुः परमां गतिम् ॥ (कठ६। १०)

अर्थ:—जब पांचों ज्ञान इन्द्रियां मन के साथ रुक जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाती है उसको परम गति अर्थान् परमात्म स्वरूप में अवस्थित कहते हैं। इसलिये इन तत्त्ववेत्ता प्राचीन दशंनकारों का ऋतम्यरा प्रज्ञा द्वारा साज्ञात्कार पर-प्रत्यज्ञ है, जो शब्द श्रीर श्रनुमान का बीज है अर्थात् जिसके आश्रय शब्द श्रीर श्रनुमान होते हैं।

"श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्" । यो॰ द० १ । ४९,

शब्द और अनुमान की प्रज्ञा से ऋतम्भराप्रज्ञा का विषय अलग है विशेष रूप से अथे का साचात्कार कराने से। केवल शब्द और अनुमान का आश्रय लेने वाले आचाय्यों और उनके आधार पर पाश्चात्य विद्वानों ने उन के वास्तविक सार को न समम कर इन प्राचीन दर्शन कारों के कहीं अनीश्वर वादी और कहीं बहु ईश्वर वादी होने का धोका खायाहै।

श्रव उत्तर मीमांसा के जिन सूत्रों में श्रन्य दर्शनों के खरडन होने का भ्रम हुन्ना है उनका स्पष्टीकरण किया जाता है।

### ईन्ततेर्नाश**ब्दम् ।** (ब्रह्म० स्०अ० १। पा० । १ । ५)

शब्द ऋथीं:—(ईन्नते:) ईन्नए से (ऋशब्दम) शब्द प्रमाए रहित (न) नहीं है। ऋथीत् ब्रह्म को जगत् की उत्पत्ति ऋपिद में निमित्त कारए मानना शब्द प्रमाए रहित नहीं है क्योंकि उसमें यह शब्द प्रमाए है। ''तदैन्नत वहस्यां प्रजाययेति''। उसने ईन्नए किया मैं बहुत होऊं प्रजा वाला होऊं।

वि० व०:—कई साम्प्रदायिक भाष्यकारों ने 'अशब्दम्' के अर्थ प्रमाण रहित प्रकृति लगाकर कर सांख्य दर्शन का खएडन किया है जो सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण है क्योंकि सांख्य की त्रिगुणात्मक प्रकृति अनेक श्रुतियों और स्मृतियों से प्रमाणित है यथा:—

### ''मावां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्''। (श्वेता०४ । १०)

श्रथं:--प्रकृति को माया जानो और महेश्वर को माया वाला"।

"श्रजामेकां लोहित शुक्क कृष्णां वहवीः प्रजाः सृजमानां सरूपाम्" ।(भ्रेता ०४।५) श्रथः - एक श्रजा (श्रनादि प्रकृति) है जो लाल श्रेत श्रौर काली (रजस्, सत्त्व श्रौर तमस इन तीन गुणोंवाली) है वह श्रपने समानरूपवाली (तीन गुणों वाली) बहुत-सी प्रजाश्रों को उत्तपत्र कर रही है।

"महतः परमञ्यक्तमञ्यकात पुरुषः परः" (कठ० ३ । ११)

श्रर्थः—महत्तत्व से परे श्रव्यक्त (मूल प्रकृति) श्रौर श्रव्यक्त से परे पुरुष (ब्रह्म) है। निम्न वेद मन्त्रों में कितनी उत्तम रीति से प्रकृति का वर्णन किया गया है:—

द्वा सुपर्णा सयुना सखाया समानं द्वतं परिषस्त्रजाते। तयो रन्यः पिष्पलं स्वाद्वत्यनश्चनन्यो स्वभिचाकशीति॥ ६॥ समाने दृत्ते पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचित सुह्यमानः। जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमान मिति वीतशोकः॥ ७॥ ( श्वेता० डप० अध्याय ४) श्रर्थः - (पुरुष श्रोर पुरुष विशेष श्रर्थान् जीव श्रोर ईश्वर रूप) दो पत्ती जो साथ रहने वाले श्रीर मित्र हैं, वे दोनों एक ही त्रिगुणात्मक प्रकृति रूप वृत्त को श्रालिंगन किये हुऐ हैं। उन दोनों में से एक जीवरूपी पत्ती (जन्म श्रायु श्रीर भोग रूपी सुख दुःख) स्वाद वाले फल को खाता है श्रीर दूसरा ईश्वर रूपी पत्ती फल न खाता हुश्रा केवल सात्ती रूप से रहता है।। ६।। उसी प्रकृति रूप वृत्त पर जीवरूपी पत्ती श्रासक होकर श्रसमर्थता सं धोग्या खाता हुश्रा शोक करता है (किन्तु) अब योग युक्त होकर श्रपने दूसरे साथी ईश श्रीर उसकी महिमा को देखता है तब शोक से पार हो जाता है।

इस प्रकृति रूप वृत्त की पृथ्वी में छिपी हुई जड़ 'अव्यक्त मूल प्रकृति' है और दिखलाई देने वाला वृत्त का आधार तना 'व्यक्त महत्तत्व' है, तन में अंकुर "अहंकार" है, शाख़ें 'तन्मान्त्रायें हैं पतली शाखें सूक्ष्म मृत और उनसे पतली शाखें पत्तों सिहत सोलह विकृतियां हैं, फल जन्म, आयु और भोग है। उसका स्वाद सुख और दुःख है। जीव रूपी पत्ती का श्रसमर्थता से धोखा खाना क्रमशः अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश क्रेश, उनसे सकाम कर्म, सकाम कर्म से कर्माशय, कर्माशय से जन्म, आयु और भोग के लिये स्थूल शरीर रूपी अनन्त अस्थिर पत्तों में वृमना है। योगयुक्त होकर जीव रूपी पत्ती का ईश रूपी पत्ती और उसकी महिमा को देखना ईश्वर प्रिपाधन (योग दर्शन सनाव पाव सूव २३, साव पाव सूव १, ३२) है।

"प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माण अवंशः, । (गोता० ३ । २०)

अर्थ:-सम्पूर्ण कर्म प्रकृति के गुर्णो द्वारा किये हुए हैं।

'मयाऽध्यक्षेण प्रकृति: सृयते सचराचरम्' । ( गोता॰ । ९ । १० )

श्चर्थः—हे कौन्तय मेरी ( ईश्वर की ) श्रध्यक्ता के रहते हुये प्रकृति चराचर जगत् को उत्पन्न करती है।

'पक्रत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः'॥

यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ (गांता १३ । २९)

श्रर्थः — जो पुरुषः समस्त कर्मी को सब प्रकार से प्रकृति से ही किये हुए देखता है तथा श्रात्मा को श्रकर्ता देखता है वही तत्त्वज्ञानी है।

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः पकृतिसम्भवाः ।

निवध्नन्ति महावाहो देहे देहिनमञ्ययम् ॥ (गीता० १४ । ५)

ऋर्थः—हे महावाहो सत्त्व रज और तम ये प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण আवि-नाशी আনে।को ( অविवेक से ) शरीर मं बान्धते हैं।

पकृति पुरुषं चैव विद्ययनादी उभावि ।

विकारांश्र गुणांश्रेव विद्धि प्रकृति संभवान ॥ १३ । १९

अर्थ:—प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और विकारों को तथा त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न हुए जान।

### पडदर्शन समन्वय पृष्ठ ३६



हासुपर्णा सयुजा मंत्रों के अर्थ का द्योतक चित्र

जब स्वयं व्यासजी महाराज श्रपने स्वरचित गीता में इस प्रकार प्रकृति का स्पष्टरूप से वर्णन कर रहे हैं तो इन्हीं के सूत्रों में 'श्रशब्दम्' के श्रर्थ 'प्रमाण रहित' प्रकृति निकालना कितना घोर पत्तपात और अत्याचार है। यह पाठक स्वयं समफ सकते हैं।

श्रुति स्रोर स्मृति द्वारा तो सांख्य स्रोर योग ही प्राचीन वेदान्त स्रोर ब्रह्म प्राप्ति का साधन सिद्ध होता है। यथा:—

# 'तत्कारणं सांख्य योगधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै:।

(श्वेता०६। १६)

अर्थ:—उस देव को जो जगत की उत्पत्ति आदि का निमित्त कारण है और जो सांख्य योग द्वारा ही जाना जा सकता है जानकर मनुष्य सारे फांसों से छूट जाता है।

### लोकेऽस्मिन्द्विधानिष्ठा पुरा मोक्ता मयानध । ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम् ॥ ( गोता ३ । ३ )

अर्थ: हे निष्पाप अर्जुन: इस मनुष्य लोक में मैंने पुरातन काल में (कपिल मुनि और हिरएयगर्भ रूप से) दो निष्ठाएं बतलाई है। (कपिल मुनि द्वारा बतलाई हुई) सांख्य योग की निष्ठा ज्ञान योग से होती है और (हिरएयगर्भ रूप से बतलाई हुई) योगियों की निष्ठा निष्काम कर्मयोग से।

## सांख्यस्यवक्ता किवतः परमिषं स उच्यते । हिरएयगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः ॥ (मण्माण)

श्रर्थ: सांख्य के वत्ता परमर्षि कपिल है श्रीर योग के वक्ता हिरखगभे हैं इन से पुरातन इनका वक्ता श्रीर कोई नहीं है।

इस प्रकार श्री० व्यासजी महाराज ने खरचित गीता श्रीर महाभारत में किपल ऋषि के सांख्य को महिमा वतलाई है। न केवल किपल मुनि का सांख्य श्रीर उसकी प्रकृति ही श्रुतियों श्रीर स्मृतियों से प्रमाणित है किन्तु किपल मुनि को ऋषियों में सर्वोच्च श्रीर श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। यथा:—

'ऋषिः प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञाने विभिर्ति'। (श्वेता०) श्रर्थः—जो पहिले उत्त्पन्न हुए कपिल मुनि को ज्ञान से भर देता है।

'सिद्धानां कापिलो मुनिः' (गीता॰ १०। २६) सिद्धों में में किपल मुनि हूँ। श्री गोड़ पादाचर्यजी ने भी सांख्य के २५ तत्त्वों के ज्ञान द्वारा मुक्ति का होना बत-लाया है। यथाः—

### पश्चिवंशित तत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसेत् । जही मुण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः॥

श्चर्थ:-जिसको ( सांख्य में बतलाये हुये ) २५ तत्त्वों का ज्ञान हो गया है वह चाहे

किसी त्राश्रम में स्थित हो, चाहे वह गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, वह त्रवश्य मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है।

उपरोक्त प्रमाणों से पूर्णतया सिद्ध होता है कि श्री० व्यासजी का 'श्रशब्दम्' से

प्रकृति को प्रमाण रहित सिद्ध करना ऋभिप्राय कदापि नहीं हो सकता।

'त्राहाटदम्' को 'त्राटयक्त' मृल प्रकृति त्राथवा मायावादियों की 'त्रानिवेचनीय' माया का पर्य्याय वाचक मान लेने पर भी ( यद्यपि श्री० व्यासजी को मायावाद का सिद्धान्त किसी सूत्र में भी अभिमत नहीं है) सांख्य के साथ समन्वय में ही सूत्र के अर्थ होते हैं न कि निराकारण ( खराडन ) में ।। अर्थात् सांख्य की अव्यक्त मूल प्रकृति अथवा माया वादियों की ऋनिवेचनीय माया जगत् की उत्त्पत्ति आदि का निमित्त कारण नहीं हो सकती । वह केवल उपादान कारण हो सकती है। क्योंकि 'तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति'। द्वारा चेतन ब्रह्म ही जगत् की उत्त्पत्ति त्र्रादि का निमित्त कारण हो सकता है।

इसी ऋध्याय के चौथे पार के सूत्रों के ऋर्थ भी इन ऋाचाय्यों ने प्रकृति के ऋप्रमा-णिक सिद्ध करने त्र्यौर सांख्य के निराकरण में निकालने का यत्न किया है। इस लिये इनका

ें भी संदोप से स्पृटीकर्गा कर देना द्यावश्यक प्रतीत होता है।

### श्चानुमानिकमप्येकेपावितिचेन्न शरीर रूपक विन्यस्त गृहीतेर्दर्शयति च। (ब्रह्म०स्०१।४।१)

ब्रर्थः—( एकेषाम् ) कई शाखाव।लों की शाखांत्रों में ( अनुमानिकम् ) त्रागम त्रौर श्चनुमान गम्य स्वतन्त्र प्रकृति का भी वर्णन पाया जाता है । यथा<del>ः "</del>'महतः परम व्यक्तम व्यक्तात् पुरुषः परः"। अर्थः – महत्तत्त्व से परे अव्यक्त (मृल प्रकृति) है और उससे परे पुरुष है। (इति चेत्) यदि ऐसा कहा तो (न) यह ठीक नहीं है क्योंकि ( शरीर रूपक विन्यस्त गृहीतेः) शरीर के तौर पर रूपक से बतलाई हुई का प्रहण होने से अर्थात् जिस प्रकार शरीर आत्मा के अधीन है इसी प्रकार प्रकृति को ब्रह्म के अधीन बतलाया गया है। (दर्शयित च) ऋौर श्रुति वाक से भी ऐसा ही पाया जाता है।

# यथाः— 'आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथेमवतु ।

त्र्यर्थ:--त्रात्मा को रथ का स्वामी जाने और शरीर को रथ।

वि० व० योगियों को केवल तीनों गुर्णों के प्रथम विषम परिणाम महत्तत्त्व तक ही समाधि द्वारा माज्ञात्कार हो सकता है उससे उसके कारण आगम गम्य गुणों की साम्य त्र्यवस्था ''मृलप्रकृति'' का त्र्यनुमान किया जाता है । इसलिये गुणों की साम्य त्र्यवस्था मृल प्रकृति को त्रागम त्र्रौर त्रनुमान गम्य कहा जाता है।

म्रुत्तमं तु तद हैन्वात् । (ब्रह्म॰ सू॰ १।४।२)

पदार्थ:—(तु) किन्तु (तत्), वह प्रकृति इसी स्थृल जगत् का (सृक्ष्मं ) सृक्ष्मत्तत्त्व है ( श्रहत्त्वात् ) योग्य होने से अर्थात् सृष्टि.का सूक्ष्म तत्त्व ही अञ्यक्त शब्द के योग्य है जिस प्रक.र वृत्त अपने बीज में अव्यक्त रूप से स्थित रहता है इसी प्रकार यह सृष्टि अपने बीज सूक्ष्म तत्त्व में श्रव्यक्त रूप से स्थित रहती है।

# 'तद्घीनत्वाद्यवत्' ( बहा॰ स॰ १। ४। ३)

श्रर्थ: - (तद्धीनत्त्वात्) उपरोक्त प्रकृति का ईश्वर के श्रधीन होने से श्रीर जगन् की उत्पत्ति श्रादि में ईश्वर के सहायक होने से श्रर्थवत्, सार्थक श्रर्थात् प्रयोजन वाला होना सिद्ध होता है। प्रकृति का मुख्य प्रयोजन पुरुष का भोग श्रीर श्रप्यवर्ग है। यथा:—

# 'मकाश क्रिया स्थिति शीलं भूतोन्द्रियात्मकं भोगापवगार्थे दृश्यम्'

( यो० द० २, १८ ) है भत स्त्रीर इन्द्रिय जिसका स

ऋर्थ:—प्रकाश किया और स्थिति जिसका स्वभाव है भूत और इन्द्रिय जिसका स्वरूप है भोग और अपवर्ग जिसका प्रयोजन है वह दृश्य है।

### 'ह्रेयत्वावचनाच्च' (१।४।४ ब्रह्म॰ स्॰)

श्रर्थः—( ज्ञेयत्त्ववचनात्) ज्ञेयता के न कहे जाने से मी प्रकृति स्वतन्त्र नहीं है, ब्रह्माधीन ही है। श्रर्थात् पुरुष का श्रन्तिम ध्यये प्रकृति की प्राप्ति नहीं विलेक ब्रह्म की प्राप्ति बतलाई गई है।

(च) इसिलये भी प्रकृति ईश्वर के त्राधीन ही सिद्ध होती है, न कि उससे स्वतन्त्र। वदतीतिचेन प्राज्ञोहि प्रकरणात्। (बहार सूर्वा । ४।५)

ऋर्ं:—(चेत्) यदि (इति) एसा कहा कि (वदिति) श्रुति ऋव्यक्त मूल प्रकृति को भी ज्ञेय बतलाती है। यथा:—

### "श्रशब्दमस्पर्शेमरूपमन्ययं तथाऽरसं नित्यभगन्धवच्चयत्॥ "श्रनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचायतं मृत्यु मुखान्ममुच्यते॥"

(कठ०२।३।१४)

श्रर्थ:—वह जो शब्द स्पश, रूप रस गन्ध से श्न्य श्रव्यय है नित्य है श्रनादि श्रनन्त है महत्तत्त्व से परे है श्रटल है उस को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है" (न) तो यह ठीक नहीं है। (हि) क्योंकि (प्रकरणात्) प्रकरण से यहां (प्राज्ञः) चेतन है श्रर्थात् यहां चेतन ब्रह्म का प्रकरण ऊपर से चला श्रा रहा है न कि जड़ प्रकृति का

### ''त्रयाणामेव चैवम्रुपन्यासः परनश्च । (ब्रह्म॰ स्॰ १ । ४ । ६ )

श्रर्थः - (च) श्रोर (एवं) इस प्रकार (त्रयाणाम) तीन पदार्थों दा (एवं) ही (उपन्यासः) का वर्णन उत्तर (च) श्रोर (प्रश्नः) प्रश्न भी है। इसिलये यहां श्रव्यक्त मूल प्रकृति का प्रसंग से वर्णन है न कि मुख्यतया ज्ञेय होने से।

ऋर्थात् मृत्यु और निचकेता के सम्वाद में निचकेता के तीन ही प्रश्न हैं। श्रिम्न, जीवात्मा श्रीर परमात्मा उन के तीन ही उत्तर हैं। तीसरे परमात्मा विषयक प्रश्न का यह उत्तर है जो "श्रशब्दमस्पर्शम्" इत्यादि वचन में दिया गया है। प्रधान अथवा प्रकृति विषयक न तो प्रश्न है और न ही उत्तर। इसलिय इस वचन में प्रधान वा प्रकृति के कारणवाद की शंका नहीं होसकती।

### (भहदुच्च । ( प्रह्म० स्० १।४।७)

श्रर्थः—(महद्वत्) महत् शब्द कं समान (च) भी। श्रर्थात् जैसे महत् शब्द महत्तत्त्व का वाचक है परन्तु "महान्तांविभुमात्मानम्"। (कट०२।२२) में श्राया हुश्रा महत् शब्द महत्तत्त्व का वाचक नहीं है इसी प्रकार श्रव्यक्त श्रादि पद भी श्रपने प्रकरण में प्रकृति वाचक हैं परमात्मा के प्रकरण में उनको प्रकृति वाचक मान कर श्रर्थ करना ठीक नहीं है।

### "चमसवद् विशेषात्"। (बह १। ४।८)

श्रर्थः—( श्रविशेषात् ) विशेष के न कहने से ( चमसवत् ) चमस के समान।

जैसे चमस नाम चमसे का है और बृह० १। २। ३ में चमस का लहाए इस प्रकार किया है। "अर्वाग्विट्ट चमस ऊर्ध्व दुष्तः" अर्थात् जिसमें नीचे बिल हो और ऊपर बुष्त पैन्दा हो वह चमस कहाता है। चमस के इस लहाए से जहां पर्वत की गुहा में अथवा अन्यत्र कहीं नीचे बिल और ऊपर बुष्त अर्थात् एैन्दा होता उसका चमस नहीं कह सकत इसी प्रकार अव्यक्त का अर्थ इन्द्रियातीत होने से मृल प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं। किन्तु परमात्म प्रकरण में आए हुए ऐसे शब्दों से मृल प्रकृति का प्रहण नहीं किया जा सकता। प्रकरणानुसार परमात्मा के ही अर्थ हो सकते हैं।

### ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यथीयत एके ॥ ( बहार सूर १। ४। ६ )॥

श्रर्थ:—( जयाति रुपक्रमा ) श्रारम्भ जिसका ज्याति है ( तु ) निश्चय करके ( एके ) कई श्राचार्थ्य ( तथाहि ) वैसा ही ( श्रर्थायते ) पाठ करते हैं।

श्रजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । श्रजोह्येको जुषपाणो नुशेते जहात्येनां भुर भोगामजोन्यः॥(धेता ०४।५)

यहां जीवात्मा ईश्वर श्रीर प्रकृति तीनों को श्रज = श्रजन्मा श्रर्थात् श्रनादि कहा है। तो क्या कहीं श्रज विशेषण से जीवात्मा के प्रकरण में ईश्वर का तथा ईश्वर के प्रकरण में प्रकृति का प्रहण कोई कर सकता है ? नहीं क्योंकि कई श्राचाय्यों ने श्रपने पाठ में ज्योति से उपक्रम श्रथात् श्रारम्भ करके स्पष्ट पढ़ा है जैसे कि छान्दोग्य ६ । ४ । १ में तेज, श्रप श्रीर श्रम्न का स्वरूप स्पष्ट करने को कहा है कि

### 'यद्ग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद् रूपं, यच्छुक्नं तद्र्पां, यत्कृष्णं तद्रश्नस्य'।

श्रर्थः - श्रिम की लपट में लाल रंग तजस तत्त्व का, श्रेत अप तत्त्व का और काला अन्न का रूप है। इसी को सत्त्व, रज, तम का शुक्त, रक्त, कृष्णरूप मान कर त्रिगुणात्मक प्रकृति का वर्णन 'अजांमेकां लोहित' इत्यादि वाक्य में हो जाता है। अजा शब्द के प्रयोग मात्र से प्रकृति को स्वतन्त्र जगत् का कारण नहीं मान। जासकता।

कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवद्विरोधः। (ब्रह्म॰ स्॰ १।४।१०)

श्चर्थ:—( कल्पनापदंशात् ) कल्पना पूर्वक उपदेश होने से (च) भी (मध्वादिवत् )

मधु श्रादि किल्पत उपदेश के समान (श्रिवरोध:) विरोध नहीं है। श्रर्थात् इन तीनों के विषय में 'श्रजा' शब्द न त्राकृति निमित्तक है न यौगिक है किन्तु कल्पना से यह उपदेश है। श्रर्थात् तेज, जल, श्रत्र (रज, सत्त्व, तम) रूप प्रकृति को श्रजा कल्पना किया गया है। जैसे कोई बकरी लोहित शुक्र कृष्णा हो और श्रपन जैसी बहुत सी सन्तान वाली हो, कोई श्रज (बकरा) इसके भोग में श्रासक्त नहों कोई भोग रहा हो। इस प्रकार की वह है। यह एसी कल्पना है जैसे खान्दोग्य ३। १ में श्रादित्य को जो मिठाई नहीं है मधु (शहद) कल्पना किया है। तथा बृह० ५। ८ में वाणी को जो गौ नहीं है धेनु रूपक में कहा है

### न संख्योपसंग्रहाद्पि नाना भावादितरेकाच्च ॥ (ब्रह्म॰ सू॰ १।४।११)

श्रर्थः—(नाना भावात्) श्रनेक हाने से (च) श्रौर (श्रितिरेकात्) वच रहने के कारण (संख्योपसंप्रहात्) संख्या के साथ कथन करने से (श्रिपि) भी (न) नहीं कह सकते [ कि प्रकृति स्वतन्त्र कर्त्ता है ]

जिस परमात्मारूप आधार में प्रकृति रहती है उसी आधार में कहीं एक प्रकृति के बदले अन्य पांच संख्या वाले पदार्थी की भी स्थिति कही गई है। इससे एक प्रकृति के बदले पांच संख्या के उपसंप्रह से विरोध आवेगा। इसका उत्तर यह है कि यह विरोध नहीं है क्योंकि (नाना भावात्) एक प्रकृति के अनेक हो जाने से अनेक कथन करना विरूद्ध नहीं है तथा पांच संख्या मी अटल नहीं है।

### यस्मिन्पञ्च पञ्चजना आकाशञ्च मतिष्ठितः। तमेव मन्य आत्मानं विद्वानब्रह्माऽमृतोऽमृतम्॥ बृह्दा०४।४।१७

श्रर्थः — जिस में पांच पंञ्चजन श्रौर श्राकाश ठैरा हुश्रा है उसी को मैं श्रात्मा, ब्रह्म श्रमृत मानता हूँ, उस को जान कर मैं श्रमृत हुश्रा हूं

इसमें पश्चजन शब्द से पांच मनुष्य नहीं लेना है किन्तु आगले सूत्र में बतलाएंगे कि प्राग्त, चक्क, श्रोत्र, आत्र और मन इन पांच को यहां पंचजन कहा है। परन्तु पश्च पश्चजन कहने से भी आधेय रूप से ५ ही पदार्थों को नहीं कहा, किन्तु [ आतिरेकात् ] आतमा और आकाश भी पांच के आतिरिक्त पढे हैं तथा एक प्रवृति के नाना रूप होने से एक के पांच कहना भी विरूद्ध नहीं हैं।

संगति:--तो फिर "पञ्चजनः" से क्या श्रभिनेत है ? उत्तर

#### प्राणादयो वाज्यशेषात्। (ब्रह्म॰ स्॰ १।४। १२)

श्रर्थः—(प्राणादयः) पांच पश्चजन यहां प्राणादि पांच हैं। (वाक्यरोषात्) क्योंकि वाक्य शेष में उनका ग्रहण है। 'यस्मिन् पश्च पश्चजनाः' से उत्तर वाक्य में ब्रह्म का स्वरूप निरूपण करने के लिये प्राणादि पांच कहे हैं।

"पाणस्यपाणमुत चत्तुषरचत्तुरुत श्रोत्रस्यश्रोत्रमन्नस्यानं मनसो ये मनो विदुः" इहदा० ४। ४। १८ श्चर्थ:- 'जो प्राण के प्राण, नेत्र के नेत्र, श्रोत्र के श्रोत्र, श्चन्न के श्वन्न श्चीर मनके मनको जानते हैं, इस वाक्य शेष से १. प्राण. २. चक्षु ३. श्रोत्र ४. श्वन्न ५. मन. इन पांच का नाम पूर्वोक्त वाक्य में पंश्वजन है।

सङ्गति:—यदि यह कहो कि जिन के पाठ में श्रन्न की गणना नहीं हैं। उनके पाठ में पश्चजन किससे पूरे होंगे ? तो इसका उत्तर श्रगले सूत्र में देते हैं।

### ज्योतिषैकेषामसत्यन्ने ॥ ( बद्या॰ स्॰ १ । ४ । १३ )

त्र्यर्थ:—( एकेषाम् ) कई शाखात्र्यों के ( त्र्यन्ने ) श्रन्न, पद ( श्रसति ) न होने पर ( ज्योतिषा ) ज्योति पद से पांच की संख्या पूरी की जाती है ।

अर्थात् 'प्राणस्य प्राणम्' इत्यादि पूर्वोक्त माध्यन्दिन पाठ में तो प्राणादि पांच पढ़े हैं। पर 'प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रे।त्रस्य श्रोतं मनसोये मनोविदुः'' वृहद्दा०४।११८। इस काएव पाठ में अन्न नहीं पढ़ा है। इनकी पांच संख्या ''ज्योतिषां ज्योतिः'' ४।४।१६ इस पूर्व श्रोक में पठित ज्योति से पूरी करनी चाहिये।

इन सांवदायिक भाष्यों में दूसरे ऋध्याय के प्रथम दो पादों के लगभग सभी सूत्रों के ऋर्थ सांख्य, योग और वैशेषिक के खराडन में लगाये गये हैं। जो वास्तव में उनके साथ समन्वय में हैं। इस बात को दर्शाने के उद्देश्य से यहां दूसरे पाद के प्रथम दश सूत्रों को उनके पदार्थ सहित उद्घृत कर देना षड़ दर्शन समन्वय के इस छोटे से प्रकरण के लिए स्थाली पुलाक न्याय से पर्श्याप्त होगा।

### रचनानुपपत्तेश्व नानुमानम् ॥ (ब॰ स॰ २ । १ ) ॥ पदच्छेदः — रचनानुपपत्तेः, च, न, श्रनुमानम्,

पदार्थ:—(च) पहले पादमें शब्द प्रमाण से सिद्धकर आये हैं कि जड़ प्रकृति जगत का निमित्त कारण नहीं हो सकती वह केवल उपादान कारण है, निमित्त कारण चेतन ब्रह्म हैं और अब उसी बात को यहां युक्ति से सिद्ध करते हैं। (रचनानुपपत्ते:) वर्त्तमान सृष्टिकी सयुक्तिक रचना के असिद्ध होने से (अनुमानम्) आगम और अनुमान सिद्ध प्रकृति (न) अचेतन होने से जगत् का निमित्त कारण नहीं होसकती। वह केवल उपादान कारण है। जगत का निमित्त कारण चेतन होने से केवल ब्रह्म ही हो सकता है।

प्रवृत्तेश्च ॥ (ब॰ स्॰ २।२।२)॥

पदच्छेदः--- प्रवृत्तेः, च

पदार्थ:—(च) श्रौर (प्रवृत्ते:) श्रप्रवृत्त जड़ प्रकृति बिना किसी चेतन निमित्त कारण के स्वयं प्रवृत्त भी नहीं होसकती।

पयोऽम्बुवच्चेत्तत्रापि । (ब॰ सु॰ २। २। ३)

पदच्छेदः--पयोम्युवत्, चेत, तत्र, श्रिप्,

पदार्थ:—(चेत्) यदि यह कहा जावे कि (पयोम्बुधत्) दूध और जल के सदृश

जड़ प्रकृति की खतः प्रवृत्ति होती है तो (तत्र, श्रिप) वहां भी जड़ प्रवृत्ति गाय श्रीर बछड़े श्रादि चेतन के श्राधीन ही होती हैं।

व्यतिरेकानवस्थितेश्वानपेत्तत्वात् ॥ ( वर्ष स् २ । २ / ४.) ॥ पदेच्छेदः—व्यतिरेकानवस्थितेः, च, अनपेत्तत्वात्

पदार्थ:—(व्यितरेकानवस्थिते:) प्रकृति के पृथक भाव से अवस्थित न होने से (च) और (अनपेत्तत्वात्) अपेत्ता रहित होने से भी प्रकृति नहीं किन्तु ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण होसकता है।

श्चन्यत्राभावाच न तृणादिवत् ॥ ( व॰ स्०२।२।५)॥

पद्च्छेदः — अन्यत्रभावात्, च, न, तृशादिवत्,

पदार्थ:—( तृगादिवत ) जिस प्रकार गी के पेट में जाकर जड़ तृगादि स्वभाव से ही दूध बन जाते हैं इसी प्रकार जड़ प्रकृति की स्वतः प्रवृत्ति होसकती है ? उत्तर—( न ) नहीं हो सकती क्योंकि ( ऋन्यत्र ऋभावात् ) गी से ऋतिरिक्त बैल ऋादि के पेट में तृगादि दुध नहीं बनते हैं। इसलिए इस प्रवृत्ति का निमित्त कारण चेतृन गी है।

अभ्युपगमेऽप्यर्थाभावात् ॥ ( वर्ष स् २ । २ । ६ ) ॥

पदच्छेद:-- अभ्युपगमे अपि, अर्थाभावात् ।

पदार्थ: — (श्रभ्युपगमे, श्रापि) यदि प्रकृति में विना किसी चेतन के स्वतः प्रवृत्ति मान भी ली जाय तो भी (श्रार्थाभावात्) सृष्टि बनाने में जड़ प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं हो सकता।

पुरुषाश्मनदिति चेत्तथापि ॥ (व॰ स॰ १।१।७)

पदच्छेदः — पुरुषाश्मवत्, इति, चेत्, तथापि ।

पदार्थ: - (पुरुषाश्मवत्) जिस प्रकार अन्धा किसी से पूछकर मार्ग चल सकता है वा लोहे में चुम्बक की समीपतासे गित आजाती है उसी प्रकार अचेतनं प्रकृति स्वतः जगत को रच सकती है (इतिचेत्) यदि ऐसा मानो (तथापि) तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे अन्धे को मार्ग दिखलाने वाले और लोहे को चुम्बक की अपेता होती है, इसी प्रकार जड़ प्रकृति को प्रवृत्त कराने में किसी चेतन की अपेता होगी।

श्रक्तित्वानुपपत्तेश्र ॥ (ब०स्०२।२।८)

प्रदच्छेदः—ग्राङ्गत्वानुपपत्तेः, च ।

पदार्थ- (च) त्रौर (त्रक्कित्वानुपपत्तेः) प्रकृति के तीन गुण सत्त्व, रजस् श्रौर तमस् जड़ होने के कारण विना किसी चेतन के स्वयं श्रङ्ग श्रौर श्रङ्गी भाव से प्रवृत्त नहीं हो सकते इसलिए उनमें इस जोभ का निमित्त कारण चेतन ब्रह्म ही हो सकता है।

भ्रन्यथानुमिनौ च इशक्ति वियोगात् ॥ (ब्रन्स्वारारारार)॥ पद्च्छेदः — भ्रन्यथा, श्रनुमितौ, च इशक्ति वियोगात् पदार्थः—( अन्यथा ) अन्यप्रकारसे (अनुमितौ ) अनुमान करने में (च ) भी ( इ शक्तिवियोगात् ) चेतन शक्ति के वियोग होने से । यदि प्रकृति के तीनों गुणों का स्वभाव अन्यथा अर्थात् कभी संयोग और कभी वियोग भी अनुमान कर लिया जावे तो भी उनके झान रहित होने के कारण विना किसी चेतन के उनमें झान पूर्वक क्रिया न हो सकेगी, इस लिए चेतन ब्रह्म ही जगत् की उत्पत्ति आदि में निमित्त कारण है ।

विमतिषेधाचासमञ्जसम् ॥ (ब॰ सु॰ २।२।१०)॥

पदच्छेदः — विमितिषेधात्, च, त्रासमञ्जलम् ।

पदार्थ:—(विप्रतिषेधात्) परस्पर विरोध से (च) भी (श्रसमश्रसम्) श्रनिय-मिकता होती है।

विना चेतन ब्रह्म के श्रस्तित्व को माने हुए तीनों गुर्णों के परस्पर विरुद्ध उत्पादन श्रौर नाशन धर्म मान लेने से भी श्रमियमिकता होती है।

इसी प्रकार ग्यारह से सत्रह तक सात सूत्र वैशेषिक के साथ समन्वय में हैं न कि श्री करणाद मुनि को नास्तिक सिद्ध करके उनके दर्शन के निराकरण में । इस पाद के अन्त के चार सूत्रों में सांख्य और वैशेषिक को सेश्वर मानकर भी इन भाष्यकारों छारा इन दर्शनों को दूषित ठहराने का प्रयत्न किया गया है । जिसका मृलसूत्रों में नाम निशान भी नहीं है । ब्रह्मसूत्र २ । १ । ३ में योग शब्द देखकर कई साम्प्रदायक आचाय्यों ने इस सूत्र का अर्थ योग के निराकरण में लगाने का यत्न किया है । इस आनित को मिटाने के लिये दूसरे अध्याय के पहिले पद के प्रथम तीन सूत्रों को उनके सरल और स्पष्ट अर्थ सिहत उद्घृत कर देना आवश्यक है ।

''स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग इति चेन्नान्य स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगात्॥'' (ब॰ स॰ २।१।१)॥

श्रर्थ:—(चेत्) यदि (इति) ऐसा कहा जाय कि (स्मृत्यनवकाशदोष प्रसंगः) स्मृति के श्रनवकाश रूपदोष श्रर्थात् असङ्गति का प्रसंग होगा तो (न) नहीं क्योंकि (श्रन्यस्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगात्) श्रन्य स्मृतियों के श्रनवकाश रूप दोष का प्रसंग होगा। यहां सूत्र के पूर्वार्ध में यह शंका उठाई गई है कि यदि ब्रह्म को निमित्त कारण माना जावे श्रीर प्रकृति को उसके श्राधीन उपादान कारण, तो किसी २ स्मृति में जो केवल प्रकृति को स्वतन्त्र उपादान कारण माना है उन स्मृतियों का श्रनवकाश रूप दोष होगा। यथाः—

इत्येष प्रकृति कृतो महदादिविशेष भूत पर्यन्तः।

प्रति पुरुष विमोत्तार्थं स्वार्थ इव परार्थ आरम्भः ॥ ( सांख्य कारिका ५६ )॥ अर्थः—इस प्रकार यह प्रकृति से किया हुआ महत्तत्व से लेकर विशेष अर्थात् स्थृल भृतों तक का आरम्भ प्रत्येक पुरुष के मोत्त के लिये स्वार्थ की तरह परार्थ है।

श्रव्यक्ताद्वय्क्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । राज्यागमे पत्तीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके ॥ (गीता ८ । १८ )॥ श्रर्थ:—सम्पूर्ण विश्वमात्र भूतगण् ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में श्रव्यक्त (मूल प्रकृति) से उत्पन्न होते हैं श्रीर ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस श्रव्यक्त नामक मूल प्रकृति में ही लय होते हैं।

मकृतेः क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः (गीता ३।२७)॥

अर्थ: - ( वास्तव में ) सम्पूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किये हुये हैं।

सूत्र के उत्तरार्ध में इस शंका का यह समाधान किया गया है कि यदि इन स्मृतियों के अनवकाश दोष का डर है तो अन्य स्मृतियों में जहां ब्रह्म को निमित्त कारण और प्रकृति को तदाधीन उपादान कारण बतलाया गया है उन को भी तो अनवकाश दोष की प्राप्ति होगी।

यथा:---

''निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा लोहः पवर्तते ।

सत्तामात्रेण देवेन तथा चार्य जगडजनः ॥<sup>११</sup> (सांव प्रवदन माण्य ९७)॥

अर्थ: — जैसे विना इच्छा वाले चुम्बक के स्थित रहने मात्र में लोहा गतिशील होता है वैसे ही सत्ता मात्र ब्रह्म से जगत की उत्त्पति आदि होती है।

''मयाध्यन्त्रेश प्रकृतिः सूयते सचराचरम् । हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते'' ॥ (गीता ९ । १०)॥

अर्थ: — हे अर्जुन ! मेरी (ब्रह्म की) अध्यत्तता में प्रकृति चराचर सहित सब जगत् को रचती है। इस हेतु से ही यह संसार रूप चक्र घूमता है।

"इतरेषाश्चानुपलब्धेः॥" (श्वद्यः स्०२।१।२)॥

पदार्थः—(च) और (इतरेषाम्) अन्यों के (अनुपलब्धेः) न पाए जाने से। अर्थात् कई वेद विरुद्ध चार्वाक आदि स्मृति को छोड़कर अन्य स्मृतियों के अनबकाश का दोष पाया भी नहीं जाता जैसा कि पहिले सूत्र में सांख्य और गीता दोनों स्मृतियों में स्पष्ट रूप से दिखला दिया गया है। इसलिये प्रकृति उपादान कारण और ब्रह्म निमित कारण इन दोनों की ही व्यवस्था ठीक है।

'एतेन योगः पत्युक्तः' ॥ (ब्रह्म॰ सु॰ २।१।३)॥

पदार्थ: - (एतन) इस कथन से (योग:) संयोग के (प्रस्युक्तः) प्रतिवाद का खगड़न होगया श्रर्थात् जैसे बिना ब्रह्म के खतन्त्ररूपेण केवल प्रकृति जगत् का कारण नहीं बन सकती इसी प्रकार बिना ब्रह्म के केवल संयोग खतन्त्ररूपेण जगत् का कारण नहीं बन सकता। इसी बात को श्वेताश्वतर उपनिषद् में दर्शाया है।

"कालः स्वभावो नियतियहच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्। संयोग एषां नानात्मभावादात्माप्यनीशः सुख दुःख हेतोः" ॥( इवेता० ११२) श्रर्थः—क्या काल, वा स्वभाव वा नियति (होनी) वा यहच्छा (इतिफाक़) वा स्थूलभूत कारण हैं श्रथवा जीवात्मा कारण है। यह विचारणीय है। इनका संयोग भी कारण नहीं हो सकता क्योंकि वे श्रनात्म (जड़) पदार्थ हैं श्रीर जीवात्मा भी समर्थ नहीं क्योंकि वह स्वयं सुख दु:ख में पड़ा है।

"तेध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्ति स्वगुरौर्निगूढाम्। यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः"॥

इवेता १। ३॥

श्रर्थः — उन्होंने ध्यान योग में लगकर उस परमात्मा की निज शक्ति को जो काय्यों के अन्दर छिपी हुई है प्रत्यन्न देखा जो देव अकेला काल और जीवात्मा समेत इन सारे कार्यों का अधिष्ठाता है।

जिसयोग को ब्रह्म के साज्ञात्कार का श्रुति स्पष्टक्रपमें प्रसंशा के साथ मुख्य साधन बतलाती है उसी योग की ब्रह्मसूत्र द्वारा निराकरण किये जाने की सम्भावना कितनी स्राध्यर्थ्य जनक है।

योगशिखोपनिषद्, अध्याय एक में बतलाया है-

ज्ञाननिष्ठो विरक्तोऽपि धर्मक्रो विजितेन्द्रियः।

विना देहेऽपि योगेन न मोत्तं लभते विधे ॥ २४ ॥

अर्थ — हे विधे ? साधक चाहे ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, धर्मज्ञ, और जितेन्द्रय क्यों न होवे, तौ भी योग बिना इस देह से मुक्ति लाभ न कर सकेगा।



### तीसरा प्रकरण

### न्याय स्रोर वैशेषिक दर्शन

किंगाद मुनि प्रवर्तित वैशेषिकदर्शन श्रीर गौतम मुनि प्रवर्तित न्यायदर्शन के सिद्धान्त एक जैसे हैं। न्यायदर्शन एक प्रकार से वैशेषिक सिद्धान्त की ही विस्तृत व्याख्या है, या यों कहिये कि इन दोनों दर्शनों में एक ही फिलासकी है जिसका पूर्वाङ्ग वैशेषिक है श्रीर उत्तराङ्ग न्याय।

इस दोनों दर्शन कारों का ठीक २ समय निश्चय करना श्रित कठिन है, किन्तु यह सिद्ध है कि ये दोनों भगवान किपल श्रीर पतश्किल मुनि के पीछे हुए हैं क्योंकि इन्होंने श्रितीन्द्रिय पदार्थों के वास्तविक स्वरूप जानने के लिये योग का ही सहारा लिया है। श्रीर व्यास तथा जैमिनि से पूर्वकाल में हुए हैं क्योंकि ब्रह्म सूत्र में उनके सिद्धान्तों का वर्णन श्राया है। इन दोनों में कर्णाद गौतम से पहले हुए हैं। क्योंकि वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन की श्रिपेन्ना श्रिक प्राचीन समय का है।

### वैशेषिक दर्शन

नामकरग्र—इस दर्शन का नाम वैशेषिक, काग्गाद तथा श्रौळूक्य है। विशेष नामक पदार्थ की विशिष्ट कल्पना करने के कारण इस को वैशेषिक संज्ञा प्राप्त हुई है। श्रौर कग्गाद तथा उनके पिता उळ्क ऋषि के नाम पर इसे काग्गाद श्रोर श्रौद्धक्य कहते हैं। कग्गाद का कहीं २ काश्यप श्रर्थात् कश्यप मुनि का पुत्र श्रथवा कश्यप गोत्र वाला नाम भी मिलता है।

वैशेषिक सूत्रों की संख्या ३७० है जो १० अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में दो आह्विक हैं। प्रथम अध्याय के प्रथम आह्विक में द्रव्य, गुण, तथा कर्म के लक्षण तथा विभाग का और दूसरे में 'सामान्य' का, दूसरे तथा तीसरे अध्याय में नव द्रव्यां का, चौथे अध्याय के प्रथम आह्विक में परमाणु वाद का तथा दितीय में अनित्य द्रव्य विभाग का, पांचवे अध्याय में कर्म का, छटे अध्याय में वेद प्रामाएय के विचार के बाद धर्म अधर्म का ७ वें तथा ८ वें अध्याय में कतिपय गुणों का ९ वें अध्याय में अभाव तथा ज्ञान का धोर १० वें में सुख दु:ख विभेद तथा विविध कारणों का वर्णन किया गया है।

वैशेषिक का ऋथे है पदार्थों के भेदों का बोधक। पदार्थ, जो प्रतीति से सिद्ध हो उसे कहते हैं। वैशेषिक दशेन में हेय, हेय-हेतु, हान और हानोपाय इन चारों प्रतिपाद्य विषयों के समम्मने के लिये छः पदार्थ-१-द्रव्य, २-गुण, ३-कर्म, ४-सामान्य, ५-विशेष श्रौर ६-समवाय का निरूपण किया है, तथा उनके सामान्य धर्म श्रौर विशेष धर्म के तत्त्व ज्ञान से निःश्रेयस श्रर्थात् मोच बतलाया है।

यथा-

# धर्मविशोषप्रस्ताइ द्रव्यगुणकर्म सामान्य विशेष् समवायनां

-पदार्थानां सार्धम्यवैधम्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्तिः श्रेयसम् ॥ (वे॰ ११९१४)

ऋर्थः—धर्म विशेष से उत्पन्न हुन्ना जो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, ऋौर समवाय ( इतने ) पदार्थों का साधर्म्य ऋौर वैधर्म से तत्त्व ज्ञान, उससे मोत्त होती है ।

इन पदार्थों में केवल धर्मी तो द्रव्य है, अन्य पांच पदार्थ धर्म हैं। अर्थात् गुण और कर्म, द्रव्य के धर्म हैं; सामान्य और विशेष द्रव्य, गुण और कर्म-तीनों के धर्म हैं; और समवाय पाँचों का धर्म हैं। इन छ: में से पहले तीन द्रव्य गुण और कर्म मुख्य पदार्थ हैं क्योंकि इन्हीं से अर्थ किया (प्रयोजन) सिद्ध होती हैं और यही धर्म अधर्म के निमित्त होते हैं। शेष तीन उप पदार्थ हैं क्योंकि उनसे कोई अर्थ किया सिद्ध नहीं होती वे केवल शब्द व्यवहार ही के उपयोगी हैं।

#### नो द्रव्य

द्रव्य नौ हैं:-

ृष्धिन्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि (बै॰ १११,५) अर्थ—पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नौ द्रव्य हैं—

१—पृथिवी के कारण रूप निरवयव सृक्ष्म परमाणु नित्य हैं श्रीर उनका कार्य्य रूप स्थूल भूमि श्रानित्य है। पृथिवी में गन्ध, रस, रूप, स्पर्श चार गुण हैं, उनमें से मुख्य गन्ध है।

२—जल को पहचान ज्ञीत स्पर्श है। उच्या जल में जो उद्याना प्रतीत होती है वह ख्रान्ति की है। कारण रूप निरवयव जल के सूक्ष्म परमाणु नित्य हैं और कार्य रूप साधारण जल ऋनित्य है। जल में रस, रूप ख्रोर स्पर्श तीन गुण हैं; उनमें से मुख्य रस है।

३—श्रिम की पहचान उष्ण स्पर्श है। जहाँ उष्ण स्पर्श है वहाँ श्रवश्य किसी न किसी रूप में श्रिम है। कारण रूप निरवयव श्रिम के सूक्ष्म परमाणु नित्य हैं श्रीर कार्य्य रूप साधारण श्रिम श्रीनत्य है। श्रिम में रूप श्रीर स्पर्श दो गुण हैं; उनमें से रूप मुख्य है।

४—वायु की पहचान एक विलज्ञ् ए स्पर्श है। कारण रूप निरवयव वायु के परमाणु नित्य हैं ख्रीर कार्य रूप साधारण वायु श्रानित्य है।

इन चारों द्रव्यों से तीन प्रकार की वस्तुएं बनी हैं: शरीर, इन्द्रिय श्रौर विषय । मनुष्य, पशु, पत्ती श्रादि के शरीर तथा वृत्त श्रादि पृथिवी के हैं, वागोन्द्रिय पृथिवी की हैं; शरीर श्रौर इन्द्रिय के सिवाय जितनी मिट्टी, पत्थर श्रादि रूप पृथिवी है, वह सब पार्थिव विषय है । इसी प्रकार जल-मराडलस्थ जीवों के शरीर जलीय हैं, रसना (रस श्रनुभव करने वाली इन्द्रिय) जलीय है, नदी, समुद्र वर्फ, श्रोले श्रादि जलीय विषय हैं। तेजोमराडलस्थ जीवों का शरीर तैनस है। नेत्रेन्द्रिय तैजस है, श्राप्ति, सूर्य श्रोर जठराग्नि श्रादि तैजस विषय हैं। वायु-मराडलस्थ जीवों का शरीर वायवीय है, त्वचा इन्द्रिय वायवीय है, श्रोर बाहर जो वृत्त श्रादि को कॅपाने वाला वायु है तथा श्रन्दर जो प्रारा ह्रूप वायु है, यह वायवीय विषय हैं।

५— त्राकाश की पहचान शब्द हैं। जहाँ शब्द हैं वहाँ त्राकाश है। शब्द सर्वत्र है, त्रातएव त्रकाश विभु (ब्यापक) है। विभु निरवयव होने से नित्य होता है, त्रातएब त्राकाश नित्य त्रीर एक हैं। त्राकाश का शरीर कोई नहीं, पर उसका इन्द्रिय श्रोत्र हैं; कर्ण-छिद्र के त्रान्दर का त्राकाश श्रोत्र हैं।

पृथिवी, जल, तेज, वायु श्रीर श्राकाश ये पाँचों द्रव्य पश्चभूत कहलाते हैं। इनके, क्रम से, गन्ध, रस, रूप, र्पशे श्रीर शब्द ये पाँच गुण हैं। ब्राण, रसना, नेत्र, त्वचा श्रीर श्रोत्र ये पाँच इन्द्रियाँ हैं जिनके क्रम से गन्ध, रस, रूप, स्पर्श श्रीर शब्द ये पाँच विषय हैं। ब्राण नासिका के श्रप्रवर्ती है श्रीर पार्थिव होने से पृथिवी के गुण गन्ध की ही ब्राहक है। रसना जिह्नामवर्ती हे श्रीर जलीय होने से जल के गुण रस की ही ब्राहक है। नेत्र काली पुतली के श्रप्रवर्ती है श्रीर तैजस होन से रूप का ही ब्राहक है। त्वचा सर्व शरीर-गत है श्रीर वायवीय होने से स्पर्श की ही ब्राहक है।

६ काल—'यह उससे आयु में छोटा है, वह इससे आयु में बड़ा है; यह जस्दी होगया है और वह देर से हुआ है' इत्यादि जो विलच्चण प्रतीतियाँ होती हैं, उनका निमित्त काल है। काल सारे कार्यों की (अनित्यों की) उत्पत्ति, श्चिति और विनाश में निमित्त होता है। काल नित्य, विभु और एक है; किन्तु व्यवहार के लिये पल, घड़ी, दिन, गत, महीना, बरस और युग तथा भूत, भविष्यत् और वत्तेमान आदि उसके अनेक भेद कल्पना से कर लिये जाते हैं।

### नित्येष्वभावादनित्येषु भावात् कार्णे कालाख्येति।(२।२।६)

अर्थ—नित्यों में न होने से और अनित्यों में होने से कारण में काल संज्ञा है। यहाँ कारण में काल को भी गिना है।

७ दिशा—'यह इससे पूर्व है, दित्तण है, पश्चिम है, पूर्वदित्तण है, दित्तणपश्चिम है, उत्तरपंश्चिम है, उत्तरपूर्व है; नीचे है, ऊपर है' श्चादि ये दश प्रतीतिये जिससे होती हैं वह दिशा है।

### इतइदमिति यतस्ति इश्यं लिंगम् । (२।२।१०)

अर्थ-'यहाँ से यह, पर है व अपर' यह प्रतीति जिससे होती है वह दिशा का लिझ है। सारे कार्यों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश में कालवत् दिशा भी निमित्त होती है। कालवत् दिशा भी विभू है और एक है, किन्तु ज्यवहार के लिये उसके भी पूर्वीद भेद कर लिये जाते हैं। ८ श्रात्मा—श्रात्मा की पहचान चैतन्य ( ज्ञान) है। ज्ञान, शरीर का धर्म नहीं हो सकता क्योंकि शरीर के कारण जो पृथिवी श्रादि भूत हैं उनमें ज्ञान नहीं। यदि उनमें ज्ञान होता तो उनसे बने हुए घटादि में भी ज्ञान होता। ज्ञान, इन्द्रियों का भी। गुण नहीं है, क्योंकि किसी इन्द्रिय के नष्ट होजान पर भी उसके पहले श्रनुभव किये हुए विषय की स्मृति रहती है श्रोर स्मृति उसीको होती है जिसने श्रनुभव किया हो, इसलिये यह श्रनुभव करने वाला इन्द्रियों से भिन्न है। ज्ञान, मन का गुण भी नहीं, क्योंकि मन जानने का साधन है, ज्ञाता नहीं। इसलिय परिशेष से ज्ञान श्रात्मा का गुण सिद्ध होता है। इससे श्रात्मा का श्रनुमान होता है। इसी प्रकार इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख भी शरीर से भिन्न श्रात्मा का श्रनुमान कराते हैं। हित की प्राप्ति श्रीर श्रीहत के परिहार के लिये शरीर की चेष्टा भी इस बात को प्रकट करती है कि रथ में रथ के सारिथ के सदश श्रपने हित-श्रहित को जानकर शरीर को चलाने वाला। शरीर से पृथक उसका श्रिष्ठाता श्रात्मा है।

श्राकाशवत् श्रात्मा भी विभु ( व्यापक ) श्रीर नित्य है—

#### विभवान्महानाकाशस्त्रथा चात्मा।(७।१।२२)

अर्थ—विभु धर्मवान् महान् है आकाश, वैसे (ज्ञान खरूप) आत्मा है।

९ मन — जिस प्रकार बाह्य रूपादि ज्ञान के साधन नेत्रादि इन्द्रियें हैं उसी प्रकार सुख दु:खादि के ज्ञान का साधन जो इन्द्रिय है वह मन है। मन श्रणु है—

### तदभावाद्युमनः।(७।१।२३)

श्रर्थ-उसके अर्थात् विभुत्व के अभाव से मन अणु है।

इस प्रकार द्रव्य नो ही हैं। यद्यपि तम (अन्धकार, अन्धेरा) काले रक्क का अपेर चलता हुआ प्रतीत होता है, तथापि वस्तुत: वह कोई द्रव्य नहीं। प्रकाश का अभाव ही तम है, प्रकाश के न होने से न दीखना ही उसमें कालापन है। यदि वास्तव में उसका कोई अपना रक्क होता तो प्रकाश के साथ दीखता। जो चतला हुआ प्रतीत होता है वास्तव में बह अन्धेरा नहीं चलता किन्तु प्रकाश के आगे आगे चलने से अन्धेरा चलता हुआ प्रतीत होता है, जैसे पुरुष के चलने से छाया चलती हुई प्रतीत होती है।

#### चौबीस गुण

गुगा २४ हैं: रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमागा, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्तेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दु:ख, इच्छा, द्वेष, प्रयन्न, धर्म, श्राधम श्रीर संस्कार।

१ रूप—रूप श्वेत, नीला, पीला आदि कई प्रकार का है। यह नेत्र से आहा है; पृथिवी, जल और अभि में द्रव्यादि का प्रत्यत्त कराने वाला है।

२ रस—रस मधुर, श्रम्ल, लवर्ण, कटु, तिक्त श्रीर कषाय भेद से छः प्रकार का है; यह रसनेन्द्रिय से प्राह्म है।

३ गंध-गन्ध सुगन्ध और दुर्गन्ध भेद से दो प्रकार की है, श्रौर बारोन्द्रिय से बाह्य है। यह केवल पृथिवी में रहती है।

४ स्पर्श — स्पर्श तीन प्रकार का है: शीत, उज्या, श्रानुज्याशीत (न ठण्डा न गर्म) यह त्विगिन्द्रिय से प्राह्य है; श्रीर पृथिवी, जल, तेज श्रीर वायु में रहता है।

हूप, रस, गन्ध और स्पर्श--पृथिवी में ये चारों गुरा हैं; जल में गन्ध नहीं शेष तीनों हैं; श्रिप्त में रस नहीं शेष दो हैं और वायु में हूप भी नहीं केवल स्पर्श है।

५ संख्या—'वह एक हैं, दो हैं' इत्यादि व्यवहार का हेतु संख्या है। संख्या एक द्रव्य के आश्रय भी हैं, जैसे 'यह एक वृत्त है'; और अनेक दव्यों के भी, जैसे 'ये दो वृत्त हैं'। एकत्वृत्संख्या नित्य दव्यों में नित्य है, क्योंकि नित्य दव्यों के सदा बने रहने से एकत्व संख्या भी सदा बनी रहती है। अनित्य द्रव्यों में एकत्व संख्या अनित्य है, क्योंकि उनके उत्पन्न होने के साथ उत्पन्न होती है और उनके नाश होने के साथ नष्ट होजाती है।

एक में एकत्व संख्या तो सदा ही होती है किन्तु दित्व, त्रित्वादि संख्या सदा नहीं होती। वह तब उत्पन्न होती है जब हम अलग २ दो अथवा दो से अधिक वस्तुओं को इकट्ठा मिलाकर कहना चाहते हैं कि ये दो हैं अथवा तीन हैं इत्यादि। दित्व, त्रित्वादि संख्या अपेत्ता बुद्धि से उत्पन्न होती है और अपेता बुद्धि के नाश होने पर नाश हो जाती है, इसिलये यह अनित्य होती है। यह दित्वादि संख्या व्यासज्यवृत्ति कहलाती हैं, क्योंकि वह अपने आअयभूत वस्तुओं में सब में एक ही हैं, अलग अलग नहीं। संख्या नित्य, अनित्य, मूर्त, अमूर्त सारे दूव्यों में रहती है।

६ परिमाण — 'यह इतना है' इस व्यवहार का हेतु परिमाण है। परिमाण चार प्रकार का होता है: ऋणुत्व, महत्व, दीर्घत्व और हस्वत्व। ये परिमाण एक दूसरे की ऋपेता से कहे जाते हैं। एक वस्तु को उससे बड़ी वस्तु की ऋपेता से ऋणु या हस्व कहा जाता है, श्रीर छोटी की ऋपेता से महत् या दीर्घ। परमाणुओं में ऋणुत्व श्रीर हस्वत्व, श्रीर श्राकाश श्रादि विभु द्रव्यों में महत्त्व और दीर्घत्व मुख्य हैं। परिमाण भी नित्य, श्रानित्य, मूर्त, श्रमूर्त सब द्रव्यों का धर्म है।

७ पृथक्त्व - 'यह इससे पृथक है' इस व्यवहार का हेतु पृथक्त्व है। यह भी सब द्रव्यों का धर्म है। संख्यावत् एक पृथक्त्व नित्य द्रव्यों में नित्य होता है श्रीर श्रानित्यों में श्रानित्य, क्योंकि श्राश्य के नाश से उसका नाश श्रावश्यक है।

८ संयोग—'यह संयुक्त हैं' इस प्रतीति का निमित्त संयोग है। यह तीन प्रकार का होता है: (क) श्रन्यतर कर्मज श्रथात् संयुक्त होने वाले दो पदार्थों में से एक के कर्म से उत्पन्न होनेवाला, जैसे श्येन पत्ती श्रीर पर्वत का संयोग; (ख) उभयकर्मज श्रर्थात् दोनों के कर्म से उत्पन्न होने वाला, जैसे दो मेढ़ों का संयोग; (ग) संयोगज श्रर्थात् संयोग से उत्पन्न होनेवाला, जैसे हाथ श्रीर पुस्तक के संयोग से शरीर श्रीर पुस्तक का संयोग।

इनमें अन्यतर कर्मज और उभय कर्मज संयोग भी दो प्रकार का होता है: (अ)'अभिघात' शब्द का हेतु संयोग और (ब) 'नोदन' अहेतु संयोग।

संयोग सब द्रव्यों में रहता है श्रीर श्रमित्य होता है क्योंकि परमाणु श्रादि नित्य द्रव्यों में भी नया ही उत्पन्न होता है। हर एक संयोग श्रव्याप्यवृत्ति होता है, श्रर्थात् जो संयुक्त हैं उनके सारे स्वरूप में संयोग नहीं होता, किन्तु किसी एक वा किन्हीं एक प्रदेशों के साथ होता है।

९ विभाग—संयोग का नाशक गुण विभाग है। संयोगवत् यह भी तीन प्रकार का है— (क) अन्यतर कर्मज जैसे श्येन पत्ती के उड़ जाने से श्येन श्रीर पर्वत का विभाग (ख) उभय कर्मज, जैसे दो मेढ़ों के परस्पर पींछ हटने से मेढ़ों का विभाग और (ग) विभागज, जैसे हाथ श्रीर पुस्तक के श्रालग हो जाने से शरीर श्रीर पुस्तक का विभाग।

१०, ११ परत्व, अपरत्व—'यह परे हैं, यह वरे हैं' इस व्यवहार के निमित्त गुण परत्व और अपरत्व हैं। ये दो प्रकार के हैं: दैशिक और कालिक। दैशिक, दिशा से किय हुए अर्थात् दूर निकट की अपेन्ना से, जैसे वह वस्तु इससे परे हैं (दूर हैं) यह वरे हैं (निकट है); और कालिक, काल से किये हुए अर्थात् आयु की अपेन्ना से, जैसे वह पर है, बड़ा है, और यह अपर है, छोटा है। दैशिक और कालिक, सारे परत्व और अपरत्व अपेन्ना बुद्धि से उत्पन्न होते हैं और अपेन्ना बुद्धि के नाश से नट होते हैं। कालिक परत्व और अपरत्व अनित्यों के धर्म हैं, नित्यों के नहीं; दैशिक परत्व और अपरत्व पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और मन के धर्म हैं, विसु के नहीं होते।

१२ गुरुत्व — गिरने का निमित्त गुरुत्व (भाग) है। यह जल श्रोर पृथिवी में रहता है। वायु में गुरुत्व की प्रतीति पार्थिक श्रीर जलीय रेणुओं के संयोग से होती है। गुरुत्व नित्यों में नित्य श्रीर श्रानित्यों में श्रानित्य है।

१३ द्रवत्व — बहने में निमित्त (बहने का धर्म) है। वह दो प्रकार का है: (क) स्वाभाविक जैसे जल में, श्रौर (ख) नैमित्तिक जैसे घृत श्रादि पार्थिव वस्तुश्रों में श्रिप्त के संयोग से उत्पन्न होता है। द्रवत्व भी नित्यों में नित्य श्रौर श्रिनत्यों में श्रीनत्य होता है।

१४ म्नेह-म्नेह जल का विशेष गुण है, बिखरे हुए कणों को मिलाने का हेतु है। यह नित्यों में नित्य और अनित्यों में अनित्य होता है।

१५ शब्द — यह आकाश का गुए है, श्रोत्र-प्राह्म है और दो प्रकार का है— (क) ध्वित-स्वरूप जैसा मृदंग आदि में होता है और (ख) वर्ण-स्वरूप जैसा मृदंग आदि में होता है और (ख) वर्ण-स्वरूप जैसा मृदंग की भाषा में।

१६ बुद्धि — ज्ञान का नाम है, यह केवल जीवात्मा का गुए है, इसके दो भेद हैं—
(क) श्चनुभव, नया ज्ञान त्र्यौर (ख) स्मृति, पिछले जाने हुए का स्मरए।

अनुभव दो प्रकार का होता है: (अ) यथार्थ, सच्चा, जिसको प्रमा वा विद्या कहते हैं। इसके तीन भेद प्रत्यन्न, अनुमान और आगम प्रमाण के प्रसंग में बतलाए जावेंगे। (ब) अयथाथ, मिध्या, जिसको अप्रमा वा अविद्या कहते हैं। इनके दो भेद: संशय और विपर्यय को भी अलग बतलाया जावेगा।

सांख्य श्रौर योग ने श्रात्मा को ज्ञानस्वरूप तथा बुद्धि को तीनों गुणों का प्रथम विषम परिणाम माना है, जो सत्त्व में रज केवल क्रियामात्र श्रौर तम उस क्रिया को केवल रोकने मात्र है। सत्त्व के प्रकाश श्रोर श्रात्मा के ज्ञान के प्रकाश में श्रत्यन्त विलन्नणता है, फिर भी बुद्धि में सत्त्व की स्वच्छता एवं निर्मलता के कारण श्रात्मा के ज्ञान के प्रकाश को प्रहण करने की श्रनादि योग्यता है। यह श्रात्मा के ज्ञान से प्रकाशित हुई बुद्धि किसी न किसी ज्ञानेन्द्रिय द्वारा विहर्मुख होकर नाना प्रकार के यथार्थ श्रीर श्रयथार्थ श्राकारों में पिरिणित होती रहती है। यह ज्ञान तथा श्रज्ञान का पिरिणाम बुद्धि में ही हाता है। इसिलिये ज्ञान श्रीर श्रज्ञान दोनों बुद्धि ही के धर्म माने गये हैं। किन्तु बुद्धि जड़ है। इसिलिये उसको इस ज्ञान श्रीर श्रज्ञान का बांध नहीं होता। इसका बोंध श्रात्मा को होता है। क्योंकि बुद्धि में वृत्तिरूप से यह नाना प्रकार का ज्ञान श्रीर श्रज्ञान का पिरिणाम उसी के ज्ञान के प्रकाश में हो रहा है। इसिलिये श्रात्मा को बुद्धि की वृत्तियों का साची होता हुआ भी कूटस्थ नित्त्य ही माना जाता है। बुद्धि को श्रात्मा के साथ सिमितित करने से शबल श्रर्थान् मिश्रित श्रात्मा की संज्ञा जीव होती है, इसिलिय बुद्धि के धर्मज्ञान श्रादिक वैशेपिक में जीवात्मा के गुण बतलाय गये हैं। कई समालाचकों का बुद्धि श्रीर श्रात्मा में विवेकपूर्ण ज्ञान न होने के कारण यह श्रम हुश्रा है कि बुद्धि के श्रलग हो जाने से वैशेपिक का श्रात्मा श्रपने शुद्ध ज्ञान स्वरूप से च्युत नहीं होता है, किन्तु बुद्धि के जो विकारादि उसमें श्रारोपित किये जाते हैं, उनका भी बाध होजाता है।

१७ सुख—इष्ट विषय की प्राप्ति में उत्पन्न होता है और सदा अनुकूल स्वभाव होता है। अतीत विषयों में उनकी स्मृति से और अनागत विषयों में उनके संकल्प से होता है। सुख में मुख और नेत्र खिल जाते हैं। विज्ञानियों को जो विषय और उसकी स्मृति तथा संकल्प के बिना सुख होता है, वह विद्या, शान्ति, सन्तोष और धर्म-विशेष से होता है।

१८ दुःख—इर के वियोग वा श्रानिष्ट की प्राप्ति से उत्पन्न होता है श्रीर सदा प्रतिकूल खभाव होता है। श्रातीत विषयों में स्मृति-जन्य श्रीर श्रानागत विषयों में संकल्प-जन्य होता है। दुःख में मुख मुरक्ता जाता है श्रीर दीनता श्राजाती है।

१९ इच्छा—अपने लिये वा दूसरों के लिये किसी अप्राप्त वस्तु की प्रार्थना (चाहना) इच्छा है। किसी वस्तु को इट-साधक वा अनिट-निवारक जानकर उसमें इच्छा होती है। इच्छा दो प्रकार की होती है: फल की इच्छा और उपाय की इच्छा। फल, सुख की प्राप्ति और दु:ख की निवृत्ति है, और सब उसके साज्ञात् और परम्परा से उपाय हैं।

२० द्वेष — प्रज्वलन स्वरूप द्वेप है; यह प्रयत्न, स्मृति, धर्म श्रौर श्रधमें का हेतु है श्रधीत् द्वेप से मारने वा जीतने का प्रयत्न होता है, जिससे द्वेष होता है उसकी बार २ स्मृति होती है, दुष्टों से द्वेप में धर्म श्रौर श्रेष्टों में द्वेप से श्रधमें होता है। क्रोध, द्रोह, मन्यु, श्रज्ञमा श्रौर श्रमर्थ से द्वेष के भेद हैं।

२१ प्रयत्न—उद्योग, उत्साह प्रयत्न है। यह दो प्रकार का होता है—(क) जीवन-पूर्वक जो सोये हुए के प्रत्या, श्रपानादि को चलाता है श्रौर जामत काल में श्रन्त:करण का इन्द्रियों के साथ संयोग कराता है; (ख) इच्छा-द्वेष-पूर्वक हित के साधनों के प्रहण में इच्छा पूर्वक प्रयत्न होता है श्रौर दु:ख के साधनों के परित्याग में द्वेष पूर्वक। २२, २३ धर्म, अधर्म —वेद-विहित कर्मों से धर्म उत्पन्न होता है, यह पुरुष का गुण है, कर्ता के प्रिय हित और मोच का हेतु होता है। इसके विपरीत प्रतिषिद्ध कर्मों से अधर्म उत्पन्न होता है, यह कर्त्ता के अहित और दुःख का हेतु होता है। धर्म और अधर्म को अटल कहते हैं।

२४ संस्कार—तीन प्रकार का होता है—(क) वेगः यह पृथिवी, जल, तेज, वायु श्रीर मन इन पाँच द्रव्यों में कर्म से उत्पन्न होता है और अगले कर्म का हेतु होता है। (ख) भाषनाः यह श्रनुभव से उत्पन्न होता है, स्मृति और पहचान का हेतु है। विद्या, शिल्प, ह्यायाम आदि में बार २ के अभ्यास से इस संस्कार का श्रातशय होता है। उसके बल से उस २ विषय में निपुणता आती है। (ग) स्थितिस्थापकः अन्यथा किये हुए को फिर उसी अवस्था में लाने वाला संस्कार स्थितिस्थापक कहलाता है। जिससे टेढ़ी की हुई शाखा छोड़ने से फिर सीधी होजाती है। संस्कार स्पर्श वाले द्रव्यों में रहता है।

इन चौबीस गुणों में से रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, स्नेह सांसिद्धिक द्रवत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, हेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, भावना, संस्कार और शब्द ये विशेष गुण हैं क्योंकि ये एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से निखेरत हैं। और संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व गुरुत्व नैमित्तिक द्रवत्व और वेग संस्कार, ये सामान्य गुण हैं क्योंकि ये एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से नहीं निखेरत ।

३ कर्म-चलना (हरकत) रूप कर्म है; यह पाँच प्रकार का है-

# उत्त्रेपणमवद्येणमाकुंचनं प्रसार्णं गमनमिति कर्भाणि । ( १ । १ । ७ )

२ अवद्तेपण—नीचे गिराना

३ श्राकुञ्चन- सिकोडना

४ प्रसारग-फैलाना श्रीर

५ गमन-अन्य सब प्रकार की क्रिया। ये पांच कर्म हैं।

मनुष्य के कर्म पुराय-पाप-रूप होते हैं, महाभूतों के नहीं। ये कर्म भी नौ द्रव्यों में से किसी न किसी दव्य के धमें हैं।

४ सामान्य —िकसी अर्थ की जो जाति (किस्म) है वह सामान्य है, जैसे वृत्त की वृत्तत्व और मनुष्य की मनुष्यत्व जाति है। जाति बहुतों में एक होती है, जैसे सारे वृत्तों में वृत्तत्व जाति एक है। जो एक ही हो अथवा जो विभु हो उसमें जाति नहीं रहती, जैसे दिशा, काल, आकाश और आत्मा में।

सामान्य के दो भेद हैं: पर श्रीर श्रपर । एक न्यापक जाति, जिसकी अवान्तर जातियाँ श्रीर भी हों, जैसे वृत्तत्व, पर-सामान्य कहलाती हैं; उसकी श्रवान्तर जाति, जैसे श्राम्रत्व, श्रपर-सामान्य कहलाती हैं। श्रपर-सामान्य को सामान्य-विशेष भी कहते हैं, क्योंकि वह सामान्य भी है श्रीर विशेष भी। जैसे श्राम्रत्व सारे श्राम्रों में सामान्य है किन्तु दूसरे वृत्तों से श्राम्रों को विशेष (श्रलग) करती है, इसलिये विशेष भी है।

सामान्य विशेष (पर, अपर) सापेत्त हैं। श्राम्नत्वादि की अपेत्ता से वृत्तत्व पर (सामान्य) है और वृत्तत्व की अपेता से आम्नत्व श्रपर (विशेष) है। किन्तु वृत्तत्व भी पृथिवीत्व की श्रपेता से श्रपर है और श्राम्रत्व भी श्रपनी श्रवान्तर जातियों की श्रपेत्ता से पर है। जिसकी श्रागे कोई श्रवान्तर जाति न हो, वह केवल श्रपर होता है, जैसे घटत्वादि। श्रीर जिसकी व्यापक जाति न हो वह केवल पर ही होता है। ऐसी जाति केवल सत्ता है, जो सारे द्रव्यों, सारे गुणों श्रीर सारे कमों में होती है। सत्ता वह है जिससे सत् सत् इस प्रकार की प्रतीति होती है, श्रथीत् द्रव्य सत् है, गुण सत् है, कमें सत् है। श्रीर सारी (द्रव्यत्वदि) जातियाँ सामान्य-विशेष हैं। किन्तु इन द्रव्यत्वादि जातियों में से हर एक जाति श्रनेक व्यक्तियों में रहती है, इसलिये प्रधानतया वह सामान्य ही हैं, किन्तु श्रपने श्राश्रय (द्रव्यादि) को दृसरे पदार्थों से श्रलग भी करती हैं, इसलिये गौणतया विशेष शब्द से कही जाती हैं, किन्तु जो विशेष पदार्थ है वह इनसे श्रलग ही है।

५ विशेष—जैसे घोड़े से गौ में विलज्ञ प्रतिति जाति-निमित्तक होती है और एक गौ से दूसरी गौ में विलज्ञ प्रतिति का निमित्त रूपादि वा श्रवयवों की बनावट श्रादि का भेद है। इसी प्रकार योगियों को एक ही जाति, गुण और कमें वाले परमाणुश्रों में जो एक दूसरे से विलज्ञ प्रतिति होती है उसका भी कोई निमित्त होना चाहिये, परमाणुश्रों में श्रीर काई भेद (वनावट श्रादि का भेद) श्रमम्भव होने से, जो वहाँ भेदक धर्म है वही विशेष पदार्थ है। यह विशेष सारे नित्य द्रव्यों में रहता हैं, क्योंकि श्रनित्य द्रव्यों में श्रीर गुण, कर्माद में तो श्राश्रय के भेद से भेद कहा जा सकता हैं किन्तु नित्य द्रव्यों में नहीं। इसलिए हर एक नित्य द्रव्य में एक २ विशेष होता है, जिससे वे एक दूसरे से विलज्ञ प्रतित होते है, श्रीर देश काल के भेद में भी, यह वही परमाणु है, यह पहचान जो योगियों की होती है इसका निमित्त भी विशेष पदार्थ है। श्रथोन पहचान श्रीर विलज्ञ प्रतिति किसी निमित्त से होती है, जैसे गौ में गोत्व जाति से श्रीर ग्रुङ्व गुण से; श्रीर वह निमित्त परमाणुश्रों में कोई श्रीर न होने से उनमें भी श्रवश्य कोई श्रलग एसा पदार्थ है जो पहचान श्रीर विलज्ञ प्रतिति का निमित्त है, वही विशेष पदार्थ है। इस विशेष पदार्थ का पता इसी दर्शन ने लगाया है, इसी लिय इसको वैशेषिक कहते हैं।

६ समवाय—सम्बन्ध सदा दो में होता है, जैसे कूग्डे और दही का सम्बन्ध है। इन में से दही कूग्डे से और कूग्डा दही से अलग भी रहता है। ऐसे सम्बन्ध को संयोग कहते हैं। िकन्तु जो ऐसा घना सम्बन्ध है कि सम्बन्धी न अलग २ थे और न हो सकते हैं जैसे गुग्ग-गुग्गी का सम्बन्ध, वहाँ सम्बन्ध को समवाय कहते हैं। अथोत् गुग्गी में गुग्ग समवाय सम्बन्ध से रहता है। इसी प्रकार अवयवों में अवयवी, िक्रयावालों में िक्रया, व्यक्ति में जाति और नित्य द्रव्यों में विशेष समवाय सम्बन्ध से रहता है।

श्रभाव पदार्थ—पिछले वैशेषिक श्राचार्यों ने उपर्युक्त छः भाव पदार्थों के श्रितिरिक्त 'श्रभाव' भी एक श्रलग पदार्थ निरूपण किया है। श्रभाव चार प्रकार का है। प्रागभांव, प्रध्वंसाभाव, श्रात्यन्ताभाव, श्रीर श्रन्योऽन्याभाव। किसी वस्तु की उत्पक्ति से पहले उसका श्रभाव प्रागभाव श्रीर नाश के पीछे उसका श्रभाव प्रध्वंसाभाव है। किसी वस्तु का नितान्त श्रभाव श्रत्यन्ताभाव है श्रीर एक वस्तु में दूसरी वस्तु का श्रभाव श्रम्योऽन्यऽभाव है।

# न्याय-दर्शन

न्याय सूत्र के रचियता का गोत्र नाम गौतम या गोतम है श्रौर व्यक्ति गत नाम श्रज्ञपाद है।

प्रमाणों से ऋर्थ का परीक्षण ऋर्थात् विभिन्न प्रमाणों की सहायता से वस्तु तत्त्व की परीक्षा न्याय है।

प्रत्यत्त और आगम के आशित अनुमान (न्याय) है। अनुमान में परीत्ता करके आर्थ की सिद्धि की जाती है। परीत्ता प्रत्यत्त आदि प्रमाणों से होती है, जैसे अग्नि की सिद्धि में जब यह प्रतिज्ञा की 'कि पर्वत में अग्नि है' तो यह शब्द प्रमाण हुआ; जब रसोई का उदाहरण दिया तो वह प्रत्यत्त प्रमाण हुआ; जब 'जैसे रसोई धूमवाली है, वैसे यह पर्वत धूमवाला है' ऐसा उपनय कहा, तो यह उपमान हुआ। इस प्रकार प्रत्यत्त, उपमान और शब्द, इन सब प्रमाणों से परीत्ता करके अग्नि की सिद्धि की गई। इस प्रकार समस्त प्रमाणों के ज्यापार से अर्थ का निश्चय करना न्याय है।

न्याय सूत्र पांच अध्यायों में विभक्त हैं, और प्रत्येक अध्याय दो आहिकों में । इनमें षोडश पदार्थों के उदेश (नाम कथन) तथा लक्त्मण (पिरभाषा) परीक्तम्म किये नये हैं।

प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्ताऽवयव तर्क निर्णयबाद जन्प वितर्ण्डाहेत्वाभाम छल जाति निग्रह स्थानानां तत्त्व ज्ञानानिःश्रेय साधिगमः। ( न्याय १ । १ )

श्रथं—प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, ह्यान्त, सिद्धान्त, श्रवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वित्तग्रहा, हेत्वाभाम, छल, जाति, श्रौर निप्रह स्थान, इनके तत्त्व ज्ञान से मोच की प्राप्ति होती है। इन में से प्रमेय के तत्त्वज्ञान से मोच मिलता है श्रौर प्रमाण श्राद्ध पदार्थ उस तत्त्व ज्ञान के साधन हैं।

यथार्थ ज्ञान का साधन प्रमाण है, जानने वाला प्रमाता, ज्ञान प्रमिति श्रौर जिस वस्तु को जानना है वह प्रमेय कहलाती है।

न्याय-दर्शन के श्रनुसार चार मुख्य प्रमाण हैं: १ प्रत्यज्ञ, २ श्रनुमान, ३ उपमान, ४ श्रागम ।

१ प्रत्यक्ष प्रमाण — इन्द्रियों श्रीर श्रर्थ के सम्बन्ध से उत्पन्न हुत्रा। ज्ञान जो श्रशब्द (नाम मात्र से न कहा हुत्रा), श्रत्यभिचारी (न बदलने वाला), श्रीर निश्चयात्मक हो, वह प्रत्यत्त प्रमाण है।

प्रत्यच्च के दो भेद हैं: निर्विकल्पक श्रौर सिवकल्पक । वस्तु का श्रालोचन-मात्र ज्ञान, जिसमें सम्बन्ध की प्रतीति नहीं होती है, निर्विकल्पक है; श्रौर जिसमें सम्बन्ध की प्रतीति होती है, वह सिवकल्पक है । निर्विकल्पक पहले होता है श्रौर सिवकल्पक पीछे । जैसे गौ को देखकर 'यह ज्ञान पहले-पहल नहीं होता । क्योंकि 'गौ' इस ज्ञान में केवल व्यक्ति का ज्ञान नहीं, किन्तु एक विशेष व्यक्ति एक विशेष जाति (गोत्व ) से सम्बन्ध रखने वाली प्रतीति हो

रही है। यह सम्बन्ध का ज्ञान सम्बन्धियों को पहिले पहिल त्रालग जाने बिना नहीं हो सकता। इससे त्रातुमान होता है कि पहिले दोनों सम्बन्धियों (जाति, न्यक्ति) का सम्बन्धिरित ज्ञान त्रालग २ हुत्रा है, पीछ 'यह गौ है' यह ज्ञान हुत्रा है। इनमें से पहिला निर्विकल्पक है; पीछ जो सम्बन्ध को प्रकट करनेवाला ज्ञान हुत्रा है, वह सविकल्पक है। निर्विकल्पक कहने में नहीं त्राता। वह ऐसा ही प्रत्यन्त है जैसे बालक वा गूंगे को होता है। इसके विपरीत सविकल्पक कहने-सुनने में त्राता है।

अनुमान प्रमाण — साधन-साध्य, लिङ्ग-लिङ्गी श्रथवा कार्य-कारण के सम्बन्ध से जो ज्ञान उत्पन्न हो, उसे श्रनुमान कहते हैं।

जहाँ 'न्याप्ति' अर्थात् साहचर्य (साथ रहने) का नियम पाया जाता है, वहीं अनुमान होता है। धूम अप्रि के बिना नहीं होता इसलिये धूम से अप्रि का अनुमान होता है। पर अप्रि बिना धूम के भी होती है, इसलिये अप्रि से धूम का अनुमान नहीं होता। जिसके द्वारा अनुमान करते हैं उसको लिङ्ग (चिह्न) कहते हैं और जिसका अनुमान होता है, उसको लिङ्गा। इस प्रकार धूम लिङ्ग है और अप्रि लिङ्गा। लिङ्गा वह होता है, जो न्यापक हो। जहाँ धूम है वहाँ अप्रि अवश्य है, धूम में अप्रि की न्यापकता है, एसा होने से ही अनुमान हो सकता है। यदि बिना अप्रि के भी धूम होता, तो उससे अप्रि का अनुमान नहीं हो सकता। इसलिये जहाँ न्याप्ति है वहीं अनुमान होता है। चाहे वह सम-न्याप्ति हो चाहे विषम-न्याप्ति हो। सम-न्याप्ति, जैसे गन्ध और पृथिवीत्व की है: जहाँ गन्ध है वहीं पृथिवीत्व है और जहाँ पृथिवीत्व है वहीं अगिन है। और विषम-न्याप्ति, जैसे अगिन हो हो। हो। सम हो वहीं अगिन है। अप्ति है। अप्ति है। कियम है वहीं धूम भी हो, यह ही नियम है, पर जहाँ अगिन है वहाँ धूम भी हो, यह नियम नहीं है।

श्रानुमान तीन प्रकार का है-पूर्ववत्, शेषवत् और सामान्यताहर ।

पृर्ववत्—जहाँ प्रत्यत्तभूत लिङ्ग लिङ्गी में से एक के देखने से दूसरे का अनुमान हो। जैसे धूम से अग्नि का। यहाँ दोनों प्रत्यत्त का विषय हैं। अर्थात् यहाँ अनुमेय (लिङ्गी) जो अग्नि है, वह भी रसोई आदि में विशेष रूप से प्रत्यत्त हो चुका है।

शेषवत्—जहाँ २ प्रसंग जा सकता है, वहाँ वहाँ से हटाकर शेष बचे हुए का अनुमान शेषवत् है जैसे 'शब्द किसका गुण है' इस विचार में सारे द्रव्यों का प्रसङ्ग आता है। उनमें से किसी का भी गुण न होने से परिशेष से यह आकाश का लिङ्ग (गुण) है (बै॰ २।१।२७)। यही परिशेषानुमान शेषवत् कहलाता है।

सामान्यतोदृ छ जो सामान्य रूप से देखा गया हो पर विशेष रूप से न देखा गया हो। यह वहाँ होता है जहाँ लिङ्गी को पहिले प्रत्यत देखा हुआ न हो, जैसे देखन, सुनने आदि क्रियाओं से इन्द्रियों का अनुमान। क्रिया का कोई साधन (करण) अवश्य होता है, जैसे छेदने का कुल्हाड़ा। इसी प्रकार देखना, सुनना आदि क्रिया हैं, उनका भी कोई करण अवश्य होना चाहिये। यहाँ जो करण हैं वही इन्द्रिय हैं। यद्यपि सामान्य रूप से यह देखा

गया है कि जो किया होती है, उसका कोई करण श्रवश्य होता है, जैसे छेदने श्रादि में कुल्हाड़ा, पर जैसे करण का यहाँ श्रनुमान करना है, श्रशीत् इन्द्रिय रूप, वैसा करण कभी भी देखा नहीं गया, इसिलये यह श्रनुमान सामान्यतोदृष्ट है। इसी प्रकार जगत् की रचना से इसको रचने वाले का ज्ञान सामान्यतोदृष्ट है। पूर्ववत् वहाँ होता है, जहाँ पहिले श्रनुमेय को भी देखा हुश्रा है, श्रीर सामान्यतोदृष्ट वहाँ होता है, जहाँ श्रनुमेय को कभी देखा नहीं है। इसी श्रनुमान से जो श्रतीन्द्रिय पदार्थ है, उनका ज्ञान होता है।

३ उपमान प्रमाण—प्रसिद्ध सादश्य से संज्ञा संज्ञी के सम्बन्ध का ज्ञान उपमान है, यथा जो गवय (नीलगाय) को नहीं जानता वह यह सुनकर कि 'जैसी गौ वैसी गवय' बन में जाय त्र्यौर गौ सदश व्यक्ति को देखे तो उसको यह ज्ञान होगा कि यह गवय है। यहाँ गवय व्यक्ति प्रत्यत्त है, पर यह ज्ञान कि 'इसका नाम गवय है' प्रत्यत्त नहीं। यदि यह भी प्रत्यत्त होता तो सभी को प्रतीत हो जाता। यह ज्ञान त्र्युमान से भी नहीं हुत्रा, क्योंकि संज्ञा का कोई लिङ्ग नहीं होता। शब्द से भी नहीं हुत्रा, क्योंकि यह किसी ने बतलाया नहीं। इसलिये जिससे यह ज्ञान हुत्रा है वह एक त्रलग ही उपमान प्रमाण है।

४ आगम प्रमाण—आप्त के उपदेश को शब्द-प्रमाण कहते हैं। अर्थ के सालात् करने वाले और यथा-दृष्ट का उपदेश करने वाले का नाम आप्त है। शब्द-प्रमाण दो प्रकार का है: दृष्ट अर्थ और अदृष्ट अर्थ। जिस आप्त उपदेश का अर्थ यहाँ देखा जाता है वह दृष्ट अर्थ है; जिसका अर्थ यहाँ नहीं देखा जाता, जैसे स्वर्गादि, वह अदृष्ट अर्थ है। लौकिक बाक्य दृष्टार्थ हैं, वैदिक वाक्य प्रायः अदृष्टार्थ।

न्यायदर्शन में ऐसे पदार्थों को जिनके न्याय-द्वारा तत्त्व-ज्ञान से निःश्रेयस हो सकता है सोलह की संख्या में विभक्त किया गया है:—

- १ प्रमाण-चार हैं, इनका वर्णन ऊपर कर दिया गया है।
- २ प्रमेय बारह हैं, इनका वर्णन आगे किया जायेगा।
- ३ संद्राय—समान धर्म की प्रतीति से, अनेकों के धर्म की प्रतीति से, विप्रतिपत्ति [परस्पर विरोधी पदार्थों के सहभाव ] से, उपलब्धि की अव्यवस्था से और अनुपलब्धि की अव्यवस्था से विशेष की आकांचा वाला विचार संशय है। संशय का साधारण लच्चण एक धर्मी में विरुद्ध नाना धर्मों का ज्ञान सममनना चाहिये।

४ प्रयोजन-जिस अर्थ को लक्ष्य में रखकर किसी विषय में प्रवृत्त होना है, वह प्रयोजन है।

५ दृष्टान्त—लौकिक त्रौर परीत्तकों की बुद्धि की जिस त्रर्थ में समता हो, वह दृष्टान्त है। जैसे त्रिप्त के त्रजुमान में रसोई। दृष्टान्त के विरोध से ही पर-पत्त खराडनीय होता है, श्रीर दृष्टान्त के समाधान से ही स्वपन्त स्थापनीय होता है।

६ सिद्धान्त—शास्त्र के त्राधार पर त्रर्थों के मानने की व्यवस्था सिद्धान्त है। सिद्धान्त चार प्रकार का है:—

- (क) सर्वतन्त्र सिद्धान्त—जो सारे शास्त्रों का सिद्धान्त हो, त्र्रार्थात् जिसमें किसी शास्त्र का विरोध न हो;
  - (ख) प्रतितन्त्र सिद्धान्त-जो अपने-श्रपने शास्त्र का श्रलग-श्रंलग सिद्धान्त हो;
  - (ग) श्रधिकरण सिद्धान्त-जिसकी सिद्धि दूसरे श्रथों की सिद्धि पर निर्भर हो;
- (घ) श्रभ्युपगम सिद्धान्त—वादी की मानी हुई बात को ही मानकर उस पर विचार करना ।
- ७ अवयव—प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये पाँच अवयव हैं। जैसे 'घट श्रनित्य हैं' यह प्रतिज्ञा है; 'उत्पत्ति वाला होने से' यई हेतु है; 'उत्पत्ति धर्म वाले पट आदि द्रव्य श्रनित्य देखने में आते हैं' यह उदाहरण है; 'ऐसा ही घट भी उत्पत्ति धर्म वाला है' इसको उपनय कहते हैं; 'इसलिये उत्पत्ति धर्म वाला होने से घट श्रनित्य सिद्ध हुआ' इसका नाम निगमन (उपसंहार) है। यहाँ यह समभ लेना आवश्यक है कि पूर्व प्रमाणों में जो अनुमान कहा है, यह दो प्रकार का होता है—स्वार्थानुमान अर्थात् अपने लिये अनुमान; और परार्थानुमान अर्थात् दूसरे के लिये अनुमान । स्वार्थानुमान-कर्त्ता जब उस ज्ञान को दूसरे को निश्चय कराना चाहता है, तब उसकी सिद्धि के लिये अपने मुख से उसे जो वाक्य कहना पड़ता है, उसके ये पाँच अवयव होते हैं। और वही अनुमान परार्थानुमान कहलाता है।
- ८ तर्क—जिसका तत्त्व ज्ञात न हो उसको जानना चाहते हुए उसमें कारण के सम्भव से तत्त्व-ज्ञान के लिये जो युक्ति हैं। वह तर्क है।
  - ९ निर्णय—संशय उठाकर पत्त-प्रतिपत्त द्वारा ऋर्थ का ऋवधारण (निश्चय) निर्णय है।
- १० वाद पत्त और प्रतिपत्त का वह अङ्गीकार जिसमें प्रमाणों से और तर्क से साधन श्रीर प्रतिषेध हो, जो सिद्धान्त से विरुद्ध न हो श्रीर पाँचों अवयवों से युक्त हो वाद कहलाता है।
- ११ जल्प—जो वाद के विशेषणों से युक्त हो, किन्तु जिसमें छल, जाति श्रीर निम्नह स्थानों से भी साधन श्रीर प्रतिषेध हो, वह जल्प है।
  - १२ वितण्डा—जल्प जब प्रतिपत्त स्थापना से हो तो वितराडा होता है।

इस प्रकार किसी अर्थ के निर्णय के लिये वादी-प्रतिवादी की जो बातचीत होती है उसका नाम कथा है, और वह तीन प्रकार की होती है: तत्त्व निर्णय के लिये बाद होता है, दूसरों को परास्त करने के लिये वा सिद्धान्त की रहा के लिये जल्प होता है, और जहाँ विजिगीषु (जीतने की इच्छा वाला) छल-जाति आदि का भी प्रयोग करता है और अपने पद्म स्थापना से हीन केवल दूसरे के पद्म पर प्रमाण, तक, छल, जाति आदि से सब प्रकार आदोप करता है वह वितर्णडा है।

- १३ हेत्वाभास—हेत्वाभास वे हैं जो हेतु लज्ञ्गण के न होने से हैं तो श्रहेतु, किन्तु हेतु के समान हेतुवत् भासते हैं। ये पाँच प्रकार के होते हैं—
- (क) सव्यभिचार हेत्वाभास—जो एक में ऋर्थात् केवल साध्य में ही नियत न हो ऋर्थात् अव्यवस्था में हो। जैसे किसी ने कहा 'शब्द' नित्य है स्पर्शवान् न होने से, स्पर्शवाला 'घट'

श्रानित्य खा जाता है, 'शब्द' वैसा स्पर्शवाला नहीं, इसलिये शब्द नित्य है। यहाँ दृष्टान्त में स्पर्शत्व श्रीर श्रानित्यत्व-रूप धर्म साध्य-साधन-भूत नहीं है क्योंकि परमाणु स्पर्शवान है, किन्तु श्रानित्य नहीं,नित्य है। ऐसे ही यदि कहें कि जो स्पर्शवान नहीं वह नित्य है जैसे 'श्रात्मा' तो यह भी नहीं कह सकते क्योंकि बुद्धि स्पर्शवाली नहीं किन्तु नित्य नहीं, श्रानित्य है। इस कारण दोंनों दृष्टान्तों में व्यभिचार श्राने से स्पर्शत्व न होना हेतु-सव्यभिचार हुश्रा।

- (ख) विरुद्ध हेत्वाभास—सिद्धान्त को श्रङ्गीकार करके उसी का विरोधी जो हेतु है वह विरुद्ध हेतु है। जैसे शब्द नित्य है क्योंकि कार्य है। यह कार्य होना नित्यता का विरोधी है, न कि साधक।
- (ग) प्रकरणसम हेत्वाभास—विचार के आश्रय श्रनिश्चित पन्न श्रौर प्रतिपन्न को प्रकरण कहते हैं। उसकी चिन्ता संशय से लेकर निर्णय तक जिस कारण की गई है वही निर्णय के लिये काम में लाया जावे तो दोनों पन्नों की समता से प्रकरण से आगे नहीं बढ़ता, इसलिये प्रकरणसम हुआ। जैसे किसी ने कहा कि 'शब्द श्रनित्य हैं' तो नित्य धर्म के ज्ञान न होने से यह हेतु प्रकरणसम है। इससे दो पन्नों में से किसी एक पन्न का निर्णय नहीं हो सकता क्योंकि यदि शब्द में नित्यत्व धर्म का प्रहण होता तो प्रकरण ही नहीं बनता, श्रथवा श्रनित्यत्व धर्म का ज्ञान शब्द में होता तो भी प्रकरण सिद्ध न होता। श्रर्थात् यदि दो धर्मों में से एक का भी ज्ञान होता तो 'शब्द श्रनित्य है कि नित्य'—यह विचार ही क्यों प्रवृत्त होता।
- (घ) साध्यसम हेत्वाभास—ख्वयं साधनीय होने के कारण जो साध्य से कोई विशेषता नहीं रखता वह साध्यसम है। जैसे 'छाया द्रव्य है' यह साध्य है, 'गतिवाला' होने से यह हेतु है, क्योंकि छाया का गतिवान होना ख्वयं साध्य कोटी में है, इसलिये यह हेतु साध्य से विशेष नहीं, इसलिये 'साध्य' के 'सम' हुआ। क्योंकि छाया में जैसे द्रव्यत्व साध्य है वैसे ही गति भी साध्य है।
- (ङ) कालातीत हेत्वाभास—जिस अर्थ का वर्णन समय चूक कर किया गया हो उसे कालातीत कहते हैं। हेतु का काल वह है जब अर्थ सिन्दिग्ध हो; किन्तु जब अर्थ किसी प्रवल प्रमाण से निश्चित हो, तो वहाँ हेतु उसे उलट कर कुछ सिद्ध नहीं कर सकता। जैसे कोई कहे कि 'अग्नि उल्ला नहीं है क्योंकि द्रव्य है' तो यह हेतु कालातीत है। क्योंकि जब अग्नि का उल्ला होना प्रत्यच से निश्चित है तो यहाँ उल्ला न होना सिद्ध करने के लिये हेतु का काल ही नहीं। क्योंकि अग्नि का उल्ला न होना प्रत्यच से बाधित है। अत्रव्य नवीन नैयायिक कालातीत को बाधित भी कहते हैं।

१४ छल-अर्थ को बदल देने से वादी के वचन का विघात करना छल है। अर्थात् वादी के कहने का जो अभिप्राय है उससे विरुद्ध अभिप्राय लेकर उस पर आदोप करना छल है। यह छल तीन प्रकार का है:—

(क) वाक् छल — साधारण रूप से कहे हुए श्रर्थ में वक्ता के श्रभिप्राय से विरुद्ध श्रम्य श्रर्थ की कल्पना को वाक्छल कहते हैं। उसे किसी ने कहा कि 'यह बालक नव कम्बलवान हैं' कहनेवाले का यहां श्राशय यह हैं कि 'इस बालक का कम्बल नया है'; पर छलवादी बक्ता के श्रमिप्राय से विश्व कहता है कि 'इस लड़के के पास तो केवल एक कम्बल है नौ कहाँ हैं'— नव शब्द के नवीन श्रौर नौ—ये दो श्रथ हैं। इस छलवादी की रोक यह है कि नवकम्बल शब्द जो दो विशेष श्रथों का एक सामान्य शब्द है, उसमें जो तुमने एक श्रथे की कल्पना करली है, इसका क्या हेतु है। क्योंकि बिना निश्चय किये श्रथे विशेष का निश्चय नहीं हो सकता है कि यह श्रथे इसको श्रमिप्रेत है और वह विशेष तुम्हारे श्रथे में नहीं है, इस लिये यह तुम्हारा दृषण नहीं सिद्ध होता।

- (ख) सामान्य छल जो बात वन सकती है उसके खान में श्रित समानता को लेकर एक बनती बात की कल्पना सामान्य छल है। जैसे किसी ने कहा 'यह ब्रह्मचारी विद्या-विनय सम्पन्न है,' इस वचन का खंडन अर्थ विकल्प से प्रह्मा तथा श्रिसम्भव अर्थ की कल्पना से करना कि जैसे ब्रह्मचारी में विद्या-विनय-सम्पत्ति सम्भव है वैसा बात्य (यज्ञोपवीत के संस्कार से हीन) में भी है तो ब्रात्य भी ब्रह्मचारी है क्योंकि वह भी विद्या-नियम-सम्पन्न है। इसका खंडन यह है कि यह वाक्य प्रशंसार्थक है इसिलये इससे श्रिसम्भव अर्थ की कल्पना नहीं हो सकती; ब्रह्मचारी सम्पत्ति का विषय है उसका हेतु नहीं है।
- (ग) उपचार छल धर्म के अमुख्य प्रयोग में मुख्य अर्थ से प्रतिपेध उपचार छल है। यहाँ 'धर्म' से अभिप्राय 'घृत्ति' का है। शब्द की वृत्ति दो प्रकार की है-मुख्य और अमुख्य। मुख्य अर्थ में मुख्य वृत्ति होती है; जैसे गंगायां स्नाति'-यहाँ गंगा शब्द मुख्य वृत्ति से प्रवाह का बोधक है। मुख्य वृत्ति को 'शिक्ति' कहते हैं। और 'गंगायां घोषः' यहाँ गंगा शब्द अमुख्य वृत्ति से गंगातीर का बोधक है। अमुख्य वृत्ति को 'लक्त् ए' कहते हैं। जब लक्त् ए वृत्ति से प्रयोग किगा गया हो और मुख्य वृत्ति को लेकर कोई निपेध करें, जैसे कहाँ है गंगा में घोष, घोष तो उसके किनारे पर है,' तो यह उपचार छल है। अथवा जैसे किसी ने कहा 'मचान चिहा रहे हैं। इसका वृत्तरा ख्राइन करता है कि मचानों पर बैठे हुए पुरुष चिल्ला रहे हैं न कि मचान। मचान शब्द के मुख्य अर्थ लकड़ियों से बनी ऊँची बैठक के हैं जो किसान खेत की रखवाली के लिये बना लेत हैं और उसमें शब्दकारिता असम्भव है इसलिये अमुख्य वृत्ति (लक्त्रणा) से मञ्च पर बैठे पुरुष बोलते हैं यह वक्ता का अभिप्राय है। वादी इसके अभिप्राय को न लेकर शंका करता है कि मञ्च पर बैठे पुरुष बोलते हैं न कि मञ्च। यह उपचार छल है। इसका खंडन यह है कि यहां मचान शब्द मुख्य नहीं, गौण है, मञ्चस्थ पुरुषों के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। प्रधान और गौण शब्द का प्रयोग वक्ता की इच्छा पर होता है, और अर्थ उसी के अभिप्राय से लिया जाता है।

१५ जाति—साधर्म्य श्रीर वैधर्म्य से प्रतिपेध (खंडन) करने को जाति कहते हैं। श्रसत् उत्तर जाति हैं, जब कोई सच्चा उत्तर न सूभे तो साधर्म्य-वैधर्म्य को लेकर ही जो समय टाला जाता है वह जात्युत्तर होता है। जाति के चौबीस भेद हैं जो खानाभाव से यहाँ नहीं दिये जाते हैं।

निग्रहस्थान (हार की जगह)—विप्रतिपत्ति अर्थात् उलटा समक्तना वा अप्रतिपत्ति अर्थात् प्रकरण के अज्ञान को निग्रहस्थान कहते हैं, अर्थात् विप्रतिपत्ति वा अप्रतिपत्ति करने से पराजय होती है। प्रतिपत्ति का ऋर्थ प्रवृत्ति है; विपरीत ऋथवा निन्दित प्रवृत्ति को विप्रति-पत्ति कहते हैं और दूसरे से सिद्ध किये पत्त का खराडन न करना ऋथवा ऋपने पत्त पर दिये हुए दोष का समाधान न करना ऋप्रतिपत्ति है। निप्रहस्थान बाईस प्रकार का है। स्थानाभाव से उन भेदों का यहाँ वर्णन नहीं किया जा सकता। निप्रहस्थान का साधारण लन्नण उत्तर का न फुरना वा उलटा फुरना समम लेना चाहिये।

वैशेषिकदर्शन के नौ द्रव्यों के सदश न्यायदर्शन के इन सोलह पदार्थों में से वास्तव में मुख्य, बारह प्रमेय ही हैं जो प्रमाण द्वारा जानने योग्य हैं। अन्य सब पदार्थ प्रमेय का प्रमाण द्वारा ज्ञान कराने में सहायक हैं।

#### ममेय

१ आत्मा—जिसके पहचान के लिये इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, ज्ञान और प्रयत्न लिङ्ग हैं। यही भोगता है।

२ शरीर-जो चेटा, इन्द्रियों ऋौर ऋर्थों का ऋाश्रय और भोग का स्थान है।

३ इन्द्रियें—घाण, रसना, चक्षु, त्वचा, श्रोत्र,—जिनके उपादान कारण क्रम से पृथ्वी, जल, श्राम्न, वायु श्रौर श्राकाश हैं। ये भोग के साधन (करण) हैं।

४ अर्थ-गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द जो पांचों इन्द्रियों के यथाक्रम भोगने योग्य विषय और पांचों भुतों के यथायोग्य गुण हैं।

५ बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि – ये तीनों पर्याय शब्द हैं। अर्थों का भोगना अर्थात् अनुभव करना बुद्धि है।

६ मन जिसका लिङ्ग एक से श्रिधिक ज्ञानेन्द्रियों से एक समय में ज्ञान न होना है, जो सारी इन्द्रियों का सहायक श्रीर सुख-दु:खादि का श्रानुभव कराने वाला है।

- ७ प्रवृत्ति—मन, वाणी श्रौर शरीर से कार्य का श्रारम्भ होना प्रवृत्ति है।
- ८ दोष-प्रवृत्त कराना जिनका लक्त्रण है वे राग, द्वेष स्त्रीर मोह तीन दोष हैं।
- ९ प्रेतभाव पुनर्जन्म ऋर्थात् सृक्ष्म शरीर का एक स्थृल शरीर छोड़कर दूसरा धारण करना प्रेतभाव है।
- १० फल प्रवृत्ति और दोष से जो अर्थ उत्पन्न हो उसे फल कहते हैं। फल दो प्रकार का होता है: मुख्य और गौण। मुख्य फल सुख-दुःख का अनुभव है और सुख-दुख के साधन शरीर, इन्द्रियें, विषय आदि गौण फल हैं। यहाँ दोनों फलों के प्रहण करने के लिये अर्थ कहा है। राग, द्वेष और मोह जो दोष हैं उनमें से मोह राग-द्वेष का कारण है, और प्रवृत्ति फल की उत्पादक है।

११ दुःख-जिसका लज्ञग् पीड़ा है। सुख भी दुःख के अन्तर्गत है क्योंकि सुख बिना दुःख के नहीं रह सकता।

१२ अपवर्ग — दुःख की श्रत्यन्त निवृत्ति त्र्यर्थात् ब्रह्मप्राप्ति श्रपवर्ग है । इन दोनों दर्शनों के श्रनुसार श्रात्मा, श्राकाश, काल, दिशा, मन श्रौर (वायु, श्रम्नि, जल त्र्यौर पृथिवी के ) परमाणु नित्य हैं; त्र्यौर शरीर, इन्द्रियें, चारों स्थूल भूत त्र्यर्थात् पृथिवी, जल, श्राप्त, वाय श्रीर इनसे बनी हुई सारी सृष्टि श्रानित्य है।

नित्य द्रव्य निरवयव होना चाहिये । त्रात्मा, त्राकाश, काल त्रौर दिशा विभु त्रर्थात् व्यापक होने के कारण और मन तथा चारों भूतों के परमाणु जो श्रणु हैं; श्रति सूक्ष्म होने के कारण निरवयव होने से नित्य हैं। इस श्रंश में विभु श्रीर श्रण द्रव्य समान हैं किन्तु श्रण परिच्छित्र, एकदेशीय होने से सिक्रय होते है और विभु व्यापक होने से निष्क्रिय। इस श्रंश में ऋणु ऋौर विसु एक दूसरे से विरोधी धर्म वाले हैं।

पृथिवी, जल, श्रमि, वाय, शरीर, इन्द्रियें तथा भूमगडल श्रादि समस्त मूर्तिमान पदार्थ अवयव वाले, सिक्रय और अनित्य हैं। इन दोनों दर्शनों ने सांख्य के सहश परमात्म-तत्त्व को त्रात्म-तत्त्व में सम्मिलित कर दिया है त्रर्थात् उसको त्रलग वर्णन नहीं किया है। इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि इन्होंने उसके अस्तित्व को अखीकार किया है। ईश्वरीय ज्ञान वेद को दोनों दर्शनों ने आगम ( शब्द ) प्रमाण माना है।

इस प्रकार परमात्म-तत्त्व का अलग वर्णन न करने का कारण यह है कि इन दोनों दर्शनों ने वैदान्त के समान 'हेयहेत' अर्थात् दुःख का कारण अविद्या, मिध्या-ज्ञान या अविवेक माना है। 'हान' अर्थात् दुख का अत्यन्त अभाव स्वरूप-अवस्थिति, अपवर्ग, निःश्रेय या ब्रह्म-प्राप्ति बतलाया है। किन्तु 'हानोपाय' श्रर्थात् दुःख-निवृत्ति का साधन जहाँ वैदान्त ने ब्रह्मज्ञान बतलाया है वहाँ इन दोनों दर्शनों ने जड़ श्रीर चेतन तत्त्व का विवेक श्रर्थात तत्त्व-ज्ञान माना है।

# दःखजन्मपृष्टत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तद्नन्तराभावादपवर्गः ।

अर्थ-सोलंह पदार्थी के तत्त्वज्ञान से मिश्या-ज्ञान अथात् अविद्या का नाश होता है। मिध्या-ज्ञान के नाश से दोषों (राग, द्वेष, मोह) का नाश होता है। दोषों के नाश से प्रवृत्ति का नाश होता है। प्रवृत्ति के नाश से जन्म का न मिलना श्रीर जन्म के न मिलने सं सब दुखों का अभाव होता है। सब दुखों का अभाव ही अपवर्ग है।

श्रात्मेन्द्रिय मनोर्थ सन्निकर्पात् सुख दुःखे । (पारायप वैशेषिक) अर्थ-जात्मा, इन्द्रिय, मन श्रीर श्रर्थ के सम्बन्ध से सुख दुःख होते हैं।

तदनारम्भ श्रात्मस्थे मनिस शरीरस्य दुःखाभावः स योगः । (पारांश्व वैशेष) अर्थ-मन का त्रात्मा में स्थित होने पर उसका (मन के कार्य का) जो स्ननारम्भ (कार्य का बन्द कर देना) है वह योग है जो शरीर के दु:ख के अभाव का हेतु है। श्रवसर्पण्यप्रसर्पणमशितपीत संयोगाः कार्यान्तर संयोगाश्चेत्य दृष्टकारितानि ।

( पारा १७ वेशे० ) अर्थ-( यह जो मरने के समय मन का पूर्व देह से ) निकलना श्रीर (दूसरे देह में) प्रवेश करना है तथा (जन्म से ही) जो खाने पीने की वस्तुओं के संयोग हैं तथा दूसरे शरीर का जो संयोग है ये (सब मनुष्य के) अदृष्ट से कराये जाते हैं।

यहां त्र्यहर्ट ( धर्म ऋधर्म ) मीमांसकों के ऋपूर्व और सांख्य योग के कर्माशय के ऋर्थ में

प्रयोग हुआ है।

तदभावे संयोगाभावोऽमादुर्भावश्च मोत्तः। (पारा१८ वैशे०)

अर्थ—(तत्त्वज्ञान सं) उसं(श्रदृष्ट) का श्रभाव हो जाने पर (पूर्व शरीर से) संयोग का श्रभाव श्रीर नये का प्रकट न होना मोत्त है।

न्याय मक्तरी में मुक्ति के स्वरूप का इस प्रकार का वर्णन किया गया है।

स्वरूपैक प्रतिष्ठानः परित्यक्तोऽखिलौर्गुणैः। ऊर्पिषट्कातिगंरूपं तदस्याद्वर्पनीषिणः॥ संसारवन्धनाधीनं दुःखक्केशाद्य दृषितम्।

अर्थात-मुक्त दशा में आत्मा अपने विशुद्ध (ज्ञान) स्वरूप में प्रतिष्टित, और अखिल गुगों से विरहित रहता है। ऊर्मिका व्यर्थ हैदा विशेष है। भूख प्यास प्राण के, लोभ मोह चित्तकं शीत त्र्यौर तप शरीर के छेशदायक होने से ऊर्मि कहे जाते हैं। मुक्त त्रात्मा इन छः ऊर्मियों के प्रभाव को पार कर लेता है श्रीर दुःख हेशादि सांसारिक बन्धनों से विमुक्त होता है। मुक्त अवस्था में वुद्धिः, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेप, ज्ञान, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, तथा संस्कार का मुलोच्छंद हो जाता है। आत्मा के इस शुद्ध स्वरूप को वैदान्त में वतलाया गया है ''सत्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्म'' (ते॰ २।१।१।) परब्रह्म सत्य ज्ञान खरूप श्रीर श्रनन्त है । यही सांख्य और योग का कैवल्य है। श्रीर वेदान्त की शुद्ध, निर्गुण, निर्विशेपब्रह्म के स्वरूप में अवस्थिति है। सुख, दु:ख, ज्ञान, प्रयत्न, धर्म अधर्म, आदि सांख्य में बुद्धि के धर्म बतलाये गय हैं। किन्तु न्याय (सत्र १।१०) त्र्यौर वैशेषिक (सत्र ३।२।८) में बुद्धि को आत्मा में सिम्मिलित करके त्रात्मा के शवल स्वरूप को जड़पदार्थों से भिन्न पहुँचान करने के लिये उसके लिङ्ग (चिन्ह ) के रूप में वर्णन किये गये हैं। यह भ्रममृलक शंका नहीं होनी चाहिये कि मुक्त अवस्था में ज्ञान के न रहने से आत्मा एक जड़पदार्थ रह जावेगा। क्योंकि वृद्धि का धर्म ह्रप ज्ञान तो त्रिगुणात्मक जड़प्रकृति के तीनों गुणों में सत्त्वगुण के सात्विक प्रकाशहरप है। और आत्मा का ज्ञान उससे अति विलव्ण चेतनरूप है। क्योंकि आत्मा खयं चैतन्य स्वरूप है। उससे प्रकाशित होने के कारण बुद्धि में चेतनता की प्रतीति होती है। मुक्त श्रवस्था में दु:ख सुख दोनों का श्रभाव होता है क्योंकि दु:ख निष्टृत्ति ही का नाम सुख है। सख के साथ राग लगा रहता है और वह वन्धन का साधन है। तथा "परिणाम ताप-संस्कार दुः लेगुणवृत्तिविरोधीच दुः खमेवसर्वविवेकिनः" (यो॰ सा॰ पा॰ १५) अर्थः— क्योंकि (विषय सुख के भोग काल में भी) परिणामदुःख, तापदुःख, श्रौर संस्कारदुखः, बना रहता है और गुगों के स्वभाव में भी विरोध है इसलिये विवेकी पुरुष के लिये सब कुछ (सुख भी जो विषयजन्य है) दुःख ही है। त्रिगुणात्मक प्रकृति के रजसमें दुःख है

श्रौर सत्त्वमें सुख है। इसलिये सुख के बने रहने में गुणातीत श्रवस्था नहीं रह सकती। सुख विषय और विषयभोक्ता दोनों की अपेन्ना रखता है। इस कारण मुक्त अवस्था में सुख के मानने से निविशेष, निर्गुण, शुद्ध ऋदैत की सिद्धि न हो सकेगी।

उपनिषदों में जहां बहा के साथ आनन्द का शब्द आया है वह ज्ञान के अर्थ में है। अथवा वे श्रुतियें शबल बहा अर्थात् अपर बहा की सूचक हैं। और वह मुक्ति की अवस्था-शबल बहा की प्राप्ति है जो पुनरावर्तिनी है और बहा लोकतक सूक्ष्म लोकों के आनन्द को भोगना है। श्रीर जो सांख्य श्रीर योग के श्रनुसार सम्प्रज्ञातसमाधि का श्रन्तिम ध्येय है। इसलिये कैवल्यरूप श्रीर पुनरावर्तिनी रूप दो प्रकार की मुक्ति है जो जिसको श्रभिमत हो वह उसकी इच्छा करे श्रीर उसकी प्राप्ति के लिये यन करे।

#### कार्य-कारण

प्रत्येक संहत्यकारी त्र्यर्थात किसी प्रयोजन के लिये बनी हुई वस्तु, जैसे वस्न कार्य कह-लाता है। विना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। यह कारण तीन प्रकार के होते हैं:-

- (१) उपादान कारण-जिससे वह वस्तु बनी हो, जैसे तन्तु जिससे वह वस्न बना है, यहाँ तन्तु वस्न का उपादान कारण है।
- (२) निमित्त कारण-तन्तुत्रों का संयोग विशेष करने वाला जुलाहा निमित्त कारण है।
- (३) साधारण कारण-तन्तुत्रों का श्रोतप्रांत रूप में संयोग विशेष तथा कर्घा श्रादि साधारण कारण हैं।

#### न्याय श्रीर वैशेषिक का सिद्धान्त

इन दोनों दर्शनों का सिद्धान्त आरम्भिक उपादान कारण अर्थात् परमाणु-धाद है। इनके सिद्धान्तानुसार सारे स्थल पदार्थों के मृल उपादान कारण निरवयव सूक्ष्म परमाणु है। ऐसे दो परमाणुत्रों के आपस में संयुक्त हो जाने से द्वचणुक की उपित्त होती है जो श्रणु परमाणु विशिष्ट होने से स्वयं अतिन्द्रिय होते हैं। ऐसे तीन दृश्णुकों के संयोग से त्र्यणुक ( त्रसरेणु या बुटि ) की उत्पत्ति होती है जो महत्परमाणु से संयुक्त होने से जन्य पदार्थी का उत्पादक तथा इन्द्रिय गोचर होता है। घर के छत के छेद से जब सूर्य किरणें प्रवेश करती हैं तब उनमें नाचते हुए जो छोटे २ कुण नेत्र गोचर होते हैं वेही त्रसरेणुः हैं। यथाः—

# जालांतर गतेभानी यत् सूचमं दृश्यतेरजः। तस्य षष्टतमौ भागः परमाणु स उच्यते ॥

त्र्यणुक का महत्त्व द्वचणुकों की संख्यां के कारण उत्पन्न हुआ माना जाता है, न कि उनके ऋणू परमाण से। चार त्रसरेणुत्रों के योग से चतुरणुक की उत्पत्ति होती है। फिर स्थल पदार्थों की इत्यादि । इस प्रकार पृथ्वी, जल, श्रिप्ति, वायु श्रीर उनके सारे स्थल पदार्थों की उत्पत्ति होती है। ये परमाणु उपादान कारण हैं श्रीर इनका विशेष रूप से संयोग होना साधारण कारण है; श्रीर ईश्वर, जिसके ज्ञान श्रीर प्रेरणा से यह परमाणु विशेष रूप से

संयुक्त हो रहे हैं, वह श्रौर श्रद्ध (पुरुष का भाग श्रौर श्रपवर्ग श्रथवा कर्माशय) इनका निमित्त कारण हैं। इस प्रकार न्याय श्रौर वैशेषिक ने सांख्य की प्रकृति श्रौर महत्तत्त्व को जड़तत्व के साथ वर्णन करने की श्रावश्यकता न देखी। जिस प्रकार सांख्य ने पांच तन्मात्राश्रों श्रौर श्रहंकार को स्थूलभूतों श्रौर इन्द्रियों श्रादि का प्रकृति (उपादान कारण) माना है इसी प्रकार न्याय श्रौर वैशेषिक ने परमाणुश्रों को स्थूल भूत, शरीर श्रौर इन्द्रियों का उपादान कारण माना है। किन्तु जहाँ सांख्य ने श्रहंकार श्रौर तन्मात्राश्रों को महत्तत्व की विकृति (कार्य) माना है वहां न्याय श्रौर वैशेषिक ने मन श्रौर परमाणुश्रों को निरवयव होने के कारण इनके श्रितिरिक्त इनके श्रन्य किसी कारण (प्रकृति) को खोज करने की श्रावश्यकता। न समभी।

जिस प्रकार सांख्य और योग ने स्थृलमूत और इन्द्रियों को केवल विकृति (विकार) माना है वैसे ही इन दोनों दर्शनकारों ने स्थृलभूत और इन्द्रियों को मध्यम परिमाणवाला और अनित्य माना है।

सांख्य के तीनो गुणों के परिणाम के स्थान पर इन्होंने परमाणुत्रों का विशेष रूप से संयोग ही साधारण (श्रसमवायी) कारण माना है। तीसरा निमित्त कारण ईश्वर, चारों दशेनकारों (न्याय, वैशेपिक, सांख्य और योग) को समान-रूप से श्रिमन है यद्यपि उसको विशेष रूप से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं मानी है—जिस प्रकार सुवर्ण से बने हुए आन्पण की परीत्ता के समय सुवर्णकार की परीत्ता करना बुद्धिमत्ता नहीं है। किन्तु ईश्वर के श्रास्तित्व को तो सभी दर्शनकारों ने माना है।

यथा-- 'चित्त्यादिकं सकर्तृकं कार्य्यत्वात् घटवत्'

ऋर्थ— जिस प्रकार कुम्हार घट का बनाने वाला है उसी प्रकार ईश्वर जगत् का बनाने वाला है।

'ईश्वरः कारणं पुरुषकर्भाष्ट्रलय दर्शनात्' (पा० ४।१।१९) श्रर्थ—मनुष्यों के कभी के फल जिसके हाथ में हैं वही ईश्वर है।

'संज्ञा कमें त्वस्मद्विशिष्टानां लिङ्गम् ॥ प्रत्यत्न प्रवृत्तत्त्वात् संज्ञा करेयाः'। (वैशेषिक०२॥१॥१८)

इन सूत्रों की शंकर मिश्र ने इस प्रकार व्याख्या की है।

संज्ञा नाम कर्म कार्य्य ज्ञित्यादि तदुभयम् अस्मिद्विशिष्टानां ईश्वर महर्षीणाम् सन्त्वऽपि लिङ्गम् । घट पदादिसंज्ञा निवेशनमिप ईश्वर संकैताधीनमेव । यः शब्दो यत्र ईश्वरेण संकेतितः सतत्रसाधुः । तथा च सिद्धं संज्ञाया ईश्वर लिङ्गन्त्वम् । एवं कमीपि ईश्वरे लिङ्गम् । तथा हिन्निन्यादिकं सकर्तृकं कार्य्यत्वात् घटवत् इति ।

श्रथोत्—संज्ञा श्रथीत् नाम श्रौर कर्म श्रथीत् पृथ्वी श्रादि कार्य्य ये दो चीजें हम से बढ़ कर एक विशिष्ट ईश्वर श्रौर महर्षि श्रादि के श्रस्तित्व को प्रमाणित करती हैं। घट पट, श्रादिनाम से वे ही पदार्थ किस प्रकार समसे जाते हैं? ईश्वर के संकेत से। पृथ्वी जल जब कार्थ हैं, तब इनका कर्ता भी श्रवश्य होना चाहिये; वही ईश्वर है।

तद्वचनादास्नायस्य प्रामाण्यम्। (वै०१।१।३) में तद् शब्द ईश्वर् का बोधक है। इन सूक्ष्म परमाणुत्रों को अवकाश देने वाला एक व्यापक जड़तत्व चाहिए था। उसके लिये न्याय और वैशेषिक ने आकाश महान् परिमाणवाला मूल प्रकृति (प्रधान) के स्थान पर माना है। त्राकाश से त्रातिरिक्त इन दोनों दर्शनकारों ने परमाणुत्रों के संयोगक्रम तथा परत्व-श्रपरत्व दिखलाने के लिये दिशा श्रीर काल को भी महत् परिमाणवाला माना है जिनको सांख्य श्रीर योग ने बुद्धि का निमाण किया हुआ मानकर चौबीस तत्त्वों में सम्मिलित नहीं किया है।

सांख्य तथा योग के सदृश ये दोनों दर्शन भी आत्मा को विभु और शरीर, इन्द्रिय तथा मन से पृथक चेतन तत्त्व मानते हैं। त्रात्मा को जड़-तत्त्व से भिन्न दिखलाने वाले चिह निम्न प्रकार बतलाये हैं-

शाणपान निमेषोन्मेष जीवन मनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः सुखदुःखेच्छा-द्धेषपयत्नाश्चात्मनो लिंगानि । (३२।४ वैशे०)

श्रर्थ - प्राण, श्रपान, पलक मीचना-खोलना, जीवन, मन की गति, एक इन्द्रिय के प्रत्यत्त से दूसरे इन्द्रिय में विकार उत्पन्न होना, सुख, दुःख, इन्छा, द्वेप श्रौर प्रयन्न श्रात्मा के लिङ्ग (चिह्न) हैं।

# इच्छाद्धेषप्रयत्नसुखदुःज्ञानान्यात्मनोत्तिगम् । (१।१० न्याय)

श्चर्य-इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दु:ख श्रीर ज्ञान श्रात्मा के लिङ्ग (चिह्न, साधक) हैं।

श्रात्मा शरीर से भिन्न एक चेतन तत्त्व है। क्योंकि श्वास को बाहर निकालना, अन्दर लेजाना, पलक भपकाना ऋादि क्रियायें उसी समय तक गहती हैं जब तक उसका आत्मा से संयोग रहता है। आत्मा से संयोग छटने पर मृतक शरीर में कियायें नहीं होतीं। इसलिये जहाँ यह क्रियायें हों वहाँ आत्मा का होना सिद्ध होता है।

योग श्रीर सांख्य ने बुद्धि श्रर्थात् चित्त को पृथक् तत्त्व माना है। किन्तु न्याय श्रीर वैशेषिक ने इसका आत्मा में ही सम्मिलित करके आत्मा के शबल स्वरूप के धर्म, ज्ञान, प्रयत्न ऋादि बतलाये हैं। इसलियं जहाँ सांख्य और योग ने आत्मा को ज्ञान अथवा चेतन स्वरूप माना है वहाँ न्याय त्रीर वैशेषिक ने ज्ञान त्रीर प्रयत्न त्रादि धर्मवाला माना है। क्योंकि ज्ञान और प्रयत्न आदि को आत्मा का धर्म माने बिना वैशेषिक के लक्त्रणानुसार ( शुद्ध ) आत्मा का अस्तित्व इनके प्रमाण और लक्षण से सिद्ध नहीं हो सकता था। क्योंकि उनके लज्ञणानुसार द्रव्य या तो समवायीकारण हो, जैसे परमाणु स्थल भूतों के, या क्रिया-वाला हो जैसे मन तथा परमाण, त्रीर या गुणवाला हो जैसे आकाश शब्द-गुण वाला है।

चेतन-स्वरूप त्रात्मा में ये तीनों धर्म न होने से वैशेषिक त्रौर न्याय के लज्ञणानसार जो केवल भौतिक पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को बतलाते हैं। त्रात्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं सिद्ध हो सकता था। इसलिये इन्होंने बुद्धि (चित्त) को आत्मा में सम्मिलित करके उसके ( बुद्धि के ) धर्म, ज्ञान, प्रयत्न श्रादि से श्रात्मा के शवल खरूप का श्रस्तित्व बुद्धि के साथ सिद्ध किया है।

वैशेषिक सूत्र (१।१) और न्याय सूत्र (१।१०) में बतलाये हुए लिक्क आत्मा के धर्म नहीं हैं और न इनका आत्मा के साथ समवाय सम्बन्ध है। यह आत्मा का शरीर के साथ अस्तित्त्व बतलाने के लिये केवल चिह्न मात्र हैं। जैसे राम के मकान को निर्देश करने के लिये यह कहा जाय "जिस सकान में आम का बृत्त हैं वही राम का मकान है" इन दोनों सूत्रों में आत्मा के सगुण आर्थान् शबल खक्ष को बताया है। जिसकी संज्ञा जीव है। क्योंकि प्राण, अपान, पलक मींचना पलक खोलना, जीवन, यह सब प्राण के धर्म हैं। मन की गित मन का धर्म है। इन्द्रियों का विकार इन्द्रियों का धर्म है। इन्छा, द्वेष, दुःख, सुख प्रयत्न, और ज्ञान बुद्धि के धर्म है। ये सब तीनों गुणों के काय्यों के धर्म गुण रूप ही हैं। इसी बात को गीता अध्याय ५ के ८ वें ९ वें श्लोक में बताया गया है।

नैव किश्चित् करोमीति युक्तोमन्यैत तत्त्ववित् ।
पश्य न्श्रुएवन्स्पृशिक्षिघ्रत्रश्वन् गच्छन्खपन्श्वसत् ॥ ८ ॥
प्रलपन् विस्नान् गृहन्तुन्मिषित्रिमिषत्रिपि ।
इन्द्रियाणीन्द्रियोथेषु वर्तन्त इतिधारयन् ॥ ६ ॥

अर्थ—तत्त्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्वश करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्रास लेता हुआ, बोलता हुआ, प्रहण करता हुआ, आँखों को खोलता हुआ और मीचता हुआ भी सब इन्द्रियाँ अपने २ अर्थों में वर्त रही हैं इस प्रकार समम्तता हुआ निःसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ।

आत्मा का शुद्ध स्वरूप वैशेषिक के सूत्र (७।१।१२) में बताया गया है। विभवान्महानाकाशस्त्रथाचात्मा (वै०७।१।२२)

ऋर्थ—विभू धर्मवान् महान् है आकाश वैसे (ज्ञानस्वरूप) आत्मा है। वैशेषिक के इस सूत्र के अनुसार ही श्रृति स्मृतियों में आत्मा के शुद्ध ज्ञान स्वरूप को व्यापक और निष्क्रिय ही माना है (यथा)—आकाशवत् सर्वगृतश्चनित्त्यः। (उन्होध्य ३। १४।३)

श्रर्थ-श्राकाश के समान श्रात्मा व्यापक और नित्य है।

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः । गीता अ० । २ । २४ । अर्थ—यह त्रात्मा नित्त्य व्यापक स्थाणु तथा निष्क्रिय त्र्यौर सनातन है ।

श्रनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमन्ययः।

शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥

यथा सर्वगतं सौचम्यादाकाशंनोपलिप्यते ।

सर्वत्रा वस्थितो देहे तथात्मानो पिलप्यते ॥ (गीता १३ । ३२ । ३३ )

अर्थ-जिस प्रकार सर्वत्र ज्याप्त हुआ आकाश (भी) सूक्ष्म होने से लिपायमान

नहीं होता है, वैसे ही सर्वत्र देह में खित हुआ (भी) आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिपायमान नहीं होता है। ३१।

हे अर्जुन जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माएड को प्रकाशित करता है उसी

प्रकार एक ही आत्मा सम्पूर्ण चेत्र को प्रकाशित करता है।

श्रात्मा के शबल स्वरूप की पिंड रूप व्यष्टि शरीरों में सिद्धि से सामान्यतोदृष्ट प्रमाण द्वारा परमात्मा की ब्रह्मांडरूप समष्टि में सिद्धि होती है।

#### वैशेषिक और न्याय में योग साधन की शिचा।

श्रात्मा तथा परमात्मा का श्रक्तित्त्व प्रमाण श्रीर लच्चण से सिद्ध करने के पश्चात इन दोनों दर्शनकारों ने न केवल आत्मा और परमात्मा का, किन्तु अतीन्द्रिय जड़ पदार्थों का भी वास्तविक स्वरूप जानने के लिये योग-साधन का ही सहारा बतलाया है। यथा:--

#### श्रात्मन्यात्म मनसोः संयोगविशेषादात्म प्रत्यत्तम् । (११११९ वैशे॰)

अर्थ - आत्मा में आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्मा का प्रत्यन्त होता है। श्रर्थान श्रात्मा श्रीर मन का योग-समाधि द्वारा जब संयोग प्रत्यत्त होता है तो उस संयोग विशेष से आत्मा का प्रत्यन्त होता है।

तथा द्रव्यान्तरेषु प्रत्यत्तम् । (१।१।१२ वैशे०) अर्थ--इसी प्रकार अन्य ( सृक्ष्म अतीन्द्रिय ) द्रव्यों का प्रत्यत्त होता है ।

#### श्रसमाहितान्तः करणा उपसंहतसमाधयस्तेषां च। (१।१।१३ वैशे॰)

अर्थ-युक्त योगी जो समाधि को समाप्त कर चुके हैं उनके लिये ( अतीन्द्रिय द्रव्यों का ) बिना समाधि के भी प्रत्यत्त होता है।

प्रकार के योगियों को प्रत्यन होता है )।

श्चात्मसमवायादात्मगुर्णेषु । (१।१।१५ वंशे०)

अर्थ-श्रात्मा में समवेत होने से श्रात्मा के गुणों का प्रत्यन्न होता है।

समाधि विशेषाभ्यासात् । (४।२।३८ न्याय) अर्थ-समाधि विशेष के अभ्यास से (तत्त्व ज्ञान उत्पन्न होता है)।

# श्चर्एयगुद्दापुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेश: । (४।२।४२ न्याय)

अर्थ-वन गुका और नदी-तीर आदि स्थानों में योगाभ्यास का उपदेश (किया जाता है)। तदभावश्चापवर्गे । (धाराधप न्याय)

अर्थ-श्रीर मोत्त में उसका (इन्द्रिय श्रीर श्रर्थ के श्राश्रयमृत शरीर का) श्रभाव होता है। तदर्थं यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाच्चाध्यात्मविध्युपायैः । (भाराभदन्याय)

अर्थ-उस मोत्त के लिये यम त्रौर नियमों से तथा अभ्यास विधि के उपायों द्वारा योग से श्रात्मा का संस्कार करना चाहिये। त्र्रार्थात योग के प्रतिबन्धक मल विद्येप श्रीर श्रावरण को हटाना चाहिये।

# चौथा प्रकरगा

#### सांख्य और योग-दर्शन

सांख्य श्रौर योग भारतवर्ष की प्राचीन प्रसिद्ध वैदिक तथा वेदान्त फिलास्की है, जिसने सारे भृमण्डल के विद्वानों को विस्मित कर दिया है।

परमात्मा (चेतन तत्व) के निर्भुण शुद्ध स्वरूप का वर्णन उपनिषदों में विस्तार पूर्वक किया गया है इसलिये उपनिषदों को वेदान्त कहते हैं। ज्ञान का अन्त अर्थातू जिसके जानने के पश्चान् कुछ जानना शेप न रहे। योग और सांख्य में उसके जानने के साधन विशेष रूप से बतलाय गय हैं इसलिये सांख्य और योग ही प्राचीन वेदान्त किलासकी है। यथा—

### नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानामेको बहूनां यो विद्धाति कामान् । तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्व पाशैः

(श्वेता० ६।१६)

नित्यों का नित्य चेतनों का चेतन जो अकेला ही बहुतों की कामनाओं को पूरा करता है। उस देव को जो ( सृष्टि आदि का निमित्त ) कारण है और जो सांख्य और योग द्वारा ही जाना जा सकता है, जानकर ( मनुष्य ) सारी फांसों से छूट जाता है।

वेतान्त विज्ञान सुनिश्चितार्थाः सन्यास योगाद् यतयः शुद्ध सत्त्वाः । ते ब्रह्म लोकेषु परान्तकाले परामृताः परिसुच्यन्ति सर्वे ।

(मु॰३ ख॰२ मं॰६)

वेदान्त के विज्ञान का उड़ेश्य जिन्होंने ठीक २ निश्चय कर लिया है और जो यति जन सन्यास ( सांख्य ) और योग से ग्रुद्ध अन्तःकरण वाले हैं, वे सारे सबसे उत्तम अमृत को भोगत हुए मरने के समय ब्रह्म लोकों में स्वतन्त्र हो जाते हैं।

#### तथा:- नास्ति सांख्यसमं ज्ञानं नास्ति योग समं बलम् ।

सांख्य के समान श्रौर कोई दृसरा ज्ञान नहीं है श्रौर योग के समान श्रौर कोई दूसरा बल नहीं है।

द्वो क्रभौ चित्तनाशाय योगो ज्ञानं च राघव । योगोष्टित्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेत्तराम् ॥ त्रसाध्यः कस्यचिद्योगो ज्ञानं कस्यचिदेव च । प्रकारौ द्वौततः साचाज्जगाइ परमः शिवः ॥ (योग वृक्षिष्ट )

अर्थ—हे राम ! चित्त के नाश करने के लिये केवल दो निष्टायें बतलाई गई हैं— योग ऋौर साँख्य । योग चित्त वृत्ति निरोध से प्राप्त किया जाता है ऋौर सांख्य सम्यग् ज्ञान से । किसी २ के लिये योग कठिन होता है और किसी २ को सांख्य । इस कारण परम् शिव ने योग ऋौर सांख्य दोनों ही मार्गों को बतलाया है ।

लोके ऽस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा मोक्ता मयानय।

ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ (श्रीमद्भगवद्धगीता अ० ३।३)

हे निष्पाप अर्जुन । इस मनुष्य लोक में मैंन पुरातन काल में (कपिल मुनि श्रीर हिरग्यगर्भक्ष से) दो निष्ठाचे बतलाई हैं। (कपिल मुनि द्वारा बतलाई हुई) सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से होती है और (हिरग्यगर्भ कप से बतलाई हुई) योगियों की निष्ठा निष्काम कमेयोग से होती है। यथा

सांख्यस्य वक्ता कपिलाः परमपिः स उच्यते ।

हिरएयगर्भी योगस्य वक्ता नान्यो पुरातनः ॥ ( महाभारत )

सांख्य के बक्ता परम् ऋषि कषिल है और योग के बक्ता हिरएयगर्भ हैं। इन से पुरातन इन का बक्ता और कोई नहीं। यद्यपि ये दोनों किलासकी अलग २ नाम से वर्णन की गई हैं। किन्तु, वास्तव में दोनों एक ही हैं। यथाः—

सांख्योगों पृथग्वालाः पवदन्ति न परिडताः।

एकमध्यास्थितः सम्यग्रभयोविन्दते फलम् ॥

यत्सांख्यैः प्राप्यतं स्थानं तद्यागैरप्य गम्यते ।

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति सः पश्यति ॥ (गीता अ॰ पाष्ठ,प)

सांख्य श्रोर योग को पृथक पृथक श्राववंकी लोग ही जानते हैं न कि पंडित लोग। इन दोनों में से एक का भी ठीक श्रानुष्ठान कर लेने पर दोनों का फल मिल जाता है। सांख्य योगी जिस शुद्ध परमात्मस्वरूप का लाभ करते हैं योगी भी उसी को पाते हैं। जो सांख्य श्रीर योग को एक जानता है वहीं तत्त्व वेत्ता है। किन्तु इन दोनों में सांख्य किंचित् कठिन है। यथा:—

सन्यासस्तु महाबाह्ये दुःखमाप्तुमयोगतः ।

योगयुक्तो मुनिर्बह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥ गीता ५। ६

किन्तु हे अर्जु न ! विना योग के सांख्य साधन रूप में कठिन है । योग से युक्त होकर मुनि शीघ ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं ।

जिस प्रकार सत्त्व, रजस और तमस इन तीनों में से प्रत्येक गुण बिना अन्य दो

की सहायता के अपना कोई भी कार्य खतन्त्रकृप से प्रारन्भ नहीं कर सकते उसी प्रकार ज्ञान, कर्म श्रीर उपासना भी अपने २ कार्य में परस्पर एक दूसरे के सहयोग की अपेन्ना रखते हैं। सांख्य में ज्ञान प्रधान हैं और कर्म श्रीर उपासना गीए। और योग में कर्म श्रीर उपासना की प्रधानता है।

सांख्य और यांग दोनों आरम्भ में एक ही स्थान से चलते हैं और अन्त में एक ही स्थान पर मिल जाते हैं किन्तु योग बीच में थोड़े से मार्ग से घुमाव वाली पक्की सड़क से चलता है और सांख्य सीधा कठिन रास्त से जाता है।

सांख्य और योग में विहिम्नेख होकर संसार चक्र में घूमने के कारण अविद्या, अस्मिता राग, द्वेष और अभिनिवेश क्लेश तथा सकाम कमें बतलाय गये हैं और इसी कमानुसार अन्तमुंख होने के साधन अष्टाङ्ग योग अर्थात् यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा ध्यान और समाधि है।

योग द्वारा अन्तर्मुख होना—यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये पांच बहिरङ्ग साधन हैं और धारणा, ध्यान, समाधि अन्तरङ्ग साधन हैं। ये तीनों घारणा, ध्यान, समाधि भी असम्प्रज्ञान समाधि (खरूपावस्थिति) के बहिरङ्ग साधन हैं उसका अन्तरङ्ग साधन नेति नेति रूप पर-वैराग्य है, जिसके द्वारा चित्त से अलग आत्मा को साज्ञात्कार कराने वाली विवेक ख्याति रूप सात्विक वृत्ति का भी निरोध होकर (शुद्ध चैतन्य) स्वरूपावस्विति का लाभ होता है।

सांख्य द्वारा अन्तर्मुख होना — अष्टाङ्ग योग के पहिले पांच विहरङ्ग साधन सांख्य श्रोर योग में समान है किन्तु जहाँ योग में सालम्बन अर्थात् धारणा, ध्यान, समाधि द्वारा किसी विषय को ध्येय बना कर अन्तमुखे होते हैं। वहां सांख्य में निरालम्ब अर्थात् विना किसी विषय को ध्येय बना कर अन्तमुखे होते हैं। उसमें धारणा, ध्यान और समाधि के स्थान में चित्त और उसकी दृतियों दोनों हा त्रिगुणात्मक हैं इसलिय "गुण ही गुणों में वर्त्त रहे हैं" इस भावना से आत्मा को चित्त से पृथक अकर्त्ता केवल शुद्ध स्वरूप में देखना होता है। "यह आत्म-साचात्कार कराने वाली विवेक ख्याति रूप एक गुणों की ही सान्विक दृत्ति हैं"। इस प्रकार पर वैराग्य द्वारा इस दृत्ति के निरोध होने पर (शुद्ध चैतन्य इस्पान विश्वित को प्राप्त होते हैं।

योग में उत्तम अधिकारियों के लिय असम्प्रज्ञात समाधि लाभ का विशेष उपाय ईश्वर प्रणिधान—यह खा३म् की मात्राख्यों द्वारा उपासना है खर्थात् खा३म् के अर्थों की भावना करते हुए वाणी से जाप करना एक मात्रावाले ख्रकार की उपासना है। इस में स्थूल शरीर का ख्रभिमान रहता है इसलिय स्थूल शरीर के सम्बन्ध से जो ख्रात्मा की संज्ञा विश्व है वह उपासक होता है और स्थूल जगत् के सम्बन्ध से जो परमात्मा की संज्ञा विराद है वह उपास्य होता है।

ऋोश्म के मानसिक जाप में अकार, उकार दो मात्रा वाले श्रोश्म की उपासना होती है। इसमें सूक्ष्म शरीर का अभिमान रहता है इसीलिये सूक्ष्म शरीर के सम्बन्ध से जो आत्मा की संज्ञा तैजस है वह उपासक होता है और सूक्ष्म जगत् के सम्बन्ध से जो परमात्मा की संज्ञा हिरएयगर्भ है वह उपास्य होता है। जब मानसिक जाप भी सूक्ष्म होकर केवल श्रोश्म का ध्यान (ध्विन) ही रह जावे तो यह श्रकार, उकार, मकार तीनों भात्रा वाले पूरे श्रोश्म की उपासना है। इसमें कारण शरीर का श्रीमान रहता है। इसलिय कारण शरीर के सम्बन्ध से श्रात्मा की जो संज्ञा प्राज्ञ है वह उपासक होता है श्रीर कारण जगत् के सम्बन्ध से जो परमात्मा की संज्ञा ईश्वर है वह उपास्य होता है। जब यह तीन मात्रा वाली ध्यान रूप गृति भी सूक्ष्म होते होते निरुद्ध हो जावे तो श्रमात्र विराम रह जाता है। यह कारण शरीर और कारण जगत दोनों से परे शुद्ध परमात्मप्राप्ति रूप खरूपावीस्थित है जो प्राणिमात्र का श्रन्तिम ध्येय है।

सांख्य में उत्तम अधिकारियों के लिये असम्प्रकात समाधि लाभ का विशेष उपाय "ध्यानं निर्विषयं मनः"—इस के द्वारा जो वृत्ति त्रावे उस को हटाना होता है। त्रान्त में सब वृत्तियां रुक जाने पर निरोध करने वाली वृत्ति का भी निरोध करके स्वरूपावस्थिति को प्राप्त करना होता है। योग का भक्ति का लम्बा मार्ग सुगम है। यह सांख्य का ज्ञान का छोटा मार्ग उससे कठिन है।

कार्यक्षेत्र में सांख्य और योग का व्यवहार — "कर्मा शुक्ला कृष्णं योगिनास्त्रिन्धिमितरेषाम्" (योग॰ द॰ ४। ७) योगियों का कर्म न पापमय होता है न पुर्यमय; क्योंकि योगी के लिये तो पाप कर्म सर्वथा त्याज्य ही है, और कर्त्तव्य रूप पुर्य कर्म वह आसिक्त, लगाव, ममता और अहंता को छोड़ कर निष्काम भाव से करता है। इस लिये बन्धन रूप न होने से अकर्म रूप ही है। साधारण अयोगी लोगों के कर्म पाप, पुर्य और पापपुर्य से मिश्रित तीन प्रकार के होते हैं। यह सूत्र सांख्य और योग दोनों के लिये समान है किन्तु योगी कर्म और उसके फल को ईश्वर के समर्पण करके आसिक्त को त्यागते हैं और सांख्य योगी गुण गुणों में वर्त्त रहे हैं आत्मा अकर्त्ता है इस प्रकार इसके लगाव से मुक्त रहते हैं। योग का उपासना अर्थात् भक्ति का मार्ग लम्बा किन्तु सुगम है सांख्य का ज्ञान का मार्ग छोटा किन्तु कठिन है।

योगियों का कार्यक्षेत्र में व्यवहार-

ब्रह्मएयाधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्तवा करोति यः । लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा ॥ कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि । योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्तवात्मग्रद्धये ॥ युक्तः कर्मफलं त्यक्तवा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् । श्रयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥

(गता अ० ५।१०,११,१२)

अर्थ—कर्मों को ईश्वर के समर्पण करके और आसक्ति को छोड़ कर जो कर्म करता है वह पानी में पद्म के पत्ते के सटश पाप से लिप्त नहीं होता ॥१०॥ योगी फल की कामना और कर्त्तापन के अभिमान को छोड़ कर अन्त:करण की शुद्धि के लिये केवल शरीर, मन, बुद्धि और इन्द्रियों से कर्म करते हैं ॥११॥ योगी कर्म के फल को त्याग कर परमात्म प्राप्ति रूप शान्ति को लाभ करते हैं । अयोगी कामना के अधीन होकर फल में आसक्त हुआ बंधता है ॥१२॥

सांख्य योगियों का कार्यतेत्र में ज्यवहारः—

तस्व वित्तु महाबाहो ग्रुणकर्म विभागयोः ।
ग्रुणा ग्रुणेषु वर्तन्त इति मत्वानसज्जते ॥ गोता ३१२८
नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तस्ववित् ।
पश्यञ्शृणवन्स्पृशश्चिघन्नश्चन्यञ्चन्स्वपञ्चसन् ॥
मत्तपन्वस्रजन्यह्वन्तुन्मिष्निमिषन्निष ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥ गीता पा८, ९

हे महाबाहो। गुण्विभाग ( अर्थात्, सत्त्व, रज और तम तीनों गुणों के जो बुद्धि, अहंकार, इद्रिन्यादि प्रह्ण और पांचों विषयादि प्राह्य रूप हैं) और कर्मविभाग (अर्थात् उन की परस्पर की चेटायें) को तत्त्व से जानने वाला गुण् गुणों में वर्त रहे हैं ( अर्थात् प्रह्ण और प्राह्य रूप तीनों गुणों के परिणामों में ही व्यवहार हो रहा है, आत्मा अकर्ता है ) ऐसा जानकर कर्म और उनके फलों में असक्त नहीं होता ॥२८॥ तत्त्व वेता सांख्य योगी देखता, सुनता, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, छोड़ता हुआ, पकड़ता हुआ,आंख खोलता हुआ और मीचता हुआ भी ऐसा ही समक्तता है कि मैं कुछ भी नहीं करता। सब चेटाओं में केवल इन्द्रियें ही अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं। ( आत्मा इनका द्रष्टा, इनसे प्रथक निर्लेप हैं)॥ ८,९॥

सांख्य और योग की उपासना—परमात्मा का शुद्ध स्वरूप तीनों पुरुषों श्रौर तीनों लिङ्गों से परे हैं। किन्तु व्यवहार दशा में उस का सङ्केत किसी न किसी लिङ्ग श्रौर पुरुष द्वारा ही हो सकता है।

योग द्वारा उपासना—योग द्वारा उस की उपासना श्रन्य श्रादेश श्रर्थात् प्रथम श्रोर मध्यम पुरुष द्वारा की जाती है। यथाः—

प्रथम पुरुष द्वारा-

ईशावास्यमिद थं सर्वं यत्किश्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन मुझीया मा गृधः कस्यस्विद्धनम्।।

ईशो॰ १ । १ यजु ४० । १

यह जो कुछ स्थावर श्रौर जङ्गम जगत है वह ईश्वर से श्राच्छादनीय है श्वर्थात् सब में ईश्वर को व्यापक सममना चाहिये। उसका त्याग भाव से भोग करना चाहिये। श्वर्थात् ईश्वर समर्पेग्रा करके व्यवहार करें। लालच न करो, श्वर्थात् श्वासक्ति न होने दो। धन किसका है ? श्वर्थात् किसी का नहीं।

मध्यम पुरुष द्वारा -

उत वात पिताऽसि न उत भ्रातोत नः सखा सनो जीवात वे कृधि । (ऋग्वेद १० । १८६)

श्रर्थः —हे परमात्मन् ! तू हमारा पिता है तू भ्राता है त्ही सखा है। हे प्रभो ! हमारा श्रायुष्य बढ़ाश्रो ।

त्वमेव माता च पिता त्वमेव । त्वमेव बन्धुरच सखा त्वमेव । त्वमेव विद्या द्रविर्णा त्वमेव । त्वमेव सर्व मम देव देव ॥

आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं और आप ही सखा है। आप ही बिद्या हैं, आप ही इब्य हैं। हे देवों के देव आप ही मेरे सब कुछ हैं।

सांख्य द्वारा उपासना - सांख्य द्वारा उसकी उपासना ऋहंकारादेश ऋर्थान् उत्तम पुरुष द्वारा श्रोर श्रात्मादेश ऋर्थात् श्रात्मा द्वारा की जाती है। यथा:—

उत्तम पुरुष द्वारा-

श्रहमात्मा गुडाकेश सर्व भूताशय स्थितः।

श्रहमादिश्र मध्यं च भूतानामन्तएव च ॥ गीताः १० । २०

हे अर्जुन । मैं सब भूतों के हृद्य में श्वित आत्मा हूं । मैं ही सब भूतों की उत्पत्ति, श्विति और संहार रूप हूं ।

आत्मा द्वारा--

श्वाप्तर्यथैको भुवनं पविद्यो रूपं रूपं प्रति रूपो वभूव।
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रति रूपो विद्य ॥६॥
बायुर्यथैको भुवनं पविद्यो रूपं रूपं प्रति रूपो वभूव।
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रति रूपो विद्य ॥१०॥
सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चर्जुर्नलिप्यते चार्जुषैर्वाह्य दोषैः।
एकस्तथा सर्व भूतान्तरात्मा न लिप्यते लोक दुःलेन बाह्यः ॥११॥

कठो० अ० २ व० ५।

जिस प्रकार एक ही त्रिमि नाना भुवनों में प्रविष्ट होकर उनके प्रतिरूप (उन जैसा रूप वाला) हो रही है इसी प्रकार एक ही सब भूतों का अन्तरात्मा नाना प्रकार के रूपों में उन जैसा रूप वाला हो रहा है और उनसे बाहर भी है। जिस प्रकार एक ही वायु नाना भुवनों में प्रविष्ट होकर उनके प्रतिरूप अर्थान् उन जैसा रूप वाला हो रहा है उसी प्रकार एक ही सब भूतों का अन्तरात्मा नाना प्रकार के रूपों में प्रतिरूप (उन जैसा रूप वाला) हो रहा है और उन से बाहर भी है। जिस प्रकार सूर्य सब लोकों का चक्षु होकर भी आंखों के बाह्य दोष से लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार एक ही सब भूतों का अन्तरात्मा लोक के बाह्य दु:खों से लिप्त नहीं होता क्योंकि वह उनसे बाहर है।

प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और आत्मा क्रमशः एक दूसरों से श्रिधिक समीपता के सूचक हैं किन्तु कर्म और भक्ति प्रधान योग साधारण मनुष्यों को ज्ञान प्रधान सांख्य से श्रिधिक श्राकर्षक श्रीर सुगम प्रतीत होता है। पर भक्ति श्रीर कर्म भी श्रपनी श्रिन्तिम सीमा पर पहुंच कर ज्ञान का रूप ही धारण कर लेते हैं। यथः—

#### यदग्ने स्थामहं त्वं त्वं वाघास्या ऋहम्। स्यष्टे सत्या इहाशिषा॥ ऋ०६।३ अ०। ४० वर्ग २३

अर्थ:—हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन यदि मैं तू हो जाऊं और तू मैं हो जाये तो तेरा आर्शीवाद संसार में सत हो जावे।

इस प्रकार सांख्य श्रीर योग में बीच के मार्ग में थोड़ा सा ही अन्तर है।

# सांख्य दर्शन

गीता में सांख्य को ज्ञानयोग तथा सन्यासयोग के नाम से भी वर्णन किया गया है। सांख्य नाम रखने का यह भी कारण हो सकता है कि इस में गिने हुए पच्चीस तत्त्व मान गये है।

सांख्य नामकरण का रहस्य इसके एक विशिष्ट सिद्धान्त 'प्रकृति पुरुषान्यताख्याति' में भी छिपा हुन्ना है। क्योंकि 'प्रकृति पुरुपान्यताख्याति' या 'प्रकृति पुरुष विवेक', का ही दूसरा नाम 'संख्या = सम्यक् ख्याति = सम्यक् ज्ञान = विवेकज्ञान' है। किसी वस्तु के विषय में तग्दत दोषों तथा गुणों की छानधीन करना भी 'संख्या' कहलाता है। यथा:—

दोषाणां च गुणानां च प्रमाणं पविभागतः।

कश्चिद्धेम भिन्नेत्य सासंख्येत्युपधार्यताम् ॥ (महाभारत)

संख्या का अर्थ आत्मा के विशुद्ध रूप का ज्ञान भी किया गया है। यथा—

शुद्धात्म तत्त्व विज्ञानं सांख्य मित्यभिधीयते ।

—राङ्कर विष्णु सहस्रनाम भाष्य

# सांख्य पवर्तक—कपिल मुनि

सांख्य के प्रवर्त्तक श्री किपल मुनि हुए हैं, और योगदर्शन के निर्माता श्री पत जिल मुनि । किपल मुनि आदि-विद्वाम् और प्रथम दर्शनकार हैं । यथा—

सिद्धानां कपिलो मुनिः (१०।२६ गी०)।

अर्थ-सिद्धों में कपिल मुनि हूं।

ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्विभर्ति । (बवेता॰ उप॰)

अर्थ —जो पहले उत्पन्न हुए कपिल मुनि को ज्ञान से भर देता है। तथा:—

श्रादिविद्वान् निर्माणिचत्तमिष्ठष्ठाय कारुएयाद् भगवान् परमर्षिराष्ट्रस्ये जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाच । ( पंचिशिखाचार्य )

अर्थ-म्यादि-विद्वान् ( पहिले दर्शनकार ) भगवान् परम ऋषि ( कपिल ) ने निर्माण चित्त ( सांसारिक संस्कारों से शून्य ) के अधिष्ठाता होकर जिज्ञासा करते हुए आसुरि को दया भाव से ( सांख्य ) शास्त्र का उपदेश दिया ।

सर्गादाबादि विद्वान् अत्र भगवान् किपत्तो महामुनिर्धमें ज्ञानवैराग्यैश्वर्ध

सम्पन्नः पादुर्वभूव । ( वाचस्पति मिश्र )

अर्थ-सृष्टि के आदि में आदि-विद्वान् पूजनीय महामुनि कपिल धर्म ज्ञान-वैराग्य श्रीर ऐश्वर्थ से सम्पन्न प्रकट हुए ।

सांख्य के प्रसिद्ध पाचीन आचार्य

त्र्यादि विद्वान् भगवान् कपिल मुनि के पश्चात् विज्ञान भिक्षु के समय तक सांख्य के निम्नलिखित प्रसिद्ध त्राचर्य हुये हैं:—

श्रासुरिमुनि, पंच शिखाचार्य, पतःजलि, जैगीशव्याचार्य, वार्षगण्याचार्य, विन्ध्यवासी ( रुद्रिल ), जनक, पराशर ( बादरी ), व्यास, ईश्वर कृष्णत्र्यार्य । कई लेखकों ने निम्नलिखित नामों को भी सांख्य श्राचायों में सम्मिलित किया है:—

भार्गव, उॡक, वार्त्मीकिः हारीत, देवल ( माठर वृत्ति का० ७१ ), बाद्धलि, कैरात, पौरिक, ऋषभेश्वर, पश्चाधिकरण, कौण्डिन्य, मृक ( युक्ति दीपिका का० ७१ ) गर्ग, गौतम, ( जय मङ्गला )

सांख्य के मुख्य ग्रन्थ

सांख्य के बहुत से प्राचीन प्रंथ इस समय छुप्त हैं। कई एक के केवल नाम ही मिलते हैं। (१) परम ऋषि कपिल मुनि प्रणीत 'तत्त्व समास':-इसके वर्तमान समय में केवल २२ सूत्र मिलत हैं। वास्तव में इसी को सांख्य दरीन कहना चाहिये। इसका उपदेश भगवान कपिल ने आसुरि जिज्ञासु को किया था, और भगवान कपिल जैसे आदि विद्वान द्वारा आसुरि जैसे जिज्ञास के लिये साचात्कार पर्यन्त इन्हीं सूत्रों का उपदेश परमार्थक हो सकता है। श्रासुरि के बनाये हुये किसी विशेष प्रन्थ का तो पता नहीं चलता, किन्तु उनके सिद्धान्त का वर्णन प्राचीन प्रन्थों में उपलब्ध होता है। स्याद् वाद मञ्जरी में आंसुरि का एक ऋरोक (१५ वां ऋोक) उद्धत किया गया है।

तत्त्व समास पर विज्ञान भिक्षुके शिष्य भावागनेश कृत "सांख्य तत्त्व याथार्थ्य दीपन" टीका प्रसिद्ध है। तथा शिवानन्द कृत ''सांख्य तत्त्व विवेचन'', ''सर्वोपकारिणी टीका''।

- (२) पंच शिखाचार्य के सूत्रः—श्रासुरि ने किपल सुनि से प्राप्त की हुई सांख्य की शिज्ञा का पश्चिशिखाचार्य को उपदेश किया, जिसने इस शास्त्र का विस्तार किया। इस प्रकार का वर्णन सांरव्य कारिका में श्राता है। इन सूत्रों का प्रन्थ छप्त है। व्यासजी ने श्रपने योग दर्शन के भाष्य में लगभग २१ सूत्रों को कई स्थानों में उद्भृत किया है।
- (३) वार्षगण्याचार्य प्रणीत पष्टि-तन्त्रः—यह प्रन्थ भी नहीं मिलता है। साठ प्रधान विषयों की व्याख्या होने के कारण अथवा साठ परिच्छंद होने के कारण इसका नाम षष्टितन्त्र रखा गया था। ईश्वर ऋष्ण आर्य ने अपनी सांख्य सप्तित को षष्टितन्त्र के आधार पर ही बनाया है। वे बहत्तरवीं कारिका में लिखते हैं कि षष्टि तन्त्र के सविस्तर विषय को सांख्य सप्ति में संतिप्त किया गया है और उसकी आख्यायिकांयें आदि छोड़ दी गई हैं। श्री व्यासजी महाराज ने योग दर्शन के भाष्य में वाष्गण्याचार्य के वचनों को कई स्थानों में लिखा है।
- (४) सांख्य सप्तिः—सांख्य सप्ति श्रथवा सांख्य कारिका 'षष्टि तन्त्र' के श्राधार पर श्रायं मुनि ईश्वर कृष्ण द्वारा लिखा गया है। इसमें मुख्य सत्तर कारिकायें हैं, इस कारण इसका नाम सांख्य सप्तित रखा गया है। इस पर वाचस्पित मिश्र द्वारा की हुई टीका (१) 'सांख्य तत्त्व की मुदी' कहलाती हैं (२) 'गौड़ पाद भाष्य' भी प्राचीन श्रौर प्रामाणिक हैं किन्तु (३) 'माठर वृत्ति' सब से प्राचीन मानी जाती है। (४) 'युक्ति दीपिका', (५) 'जयमङ्गला (६) 'चिन्द्रका' भी प्रसिद्ध टीकायें हैं।
- (५) सांख्य सुत्रः य ५२७ सांख्य सूत्र ६ अध्यायों में विभक्त हैं। पहिले अध्याय में विषय का प्रतिपादन,दूसरे में प्रधान के कार्यों का निरुपण, तीसरे में वैराग्य, चौथे में सांख्य तस्वों के सुगम बांध के लिय राचक आख्यायिकायें, पांचवें में पर पत्त का निरास और छठे में सिद्धान्तों का संनिप्त परिचय है। इस पर विज्ञान भिक्षु ने 'सांख्य प्रयचन भाष्य' लिखा है। सामान्यतया ये किपल भुनि के बनाये हुये सूत्र माने जाते हैं और पड़ध्यायी सांख्य दरोन के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके सम्बन्ध में कई आधुनिक विद्वानों का विचार है कि ''यें सांख्य सप्तति' के आधार पर लिखा हुआ उसके पिछले समय का प्रन्थ है, क्योंकि—''इसमें बहुत से सूत्र सांख्य कारिका से लिये हुये प्रतीत होते हैं। श्री शंकराचार्य ने सांख्य कारिका के अतिरिक्त इस के सूत्रों को कहीं भी प्रमाण में उद्भृत नहीं किया है। वाचस्पित मिश्र ने जिन्होंने अन्य सब दर्शनों और सांख्य कारिका की भी टीका की है इस प्रन्थ में से एक भी सूत्र को प्रभाण रूप में नहीं दिया है। इससे सिद्ध होता है कि इन सूत्रों के संग्रहकर्ता विज्ञान भिक्षु हैं और सम्भव है उनमें से बहुत से शूत्र ख्वं उनके बनाय हुये हों जैसा कि 'सांख्य प्रवचन भाष्य' की भूमिका से प्रतीत होता है।

तत्त्व समास पर उपरोक्त सब टीकार्ये चौलम्भा सीरीज़ बनारस से सांख्य संग्रह नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई हैं इनमें से 'सांख्य तत्त्व याथार्थ्य दीपन' का भाषानुवाद हो गया है जिसका प्रकाशन इस प्रम्थ के पश्चात् किया जायेगा। भन्य टीकाओं के भाषानुवाद के लिये भी यह किया जा रहा है।

षड्दर्शन समन्वय-पृष्ठ ७९

पंक्ति ११-- "किन्तु" के स्थान में "इस के विपरीत"

पंक्ति २४, २५, २६ के स्थान में — किन्तु इन सूत्रों को किपल मुनि प्रणीत कहना अत्यन्त भूल है। क्योंकि "आध्यशक्तियोग इति पञ्चिश्चारः" (अ०५ सूत्र ३२) इन का पञ्चशिखाचार्य के पश्चात् तथा अ०५ सूत्र ७९ में बौद्धों का शून्यवाद, अ०५ सूत्र ८५ में वैशेषिकों के ६ पदार्थ और अ०५ सूत्र ८६ में न्याय के १६ पदार्थों का वर्णन होने से इन का वैशेषिक, न्याय और बौद्ध धर्म के पीछे बनाया जाना सिद्ध होता है। और यदि ईश्वरसम्बन्धी सूत्रों के अर्थ अनीश्वरवाद में लिये जावें तब तो निःसन्देह यह कहना पड़ेगा कि ये उस समय बनाये गये हैं जब प्राचीन सांख्य में अनीश्वरवादी विचार फैल गये थे और इस लिये इन की प्राचीनता तथा प्रामाणिकता सन्दिग्ध ठहरेगी।

पृष्ठ २३ पंक्ति १८ के अन्त में — वास्तव में तो विशुद्ध सत्त्वमय चित्त की अपेद्मा से ईश्वर अर्थात् श्रपर ब्रह्म को ही साची कहना चाहिये, क्योंकि साचित्व किसी दूसरी वस्तु की अपेद्मा रखता है, जो शुद्ध चेतन अर्थात् पर-ब्रह्म परमात्मा में नहीं घट सकता ।

पृष्ठ ९८ के अन्त में — कई टीकाकारों ने कुम्भक-वाचक 'विधारण' पद से पूरक का भी प्रहण करके रेचक पूरक कुम्भक प्राणायाम के अर्थ किये हैं जिन का विस्तारपूर्वक वर्णन साधन पाद के ५० वें सूत्र में किया गया है। इस के अनुसार उपर्युक्त प्रक्रिया नं० २ में बतलाये हुये तीन प्राणायामों में से बीच के प्राणायाम में आभ्यन्तर कुम्भक करें।

पृष्ठ ४८५ पंक्ति २४ के पश्चात्—अथवा सिनेमा के साधारण श्वेत रङ्ग की चादर (पर्दा) के सदश चित्त का अपना प्रह्णाकार रूप है। विद्युत् से प्रकाशित चादर के समान उसकी आत्मा से प्रकाशित दृष्टृ उपरक्त रूप है और चित्रों से युक्त चादर जैसा विषय सिंहत चित्त का प्राह्माकार दृश्य उपरक्त रूप है। इस प्रकार चित्त सर्वार्थ है।

# कालार्क भित्ततं सांख्य शास्त्रं ज्ञान सुधाकरम् । कलावशिष्टं भूयोऽपिपूरिय-च्ये वचोऽभृतेः ।। (सार्वार्वास्त्रः भार्वे प्र

अर्थ— सांख्य ज्ञान चन्द्रमा को काल रूपी राहु ने निगल लिया है। उसकी एक कला शेष रह गई है, उसको फिर मैं अमृत रूपी वचन से पूरा करूँगा। स्वयं विज्ञान भिक्षु ने भी तत्त्व समास को ही अपने सांख्य प्रवचन भाष्य का आधार माना है जैसा कि उन्होंने अपनी भूमि का में लिखा है—

# तत्त्व समासाख्यं हियत् संचिप्तं सांख्य दर्शनम् । तस्यैव पकर्षेणास्यां निर्वचनम् ॥

अर्थ-तत्त्व समास नामी जो संनिप्त सांख्य दर्शन है उसीको इस (षड्ध्यायी दर्शन) में खोल कर बतलाया गया है।"

किन्तु खामी दयानन्द तथा अन्य कई विद्वानों ने इसको प्रामाणिक और प्राचीन सांख्य दर्शन माना है। सांख्य सप्तित से इसमें सूत्र लिये गये हों इस सम्बन्ध में कोई ठांस प्रमाण नहीं मिलता। हो सकता है कि इसी सांख्य सप्तित से वे सूत्र लिये गये हों— अथवा किसी अन्य सांख्य प्रन्थ से इन दोनों में लिये गये हों। सांख्य सप्तित को इनकी अपेत्ता अधिक प्रसिद्धि और लोक-प्रियता प्राप्त होने का कारण इसके सरल और आर्या छन्दों में श्लोक बद्ध होना हो सकता है। इन सूत्रों पर 'अनिरुद्ध वृत्ति' विज्ञान भिक्षु से पूर्व समय की मानी जाती है। सां० प्र० भा० भू० ५ से अभिप्राय इन सूत्रों पर 'प्रवचन भाष्य' लिखना ही हो सकता है जिनका संकेत उनके शिष्य भावा गनेश ने अपने 'तत्त्वयाथार्थ्य दीपन' में स्थान २ पर किया है। वैसे भी वित्तान भिक्षु को सांख्य योग को पुनः प्रतिष्टित करने का सुग्रश प्राप्त है। योग दर्शन व्यास-भाष्य पर 'योग कार्त्तिक' और सांख्य योग के आधार पर ब्रह्म सूत्र पर 'विज्ञानामृत' भाष्य अति उत्तम और प्रसिद्ध प्रन्थ हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने 'सांख्य सार' तथा 'योग सार' में इन दर्शनों के सिद्धान्तों को से सित्त और सरल इंग से प्रतिपादन किया है।

श्रतः इन सूत्रों को भी प्राचीन श्रौर प्रामाणिक मानने में कोई श्रापित नहीं हो सकती-हाँ इनको किपल मुनि प्रणीत कहना उचित नहीं हो सकता। किपल मुनि के बनाये हुये सूत्र 'तत्त्व समास' ही हो सकते हैं।

(६) श्वेताश्वेतर उपनिषद् और श्रीमद् भगवद्गीता भी सांख्य और योग के ही प्रनथ हैं। श्वेताश्वेतर में उसके आभ्यन्तर रूप और गीता में उसके आभ्यन्तर रूप और सिद्धान्तों के अतिरिक्त कार्य त्त्रेत्र में व्यवहारिक रूप को विशेषता के साथ दर्शाया है। गीता में योग और सांख्य इन ही दो निष्ठाओं का विशेष रूप से वर्णन है। योग की निष्ठा में गुणों का किसी न किसी श्रंश में सम्बन्ध रहता है। सांख्य की निष्ठा तीनों गुणों के सर्वथा परित्याग पूर्वक होती

<sup>&#</sup>x27;भिनिरुद्ध वृति' का भाषानुवाद लगभग समाप्त होगया है, इस पुस्तक के पश्चात् उसके प्रकाशन का प्रवन्ध किया जायेगा।

है। यथा निष्काम कर्म योग में योग निष्ठा में सारे कर्मी और उनके फलों को ईश्वर (जो त्रिगुणात्मक ब्रह्माग्ड के सम्बन्ध से ब्रह्म की संज्ञा है) के समर्पण करके फलों की वासनाओं से मुक्त कराया जाता है, और सांख्य निष्ठा में "तीनों गुण ही ब्रह्म और ब्राह्म रूप से वर्त रहे हैं आत्मा अकत्ता है"। इस भावना से कर्तापने का अभिमान हटाया जाता है। तथा योग निष्ठा में अन्यादेश से और सांख्य निष्ठा में अहंकारादेश तथा आत्मादेश से ब्रह्म का निर्देश किया जाता है इत्यादि।

श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कन्ध में जो भगवान कपिल ने अपनी माता को उपदेश दिया है वह भी सांख्य की उन्नकोटि की शिला है।

कपिल मुनि प्रणीत तत्त्व समास ( प्राचीन सांख्य दर्शन ) की व्याख्या।

#### श्रथातस्तत्त्वसमासः ॥ १ ॥

अर्थ-स्त्रव (दुःखों की निवृत्ति का साधन तत्त्वों का यथार्थ ज्ञान है) इसलिये तत्त्वों को संत्तेप से वर्णन करते हैं।

व्याख्या— संसार में प्रत्येक प्राणी की यह प्रवल इच्छा पाई जाति है कि "मैं सुखी होऊं, दुःखी कभी न होऊं"। किन्तु सुख की प्राप्ति बिना दुःख की निवृत्ति के असम्भव है, क्योंकि दुःख की निवृत्ति का नाम ही सुख हैं। इसलिये सुख के अभिलाषियों को दुःख की जड़ काट देना चाहिये। दुःख की जड़ अज्ञान है। जितना अधिक अज्ञान होगा, उतना ही अधिक दुःख होगा। जितना कम अज्ञान होगा, उतना ही कम दुःख होगा। ज्ञान और अज्ञान तत्त्वों के सम्बन्ध से है। जिस तत्त्व का अज्ञान होगा, उसी से दुःख होगा। जिस तत्त्व का जितना यथार्थ ज्ञान होता जावेगा उस से उतनी ही दुःख निवृत्ति रूप सुख की प्राप्ति होती जावेगी। जब सारे तत्त्वों का यथार्थ ज्ञान हो जावेगा तो सारे तत्त्वों से अभय रूप सुख का लाभ होगा। इसलिय सारे तत्त्वों का यथार्थ ज्ञान ही सारे दुःखों की जड़ का काटना है। अतः सारे तत्त्वों का संचेप से विचार आरम्भ किया जाता है।

#### जड़ तस्व

संगति:—दु:ख निवृत्ति की इच्छा और प्रयन्न करने वाले का दु:ख खाभाविक धम नहीं होसकता, क्योंकि यदि ऐसा होता तो वह उसकी निवृत्ति का यन्न ही नहीं करता। इससे सिद्ध होता है कि दु:ख निरत्ति की इच्छा करने वाले से भिन्न उससे विपरीत धर्म वाला कोई दूसरा तत्त्व हैं, जिसका खाभाविक धर्म दु:ख और जड़ता है। यदि यह कहा जाय कि दु:ख निवृत्ति की इच्छा और प्रयन्न करने वाला ही एक अकेला चेतन तत्त्व है। उससे भिन्न कोई दूसरा तत्त्व नहीं है। दु:ख की प्रतीति अविद्या, अज्ञान, भ्रम, अथवा माया से होती है तो ये अविद्या, अज्ञान, भ्रम, और माया भी खयं किसी भिन्न तत्त्व के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं जिसके ये खाभाविक धर्म है।

यदि यह कहा जाय कि यह चेतन तत्त्व से अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं, तो यह स्वाभाविक धर्म होने से दुःख की कभी भी निवृत्ति नहीं हो सकेगी। और उसके लिये किसी भी प्रकार का यक्न करना व्यर्थ होगा। यदि ऐसा माना जाय कि उस चेतन तत्त्व को ठीक २ न जानने से यह भ्रम इत्यादि हो रहा है। यथार्थ रूप जानने से सब भ्रम श्रौर दुःखों की निवृत्ति हो जाती है, तो इससे भी किसी भिन्न तत्त्व की सिद्धि होती है। क्योंकि जानना किसी दूसरी वस्तु का होता है। सब के जानने वाले का किस से जाना जा सकता है।

#### यथा 'विज्ञातारंरे केन विजानीयात्' !

इससे सिद्ध होता है कि चेतन तत्त्व से भिन्न एक जड़ तत्त्व है। उसका यथार्थ रूप समभाने के लिये अगले दो सुत्रों में उसको २४ अवान्तर भेदों में विभक्त करके दिखलाते हैं।

# अष्टौ प्रकृतयः ॥ २ ॥ षोडश विकाराः ॥ ३ ॥

अर्थ—(जड़ तत्त्व के प्रथम दो भेद प्रकृति श्रीर विकृति हैं, उनमें से) श्राठ प्रकृतियाँ हैं—प्रधान श्रथांत् मृल प्रकृति, महत्तत्त्व, श्रहंकार श्रीर पाँच तन्मात्रायें श्रथांत् हादद तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा श्रीर गंध तन्मात्रा; श्रीर सोलह विकृतियाँ हैं—पाँच स्थल भृत श्राकाश, वायु, श्रीम, जल श्रीर पृथ्वी, श्रीर ग्यारह इन्द्रियाँ श्रायेत् पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना श्रीर प्राण, श्रीर पाँच कर्मेन्द्रियाँ वाणी, हस्त, पाद, उपस्य श्रीर गुदा, श्रीर ग्यारहवाँ मन।

्याख्या—जिसके आगे कोई नया तत्त्व उत्पन्न हो उसको प्रकृति कहते हैं, आर्थात् जो किसी नये तत्त्व का उपादान कारण हो। और जिसके आगे कोई नया तत्त्व उत्पन्न न हो उसको विकृति—विकार अर्थात् कार्य कहते हैं। जड़ तत्त्व के चौबीस विभागों में से जो आठ प्रकृतियाँ बतलाई हैं उनमें से प्रधान अर्थात् मृल प्रकृति ही एक केवल प्रकृति है, अन्य सात तो प्रकृति और विकृति दोनों हैं। अर्थात् महत्तत्व (चित्त) प्रधान (मृल प्रकृति) की विकृति) और अहंकार की प्रकृति है। यहंकार महत्तत्त्व की विकृति और पाँच तन्मात्राओं और ग्यारह इन्द्रियों की प्रकृति है। पाँच तन्मात्राएं अहंकार की विकृति और पाँच स्थूलभूतों की प्रकृति हैं। ग्यारह इन्द्रियों अहंकार की विकृतियें हैं। इनके आगे नया कोई तत्त्व उत्पन्न नहीं होता। इसलिय ये स्वयं किसी की प्रकृति नहीं। अतः ये केवल विकृतियें हैं। इसी प्रकार पाँच स्थूल भूत पाँच तन्मात्राओं की विकृतियें हैं। इनमें आगे कोई नया तत्त्व उत्पन्न नहीं होता। इसलिए ये स्वयं किसी की प्रकृति नहीं हैं। अतः ये केवल विकृतियें हैं। यह चौबीसों भेद वास्तव में एक जड़ तत्त्व "प्रधान" अर्थात् मृलप्रकृति ही के हैं जो सिक्रय और चैतना-रहित है।

जड़ तत्त्व के इन २४ भेरों को साचात् कराने के पश्चात् ही भगवान् किपल ने इन दोनों सूत्रों का जिज्ञासु श्रामुरि को उपदेश किया है। जिससे कोई नया तत्त्व उत्पन्न हो उसे प्रकृति श्रीर जिससे श्रामे कोई नया तत्त्व उत्पन्न न हो उसे विकृति कहते हैं। विकृतिरूप से श्रव्यापि श्रीर व्यक्त श्रर्थात प्रगट होती है उससे उसकी प्रकृति श्रनुमानगम्य होती है जो उसमें व्यापि होने से उसकी श्रपेचा विभु होती है श्रीर उसमें श्रव्यक्त होने के कारण उसकी श्रपेचा सक्ष्म होती है। ग्यारह इन्द्रियां श्रौर पांच स्थूल मृत श्रव्यापी श्रौर व्यक्त (प्रगट-प्रत्यत्त ) हैं । इनसे श्रागे कोई नया तत्त्व उत्पन्न नहीं होता इसलिय ये केवल विकृति हैं । इनकी प्रकृति श्रनुमान गम्य है जो इनमें व्यापि श्रौर श्रव्यक्त (श्रप्रगट) है । स्थूल शरीर से श्रन्तमुंख होने पर ध्यान की पहिली परिपक श्रवस्था में दिव्य निर्मलशब्द, र्र्ष्श, रूप, रस, श्रौर गन्ध का सालात्कार होता है । यही पांचों तन्मात्राएं पांचों स्थूल भूतों की प्रकृत हैं । किन्तु व्यक्त (प्रगट) हो जाने से ये प्रकृति नहीं रहीं विकृति हो गई । इसलिये इनकी श्रव्यक्त प्रकृति श्रवमानगम्य माननी पड़ेगी । इन तन्मात्राश्रों से भी श्रन्तमुख होने पर ध्यान की परिपक श्रवस्था में केवल 'श्रहमस्मि' वृत्ति रह जाती है । ये ग्यारह इन्द्रियों श्रौर पांचों तन्मात्राश्रों की प्रकृति 'श्रहंकार' का सालात्कार है; किन्तु श्रवव्यक्त (प्रगट) हो जाने से यह विकृतिरूप हो गई, इसलिये इसकी श्रव्यक्त प्रकृति भी श्रनुम नगम्य माननी पड़ेगी । इस श्रहं वृत्ति से भी श्रन्तमुख होने पर श्रहंकार से रहित केवल 'श्रह्मता वृत्ति' रह जाती है । यह 'महत्त्व' श्रहंकार की प्रकृति है किन्तु श्रव वह महत्तत्त्व भी व्यक्त होने से प्रकृति न रहा विकृति हो गया इसलिय इसकी भी कोई प्रकृति श्रतुनमानगम्य माननी पड़नी है । इससे श्रागे किसी त्ये जड़तत्त्व का सालात्कार नहीं होता, केवल चतन तत्त्व रह जाता है । इसलिय यह श्रतुनान गम्य प्रकृति ही श्रव्यक्त प्रधान श्रथवा मूल प्रकृति है । इस प्रकार कपिल मुनि के बत्ताये हुए जड़तत्त्व के ये चौवीसों श्रवान्तर भेद केवल वृद्धि श्रथवा तर्क की उपज नहीं धिकन्तु श्रतुभव सिद्ध हैं ।

संगति—उपरोक्त रीति से जड़तत्त्व के अवान्तर भेदों का अनुभव करने के पश्चात् जो चेतन तत्त्व शेष रह जाता है उसका वर्णन अगले चौथे सृत्र में करते हैं। उसके दो भेद हैं। एक जड़ तत्त्व से मिला हुआ अर्थात् मिश्रित = शबल = अपर = सगुणस्वरूप, दूसरा गुद्ध = पर = निर्गुण स्वरूप। मिश्रित के भी दो भेदे हैं।

एक व्यष्टि रूप से अनन्त शरीरों (पिएडों) के सम्बन्ध से, दूसरा समष्टिरूप से सारे ब्रह्माएड के सम्बन्ध से। इन तीनों भेदों का वर्णन एक पुरुषशब्द से अगले सूत्र में करते हैं।

#### चेतन तत्त्व = पुरुष पुरुषः ॥४।

पुरुष के अर्थों का स्पष्टीकरण-पश्चीसवां चेतन तत्त्व पुरुष है जो तीन अर्थों का बाधक है। अ

<sup>\*</sup> कई एक टीकाकारों ने पुरुष शब्द के अर्थ (१) जीव (२) हिरण्यगर्भ अर्थात् ईश्वर, अपरश्रक्ष और (३) परमारमा अर्थात् परश्रक्ष तो किये हैं किन्तु पहिले अर्थ जीव के अतिरिक्त अन्य दोनो अर्थों को विशेष रूप से नहीं खोड़ा है, बल्कि उनको किञ्चित अस्पष्ट और दृषितरूप में दिखळाया है। अर्थात् "जन्म मरण करणानां,—प्रतिनियमाद्युगपत् प्रवृत्तेदच। पुरुष बहुत्वं सिद्धं न्नैगुण्य विपर्थ याश्चेव"॥ (सां० का १८) तथा "जन्मादि व्यवस्थातः पुरुष बहुत्वम्"। (सां० द० १। १४९) के अनुसार व्यष्टि अन्तः करणों के धर्मों अथवा स्थूल सूक्ष्म और कारण

(१) चेतन तत्त्व व्यष्टि (पिएड) शरीरों से मिश्रित यथा—

स य एषो उन्तहृदय आकाश: । तिस्मन्नयं पुरुषो मनोमय:। अमृतोहिरएयमय: ॥ अर्थ:—यह जो हदय के अन्दर आकाश है उसमें यह पुरुष है जो मन का मालिक अमृत और ज्योतिर्मय है। अन्तः करणों के अनन्त और परिच्छन्न होने से यह पुरुष अनन्त और परिच्छन्न कहलाते हैं। और परिच्छन्नता के कारण अल्पन्न हैं। इनकी संज्ञा जीव भी

है। इनकी अपेद्या से चेतन तत्त्व आत्मा कहलाता है।

(२) चेतन तत्त्व (ब्रह्मागड) समष्टि जगत् से मिश्रित यथा-

सहस्र शीर्षा पुरुष: सहस्रात्तः सहस्र पात् ।

सभूमिं विश्वतो व्रन्वा अन्यतिष्टदशाङ्गुलम् ॥ (श्वेता ३।१४)

श्रर्थ—वह पुरुष हजारों सिर हजारों नेत्र श्रीर हजारों पावों वाला है। वह इस ब्रह्माएड को चारों श्रोर से घर कर भी दस खंगुल परे खड़ा है। समिट श्रन्त:करण के एक श्रीर त्रिमु होने से वह एक श्रीर सर्वव्यापक है। श्रीर सर्वव्यापकता के कारण सर्वज्ञ है। इस की संज्ञा ईश्वर = पुरुष विशेष = सगुण ब्रह्म = श्रपरब्रह्म, श्रीर शबल ब्रह्म है। इसकी श्रपेद्मा से चेतन तत्त्व परमात्मा कहलाता है।

शर रों की कियाओं के भेर से इन बाहि अन्तः करणों अथवा ब्याष्ट शरीरों की अपेक्षा ने जीव अर्थ पुरुष में बहुरव दिखलाया है और (२) समष्टि अन्तः करणों की अपेक्षा से समष्टि रुपेण ईश्वर अर्थ पुरुष में एकत्व इस प्रकार दिखलाया है—जैसे घृक्षों के समूह की वन-रूप एक संज्ञा होती हैं और (१) पर ब्रह्म के शुद्ध निविशेष स्वरूप पुरुष अर्थ में आत्माओं के अन्तःकरणों अथवा स्थूल, सूक्ष्म, और कारण शरीर से परे केवली अवस्था में एक जाति के सदश पुरुष हिल्लाया है। यथाः—

''एकमेव यथा सूत्रं सुवर्णो धर्तते पुनः।
मुक्तामाण प्रवाहेषु मुण्मये रजते तथा''॥
''तद्वत् पशु मनुष्येषु तद्वद्वस्ति मृणादिषु।
एकोऽयमात्मा विश्वेयः सर्वत्रैव व्यवस्थितः"॥
''एक एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः।
एकधा बहुधा चेव दृश्यते जल चन्द्रवत्"॥
''यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवश्वान्
अपोभिन्ना बहुधेकोऽनुगच्छन्"॥
''उपाधिना क्रियते भेद रुपो देवः चेत्रष्वेवमजोऽण्यात्मा'॥
''वायुर्यथेको भुवनं प्रविष्टो रुपं रुपं प्रतिरुपो वभूव।
एकस्तथा सर्व भूतान्तरात्मा रुपं-रुपं प्रतिरुपो बहिश्च'॥

वास्तव में ईश्वर के अर्थ में पुरुष वा स्वरूप इस प्रकार है कि व्यष्टि सत्त्व चित्तों में सत्त्व की विशुद्धता, सर्वज्ञता का बीज, तथा ज्ञान, धर्म, वैराग्य, और ऐश्वर्यादि सातिशय हैं। जहाँ पर ये पराकाष्टा को पहुंच कर निरिदेशयता को प्राप्त होते है वह विशुद्ध सत्त्व मय चित्त समष्टि चित्त

(३) शुद्ध चेतन तत्त्व जड़तत्त्व से निखरा हुआ केवल शुद्धज्ञान खरूप है। यथा---एतावानस्यमहिमातोज्यायाँश्रपुरुषः । पादोऽस्यविश्वाभूतानि त्रिपादस्याऽमृतं दिवि ॥ (ऋग १०।९०।३)

. ऋर्थः—यह इतनी बड़ी तो उसकी महिमा है। पुरुष (परमात्म = शुद्धचेतन तत्त्व ) इससे कहीं बड़ा है। सारे भूत इसका एकपाद हैं। उसके तीन पाद अमृत स्वरूप अपन प्रकाश में हैं। इसकी संज्ञा शुद्ध ब्रह्म = निर्गुण ब्रह्म = परब्रह्म, त्र्यौर परमात्मा है। यह जड़तत्त्व की सारी उपाधियों समष्टि, व्यष्टि, एकत्व, बहुत्त्व, इत्यादि से परे केवल शुद्ध ज्ञानस्वरूप है जिसका वर्णन दूसरे प्रकरण में किया गया है। व्यष्टि अन्तःकरणों के समिष्टि अन्तःकरण के साथ सम्बन्धित होने से जीव ईश्वर

का ही श्रंश है। रूप भिन्न २ स्थानों में बतलाया गया है यथा:-

यश्चिन्मात्र रसोऽपि नित्यविमलोपापेगुणै रीश्वरोहेथै: क्लेशमुखैर्गुणैर्विरहितो-म्रक्तः सदा निग्रणः।

सोऽस्मान् बुद्धि गुणैः स्वयं निगडितान् स्वंशान् कृपासागरो दीनान्मोचयत् प्रभुगणमयं पाशं दहन् लीलया ॥ (योगवानिक पा० १ स १)

है। उसकी अपेक्षा से चेतनतस्व वी संज्ञा ईश्वर, शबल ब्रह्म और अपर ब्रह्म है। उसमें एकस्व है। यहां बुक्ष का उदाहरण ठीक नहीं है। आकाश का उदाहरण उपशुक्त हैं। और व्यष्टि पिण्डों अथवा चित्तों और समष्टि ब्रह्माण्ड अथवा विश्च दू तस्य मय चित्त से परे जो चेतन तस्य का अपना शुद्ध केवली स्बरूप हैं ऐसे अर्थ वाले पुरुप की संज्ञा परमात्मा, निगु ण ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म तथा पर ब्रह्म है। सांख्य ने आत्मा के शुद्ध स्वरूप की सर्व ब्यापक, निगु ण, गुणातीत, निष्क्रिय, निर्विकार,

अपरिणामी कूटस्य विषय माना है। जो सांख्य प्रयों के इन टीकाकारों को भी अभिमत है। इसके अनुसार आत्मा में आति नहीं रह सकती, क्योंकि जो विस है उसमें जाति नहीं रहती जैसे आकाश । इसके अतिरिक्त एक जाति में जो व्यक्तियें होती हैं उन व्यक्तियों में परस्पर भेद अथवा विलक्षणता के निमित्त कारण रूप, अवयवों की बनावट, गुण, कर्म, देश, काल, दिशा आदि होते हैं। उपयुक्त बतलाये हये आत्मा के लक्षण में इनमें से किसी भी निमित्त की सम्भावना नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त जब त्रिगणात्मक जड, अप्ति, वायु आदि के ग्रुद्ध ज्ञान स्वरूप में एकत्व है तो गुणातीत आत्मा के शब्द ज्ञान स्वरूप में बहरव फैसे सम्भव हो सकता है ? किपल जैसे आदि विद्वान और सांख्य जैसी विशास प्राचीन फिलास्की के साथ पुरुप अर्थ, ईश्वर और पुरुप अर्थ, पर बहा के इस प्रकार के रूक्षण का कोई मेल नहीं बैठ सकता । बहुत सम्भव है कि नवीन वेदान्तियों के कटाक्ष के विरोध में नवीन सांख्य वादियों ने भी अद्वेत के खण्डन और द्वेत के समर्थन में इस प्रकार की युक्तियों को प्रयोग करने में कोई दोष न समझा हो । फिर भी प्राचीन सांख्य और इन नवीन सांख्य वादियों में आतमा का शब्द केवली स्वरूप एक हो प्रकार का है। ध्येय वस्तु के स्वरूप, अथवा लक्षण में कोई भेद नहीं है, केवल कहने मात्र एकत्व और बहुत्व में भेद है। जाति से अभिप्राय सत्ता मात्र ज्ञान स्बरूप मानने में कोई दोष नहीं आता है। तत्व समास की ब्याख्या के पश्चात् इसी प्रकरण में इस विषय पर अधिक प्रकाश डाला जावेगा।

श्रथं:— जो चिन्मात्र रस होकर भी नित्य विमल उपाधि के गुणों से ईश्वर है, जो हेशप्रमुख हुए गुणों से रहित, सदा मुक्त श्रौर निर्गुण है वह कृपासागर प्रभु, स्वयं बुद्धि गुणों से बन्धे हुय अपने श्रंश हम दीनों को लीला के तौर पर गुणमय फन्दों को जलाते हुये मुक्त करें। तथा—''ईश्वर अंश जीवअविनाशी''। इसलिये यशिप पूर्ण श्रंश में जीव ईश्वर नहीं हो सकता किन्तु उसकी उपासना द्वारा (जिन गुणों द्वारा उसकी उपासना की जावे) उसके तदूप होकर उसके श्रनन्तज्ञान, धर्म, ऐश्वर्य, वैराग्य इत्त्यादि गुणों को ब्रह्मलोंक में उपभोग करता है। इस श्रवस्था के लिये भी वैकृतिक बन्ध श्रर्थात् मनुष्य लोक के बन्धनों की अपेशा से मुक्ति का शब्द ध्योग किया गया है। इस मुक्ति की श्रवस्था में जीव संकल्पमय होता है। यथा—

शृषवन्श्रोत्रं भवति ः ः ः ः ऽहङ्कारोभवति'' (शतपथ कां० १४।४।२।१७) ''स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठिन्ति · · · · तेन सम्पन्नो महीयते'' ॥ ( छान्दोग्य० ८।२।१ से १० तक ) संकल्पादेव तु तच्छुतेः ॥⊏॥ ''त्रातएवचानन्याधिपतिः ॥६॥ ( बहास्त्र४।४)

इसका अनुभव विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की ऊँची अवस्था में होता है। आहमा और परमात्मा में अभिकृता है। दोनों ग्रुद्धज्ञान स्वकृष चेतनतत्त्व के सूचक हैं। आत्मापिएड की अपेता से और परमात्मा बद्धाएड की। असम्प्रज्ञात समाधि में सबे वृत्तियों का निरोध इस दूसरे प्रकार की मुक्ति का अनुभव है। असम्प्रज्ञातसमाधि में सबे वृत्तियों के निरोध होने से ग्रुद्धचेतन स्वकृष में अवस्थिति होती है; किन्तु चित्त में संस्कार शेष रहने के कारण पुनः व्युत्थान अवस्था में आना होता है। चित्त में संस्कार शेष की निवृत्ति पर चित्त के अपने कारण में लीन हो जाने पर जो पुनः व्युत्थान में न आने वाली ग्रुद्धचेतन-स्वकृष में अवस्थिति है वहीं दूसरा सर्वोत्तममुक्ति है। यथा:—

गताः कलाः पश्चदशपितष्ठा देवाश्वसर्वे अतिदेवतासु । कर्माणि विज्ञानमयश्च आतमा परेऽच्यये सर्वएकी भवन्ति ॥७॥ यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहास ।

तथा विद्वानामरूपाद् विभुक्तः परात्परं पुरुपमुपैति दिन्यम् ॥८॥ (मण्डक ३१२)

उनकी पन्द्रह कलाएँ अपने अपने कारणों में चर्ला जाती हैं। श्रीर उनकी सारी इन्द्रियां अपने सहश देवताओं में चर्ली जाती हैं। उनके कर्म और विज्ञानमय आत्मा सब उस परले अध्यय ब्रह्म में एक हो जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई निद्यां समुद्र में अस्त हो जाती हैं और अपना नाम और रूप खो देती हैं इसी प्रकार शुद्धनिर्भुण ब्रह्म का जानने, वाला नामरूप से अलग होकर पर से पर जो दिव्य पुरुष है उसका प्राप्त होता है।

योऽकामो निष्काम त्रात्मकामश्राप्तकामो न तस्य पाणा उत्क्रामित ब्रह्मैव-सन् ब्रह्माप्येति ॥ (ब्रह० ४१४१६)

चितन तस्व पुरुष

श्रर्थः—जो कामनाश्रों से रहित है जो कामनाश्रों से बाहर निकल गया है, जिसकी कामनाएँ पूरी हो गई हैं, या जिसका केवल श्रात्मा की कामना है उसके प्राण् नहीं निकलते हैं। वह ब्रह्म ही हुआ ब्रह्म को पहुँचता है। इस प्रकार की मुक्ति ही सांख्य श्रीर योग का कैवल्य है। ब्रह्म के शवल स्वरूप की उपासना श्रीर उसका साचात्कार कारणशरीर (चित्त) से होता है। शुद्धचेतनतत्त्व में कारणशरीर तथा कारण जगत् परे रह जाता है। यहां न द्वैत रह जाता है न श्रद्धेत। यथा: —

श्रद्वैतंकेचिदिच्छन्ति द्वैतिमिच्छन्ति चापरे मम तत्वं न जानन्ति द्वैताद्वैतिविवर्जितम् ॥

अर्थ-कोई २ अद्वैत की इच्छा करते हैं और कोई द्वैत की। ये दोनों मेरे शुद्ध परमात्म तत्त्व को नहीं जानते। वह द्वैत अद्वैत दोनों से परे हैं। उसमें न द्वैत है न अद्वैत।

यहां पर यह भी बता देना आवश्यक है कि स्वरूप अविश्वित में पहुँचकर चित्त से सारे संस्कारों के नाश कर लेने पर भी जो योगी सब प्राणियों के कल्याण का संकल्प अपने चित्त में बनाए रखते हैं, इनके चित्तों के बनाने वाले गुण अपने कारण में लीन नहीं होते, किन्तु ये चित्त अपने विशाल सान्तिक शुद्ध स्वरूप से ईश्वर के विशुद्ध सत्त्वमय चित्त में जिसमें वेदों का ज्ञान और सारे प्राणियों के कल्याण का संकल्पविद्यमान है (समान संकल्प होने से) लीन रहते हैं और वे असम्प्रज्ञातसमाधि की अवस्था के सदश शुद्धचैतन्य परमात्म स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। ईश्वरीय नियमानुसार संसार के कल्याण में जब जब उनकी आवश्यकता होती है तब तब वे अपने शुद्ध स्वरूप से इस भौतिक जगत् में अवतीर्ण होते हैं। दूसरे शब्दों में अवतार लेते है। यथा—

यदायदा हि धर्मस्य ग्लानिभैवति भारत । इप्रभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

श्रर्थ—हं भारत ! जब जब धर्म की हानि श्रीर श्रधर्म की वृद्धि होती हैं, तब तब मैं श्रपने श्रापका प्रकट करता हूं। (श्रपने शुद्ध स्वरूप से शबल स्वरूप में श्रवतरण करता हूँ श्रर्थात् भौतिक जगत् में श्रवतार लेता हूं)। सक्तों की रत्ता के लिये श्रीर दृषित कार्य्य करने वाले मनुष्यों का संहार करने के लिये तथा धर्म स्थापन करने के लिये युग युग में प्रकट होता हूँ।

साँख्य त्रीर योग को कैवल्य जिसमें संसार का वीज मात्र भी न रहे त्रिभिम्तत है। इसलिय उन्होंने पुरुष सं० १ त्र्यश्रीन् जीवात्मा जो त्र्यन्त त्र्यन्तः करणों के सम्बन्ध से त्र्यनन्त हैं; जड़तत्त्व त्र्यर्थान् ज्ञान रहित सिक्रय त्रिगुणात्मक प्रकृति त्र्यौर पुरुष सं० ३ प्रथीत् परमात्मतत्त्व जो शुद्धचेतन निष्क्रिय ज्ञान स्वरूप है, इन तीनों का ही विशेष रूप से वर्णन किया है। सांख्य, पुरुष (सं० १) त्र्यर्थान् जीवों को जो संख्या में त्र्यनन्त है, ज्ञान

श्रीर संन्यास (त्याग) द्वारा जड़तत्त्व अर्थात् त्रिगुणत्मक प्रकृति से पूर्णतया भिन्न करके पुरुष सं० ३ श्रर्थात् परमात्मतत्त्व तक ले जाता है। इसलिय उसमें पुरुष सं० १ श्रर्थात् जीवों के बहुत्व (श्रमन्त संख्यावाला) श्रीर पुरुष सं० ३ श्रर्थीत् परमात्म तत्त्व को क्रिया रिहत शुद्धज्ञान स्वरूप के विशेषण के साथ वर्णन किया गया है।

योग पुरुष सं० १ अर्थात् जीवों को पुरुष सं० २ अर्थात् पुरुष विशेष = ईश्वर प्रिणिधान द्वारा पुरुष सं० ३ अर्थात् परमात्वतत्त्व तक पहुँचाता हैं। इसलिय उसमें पुरुष सं० २ अर्थात् ईश्वर की जड़तत्त्व के साथ महिमा को विशेष रूप से दर्शाया है।

व्याख्या—इस चेतन तत्त्व का शुद्ध स्वरूप जड़ तत्त्व से सर्वथा विलव् ए हैं, श्रर्थात् ज्ञान स्वरूप और निष्क्रिय है। चुम्बक और लोहे के सददा इस चेतन तत्त्व की सिन्निधि से ही जड़ तत्त्व में ज्ञान, नियम और व्यवस्था-पूर्वक क्रिया हो रही है। इस चेतन तत्त्व की सिन्निधि के कारण पूर्वोक्त जड़ तत्त्व में एक प्रकार का चोभ हो रहा है जिससे प्रधान में महतत्त्व, महतत्त्व में खहंकार, छहंकार में तन्मात्राख्यों और इन्द्रियों का, और तन्मात्राख्यों में सूक्ष्म भूतों से लेकर पाँचों स्थल भृतों तक का परिणाग हो रहा है।

इसी आशय को उपनिषद् में दूसरे शब्दों में बतलाया है।

# यस्तन्तुनाभइव तन्तुभिः प्रधानजैः स्वभावतो देव एक: स्वमार्रणोत् स नो द्धात् ब्रह्माप्ययम् ॥ ( श्वेता ६।१० )

श्रर्थ – वह एक श्रखराड परमेश्वर जो मकड़ी के सदश प्रधान (मूल प्रकृति) से उत्पन्न होने वाले तन्तुत्रों (कार्यों) से श्रपने श्रापको स्वभावतः श्राच्छ।दित कर लेता है वह हमें ब्रह्म में लय (समाधि = स्वरूप में) स्थिति देवे।

चेतन तस्त्व में जड़ तस्त्व जैसा कोई परिणाम तथा अवान्तर भेद नहीं है। अतः शुद्ध चेतन तस्त्व देश, काल, जाति तथा संख्या की सीमा से भी परे हैं। जड़ तस्त्व की उपाधि से उसमें संख्या का आरोप कर लिया जाता है। इसलिय विकल्प से पुरुष में बहुत्व कहा जाता है। अर्थात व्यष्टि चित्तों में प्रतिविम्वित चेतन में, चित्त के अन्य धर्मों के समान बहुत्व (संख्या) को भी आरोप कर लिया जाता है, और स्वरूप अवस्थिति अथवा कैवल्य की अवस्था में चित्त के अन्य सब धर्मों के अभाव के साथ बहुत्व (संख्या) की भी निवृत्ति हो जाती है। चेतन से प्रतिविम्वित महत्तत्त्व में जब समष्टि अहंकार बीज रूप से छिपा हुआ हो तो उसको समष्टि आस्मता कहते हैं। उसमें समष्टि आहमत्व की वृत्ति (मैं हूं) समष्टि आहंकार है। इस समष्टि अहंकार का चोभ रूप परिणाम पाँच तन्मात्रायें अर्थात् किसी दूसरे तत्व से न मिला हुआ शब्द-द्रव्य, स्पर्श-द्रव्य, रूप-द्रव्य, रस-द्रव्य और गंध-द्रव्य हैं।

इसी प्रकार ऋहंकार से ही ग्यारह इन्द्रियें उत्पन्न होती हैं ऋथीत् जब ''मैं हूं'' की वृत्ति का उत्पादक सामान्य द्रव्य उत्पन्न हुआ तो ''वही मैं देखता हूं'' ''वही मैं सुनताहूं'' इत्यादि विशेष वृत्ति के उत्पादक विशेष द्रव्य में परिएत हुआ। उपरोक्त महतत्त्व (समष्टि

चित्त ) में प्रतिबिम्बित चेतन, हिरएयगर्भ पुरुष का वर्णन हुआ। इसी प्रकार व्यष्टि चित्तों में प्रतिबिम्बित चेतन, अन्य पुरुषों ( जीवों ) को समक्त लेना चाहिए।

अहंकार में विशुद्ध तत्त्व को समष्टि अहंकार और रजस तथा तमस से मिश्रित सत्व को व्यष्टि अहंकार समभ्मना चाहिए। अतः समष्टि चित्त विशुद्ध सत्वमय चित्त और व्यष्टि चित्त केवल सत्त्वचित्त कहलाते हैं। चित्तों में समष्टि, व्यष्टि और अनेकत्व अहंकार की अपेदा से समभना चाहिये। (विशुद्ध सत्त्वमय चित्त का विस्तार पूर्वक वर्णन समाधिपाद के चौबीसवें सूत्र की व्याख्या में दिया है)।

तन्मात्राओं के मेल से स्थूल मृत ( महामृत ) उत्पन्न होते हैं। शब्द-तन्मात्रा के साथ किश्वित दूसरे तन्मात्राओं के मेल से शब्द गुणवाला आकाश उत्पन्न होता है। इसी प्रकार स्पर्श-तन्मात्रा की अधिकता से स्पर्श गुणवाला वायु, रूप तन्मात्रा की अधिकता से रूप र णवाला अग्नि, रस-तन्मात्रा की अधिकता से रस गुणवाला जल, और गंध-तनमात्रा की अधिकता से गन्ध गुणवाली पृथ्वी उत्पन्न होती है।

तन्मात्रात्रों स्रोर स्थृल भृतों के बीच में एक स्रवस्था सृक्ष्मभूतों की है जिनकी सूक्ष्मता का तारतस्य स्थ्रलभृतों से लेकर तन्मात्रात्रों तक चला गया है।

इन पांचों स्थृल भूतों से आगे कोई नया तत्त्व उत्पन्न नहीं होता । मनुष्य, पद्य, पत्नी, यृत्त, धातु, दृध, दही आदि सब इन्हीं के रूपान्तर हैं। इसलिय ये निरं विकार आर्थात् विकृति हैं।

जड़ तत्व में सब प्रकार के परिगामों का निमित्त कारण पुरुष है और इन सारे परिगामों का प्रयोजन भी पुरुष का भोग और अपवर्ग ही है। चेतन तत्व, जड़तत्त्व, जड़तत्त्व की चेतन तत्व से सिन्निधि, उस सिन्निधि से चोभ को प्राप्त होते हुए जड़तत्त्व का चौबीस तत्त्वों में विभक्त होना तथा पुरुष का प्रयोजन, भोग और अपवर्ग—ये सब अनादि अर्थात् काल की सीमा से परे हैं।

संगति शंका जैसे अन्यक्त प्रधान, न्यक्त महत्तत्त्वादि का उपादान कारण हो सकता है वैसे ही ज्ञान स्वरूप चेतन तत्त्व जड़ तत्त्व का उपादान कारण हो सकता है। इस लिये जड़ तत्त्व का चेतन तत्त्व, से पृथक मानना ठीक नहीं।

समाधान:—जड़ तत्त्व प्रधान अव्यक्त अर्थात् मृल प्रकृति विराणात्मक है। सत्त्व रजस् और तमस् इन तीन गुणों की न्यूनाधिकता से विषमता को प्राप्त होती हुई वह चौबीस अवान्तर भेदों में विभक्त हो रही है किन्तु चेतन तत्त्व निर्णण शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जिस में न कोई विषमता हो सकती है न परिणाम।

शंका:- उसकी त्रिगुणात्मक माया से जगन् की उत्पत्ति हो सकती है।

समाधान:—यह केवल शब्दों का श्रदल बदल है श्रर्थात् ऐसा मानने में प्रकृति के स्थान में माया शुद्ध चेतन तत्त्व से भिन्न जगन् का उपादान कारण ठहरेगी। यदि माया को शुद्ध चेतन तत्त्व (निर्शुण निराकार शुद्ध श्रद्ध) से श्रभिन्न उसकी ही एक श्रनिर्वचनीय शक्ति मान ली जावे तो परश्रद्धा में द्वैत की सिद्धि होगी श्रीर यह द्वैत उस का स्वभाविक गुण होने से किसी प्रकार भी प्रथक नहीं हो सकेगा और श्रद्धेत परक महा वाक्य तथा वैद शास्त्र सब व्यर्थ हो जावेंगे। इसलिये तीन गुए का, जिन की विष्मता के कारण प्रधान मूल प्रकृति चौबीस श्रवान्तर भेदों में विभक्त हो रही है, श्रगले सूत्र में वर्णन करते हैं।

## प्रकृति के तीन गुण त्रेगुएयम्।। ५॥

अर्थ-( चौबीसों जड़तत्त्व सत्त्व, रजस श्रीर तमस् ) तीन गुण वाले हैं।

द्याख्या—सत्त्व का खभाव प्रकाश, रजस् का क्रिया, और तमस् का स्थिति है। ये तीनों खभाव प्रत्येक वस्तु में पाये जाते हैं। जो वस्तु स्थिर है उसमें क्रिया उत्पन्न हो जाती है और वेगवाली क्रिया के पीछे उसमें प्रकाश प्रकट हो जाता है। जो प्रकाश वाली है वह समयान्तर में प्रकाशहीन हो जाती है और अन्त में क्रियाहीन भी हो जाती है। जब एक वस्तु स्थिर होती है तो उसमें तमस् प्रधान होता है, रजस् और सत्त्व गौण रूप से रहते हैं और अपने समय पर उसमें प्रकट हो जाते हैं। जब वह वस्तु क्रियावाली होती है तो उसमें रजस् प्रधान होता है, सत्त्व और तमस् गौण होते हैं। फिर वहीं वस्तु जब प्रकाश वाली हो जाती है तो उसमें सत्त्व प्रधान हो जाता है, रजम् और तमस् गौण। इस प्रकार सब वस्तुओं में तीनों गुण प्रधान या गौण रूप से विद्यमान रहते हैं। पुरुष से अतिरिक्त जो कुछ भी है यह सब त्रिगुणात्मक ही है।

किन्तु ये सब तीनों गुर्गों के विकृत रूप ही हैं

यथाः--

गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपयमुच्छति । यत्तु दृष्टिपथं प्राप्तं तन्मायैव सुतुच्छकम् ॥

( वार्षगण्याचार्य पष्टांतन्त्र )

अर्थ:—गुणों का असली रूप अर्थात् साम्य परिणाम दृष्टि गोचर नही होता, जो (विषम परिणाम ) दृष्टि गोचर होता है वह माया जैसा है और विनाशी है।

गुणों का परिणामः—गुण परिणाम शील हैं। परिणाम सांख्य का पारिभाषिक शब्द है। परिणाम के अर्थ हैं तबदीली अर्थात् पहिले धर्म को छोड़ कर किसी दूसरे धर्म को प्रहण करना। परिणाम दो प्रकार का होता है एक साम्य अर्थात् स्वरूप परिणाम जैसे दूध में दूध के निर्विकार बने रहने की अवस्था में होता है। दूसरा विषम अर्थात् विरूप परिणाम, जैसे दूध में एक निश्चित् समय के पश्चात् खटास आदि विकार के आने से होता है। विषम अर्थात् विरूप परिणाम का ही प्रत्यन्त होता है। उस प्रत्यन्त से साम्य परिणाम का अनुमान किया जाता है। तीनों गुणों का साम्य परिणाम ही अनुमानगम्य अव्यक्त अर्थात् प्रधान मृल प्रकृति अथवा केवल प्रकृति है।

गुणों का प्रथम विषम परिणाभ महत्तत्व—चेतन तत्त्व से इस मूल प्रकृति में एक प्रकार का स्रोभ होकर सत्त्व में क्रियामात्र रज का श्रौर उस क्रिया को रोकने मात्र तमका प्रथम विषम परिणाम हो रहा है जो महत्तत्त्व (समष्टि रूप में एक विशुद्ध सत्त्व मय-चित्त और व्यष्टि रूप में अनन्त सत्त्व-चित्त) है। जिसमें कर्त्तापने का श्रहंकार बीज रूप से छिपा हुआ है। महत्तत्त्व में निर्मल सत्त्व के ज्ञान के प्रकाश को प्रहण करने की श्रनादि योग्यता है और चेतन तत्त्व में महत्तत्त्व में अपने ज्ञान के प्रकाश को डालने की श्रनादि योग्यता है। महत्तत्त्व के ज्ञान स्वरूप चेतन तत्त्व से प्रकाशित होने को गीता में श्रिति सुन्दर श्रद्धों में वर्णन किया गया है:—

मयाऽध्यत्तेशा प्रकृतिः सृयते सचराचरम् ।
हेतुनाऽनेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्त्तते॥ (१।१०)
मम योनिर्महद्द्रब्रह्म तस्मिन् गर्भे दधाम्यहम् ।
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत॥ (१४३।)
सर्वयोनिषु कौन्तेय सूर्त्तयः सम्भवन्ति याः।
तासाम् ब्रह्म महद् योनिरहं बीजमदः पिता॥ (१४।४)

अर्थः—हे श्रर्जु न ! मेरा श्राश्रय करके प्रकृति चराचर सिहत सब जगत को रचती है इसी कारण जगत परिवर्तित हो रहा है। (९।१०)

हे अर्जुन मेरी योनि (गर्भ रखने का स्थान) महत्तत्त्व है उसी में मैं गर्भ रखता हूं (अपने ज्ञान का श्रकाश डालता हूं) और उसी (जड़ चेतन के संयोग) से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। (३।१४)

हे अर्जु न ! सब योनियों में जो शरीर उत्पन्न होते हैं उन सब की योनि महत्तत्त्व है और उन में बीज को डालने वाला मैं चेतन तत्त्व पिता हूं। (४। १४)

इसी लिये हिरएयगर्भ के लिये जो चेतन तत्त्व की महत्तत्त्व के सम्बन्ध से संज्ञा है वेदों में इस प्रकार कहा गया है

हिरएयगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्

अर्थ:—हिरएय गर्भे ही पहले उत्पन्न हुए जो समस्त भूतों के एक पित थे। जिस प्रकार महत्तत्व ज्ञान स्वरूप चेतन तत्त्व के ज्ञान के प्रकाश को प्रह्मा कर रहा है उसको यथाथे रूप से समकाने के लिये इस स्थूल जगत् में न तो कोई शब्द मिल सकता है और न कोई सर्घोश में ठीक २ घटने वाला उदाहरण, फिर भी इस को तीन प्रकार से बतलाया गया है। (१) जैसे वायु मुवनों में व्यापक है इसी प्रकार चेतन तत्त्व महत्तत्त्व में व्यापक हो रहा है यथा:—

वायुर्यथैको भ्रुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रति रूपो बभूव । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ (कठ०२।५।१०) अर्थः—जिस प्रकार एक वायु तत्त्व सारे भुवनों में प्रविष्ट होकर रूप रूप में प्रतिरूप (उन जैसा रूप वाला) हो रहा है इसी प्रकार एक श्रात्मा जो सब का श्रन्तरात्मा है रूप २ में प्रतिरूप होरहा है श्रीर श्रपने शुद्ध चेतन स्वरूप से बाहर भी है।

(२) जैसे सूर्य जलाशयों में प्रतिविम्बित हो रहा है इसी प्रकार ज्ञान स्वरूप चेतन तत्त्व महत्तत्त्व (विशुद्ध सत्वमय समिष्ट चित तथा श्रानन्त व्यष्टि सत्वचित्तों) में प्रतिविम्बित हो रहा है। यथा:—

# एक एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः।

# एकथा बहुधा चैव दृश्यते जल चन्द्रवत्।। (बहा विन्दु उप० २२)

- अर्थ: एक ही भूतात्मा भूत भूत में विराजमान है। जिस प्रकार एक ही चन्द्रमा जल में अनेक हो कर दीखता हैं इसी प्रकार एक ही आत्मा अनेक रूप में (समष्टि विशुद्ध सत्त्व मय चित्त में एकत्व भाव से और व्यष्टि सत्त्व चितों में बहुत्व भाव से ) प्रति रूप हो रहा है।
- (३) जैसे चुम्बक पत्थर की सिन्निधि से लोहे में क्रिया उत्पन्न होती है इसी प्रकार चेतन तत्व के ज्ञान से प्रकाशित होने के कारण महत्तत्त्व में ज्ञान नियम और व्यवस्था पूर्वक क्रिया होरही है। यथा:—

#### निरिच्छे संस्थित रतने यथा लोहः पवर्तते।

सत्ता मात्रेण देवेन तथा चायं जगज्जनः ॥ (सांख्य प्रवचन भाष्य १ । ६७)

अर्थ:—जैसे बिना इच्छा वाले चुम्बक के स्थित रहने मात्र से लोहा प्रवृत होता है वैसे ही सत्ता मात्र देव (परमात्मा) से जगत की उत्पत्ति आदि होती हैं । आभ्यान्तर दृष्टि रखने वाले तत्व वेत्ताओं के लिए ये तीनों एकार्थक और पर्य्यायवाचक शब्द हैं। चेतन तत्त्व के महत्तत्व में प्रतिविभिन्नत होने और बीजक्षप से छिपे हुये विशुद्ध सत्त्वमय चित में समिष्टि आहंकार के और सत्त्व चितों में व्यिष्ठ आहंकार के त्त्रीभ पाकर आहंभाव से प्रकट होने को उपनिषदों में अनेक प्रकार में वर्णन किया है। यथा:—

## स्रोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति स तपोऽतप्यत सतपस्तप्त्वा । इदँसवेमस्जत यदिदं किश्च । तत्सृष्ट्वा । तदेवानु पाविशत ॥

( तैतिरेय । ब्र० अनु० ६ )

उसने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊं। मैं प्रजा वाला होऊं। उसने तप तपा। तप तपने से पीछे उस ने इस सब को रचा जो कुछ यह है। इस को रचकर वह इस में प्रविष्ट हुआ। यह स्पष्ट है कि अपने को अपने आप रचना और अपने में अपने आपको प्रवेश करना ये दोनों वातें असम्भव हैं क्योंकि ये दोनों क्रियायें कर्ता से भिन्न किसी दूसरी वस्तु की अपेना रखती है। और यह त्रिगुगात्मक प्रकृति ही है।

(२) महत्तत्व का विषम परिणाम श्रहंकार:—पुरुष (चेतन तत्त्व) से प्रतिविम्बित महत्तत्त्व ही सत्त्व में रजस् श्रौर तमस् की श्रधिकता से विकृत्त होकर श्रहंकार रूप से व्यक्त भाव में विहर्मु खहो रहा है। इस श्रहंकार से ही कर्त्तापने का भाव श्रारंम्भ होता है यथा:—

## श्रहंकारः कर्ता न पुरुषः ॥ (सांख्य ६। ५४)

'कत्तीपना ऋहंकार में है न कि पुरुष में'। महत्तत्व का विषम परिणाम ऋहंकार ही श्रंहभाव से एकत्व, बहुत्व, व्यष्ठि, समष्टि रूप सर्व प्रकार की भिन्नता उत्पन्न करने वाला है। विभाजक श्रहंकार ही से प्रहण और प्राह्म रूप दो प्रकार के विषम परिणाम हो रहे हैं।

- (३) त्रहंकार का विषम परिणाम प्रहण रूप ग्यारह इन्द्रियें:—महत्तत्व से व्याप्य विभाजक त्र्रहंकारही सत्त्व में रज त्र्रीर तम की त्र्राधिकता से विकृत होकर परस्पर भेद बाली प्रहण रूप पांच ज्ञानेन्द्रियों पांच कर्मेन्द्रियों त्रीर ग्यारहवें इनके नियन्ता मन के रूप से व्यक्त होकर विह्मु ख होरहा है।
- (४) श्रहंकार के विषम परिणाम प्राह्य रूप पांच तन्मात्रायें:—महत्तत्त्व से व्याप्य विभाजक्त श्रहंकार ही सत्त्व में रज श्रीर तम की श्रिधकता से विकृत होकर परस्पर भेद वाली प्राह्य रूप पांच तन्मात्राश्रों के रूप में व्यक्त भाव से विह्मु ख होरहा है।
- (५) तन्मात्रात्रों के विषम परिणाम ब्राह्मरूप पांच स्थूल भूतः—विभाजक ऋहंकार से ट्याप्य पाचों तन्मात्रायें ही सत्त्व में रज और तम की ऋधिकता से विकृत हो कर परस्पर भेद वाले पांच स्थूल भूतों में ट्यक्त भाव से विहमु ख हो रही हैं।

स्थृल भूत और तन्मात्राओं के बीच में एक अवस्था सूक्ष्म भूतों की है जिनकी सूक्ष्मता का तारतम्य स्थूल भूतों से लेकर तन्मात्रात्रों तक चला गया है।

इस प्रकार महत्तत्त्व की श्रपेत्ता श्रहंकार में, श्रहंकार की श्रपेत्ता पांचों तन्मात्राश्रों में, श्रौर ग्यारह इन्द्रियों में, श्रौर तन्मात्राश्रों की श्रपेत्ता स्थूल भूतों में क्रमशः रज तथा तम की मात्रा बढ़ती जाती है श्रौर सत्त्व की मात्रा कम होती जाती है। यहां तक कि स्थूल जगत् श्रौर स्थूल शरीर में रज तथा तम का ही व्यवहार चल रहा है सत्त्व केवल प्रकाश मात्र ही रह रहा है। यहां यह भी बतला देना श्रावश्यक है कि महत्तत्त्व में प्रतिविंबित चेतन तत्व (श्रात्मा—परमात्मा) भी इन राजसी, तामसी श्रावरणों से ढका हुआ भौतिक शरीर तथा भौतिक जगत् में केवल मलक मात्र ही दिखाई देता है। इसिलिये उपनिषदों में पुरुष का निवास स्थान चित्त में जिस का विशेष स्थान श्रानुमानिक श्रंगुष्ठ मात्र हृदय है, बतलाया गया है श्रौर सांख्य तथा योग द्वारा एस की प्राप्ति का उपाय स्थूल भूत, तन्मात्रायें, श्रहंकार श्रौर महत्तत्त्व से क्रमशः श्रंतर्मुख होते हुये स्वरूपावस्थित होना बतलाया है।

जिस प्रकार उत्तर मीमांसा के प्रथम चार सूत्र वेदान्त की चतुःसूत्री कहलाती है इसी प्रकार तत्त्व समास के ''अष्ठौ प्रकृतयः''। ''षोडका विकाराः''। ''पुरुषः''। ''त्रैगुरुष्यम्'' ये चार सूत्र सांख्य की चतुःसूत्री है, जिन का किष्ण सुनि ने सारे हो य पदार्थों का जिज्ञासु आसुरि को समाधि श्रवस्था में अनुभव करा के उपदेश किया है।

संगति-तीनों गुणों का कार्य अगले सूत्र में बतलाते हैं।

## सृष्टि और प्रलय

संचरः मतिसंचरः ॥ ६॥

अर्थ-सृष्टि और प्रलय (इन तीनों गुर्णों की श्रवस्था विशेष है )।

व्याख्या:— ग्यारह इन्द्रियां श्रीर पाँच स्थूल भूत, इन सोलहों केवल-विकृतियों का, जो तीनों गुणों के केवल-विकार हैं, रज पर तम के अधिक प्रभाव से वर्तमान स्थूल रूप को छोड़कर श्रपने कारण श्रहंकार, श्रीर पाँचों तन्मात्राश्रों में क्रम से लीन हो जाने का नाम प्रलय है। श्रीर श्रपने प्रकृतियों से, इनका तम पर रजके अधिक प्रभाव के कारण फिर विकृति रूप में प्रकट होने का नाम सृष्टि है। सृष्टि के पीछे प्रलय, प्रलय के पीछे सृष्टि— यह क्रम प्रवाह से श्रनादि चला श्रा रहा है। जिस प्रकार ठीक रात के १२ बजे से दिन श्रारम्भ होकर रात के १२ बजे समाप्त होती है, यद्यपि सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन श्रीर सूर्यास्त से सूर्योदय तक रात्रि कहने में श्राती है, इसी प्रकार सृष्टि-उन्मुख श्रीर प्रलय-उन्मुख श्रवस्था परिणाम निरन्तर चलता रहता है, यद्यपि स्थूल भूतों में जब से व्यवहार चलाने की योग्यता का श्राविभीव होता है तब से प्रलय श्रीर जब इसका प्रादुर्भाव होता है तब से सृष्टि का श्रारम्भ होना कहा जाता है।

प्रलय में सातों प्रकृतियों का, सुषुप्ति में अन्तर्मुख होने के सदृश, केवल वृत्तिरूप से ही लय होना बन सकता है, न कि स्वरूप से, क्योंकि अविद्यादि क्लेश, कर्मों के विपाक और वासनाओं के संस्कारों की निवृत्ति होने पर चित्त का स्वरूप से ( अर्थात चित्त को बनाने वाले सत्त्व, रजस् और तमस का ) अपने कारण में लीन होना तो केवल कैवस्यरूप मुक्ति ही में हो सकता है।

( ब्रह्म सूत्र में भी ऋध्याय ४ पाद २ सूत्र १ से ५ तक इस बात को दर्शाया है। देखों शंकरभाष्य)

यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि स्थूल भूतों की सृक्ष्मता के तारतम्य को लिये हुये तन्मात्राओं तक एक सृक्ष्मावस्था होती है जिसके अन्तर्गत सारे सृक्ष्म लोकलोकान्तर हैं। प्रलय में केवल पृथिवी जल श्रोर श्रग्नि का स्वरूप से लय श्रोर सृष्टि में स्वरूप से उत्पन्न होना होता है। यथा:—

तदैत्तत बहुस्यां प्रजायेयेति । तत्तेजोऽस्रजत ।
तत्तेज ऐत्तन्त बहुस्यां प्रजायेयेति ।
तद्योऽस्रजत । तस्माद् यत्र क्व शोचिति स्वेदते वा पुरूषस्तेजस एव तद्ध्यापो जायन्ते ॥ ३ ॥ ता श्राप ऐत्तन्त बहुयः स्याम प्रजायेमहीति ।

# ता श्रम्भाग्रजन्त तस्माद् यत्रकच वर्षति तरेव भूथिष्ठममं भवत्यद्भण एव तदध्यन्नाद्यं जायते ॥ ४॥ ( छान्दोय । ६ । २ ।

उसने ईन्नए किया मैं बहुत हो जाऊं प्रजावाला होऊं। उसने तेज को रचा। उस तेज ने ईन्नए किया मैं बहुत होऊं प्रजा वाला होऊं। उसने जल को रचा इसिलये जहां कहीं पुरुष गमे होता है और उसे पसीना आता है वहां तेज से ही जल उत्पन्न होते हैं। ३।

उस जल ने ईज्ञण किया मैं बहुत होऊं, मैं प्रजा वाला होऊं । उसने पृथिवी को रचा। इस लिये जहाँ कहीं वर्षा होती है वहीं बहुत अन्न अर्थात पार्थिव पदार्थ उत्पन्न होते हैं ॥ ४॥

न्याय श्रौर वैशेषिक भी यहीं से सृष्टि को श्रारम्भ करते हैं। श्री कृष्ण महाराज ने गीता श्रध्याय ८ में सृष्टि की उत्पत्ति श्रौर प्रलय का कम इसी प्रकार बतलाया है। यथा —

श्चा ब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।

मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥

सहस्र युग पर्यन्तमहर्यद्वसाणो विदुः ।

रात्रिं युग सहस्रान्तां ते ऽहोरात्रं विदो जनाः ॥ १७ ॥

श्चन्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा मभवन्त्यहरागमे ।

राज्यागमे मलीयन्ते तत्रैवान्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥

भूतग्नामः स एवायं भूत्वा भूत्वा मलीयते ।

राज्यागमेऽवशः पार्थे मभवत्यहरागमे ॥ १६ ॥

श्चर्थ—हे अर्जुन ब्रह्म लोक से लेकर सब लोक पुनरावर्ति स्वभाव वाले हैं । परन्तु हे कुन्ती पुत्र मुक्तको (परब्रह्मको ) प्राप्त हो कर पुनर्जन्म नहीं होता है ॥ १६॥

ब्रह्म का जो एक दिन है उसको हजार चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी हजार चौकड़ी युग तक अवधि वाली जो पुरुष तत्त्व से जानते हैं। अर्थात जो अनित्य जानते हैं वे योगी जन काल के तत्त्व को जानने वाले है।। १७।।

सम्पूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अञ्यक्त मूल प्रकृति से उत्पन्न होते हैं स्त्रीर ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अञ्यक्त मूल प्रकृति में ही लय होते हैं ॥ ९८ ॥

हे अर्जुन वहीं यह भूत समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के वशा में हुआ रात्रि के प्रवेशकाल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है।

संगति - अब सृष्टि के अवान्तर भेद बतलाते हैं।

## सृष्टि के तीन भेद अध्यात्ममधिभूतमधिदैवं च ॥ ७ ॥

अर्थ—( सृष्टि के तीन आवान्तर भेद हें ) अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव ।

(१) त्र्राध्यात्म—जो सीधे अपने साथ सम्बन्ध रखने वाले हैं, जैसे बुद्धि आहंकार, मन, इन्द्रिय और शरीर।

(२) ऋधिभूत—जो अन्य प्राणियों की भिन्न २ सृष्टि से सम्बन्ध रखने वाले

हैं, जैसे गौ, श्रश्व, पशु-पत्ती श्रादि।

(३) स्त्रधिदैव — जो दिव्य शक्तियों की सृष्टि से सम्बन्ध रखने वाले हैं, जैसे पृथ्वी, सूर्य श्रादि।

व्याख्या—श्रध्यात्म, श्रिधिनूत श्रौर श्रिधिदैव सृष्टि के सम्बन्ध से तीन ही प्रकार का सुख दुःख होता है : श्राध्यात्मिक, श्राधिमौतिक श्रौर श्राधिदैविक । श्राध्यात्मिक सुख• दुःख दो प्रकार का है : शारीरिक श्रौर मानसिक ।

इारीर का बलवान, कुर्तीला और स्वस्थ होना शारीरिक सुख है, शरीर का दुर्बल, अस्वस्थ और रोगी होना शारीरिक दुःख है। इसी प्रकार शुभ संकल्प, शांति, वैराग्य

श्रादि मानसिक सुख है, ईर्ध्या, तृष्णा, शोक, राग, द्वेष श्रादि मानसिक दु:ख है।

आधिमौतिक सुख वह है जो दूसरे प्राणियों से मिलता है, जैसे गो आदि से दूध घृत का, घोड़े आदि से सवारी का, और आधिमौतिक दुःख जैसे सर्प, बिच्छू आदि के काटने से होता है। आधिदैविक सुख प्रकाश, वृष्टि आदि से होता है, आधिदैविक दुःक अति वृष्टि और बिजली आदि के गिरने से होता है।

संगति – मोच्च की उपयोगिनी अध्यात्म सृष्टि का त्र्याले सूत्रों में सविस्तर वर्णन

करते हैं।

## पांच घृत्तियां

## पंचाभिबुद्धयः ॥ 🗲 ॥

अर्थ-बुद्धि की वृत्तियें पांच हैं।

व्याख्या—वृत्तियें पाँच प्रकार की हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निन्द्रा और स्मृति। प्रमाण यथार्थ ज्ञान को कहते हैं। यह तीन प्रकार का है:—प्रत्यत्त; श्रनुमान और श्रागम। विपर्यय मिथ्या ज्ञान को कहते हैं, जो वस्तु के श्रमली रूप में प्रतिष्ठित न हो;

भावागणेश आदि ने आठवें सूत्र के अर्थ इस प्रकार किये हैं:---

अभिबुद्धि, अभिमान, इच्छा, कर्त्तब्यता, क्रिया ये पांच अभिबुद्धि हैं । इनमें अभिबुद्धि अभिमुखी बुद्धि है अर्थात् यह अवश्य करना है इस रूप वाली बुद्धि का नाम अभिबुद्धि है। मैं करता हूँ—यह बृत्ति अभिमान है। इच्छा ,चाह को कहते हैं । यह संकल्प मानसी बृत्ति है। कर्त्ता ब्याने विद्यों की शब्दादि विषयों मैं वृत्ति का नाम है। क्रिया वचन आदि लक्षण बाली कर्में न्दियों की वृत्ति है।

जैसे रस्सी में सर्प और सीप में चांदी की भ्रांति। विकल्प, भेद में अभेद और अभेद में भेद वाले ज्ञान को कहते हैं; जैसे 'पानी से हाथ जल गया'—यहाँ अग्नि और पानी के भेद में अभेद का ज्ञान है; और 'काठ की पुतली'—यहाँ काठ और पुतली के अभेद में भेद का ज्ञान है। निद्रा अभाव की प्रतीति का आलम्बन करने वाली वृत्ति का नाम है। और स्मृति उन पाँचों वृत्तियों द्वारा अनुभूत ज्ञान का स्मरण होना है। इनका विस्तार-पूर्वक वर्णन आगे स० पा० सू० ५ से ११ तक देखें)।

## पांच ज्ञानेन्द्रियें

पंच हम्योनयः ॥ ६॥

अर्थ - पाँच ज्ञान के स्रोत (ज्ञानेन्द्रिय-नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, रसना स्त्रीर त्वचा है) व्याख्य(- नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, रसना स्त्रीर खचा, ये पाँच ज्ञान के स्रोत हैं। ये ज्ञान के प्रवाह बुद्धि के लिये खंदर बहते रहते हैं। नेत्र रूप-ज्ञान का, श्रोत्र शब्द-ज्ञान का घ्राण गंध-ज्ञान का, रसना रस-ज्ञान का, त्वचा स्पर्श-ज्ञान का प्रवाह स्त्रन्दर बहाती है।

#### पांच प्राण

पंच वायवः ॥ १०॥

अर्थ-पाँच वायु ( प्राण् ) हैं।

डयाख्या—वायु पाँच हैं: प्राण, श्रपान, समान, व्यान, उदान इन पाँचों को प्राण भी कहते हैं।

प्राण-वायु का निवासस्थान हदय है। यह शरीर के ऊपरी भाग में रहता हुआ ऊपर की इन्द्रियों का काम संचालन करता है। अपान-वायु का निवासस्थान गुदा के निकट है और शरीर के निचले भाग में संचार करता है, निचली इन्द्रियों मल-मूत्र के त्यागादि का काम उसके आश्रित है। समान-वायु शरीर के मध्य भाग नाभि में रहता

'सांख्य तस्व विवेचन' और 'तस्वयाथार्थ दीपन' आदि में मवें सूत्र का पाठ ''पञ्चकमें योनयः'' दिवा है जिस के अर्थ इस प्रकार किये हैं;— कम जन्य और कम जनक होने से एति, श्रद्धा, सुखा, श्रविविदिषा और विविदिषा ये पांच कम योनि कहलाती हैं। इन के क्रम से लक्षण इस प्रकार हैं:— वाणी, कर्म, और संकल्प में जो प्रतिष्ठित हो वह एति है। अनस्या, क्रह्मचर्य, यज्ञन, याजन, तप, दान, प्रतिप्रह और होम यह श्रद्धा का लक्षण है। जो अर्थार्थी का विद्या, कर्म, और तप का आचरण करना, नित्य प्रायश्चित परायण होना (भूलों का शोधन करना) है इसको सुखा कहते हैं। वेद ज्ञान की इच्छा में प्रतिबन्धक क्रिया अविविदिषा है। यह अचेतन एकत्व है, प्रथक्त है, नित्य है, स्क्षम है, सरकार्य है, अक्षोभ्य है यह जानने की इच्छा विविदिषा है। इनमें चार एति, श्रद्धा, सुखा, अविविदिषा बन्ध के कारण हैं केवल आत्मा के विषय में एकत्व और प्रथक्त आदि विषय वाली विविदिषा मोक्ष का हेतु है, क्योंक यह ज्ञान और मोक्ष के प्रतिवन्ध को नाद्य करने वाले कर्मों से हरपक्स होती है और हन कर्मों की जनक भी है

हुआ हृदय से गुदा तक संचार करता है। खाये-िपये अन्न, जल आदि के रस को सब श्रङ्गों में बराबर बांटना उसका काम है। व्यान-वायु सारी स्थूल, सूक्ष्म श्रीर श्रति सूक्ष्म नाड़ियों में घूमता हुआ शरीर के प्रत्येक भाग में रुधिर का संचार करता है। उदान-वायु सक्ष्म शरीर की शरीरात्तर वा लोकान्तर में ले जाता है।

प्राण का विस्तार पूर्वक वर्णन समाधि पा० सू० ३४ के वि० पी० में देखें।

#### पाँच कर्मेन्डियाँ

पंच कर्मात्मानः ॥ ११ ॥

अर्थ - पाँच कर्म की शक्तियाँ ( कर्मेन्द्रियां ) हैं।

व्याख्या-बोलना, पकड़ना, चलना, मूत्र-त्याग त्रौर मल-त्याग, ये पाँच शारीरिक कर्म हैं। इन पाँचों कर्मों के करने वाली वाणी, हस्त, पाद, उपख्यत श्रौर गुदा, ये पाँच शक्तियाँ कर्मेन्द्रिय कहलाती हैं।

## पाँच गाँठवाली अविद्या पंचपर्वा श्रविद्या ॥ १२ ॥

अर्थ -पाँच गाँठों वाली ऋविद्या है।

व्याख्या — अविद्या पाँच प्रकार की है : अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश । श्रनित्य में नित्य, श्रपवित्र में पवित्र, दु:ख में सुख श्रीर श्रनात्मा में श्रात्मा का ज्ञान त्र्यविद्या है। बुद्धि में त्र्यात्म-बुद्धि त्र्यस्मिता है। सुख की इच्छा त्र्यर्थात् लोभ की वृत्ति का नाम राग है । सुख-साधन में विद्न डालनेवालों के प्रति घृणा श्रथवा द्वेषवृत्ति द्वेष है। श्रीर मृत्यू से भय की वृत्ति का नाम श्रभिनिवेश है। इनको क्रम से तमस, मोह, महामोह, तामिस्र और अन्धनामिस्र कहते हैं।

. इनकी विस्तार पूर्वक व्याख्या योगद्दोन समा० पा० प्रथम नौ सूत्रों में देखें।

## अद्राईस अशक्तियाँ

अष्ट्रविंशतिधाऽशक्तिः ॥ १३ ॥

अर्थ - अट्टाईस प्रकार की अशक्ति है।

एकादशेन्द्रियवधाः सहबुद्धिवधैरशक्तिरुद्दिष्टा।

सप्तदशवधा बुद्धे विपययात् तृष्टि सिद्धानाम् ॥ सं० का० ४६ ॥ अर्थ-इन्द्रियों के जो ग्यारह वध हैं, वे बुद्धि के वधों के साथ मिलकर (ग्यारह) अशक्ति बतलाई गई हैं। (नौ) तुष्टि श्रीर (श्राठ) सिद्धि से उलटी (नौ श्रातृष्टियां श्रीर त्राठ त्रसिद्धि ) ये सत्तर बुद्धि के बध (सत्तरह त्रशक्ति ) हैं। (इस भांति त्राट्टोईस प्रकार की अशक्ति हैं )।

ग्यारवें सुन्न में भावा गणेश आदि ने "पश्चकर्मात्मानः" में कर्मात्मा के अर्थ वैकारिक, तैजस भूतादि सानुमान और निरनुमान किये हैं।

व्याख्या—मनुष्य के पास बुद्धि ही ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वह भोग-श्रपवर्ग का प्रयोजन सिद्ध कर सकता है, यदि उसमें पूर्ण शक्ति हो श्र्यांत् यदि उसकी शक्ति का किसी प्रकार भी हास न हुआ हो । जितनी भी श्रुटि होती है वह सब बुद्धि की अशक्ति से ही होती है । बुद्धि की अशक्ति अश्रुईस प्रकार की है । ग्यारह अशक्तियाँ ग्यारह इन्द्रियों के मारे जाने से होती हैं; जैसे नेत्र से अन्धा होना, कान से बहिरा होना, घाण से गन्ध न ज्ञात होना, रसना से रस का खाद न आना, त्वचा से कुष्ट होना, वाणी से गूंगा होना, हाथों से खूला व पावों से पड़गू होना, उपध्य से नपुंसक और गुदा से गुदावर्त (मलबन्ध) होना मन से उन्माद होना—ये ग्यारह इन्द्रियों की अशक्ति से बुद्धि की अशक्ति ग्यारह प्रकार की है । बुद्धि की साचात् अशक्ति सत्रह प्रकार की है । नो तुष्टियाँ व आठ सिद्धियाँ जा अगले दो सूत्रों में बतलाई जायेंगी उनसे उलटी नो अतुष्टियाँ और आठ असिद्धियाँ मिलकर बुद्धि की सत्रह अशक्तियाँ हैं। ये तुष्टियां खयं अपने रूप से तो आतम उन्नति में सहायक और उपादेय हैं। इसलिये शक्ति रूप हैं। केवल इनमें आसिक्त अर्थात् इनमें सन्तुष्ट होकर आतम उन्नति के लिये यन्न करना छोड़ देना हेय काटि में है। इस कारण इन से उलटी नो अतुष्टियें नौ अशक्ति रूप हैं।

## नौ तुष्टियाँ

नवघा तुष्टिः ॥ १४ ॥

अर्थ-तुष्टियाँ नौ प्रकार की हैं।

श्राध्यात्मिकाश्रतस्त्रः प्रकृत्युपादान-काल-भाग्याख्याः।

बाह्या विषयोपरमात् पश्च नव तृष्टयोऽभिमताः ॥ सां० का० ५० ॥

अर्थ—तुष्टियाँ नौ मानी गई हैं उन में से चार श्राध्यात्मिक हैं, जिनके नाम प्रकृति, उपादान, काल, श्रीर भाग्य हैं। श्रीर पाञ्च बाह्य हैं जो (श्रात्म साज्ञात्कार से पूर्व ही उसके साधन रूप) विषयों में वैराग्य से होती हैं।

व्याख्या—तुष्टि, उपरित अथवा उपरामता हटे रहने को कहते हैं, अर्थात् मोत्त-प्राप्ति से पहले ही उसके साधनों को छोड़कर सन्तुष्ट हो जाने का नाम तुष्टि है। यह दो प्रकार की होती है: बाह्य-तुष्टि और अध्यात्मक-तुष्टि।

बाह्य-तृष्टि अन्तरात्मा को समभे बिना केवल बाहर के विषयों से उपरित को कहते हैं। वह पाँच प्रकार की है: शब्द-तृष्टि, स्पर्श-तृष्टि, रूप-तृष्टि रस-तृष्टि और गन्ध-तृष्टि। इन शब्द-स्पर्शादि पाँचों विषयों से पाँच प्रकार के दुःख होते हैं। अर्थात् (१) इनके प्राप्त करने में दुःख (२) रज्ञा में दुःख (३) नाश में दुःख (४) भोग में दुःख—क्योंकि भोग के अभ्यास से कामना बढ़ती है और कामना की अपूर्ति में दुःख होता है— और (५) दूसरों की हिंसा का दुःख, क्योंकि बिना किसी की हिंसा के भोग की प्राप्ति नहीं हो सकती।

श्राध्यात्मिक तृष्टियाँ चार प्रकार की हैं: प्रकृति तृष्टि, उपादान तृष्टि, काल तृष्टि श्रौर भाग्य तृष्टि। ये तृष्टियाँ उनको होती हैं जो यह जानते हुए भी कि जड़-तत्त्व श्रौर चेतन-तत्त्व सर्वथा भिन्न हैं, किसी मूँठे भरोसे पर स्वरूपावस्थिति के लिये यन्न नहीं करते। इन तृष्टियों के क्रम से (१) पार (२) सुपार (३) परावार (४) श्रानुत्तमाभ्यः श्रौर (५) उत्तमाभ्यः नाम हैं।

१ प्रकृति तुष्टि—यह जानकर भी कि श्रात्मा प्रकृति से श्रलग है श्रात्मा के साज्ञात्कार के लिए इस भरोसे पर धारणा-ध्यान-समाधि का श्रभ्यास न करना कि प्रकृति पुरुष के भोग-श्रपवर्ग के लिए स्वयं प्रवृत्त हो रही है इसलिये भोग के सदश श्रपवर्ग भी श्राप हो प्राप्त हो जावेगा—यह प्रकृति के भरोसे पर प्रकृति तुष्टि है। यह भरोसा इसलिये भूँठा है कि प्रकृति पुरुष की इच्छा के श्राधीन चल रही है, जब वह स्वयं सन्तुष्ट होकर मोज्ञ के साधन से उपराम हो रहा है तो प्रकृति उसके लिये क्या कर सकती है।

२ उपादान तुष्टि—इस भरोसे पर कि सन्यास ब्रह्ण करने से श्रपवर्ग खयं मिल जावेगा, उसके लिए उपाय न करना उपादान तुष्टि है। यह भरोसा इस लिये भूँठा है कि सन्यास एक चिन्ह-मात्र है उसमें भी धारणा, ध्यान श्रौर समाधि ही श्रात्म-साज्ञात्कार का हेतु है।

३ काळ तुष्टि—इस विश्वास पर कि समय पाकर स्वयं मुक्ति प्राप्त हो जावेगी, उसके लिये कोई यह न करना कालतुष्टि हैं। यह काल का भरोसा इसलिये भूठा है कि काल सब कार्यों का समान हेतु हैं: उन्नति के सहश वह अवनित का भी हेतु हैं। इसलिये उन्नति के लिये यह ही अपेक्ति हैं।

४ भाग्य तुष्टि— इस भरोसे पर कि यदि भाग्य में होगा तो स्वयं तत्त्वज्ञान प्राप्त होकर मुक्ति हो जावेगी, उसके लिये कोई यन्न न करना भाग्य तुष्टि कहलाती है। यह भरोसा इसलिये मूंठा है कि भाग्य भी अपने पुरुषार्थ का ही बनाया हुआ होता है।

## **ब्राठ सिद्धियां**

## श्रष्ट्या सिद्धिः ॥ १५ ॥

अर्थ-सिद्धि आठ प्रकार की है।

व्याख्या—सिद्धियां श्राठ हैं : ऊह, शब्द, श्रध्ययन, सुहत्प्राप्ति, दान, श्राध्यात्मिक दु:खहान, श्राधिभौतिक दु:खहान. श्रोर श्राधिदैविक दु:खहान।

ऊह सिद्धि—पूर्व जन्म के संस्कारों से स्वयं इस सृष्टि को देख भाल कर नित्य श्रमित्य, चित् श्रचित्, के निर्णय से चौबीस तत्त्वों का यथार्थ ज्ञान होना।

शब्द सिद्धि - विवेकी गुरु के उपदेश से ज्ञान होना ।

श्रध्ययन सिद्धि – वेद श्रादि शास्रों के श्रध्ययन से ज्ञान होना।

सुहत्प्राप्ति सिद्धि—वे सिद्ध पुरुष जो स्वयं मनुष्यों का श्रज्ञान मिटाने के लिये घूम रहे हैं उनमें से किसी दयाल के मिल जाने से ज्ञान का प्राप्त होना । दानसिद्धि—वे योगी जो श्रपने खाने पीने की श्रावश्यकतात्रों से निरपेच हो कर श्रात्म-साचात्कार में लगे हुये हैं, उनकी भोजन श्रादि सब प्रकार की श्रावश्यकतात्रों को श्रद्धा भक्ति के साथ पूरा करने से उनके प्रसाद से ज्ञान लाभ करना।

गीता श्रध्याय १० में सात्त्विक, राजस्, श्रौर तामस, मनोवृत्ति के भेद से तीन प्रकार का दान बतलाया गया है। यथा:—

दातव्य मितियहानं दीयतेऽनुपकारिणे।
देशे काले च पात्रे च तहानं सात्विकं स्मृतम्।। २०।।
यतु प्रस्युपकारार्थं फल मुहिश्य वा पुनः।
दीयते च परिक्षिष्टं तहानं राजसं स्मृतम्।। २१।।
अदेश काले यहानमपात्रेभ्यश्च दीयते।
असत्कृतमवज्ञातंत्तामसम्रदाहृतम् ॥ २२।।

अर्थ — दान देना ही कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश, काल श्रीर पात्र के प्राप्त होने पर प्रस्युपकार न करने वाले के लिये दिया जाता है वह दान सात्त्विक कहा गया है।।२०।। श्रीर जो दान छेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से श्रथवा फल को उदेश्य रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है।।२१।। श्रीर जो दान विना सत्कार किये श्रथवा तिरस्कार पूर्वक श्रयोग्य देश काल में छुपात्रों (मद्य मांसादि श्रभक्ष्य वस्तुओं का सेवन करने वाले हिंसक, दुराचारी, पाप कर्म करने वाले) के लिय दिया जाता है, वह दान तामस् कहा गया है।।२२।। दान देने वाले तथा दान लेने वाले दोनों के लिये सात्त्विक दान ही इष्ट है। राजस् तथा तामस् दान देने वाले तथा लेने वाले दोनों के लिये राजसी तथा तामसी वृत्तियों का उत्पन्न करने वाला होता है।

उपरोक्त पाँच सिद्धियाँ तत्त्वज्ञान का उपाय हैं, श्रौर निम्न तीन सिद्धियाँ उनका फल हैं।

त्राध्यात्मिक दुःख हान—सब श्राध्यात्मिक दुःखों का मिट जाना। श्राधिभौतिक दुःख हान—सब श्राधिभौतिक दुखों का मिट जाना। श्राधिदैविक दुःख हान—सब श्राधिदैविक दुःखों का मिट जाना। इन से उलटी श्राठ प्रकार की श्रसिद्धियां बुद्धि की श्राठ प्रकार की श्रशक्तियां है। संगति-—श्रध्यात्मिक विषयों का वर्णन करके श्रव श्रगले सूत्र में मूल तत्त्वों का धर्म बतलाते हैं।

## दश मूल धर्म

## दश मौलिकार्थाः ॥ १६ ॥

अर्थ-दश मूल-भूत धर्म हैं ( श्रश्तित्व, संयोग, वियोग, शेषवृत्तित्व, एकत्व, श्रर्थवत्व, परार्थ्य, श्रन्यता, श्रकर्तृत्व श्रीर बहुत्व )।

ट्याख्या—अध्यक्त और पुरुष के संयोग से सृष्टि रचना हुई है। पुरुष तो सदा ही अपने वास्तविक शुद्ध ज्ञान स्वरूप से असंग, निर्लेष, और निर्विकार ही रहता है, यह जड़ अध्यक्त का धर्म संयोग उस में विकल्प से कहा जाता है। सृष्टि में जो धर्म पाये जाते हैं वे कार्य-जगत् के धर्म हैं। उससे पहिले मृल भूत अध्यक्त और पुरुष में जो धर्म पाये जाते हैं वे मौलिक धर्म हैं।

श्रस्तत्व, संयोग, वियोग और शेषवृत्तित्व ये चार धर्म पुरूष श्रौर श्रव्यक्त दोनों के हैं। संयोग श्रौर वियोग परिणामी श्रव्यक्त के स्वाभाविक श्रौर वास्तविक धर्म हैं। किन्तु कृटस्थ नित्य पुरूष में विकल्प से कहे गये हैं। श्रव्यक्त श्रौर पुरूष दोनों में श्रस्तित्व है। दोनों परस्पर संयुक्त होते हैं जिससे सृष्टि—रचना होती है। दोनों वियुक्त होते हैं जब मोन्न होता है। दोनों विद्यमान रहते हैं जब प्रलय होती है। (भावागणेशादि न जीवन मुक्त के संस्कार मात्र से 'चक्र भूमिवत' शरीर की जो स्थित है उसको 'शेष वृत्ति' मानकर केवल पुरूष का धर्म बतलाया हैं)।

एकत्त्व, अर्थवत्व और पराध्यं— ये तीन धर्म अव्यक्त में हैं। अव्यक्त एक है, प्रयोजन वाला है, पुरुष ( जीव ) को भोग और अपवर्ग देना इसका अयोजन है और परार्थ है क्योंकि पुरुष के लिये काम करता है अपने लिये नहीं। ( भावागएशादि ने 'अर्थवत्व' को पुरुषार्थ वत्व मानकर पुरुष का धर्म कहा है )।

एकत्त्व—यह धर्म पुरुष त्रर्थात् शुद्ध चेतन तत्त्व का तथा समष्टि त्रन्त:करण् (विशुद्ध-सत्त्वमय-चित्त ) की त्र्यपेता से उसके शवल स्वरूप ईश्वर का भी है।

अन्यता और बहुत्त्व—जड़ वर्ग से भिन्न होने से अन्यत्व धर्म पुरुष का है। और व्यष्टि अन्त:करणों के सन्बन्ध से जीव अर्थ पुरुष का बहुत्व धर्म है जो व्यष्टि अन्त:करणों ( सत्त्व चित्तों ) की अपेन्ना से परस्पर भिन्न और संख्या में बहुत ( अनन्त ) हैं।

श्रकर्तत्व—यह धर्म पुरुष ( शुद्ध चेतन तत्व ) का है। पुरुष श्रपने शुद्ध चेतन स्वरूप से कत्ती नहीं हैं किन्तु दृष्टा है। कर्तत्व—यह धर्म गुर्गों में है।

संगति-त्रमले सूत्र में सृष्टि-रत्तना का प्रयोजन बताते हैं।

## सृष्टिका रूप

त्रानुग्रहः सर्गः ॥ १७ ॥

अर्थ — त्रानुप्रह सृष्टि है। इत्येष प्रकृतिकृतो महदादि विशेषभूत पर्यन्तः । प्रति प्रकृषविमोत्तार्थे स्वार्थ इव परार्थ श्रारम्भः ॥ सार्काट ५६॥

अर्थ—इस प्रकार यह प्रकृति से किया हुआ महत्तत्त्व से लेकर विशेष अर्थात् पाचों स्थूल भूतों और इन्द्रियों तक का आरंम्भ प्रत्येक पुरुष के मोत्त के लिये खार्थ के सदश पदार्थ है। जिस प्रकार एक मित्र अपने मित्र के कार्य में प्रवृत्त हुआ उसे अपने खार्थ के सदश साधता है, इसी प्रकार यह प्रकृति पुरुष के प्रयोजन को खार्थ की भांति साधती है जब तक

वह मोच नहीं पालेता। मोच पालेने पर फिर उसके लिये रचना नहीं रचती, यद्यपि दूसरों के लिये रचती है। (क्योंकि मुक्त को अब उसकी रचना से कोई प्रयोजन नहीं है।

भौत्सुक्य निवृत्त्यर्थं यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः । पुरुषस्य विमोत्तार्थं प्रवर्तते तद्वदव्यक्तम् ॥ सार्कार ५८॥

अर्थ: — उत्कराठा के मिटाने के लिये जैसे लोक ( दुनिया ) कामों में प्रवृत्त होता है ( भूख मिटाने के लिये भोजन में प्रवृत्त होते हैं ) इसी प्रकार पुरुष के मोत्त के लिये प्रधान अर्थात् प्रकृति प्रवृत्त हो रही है ।

व्याख्या—अध्यक्त की पुरुष के अनुकूल प्रवृत्ति सृष्टि है। क्योंकि अध्यक्त सृष्टि रचना में पुरुष के लिये बुद्धि, अहंकार, इन्द्रियें, शरीर और विषय आदि रचता है। उसकी सारी रचना पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिये ही है। क्योंकि पुरुष की सिन्निधि में पुरुष के ही ज्ञान से पुरुष के लिए ही उसमें सारी कियायें ज्ञान, नियम और व्यवस्था पूर्वक हो रहीं हैं।

संगति-अगले सूत्र में प्राणियों की सृष्टि बतलाते हैं।

# चौदह प्रकार की प्राणिसृष्टि चतुर्दश्विधो भूत सर्गः ॥ १८॥

अर्थ-चोद्ह प्रकार की प्राणियों की सृष्टि है।

ऋष्ट्रविकल्पो दैवस्तैर्यग्योनश्च पश्चधा भवति।

मानुष्यश्रेकविधः समासतो भौतिकः सर्गः ॥ सार कार ५३॥

ऊर्ध्वं सत्त्व विशालस्तमो विशालश्रमृलतः सर्गः।

मध्ये रजीविशाली ब्रह्मादिस्तम्ब पर्यन्तः ॥ सा० का० ५४॥

अर्थ—त्राठ प्रकार की दैवी सृष्टि है। पांच प्रकार की तिर्यक योनियों की है।

मनुष्य की एक प्रकार की है। ये संदोप से प्राणियों की सृष्टि है।। ५३।। ऊपरली
सृष्टि सत्त्व प्रधान है, निचली तम प्रधान है श्रीर मध्य की रज प्रधान है। ये ब्रह्मा से
लेकर शैवाल तक सृष्टि है।

व्याख्या—चौदह प्रकार की प्राणियों की सृष्टि इस प्रकार है : बाह्य, प्राजापत्य, एन्द्र, दैव, गान्धर्व, पित्र्य, विदेह और प्रकृतिलय—ये आठ प्रकार का दैव-सर्ग है, जो भिन्न-भिन्न कमोपासना का फल है । इसके बाद नवां मानुष-सर्ग अर्थात् मानुषी सृष्टि है। और अन्त में, मनुष्य से नीचे, पशु, पत्ती, सरीसृप अर्थात् रेंगनेवाले जन्तु, कीट और आवर--इन पाँच का तिर्यक-सर्ग है।

उपरोक्त १४ प्रकार की सृष्टि में से मनुष्य से नीचे ५ प्रकार के तिर्यक सर्ग का तो प्रत्यत्त होता है किन्तु मनुष्य से ऊंचे ८ प्रकार के दैव सर्ग का मनुष्यों से सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यत्त नहीं हो सकता। वितर्कानुगत से ऊँची प्रकाशमय विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि में सूक्ष्मता के तारतम्य से जो आनन्द में अन्तर है इसी प्रकार इनमें से पहिले

६ सर्गों में परस्पर अन्तर है। इन छहों में भी सृक्ष्मता के तार-तम्य से आनन्द में परस्पर और कई अवान्तर भेद हो सकते हैं। इसी कारण वृहद्वारण्यक उपनिषद्, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरायउपनिषदादि में इनके नामों में कुछ अन्तर प्रतीत होता है। किन्तु जिस प्रकार प्रकाशमय बिचारानुगत संकल्पमयी श्रवस्था समानुहर से होती है, यद्यपि इसमें समाधि श्रवस्था के सक्ष्मता के श्रवसार श्रन्तर होता हैं। इसी प्रकार इन सब सर्गों में जीव संकल्प-मय होता है, यद्यपि संकल्पों में परस्पर सक्ष्मता और त्रानन्द के तारतम्य से त्रान्तर होता है। विदेह और प्रकृतिलयों का आनन्द और सूक्ष्मता पहिले ६ सर्गों की अपेचा अधिक है श्रीर उनकी श्रवधि भी इनसे श्रधिक हैं। क्योंकि विदेह विचारानुगत से ऊँची श्रानन्दा-नगत सन्प्रज्ञातसमाधि की भूमि तक पहुँचे हुए हैं। श्रीर शरीर से श्रमिमान छोड़े हुए हैं। श्रीर प्रकृतिलय इससे भी ऊँची श्रस्मितानुगत भूमि में श्रहङ्कार का भी श्रभिमान छोड़े हुए हैं । ये दोनों श्रवस्थाएँ केवल योगियों को ही प्राप्त होती हैं । इसलिये तैत्तरीय, उपनिषद, वृहदार एयक उपनिषद श्रीर शतपथ ब्राह्मण में इनका वर्णन नहीं है (श्री व्यासजी महाराज विभूति पाद सूत्र २६ के भाष्य में इनके सम्बन्ध में लिखते हैं ''विदेह श्रीर प्रकृतिलय नामक योगी कैवल्य के तुल्य स्थिति में हैं, इसलिये वे किसी (दिव्य) लोक में निवास करने वालों के साथ नहीं उपन्यास किये गये" श्रवान्तर भेदों को लेकर ही उपरोक्त प्रथम छ: सर्गों का कई प्रकार से वर्णन किया गया है। यथा:-

## तैत्तिरीय उपनिषद् शित्ता बल्ली अनुवाक्य 🗷 ।

- मनुष्य के त्रानन्द की काष्टा का सौगुना त्रानन्द मनुष्य गन्धर्व लोक वालों को। ٧.
- मनुष्य गन्धवे का सौगुना श्रानन्द दैव गन्धवे लोक वालों को ।
- दैव गन्धर्व का सौगुना त्रानन्द पितर लोक वालों को ।
- पितर का सौगुना त्रानन्द त्राजानजदैव लोक वालों को ।
- श्रानानज देवतात्रों का सौगुना श्रानन्द कर्म देव लोक वालों को ।
- कर्म देव का सौगुना श्रानन्द दैव लोक वालों को। ξ.
- दैव का सौग्रना त्रानन्द इन्द्र लोक वालों को।
- इन्द्र का सौगुना त्रानन्द बृहस्पति लोक वालों को।
- बृहस्पति लोक वालों का सौगुना आनन्द प्रजापित लोक वालों को । ٩.
- प्रजापित का सौगुना त्रानन्द ब्रह्मा के लोक वालों को । 80.

#### वृहदारएयक उपनिषद् ४ । ३ । २ ।

- मनुष्य के त्रानन्द की पराकाष्टा का सौगुना त्रानन्द पितर लोक वालों को । ٧.
- पितर का सौगुना आनन्द गन्धर्व लोक वालों को ।
- गन्धर्व का सौगुना श्रानन्द श्रजानज देव लोक वालों को।
- श्राजानज देव का सौगुना श्रानन्द प्रजापित लोक वालों को ।
- प्रजापित लोक वालों का सौगुना श्रानन्द ब्रह्मा के लोक वालों को।

#### शतपथ १४।७।१।३१।

- १. मनुष्य का सौगुना त्र्यानन्द क्वार लोक वालों को।
- २. पितर का सौगुना आनन्द कर्मदेव लोक वालों को ।
- ३. कर्मदेव का सौगुना श्रानन्द श्राजानज देव लोक वालों को ।
- श्राजानजदेव का सौगुना त्रानन्द देव लोक वालों को ।
- ५. देव का सीगुना त्रानन्द गन्धर्व लोक वालों को ।
- गन्धर्व का सौगुना त्र्यानन्द प्रजापित लोक वालों को ।
- ७. प्रजापित लोक वाले का सौराना त्रानन्द ब्रह्मा के लोक वालों को ।

जिस प्रकार व्युत्त्थान की अपेता सम्प्रज्ञान समाधि योग है—किन्तु असम्प्रज्ञान समाधि की अपेता सम्प्रज्ञान समाधि व्युत्त्थान है इसी प्रकार मनुष्य के मृत्यु लोक की अपेता यह सब अमर लोक और मनुष्य के बन्धन की अपेता से यह पुनरावृत्ति मुक्ति की अवस्थाएँ हैं, किन्तु अपुनरावृत्ति मुक्ति (कैवल्य) की अपेता से यह सब बन्धन है। यथा:—

## श्रा ब्रह्म भ्रुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन । माम्रुपेत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ गीता = । १६ ॥

अर्थ — ब्रह्म लोक से लेकर सब लोक पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, किन्तु हे अर्जुन ! सुम्म ( शुद्ध चेतन तत्त्व, परब्रह्म, परमात्मा ) को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता । इस पुनर्जन्म न होने वाली मुक्ति के भी दो भेद हो सकते हैं। (१) वे योगो जो असम्प्रज्ञात समाधि द्वारा चित्त के सर्व संस्कार और अविद्यादि छेश नाश कर चुके हैं किन्तु उनके चित्त में केवल संसार के प्राणियों के कल्याण का संकल्प शेष रह गया है इसलिय यह संकल्प ईश्वर के प्राणियों के कल्याण के नित्य संकल्प के तदाकार होने के कारण, इनके चित्त ईश्वर के विशुद्ध सत्त्वमय चित्त में लीन होकर पुनः न आने वाली मुक्ति का लाभ करते हैं। और समय पर उसके नियमानुसार प्राणीमात्र के कल्याण के लिये संसार में अवतरण करते हैं अर्थात् अवतार लेते हैं। यथाः—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । श्राभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ गीता व अव ४-७।८

अर्थ—हे भारत जब जब धर्म की हानि घौर अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आपको प्रकट करता हूँ। सज्जनों की रचा करने के लिये और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिये तथा धर्मस्थापन करने के लिये युगयुग में प्रकट होता हूँ।

(२) जो योगी श्रसन्प्रज्ञात समाधि द्वारा सारे संस्कार श्रीर श्रविद्यादि छेश नाश कर चुके हैं तथा उपर्युक्त सकल्प शेष भी निवृत्त कर चुके हैं उनके चित बनाने वाले गुण अपने कारण में लीन होजाते हैं और आत्मा (चेतन तत्त्व) अपने शुद्ध कैवल्य खरूप में अवस्थित हो जाता है। पहिली अवस्था वाले योगी इस संकल्प को हटाकर चित्त के बनाने वाले गुग्णों को अपने कारण में लीन करने का हर समय अधिकार रखते हैं। तथा कहीं २ कलाओं की न्यून अधिकता दिखलाकर अवतारों के कई अवान्तर भेद बतलाये हैं।

ेइसी प्रकार कहीं कहीं इन चित्तों को सिद्ध चित्त तथा निर्माण चित्त के नाम से

वर्णन किया गया है।

संगति - अगले सूत्र में उनका बन्ध और मोच्च बतलाते हैं।

#### बन्ध और मोच के तीन प्रकार

त्रिविधो बन्धः ॥ १६ ॥ त्रिविधो मोत्तः ॥ २० ॥

अर्थ — तीन प्रकार का बन्ध (वैकृतिक, दािचिणिक स्त्रीर प्राकृतिक) होता है ॥१९॥ तीन प्रकार का मोच (वैकृतिक, दािचिणिक, स्त्रीर प्राकृतिक) होता है ॥ २०॥

व्याख्या—वन्ध तीन प्रकार का है, वैकृतिक (वा वैकारिक) दान्तिणिक और शक्कितिक। जो योगी वितर्कानुगत वाली प्रथम मृमिमें छात्म सान्तात्कार से शन्य केवल भूत इन्द्रिय, मन, छादि १६ विकारों में ही छासक्त हो रहे हैं छथवा राजसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य जिनके कर्म सतोगुण तमोगुण दोनों से मिश्रित हैं, वे इन वैकृतिक वासनाओं के छाधीन

उसी भूमि में मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं।

इनका यह बन्ध वैकृतिक वा वैकारिक कहलाता है। जो विचारानुगतवाली दूसरी भूषि में आत्मसाचात्कार से शून्य रह कर केवल सृक्ष्म विषयों में ही आसक्त होरहे हैं तथा जो आत्मसाचात्कार से शून्य रहकर फल कामना के अधीन होकर केवल सकाम इष्ट पूर्त श्रादि परोपकार श्रौर श्रहिंसात्मक सात्त्विक कर्मों में लगे हुए हैं, वे इन सात्त्विक वासनाश्चों के आधीन होकर दित्तगामार्ग से चन्द्र लोक अर्थात् सान्विकता के तारतम्यानुसार सूत्र १८ में बतलाई हुई ६ दैव सर्गों में सात्त्विक वासनात्र्यों का फल भोगकर आत्म सान्नात्कार के लिये अपनी पिछली भूमि की योग्यता को लिये हुए मनुष्य लोक में फिर जन्म लेते हैं। इन का यह बन्ध दान्तिस्पिक कहलाता है। (देखो विभृति पाद सूत्र ३९ का विशेष वक्तव्य)। सम्प्रज्ञात समाधि की उचतर और उचतम भूमि त्र्यानन्दानुगत और श्रिमतानुगत को प्राप्त किये हुए योगी जो आत्मसात्तात्कार से शृन्य रह कर केवल इन भूमियों के आनन्द में श्रासक्त रहते हैं श्रीर विवेक ख्याति द्वारा स्वरूपाविस्थिति का यत्न नहीं करते हैं, वे शरीर त्यागने के पश्चात् इन वासनात्रों के आधीन लम्बे समय तक विदेह और (अस्मिता) प्रकृतिलय अवस्था में कैवल्य पर जैसी स्थिति में रहकर आत्म सानात्कार के लिये पानी में डुबकी लगाने वाले पुरुष के सदृश फिर उठते हैं ऋर्थात् उब कुल वाले योगियों के घर में अपनी पिछली भूमि की योग्यता को प्राप्त किये हुए फिर जन्म लेते है ( देखो समाधि पाद० सूत्र ०१८,१९) इनका यह वन्ध प्राकृतिक वन्ध है। द्यर्थात् श्रात्म सात्तात्कार से शून्य रहकर वितर्कानुगत भूमि में श्रासक्त हुए योगियों का वन्ध वैकृतिक, विचारानुगत में श्रासक्त हुए योगियों का बन्ध दाचिणिक, श्रीर श्रानन्दानुगत तथा श्रस्मितानुगत भूमियों में श्रासक्त हुए योगियों का बन्ध प्राकृतिक कहलाता है।

इन तीनों वन्धों से छूटना तीन प्रकार का मोन्न है। स्थूल विषयों से आसक्ति हटाना तथा राजसी तामसी वासनाओं का छोड़ना वैज्ञानिक वन्ध से मोन्न है। सूक्ष्म विषयों से आसक्ति हटाना तथा सात्त्विक कार्यों में निष्काम भाव होना दान्तिणिक वन्ध से मोन्न है। आनन्दानुगत तथा आस्मतानुगत भूमि के आनन्द में आसक्ति से पर वैराग्य द्वारा चित्त को हटाकर—स्वरूपावस्थिति का लाभ प्राप्त करना प्राकृतिक वन्ध से मोन्न है।

#### तीन प्रमाण

त्रिविधं प्रमाणम् ॥ २१ ॥

अर्थ--प्रमाण तीन प्रकार का है (प्रत्यन, अनुमान और आगम अर्थात् आप्त वचन)

व्याख्या प्रत्यत्त प्रमाण : जो किसी।इन्द्रिय से जाना जाय; अनुमान : जो किसी चिह्न से समभा जाय और आप्त-वचन : किसी आप्त का उपदेश —आप्त उसे कहते हैं जिसने पदार्थ को सात्तान् किया हो और सत्यवक्ता हो। इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या यो० समा० पा० सू० ७ में की गई है विशेष वहां देखे।

संगति—तत्त्वज्ञान का फल कहते हुए श्रगले सूत्र में प्रन्थ को समाप्त करते हैं।

एतत् सम्यग् ज्ञात्वा कृत्यकृत्यः स्यात् ।

न पुनिह्मिविधेन दुखे:नाभिभूयते॥ २२॥

अर्थ यह ठीक-ठीक जानकर पुरुष कृतकृत्य हो जाता है और फिर तीन प्रकार के दु:खों से नहीं दवाया जाता।

सम्यग्ज्ञानाधिगमाद् धर्भोदीनामकारण प्राप्तौ । तिष्ठति संस्कारवशाचक्रभ्रमिवद् धृतशरीरः ॥ ६७ ॥ प्राप्ते शरीर भेदे चिरतार्थस्वात् प्रधान विनिच्चत्तौ । ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं कैवन्यमामोति ॥ ६८ ॥

अर्थ — यथार्थ ज्ञान (विवेक ज्ञान) की प्राप्ति से जब कि धर्मादि अकारण बन गये तो पुरुष संस्कार के वश से चक्र के घूमने के सदश शरीर का धारण किये हुए ठहरा रहता है। अर्थात् जिस प्रकार कुम्हार के चक्र को चलाना बन्द करने पर भी कुछ देर तक चाक पिहले के वेग से चलता रहता है। इसी प्रकार यथार्थ ज्ञान (विवेकज्ञान) की प्राप्ति पर भी पिहले संस्कारों के आधीन कुछ समय तक शरीर चलता रहता है। यह अवस्था जीवनमुक्ति कहलाती है।। ६७।। शरीर के छूट जाने पर और चिरतार्थ होने से प्रधान की निवृत्ति होने पर ऐकान्तिक (अवश्य होने वाले) और आत्यन्तिक (सदा रहने वाले) कैवल्य को प्राप्त होता है आर्थात् परमात्म खरूप में पूर्णत्या अवस्थित होजाता है।। ६८।।

## पश्च विंशति तत्त्वक्को यत्र तत्राश्रमे वसेत्। जिंदी ग्रुपडी शिखी वापि ग्रुच्यते नात्रसंशयः ॥ (गौड्वादाचार्यं)

अर्थ-जिसको ( सांख्य में बतलाये हुए ) २५ तत्त्वों का ( सम्यक ) ज्ञान हो गया है, वह चाहे किसी त्राश्रम में स्थित हो चाहे गृहस्थ में ही हो चाहे संन्यास में वह श्रवश्य मक्त हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है।

## दर्शनों के चार प्रतिपाद्य विषयों पर सांख्य के मुख्य सिद्धान्त

हेय-त्याज्य जो दुःख है वह तीन प्रकार की चोट पहुँचाता रहता है: १ अध्यात्मिक श्राथात श्रापने श्रान्दर से शारीरिक चोट, जैसे ज्वर श्रादि, वा मानसिक चोट, जैसे राग-द्वेष श्रादि की वेदना। २ त्राधिभौतिक त्रार्थीत् किसी प्रान्य प्राणी द्वारा पीड़ा पहुँचना श्रीर ३ श्राधिदैविक श्रर्थात् किसी दिव्य शक्ति जैसे बिजली श्रादि से पीड़ा पहुँचना।

इनके दूर करने के साधन यद्यि वर्तमान हैं ख्रीर श्रीत कमा से इनका प्रतिकार हो जाता है, किन्तु इनका नितान्त श्रभाव नहीं होता; क्योंकि इनका बीज बना ही रहता है।

हेय-हेतु-इस दुःख की जड़ श्रज्ञान, श्रविद्या, श्रविवेक है। जितना श्रज्ञान दूर होता जाता है उतना ही दुःख का अभाव होता जाता है। इसलिए-

हान-दु:ख का नितान्त अभाव अज्ञान अर्थात् अविद्या का सर्वथा नाश होजाना है। उपनिषदों का भी यही सिद्धान्त है, यथाः—अविद्याया अपाय एव हि परप्राप्तिर्नार्थान्तरम् ॥ श्चर्थात् श्चविद्या की निवृत्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है इससे भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं ॥ मुग्डक (१।१।५॥ शंकरभाष्य)

हानोपाय-सारे तत्त्वों का विवेक-पूर्ण यथार्थ ज्ञान है। जिस-जिस तत्त्व का यथार्थ **ज्ञान होता जावेगा उस-उस तत्त्व के दु:ख की निवृत्ति होती जावेगी। सार तत्त्वों के** विवेक-पूर्ण ज्ञान होने से सारे दुःखों की निवृत्ति हो जाती है। (तत्त्वों का यथार्थ ज्ञान-समाधि द्वारा ही अपनी २ भूमियों में हो सकता है न कि व्यूत्थान दशा में )

#### मुख्य तत्त्व

## मुख्य तस्व दो हैं - जड़ श्रीर चेतन।

जड़-तत्त्व के चौबीस मुख्य विभाग हा सकते हैं; श्रीर, चेतन तत्त्व पुरुष जड़तत्त्व के सम्बन्ध से जीव तथा ईश्वर श्रीर श्रपने शुद्ध खरूप से परमात्म तत्त्व कहलाता है। परमात्म तत्त्व श्रन्तिम ध्येय श्रथवा 'हान' है। सारे तत्त्वों के विवेक-पूर्ण यथार्थ ज्ञान के पश्चात वहीं पहुँचना है। इसलिये सांख्य ने उसकी परीचा करने की त्रावश्यकता नहीं समक्ती स्रान्य पच्चीस तत्त्वों को इस प्रकार बतलाया है'-

अष्टी प्रकृतयः, षोडश विकाराः, पुरुषः । अर्थ-आठ प्रकृतियें, सोलह विकार श्रीर पुरुष । ये इस प्रकार हैं:- मूलप्रकृति रविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त। षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः प्ररुषः । सां॰ का॰ ३ )

अर्थ—( ब्राठ प्रकृतियों में से ) मूल प्रकृति विकृति नहीं है अर्थात् कारण-द्रव्य स्वयं किसी का विकार—विकृत परिणाम—कार्य नहीं है। शेष सात महत्तत्व ब्रादि ( महत्तत्व, ब्राहंकार ब्रोर पाँच तन्मात्राएँ ) प्रकृति विकृति दोनों हैं। ब्रार्थात् महत्तत्त्व मूल प्रकृति की विकृति ब्रोर ब्राहंकार की प्रकृति ब्राहेकार महत्तत्त्व की विकृति ब्रोर पाँच तन्मात्राओं तथा ग्यारह इन्द्रियों की विकृति है, और पाँच तन्मात्राएँ ब्रहंकार की विकृति ब्रोर पाँच स्थूल-भूतों की प्रकृति हैं।

अन्य सोलह विकृतियाँ (पाँच स्थूल-मृत श्रीर ग्यारह इन्द्रियां) केवल विकृति हैं, किसी की प्रकृति नहीं हैं। यद्यपि सारी स्थूल वस्तुएँ इन्हीं पांचों स्थूल-मूतों के कार्य हैं किन्तु वे अपने विकृत परिणाम से आगे कोई नया तत्त्व कारण रूप होकर नहीं बनाते।

पुरुष न प्रकृति है न विकृति, श्रर्थात् न वह किसी का स्वयं विकृत परिणाम है. न उससे कोई विकृत परिणाम उत्पन्न होता है।

#### सृष्टि-क्रम

पकृतेर्मेहांस्ततोऽहंकारस्तस्माद् गणश्च षोडशकः। तस्मादिष षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। (साँ॰ का॰ २२)

अर्थ — मूल प्रकृति से महत्तत्त्व, महत्तत्त्व से श्रहंकार, श्रहंकार से सोलह का समूह श्रश्चीत् पाँच तन्मात्राएँ श्रीर ग्यारह इन्द्रियें, इन सोलह में से जो पांच तन्मात्राएँ हैं उनसे पांच स्थल-मृत उत्पन्न होते हैं।

न्याय वैशेषिक तथा सांख्य श्रीर योग के सिद्धान्तों में तुलना

इस प्रकार जहां न्याय और वैशंषिक ने जड़ द्रव्यों में पृथ्वी, जल, श्रिप्त श्रीर वायु के परमाणु तथा मन को खणु (श्रित सूक्ष्म) श्रीर आकाश, दिशा तथा काल को विभु व्यापक रूप से निरवयव श्रीर नित्य माना है; सांख्य श्रीर योग ने उनमें से काल श्रीर दिशा को जड़-तत्त्व में सम्मिलित नहीं किया है क्योंकि ये वास्तविक तत्त्व नहीं हैं—न प्रकृति हैं न विकृति, श्रीर न पुरुष के सदश प्रकृति श्रीर विकृति दोनों से भिन्न कोई चेतन पदार्थ ही। सांख्य श्रीर योग के मत में ये दोनों एक क्रम से दूसरे क्रम में श्रीर एक स्थान से दूसरे स्थान में परत्व श्रपरत्व (श्रागे-पींछ, निकटता श्रीर दूरी) बतलाने के लिये केवल बुद्धि की निर्माण की हुई वस्तुएँ हैं; खयं श्रपना कोई श्रीस्तव नहीं रखतं।

मन के स्थान पर ऋहंकार, श्रौर पृथ्वी, जल, श्रमि तथा वायु के परमाणुश्रों के स्थान पर तन्मात्राएँ, श्रौर उनको अवकाश देनेवाले श्राकाश के स्थान पर महत्तत्त्व हो सकता है। ऐसी अवस्था में मूल प्रकृति को मानने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तन्मात्राएँ श्रणु होने से श्रोर महत्तत्त्व विभु होने से अन्य किसी समवायी अर्थात् उपादान कारण की अपेना नहीं रखते; किन्तु जहां से न्याय-वैशेषिक ने स्थूल सृष्टि का क्रम दिखलाया है वहीं से सांख्य

मूल जड़-तत्त्व की खोज में सूक्ष्मतर व सूक्ष्मतम सृष्टि के क्रम की श्रोर गया है। जिस जड़-तत्त्व के श्रन्तर्गत विभु श्रोर श्रणु दोनों प्रकार के जड़ पदार्थ हैं, वह सबसे प्रथम जड़-तत्त्व तीन गुण है; सत्त्व, रजस श्रोर तमस्। इसलिये किपल मुनि बतलाते हैं:

त्रेगुएयम् ॥४॥

अर्थ—श्राठों प्रकृतियें श्रीर सोलह विकृतियें सत्त्व-रजस् तमस् गुण रूप ही हैं।
न्याय श्रीर वैशेषिक में जिस प्रकार द्रव्यों के चौबीस गुण (धर्म) बतलाए हैं, उस
प्रकार ये तीनों गुण किसी द्रव्य के गुण (धर्म) नहीं हैं, किन्तु खयं द्रव्य (धर्मी) हैं,
जिनके संयोग-वियोग से सारी सृष्टि की: उत्पत्ति, स्थिति श्रीर प्रलय होती है। इनको गुण
इसलिये कहा गया है कि चेतन श्रीर जड़-तत्त्व में पुरुष चेतन तत्त्व तो मुख्य है श्रीर ये जड़तत्त्व गीण हैं; श्रथवा जिस प्रकार तीन लपेट की ऐंठ से रस्सी बटी हुई होती है, उसी प्रकार
जड़-तत्त्व तीन गुण श्रथीत् तीन लपेटवाला है जिससे सारी सृष्टि बनी हुई है।

प्रीत्यपीति विषादात्मकाः प्रकाशपृष्टतिनियमार्थाः । श्रन्योऽन्याभिभवाश्रय-जननिष्युनदृत्तयश्र गुणाः । संकार्भः ।

अर्थ —गुण सुख-दुःख श्रौर मोह-स्वरूप हैं; प्रकाश, प्रशृत्ति श्रौर रोकने की सामध्ये वाले हैं; एक दूसरे को दबाने, सहारा देने, प्रकट करने श्रौर साथ रहने के कर्मवाले हैं।

गुणों का खरूप

सत्त्वगुण सुख-स्वरूप है, रजोगुण दुःख-स्वरूप है, श्रौर तमोगुण मोह-स्वरूप है।
गुणों की सामर्थ्य

सत्त्व प्रकाश करने में समर्थ है, रजस् प्रवृत्त करने में, श्रौर तमस् रोकने में।

गुणों का काम

गुण एक दूसरे को दबाते हैं। जब सत्त्वगुण प्रधान होता है तब रजस् श्रीर तमस् को दबाकर सुख-प्रकाशादि अपने धर्मों से शान्त वृत्ति उत्पन्न करता है। जब रजस् प्रधान होता है तब सत्त्व श्रीर तमस् को दबाकर दुःख-प्रवृत्ति श्रादि से घोर वृत्ति को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार तमस् प्रधान होकर सत्त्व श्रीर रजस् को दबाकर श्रालस्य सुस्ती श्रादि से मोह वृत्ति को उत्पन्न करता है।

ये तीनों गुण एक दूसरे के आश्रय हैं। सत्त्व, रजस् श्रौर तमस् के सहारे पर प्रकाश को प्रकट करता है श्रौर प्रकाश द्वारा रजस्तम्स् का उपकार भी करता है। इसी प्रकार

रजस्-तमस् भी अन्य दो का सहारा लेते हैं और उपकार भी करते हैं।

तीनों गुण एक-दूसरे को प्रकट करते हैं। स्थित वस्तु क्रियावाली, श्रीर क्रियावाली प्रकाशवाली हो जाती है। इस प्रकार तमस् रजस् को, श्रीर रजस् तमस् को प्रकट करता है।

एक गुगा अन्य दो के साथ रहता है; कभी अलग नहीं होता; सब एक-दूसरे के जोड़े हैं; सब सर्वत्र हैं; विभु हैं। रजस का जोड़ा सत्त्व है, सत्त्व का रजस् ; इसी प्रकार तमस् के सत्त्व श्रीर रजस् जोड़े हैं; श्रीर दोनों सत्त्व श्रीर रजस् का तमस् जोड़ा (साथी) है। इनका खरूप से कोई पहिला संयोग उपलब्ध नहीं होता है श्रीर न कभी वियोग उपलब्ध होता है।

सत्त्वं त्तपुपकाशकिष्धपृष्टम्भकं चलं च रजः। गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो हत्तिः। (सांक्काक्ष्रः)

अर्थ - सत्त्व हल्का श्रीर प्रकाशक माना गया है; रजस् उत्तेजक श्रीर चल; श्रीर तमस भारी श्रीर रोकनेवाला है दीपक के सदश (एक) उद्देश्य से इनका काम है।

## गुणों के धर्म

सत्त्व हल्का श्रीर प्रकाशक है, इसिलिये सत्त्व-प्रधान पदार्थ हल्के होते हैं। जैसे हल्की होने के कारण श्रिप्त ऊपर को जला करती है, वायु तिरछी चलती है, इन्द्रियाँ शीव्रता से काम करती हैं। सत्त्व की प्रधानता से श्रिप्त में प्रकाश है; इसी प्रकार इन्द्रिय श्रीर मन प्रकाश-शील हैं। सत्त्व श्रीर तमस् स्वयं श्रीक्रय हैं, इसिलिय श्रपना-श्रपना काम करने में श्रप्तमर्थ हैं। रजस् क्रियावाला होने से उनको उत्तेजना देता है श्रीर श्रपने-श्रपने काम में प्रवृत्त कराता है। जब शरीर में रजस् प्रधान होता है तो उन्नेजना श्रीर चश्चलता बढ़ जाती है। रजस् चल-स्वभाव होने से हल्के सत्त्व को प्रवृत्त करता है किन्तु तमस् भारी होने से रजस् को रोकता है। जब शरीर में तमस् प्रधान होता है तब शरीर भारी होता है श्रीर काम में प्रवृत्ति नहीं होती।

गुणों के परस्पर विरोधी होने पर भी सबका एक ही उद्देश्य है। सत्त्व हल्का है, समस् भारी है। तमस् क्षिर करता है, रजस् उत्तेजित करता है। इस प्रकार तीनों गुण परस्पर विरोधी है, किन्तु दीपक के सदृश इनकी प्रवृत्ति एक ही प्रयोजन से है। जिस प्रकार बत्ती और तेल अग्नि से विरोधी होते हुए भी अग्नि के साथ मिले हुए प्रकाश का प्रयोजन सिद्ध करते हैं, इसी प्रकार सत्त्व, रजस् और तमस् परस्पर विरोधी होते हुए भी एक-दूसरे के अनुकूल कार्य करते हैं।

प्रत्येक पदार्थ में तीनों गुण पाय जाते हैं। हरएक पदार्थ सुख, दुःख और मोह का उत्पादक है। इससे सिद्ध होता है कि उसमें सुख, दुःख और मोह को उत्पन्न करने वाला तीन प्रकार का द्रव्य विद्यमान है। वहीं सत्त्व, रजस् और तमस् है। हल्कापन, प्रीति, तितिचा, सन्तोष, प्रकाश आदि सुख के साथ उदय होते हैं, इसलिये सत्त्वगुण के परिणाम हैं। इसी प्रकार दुःख के साथ चञ्चलता, उत्तेजकता आदि, और मोह के साथ निद्रा, भारीपन आदि रहते हैं। इसलिये ये क्रमशः रजस् और तमस् के परिणाम हैं।

#### गुणों का परिणाम

चेतन तस्व कृटस्थ नित्य है श्रीर जड़ तस्व 'गुण' परिणामी नित्य है; एक चण भी बिना परिणाम के नहीं रहत । परिणाम सांख्य श्रीर योग का पारिभाषिक शब्द है, जो परि-बर्तन श्रार्थात् तब्दीली के श्रार्थ में प्रयुक्त होता है। परिणाम का लच्चण एक धर्म को छोड़कर दसरा धर्म धारण करना है। यह परिणाम दो प्रकार का होता है। एक सरूप अर्थात् सदश परिगाम; दूसरा विरूप त्रर्थात् विसदश परिगाम । जैसे जब दूध दूध ही की त्रवस्था में बना रहता है तब भी उसके परमाणु श्विर नहीं रहते, चलते ही रहते हैं; इस अवस्था में दूध में दूध ही बने रहने का परिणाम हो रहा है। यह सददा अर्थात् सरूप परिणाम है। दूध में जामन पड़ने के पश्चात् जब दही बनने का परिगाम होता है, अथवा एक निश्चित समय के पश्चात् जब दूध में दूध के बिगड़ने अर्थात् खट्टा होने का परिग्णाम होता है तब वह विरूप श्रर्थात् विसर्देश परिणाम है। विरूप श्रर्थात् विसरश परिणाम का तो प्रत्यन्न होता है, किन्तु उस प्रत्यन्न से सरूप अर्थात् सदश परिणाम अनुमान से जाना जाता है। इसी प्रकार तीनों गुणों का पृथक-पृथक अपने सरूप में अर्थात् सत्त्व का सत्त्व रूप से, रजस का रजस रूप से, तमस् का तमस् रूप से प्रवृत्त होना, अर्थात् सत्त्व का सत्त्व में, रजस् का रजस् में और तमस् का तमस में जो परिणाम है वह सदश परिणाम है। यह गुर्णों की साम्य श्रवस्था है इसी को मूल प्रकृति, प्रधान, अञ्यक्त कहते हैं — जो सारे जड़-तत्त्वों का मृल कारण है। जब तीनों इकट्ठे होकर एक दूसरे को दबाकर परिगाम में प्रवृत्त होते हैं तो वह विरूप परि-गाम है। इसको गुगों का विषम परिगाम करते हैं। महत्तत्त्व से लेकर पाँचों स्थूल-भूत पर्यन्त तेईसों तत्त्व तीनों गुणों के विषम परिणाम ही हैं; जो सब प्रकृति के कार्य हैं। उसकी त्रपेत्ता ये सब विकृति त्र्यौर व्यक्त हैं।

यद्यपि अपनी अपनी विकृतियों की अपेता महत्तत्त्व, अहंकार व पाँचों तन्मात्राएँ अञ्यक्त और प्रकृतियाँ हैं किन्तु गुल प्रकृति की अपेता से सब व्यक्त और विकृतियाँ हैं। यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि जिस-जिस विकृति का प्रत्यत्त होता जाता है उस उस प्रत्यत्त से उसकी प्रकृति का अनुमान किया जाता है। समाधि द्वारा सबसे अन्त में गुणों का सबसे प्रथम विषम परिणाम महत्तत्त्व का विवेक-ख्याति द्वारा सात्तात्कार होता है। उस सात्तात्कार से गुणों की सबसे प्रथम साम्य परिणाम वाली अवस्था का अनुमान से ज्ञान होता है। गुणों का साम्य तथा विषम परिणाम, दोनों अनादि हैं। सांख्य का यह सिद्धान्त परिणाम-वाद कहलाता है, अर्थात् यह सारी सृष्टि गुणों का ही परिणाम है।

न्याय श्रीर वैशेषिक से विपरित सांख्य श्रीर योग में मुख, दु:ख, इच्छा, द्वेप, ज्ञान, प्रयत्न, बुद्धि [चित्त श्रर्थात् श्रन्तःकरण ] के धर्म माने गए हैं, श्रीर यह बुद्धि पुरुष से पृथक् एक जड़-तत्त्व है। पुरुष केवल चेतन स्वरूप है। बुद्धि (चित्त श्रथवा श्रन्तःकरण) उसका गुण नहीं है। किन्तु उससे पृथक् उसका दृश्य श्रथवा 'स्व' है। वह उसका दृश श्रथवा स्वामी है; उसका पुरुष के साथ श्रासक्ति तथा श्रविवेक-पूर्ण संयोग होने के कारण उसके गुण पुरुष में श्रविवेक से श्रारोप कर लिये जाते हैं।

#### सृष्टि-उत्पत्ति

गुण सारी सृष्टि की उत्पत्ति के समवायी त्रर्थात् उपादान कारण हैं। गुण का विशेष परिणाम, जिससे तत्त्व में पृथकता होती है, साधारण त्रसमवायी कारण है।

चेतन-स्वरूप पुरुष व्यष्टि रूप से श्रौर पुरुष-विशेष समष्टि रूप से अपनी सन्निधि से चुम्बक के सदृश ज्ञान, व्यवस्था तथा नियमपूर्वक जड़-गुर्हों के विषम परिस्हाम में निमित्त कारण हैं।

इस विषम परिग्णाम का प्रयोजन पुरुष का भोग ख्रौर ख्रपवर्ग है। क्योंकि यह पुरुष की ही सिन्निधि, से पुरुष के ही ज्ञान में परार्थ अर्थात् पुरुष के ही अर्थ, ज्ञान, नियम, और

व्यवस्थापूर्वक होरहा है।

त्रिगुगात्मक जड़-तत्त्व और पुरुष दोनों अनादि हैं; इसलिये इनका पुरुष के साथ सन्निधि-मात्र संयोग, साम्य परिणाम, विषम परिणाम तथा पुरुष का भोग श्रीर श्रपवर्ग का प्रयोजन भी अनादि हैं। अनादि का अभिप्राय काल की सीमा से परे होना है और काल कोई वास्तविक वस्तु नहीं है; विषम परिणाम के पीछे कमों के परत्व श्रीर श्रपरत्व बतलाने के लिये केवल बद्धि का निर्माण किया हुआ पदार्थ है।

पुरुष का बहुत्व

सांख्य ने जहां पुरुष को अनेक माना है वहां केवल व्यष्टि अस्मिता की अपेक्षा से है। चेतन तत्त्व से प्रतिबिन्वित व्यष्टि चित्त (महत्तत्त्व) जिनमें त्र्यहंकार बीज रूप से छिपा रहता है, उसकी संज्ञा व्यप्टि ऋस्मिता है । वास्तव में श्रव्यक्त प्रधान प्रकृति के सदश पुरुष भी संख्या-रहित है। जिस प्रकार बुद्धि (चित्त अर्थात् अन्तःकरण्) के धर्म सुख-दुख, प्रेत-भाव, किया त्रादि पुरुष में त्रारोपित कर लिये गए हैं, इसी प्रकार त्राहमता का बहुत्व पुरुष में केवल आरोप-मात्र है; क्योंकि बुद्धि (चित्त अर्थात् अन्त:करण्) चेतन से प्रतिबिम्बित होकर ही चेतन-जैसी प्रतीत होती है। जैसे एक ही सूर्य अनेक जलाशयों में प्रतिविभिवत होकर उन जलाशयों के प्रतिविम्ब की अपेसा से अनेक कहा जाता है, इसी प्रकार एक ही चेतन-तत्त्व श्रनेक चित्त-रूपी जलाशयों में उनकी संख्या की श्रपेता से श्रनेक कहा जाता है। जब त्रिगुणात्मक, परिणामी, सक्रिय जड़-तत्त्व श्रपने श्रव्यक्त रूप में संख्या-रहित है तब गुणातीत, श्रपरिग्णामी, निष्क्रिय चेतन तत्त्व के शुद्धज्ञान खरूप में जो श्रव्यक्त से भी सूक्ष्मतर हैं, संख्या की संभावना कैसे हो सकती है। पुरुष में अनेकत्व का आरोप अस्मिता क्लेश की अहंवृत्ति के साथ आरम्भ होता है और विवेकख्याति द्वारा इस ऋहंवृत्ति के स्रभाव से निवृत्त हो जाता है। क्योंकि श्रहंकार ही श्रहम् भाव से भिन्नता का सूचक है। भाव यह है कि स्वरूप-स्थिति श्रथवा कैवल्य की अवस्था में बुद्धि (चित अर्थात् अन्तःकरण्) का संयोग न रहने पर उसके धर्म, सुख-दु:ख, क्रिया त्रादि के सदश बहुत्व (संख्या) का भी त्राभाव हो जाता है।

जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमाद्युगपत् प्रवृत्तेश्व ।

पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रेगुएयिवपर्ययाच्चेव ॥ (सा॰ का॰ १८) अर्थ-जन्म, मरण श्रीर करणों (श्रन्त:करण, इन्द्रियों) के श्रलग्-श्रलग नियमों से, एक साथ प्रवृत्त न होने से, श्रौर तीनों गुर्गों के भेद से पुरुष का श्रनेक होना (सद्ध है।

श्रर्थात् सब पुरुष न एक साथ जन्म लेते हैं, न एक साथ मरते हैं, उनका श्रलग-अलग जन्म-मरण होता है। इसी प्रकार करणों में भी भेद है: कोई अन्धा है, कोई बहिरा है, कोई खूला है, सब एक-जैसे नहीं हैं, सब में एक-जैसी प्रवृत्ति भी नहीं है अर्थात् एक समय में सब एक ही कर्म नहीं करते । जब एक सोता है, तब दूसरा जागता है, तीसरा चलता है, इत्यादि । सब के गुण भी एक-जैसे नहीं होते, कोई सत्त्व गुणवाला है, तो कोई रजोगुणी श्रीर कोई तमोगुणी।

किन्तु यह अनेकत्व (संख्या) बद्ध पुरुषों की अपेद्या से होता है, निक मुक्त पुरुषों की अपेद्या से होता है, निक मुक्त पुरुषों की अपेद्या से; क्योंकि जन्म-मरण, इन्द्रिय-दोष और सत्त्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी होना इत्यादि जो पुरुष के अनेकत्व के साधन हैं, अन्तःकरण आदि के धर्म हैं, निक शुद्ध चेतन तत्त्व के। यथा:—

# वायुर्यथैको भ्रुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रति रूपो बभूव । एकस्तथा सर्व भूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो विद्य ।। (कड० ४। १०)

अर्थ—जिस प्रकार एक ही वायु नानाभुवनों में प्रविष्ट होकर उनके प्रति रूप ( उनके रूपवाला ) होरहा है इसी प्रकार एक ही सब भूतों का अन्तरात्मा (चेतनतत्त्व ) नाना प्रकार के रूपों में प्रतिरूप ( उनके रूप जैसा ) होरहा है और उनसे बाहर भी है।

## उपद्रष्टानुपन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन पुरुषः परः॥ (गी०१३।२२।)

अर्थ-पुरुष (चेतन तत्त्व) इस देह से श्वित हुआ भी पर अर्थात् त्रिगुणात्मक प्रकृति से सर्वथा अतीत ही है (केवल) यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमन्ता (एवं) सब को धारण करने वाला होने से भर्ता, जीवरूप से भोका, (तथा) ब्रह्मादिकों का भी खामी होने से महेश्वर और अपने शुद्ध चेतन ज्ञान खरूप से परमात्मा है ऐसा कहा गया है।

## य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुर्णैः सह। सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। (गी॰ १३। २३)

अर्थ — इस प्रकार पुरुष को और गुगों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्त्व से (समाधि द्वारा अन्तर्मुख होकर अर्थात् विवेक ख्याति द्वारा ) जान लेता है वह सब प्रकार से वर्तता हुआ भी फिर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है।

श्रन्त:करण श्रनेक हैं; इसिलये श्रन्त:करणों की श्रिपेत्ता से पुरुष में भी श्रनेकता विकल्प से मानी गई है। पुरुष श्रीर श्रन्त:करण श्रादि में विवेक भेद ज्ञान न होने के कारण जैसे उनके श्रन्य सब धर्म पुरुष में श्रज्ञान से श्रारोपित होते हैं वैसे ही उनका धर्म श्रनेकत्व (संख्या) भी श्रज्ञान से पुरुष में श्रारोपित होता है।

विवेक ज्ञान के पश्चात् स्वरूप-स्थिति की श्रवस्था में जहाँ चित्त के निरोध होने के साथ उसके सारे धर्म: क्रिया श्रादि का श्रभाव होजाता है, वैसे ही श्रनेकत्व (संख्या) का भी श्रभाव होजाता है।

## पुरुष-्बन्ध श्रीर मोत्त

यह बन्ध ख्रौर मोत्त भी वास्तव में प्रकृति के कार्य चित्त में ही होते हैं। पुरुष स्वयं स्वरूप से सदा असङ्ग है; वह न बद्ध होता है न मुक्त । जैसे —

तस्मान बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्।

संसरति बध्यते ग्रुच्यते च नानाश्रया प्रकृति: । ( सां॰ का॰ ६२ )

अर्थ - इसिलये साज्ञात् न कोई बद्ध होता है, न कोई छूटता है, न कोई जन्मानार में घूमता है। प्रकृति ही नाना (देव, मनुष्य, प्रशु आदि शरीरों में) आश्रयवाली हुई घूमती, षंधती और छूटती है।

प्रकृतेः क्रियमाणानि ग्रणैः कर्माण सर्वशः ॥
श्राहङ्कार विदृद्धात्मा कर्ताद्दमिति मन्यते ।
तस्विवत्तु महाबाहो ग्रणकर्मविभागयोः ।
गुणा ग्रणेषु वर्तन्त इतिमस्वा न सङ्जते । (गो० ३ । २७ । २८)

अर्थ—सन्पूर्ण कर्म प्रकृति के गुर्णों द्वारा किये हुए हैं (तोभी) ऋहङ्कार से मोहित हुए श्वन्तः करण वाला पुरुष में करता हूं ऐसा मान लेता है।। २७।। परन्तु हे महाबाहां गुर्णिवभाग (५ स्थूल भूत, ५ तन्मात्राएँ, ५ कर्मेन्द्रियां, ५ ज्ञानेन्द्रियां, ५ राद्धादि विषय, मन, श्रहङ्कार, बुद्धि, चित्त,) श्रौर कर्भ विभाग (इनकी परस्पर की चेष्टाएँ) के तत्त्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष सम्पूर्ण गुर्णा में वर्त रहे हैं ऐसा जानकर श्रासक्त नहीं होता।। २८।।

श्रज्ञान जो बन्य का कारण, श्रीर ज्ञान जो मोज्ञ का कारण है तथा धर्म-श्रधर्म जो संसार के कारण हैं—यं सब बुद्धि के धर्म हैं। इनका साज्ञात् सम्बन्ध बुद्धि से है, क्योंकि परिणाम बुद्धि में होता है, निक श्रपरिणामी पुरुष में। इसिलिये इनका फल बन्ध, मोज्ञ श्रीर संसार का भी साज्ञात् सम्बन्ध बुद्धि से है। पुरुष सदा बन्ध, मोज्ञ श्रीर संसार में भी एक रस रहता है। बुद्धि में भेद होता है। श्रज्ञान में जो श्रवस्था बुद्धि की होती है, ज्ञान में उससे भिन्न होजाती है। पुरुष बुद्धि का द्रष्टा होने से बुद्धि के श्राकार से श्रपने को भिन्न न समभने के कारण उन श्रवस्थाश्रों को श्रपनी श्रवस्थाएँ समभ लेता है; किन्तु वास्तव में वे श्रवस्थाएँ उसकी नहीं, बुद्धि की हैं। इसिलिये बन्ध, मोज्ञ श्रीर संसार का सम्बन्ध बुद्धि से है, जो प्रकृति का रूपान्तर है। श्रात्मा से परम्परा सम्बन्ध है, जैसे योद्धाश्रों की जीत-हार राजा की जीत-हार समभी जाती है।

प्रकृति जिस प्रकार अपने को बांधती श्रौर छुड़ाती है कारिकाकार उसको निम्नप्रकार धतलाते हैं:—

रूपै: सप्तभिरेव तु बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृति:। सैव च पुरुषार्थे प्रति विमोचयत्येकरूपेण। (सां॰ का॰ १३) अर्थ-प्रकृति खयं अपने आपको सात रूपों (धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, और अनैश्वर्य) से बांधती है और वहीं फिर पुरुषार्थ के लिए (पुरुष का परम प्रयोजन मोच सम्पादन करने के लिए ) एक रूप (ज्ञान रूप). से (अपने आपको) छुड़ाती है।

## सांख्य दर्शन में पुरुष का बहुत्व

सांख्य दर्शन में जहाँ इस विषय का वर्णन किया गया है, श्रव उस पर प्रकाश डालते हैं।

## जन्मादिन्यवस्थातः पुरुष बहुत्वम् । ( सा॰ द॰ १। १४९ )

अर्थ — जन्म श्रादि व्यवस्था से पुरुष बहुत हैं। श्रर्थात् जन्म, मरण, सुख, दुःख, सब श्रन्त:करण ( सत्त्वचित्) के धर्म हैं। श्रीर श्रन्त:करण श्रनन्त हैं। इसलिये श्रन्त:करणों की श्रपेत्ता से पुरुष में बहुत्व माना जाता है। यह उपाधि भेद है, जैसा कि श्रगले सूत्र में बतलाते हैं।

#### जपाधि भेदेऽप्येकस्य नानायोग श्राकाशस्येव घटादिभिः।

(सां०।१।१५०।)

उपाधि भेद में भी एक का नाना प्रकार का प्रतीत होना होता है आकाश के सहश घटादियों के साथ। अर्थात् एक ही आकाश नाना प्रकार के घटादिकों के साथ उपाधि भेद से उन घटादिकों देसा भिन्न २ प्रकार का प्रतीत होता है। इसी प्रकार एक चेतन तत्त्व अन्त:करणों की उपाधि से बहुत धर्म वाजा प्रतीत होता है।

## "उपाधिभिंद्यते नतु तद्वान्" (सा १ । १५१)

अर्थ—उपाधि का भेद होता है परन्तु उपाधि वाले का भेद नहीं होता है। अर्थात् बहुर्व केवल उपाधि रूप अन्तः करणों में हैं, न कि पुरुष के वास्तविक शुद्ध चेतन स्वरूप में। (विज्ञान भिक्षु ने सूत्र १५० को पूर्वपत्त में और सूत्र १५१ को उत्तर पत्त में रखकर अन्तः करणों के उपाधि भेद से पुरुष में बहुत्त्व सिद्ध किया हैं जो हमारी तत्त्व समास के चौथे सूत्र "पुरुषः" की व्याख्या से अविरुद्ध हैं, जिसमें व्यष्टि अन्तः करणों के सम्बन्ध से जो पुरुष की संज्ञा जीव है इसमें बहुत्त्व बतलाया गया है।)

# "एवमेकत्वेन परिवर्तमानस्य न विरुद्ध धर्माध्यासः (सा० १ । १५२)

अर्थ इस प्रकार एक त्रात्मा (चेतनतत्त्व) मानने से उपाधि वाले का विरुद्ध धर्म वाला भान न होगा। नाना प्रकार के धर्मों त्रर्थात् सुख दुःख त्रादि का भान होना केवल अन्तःकरणों की उपाधि में घट सकता है, न कि निर्विकार शुद्ध चेतन खरूप में।

"'श्रन्य धर्मत्वेऽपि नारोपात् तत्सिद्धिरेकत्वात् ।''( सां० १ । १५३ । )

अर्थ-अन्य के धर्म होने पर भी एक होने के कारण आरोप करने से उसकी सिद्धि ११५ नहीं है। जम्म मर्गा सुख दु:खादि आत्मा के धर्म नहीं हैं। अन्त:करणों के धर्म उसमें आरोप किये गये हैं। इससे आत्मा के वास्तविक शुद्ध स्वरूप में बहुत्त्व नहीं सिद्ध होता है।

यदि कहो कि पुरुषों को बहुत मानने में ऋदैत श्रु तियों से विरोध आवेगा तो उसका समाधान इस प्रकार है—

नाऽद्वेत श्रुति विरोधो जाति परत्वात् । (साठ द० १। १५४)

अर्थ-ये श्रुतियें जाति परक हैं ( अर्थात् शुद्ध चेतन-तत्त्व अर्थ पुरुष के सत्ता मात्र आत्म स्वरूप का निर्देश करती हैं ) इसलिए ( जीव अर्थ ) पुरुष को ( अन्त:करणों की अपेदा से ) जन्मादि व्यवस्था से बहुत मानने में उन से विरोध नहीं हो सकता।

यहाँ जाति से मनुष्य, पशु आदि जैसी जाति, जिसके अन्तर्गत बहुत सी व्यक्तियें होती हैं, अभिप्राय नहीं है किन्तु सत्तामात्र शुद्ध चेतन तत्त्व से, जो सदा एकरस और समान्र रूप है, अभिप्राय है: जो व्यक्तियों के भेदक दिशा, काल, नाम, रूप, आकार और गुणों के परिणाम से परे हैं। जिस प्रकार वेदान्त ( उपनिषदों ) में चेतन तत्त्व दो प्रकार शुद्ध (पर, निर्गुण) और शवल ( अपर, सगुण) रूप से वर्णन किया गया है—शवल स्वरूप की व्यष्टि रूप से विश्व, तैजस और प्राज्ञ; और समष्टि रूप से विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर संज्ञा की है; इसी प्रकार सांख्य और योग में प्रतिविभिन्नत चेतन तत्त्व की व्यष्टि रूप से पुरुष संज्ञा है और समष्टि रूप से हिरण्यगर्भ, पुरुप विशेष, और ईश्वर संज्ञा है। इस व्यष्टिरूपेण प्रतिविभिन्नत पुरुष संज्ञक चेतन में बहुत्व ( संख्या ) है, न कि शुद्ध चेतन तत्त्व में जो कि तदाकार ( एक समान रूप ) है। इसी को अगले सूत्र में और स्पष्ट करते हैं।

विदित बन्धकारणस्य दृष्ट्या तद्गरूपम् । ( सां व १५५)

अर्थ—जिसने बन्ध का कारण ( श्रविवेक ) जान लिया उसकी दृष्टि में (सब पुरुषों की ) तद्रूपता (समान रूपता ) है।

सर्व भूतस्य मात्मानं सर्व भूतानि चात्मिन । ईत्तते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २६ ॥ स्थात्मौपप्येन स<sup>े</sup>त्र समंपश्यति योऽज्ञुन ।

सुखं वा यदि वा दु:खं स योगी परमोमतः ॥ ३२ ॥ (गीता ० अ०६)

अर्थ—सर्व न्यापी श्रानन्त चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूपयोग से युक्त हुए श्रात्मवाला तथा सब में समभाव से देखुने वाला योगी श्रात्म को सम्पूर्ण भूतों में न्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतों को श्रात्मा में देखता है। हे श्रार्जुन ! जो योगी श्राप्नी सदृश्यता से सम्पूर्ण भूतों में सम देखता है, श्रीर सुख श्रथवा दु:ख को भी सब में सम देखता है वही योगी परम श्रेष्ठ माना गया है।

यदि यह कहा जाये कि समानरूपता है तो सबको क्यों नहीं ५तीत होती, तो उसका समाधान इस प्रकार है—

नान्धाऽदृष्ट्या चत्तुष्मतामनुपत्तम्भः । (सां॰ द० १५६)

अर्थ - श्रन्धों के न देखने से समाखों को श्रनुपलब्धि नहीं होती ऐसा नहीं श्रर्थात् यदि विवेक-चक्षुहीन श्रविवेकियों को पुरुषों की समान-रूपता नहीं दीखर्ता तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि विवेक की श्रांखों वाले समाखों को भी समान-रूपता की उपलब्धि न हो।

गीता ऋध्याय १८ में इस ज्ञान के सात्त्विक, राजसी, ऋौर तामसी, तीन भेद दिख-लाये हैं। यथा:—

क्षानं कमें च कर्ता च त्रिधेव गुण्भेदतः।

पोच्यते गुण संख्याने यथावच्छृणु तान्यि।। १६।।

सर्वभूतेषु येनैकं भाव मन्यय मीत्तते।

श्रविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्॥ २०॥

पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नाना भावानपृथग्विधान्।

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्॥ २१॥

यत्तुकुत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम्।

श्रतत्त्वार्थवदन्पंच तत्तामसमुदाहृतम्। २२॥

अर्थ — ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में तीन २ प्रकार से कहे गये हैं। उनको भी तू भली प्रकार से सुन।। १९।। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक २ सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भावको विभाग रहित सम भाग से स्थित देखता हैं, उस भाव को तू सात्त्विक जान।। २०।। और जो ज्ञान अर्थात् जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण भूतों में भिन्न २ प्रकार के अनेक भावों को न्यारा २ करके जानना है उस ज्ञान को तू राजस ज्ञान समक ॥ २१।। और जो ज्ञान सब कार्य्य रूप शरीर में ही सम्पूर्णता के सदश आसक्त है तथा जो विना युक्ति वाला तत्त्व अर्थ से रहित और तुच्छ है वह ज्ञान तामस् कहा गया है।। २२।।

नोट—यहां यह भी बता देना आवदयक है कि जिस प्रकार कुछ पक्षपाती अविधा अथवा माथा-वादी नवीन वेदान्तियों ने सांख्य के जड़ तस्व प्रधान अर्थात् त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति के अस्तिस्व के खण्डन करने और केवल अद्वेत चेतन वाद सिद्ध करने में श्रुति और स्मृतियों के अर्थ निकालने में अर्थों की खेंचा तानी की है। इसी प्रकार कई एक नवीन सांख्यवादियों ने भी उनके विरोध में श्रुति और स्मृतियों द्वारा शुद्ध चेदन तस्व में बहुस्व सिद्ध करने का यत्न किया है। परन्तु यह उनका अविद्यावादी नवीन वेदान्तियों के सदश केवल पक्षपात है जो श्रुतिस्मृति और शुक्ति के विरुद्ध है और सांख्य वेदान्त को उसके उच्चतम सिद्धान्त से गिराता है।

विज्ञान भिक्षु ने जो उपयु क सूत्रों तथा "वामदेवादि मुक्तो नाऽहैतम्" (१५७) 'वाम-देवादि मुक्त हुए इससे अहैत नहीं रहा' से जो अन्तः करणों के धर्मों को साथ छेकर पुरुष में बहुत्व बतलाया है इससे हमारा कोई विरोध नहीं है।

हमने तस्व समास के चौथे सूत्र की ब्याख्या में तथा अन्य कई स्थानों में पुरुष के केवल ११७

## सांख्य श्रीर ईश्वरवाद

सांख्य ने पुरुष की सिन्निधि को विषम-परिणाम में निमित्त कारण माना है, पुरुष-विशेष का वर्णन नहीं किया। किन्तु सामान्यतोदृष्ट प्रमाण से उसकी सिद्धि होती है। क्योंकि जिस प्रकार व्यष्टि रूप से पुरुष की सिन्निधि गुणों के व्यष्टि परिणाम में निमित्त कारण है इसी प्रकार समष्टि रूप से पुरुष-विशेष की सिन्निधि गुणों के श्रव्यक्त साम्य परिणाम तथा समष्टि व्यक्त गुणों के विषम परिणाम में निमित्त कारण है।

कई साम्प्रदायिक पत्तपातियों ने कपिल मुनि पर नास्तिकता श्रौर उनके दर्शन पर श्रनीश्वरवाद का दोषारोपण किया है। इसके कई कारण हो सकते हैं:—

उनके विचार में (१) सांख्य ने प्रधान (मूल प्रकृति) को जगत् का स्वतन्त्र कारण्य माना है, ईश्वर का वर्णन नहीं किया है। वास्तव में मूल प्रकृति को सांख्य ने जगत् का उपादान कारण माना है, उसको उसके उपादान कार्यों की श्रपेत्ता से स्वतन्त्र बतलाया है, क्योंकि वह गुर्गों की साम्य श्रवस्था है जो पुरुष के लिये निष्प्रयोजन है। इस साम्य परिणाम तथा विषम परिणाम में निमित्त कारण ईश्वर ही है जिसकी सित्रिधि से परिणाम हो रहा है। (२) सांख्य ने ईश्वद को २५ तत्त्वों में श्रलग वर्णन नहीं किया है। इसके सम्बन्ध में उपर बतला श्राये हैं कि पुरुष में पुरुष-विशेष ईश्वर को सिम्मलित कर दिया गया है।

केवल वेदान्त (उपनिषद् और ब्रह्मसूत्र) ने ब्रह्म को "हान" और ब्रह्मज्ञान को "हानोपाय" अर्थात् साध्य और साधन दोनों माना है। इसलिए उनमें ब्रह्म का ही विशेष रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन हैं; अन्य चारों दर्शन न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग ने परमात्म तत्त्व को केवल "ान" अर्थात् साध्य माना है। "हानोपाय" अर्थात् साधन जड़ और चेतन तत्त्व का विवेक पूर्ण ज्ञान बतलाया है। इसलिए इन्हें उसको विशेष रूपसे अलग वर्णन करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई क्योंकि जानना तो केवल अपने से भिन्न वस्तु का होता हैं जो दृश्य कहलाता है। और वह त्रिगुणात्मक जड़ तत्त्व है। जिसके वास्तविक स्वरूप को विवेकपूर्ण जानकर आत्मा से भिन्न करने के लिये दर्शनकारों ने

शुद्ध चेनन स्वरूप में एकत्व किन्तु उसके व्यष्टि अन्तःकरणों के साथ मिश्रित स्वरूप में जिसकी संज्ञा जीव है बहुत्व दिखलाया है। सांख्य ने वन्त्र और मोक्ष प्रकृति में ही माने है। यथाः—

रूपैः सप्तभि रवतु वध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः।

सैव च पुरुषार्थं प्रति विमोचयत्त्येकरूपेण ॥ (सां० का॰ ६३१)

• अर्थ—( धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, और अनैश्वर्य।) इन सात कर्णों में प्रकृति अपने आपको बान्धती है वहीं कि पुरुषार्थ के लिये एक रूप ( ज्ञान ) से अपने आपको छुड़ाती है। इसलिये प्रकृति के कार्यों को साथ लेकर जीव संज्ञक पुरुष में बन्ध मोक्ष संख्या आदि सब कुछ सिद्ध होते हैं। सांख्य के वास्तविक खरूप को समझने के लिये इस बात का विवेक होना अति आवश्यक हैं, कि कहां पुरुष का शद्ध जीव अर्थ में प्रयोग हुआ है कहां ईश्वर अर्थ में और कहां खुद चेतन परमाथमा स्वक्रप के अर्थ में।

श्रपने २ माप श्रौर वर्णन शैली श्रनुसार श्रवान्तर भेदों में विभक्त करके दिखलाया है। श्रपने शुद्ध परमात्म खरूप का जानना नहीं होता उसमें तो खरूपांवस्थिति होती है।

''येनेदं सर्वे विजानाति तं केन विजानीयात्''। ( वृह० ६। ४।)

जिससे यह सब जाना जाता है उसको किससे जाने ?

#### विज्ञातारं रे केन विजानीयात्।

तथा—सबके जानने वाले विज्ञाता को किससे जाना जासकता है अर्थात् किसी से भी नहीं जाना जासकता है। योग दर्शन ने ईश्वर प्रिष्णधान को भी एक ''हानोपाय'' श्रय्थात् साधन रूप में वर्णन किया है। सांख्य तीनों गुणों के सर्वथा परित्याग पूर्वक सीधा एक साथ परब्रह्म की श्रोर जाता है जैसा कि हमने उसी प्रकरण में दो स्थानों में सांख्य की निष्ठा में बतलाया है।

## ''ईश्वरासिद्धेः" का समाधान ईश्वरासिद्धेः । (सांव्दव्य १९१)

खपरोक्त सूत्र से सांख्य पर अनीश्वरवादी होने का दोष लगाया जाता है। यह सूत्र पहिले अध्याय के प्रत्यक्त प्रमाण के प्रसंग में आया है। अब उसे स्पष्ट किये देते हैं।

#### यत् सम्बद्धं सत् तदाकारोल्लेखि विज्ञानं तत्पत्यत्तम्। (सं० द० १।८९)

अर्थ—इस सूत्र में प्रत्यत्त का लत्ताण बतलाया है। अर्थात् इंद्रियों के सिन्नकर्ष रूप सम्बन्ध को प्राप्त हुआ जो उस विषय के आकार का चित्र खींचन वाला विज्ञान (चित्र की वृत्ति) है वह प्रत्यत्त कहलाता है। इस पर यह शंका होती है कि योगियों को बिना इंद्रियों के सिन्नकर्ष के चित्त वृत्ति का वस्तु के तदाकार होकर प्रत्यत्त ज्ञान होता है; इसलिए उपरोक्त लत्त्गण में अव्याप्ति दोष आजाता है। इसका समाधान अगले सूत्र में करते हैं:

#### योगिनामबाह्य पत्यश्वत्वात्र दोषः। (सां द १।९०)

योगियों का बाह्य प्रत्यत्त न होने से उपरोक्त लत्त्रण में अञ्याप्ति दोष नहीं आता; अर्थात उपरोक्त लत्त्रण केवल बाह्य प्रत्यत्त ज्ञान का है, योगियों का इस प्रकार का ज्ञान वाह्य प्रत्यत्त नहीं है, वह आभ्यन्तर प्रत्यत्त है। इसलिए सूत्र में बतलाय हुए लत्त्रण में अञ्याप्ति दोष नहीं आता। अथवा,

#### लीनवस्तुलन्धातिशयसम्बन्धाद्वा उदोषः । (सां दः ११६१)

अर्थ—योगियों को लीन वस्तुत्र्यों (सूक्ष्म, व्ययहित, विष्ठकृष्ट ) में त्र्यतिशय सम्बन्ध होने से श्रव्याप्ति दोष नहीं श्राता ।

दूसरी शंका इस प्रकार उत्पन्न होती है कि योगियों को ईश्वर का प्रत्यक्त होता है इसिलिए सूत्र में बतलाये हुए लक्षण में श्रव्याप्ति दोष श्राता है। इसका उत्तर सूत्रकार निम्न सूत्र में देते हैं—

ईश्वरासिद्धेः । (सां०द॰ १।९२) अर्थ-ईश्वर की श्रासिद्धि से (श्रव्याप्तिदोष नहीं श्राता है)। ११९ यह सूत्र ईश्वर के श्रास्तित्व के श्रमाव को नहीं बतलाता है किन्तु इससे ईश्वर के शुद्ध स्वरूप का प्रत्यत्त श्रन्तःकरण द्वारा नहीं होता श्रर्थात् चित्तवृत्ति ईश्वर के शुद्ध स्वरूप के तदाकार होकर उसका ज्ञान नहीं प्राप्त करा सकती है । इसलिये इस सूत्र से ईश्वर के श्रस्तित्व की श्रासिद्धि नहीं बतलाई गई है किन्तु जिस प्रकार भौतिक पदार्थों का साधारण मनुख्यों को बाह्य प्रत्यत्त से श्रीर योगियों को सूक्ष्म पदार्थों का श्राभ्यन्तर प्रत्यत्त से ज्ञान होता है इस प्रकार का प्रत्यत्त द्वारा ज्ञान नहीं होता।

सांख्य ने ईश्वर को ऐसा खेच्छाचारी सम्राट नहीं माना है, जो अपने मनोर जन के लिये सृष्टि की रचना करता है और स्वार्थ-सिद्धि के लिये सर्विहतकारी नियमों का भी उल्लंघन कर सकता है; किन्तु सर्वज्ञ, सर्वेशिक्तमान और ज्ञान-खरूप माना है, जिसकी ज्ञान-शक्ति से जड़ प्रकृति में सारे पुरुषों के कल्याणार्थ सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति, और प्रलय की ज्ञान, नियम और व्यवस्था-पूर्वक क्रिया हो रही है। जैसा स्वयं विज्ञान-भिक्षु ने सूत्र सत्तानवें के प्रवचन भाष्य में लिखा है।

निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा लोहः प्रवर्तते। सत्तामात्रेण देवेन तथा चायं जगज्जनः॥ श्रत स्थात्मिन कत्तेत्वमकर्तृत्वं च संस्थितम्। निरिच्छत्वादकर्ताऽसौ कर्ता सन्निधिमात्रतः॥

( सांख्य-प्रवचन भाष्य १।९७)

श्रर्थ—जैसे बिना इच्छावाले रत्न (मिए चुम्बक) के स्थित रहने मात्र में लोहा (श्रापसे-श्राप) प्रवृत्त होता है, वैसे ही सत्ता-मात्र देव (ईश्वर) से जगत् की उत्पत्ति श्रादि होती है। इस कारए। ईश्वर में कर्तृत्व श्रीर श्रकर्तृत्व भी श्रम्छे प्रकार सिद्ध है। वइ निरिच्छ होने से श्रकर्ता श्रीर सामीप्य-मात्र से कर्ता है।

इसी बात को गीता के पांचवें श्रध्याय में निम्नलिखित श्लोकों में दर्शाया है।

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य स्जिति पशुः। न कर्मकलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतेते ॥१४॥ नादत्ते कस्यचित्पावं न चैव स्रुकृतं विशुः। श्रज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन प्रुह्मन्ति जन्तवः॥१४॥ ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। तेषामोदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्॥१६॥

अर्थ — ईश्वर भूत प्राणियों के न कर्तापन को ख्रीर न कर्मों तथा कर्मों के फल के संयोग को (वास्तव) में रचता है। किन्तु परमात्मा के सान्नित्य से प्रकृति ही वर्तती है। धर्थात् गुण ही गुणों में वर्त रहे है।।१४।।

सर्वव्यापी ईश्वर न किसी के पाप को खीर न किसी के शुभ कर्म को भी प्रहण करता है (किन्तु) श्रविद्या से ज्ञान (विवेक ज्ञान) ढका हुआ है इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं ॥१५॥

परन्तु जिनका अन्त:करण का अज्ञान विवेक ज्ञान द्वारा नाश हो गया है उनका वह ज्ञान सूर्य के सदश उस पर ब्रह्म परमात्मा के खरूप को हृद्य में प्रकाशित करता है

श्रर्थात् साचात् कराता है।

# ईदृशेश्वरसिद्धिः सिद्धा । (सां॰ द॰ ३ । ५७ )

उपरोक्त सूत्र से ईश्वर की सिद्धि स्पष्ट शब्दों में बतलाई गई है।

विज्ञानिभक्षु ने यहाँ अपने सांख्य-प्रवचन भाष्य में ईश्वर को प्रकृतिलय का वाचक बतल।या है । इसलिये पाठकों के स्वतन्त्रता-पूर्वक विचार करने के लिये प्रकृतिलय के प्रसङ्ग के साथ इस सूत्र को बतलाए देते हैं-

# न कारणलयात् कृतकृत्यतामग्रवदुत्थानात् । (सो॰ द॰ ३। ५४)

अर्थ-कारण में लीन होने से पुरुष को कृतकृत्यता नहीं हो सकती, क्योंकि इवकी लगाने वाले के समान फिर ऊपर उठना होता है। इस विषय में योगदर्शन

१। १९ की व्याख्या देखिये।

श्रर्थात् प्रकृतिलय होना भी मुक्ति नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार डुबकी लगाने वाले को श्वास लेने के लिये ऊपर उठना दोता है, इसी प्रकार प्रकृतिलयों को भी एक नियत समय के पश्चात् विवेक-ज्ञान द्वारा स्वरूपाविश्वित प्राप्त करने के लिये प्रकृति-लीनता से निकल कर फिर जन्म लेना होता है।

# श्चकार्यत्वेऽपि तद्योगः पारवश्यात् । (साँ॰ द॰ ३। ५५)

अर्थ - यद्यपि प्रकृति कार्य नहीं है, तो भी परतन्त्रता से उसका योग होता है। अर्थात् यद्यपि प्रकृति कार्य पदार्थ नहीं है, कारण है, फिर भी सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् ईश्वर के नियमों के आधीन पुरुष के अपवर्ग (स्वरूपाविधिति) कराने के लिये प्रधृत्त हो रही है। प्रकृतिलय पुरुष स्वरूपावस्थिति को प्राप्त किये हूए नहीं होते हैं। इसिलये प्रकृति ईश्वरीय नियमों से परतन्त्र हुई, उनको अपवर्ग दिलाने के लिये प्रकृति-लीनता से निकाल कर ऊँचे योगियों के कुल में जन्म दिलाती है।

# स हि सर्ववित् सर्वेकर्ता । (सां॰ द॰ ३। ५६)

अर्थ-वहीं सर्वज्ञ श्रीर संबका कर्ता है।

अर्थान् वह चेतन तत्त्व ईश्वर, प्रकृति जिसके आधीन ज्ञान, व्यवस्था और नियम-पूर्वक पुरुष के अपवर्ग के लिये प्रवृत्त हो रही है, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है।

# ईट्योथरसिद्धिः सिद्धा । (साँ० द० ३ । ५७) अर्थ-इस प्रकार की ईश्वर की सिद्धि सिद्ध है।

श्रर्थीत् प्रथम श्रध्याय के वानवें सूत्र में ईश्वर के बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार १२१ १६

का न होने से श्रसिद्धि बतलाई थी; पर इस प्रकार सर्व सृष्टि का नियन्ता, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् ईश्वर की सिद्धि सिद्ध है।

यहाँ प्रसङ्ग तथा युक्ति से प्रकृतिलय पुरुष जिनमें न पूरा विवेक ज्ञान है, श्रीर जो न स्वरूपावस्थित को प्राप्त किये हुए हैं, वे सर्वज्ञ श्रीर सर्वशक्तिमान् ईश्वर नहीं हो सकते। यदि प्रकृतिलय से सर्वज्ञ श्रीर सर्वशक्तिमान ईश्वर के ही श्रर्थ लिये जाँय तो समष्टि प्रकृति के श्रिधिष्ठाता समष्टि-रूपेण चेतन-तत्त्व ईश्वर के ही हो सकते हैं जिसका योगदर्शन १। २८ की ज्याख्या तथा वि० वि० में विस्तार-पूर्वक वर्णन किया गया है, जो उसका शुद्ध स्वरूप नहीं है किन्तु शबल श्रर्थात् प्रकृति के संयोग से है।

सम्भव है विज्ञानिभिक्ष ने प्रकृतिलय से सर्वज्ञ और सर्व शक्तिमान् ईश्वर के अर्थ इस अभिप्राय से किये हों कि योगियों को समाधि द्वारा केवल महत्तत्त्व तक ही साज्ञात्कार होता है इससे अव्यक्तमूल प्रकृति अनुमानगम्य होती है। इसलिये अनुमानगम्य अव्यक्त कारण प्रकृति के अधिष्ठाता ईश्वर भी महत्तत्त्व के अधिष्ठाता हिरण्यगर्भ रूप से ही व्यक्त (प्रगट प्रत्यज्ञ) हो सकते हैं। अतः डुवकी लगानेवाले के सदश प्रकृति से बाहर निकलने से अभिप्राय महत्तत्त्व अर्थात् समष्टि सृक्ष्म जगत् के अधिष्ठाता हिरण्यगर्भ रूप से पुरुष को अपवर्ग दिलाने के लिये सृष्टि-उत्पत्ति के समय प्रकट होना है।

सानिध्यमात्रेणेरवरस्य सिद्धिस्तु श्रुतिसमृतिषु सर्वसम्मतेत्यर्थः । श्रंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य श्रात्मिन तिष्ठति । ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विज्ञगुप्सते एतद्वैतद् ॥ स्टजते च ग्रणान् सर्वान् क्षेत्रज्ञस्त्वनुपश्यति । ग्रुणान् विक्रियते सर्वानुदासीनवदीश्वरः ॥

( सांख्य-प्रवचन भाष्य ३।५७ )

अर्थ — श्रङ्गुष्ठ परिमाण हृदय-देश हैं, उस हृदयाकाश में वर्तमान पुरुष को हृदय की उपाधि के कारण श्रङ्गुष्ठमात्र कहा है। वह श्रङ्गुष्ठ-मात्र पुरुष शरीर के भीतर रहता है (व्यापक होने पर भी चूंकि हृदयादेश में उपलब्धि होती है श्रतः हृदयोपिहत निर्देश किया है) जो उस भूत श्रीर भविष्यत् के स्वामी श्रात्मा को जानकर फिर कुछ भी छिपाना नहीं चाहता, वही यह श्रात्मतत्त्व है। श्रीर (वह) सब गुणों को उत्पन्न करता है, पीछ चेत्रज्ञ तो देखता है (गुणों का द्रष्टा रहता है) ईश्वर उदासीन की सहश सब गुणों को कार्य रूप में पिरणित करता है।

गीता के अध्याय १३ के निम्नलिखित ऋोकों का भी यही आशय है।

श्रनादित्वात्रिर्शुणत्वात् परमात्मायमन्यय:। शरीरस्थोऽपिकौन्तेय न करोति न लिप्यते॥३१॥ यथा सर्वगतं सौद्धम्यादाकाशं नोपिलप्यते । सर्वभावस्थितो देहे तथात्मा नोपिलप्यते ॥३२॥ यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नलोकिममं रविः। क्षेत्रं क्षेत्रो तथा कृत्स्तं प्रकाशयति भारत ॥३३॥

अर्थ—हे अर्जुन ! अनादि होने से और गुणातीत होने से वह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित हुआ भी (वास्तव में ) न कर्त्ता है और न लेपायमान होता है ॥३१॥

जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं रहता है वैसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुआ भी आत्मा (गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से) लिप्त नहीं रहता है।।३२।।

हे अर्जुन ! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्मागड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक ही आत्मा सम्पूर्ण चेत्र को प्रकाशित करता है।

#### किपल मुनि श्रास्तिक थे: श्रन्य युक्तियाँ

यदि किपल मुनि नास्तिक होते तो श्वेताश्वतरादि उपनिषद् तथा गीसा में उनकी इतनी प्रशंसा नहीं की जाती जैसा कि इस प्रकरण के त्रारम्भ में दिखलाया गया है। सांख्य तथा योग सबसे प्राचीन वैदिक दर्शन हैं। योग कर्मयोग, श्रोर सांख्य ज्ञानयोग के नाम से प्रसिद्ध हैं जिनका गीता में वारवार वर्णन श्राता है।

श्रीमद्भागवन् के तीसरे स्कन्ध में जहां भगवान् किपल ने अपनी माता को आध्यात्मिक उपदेश दिया है वहां उनको स्वयं ईश्वर का अवतार माना गया है।

श्री व्यासजी महाराज ने योगदर्शन के भाष्य में पश्चिशिखाचार्य के सांख्यसूत्रों को स्रमेक स्थानों पर उद्वृत किया है।

सांख्य ने वेदों को अपीर्षय ईश्वरीय ज्ञान और आप्त प्रमाण माना है।

न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुः पुरुषस्याभावात् । (सां॰ द॰ ५।४६)

अर्थ — उन ( वेदों ) का बनाने वाला कोई पुरुष नहीं ( दिखलाई देता है ), इसिलये उनका पौरुषेयत्व नहीं बन सकता।

न मुक्तामुक्तयोरयोग्यत्वात् । ( सां॰ द॰ पाउ७ )

अर्थ-मुक्त और अमुक्त (बद्ध ) के अयोग्य होने से (वेदों की ) पौरुषेयता नहीं बन सकती।

निजशक्त्यभिव्यक्तेः स्वतः प्रामाएयम् । ( सां॰ दन्यपः )

अर्थ—अपनी स्वाभाविक निज शक्ति द्वारा उत्पन्न होने से वेदों को स्वतः प्रमाणता है। सांख्य ने अपने सारे सिद्धान्तों को वेद के आधार पर माना है और उनका श्रुतियों से अविरोध सिद्ध किया है। जैसे—

निर्गुणादि श्रुतिविरोधेश्रेति । (सां॰ द॰ १।५४)

अर्थ-निगुंगादि श्रुतियों से भी विरोध है।

पारम्पर्येण तत्सद्धौ विम्नुक्ति श्रति: । ( सां॰ द॰ ६।५८ )

अर्थ-परम्परा से उस मोत्त की सिद्धि में मुक्ति प्रतिपादक श्रुति है।

समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्मरूपता । ( सां॰ द॰ पाँ११६ ) अर्थ-समाधि, सुष्पि तथा मोच में ब्रह्मरूपता हो जाती है।

य—समावः सुस्राप्तं तथा मारा म असल्पता हा जाता ह। द्वयोः सबीजमन्यत्र तद्धतिः । ( सां॰ द॰ पा११७ )

अर्थ—दो में सबीज श्रीर श्रन्यत्र (तीसरे में ) उस (बीज ) का नाश हो जाता है। श्रश्यीत् सुषुप्ति में बन्धन के बीज पाँचों क्लेश संस्काररूप से बने रहते हैं, श्रीर (श्रसम्प्रज्ञात) समाधि में व्युत्थान के संस्कार चित्त भूम में बीज रूप से दबे रहते हैं, किन्तु (तीसरे ) तीसरे मोच में चित्त के नाश के साथ उस बीज का नाश होजाता है।

## द्वयोरिव त्रयस्यापि दृष्टत्वान तु द्वौ। (सां॰ द॰ पा११८)

अर्थ-दो के समान तीनों के दृष्ट होने से केवल दो ही नहीं मान सकते।

अर्थात् सुपुप्ति को सब ने अनुभव किया है और समाधि को कुछ लोगों ने; इसलिये इन दोनों से मोच्न की अवस्था भी सिद्ध होती है।

बासनयानर्थेख्यापनं दोषयोगेऽपि न निमित्तस्य प्रधानबाधकत्वम् (सी॰ द॰ पा११९)

अर्थ—दोष के योग्य होते हुए भी वासना से श्रनर्थ की ख्याति नहीं हो सकती, श्रौर निमित्त को मुख्य बाधकता है।

श्रर्थात् यद्यपि सुपुप्ति में तमागुण दोष का यांग है तो भी वासना से कोई श्रमर्थ (क्लेक्मदि) प्रकट नहीं हो सकता श्रीर सुपुप्ति का निमित्त तमोगुण मुख्यतया दुःख श्रादि को रोके रहता है। इसलिये सुपुप्ति में भी ब्रह्मरूपता श्रवश्य है।

इस्से बढ़कर सांख्य में ईश्वर-सिद्धि को श्रीर किस प्रमाण की श्रावश्यकता

रह जाती है।

#### योग-द्शंन योग का महत्त्व

योग सांख्य का ही क्रियात्मक रूप हैं। योग सारे सम्प्रदायों श्रीर मत-मतान्तरों के पत्तपात श्रीर वाद-विवाद से रहित सार्वभौमिक धर्म है जो तत्त्व का ज्ञान स्वयं श्रनुभव द्वारा प्राप्त करना सिखलाता है श्रीर मनुष्य को उसके श्रन्तिम ध्येय तक पहुँचाता है। सारी श्रुति-स्मृति योग की महिमा गान कर रही हैं।

#### योग का वास्तविक खरूप

योग के सम्बन्ध में नाना प्रकार की फैली हुई भ्रान्तियों के निवारणाथ उसके वास्तविक स्वरूप को समका देना श्रस्यावश्यक है। मोटे शब्दों में योग स्थूलता से सूक्ष्मता की श्रोर जाना श्रर्थात् बाहर से श्रन्तर्भुख होना है। चित्त की वृत्तियों द्वारा हम स्थूलता की श्रोर जाते हैं श्रर्थात् बहिर्मुख होते हैं (श्रात्म तत्त्व से प्रकाशित चित्त, अहंकार रूप यृत्ति द्वारा, अहंकार, इन्द्रियों और तन्मात्राओं रूप यृत्तियों द्वारा, तन्मात्रायें सूक्ष्म और स्थूल भूत, और इन्द्रियें विषयों की यृत्तियों द्वारा बहिर्मुख हो रही हैं) जितनी यृत्तियें बहिर्मुख होती जावेंगी उतनी हीं उनमें रज और तम की मात्रा बढ़ती जावेगी और जितना यृत्तियों का निरोध होता जावेगा उतना ही रज और तम के तिरोभाव पूर्वक सत्त्व का प्रकाश बढ़ता जावेगा। जब कोई भी यृत्ति न रहे तब शुद्ध परमात्म स्वरूप शेष रह जाता है। इसको यों सममना चाहिये कि जिस प्रकार जल के सर्वत्र भूमि में व्यापक रहते हुए भी उसकी शुद्ध धारा को किसी स्थान विशेष के खोदन पर निकाला जाता है। इसी प्रकार परमात्म तत्त्व के सर्वत्र व्यापक रहते हुए भी उसके शुद्ध स्वरूप को किसी स्थान विशेष द्वारा अन्तर्मुख होकर प्राप्त किया जा सकता है। यह जो चित्त को किसी एक विशेष देश (विषय-ध्येय-लक्ष्य) पर ठहरा कर शुद्ध परमात्म स्वरूप को प्राप्त करने का यन्न किया जाता है, इसको एकामता, सम्प्रज्ञात योग तथा सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं और उसके पश्चात जो सर्व यृत्तियों के निरोध होने पर शुद्ध परमात्म स्वरूप की प्राप्ति है वह निरुद्ध श्रवस्था, श्रसम्प्रज्ञात योग तथा श्रसम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है।

योग के तीन अन्तर्विभाग-उपासना, कर्मे और ज्ञानः-

इसमें परमात्म प्राप्ति के लिये जो चित्त को एक लक्ष्य विशेष पर ठहराना है यह उपा-सना या भक्ति योग है। किन्तु चित्त श्रन्य विषयों में राग होने के कारन उनकी खोर दौड़ता है। विषयों में राग सकाम कमीं से होता है। इस लिए वैराग्य के हेत्र कमीं में निष्कामता आवश्यक होती है। अर्थात् पाप रूप अधर्म कर्म तो त्याज्य होते ही हैं। पुराय रूप धर्म श्रर्थात कर्राव्य कर्मों को भी उनकी फलों की इच्छा को छोड़ कर करना चाहिए। यह दो प्रकार से होता है एक तो कभी के कारण अर्थात शरीर इन्द्रियों आदि से होने वाले सारे कर्म और उनके फल आदि सब को ईश्वर के समर्पण करके कर्राव्य कर्मों का करना। दसरा कत्तेव्य कमों को इस भावना से करना कि शरीर इन्द्रियों आदि तथा उनके विषय भी तीनों गुणों से बने हुए हैं इसलिये गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। श्रात्मा उनका द्रष्टा सदा श्रकत्ती, निर्विकार, निर्लेप और असंग है। इस प्रकार कमीं के फलों से निष्कामता प्राप्त करने को कर्म योग कहते हैं। इन दोनों योगों से जो परमात्मा की प्राप्ति है वह ज्ञान श्रथवा सांख्य योग है। उपासना, कर्म और ज्ञान-इन तीनों योगों का अपना अपना स्वतंत्र स्वरूपः ये तीनों योग स्वतन्त्र रूप से भी अलग अलग वर्णन किये जाते हैं। अर्थात् जहाँ परमात्म प्राप्ति के लिये चित्त को किसी विशेष लक्ष्य पर ठहराने के लिये अधिक जोर दिया जाय बह उपासना या भक्ति योग है। जहां परमात्म प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म को प्रधानता दी जावे वह कमें योग हैं। श्रीर जहां इन दोनों की उपेत्ता करते हुए परमात्म ज्ञान को ही मुख्य माना जावे वह ज्ञान या सांख्य योग है। किन्तु जिस प्रकार संसार की कोई भी वस्तु, सत्त्व, रजस् श्रीर तमस् इन तीनों गुणों के संमिश्रण के बिना श्रपना श्रस्तित्त्व नहीं रख सकती, केवल इतना भेद होता है कि कहीं सत्त्व की प्रधानता होती है, कहीं रज की

श्रीर कहीं तम की इसी प्रकार इन तीनों योगों में भी तम रूप भक्ति चित्त को एक लक्ष्य पर ठहराने वाली, रज रूप निष्काम कर्मता, श्रीर सत्त्व रूप ज्ञान, ये तीनों किसी न किसी श्रंश में बने ही रहते हैं, यह श्रवश्य होता है कि उपासना या भक्ति योग में उपासना प्रधान रूप से होती है कर्म श्रीर ज्ञान गौण रूप से। कर्म योग में कर्म की प्रधानता ज्ञान श्रीर उपासना की गौणता श्रौर ज्ञान योग में ज्ञान की प्रधानता श्रौर कर्म तथा भक्ति की गौणता होती है।

तीनों योगों के दो ग्रुख्य भेद-सांख्य और योग-

इन तीनों योगों के दो मुख्य भेद सांख्य श्रीर योग नाम से किये गये हैं। जहां भक्ति योग श्रीर कर्म योग पर श्रिधिक जोर दिया गया हो वह योग निष्ठा कहलाती है श्रीर जहां ज्ञान को प्रधानता दी जाती है वह सांख्य निष्ठा। इन दोनों निष्ठात्रों का वर्णन सांख्य प्रकरण के श्चारम्भ में विस्तारपूर्वक कर दिया गया है।

रूपक द्वारा योग का स्वरूप:— योग का दार्शनिक महत्त्व बतलाकर श्रव एक रोचक रूपक द्वारा उसके श्रशंग स्वरूप को दिखलाने का यत्न किया जाता है-चित्त और पुरुष का जो अनादि स्व स्वामी भाव सम्बन्ध चला त्रा रहा है उसके अनुसार ख रूप चित्त को अश्व और खामी रूप पुरुष को सवार सममता चाहिए। इस अश्व का मुख्य प्रयोजन अपने स्वामी को भाग (इष्ट) रूप मार्ग को पूरा कराकर अपवर्ग रूप लक्ष्य तक पहुँचा देना है। यह मार्ग एक पक्की सड़क वाला चार भागों में विभक्त है-पहला स्थूल भूत दूसरा सूक्ष्म भूतों से तन्मात्रात्रों तक, तीसरा ऋहंकार, और चौथा ऋस्मिता। अन्तिम किनारे पर भेद ज्ञानरूपी एक अश्वशाला है। यहाँ इस घोड़े का छोड़ देना पड़ता दै, और अन्तिम लक्ष्य अपवर्ग परमात्म स्वरूप एक विशाल सुन्दर राज भवन है जहाँ इस सवार को पहुँचा देना घोड़े का मुख्य उद्देश्य है। सकाम कमें रूप असावधानी से पुरुष घोड़े की पीठ पर से नीचे गिर कर बाग पकड़े हुए घोडे की इच्छानुसार असमर्थता से उसके पीछ घुम रहा है। इस अश्व की असंख्य चालें हैं जो वृत्तियां कहलाती हैं। ये दो प्रकार की हैं—एक क्लिप्ट जो पुरुष के लिए श्रहितकारी हैं। दूसरी अक्लिष्ट जो पुरूष के लिये हितकर है। वह पाँच अवस्थाओं में रहती है-मूढ़, चिप्त, विचिप्त, एकाम श्रीर निरुद्ध, इनमें पहली तीन श्रवस्थायें पुरुष के प्रतिकूल हैं; केवल श्रन्तिम दो अनुकूल हैं। यह घाड़ा पहली तीन अवस्थाओं में श्रपनी अनन्त क्लिप्ट चालों से संसार रूपी घोर भयद्भर वन में विषय वासना रूप हरियाली की त्रोर भाग रहा हैं त्रौर सवार जन्म, त्रायु त्रौर भोग (त्रानिष्ट) रूपी नदी नालों, खाई खन्दक, कांटें त्रौर पत्थरों में असमर्थता से धिसटता हुआ उसके पीछे चला जा रहा है श्रीर सुख दुःख रूपी चोटों से पीड़ित हो रहा है। एक श्रपरिमित समय से उस अवस्था में रहते हुए पुरुष श्रपने वास्तविक खरूप का सर्वथा भूल गया है और घोड़े के साथ एकात्मभाव करके उसके ही विषयों को अपना मानने लगा है। ईश्वर श्रानुग्रह से जब श्रध्यात्म विषयक सत्शास्त्रों श्रीर नि:स्वार्थ श्राप्तकाम योगी गुरुश्रों के उपदेश से उसको अपने श्रीर इस घोड़े के वास्तविक स्वरूप का तथा श्रपने श्रन्तिम लक्ष्य का पता लगता है तब वह यम नियम के साधनों से थोड़े की क्लिष्ट चालों को अक्लिष्ट बनाता है।



श्चासन का सहारा लेकर घोड़े की रकाब पर पैर रखने का यन करता है। प्राणायाम की सहायता से रकाब पर पैर जमाने में समर्थ होता है प्रत्याहार द्वारा वशीकार करके उसकी पीठ पर सवार होने में सफलता प्राप्त करता है। भोग (इष्ट) रूपी पक्की सड़क की श्रोर घोड़े का मुख फेरना धारणा है। घोड़े को उस श्रोर चलाना श्रारम्भ कर देना ध्यान है श्रोर सड़क के निकट पहुँच जाना समाधि है। वितर्क, विचार, श्रानन्द श्रोर श्रस्मिता श्रनुगत रूप एकामता की श्रवस्थाश्रों से क्रमानुसार भोग रूपी मार्ग के स्थृल, सूक्ष्म, श्रहंकार श्रोर श्रस्मिता रूपी भागों को समाप्त करता है, विवेक ख्याति द्वारा घोड़े को श्रश्रशाला में छोड़ कर सर्व वृत्ति निरोध श्रपवर्ग नामक शुद्ध परमात्म खरूप रूपी विशाल राज भवन में पहुंचता है।

#### योग के आदि आचार्य

योग के आदि आचार्य हिरएयगर्भ हैं। हिरएयगर्भ सूत्रों के आधार पर (जो इस समय छुप्त हैं) पतञ्जिल मुनि ने योग दर्शन का निर्माण किया है। इसको विस्तार पूर्वक समाधिपाद के प्रथम सूत्र में दर्शाया जावेगा। पतश्जिल मुनि की जीवनी तथा योग दर्शन के भाष्यकारों का वर्णन इस प्रकरण के अंत में किया जावेगा।

#### योग-दर्शन के चार पाद

योगदर्शन के चार पाद हैं श्रौर १९५ सृत्र हैं। समाधिपाद में ५१, साधनपाद में ५५, विभूतिपाद में ५५ श्रौर कैवल्यपाद में ३४।

१ समाधिपाद—जिस प्रकार एक निपुण चेत्रज्ञ सबसे प्रथम सबसे ऋधिक उपजाऊ भूमि को तैयार करके उसमें श्रेष्ठतम बीज बोता है, इसी प्रकार श्री पतः जिल्ला महाराज ने समाहित चित्त वाले सबसे उत्तम ऋधिकारियों के लिये सबसे प्रथम समाधिपाद को आरम्भ करके उसमें विस्तार-पूर्वक योग के स्वरूप को वर्णन किया है।

सारा समाधिपाद एक प्रकार से निम्न तीन सूत्रों की विस्तृत व्याख्या है:--

#### योगश्चित्तवृत्ति निरोबः ॥ २ ॥

अर्थ-योग चित्त की वृत्तियों का रोकना है।

#### तदाद्रव्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ॥ ३ ॥

अर्थ—तब वृत्तियों के निरोध होने पर ) द्रष्टा की स्वरूप में अविश्वित होती है।

#### वृत्ति-सारूप्यमितरत्र ॥ ४ ॥

अर्थ-दूसरी (खरूपाविश्वित से अतिरिक्त) अवस्था में द्रष्टा वृत्ति के समान रूप वाला प्रतीत होता है।

चित्त, बुद्धिः मन, श्रन्तःकरण लगभग पर्याय-वाचक समानार्थक शब्द हैं, जिन का भिन्न-भिन्न दर्शनकारों ने श्रपनी-श्रपनी परिभाषा में प्रयोग किया है । मन की चश्चलता प्रसिद्ध है। सृष्टि के सारे कार्यों में मन की स्थिरता ही सफलता का कारण होती है। सृष्टि के सारे महान पुरुषों की श्रद्भुत शक्तियों में उनके मन की एकाप्रता का रहस्य छिपा हुश्चा होता है। नैपोलियन के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह इतना एकाप्रचित्त था कि रणभूमि में भी शान्तिपूर्वक शयन कर सकता था। किन्तु ये सब एकाप्रता के बाह्य रूप हैं।

योग के अन्तर्गत मन को दो प्रकार से रोकना होता है: एक तो केवल एक विषय में लगातार इस प्रकार लगाये रखना कि दूसरा विचार न आने पावे, इसको एकाम्रता अथवा सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं इसके चार भेद हैं (१) वितर्क—किसी स्थूल विषय में चित्तवृत्ति की एकाम्रता (२) विचार—किसी सूक्ष्म विषय में चित्त वृत्ति की एकाम्रता (३) आनन्द—अहंकार विषय में चित्त वृत्ति की एकाम्रता (४) अस्मिता—अहंकार रहित अस्मिता विषय में चित्त वृत्ति की एकाम्रता । इसकी सबसे ऊँची अवस्था विवेक-ख्याति है, जिसमें चित्त का आत्म-अध्यास छूट जाता है और उसके द्वारा आत्मखरूप का उससे पृथक् रूप में साज्ञात्कार होता है। किन्तु योगदर्शन इसको वास्तविक आत्मस्थिति नहीं बतलाता है। यह भी चित्त ही की एक वृत्ति अथवा मन का ही एक विषय है। किन्तु इसका निरन्तर अभ्यास वास्तविक स्वरूपावस्थिति में सहायक होता है।

उपर्युक्त विवेक ख्याति भी चित्त ही की एक उच्चतम सात्त्विक वृत्ति है। इसको 'निति निति" (यह वास्तिविक स्वरुपाविश्यित नहीं है यह आत्मिस्थिति नहीं है इत्यादि) रूप पर-वैराग्य द्वारा हटाना मन का दूसरी प्रकार से रोकना है: इसके भी हट जाने पर चित्त में कोई भी वृत्ति न रहना अथवा मन का किसी विषय की ओर न जाना, सर्वे वृत्ति-निरोध असम्प्रज्ञात समाधि है। इसकी विस्तारपूर्विक व्याख्या योग दर्शन में यथास्थान की जावेगी।

निरोध श्रपने खरूप का सर्वथा नाश होजाना नहीं है, किन्तु जड़तत्त्व के श्रविवेकपूर्ण संयोग का चेतन तत्त्व से सर्वथा नाश हो जाना है। इस संयोग के न रहने पर द्रष्टा की (शुद्ध परमात्म) खरूप में श्रविधित होती है। इसको तीसरे सूत्र में बतलाया गया है। "खरूपाविधिति" इतना व्यापक शब्द है कि सारे सम्प्रदाय श्रीर मत-मतान्तर वाले इसके श्रपने श्रमिमत अर्थ ले सकते हैं, किन्तु योग क्रियात्मिक रूप से श्रन्तिम लच्च पर पहुंचा कर यथार्थ खरूप श्रनुभव कराकर शब्दों के वाद-विवाद में नहीं पड़ा है। खरूपाविधित से श्रवितिक्त भिन्न श्रविधाओं में यद्यपि द्रष्टा के खरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तथापि जैसी चित्त की वृत्ति सुख-दु:ख श्रीर मोह-रूप होती है, वैसा ही द्रष्टा भी प्रतित होता है। जैसे जल में प्रतिबिम्बित चन्द्रमा जल के हिलने से चलायमान, श्रीर स्थिर होने से शान्त प्रतीत होता है।

त्रह्मसूत्र तथा सांख्य सूत्र के सदृश योग दर्शन के भी प्रथम चार सूत्र योग दर्शन की चतुः सूची है, जिसमें सारा योग दर्शन सामान्य रूप से बतला दिया है। शेष सब सूत्र इन्हीं की विशेष व्याख्या रूप हैं।

२ साधनपाद—दूसरे पाद में विचिप्त चित्ता वाले मध्यम श्रिधकारियों के लिये योग का साधन बतलाया गया है—

सर्व बन्धनों श्रीर दुःखों के मूल कारण पाँच क्लेश हैं : श्रविद्या, श्रास्मता, राग, द्वेष श्रीर श्रभिनिवेश।

श्रविद्या—श्रमित्य में नित्य, श्रशुद्ध में शुद्ध, दुःख में सुख, श्रमात्म में श्रात्म सममना श्रविद्या है। इस श्रविद्या-रूपी चेत्र में ही श्रन्य चारों क्लेश उत्पन्न होते हैं। चेतन पुरुष, चिति में भेदज्ञान नहीं रहता । यह श्रविद्या से उत्पन्न हुश्रा चित्त श्रौर चिति में श्रविवेक श्रस्मिता क्लेश कहलाता है ।

राग—चित्त श्रौर चिति में विवेक न रहने से जड़तत्त्व में सुख की वासना उत्पन्न होती है। श्रस्मिता क्लेश से उत्पन्न हुई चित्त में सुख की इस वासना का नाम राग है।

द्वेष—इस राग से सुख में विन्न पड़ने पर दुःख के संस्कार उत्पन्न होते हैं। राग से उत्पन्न हुए दुःख के संस्कारों का नाम द्वेष है।

अभिनिवेश —दुःख पाने के भय से भौतिक शरीर को बचाये रखने की वासना उत्पन्न होती है, इसका नाम अभिनिवेश क्लेश है।

क्लेशों से कर्म की वासनाएं उत्पन्न होती हैं। कर्म वासनात्र्यों से जन्म रूपी वृत्त उत्पन्न होता है। उस वृत्त में जाति, त्र्यायु त्र्यौर भोग रूपी तीन प्रकार के फल लगते है। इन तीनों फलों में सुख-दुख रूपी दो प्रकार का स्वाद होता है।

जो पुराय-कर्म स्त्रथोत् हिंसा-रहित दूसरे के कल्याणार्थ कर्म किये जाते हैं उनसे जाति, श्रायु श्रीर भोग में सुख मिलता है, श्रीर जो पाप कर्म श्रर्थात् हिंसात्मक दूसरों को दुःख पहुँचाने के लिए कर्म किये जाते हैं उनसे जाति, श्रायु श्रीर भोग में दुःख पहुंचता है।

किन्तु यह सुख भी तत्त्ववेत्ता की दृष्टि में दु:खरूप ही है। क्योंकि विषयों में पिरिणाम-दु:ख, ताप-दु:ख और संस्कार-दु:ख मिला हुआ होता है; और तीनों गुणों के सदा अक्षिर रहने के कारण उनकी सुख दु:ख और मोह-रूपी वृत्तियां भी बदलती रहती हैं। इस-तिए सुख के पीछे दु:ख का होना आवश्यक है।

१ हेय-त्याज्य : दु:ख क्या है ?

#### हेयं दुःखमनागतम् ॥ १६॥

अर्थ-श्राने वाला दुःख हेय : त्यागने योग्य है। २ हेयहेनु-त्याज्यदुःख का कारण क्या है ?

द्रष्ट्रहरूययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७ ॥

अर्थ-द्रष्टा और दृश्य का संयोग हेयहेतु : दु:ख का कारण है।

#### दृश्य का स्वरूप

## पकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थे दृश्यम् ॥ १८ ॥

अर्थ - सारा दृश्य त्रिगुणात्मक है; सत्त्व का स्वभाव प्रकाश है, रजस् का क्रिया श्रौर तमस् का श्वित है। इनका स्वरूप पांच स्थृलभूत — पृथ्वी, जल, श्राग्न, वायु श्रौर श्राकाश, श्रौर इन्द्रियें हैं। इनका प्रयोजन पुरुष को भोग श्रौर श्रपवर्ग दिलाना है।

## विशेषाविशेषलिंगमात्रालिगानि ग्रुखपर्वाखि ॥ १६ ॥

अर्थ-गुर्गों की चार श्रवस्थाएँ हैं:-१ विशेष : पांचों स्थूलभूत, श्रौर ग्यारहों

इन्द्रियें; २ श्रविशेष: पाँच तन्मात्रायें श्रीर श्रहंकार; ३ लिङ्गमात्र: महत्तत्त्व; श्रीर ४ श्रलिङ्गः प्रधान श्रर्थात् श्रव्यक्त, मृलप्रकृति ।

#### द्रष्टा का खरूप

## द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि पत्ययानुपश्यः ॥ २० ॥

अर्थ-द्रष्टा यद्यपि देखने की शक्ति-मात्र निर्मल और निर्विकार है, फिर भी उसे चित्त की वृत्तियों का ज्ञान रहता है।

#### दृश्य का प्रयोजन

## तदथ एव दृश्यस्यात्मा ॥ २१ ॥

अर्थ—यह सारा दृश्य द्रष्टा पुरुष के अपवर्ग (स्वरूपाविश्वित ) कराने के लिए है। यह दृश्य मुक्त पुरुषों का प्रयोजन सिद्ध करके अन्य पुरुषों के लिए इसी प्रयोजन के सिद्ध कराने में लगा रहता है।

## क्रुतार्थे प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात् ॥ २२ ॥

अर्थ — जिनका प्रयोजन सिद्ध होगया है, उनके लिए यह दृश्य नष्ट हुआ भी अपने स्वरूप से नष्ट नहीं होता क्योंकि वह दृसरों की सांका वस्तु है अर्थात् दृसरों के भोग अपवर्ग के साधन में लगा रहता है।

द्रष्टा और दृश्य के संयोग के वियोग का कारण अगले सूत्र में बतलाते हैं:-

## स्वस्वामिशक्तचोः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः॥ २३॥

अर्थ — खशक्ति और स्वामिशक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का कारण संयोग है। अर्थात् संयोग हटाने के लिये स्वशक्ति और स्वामि शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि की जाती है। स्वशक्ति अर्थात् दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि जो भोग रूप है सम्प्रज्ञात समाधि द्वारा और स्वामि शक्ति अर्थात् पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि जो अपवर्णरूप है असम्प्रज्ञात समाधि द्वारा की जाती है। दृश्य और दृष्टा अर्थात् चित्त और पुरुष का जो आसक्ति पूर्वक स्व स्वामि अर्थात् भोग्यत्व और भोक्त भाव सम्बन्ध है वह संयोग है।

संयोग की उत्पत्ति का कारण अगले सूत्र में बतलाते हैं।

#### तस्य इतुरविद्या ॥ २४ ॥

अर्थ-द्रष्टा श्रीर दश्य के श्रविवेक-पूर्ण संयोग का कारण श्रविद्या है। ३ हान-दुःख का नितान्त श्रभाव क्या है ?

## तदभावात्संयोगाभावो हानं तद्दृष्टशेः कैवन्यम् ॥ २४ ॥

अर्थ-अविद्या के श्रभाव से संयोग का श्रभाव होता है--यही 'हान' है। यह चेतन-स्वरूप पुरुष का कैवल्य है।

**४ हानोपाय**—दुःख्रके नितान्त श्रभाव का साधन क्या है ?

#### विवेक ख्यातिरविष्लवा हानोपायः ॥ २६ ॥

अर्थ—निर्मल ऋडोल विवेक-ख्याति हान का उपाय है। विवेकख्याति की सबसे ऊँची ऋबस्थावाली प्रज्ञा ऋगले सूत्र में बतलाई गई है:

#### तस्य सप्तधा पान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७ ॥

अर्थ-उस विवेक-ख्याति की सात प्रकार की सबसे ऊँची श्रवस्थावाली प्रज्ञा होती हैं:-

१ जो कुछ जानना था जान लिया, अर्थात् जितना गुणमय दृश्य है वह सब परि-णाम, ताप, श्रीर संस्कार दुःखों तथा गुणवृत्ति-विरोध से दुःख रूप ही है। इसलिये 'हेय' है। श्रव कुछ जानने योग्य नहीं रहा;

२ जो कुछ दूर करना था दूर कर दिया, अर्थात् द्रष्टा और दृश्य का संयोग जो 'हेय-हेतु' है वह दूर कर दिया। अब कुछ दृर करने योग्य नहीं रहा;

३ जो कुछ साचात् करना था साचात् कर लिया, त्र्रार्थात् निरोध-समाधि द्वारा 'हान' को साचात् कर लिया। त्राव कुछ साचात् करने योग्य नहीं रहा;

४ जो कुछ करना था कर लिया, ऋर्थात् 'हान' का उपाय 'ऋविप्लव विवेक-ख्यति' सम्पादन कर लिया । ऋव कुछ करने योग्य नहीं रहा;

५ चित्त ने अपने भोग अपवर्ग दिलाने का अधिकार पूरा कर दिया, अब कोई अधिकार शेष नहीं रहा;

६ चित्त के गुण अपने भोग अपवर्ग का प्रयोजन सिद्ध करके अपने कारण में लीन हो रहे हैं;

७ गुणों से परे होकर झुद्ध परमात्म खरूप में अविश्वित हो रही है।

निर्मल विवेक-ख्याति, जिसे हान का उपाय बतलायु। है, अब उसकी उत्पत्ति का साधन बतलाते हैं:—

#### योगांगानुष्ठानादशुद्धित्तयेज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः ॥ २८ ॥

अर्थ-योग के श्रङ्गों के श्रनुष्ठान से श्रशुद्धि के त्तय होने पर ज्ञान की दीप्ति (प्रकाश) विवेक-ख्याति पर्य्यन्त बढ़ जाती है।

#### योग के आठ श्रंग

योग के त्राठ श्रङ्ग: यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान श्रौर समाधि हैं। इन का विस्तार पूर्वक वर्णन योग दर्शन में यथास्थान किया जावेगा।

#### ३ विभूतिपाद

धारणा, ध्यान और समाधि, तीनों मिलकर संयम कहलात हैं। यह तीनों अन्य पाँच अङ्गों की अपेदा सबीज समाधि के अन्तरङ्ग साधन हैं। किन्तु निर्वीज समाधि के यह भी बहिरङ्ग साधन हैं, क्योंकि उसका अन्तरङ्ग साधन पर-वैराग्य है। इस संयम के विनियोग से नाना प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं जिनका तीसरे पाद में वर्णन है। यह सिद्धियाँ

यद्यपि अश्रद्धालुत्र्यों की योग में श्रद्धा बढ़ाने श्रौर श्रसनाहित ( विचिप्त ) चित्त वालों के चित्त को एकाप्र करने में सहायक होती हैं, किन्तु इनमें श्रासक्ति नहीं होनी चाहिये। इसकी कई सूत्रों से चेतावनी दी गई है; जैसे -

तेसमाधाबुवसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३७ ॥

अर्थ-ऊपर बतलाई हुई प्रातिभ त्रादि सिद्धियें व्युत्थान में सिद्धियें हैं किन्तु समाधि में विघ्न हैं।

योगमार्ग पर चलने वाले के लिये नाना प्रकार के प्रलोभन त्र्याते हैं। श्रभ्यासी को उनसे सावधान रहना चाहिये, उनमें फँसने से और घमएड से बचे रहना चाहिये। इस सम्बन्ध में निम्न सूत्र है :-

# स्थान्युपनिमन्त्रणे संगस्मयाकरणं पुनरनिष्टमसंगात् ॥ ५१ ॥

अर्थ-स्थान वालों के आदरभाव करने पर लगाव और अभिमान नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से फिर अनिष्ट के प्रसंग का भय है।

# सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च ॥४६॥

अर्थ-चित्त श्रौर पुरुष के भेद जाननेवाला सारे भावों के श्रिधशतृत्व श्रौर सर्वज्ञा-वृत्व को प्राप्त होता है।

किन्तु योगी को उससे भी अनासक्त रहकर अपने असली ध्येय की स्रोर बढ़ना चाहिये, जैसा कि अगले सूत्र में बतलाया है:-

# तद्वैराग्यादिष दोषबीजत्तये कैवल्यम् ॥ ५० ॥

अर्थ—उससे भी वैराग्य होने पर, दोषों का बीज चय होने पर कैवल्य होता है।

#### ४ केवल्यपाद

इसमें कैवल्य के उपयोगी चित्त तथा चित्त के सम्बन्ध में जो जो शङ्कायें हो सकती हैं, उनका युक्तिपूर्वक निवारण किया है।

# चितेरमतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तो स्वबुद्धि संवेदनम् ॥ २२ ॥

अर्थ-पुरुष को, जो क्रिया श्रथवा परिगाम-रहित है, स्वप्रतिबिम्बित चित्त के श्राकार

की तरह आकार का प्राप्ति होने पर अपने विषयभूत चित्त का ज्ञान होता है।

. श्रर्थात् निर्विकार पुरुष में दर्शन-कर्तृत्व, ज्ञातृत्व स्वाभाविक नहीं है, किन्तु जैसे निर्मल जल में प्रतिबिम्बित हुए चन्द्रमा में अपनी चञ्चलता के बिना ही जलरूपी उपाधि की चश्वलता से चश्वलता भासती है वैसे ही चित्त में प्रतिबिम्बित जो चेतन है, वह भी खाभा-विक ज्ञातुत्व श्रौर भोक्तृत्व के बिना ही केवल प्रतिबिम्बाधार चित्त के विषयाकार होने से तदाकार भासता है।

वह सदा श्रपरिगामी, क्रिया-रहित श्रौर ज्ञान-स्वरूप रहता हुश्रा इसका सान्नी बना रहता है।

श्रगला सूत्र चित्त के सम्बन्ध में हैं : -

## द्रष्ट्रदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम् ॥ २३ ॥

अर्थ-द्रष्टा श्रीर दश्य से रॅगा हुआ चित्त सारे आकार वाला होता है।

श्रर्थात् एक तो चित्त का श्रपना खरूप है, दूसरा पुरुष से प्रतिबिन्नित होकर चेतन श्रर्थात् ज्ञानवाला प्रतीत होता है। यह उसका द्रष्टा से उपरक्त हुशा गृहं।ता खरूप है।तीसरा बाह्य विषयों से प्रतिबिन्नित होकर उन-जैसा भासता खरूप है। यह उसका दृश्य उपरक्त प्राह्य खरूप है।

इस प्रकार चित्त को एक ऐसा दर्पण समम्मना चाहिये जिसमें सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो और अन्य विषयों का प्रतिबिम्ब आ रहा हो। इस शङ्का के निवारणार्थ कि जब चित्त से ही सब व्यवहार चल रहे हैं और उसी में सब वासनाएँ रहती हैं तो द्रष्टा प्रमाण-शून्य होकर चित्त ही भोक्ता सिद्ध हो जावेगा अगला सूत्र है।

## तदसंख्येय वासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात् ॥ २४ ॥

अर्थ-यद्यपि चित्त अर्नागनती वासनाओं से चित्रित है तथापि वह पुरुष के लिये है क्योंकि वह संहत्यकारी है।

यहाँ तक चित्त और पुरुष का भेद युक्ति द्वारा बतलाकर अब अगले सूत्र में यह बतलाते हैं कि इसका वास्तिक ज्ञान तो अनुभव-गम्य है।

#### विशेषदर्शिन आत्मभाव भावनाविनिष्टत्तिः ॥ २५ ॥

अर्थ—सम!घि द्वारा जब योगी को पुरुष और चित्त के भेद का साज्ञात्कार हो जाता है तब उसकी आत्मभाव-भावना कि ''मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं"—इत्यादि निवृत्त हो जाती है।

. श्रब इस पाद के श्रन्तिम सूत्र में कैवल्य का खरूप बतलात हैं।

## पुरुषार्थेशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवन्यं खरूपप्रतिष्ठा वा चिति-शक्तिरिति ॥ ३४ ॥

अर्थ-पुरुषार्थ से शून्य हुए गुणों का श्रपने कारण में लीन होजाना कैवल्य है; श्रथवा चिति-शक्ति का श्रपने खरूप में श्रविधत होजाना कैवल्य है।

गुणों की प्रवृत्ति पुरुष के भोग श्रीर श्रपवर्ग के लिय है। जब यह प्रयोजन सिद्ध हो जाता है तब उस पुरुष के प्रांत उनका कोई कर्ताच्य रोष नहीं रहता। इसलिय वे श्रपने कारण में लीन हो जाते हे। इस प्रकार पुरुष का श्रमितम लक्ष्य श्रपवर्ग सम्पादन करने के पश्चात् गुणों का श्रपने कारण में लीन हो जाने का नाम कैंबल्य है। श्रथवा यों समम्मना चाहिये कि धर्मी चित्त के परिणाम क्रम बनाने वाले गुणों का श्रपने कारण में लीन हो जाने पर चिति-शक्ति (पुरुष) का चित्त से किसी प्रकार का सम्बन्ध न रहने पर (शुद्ध परमात्म) स्वरूप में श्रवस्थित हो जाने का नाम कैंबल्य है।

## चित्त की नौ अवस्थाओं का संचिप्त वर्णन

सांख्य और योग फिलासफी में चित्त का विषय महत्त्व पूर्ण है। उसके वास्तविक स्वरूप को समभाने की दृष्टि से चित्त की नौ विशेष अवस्थाओं को यहां समन्वय के अन्त में संत्तेष से वर्णन कर देना आवश्यक समभते हैं। इसको चित्त की जिस्त विज्ञित आदि पांच भूमियों के विषय से जिसका समाधि पाद में वर्णन हुआ है पृथक् समभना चाहिये।

१ जात्रत्अवस्था — "सत्त्व चित्त" में सत्त्वगुण गौण रूप से दबा रहता है, तम सत्त्व को वृत्ति के यथाथे रूप के दिखलाने से रोके रखता है, परन्तु रज प्रधान होकर चित्त को इन्द्रियों द्वारा बाह्य विषयों में उपरक्त करने में समथे होता है। प्रमाण, विषयेय, विकल्प श्रीर स्पृति वृत्तियों का उदय होता है। इन्द्रियें बहिमुख हाकर स्थूल शर्रार द्वारा कार्य करती है। चित्त में व्युत्थान संस्कार तथा व्युत्थान का परिणाम होता है। पुरुष वृत्ति-सारूष्य प्रतीत होता है।

२ स्वप्नावस्था—सत्त्वगुण गोणतर रूप से दबा रहता है। तम रज को इतना दबा लेता है कि वह चित्त को इन्द्रियों द्वारा बाह्य विषयों में उपरक्त नहीं कर सकता है, किन्तु रज को क्रिया सूक्ष्म रूप से होता रहती है, जिससे वह चित्त को मन द्वारा स्मृति के संस्कारों में उपरक्त करने में समये रहता है। इसमें भावित स्मतेव्य स्मृति वृत्ति रहती है। मन इन्द्रियों के अन्तमुख होने से सूक्ष्म-शरीर में स्वप्न का कार्य करता है। चित्त में व्युत्थान के संस्कार तथा व्युत्थान का परिणाम होता है। पुरुष वृत्तिसारूष्य प्रतीत होता है।

३ सुपुप्ति अवश्या—सत्त्वगुण गोणतम रूप से द्र जाता है। तमोगुण रजोगुण की स्वप्नावश्या वाली कियाओं का भी राक कर प्रधान रूप से चित्त पर फैल जाता है। इसलिय किसी विषय का किसी प्रकार का भा ज्ञान नहीं रहता है। किन्तु रज का नितान्त अभाव नहीं होता, वह कुछ अंश मे बना ही रहता है जिसके कारण किसी विषय के ज्ञान न होने की अथात् अभाव की प्रतीत होती रहती है। सूक्ष्म-शरीर में कार्य वन्द होकर कारण-शरीर में निद्रा-वृत्त बनी रहती है। पुरुष वृत्ति-सारूष्य प्रतात होता है।

४ प्रस्रयावस्था — प्रलय में चित्त की अवस्था सुपुप्ति जेंसी होती है केवल इतना भेद है कि यह व्यष्टि-चित्त की सुपुप्ति है और प्रलय समष्टि-चित्त की, जिससे सबे बद्ध जीव गाढ़ निद्वा-जैसी अवस्था में रहत है।

५ समाध प्रारम्भ अवस्था—तमांगुण गोण रूप से रहता है। रजागुण की चिरा को चलायमान करने की किया निबेल होती जाती है। सत्त्वगुण प्रधान होकर चिरा को एकाम करने श्रीर उसमें वस्तु के यथार्थ रूप को दिखलाने में समर्थ होता जाता है। इसमें सबर्थिता का दबना श्रीर एकाम दृत्ति का उदय होना प्रारम्भ होता है। पुरुष दृत्ति-सारूप्य प्रतीत होता है।

६ सम्प्रश्वात समाधि (एकात्रता)—तमोगुण गौणतर रूप से दवा रहता है। सत्त्वगुण रजांगुण को दबाकर प्रधान रूप से अपना प्रकाश करता है, जिससे चित्त वस्तु के

तदाकार होकर उसका यथार्थ रूप दिखलाने में समर्थ होता है। स्थृल-शरीर में कार्थ बन्द होकर सूक्ष्म-शरीर में एकाप्र वृत्ति रहती है। स्वप्नावस्था से इसमें यह विलच्चणता है कि तम के स्थान पर इसमें सत्त्व की प्रधानता हो जाती है, चित्त में समाधि परिणाम होता है। पुरुष एकाप्रता वृत्ति-सारूप्य प्रतीत होता है।

सम्प्रश्नात समाधि ( विवेक ख्याति )—तमोगुण गौणतम रूप से नाम-मात्र रहता है। चित्त से रजोगुण-तमोगुण का आवरण हटकर सत्त्वगुण का पृण्तया प्रकाश फैल जाता है। रजोगुण केवल इतनी मात्रा में रहता है कि जिससे पुरुष को चित्त से भिन्न दिखलाने की किया हो सके और तम इस वृत्ति को रोकने-मात्र रह जाता है। सुपृप्ति से इसमें यह विलद्य-णता है कि तम के ख्यान पर इसमें सत्त्व प्रधान रूप से रहता है। सुपृप्ति में कारण-शरीर में अभाव की प्रतीति के ख्यान पर इसमें कारण-शरीर में चित्त हारा पुरुष का साचात्कार (विवेक-ख्याति) होता है।

- ८ असम्प्रज्ञात समाधि (स्वरूपावास्थिति)—"सत्त्व चित्त" में वाहर से तीनों गुणों का (वृत्तिरूप) परिणाम होना वन्द हो जाता है। तीनों गुणों का नितान्त स्रभाव होने से विवेक-ख्याति स्रर्थात् पुरुष को चित्त से भिन्न प्रतीत कराने वाली वृत्ति भी रुक जाती है। सर्व वृत्तियों के निरुद्ध हो जाने पर चित्त स्रपने वाम्तविक सत्त्व स्वरूप से पुरुष में स्रवस्थित रहता है स्रोर पुरुष की शुद्ध परमात्म स्वरूप में स्रवस्थित होती है। चित्त में केवल निरोध परिणाम स्थान संस्कार शेष रहते हैं, जिनके दुर्वल होने पर उसे फिर व्यत्थान दशा में स्थाना होता है।
- ९ कैंबल्य : मुक्ति (स्वरूपार्वास्थिति)—चित्त में निरोध परिणाम अर्थात् संस्कार शेष भी निवृत्त हो जाते हैं। चित्त को बनाने वाले गुण पुरुष का भोग-अपवर्ग का प्रयोजन पूरा करके अपने कारण में लीन हो जाते हैं और पुरुष शुद्ध कैंबल्य परमात्म स्वरूप में अव-स्थित हो जाता है।

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रति प्रसवः कैवन्यं खरूप प्रतिष्ठा वा चितिशक्ति-रिति । (३ । ३४)

अर्थ—पुरुषार्थ से शून्य हुए गुणों का अपने कारण में लीन हो जाना कैवल्य है; अथवा चिति-शक्ति की स्वरूपावस्थिति कैवल्य है।

#### पतंजिल मुनि का परिचय

योगदर्शन के स्त्रकार श्री पतश्विल मुनि की जीवनी का ठीक-ठीक पता नहीं चलता किन्तु यह वात निःसंदेह सिद्ध है कि श्री पतश्विल मुनि भगवान कपिल के पश्चान् श्रीर श्रन्य चारों दर्शनकारों से बहुत पृवे हुए हैं। किसी-किसी का मत है कि पाणिनि व्याकरण का महाभाष्य तथा वैद्यक की चरक-संहिता, ये दोनों जो श्रपने-श्रपने विपय के श्रद्धितीय प्रन्थ हैं, इन्हीं के रचे हुए हैं। जैसा कि कहा गया है:—

योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, मलं शारीरस्य च वैद्यकेन । यौऽपाकरोत्तं प्रवरं [मुनीनां, पतंजिल प्रांजिलिसानतोऽस्मि ॥

अर्थ—मैं उस मुनियों में श्रेष्ठ पतश्वित को बद्धाश्वित (हाथ जोड़कर) नमस्कार करता हूँ, जिसने कि योग से अन्तः करण के, पद, (व्याकरण महाभाष्य) से वाणी के और वैशक (चरक ब्रन्थ के द्वारा) से शरीर के मल को दूर किया है (धोया है)।

श्रीर योगदर्शन के प्रथमसूत्र 'श्रथ योगानुशासन'' के सहश महाभाष्य को भी प्रथम सूत्र 'श्रथ शब्दानुशासन'' से श्रारम्भ किया गया है तथा चरक में भी सांख्य योग फिलासकी को ही वैद्यक का श्राधार शिला बनाया गया है। यथा:—

सत्त्वमात्मा शरीरं च त्रयमेतित्त्रदण्डवत् । लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सर्वे प्रतिष्ठितम् ॥ स पुगाँश्चितनं तच्च तच्चाधिकरणं स्मृतम् । वेदस्यास्य तद्र्थे हि वेदोऽयं सम्प्रकाशतः ॥ चरका २ । ४५ । ४६ ।

अर्थ—चित्त त्रात्मा और शरीर इन तीनों का तीन दर्गडों के समान परस्पर सम्बन्ध है। इन तीनों के सम्बन्ध से संसार ठैहरा हुआ है। उसी में सब कुछ प्रतिष्ठित है।। ४५॥

इन तीनों के सम्बन्ध को ही पुमान (पुरुष) चेतन और (आयुर्वेंद का) अधिकरण माना गया है। इस पुरुष के लिये ही इस आयुर्वेंद का प्रकाश किया गया है।। ४६॥

निर्विकारः परस्त्वात्मा सत्त्व भूत गुणेन्द्रियैः । चेतने कारणं नित्यो द्रष्टा पश्यति हि क्रियाः ॥ ५५ ॥

अर्थ-श्रात्मा निर्विकार है, पर है, चित्ता, मृत गण ( शरीर ) श्रीर इन्द्रियों के चैतन्य में कारण है। नित्य है, द्रष्टा है, (क्रिया रहित होता हुश्रा भी ) सर्व चित्त की क्रियाश्रों को देखने वाला है। ५५॥

किन्तु इन दोनों प्रन्थों के साथ पत जिल मुनि का नाम केवल इन प्रन्थों की प्रतिष्ठा वढ़ाने के लिय लगाया गया है। अन्यथा दोनों प्रन्थ योग दर्शन की अपेक्षा बहुत पिछले समय के वने हुए हैं। वैद्यक अनुभव सिद्ध विषय है। इसिलये सांख्य योग फिलासिकी के साथ इसका समन्वय होना खाभाविक ही है। पाणिनि मुनि प्रणीत अष्ठाध्यायी पर यह महाभाष्य लिखा गया है इस कारण अनुशासन का शब्द प्रयोग किया गया है। प्राचीन काल के पत अलि मुनि का महाभाष्य का रचियता होना भी एक विचित्र रूप में दिखलाया गया है। जिसके अनुसार पतञ्जिल मुनि को शेष नाग का अवतार मानकर काशी में एक वावड़ी पर पिणिनिमुनि के समन्न सर्प रूप में प्रकट होना बतलाया गया है। पाणिनिमुनि घबराकर "को भवान" के खान पर "को भवान" बोलते हैं। सप उत्तर देता है सपोऽहम् पाणिनिमुनि पूछतं हैं "रेफः कुतो गतः" सर्प उत्तर देता है "तव मुखे" इसके पश्चात् सर्प के आदेश अनुसार एक चादर की आड़ लगादी गई। उसके अन्दर से शेष नाग पतञ्जिल मुनि अपने हजारों मुखों से एक साथ सब प्रश्नकर्ताओं को उत्तर देने लगे। इस प्रकार सारा महाभाष्य तैय्यार हो गया। किन्तु सर्प की इस आज्ञा के कि कोई पुरुष चादर उठाकर अन्दर न देखे

एक व्यक्ति द्वारा उलङ्घन किये जाने पर शेष नाग की कुंकार से ब्राह्मणों के सारे कागज जल गए। ब्राह्मणों की दुःखी श्रवस्था को देखकर एक यत्त ने जो वृत्त पर बैठा पत्तों पर भाष्य को लिखता जाता था, वे पत्ते उनके पास फैंक दिये। उन पत्तों में से कुछ को बकरी खा गई। इसी लिये कुछ स्थानों में महाभाष्य में श्रसंगति सी पाई जाती है।

## पाराशर्यशिलालिभ्याम् भिन्नु नदसूत्रयोः । (४१३१११०)

श्रष्टाध्यायी के उपरोक्त सूत्र से व्यासजी का पिएनिमुनि से पूर्व होना सिद्ध होता है। फिर पािएनिमुनि प्रणीत श्रष्टाध्यायी पर महाभाष्य कर्त्ता पतः जिल योगदर्शन के सूत्रकार पतः जिल किस प्रकार हो सकते हैं।

यह सम्भव है कि पतञ्जिल नाम के कोई अन्य व्यक्ति इन दोनों उब कोटि के प्रन्थों के रचयिता हुए हों।

योग दर्शन पर भाष्य तथा वृत्ति आदि

योगदर्शन के ऊपर अनेक भाष्य, वृत्तियां और टीकाएं रची गई हैं। उनमें सबसे अधिक प्रामाणिक, प्रसिद्ध श्रीर श्रचीन व्यास भाष्य है। व्यास भाष्य ख़यं बहुत ही गृदार्थ है। उसके श्चर्य को समम्ताने के लियं वाचस्पति मिश्रने तत्त्व वैशारदी श्चौर विज्ञान भिक्ष ने योगवार्तिक की रचना की है। विज्ञान भिक्षु ने एक श्रलग पुस्तक योगसार में योग के सिद्धान्तों का सारांश उपस्थित किया है। वृत्तियों में "राजमार्तगढ़" जिसका शसिद्ध नाम "भोजवृत्ति" है। श्रास्यन्त लोक प्रिय श्रीर प्रामाणिक है। गरोश भट्ट की एक बड़ी वृत्ति योगवार्तिक के श्राधार पर निर्मित हुई है। योग दुर्शन के भाष्यकार ज्यास का ठीक ठीक समय निश्चय करना कठिन है। कई एक विद्वानों का मत है कि ब्रह्मसूत्रकार व्यास हो योगदर्शन के भाष्य कार व्यास हैं। योग दर्शन के प्रथम वार्क्तिक में विज्ञान भिक्ष ने भी ब्रह्मसूत्रकार बादरायण को ही योग दर्शन का भाष्यकार व्यास बतलाया है। अन्य कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि योगदर्शन के भाष्यकार ज्यास ब्रह्मसूत्रकार ज्यास से भिन्न है श्रीर बहुत पूर्व समय में हुए हैं। ज्यास भाष्य में भिन्न भिन्न स्थानों में लगभग इक्कांस सूत्र पश्च शिखाचाय्ये के, कुछ वचन जैगीशब्य श्रीर वार्षगएयाचार्य्य के तथा एक दो घटनाएँ रामायण की भी उद्धत की गई हैं। इससे सिद्ध होता है, कि सांख्य के प्राचीन प्रन्थ पश्च शिखाचार्य्य के सूत्र श्रीर वार्षगएयाचार्य्य प्रणीत षष्ठी तन्त्र जो इस समय लप्त हैं तथा बाल्मीकीय रामायण व्यास भाष्य के समय विद्यमान थे।

श्रीमद्भगवद्गीता श्रीर महाभारत श्रादि प्रन्थ तथा ब्रह्म सूत्र उसके पश्चात् बनाए गये हैं।

ब्यास भाष्य सहित 'योग वात्तिक' का माधानुवाद समाप्त हो गया है उसके प्रकाशन का श्रवन्थ किया जारहा है। १३७



#### श्रो३म्

## वूज्यपाद १०८ श्री स्वामी सोमतीर्थजी महाराज

#### पणीत

## षह्दर्शन सदुपयोग समन्वय सूत्र

## १-ग्रथ पह्दर्शन सदुपयोग समन्वय सूत्रम् ।

श्रर्थ:—श्रव पूर्वमीमांसा श्रादि छत्रों दर्शनों के सदुपयोग का समन्वय करने वाले सृत्रों को प्रारंभ करते हैं।

## २-गर्भाधान-संस्कारादि-वेदारम्भ-पर्य्यन्त-संस्कारैः संस्कृतो वेदं पठेत् ।

श्चर्यः-गर्भाधान से लेकर वेदारम्भ पर्यन्त दस संस्कारों से श्रपने शरीर, मन श्रीर श्चन्त:करण को पवित्र बना ब्रह्मचारी वेद को पढ़े।

## ३-अथ धर्म-जिज्ञासा ।

अर्थ:-वेदाध्ययन के पश्चात् धर्म की जिज्ञासा अर्थात् उसके जानने का प्रयत्न करें।

## ४-तत्र अथातो धर्मे जिज्ञासा इत्यस्योपयोगः ।

श्चर्थ:-धर्म को जानकर उसका निम्नप्रकार से उपयोग करे।

## ५-कृत-धर्मानुष्ठान-शुद्धान्तः करणः साधन चतृष्ट्यं सम्पादयेत् ।

अर्थ: —यथार्थ स्वरूप से जाने हुए धर्म के अनुष्ठान द्वारा अपने अन्तः करण को निर्मल बना कर विवेक, वैराग्य, शमदमादिसम्पत् और मुमुत्ता इन चार साधनों का सम्पादन करें।

#### ६-संजात मुम्रुत्तः ब्रह्म-जिज्ञासुः स्यात् ।

श्चर्थः—जब मुमुत्त श्चर्थात् जन्म मर्ण के बन्धन से छूटने की प्रबल श्वभिलाषा मन में उत्पन्न हो जाए तब ब्रह्म को जानने की इच्छा करें।

## ७-म्रयातो ब्रह्म-जिज्ञासा इत्यस्यात्रोपयोगः।

द्यर्थ:-- श्रव ब्रह्म के जानने का उपयोग श्रर्थात् उपाय निम्न है।

#### द्र-श्रस्त्यत्रांश-त्रयम् ।

श्चर्थ:-- ब्रह्म प्राप्ति के उपाय के तीन भाग हैं।

#### ६-श्रवणम्, मननम् निदिध्यासनं च।

श्रर्थ:-- श्रवण्, मनन श्रीर निद्ध्यासन ।

## १०-श्रवणे सर्वे वेदान्ता उपयुक्ताः।

अर्थ: - अवरण के लिए सभी वैदान्त प्रनथ उपयोगी हैं।

#### ११-मनने न्याय वैशेषिकयोः सहकारिता।

अथे:—मनन के लिए न्याय और वैशेषिक के सिद्धान्तों को मिलाकर उनका चिन्तन करना उपयोगी हैं।

## १२-१३-कवित् पूर्वे पत्तत्वेन । कवित् सिद्धान्त समर्थेनात् ।

अथे:—इन दोनों शास्त्रों का कहीं पूर्व पत्त श्रौर कहीं सिद्धान्त रूप से चिन्तन करना चाहिए।

#### १४-निधिध्यासने सांख्य योगयोहपयोगः।

श्रर्थ:-निद्ध्यासन में सांख्य श्रीर योग का उपयोग करना उचित है।

## १५-तत्र तस्य सम्यग् विधानात्।

श्रथ:-क्योंकि निधिष्यासन का वर्णन इन दोनों शास्त्रों में भली प्रकार से है।

## १६-इति षड् दर्शन-सदुपयोग-समन्वयःसूत्रम् ।

श्चर्थ:—श्रव पड दर्शन के सदुपयोग को समन्वय करने वाले सूत्र समाप्त हुए।

# पातंजल योग प्रदीप

#### समाधिपाद

निपुण चेत्रज्ञ जिस प्रकार सबसे प्रथम श्रिधिक उपजाऊ भूमि को तैयार करके उसमें श्रेष्ठतम बीज बोता है, इसी प्रकार महर्षि पतः जिल समाहित चित्त वाले उत्तम श्रिधकारियों के लिये सबसे प्रथम समाधिपाद श्रारम्भ करते हैं।

## अथ योगानुशासनम् ॥ १ ॥

शब्दार्थ — अथ = अव आरम्भ करते हैं। योग + अनुशासनम् = योग की शिज्ञा देने वाले प्रन्थ को।

अन्वयार्थ-अब योग की शिद्धा देने वाल प्रन्थ को आरम्भ करते हैं।

व्याख्या--''त्रथ'' यह शब्द अधिकार त्रर्थात् त्रारम्भ वाचक त्रीर मङ्गलार्थक है। जिसके द्वारा लक्त्मण, भेद, उपाय श्रीर फलों-सहित शिक्ता दी जावे श्रर्थात् व्याख्या की जावे उसको अनुशासन कहते हैं । इसलिये ''अथ योगानुशासनम्'' के अर्थ हुए 'अब लन्नगा, भेद, उपाय और फलों सहित योग की शिन्ना देनेव ले शास्त्र को आरम्भ करते हैं योग समाधि को कहते हैं; श्रौर समाधि सारी भूमियों में (श्रवशाश्रों में) चित्त का धम है। जो तीन भूमियों (अवशात्रों) में दवा रहता है और केवल दो भूमियों में प्रकट होता है। चित्त की पांच मृमियाँ हैं: ि क्षि, मूढ़, वित्तिम, एकाप्र श्रीर निरुद्ध । इनका विलार-पूर्वक वर्णन दूसरे सूत्र में किया जायगा। इनमें से अत्यत्त चक्कत चित्त को ज्ञिप्त ख्रीर निद्रा, तन्द्रा, खालस्यादि वाले चित्त को मृढ़ कहते हैं। तिप्त से जो श्रेष्ठ चित्त है अर्थात जिसमें कभी कभी श्रिरता होती रहती है, उसे विचिप्त कहते हैं। चिप्त और मूढ़ चित्त में तो योग का गन्ध भी नहीं होता, श्रीर विचिप्त चित्त में जो कभी-कभी चिराक श्चिरता होती है उसकी भी योग-पत्त में गिनती नहीं है, क्योंकि यह शिरता दीर्घ काल तक स्थिर नहीं रहने पाती, शीघ ही प्रवल चश्चलता से नष्ट हो जाती है। इस लिये विक्ति भूमि भी योगरूप नहीं है । जिसका एक ही अप्र विषय हो अर्थात् एक ही विषय में विलन्नण वृत्ति के व्यवधान से (बीच-बीच में आ जाने से) रहित सहश वृत्तियों के प्रवाहवाले चित्त को एकाप्र कहते हैं। यह पदार्थ के सत्-स्वरूप को प्रकाश, क्लोश को नाशः बन्यन को ढीला त्र्यौर निरोध के त्र्यभिमुख करता है। यह सम्प्रज्ञात समाधि श्रीर सम्प्रज्ञात योग कहलाता है । इसके चार भेद : बितर्कानुगत, विचारानुगत, श्रानन्दानुगत श्रीर श्रास्मितानुगत सत्रहवें सूत्र में बतलाये जावेंगे। पुनः सर्वे वृत्तियों के निरोध वाले (चत्त को निरुद्ध कहते हैं। उस निरुद्ध चित्त में श्रसम्प्रज्ञात समाधि होती है, उसी को श्रसम्प्राज्ञात योग कहते हैं।

उसके लक्त्रण को प्रकाशित करने की इच्छा से अगला सूत्र बना है।

#### विशेष विचार

अनुबन्ध-चतुष्ट्य - शास्त्रकार श्रपने शास्त्र के श्रारम्भ में निम्न चार बातों का वर्णन कर दिया करते हैं:-

- १ विषय इस शास्त्र का विषय क्या है १
- २ प्रयोजन इसका प्रयोजन क्या है ?
- ३ श्रधिकारी—इसका श्रधिकारी कैन है ?
- ४ सम्बन्ध इनके साथ शास्त्र का सम्बन्ध क्या है ?

इनको श्रनुबन्ध-चतुष्टय कहते हैं । महर्षि पतः जिल ने 'श्रथ = श्रव शारम्भ करते हैं' इससे इन चारों वातों को बतला दिया है कि:--

- १ इस पात अल योगदर्शन का विषय योग है, जिसमें योग के ऋवान्तर भेद, साधन श्रीर फल का प्रतिपादन किया गया है।
- २ योग द्वारा स्वरूप-स्थिति ( अपवर्ग = निःश्रेय = मोत्त = कैवस्य = आत्मस्थिति = परमात्म-शिव्रि) कराना इस शास्त्र का प्रयोजन है।
- ३ स्वरूप-श्चिति एवं परमात्म-प्राप्ति का जिज्ञासु एवं मुसुक्षु-साधक इसका ष्यिकारी है।
- ४ यह दर्शन योगका प्रतिपादक है, इसिलये इसका योग से प्रतिपाद्य-प्रतिपादक भाव सम्बन्ध है। योग साधन है; स्वरूप-स्थिति साध्य है। ख्रतः स्वरूप-स्थिति ख्रीर योग का साध्य-साधन भाव सम्बन्ध हैं। स्वरूप-स्थिति का जिज्ञासु योग का ख्रिधकारी है। इसिलये स्वरूप-शिति ख्रीर ख्रिधकारी में प्राप्य-प्रपाक भाव सन्बन्ध है। ख्रिधकारी ख्रीर योग का कर्तृ-कर्त्तव्य भाव सम्बन्ध है।

धात्वर्थ—योग शब्द युक्ति अर्थान् मेल, तथा 'युज् समाधी' इस (धातु) से समाधि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। श्री व्यासजी महाराज ने इस दर्शन में योग का सर्वेत्र ही समाधि के अर्थ ही में प्रयोग किया है।

यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्यो उष्टावंगानि । (२।२९) में समाधि और योग में श्रङ्गाङ्गि-भाव सम्बन्ध बतलाया गया है, परन्तु समाधि जिसके दो भेदः समप्रज्ञात और श्रसमप्रज्ञात वतलायेंगे, योग का मुख्य श्रङ्ग तथा साधन होने के कारण योग के श्रर्थ में इस दर्शन में प्रयुक्त हुआ है।

योग की प्राचीन परम्परा—'शासन' उपदेश अथवा शिचा को वहते हैं। अनु + शासन = जिस विषय का शासन पहिले से विद्यमान हो। इसलिये अनुशासन शब्द

से श्री पतः जिल महाराज ने योगशिचा का प्राचीन परम्परा से चला श्राना बतलाया है, जिसका वर्णन श्रुति श्रीर स्मृति में पाया जाता है।

हिरएयगर्भी योगस्य वक्ता नान्य: पुरातनः ( याज्ञवन्क )

अर्थ —हिरएयगर्भ ही योग के वक्ता हैं, इनसे पुरातन और कोई वक्ता नहीं है। इत्यादि वचनों से श्री याज्ञवल्क्य ने हिरएयगर्भ को योग का आदि-वक्ता अर्थात् गुरु माना है। इसी प्रकार:—

सांख्यस्य बक्ता किपलः परमिष स उच्यते । हिरएयगर्भी योगस्य बक्ता नान्यः पुरातनः ॥

महाभा• १२ । ३४६ । ६५

अर्थ-सांख्य के वक्ता किपलाचार्य परमिष कहलाते हैं श्रौर योग के वक्ता हिरएय-गर्भ हैं जिनसे पुराना श्रौर कोई वक्ता इनका नहीं है। इसी प्रकार:—

## इदं हि योगेश्वर योगनैपुणं हिरएयगर्भी भगवान् जगाद् यत् ।

श्रोमझा० ५ । १९ । १३

अर्थ — हे योगेश्वर, यह योग कौशल वही है जिसे भगवान हिरएयगर्भ ने कहाथा । हिरएयगर्भ किसी भौतिक मनुष्य का नाम नहीं है, बिल्क महत्तस्व के सम्बन्ध से शबल ब्रह्म का वाचक है (वि॰ वि सूत्र २), जैसा कि:—

हिरएयगर्भः समवर्त्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। स दाधार पृथिवीं द्याप्रुतेमां कस्मै देवाय हविपा विधेम।।

ऋ॰ १०। १२ १ । १, यजु० प्र० १३ सन्त्र ४

अर्थ - हिरएगर्भ ही पहले उत्पन्न हुये जो समस्त भूतों के एक पति थे। उन्हीं ने इन पृथिवी श्रीर स्वर्गलोक को धारण किया। उस सुखस्वरूप देव की हम पूजा करते हैं।

श्चय य एवोऽन्तरादित्ये हिरएमयः पुरुषो दृश्यते हिरएयश्मश्रुहिरएयकेश श्चाप्रणातात् सर्व एव सुवर्णः । छान्द॰ १ । ६ ६

अर्थ-श्रव यह सुनहर पुरुष जो सूर्य के श्रन्दर दीखा है, जिसकी सुनहरी दाढ़ी श्रीर सुनहरे बाल हैं। नखों से श्रप्र तक जो सारा ही सुवर्णमय है।

हिरएयगर्भो द्युतिमान् य एपच्छन्दसि स्तुतः । योगैः सम्पूज्यते नित्यं स च लोके विश्वः स्मृतः ॥

महाभा० १२। ३४२। ९६

अर्थ-यह द्यतिमान हिरएयगर्भ वही हैं जिनकी वेद में स्तुति की गई है। इनकी योगी-लोग नित्य पूजा किया करते हैं और संसार में इन्हें त्रिभु कहते हैं।

हिरएयगर्भी भगवानेष बुद्धिरितिस्मृतः । महानिति योगेषु विरंचीति चाष्यजः ॥ अर्थ—इन हिरएयगर्भ भगवान् को (समष्टि) बुद्धि कहते हैं। इन्हीं को योगी-लोग महान् (महत्तत्त्व = समष्टि चित्त = समष्टि बुद्धि) तथा विरिश्वि श्रीर श्रज (श्रजन्मा) भी कहते हैं।

#### हिरएयगर्भी जगदन्तरात्मा। भद्भुत रामाः १५।६

अर्थ - हिरएयगर्भ जगत् के श्रन्तरात्मा हैं।

इसके अतिरिक्त श्रुति और स्मृतियों में जहाँ योग का वर्णन किया गया है उसके कुछ उदाहरण दिये जाते हैं:—

#### श्वेताश्वतर उपनिपद् अध्याय २

त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य । ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ = ॥

अर्थ – शरीर के तीन श्रङ्गों (छाती, गर्दन श्रौर शिर) को सीधा रखकर इन्द्रियों को मन के साथ हृदय में प्रवेश करके, श्रोङ्कार की नौका पर सवार होकर भय के लाने वाले सारे प्रवाहों से पार उतर जाए।

प्राणान् प्रपीड्येह संयुक्तचेष्टः ज्ञीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसीत । दृष्टाश्व युक्तिविव वाहमेनं विद्वान् मनो धारयेताप्रपत्तः॥ ६॥

अर्थ-( शरीर की ) सारी चेटाओं को वश में करके प्राणों को रोके, और प्राण के चीण होने पर नासिका से श्वास ले, सचेत सार्थ जैसे घोड़ों की चश्चलता को रोकता है, इस प्रकार अप्रमत्त होकर मन को रोके।

समे शुचौ शर्करा वन्हिबालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादिभिः। मनोऽनुकुले न तु चल्लः पीदने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्॥१०॥

अर्थ—एसे स्थान पर यांग का अभ्यास करे जो सम है, शुद्ध है, कंकर, बाल्स श्रीर श्राम्त से रहित है, जो शब्द, जलाशय श्रीर लता श्रादि से मन के श्रानुकूल है, श्राह्मों का पीड़ा देने वाला नहीं है, एकान्त है श्रीर वायु के मोंकों से रहित है।

> नीहारधूमार्कानिलानलोनां खद्योत विद्युत् स्फटिक शशीनाम्। एतानि रूपाणि पुरः सराणि ब्रह्मएयभिन्यक्तिकराणि योगे॥११॥

अर्थ—जब श्रभ्यास का प्रभाव होने लगता है, तब पहले यह रूप दीखते हैं:— कुहर, धुवाँ, सूर्य, वायु, श्रिप्त, जुगन्, विद्युत्, बिहौर, श्रौर चन्द्र; यह सब रूप दीखकर जब शान्त हो जाते हैं तब बहा का प्रकाश होता है।

पृथिन्याप्यतेजोऽनिलखे सम्रुत्थिते पंचात्मके योम गुणे पहत्ते । न तस्य रोगो न जरा न दुःखं प्राप्तस्य योगान्निमयं शरीरम् ॥१२॥ अर्थ-जत्र प्रथिवी, जल, तेज,वायु स्त्रीर स्नाकाश प्रकट होते हैं, स्र्या पांचों तत्त्वों का जय हो जाता है तब फिर योगी के लिए न रोग है, न दुःख है, क्योंकि उसने वह शरीर पालिया है जो योग की श्राग्न से बना है।

> लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं वर्णमसादः स्वरसौष्ठवं च । गन्धः शुभोमृत्रपुरीषमन्पं योगमहत्ति पथमां वदन्ति ॥१३॥

अर्थ—योग का पहला फल यह कहते हैं : शरीर हल्का हो जाता है, श्रारोग्य रहता है, विषयों की लालसा मिट जाती है, कान्ति वढ़ जाती है, खर मधुर हो जाता है, गन्ध शुद्ध होता है श्रीर मल-मूत्र थोड़ा होता है ।

यथैव विम्बं मृद्यापिलप्तं तेजोमयं भ्राजते तत् सुधान्तम् । तद्वाऽत्मतत्त्वं मसमीच्य देही एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः ॥१४॥

श्रर्थ— इसके पीछे उसे श्रात्मा के शुद्ध स्वरूपका साज्ञात् होता है। जैसे वह रक्ष जो मिट्टी से लिथड़ा हुआ होता है, जब धोया जाता है तो फिर तंजोमय होकर चमकता है, इस प्रकार देही (पुरुष) फिर आत्म-तत्त्व (आत्मा के श्रमली स्वरूप) को देखकर शोक से पार हुआ कृतार्थ हा जाता है।

> यदाऽऽत्मतत्त्वेत तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः पपश्येत् । श्रजं ध्रुवं सर्वेतत्त्वैविंग्रुद्धं ज्ञात्वा देवं ग्रुच्यते सर्वेपाशैः ॥१५॥

अर्थ — फिर जब योग युक्त होकर दीपक के तुल्य आत्मतत्व से ब्रह्मतत्व को देखता है जो अजन्मा अटल (कूटस्थ) और सब तत्त्वों से विशुद्ध है तब उस देव (शुद्ध परमात्मतत्त्व) को जानकर सब फासों से छूट जाता है।

कठ उपनिषद् अ० २ वल्ली ६
यदा पंचावतिष्टन्ते ज्ञानानि मनसा सह।
बुद्धीश्र न विचेष्टते तामाहु: परमां गतिम्।।१०।।
तां योगिमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्।
अप्रमत्तरता भवति योगो हि प्रभवाष्ययौ॥११॥

अर्थ — जब पांचों ज्ञानेन्द्रियाँ मन के साथ स्थिर हो जाती हैं (प्रत्यहार द्वारा श्चन्तर्मुख हो जाती हैं) श्रीर बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाती है (चित्त की सब वृत्तियों का विरोध हो जाता है) उसका परम गित (सबसे ऊंची श्चवस्था) कहते हैं। उसी को योग मानते हैं, जो इन्द्रियों की निश्चत धारणा है। उस समय वह (योगी) प्रमाद से (श्चपने स्वरूप को भूला हुश्चा जो वृत्ति सारुप्य प्रतीत हो रहा था उससे) रहित होता है। श्चर्थात् शुद्ध परमात्म स्वरूप में श्चवस्थित होता है क्योंकि योग प्रमव श्चीर श्चप्य (निरोध के संस्कारों के प्रादुर्भाव, श्चर्थात् प्रकट होने श्चीर व्युत्थान के संस्कारों के, श्चिभभव श्चर्थात् दवने का स्थान) है।

नैव वाचा न मनसा पाष्तुं शक्यो न चन्नुषा। श्रस्तीति ब्रवतोऽन्यत्र कथं तदुपन्तभ्यते ॥१२॥ श्रस्तीत्येवोपन्तव्यस्तत्त्वभावेन चोभयोः।

ऋस्तीत्येवापलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति ॥१३॥

अर्थ--वह (त्रात्मा) न वाणी से, न मन से, न आँख से पाया जा सकता है। 'वह है' ऐसा कहने के सिवाय उसे कैसे उपलब्ध करें। 'वह है' इस रूप से श्रीर तत्त्व स्वरूप से उसको जानना चाहिये। जब 'वह है' इस प्रकार श्रनुभव करिलया है तो उसका तत्त्व-स्वरूप स्पष्ट हो जाता है।

विशिष्ट रूप से उसका 'वह है' करके और शुद्ध स्वरूप में उसका तत्त्वाभाव श्रनुभव

#### गीता अध्याय ६

योगी युंजति सततपात्यानं रहसि स्थितः । एकाकी यतचित्तोत्मा निराशीरपरिग्रह ॥१०॥

अर्थ-योगी त्रकेला एकान्त स्थान में बैठकर, एकाम्र-चित्त होकर, त्राशा श्रीर संग्रह को त्याग कर निरन्तर त्रात्मा को परमात्मा के साथ जोड़े ।

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः।
नात्युच्छितं नाति नीचं चैताजिन कुशोत्तरम् ॥११॥
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः।
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥१२॥

अर्थ—वह योगी पवित्र स्थान में, जो न श्रित ऊँचा हो श्रीर न श्रित नीचा, कुश, ऊन का श्रासन श्रीर वस्न को विद्धाकर उस श्रासन पर एकाम्र-मन से बैठकर, इन्द्रियों श्रीर चित्त को वश करके श्रात्मशुद्धि के लिये योगाभ्यास करे।

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। सम्ब्रेच्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्॥ १३॥

अर्थ-शिर, गर्दन और धड़ एक सीध में अचल रखकर, स्थिर रहकर, इधर-उधर न देखता हुआ, नासिका के अप्रभाग में दृष्टि रखे।

प्रशान्तात्मा विगतभीब्रह्मचारित्रते स्थितः।

मनः संयम्यम चित्तो युक्त आसीत मत्वरः ॥ १४ ॥

अर्थ-श्रीर शान्त-चित्त, निभेय, ब्रह्मचर्य-त्रत में श्वित, मन का संयम कर मुक्त (प्रमास्मा ) में प्रायण हुन्ना योग युक्त होवे ।

## युंजन्नेवं सदात्मानं थोगी नियतमानसः। शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति॥१५॥

अर्थ--इस प्रकार निरन्तर अपने-आप को योग में लगाये हुए तथा मन को निष्रह किये योगी मुक्तमें (परमात्मा में ) स्थित रहने वाली तथा परम निवास को देने वाली शान्ति को प्राप्त होता है।

> तपस्तिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिक: । कर्विभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाऽर्जुन ॥ ४६ ॥

अर्थ-योगी तपिस्वयों में श्रेष्ठ है और ( शास्त्र के जानने वाले ) ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा कर्मकाणिडयों से भी श्रेष्ठ है। इसलिये हे अर्जुन, त्योगी बन।

मयाण काले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैत्र। भूबोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतंपरं पुरुषमुपैति दिन्यम् ॥

गीता अ०८। १०

अर्थ—वह भक्ति युक्त पुरूप अन्तकाल में भी योगवल से भुकुटी के मध्य में प्राण् को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है।

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुष्ट्र च।

मृध्न्यीयायात्मनः पाणपास्थितो याग धारणाम् ॥ गीतः अ०८। १२

अर्थ —हे अर्जुन ! सब इन्द्रियों के हारों को रोक कर अर्थात् इन्द्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हहे हा में क्षिर करके और अपने प्राण को इहा रन्ध्र में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ।

त्रोमित्येकाचरं ब्रह्म व्योहरन्मामनुस्परत्।

यः मयाति त्यजनदेहं स याति परमां गतिम् ॥ गीता, अ॰ ८ । १३

अर्थ — जो पुरुष ॐ ऐसे इस एक अत्तर रूप ब्रह्म को उवारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को (परमात्मा को) चिन्तन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परमगति को प्राप्त होता है।

योग-दर्शन की विशेषता — योगदर्शन का प्रयोजन जो स्वरूप स्थिति, श्रनुबन्ध-चतुष्ट्य में बतलाया है, जिसके पर्यायवाचक भिन्न भिन्न दर्शनों की परिभाषा में कैवल्य, श्रप-वगे, मोच, निःश्रेय, इत्यादि हैं, इसी को लक्ष्य में रखकर सर्व दर्शन : न्याय, वैशेषिक, मीमांसा ब्रह्मसूत्र श्रादि की रचना हुई है। पर योगदर्शन ने इसको श्रित सुगमता, सरलता, नियम तथा ज्ञान-पूर्वक श्रीर क्रियात्मक रूप से बतलाया है। योग के भेद — साधनों के भेद से योग को १ राज-योग श्रर्थात् ध्यान योग; २ ज्ञान-योग श्रर्थात् सांख्ययोग; ३ कर्भयोग श्रर्थात् निष्काम-कर्म श्रनासक्ति-योग; ४ भक्तियोग; ५ हठयोग श्रादि श्रे शियों में विभक्त किया गया है।

१ इस दर्शन का मुख्य विषय राजयोग त्रर्थात् ध्यानयोग है। पर उपर्युक्त सब प्रकार

के योग इसके अन्तर्गत हैं।

२ ज्ञानयोग अर्थात् सांख्ययोग — सारे ज्ञेयतत्त्व का ज्ञान इस योगदर्शन में ऋति उत्तमता से कराया गया है। सिद्धान्तरूप में इसकी सांख्य योग से ऋभिन्नता है।

३ कर्मयोग अर्थात् अनासक्ति निष्काम कर्मयोग ।

क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुपविशेष ईश्वरः (१।२४)

उपायना में उपासक अपने अन्दर उपास्य के गुण धारण करता है। इसलिये इससे निष्काम-कर्म अनासक्ति योग की शिचा मिलती है।

कमीशुक्लाकृष्यं योगिनस्त्रिविधमितरेपाम् । (४।७)

यह भी िष्काम-कर्म की शिचा-परक है।

४ भक्तियोग-

## श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिपज्ञापूर्वक इतरेपाम् । ( १ । २० )

यह श्रद्धा, भक्ति का मुख्याङ्ग है इसलिय इस सूत्र से तथा 'ईश्वरप्रणिधानाद्धा' (११२३) से भक्ति की शिचा यागदशंन के अन्तर्गत है। इसी प्रकार 'तजापस्तदर्थभावनम्' (११२८), 'स्वाध्यायादिए देवता संप्रयोगः' (२। ४४) से जप और मन्त्रयोग भी इसमें सिमिलित हैं। यथानिमत ध्याना द्धा' (स०१। ३६) यह योग दर्शन की व्यापकता का सूचक है।

े हठयोग का सम्बन्ध दारीर श्रीर प्राण से है, जो योग के श्राठ श्रङ्गों : यम, नियम श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान श्रीर समाधि में से श्रासन श्रीर प्राणायाम के श्रान्दर श्राजात हैं। हठयोग राजयोग का साधन-मात्र ही है। जैसा कि हठयोग के श्लोक २

से विदित है:

#### केवलं राजयोगाय इठविद्योपदिश्यते

अर्थ—केवल राजयोग के लिये हठयोग की विद्या का उपदेश किया जाता है। राजयोगं विना पृथ्वी राजयोगं विना निशा। राजयोगं विना मुद्रा विचित्राऽपि न शोभते॥

हठ योग प्रदीपिका ३ । ।२६

अर्थ-राज योग के विना पृथ्वी (आसन) नहीं शोभित होती है। राज योग के विना निशा (अम्भक प्राणायाम) नहीं शोभित होती है और राजयोग के विना विचित्र मुद्रा भी शोभित नहीं होती है।

"ह" का द्रार्थ सूर्य (पिङ्गला नाड़ी) "ठ" का द्रार्थ चन्द्रमा (इड़ा नाड़ी) है, इनके योग कहते हैं।

यथाः --

इकारः कीर्तितः सूर्यष्टकारश्रन्द्र उच्यते । सूर्याचन्द्रमसीर्योगाद्धवयामो निमद्यते ॥ (सिद्धसिदान्त पद्धति)

अर्थ — सूर्य (पिङ्गला नाड़ी अथवा प्राण वायु) की हकार श्रीर चन्द्र (इड़ानाड़ी अथवा श्रपानवायु) को ठकार कहते हैं। इन सूर्य श्रीर चन्द्र (श्रथात् पिङ्गला श्रीर इड़ा नाड़ियों में बहने वाले प्राण प्रवाहीं अथवा प्राण और अपान वायुओं) के मिलने की हठ-योग कहते हैं।

६ लययोग श्रौर कुएडलिनी योग तो राजयोग ही है, जो सूत्र ३६ समा० पा० के श्रम्तगेत है।

७ पाश्चात्य देशों में दृष्टिबन्ध, (Sightism) अन्तरावेश, (Spritulism) सम्मोहन (Mesmerism) और वशीकरण, (Hipnotism) जो मनोयोग के नाम से पुकारे जाते हैं वे भा प्रत्याहार और धारणा के अन्तर्गत हैं। ये सब भारतवर्ष में प्राचीन समय से चले आ रहे हैं।

८ यम और नियम न केवल व्यक्तिगत रूप से विशेषतया योगियों के लिये बल्कि सामान्य रूप से सब वर्णो, आश्रमा, मत-मतान्तरों, जातियों, देशों और समस्त मनुष्य-समाज के लिये माननीय मुख्य कर्त्तव्य तथा परम धमें हैं।

इस प्रकार इस पात जल दरोन में सब प्रकार के योगों का समावेश हो गया है। संगीत —योग किसका कहत हैं ?

## यागश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥२॥

शब्दार्थ—योगः = योग । चित्तवृत्ति-¦नरोध = चित्त की वृत्तियों का रोकना (है)। अन्वयार्थ—चित्त की वृत्तियों का राकना योग है।

व्याख्या - योग का स्वरूप बतलात है: निर्मल सस्वत्रधान चित्त की जो श्रङ्गाङ्गि भाव से परिएात बृत्तियाँ है उनका निरोध, श्रर्थात् जो बाहर की चित्त की बृत्तियाँ जाता हैं उन बहिमुख बृत्तियों को सांसारिक विषयों से हटाकर उससे उल्टा श्रर्थात् श्रन्तमुख करके श्रपन कारए-चित्त में लीन कर देना योग है। ऐसा निरोध (चित्त की धृत्तियां का राकना) सब चित्त की भूमियों में सब प्राणियों का धर्म है, जो कभी किसी चित्त में प्रकट हो जाता है, प्राय: चित्तों में छिपा हुआ हा रहता है।

सूत्र में केवल 'चित्तवृत्ति-निराध' शब्द है 'सर्वे ।चलवृत्ति-निरोध' नहीं है। इससे सूत्र कार न सम्प्रज्ञात श्रीरे श्रसम्प्रज्ञात दानों प्रकार की सनाधियों को योग वतलाया है। अथात् श्रसम्प्रज्ञात-समाधि जिसमें सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है, वह निरुद्ध अवस्था तो बोग है ही, किन्तु सम्प्रज्ञात-समाधि भी जिसमें सात्त्विक एकाप्र-वृत्ति। बनी

रहती है वह एकाम अवस्था भी योग के लक्षण के अन्तर्गत है। अथोत् जब चिरा से तम का मल रूप आवरण, और रजस की विदेष रूप चश्चलता निवृत्ता होकर सस्व के प्रकाश में जा एकाम वृत्ति रहे, उसको भी योग समक्षना चाहिये।

सारी सृष्टि सत्त्व, रजस् श्रौर तमस्, इन तीन गुणों का ही परिणाम रूप है। एक धमें, श्राकार श्रथवा रूप का छाड़कर धमान्तर के प्रहण श्रथीत् दूसरे धमें, श्राकार श्रथवा रूप के धारण करने को परिणाम कहते हैं। चित्त इन गुणों का सबसे प्रथम सत्त्वप्रधान परिणाम है। इक्षी लिये इसको चित्तसत्त्व भी कहते हैं। यह इसका श्रयना व्यापक स्वरूप है। यह सारा स्थूल जगत् जिसमें हमारा व्यवहार चल रहा है, रज तथा तम-प्रधान गुणों का परिणाम है।

इसके वाह्य श्रथवा श्राभ्यन्तर संसर्ग से जो चित्तासत्त्व में चण-चण गुणों का परिणाम हो रहा है उसको चित्तावृत्ति कहते हैं।

विषय को और स्पष्ट रूप से समकता चाहिये। मानो चित्त ऋगाध परिपूर्ण साग्रर का जल है । जिस प्रकार वह पृथिवी के सम्बन्ध से खाड़ी, कील आदि के आन्तरिक तदाकार परिएाम को प्राप्त होता है, इसी प्रकार चित्त आन्तर राग द्वेष, काम-क्रोथ, लोभ-माह, भयादि रूप आकार से परिणत होता रहता है। तथा जिस प्रकार वायु श्रादि के वेग सं जलरूपी तरंगं उठती रहती हैं, इसी प्रकार चित्त इन्द्रियों द्वारा बाह्य विषयों से आकर्षित हाकर उन जैसे आकारों में परिएत होता रहता है। यह सब चित्ता की वृत्तियें कहलाता हैं, जो अनदा हैं और प्रति चए उदय होती रहती हैं। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन अगल सूत्रों से किया जावेगा। जैसे जल, वायु आदि के श्रमाव में तरक श्राकारादि परिशामों का त्यागकर स्वरूप में श्रविश्वित हो जाता है वैसे ही जब चित्त बाह्य तथा आभ्यन्तर विषयाकार परिगाम को त्यागकर अपने स्वरूप में श्रवस्थित हो जाता है तो उसको चित्तवृत्तिनिरोध कहते हैं । उपरोक्त परिएाम-रूप शृत्तियें चित्त में इन्हीं तीनों के प्रभाव से उदय होती रहती हैं। चित्तसत्त्व ज्ञानस्वभाव बाला है। जब उसमें रजोगुण, तमोगुण, दोनों का मेल होता है तो ऐश्वर्य विषय प्रिय होत हैं; जब यह तमोगुण से युक्त होता है तो श्रधर्म, श्रज्ञान श्रवैराग्य श्रीर श्रनेश्रयी को प्राप्त होता है । वहीं चित्त जब तमोगुण के नष्ट होने पर रजोगुण के अंश से युक्त होता है ता धर्म, ज्ञान, वैराग्य श्रीर ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। वहीं चित्त जब रजोगुण के लेश-मात्र मल से भी रहित होता है तो स्वरूपप्रतिष्ठ कहलाता है। तब चित्त सत्त्व और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान होता है, जिसको विवेक-ख्याति अर्थात् भेद ज्ञान कहते हैं (२।२६; ३।४९)। विवेक ख्याति के परिपक्व होने पर धर्ममेघ समाधि की अवस्था प्राप्त हीती है (४।२९)। जिसको परम-संख्यान भी कहते हैं । चिति-शक्ति (पुरुष) श्रपरिग्णामी श्रीर श्रप्रतिसंक्रमा श्रर्थात् परिग्णाम, क्रिया श्रीर संयोग श्रादि से रहित तथा चित्त के सारे विषयों की द्रष्टा, शुद्ध और अनन्त है। सरवगुणाहिनक चित्त इस पुरुष से विपरीत है अर्थात् परिसामी और क्रियादि वाला, विषयों का स्वयं द्रष्टा नहीं

किन्तु पुरुष को दर्शने वाला श्रीर जड़ होने के कारण पुरुष की श्रपेता श्रपुद्ध श्रम्त वाला है। इस प्रकार चित्त से पुरुष का भिन्न देखना विवेक-ख्याति कहलाती है। जब चित्त की इस विवेक-ख्याति से भी वैराग्य प्राप्त हो जाता है (१।१६), तब उस विवेक-ख्याति का भी निरोध हो जाता है (१।१८); यह निर्वोज-समाधि है। इसको श्रसम्प्रज्ञात इस लिये कहते हैं: क्योंकि इसमें कोई सांसारिक विषय नहीं जाना जाता है। इस प्रकार सम्प्रज्ञात श्रीर श्रसम्प्रज्ञात भेद से चित्तवृत्ति-निरोध रूप योग दो प्रकार का है।

यह सार्वभौम सम्प्रज्ञात श्रौर श्रसम्प्रज्ञात समाधि चित्त का धर्म है जैसा उपर बतलाया जा चुका है, तथापि केवल श्रम्त की दो ऊँची श्रवस्थाश्रों में उसका प्रादुर्भाव होता है। प्रथम तीन निचली श्रवस्थाश्रों में रज तथा तम की प्रधानता से वित्तेप तथा मल के श्रावरण से दबा रहता है।

चित्ता की पाँच अवस्थाएँ निम्न शकार हैं :-

१ मूढ़ावस्था—इस अवस्था में तम प्रधान होता है, रज तथा सत्त्व दबे हुए गौए रूप से रहते हैं। यह अवस्था काम, कोध, लोभ और मोह के कारए होती है। जब चित्त की ऐसी अवस्था होती है तब मनुष्य की प्रवृत्ति अज्ञान, अधर्म, राग और अनैधर्य में होती है। यह अवस्था नीच मनुष्यों की है।

२ क्षितावस्था—इसमें रजोगुण को प्रधानता होती है, तम और सत्त्व दबे हुए गीण रूप से रहते हैं, इसका कारण राग-द्वेषादिक होते हैं। इस अवस्था में धर्म-अधर्म राग वैराग, ज्ञान-अज्ञान, ऐश्वर्य और अनैश्वयं में प्रवृत्ति होती है। अर्थात् जब तमोगुण सत्त्वगुण को दबा लेता है तब अधर्म, अज्ञानादि में, और जब सत्त्व तन को दबा लेता है तब धर्म, ज्ञानादि में, ज्ञार जब सत्त्व तन को दबा लेता है तब धर्म, ज्ञानादि में प्रवृत्ति होती है। यह अवस्था साधारण सांसारिक मनुष्यों की है।

३ विक्तिप्तावस्था—इस अवस्था में सत्त्वगुण प्रधान होता है, रज तथा तम दवे हुए गीण रूप से रहते हैं। यह निष्काम कर्म करने तथा राग-द्वेष, काम-क्रोध, लोभ खौर मोहादि के छोड़ने से उत्पन्न होती है। इस अवस्था में क्योंकि सत्त्व-गुण किसी मात्रा में बना रहता है, इस कारण मनुष्य की प्रवृत्ति धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य में होती है। परन्तु रजोगुण चित्त को विद्यात करता रहता है। यह अवस्था उत्ते मनुष्यों तथा जिज्ञासुत्रों की है। यह तीनों अवस्थाएँ चित्त की अपनी स्वभाविक नहीं हैं और न योग की है, क्योंकि बाहर के विषयों के गुणों से चित्त पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है।

४ एकाग्रावस्था—जब एक ही विषय में सदश वृत्तियों का प्रवाह चित्त में निरन्तर बहुता रहे तब उसको एकाप्रता कहते हैं। यह चित्त की स्वाभाविक श्रवस्था है, श्र्यात् जब चित्त में बाह्य विषयों के रज तथा तम का प्रभाव न रहे तब वह निर्मल चमकते हुए स्कटिक के सदश स्वच्छ होता है। उस समय उसमें परमाणु ों से लेकर महत्तत्त्व पर्यन्त ब्राह्य, ब्रह्म श्रीर ब्रह्में , विषयों का यथार्थ साज्ञात् हो सकता है। इसी की अनितम स्थिति विवेक-ख्याति है जिसकी ऊपर व्याख्या कर श्राये हैं। एकाष्रता को

# चित्त की पाँच अबस्याएँ

| नाम अवस्था        | नुष्ण का परिष्णाम                                                                      | गुराष्ट्रित                                                                    | दंशा                          | शृति                              | युत्ति का स्वरूप                                                                   | क्षिति-गति निमित्त धर्म          | निमित्त धर्म                   | प्रशृति                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| १ मृदु भवस्या     | तम प्रधान;<br>रज्ञ, सत्व गोण।                                                          | निद्रा, तन्द्रा, मोह,<br>भय, आलस्य, दीनता<br>भ्रमादि।                          | <b>ह</b> ीरमान                | सर्वायता                          | अस्वामाविक                                                                         | भीच<br>मनुष्यों की               | काम, क्रोध,<br>खोभ, मोइ        | भग्नान, भथम<br>शार, अनैसव                                     |
| रे क्षिप्त भवस्या | रज प्रधानः,<br>नम, सत्व गीण।                                                           | दुःख, चश्रकता, चिता,<br>शोक, संसार के कामों<br>मैं प्रवृत्ति ।                 | •युरथान                       | सर्वाथंता                         | भस्वाभाविक                                                                         | साधारण<br>संसारो<br>मनुष्यों की  | राग, हव                        | अञ्चान, श्रथमी<br>राग, अनेख्य<br>ज्ञान, धर्म<br>वैराश्य, ऐख्य |
| ३ विभिन्न भवन्ता  | स्कत्र प्रधारः,<br>रज, तम गीण।                                                         | सुख, मसबता, क्षमा<br>श्रद्धा, धैयं, चैतक्यता,<br>डस्साह, वीयं दान,<br>दया आदि। | ब्युत्थान;<br>समाधि<br>आर्रभ  | सर्वाथता;<br>वृक्षःप्रता<br>आरम्भ | भस्वासाविक                                                                         | ऊँने मनुषयों<br>जिज्ञासुओं<br>की | अनास <b>िक</b><br>निष्काम क्रम | शान, धर्म<br>वैराग्य, देवच                                    |
| ४ एकाम भवस्था     | सत्व प्रधान;<br>रज, तम शृत्मात्र                                                       | ततस्यता                                                                        | योग,<br>सम्प्रज्ञात<br>समाधि  | एकाप्रता                          | स्वामाविक                                                                          | योगियाँ की                       | अपर वैराज्य                    | वस्तु का<br>ययाय ज्ञान                                        |
| ५ निरुद्ध भवस्था  | गुणों का बाहर से<br>परिणाम बन्द;<br>'विस्तत्त्व' में<br>निरोध परिणाम,<br>संस्कार शेष । | स्र<br>स्थात                                                                   | योग;<br>असम्प्रज्ञात<br>समाधि | सब बृति-<br>निरोध                 | चित्त की<br>स्वरूप प्रतिष्ठतिः,<br>अस्वामाविक<br>और स्वामाविक<br>बुत्तियों का अभाव | डूच योजियों<br>की                | पर वैशक्त                      | दश को<br>सन्दर्भ निधि                                         |

सम्प्रज्ञात समाधि भी कदेते हैं। इसमें प्रकृति के सर्व काय्यों (गुणों के परिग्णामों) का पूर्णतया साज्ञात् हो जाता है।

५ निरुद्धावस्था— जब विवेक-ख्याति द्वारा चित्त श्रीर एरुष का भेद साज्ञातकार हो जाता है तब उस ख्याति से भी वैराग्य (पर-वैराग्य) उदय होता है । क्योंकि विवेक-ख्याति भी चित्त की ही एक वृत्ति है । इस वृत्ति के भी निरुद्ध होने पर सर्व वृत्तियों के निरोध होने से चित्त की निरोधावस्था होती है । इस निरोधावस्था में श्रम्य सब संस्कारों के तिरोभाव-पूर्वक पर-वैराग्य के संस्कार-मात्र शेष रहते हैं । निरोधावस्था में किसी प्रकार की भी वृत्ति न रहने के कारण कोई पदार्थ भी जानने में नहीं श्राता, तथा श्रविद्यादि पाँचों क्लेश सहित कर्माशय-रूप जन्मादिकों के बीज नहीं गहते । इसिलये इसको श्रमम्प्रज्ञात तथा निर्वीज-समाधि भी कहते हैं । इस शङ्का के निवारणार्थ कि सर्व वृत्तियों के निरोध होने पर क्या पुरुष का भी निरोध हो जाता है ? श्रथवा क्या वह शून्य श्रवस्था है ? श्रगले सूत्र में ब्रह्माया है कि सर्व वृत्तियों के निरुद्ध होने पर पुरुष ( शुद्ध परमात्म ) स्वरूप में श्रवस्थित होता है ।

विशेष विचार — योग के विषय को समभने के लिये चित्त के खरूप तथा सृष्टिकम का ज्ञान ऋति आवश्यक है। इसलिये इसका कुछ विजार-पूर्वक वर्णन कर देना उचित समभते हैं।

मूल प्रकृति जड़, ऋलिङ्ग, परिगामिनी तथा त्रिगुग्मियी ऋथीत प्रकाश, किया, (प्रवृत्ति ) श्रौर स्थितिशील है। प्रकाश सत्त्व का, क्रिया रज का, श्रौर स्थिति (रोकना, दबाना ) तम का धर्म है। गुण श्रपने स्वरूप से ही परिणाम-स्वभाव वाले हैं। इसलिये इनका सत्तामात्र साम्य-परिणाम ऋर्थान सत्त्व से सत्त्व में, रज से रज में, श्रीर तम से तम में परिणाम, इनके विषम परिणामों के प्रत्यक्त होने से अनुमानगम्य श्रीर श्रागमगम्य है। गुर्शों की साम्य-परिणाम वाली श्रवस्था का नाम ही प्रधान श्रथवा मूल-प्रकृति है। यह परोच्च ऋर्थात् प्रत्यच्च न होने योग्य श्रव्यक्त गुर्णों का परिणाम पुरुष के लिए निष्प्रयोजन है। परुष का प्रयोजन भोग श्रीर श्रपवर्ग है। भोग गुणों के परिए मों का यथार्थ रूप से साचात्कार, श्रौर अपवर्ग, पुरुष की स्वरूपाविश्वित है। बिना गुणों के साचात्कार किये हुए खरूपावस्थित दुर्लभ है। चेतन-तत्त्व का शुद्ध स्वरूप जड़ तत्त्व से सर्वथा विलन्नगा है। जड़ तत्त्व के सम्बन्ध से उसकी ईश्वर तथा 'जीव' संज्ञा है। जडतत्त्व परिगामी नित्य श्रीर चेतन-तत्त्व क्रटस्थ नित्य है। जडतत्त्व विकारी श्रीर चेतन-तत्त्व निर्विकार है। जडतत्त्व सिकय श्रीर चेतन-तत्त्व निष्क्रिय, केवल ज्ञानस्वरूप है। जड़तत्त्व, में ज्ञान, नियम तथा व्यवस्था-उर्वक क्रिया चेतन-तत्त्व की सन्निधि-मात्र से है। श्रर्थात् चेतनतत्त्व क्रिया का निमित्त-कार्ण श्रीर जड़तत्त्व समवायी श्रथवा उपादान कारण > है|समष्टि जड़तत्त्व के सम्बन्ध से चेतन-तत्त्व की संज्ञा पुरुष-विशेष अथवा ईश्वर है। वह सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्व-शक्तिमान है। उसके स्वाभाविक ज्ञान द्वारा पुरुषों के कल्याणार्थ गुणों में विषम परिणाम हो रहा है, जिससे सारी सृटि की रचना हो रही है जो इस प्रकार है:-

१ प्रथम विषम-परिणाम महत्तत्त्व — सत्त्व-गुण में रजोगुण का क्रियामात्र तथा तमोगुण का स्थितिमात्र विषम-परिणाम श्रर्थात् सत्त्वगुण-प्रधान रजोगुण तथा तमोगुण का लिङ्गमात्र प्रथम विषम-परिणाम महत्तत्त्व है। यही लिङ्ग है श्रोर सृष्टि के नियमों का बीजरूप है। इसी से सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यह योगदर्शन के श्रनुसार समिट तथा व्यष्टि चित्त, श्रोर सांख्य के श्रनुसार समिट तथा व्यष्टि बुद्धि है। वेदान्त में चेतन तत्त्व की महत्तत्त्व (समिट चित्त) के सम्बन्ध से 'हिरण्यगर्भ' श्रोर व्यष्टि-चित्त के सम्बन्ध से 'तैजस' संज्ञा है। यह चित्त व्यष्टि-रूप से पुरुष के लिये गुणों के साज्ञात्कार कराने का करण (साधन) है। कहीं-कहीं मन, बुद्धि, श्रहङ्कार श्रोर चित्त को एकार्थक, श्रोर कहीं-कहीं चार प्रकार की वृत्तिभेद से इनको श्रन्तःकरण-चतुत्रय कहा गया है। श्रर्थात् संकल्प विकल्प करने से मन, श्रहंभाव प्रकट करने से श्रहङ्कार, निर्णय तथा निश्चय करने से बुद्धि, श्रोर स्मृति तथा संस्कारों से चित्रत होने से चित्त।

सांख्य में महत्तत्त्व के लिये 'बुद्धि' श्रौर योग में 'चित्त' शब्द प्रयोग हुए हैं। सांख्य में बुद्धि में चित्त को, श्रौर योग में चित्त में बुद्धि को सिम्मिलित कर लिया गया है। सिद्धान्तात्मक होने से सांख्य में बुद्धि द्वारा सब पदार्थों का विवेकपूर्ण निर्णय करना श्रौर क्रियात्मक होने से योग में चित्त द्वारा श्रमुभव श्र्यथित साचात्कार करना बताया गया है। फोटो लेने के प्लेट के सहश ब्राह्म तथा प्रहण सब प्रकार के विषयों को पुरुष को प्रत्यच कराने के लिये चित्त दर्पणुरुष है। चित्त ही में सुख, दुःख, मोहादि रूप सत्त्व, रजस तथा तमस के परिणाम होते हैं। चित्त ही का वृत्तिमात्र से सुक्ष्म शरीर के साथ, एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना (श्रावागमन) होता है। श्रसङ्ग, निर्लेप पुरुष केवल इसका हुण है। इस चित्त में ही श्रहंकार वीजरूप से रहता है।

र दितीय विषम-परिणाम ऋहंकार ऋहंभाव से एकत्व-बहुत्व, व्यटि-समष्टि ऋदि सर्व प्रकार की भिन्नता उपन्न करने वाला, महत्तत्त्व का विषम-परिणाम ऋहंकार है। ऋहंकार ही से ब्राह्य और बहुण भेद वाले दो प्रकार के विषम-परिणाम उत्पन्न होते हैं।

३ ग्यारह इन्द्रियें ग्रहण विषम-परिणा<del>त ग्र</del>ापरस्पर भेदवाली पाँच ज्ञानेन्द्रियें शक्तिरूपः श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, घाण; इसी प्रकार परस्पर भेदवाली पाँच कर्नेन्द्रियें शक्तिरूपः इस्त, पाद, वाक् बायु (गुदा), उपस्थ (मूत्रत्याग की इन्द्रिय), श्रोर ग्यारहवाँ मन। यह विभाजक श्रदंकार के ग्रहण विषम-परिणाम हैं।

४ विषय-परिणाम पञ्च तन्मात्राएँ—परस्पर भेदवाली शब्दतन्मात्रा, स्पर्ध-तन्मात्रा, रूप-तन्मात्रा, रस-तन्मात्रा, गन्ध-तन्मात्रा इस विभाजक भेदभाव उत्पन्न करने वाले आहंकार के ब्राह्य विषय-परिणाम हैं।

५ प्राह्य स्थूल विषम-परिणाम श्रर्थात् पाँच स्थूलमृत: पृथिवी, जल, श्राग्न, वायु श्रीर श्राकाश, पाँच तन्मात्राश्रों के प्राह्य स्थूल विषम-परिणाम हैं।

इन विषम परिणामों में, सत्त्व में रजस् तथा तमस् का प्रभाव क्रम से बढ़ता जाता है। अर्थात् महत्तत्त्व की अपेचा अहंकार में, अहंकार की अपेचा पश्च-तन्मात्राओं और ग्यारह इन्द्रियों में, श्रौर पाँच तन्मात्राश्रों की श्रिपेता पाँचों स्थूल पूर्तों में रजस् तथा तमस् की मात्रा क्रमशः बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि पाँचों स्थूल पूर्तों में रजस् तथा तमस् की मात्रा इतनी (प्रधान रूप से) बढ़ जाती है कि वे उसके कारण स्थूल रूप में हमारी प्रष्टि-गोचर हो रहे हैं।

मक्कतेर्रहांस्ततोऽहंकारस्तस्माद्गणश्च पोडशकः।

तस्पाद्वि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि ।।२२॥ (सां॰ का॰)

अर्थ-प्रकृति से महत्; उससे ऋहंकार उससे सोलह (पाँच तन्मात्राएँ, ग्यारह इन्द्रियें) का समृद; उस सोलह में जो पाँच (तन्मात्राएँ) हैं, उनसे पाँच (स्थूल) भूत उत्पन्न होते हैं।

मृत्तमकृतिरविकृतिर्भेहदाद्याः मकृतिविकृतयः सप्त ।

षोडश रुस्त विकारो न प्रकृतिन विकृतिः पुरुषः ॥३॥ (सां० का०)

अर्थ—मूल प्रकृति विकृति नहीं है (केवल प्रकृति है), महत् श्रादि सात (महत्तत्व, श्रहंकार, पाँच तन्मात्राएँ) प्रकृति विकृतियाँ हैं, सालह (पाँच स्थूलकृत, ग्यारह इन्द्रियें) केवल विकृतियाँ ही हैं (प्रकृतियाँ नहीं हैं)। पुरुष न प्रकृति है न विकृति । पुरुष, उसका प्रयोजन—भोग श्रीर श्रपवर्ग, गुणों का साम्य-परिणाम—मूल प्रकृति, तथा उनके (गुणों के) विषम-परिणाम—सात प्रकृतियें-विकृतियें श्रायत् महत्तत्व श्रहंकार व पश्च-तन्मात्राएँ, श्रनादि श्रायंत् श्रारम्भ-रहित हैं। सालह केवल विकृतियाँ श्रायंत् ग्यारह इन्द्रियाँ श्रीर पाँच स्थूलकृत (श्रीर उनसे रचा हुआ यह सारा विश्व) सादि माने गए हैं, पर यह भी स्वरूप से ही सादि हैं। क्योंकि सृष्टि के श्रारम्भ में श्रपने कारण से कार्यस्वरूप को कारण में लीन करक,, दूसरी सृष्टि में फिर पहले को तरह उत्पन्न होते हैं। यह प्रवाह प्रत्येक सृष्टि के श्रारम्भ में कम से होता चला श्रा रहा है। इसलिये ये प्रवाह से श्रनाह है।

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकन्पयत्। ( ऋग्० १०।१३०।३)

अर्थ—उस ईश्वर ने इस सूर्य श्रीर चन्द्र को पहिले कल्पों के श्रनुसार बनाया। श्रव एक शंका यह उत्पन्न होती है कि चित्त जड़ है; उसमें वस्तु का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है श्रीर पुरुष श्रसङ्ग, निर्लेप श्रीर किया-रहितहै; उसमें जानने की किया किस प्रकार हो सकती है ?

इसका समाधान इस प्रकार है चित्त-सत्त्व जड़ होते हुए भी ज्ञानस्वरूप पुरुष से प्रतिबिन्नित त्रार्थात् प्रकाशित है। इसलिए इसमें (चित्त में) ज्ञान दिलाने की योर्ग्ता है श्रीर पुरुष को चित्ता में अपने प्रतिबिन्न अर्थात् प्रकाश जैसी चेतना से उसका (चित्त का) तथा उसके सारे विषयों का स्वतः ज्ञान रहता है। इसीलिये इस दर्शन में चित्त को दृश्य श्रीर पुरुष को दृश कहा गया है।

प्राह्म-प्रहरण रूप, स्थूलभूतों से लेकर महत्तत्त्व पर्य्यन्त गुणों के सारे परिणामों को पुरुष को सालात्कार कराने का चित्त ही एक करण (साधन) है।

इस प्रकार गुणों के परिणामों का यथा के रूप से साचात्कार करना भोग है। यही सम्प्रज्ञात समाधि है अथवा सम्प्रज्ञात योग है। और गुण-परिणाम के साचात्कार के पश्चात् खरूपाविधात अपवर्ग है अथात् असम्प्रज्ञात-समाधि अथवा असम्प्रज्ञात-योग है। यह समाधि सब अवधात्रों में चित्त का धर्म है। इस धर्म के छिपे रहने और प्रकट न हान का कारण यह है कि हमारा सारा व्यवहार स्थूल-जगत् अर्थात् सोलह (केवल) विकृतियों में प्राह्म-प्रहण रूप से चल रहा है। इनमें तम तथा रज की प्रधानता है और सन्त्र गोणरूप से है। इसलिये इस व्यवहार में आसित हो जाने के कारण तमस् तथा रजस् के परिणाम: राग, द्वेष और अभिनिवेश के संस्काररूप आवरण, और अहंकार में जा रजस् तथा तमस् की मात्रा है; उससे अस्मिता क्लेश के संस्कार-रूपी आवरण, और विचसत्व में जो सत्तामात्र तमस् तथा रजस् का परिणाम है; उससे अविधा क्लेश अर्थात् जड़ चेतन और चित्त पुरुष में अविवेश के संस्कारों क। आवरण, चित्त सत्त्व पर चढ़ जाता है। इस प्रकार इन आवरणों से मिलन और विचिन्न हुए चित्तसत्त्व पर प्रति-च्नण इन संस्कारों से नाना रूप के आन्तरिक तथा बाह्य परिणाम होत रहत हैं जो वृत्ति कहलात हैं।

मृद्वावश्वा में जब तम प्रधान होता है तो निद्रा, श्रालस्य प्रमाद श्रादि तामसी वृत्तियाँ उदय होती हैं; चिप्तावश्वा में जब रज प्रधान होता है तब चश्वल श्रश्चिर करने वाली राजसी वृत्तियाँ उदय होती हैं; श्रोर विचिप्तावश्वा में वस्तु के यथार्थ स्वरूप की प्रकाशक सात्त्विक वृत्तियाँ उदय होता है किन्तु यह सात्त्विक वृत्तियों राजसी वृत्तियों से श्रिश्चर श्रीर चलायमान होती रहती हैं।

चलायमान होती रहती हैं।

इस प्रकार इस सर्वार्थता ( मन के सब विषयों की ओर जाने की प्रवृत्ति ) में यथार्थ
तत्त्व का प्रकाशक, चित्त का एकाग्रता धमें द्वा रहता है। अभ्यास और वैराग्य द्वारा जब
सर्वार्थता का निराध होता है तब तमस् तथा रजस् के दबन से सत्त्व के प्रकाश में वस्तु का
यथार्थ ज्ञान प्र.प्त कराने वाली एकाग्रता ( सम्प्रज्ञात समाधि ) का उदय होता है जिसकी
पराकाश्वा गुण-परिणाम साज्ञातकार पर्यक्त पुरुष और चित्ता में विवेक ज्ञान है। इस युत्ति
से भी पर-वैराग्य द्वारा आसिक निवृत्त होने पर सब वृत्तियों का निराधरूप असम्प्रज्ञातसमाधि अर्थात् द्रष्टा को स्वरूपावारेयित हाती है। उस समय चित्ता में केवल निराध के
संस्कार शेष रहत हैं, ये निरोध के संस्कार अपनी दुबेल अवस्था में निरोध से पुनः व्युत्थान
में लेजान के कारण हात हैं। निरन्तर अभ्यास व वैराग्य से निराध-संस्कारों को टढ़ भूमि
होने पर अन्य सब व्युत्थान के संस्कारों को सर्वथा निवृत्त करने के पश्चात् ये संस्कार-शेष भी
स्वयं निवृत्त हो जाते हैं तब पुन; व्युत्थान अवस्था में न आने वाली स्वरूपावास्थित कैवल्य
कहलातां है।

नोड—प्रथम धमें (रूप) को छोड़कर दूसरे धर्म को धारण करना परिणाम कह-लाता है। सारा संसार गुणों का ही सिन्नवेश-मात्र है। इसलिये प्रत्येक वस्तु में प्रति चृणा परिणाम हो रहा है। परिणाम दो प्रकार से होता है; एक साम्य अथवा खरूप- परिणाम, जैसे दूध के बने रहने तक जो दूध से दूध में परिणाम हो रहा है उसको साम्य श्रथवा स्वरूप-परिणाम कहेंगे, दूसरा दूध से दही बनतं समय श्रथवा उसमें श्रौर कोई श्रन्य विकार श्राते समय जो परिणाम होता हैं, उस दूध से ही दही इत्यादि में होने वाले परिणाम को विषम श्रथवा विरूप-परिणाम कहेंगे। विषम-परिणाम ही प्रत्यत्त होता है, उस प्रत्यत्त से साम्य-परिणाम का श्रवुमान किया जाता है इसकी विस्तार-पूर्वक व्याख्या विभूतिपाद सूत्र ९ की सङ्गति, सूत्र तेरह से सोलह तक श्रौर कैवल्यपाद सूत्र चौदह में की गई है।

#### सृष्टि-उत्पत्ति क्रम

१ चेतन-तत्त्व, निष्क्रिय, कूटस्थ नित्य = श्रात्मा तथा परमात्मा (जड़ तत्त्व के सम्बन्ध से व्यष्टि रूप में जीव तथा समष्टि रूप में ईश्वर )

२ जड़तत्त्व, सिक्रय, परिगामिनी नित्य, श्रव्यक्त, श्रलिङ्ग, प्रधान, त्रिगुगात्मक मूल-५कृति, श्रविकृति, गुगों की साम्यावस्था ।

३ लिङ्गमात्र, गुणों का प्रथम विषम परिणाम, प्रकृति-विकृति, समष्टि चित्त तथा व्यष्टि चित्त )

४ महत्तत्त्व का काथ-अहंकार, प्रकृति-विकृति, गुणों का द्वितीय विषम-परिणाम ।

५ ऋहंकार के प्रहण्डप कार्य-ग्यारह इन्द्रियें।

६ श्रहङ्कार के प्राह्यरूप कार्य-पाँच तन्मात्राएँ (पाँच सूक्ष्ममूत ) श्रर्थात् रूप, रस, गन्ध, स्पेंड्री, शब्द; गुणों का तृतीय विषम-परिणाम, प्रकृति-विकृति ।

७ पाँच तन्मात्रात्रों के प्राह्यरूप कार्य पाँच स्थूलमूत, केवल विक्वतियाँ,

संगात-सब वृत्तियों के निराध होने पर पुरुप की क्या अवस्था होती है ?

## तदा द्रव्दुः स्वरूपेऽवस्थानम् ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—तदा = तब ( वृत्तियों के निरोध होने पर ) द्रष्टुः = द्रष्टा की । खरूपे = खरूप में । अवस्थानम् = अवस्थिति ( होती है ) ।

अन्वयार्थ--तब द्रष्टा की ( शुद्ध परमात्म ) खरूप में श्रविश्वित ( होती है )।

ब्याख्या—द्रष्टा (पुरुष) की चित्तवृत्ति निरुद्ध-काल में वैसी ही चेतनमात्र (शुद्ध परमात्म) स्वरूप में क्षिति होती है जैसी कैवल्य में होती है। चित्त की ब्युत्थान (निरुद्धा-वस्था से इतर) अवस्था में भी पुरुष अपने स्थाभाविक असङ्ग चेतन रूप में स्थित होता है। पर चित्त की उपाधि से चित्त-वृश्वि जैसा शान्त, घार और मूढ़ादि प्रतीत होता है। वृत्ति-निरोधावस्था में वृत्तियों के निरोध से पुरुष का निरोध नहीं होता, किन्तु चित्तारूप उपाधि की वृत्ति के अभाव से जब औपाधिक शान्त, घोरादि रूप का अभाव हो जाता है तब पुरुष अपने उपाधिनरहित रूप में अवस्थित होता है। अभिप्राय यह है कि विवेकस्थाति उत्पन्न होने पर वस्तु आकार में परिगाम से रहित चित्त में कर्तापन का अभिमान निवृत्त हो जाता है। अर्थान् भी करता हैं। भी सुखी हूं। मैं दुखी हूं। इत्यादि अभिमान की निवृत्ति हो जाती है।

श्रौर बुद्धि (श्रन्तःकरण्) में वृत्ति-रूप परिणाम होना भी रुक जाता है; तब श्रात्मा की ( ग्रुद्ध परमात्म ) खरूप में श्रवस्थिति होती है।

चितिशक्ति कूटस्थ नित्य होने से खरूप से कभी प्रच्युत नहीं होती है। जैसा निरोध-काल में पुरुष का खभाव है वैसा ही व्युत्थान काल में है, किन्तु श्रविवेक से वैसा प्रतीत नहीं होता। जिस प्रकार जब श्रम से शुक्ति (सीप) में रजत (चाँदी) का भान होता है तो उस अम-काल में उस श्रम से न सीप का श्रभाव श्रीर न चाँदी की ही उत्पत्ति होती है, श्रीर फिर श्रम दूर होने पर जब यह ज्ञान होता है कि यह चाँदी नहीं किन्तु सीप है तो इस ज्ञान से सीप की उत्पत्ति श्रीर चाँदी का श्रभाव नहीं होता; केवल श्रस्ति-नास्ति श्रादि का (भाव-श्रभाव का) व्यवहार होता है। वैसे ही चिति शिक्त सर्वदा एक-रस ही है किन्तु व्युत्थान-काल में श्रविवेक के कारण श्रन्य रूप से भान होती है श्रीर निरोध-काल में कैवल्य के सहश निज शान्त-रूप से भान हाती है। यह निरोध श्रीर व्युत्थान में भेद है!

द्रष्टा, पुरुप, चिति-शक्ति, दक्शक्ति, चेतन, श्रात्मा एकार्थक शब्द हैं। तथा श्रध्यास, उपाधि, श्राराप, भ्रम एकार्थक हैं।

संगति—निरोध से भिन्न व्युत्थान अवस्था में पुरुष का क्या खरूप होता है ?

#### वृतिसारूप्यमितरत्र॥ ४॥

शब्दार्थ - वृत्तिसारूप्यम = वृत्ति की समानरूपता; इतरत्र = दूसरी अर्थात् निरोध से भिन्न व्युत्थान अवस्था में (पुरुव की होती है)।

अन्वयार्थ—दूसरी अर्थात् निरोध से भिन्न व्युत्थान अवस्था में द्रष्टा की वृत्तियों के समान रूपता होती है अर्थात् द्रष्टा वृत्तियों के समान रूपताला प्रतीत होता है।

व्याख्या— दूसरी अर्थात् निरोध से उठने पर व्युत्थान-काल में द्रष्टा, वृत्तियों के जो स्थागे लक्ष्म सहित कहें जावेगे समान रूपवाला प्रतीत होता है । जैसा पश्चशिखाचार्य ने कहा है:—

## एकमेवदर्शनं ख्यातिरेवदर्शनम्

अर्थ — एक ही दर्शन हैं, ख्याति ( वृत्ति ) ही दर्शन है अर्घीत् पुरुष वैसा ही दीखता है जैसी वृत्ति होती है। इसलिय सुख-दुख, मोहरूप सत्त्व-गुण वाली, रजोगुणी अथवा तमागुणी जैसी चित्त की वृत्तियें हाती हैं वैसा ही व्यवहार-दशा में पुरुष का स्वरूप जाना जाता है अथात् यह सुखी है, यह दुखी है, यह माह में है; ऐसा लोग सममते हैं। जब चित्त एकाव्रता से परिणत होता है तब चितिशक्ति भी उस रूप में प्रतिष्ठित होती है। जब चित्त इन्द्रिय-वृत्ति के साथ विषयाकार से परिणत होता है तब पुरुष भी उस वृत्ति के रूपाकार ही जान पड़ता है।

अर्थात् यद्यपि परमार्थतः पुरुष असङ्ग और निर्लेष है तथापि अयस्कान्त मिए (चुम्बक-पत्थर) के समान असंयुक्त रहते हुए, भी केवल सिन्निधिमात्र से उपकार करण्हािल चित्तरूप दृश्य का दृश्यत्व रूप से पुरुष के साथ भाग-अपवर्ग सम्पादनार्थ अनादि ख-स्वामि-भाव सम्बन्ध है। इसलिये शान्त, घोर, मूढ़ाकार दृत्ति विशिष्ट चित्त की सिन्निधि से पुरुष अपने को चित्त से भिन्न न जानकर 'मैं शान्त (सुखी) हूँ', 'मैं दुखी हूँ' 'मैं मृद हूँ ' इत्यादि; इस प्रकार अपने में चित्त के धर्मों का आरोप कर लेता है इसी बात को बृहद्दारएयक उपनिषद् में निम्न शब्दों में दर्शाया है:—

"स समानः सन् ध्यायतीव लेलायतीव" वह त्रात्मा बुद्धि के समान होकर स्वर्थात् बुद्धि के साथ तादात्म्याध्यास को प्राप्त होकर मानो ध्यान करता है मानो चलता है।

अथवा मिलन दर्पण में प्रतिबिम्बित मुख में मिलीनता का आरोप करके अविवेकी जन 'मेरा मुख मिलन है, इस प्रकार शोक करता है, वैसे ही पुरुष भी चित्त के उपाधि-धम्मों का अपने में आरोपण करके 'में सुखी हूँ' 'में दुखी हूँ' इत्यादि; इस प्रकार अमजाल में फैंस कर शोकपत्त हो जाता है। यह वृत्तिसारूप्य पर का अर्थ है।

यद्यपि पुरुष श्रसङ्ग है तथापि उसकी चित्त के साथ योग्यता-लत्त्रण-सिन्निधि है श्रर्थात् पुरुष में भोक्तृत्व-शिक श्रीर द्रष्टृत्व-शिक है श्रीर चित्त में दृश्यत्व-शिक श्रीर भोग्यत्व-शिक है। यही इन दोनों की परस्पर योग्यता है। इस योग्यता-लत्त्रण-सिन्निधि से ही चित्त सुख-दुःख, मोहकार रूप परिणाम से भोग्य श्रीर दृश्य दृश्या स्व कहा जाता है, श्रीर पुरुष भोका श्रीर दृष्टा हुश्रा स्वामी कहा जाता है। यह जो पुरुष के भोग का हेतु स्व-स्वामि-भाव सम्बन्ध है, यह भी चित्त से ही श्रपने निज-रूप के श्रविवेक प्रयुक्त है। श्रीर श्रविवेक तथा वासना का प्रवाह, बीज श्रीर श्रंकुर के सदश श्रनादि है। इस प्रकार चित्तवृत्ति विषयक उपभोग में जो चेतन का श्रनादि स्व-स्वामि-भाव सम्बन्ध है, वह वृत्ति-सारूप्य में कारण है।

जैसे जलाशय (नदी श्रथवा तालाब) में जब नाना प्रकार की तरंगें उछलती होती हैं तब गगनस्थ चन्द्रमगडल का प्रतिथिम्ब उस जलाशय में स्थिर निज यथार्थ रूप से नहीं भान होता है। श्रीर जब तरंगें उठना बन्द हो जाती हैं तब स्वच्छ निश्चल-रूप से प्रकाशमान होकर चन्द्र-प्रतिथिम्ब प्रतीत होता है। बैसे ही जब चित्त की वृत्तियाँ विषयाकार होने से चञ्चल रहती हैं तब चेतन भी चन्द्रमगडल की भांति चित्त में प्रति-विम्बत हुश्रा तदाकार होने से निज-रूप में नहीं भासता है। जब चित्त वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं तब चन्द्रमगडल के सदश चेतन निज स्थिर रूप में स्थित हो जाता है। यह तीसरे श्रीर चौथे सूत्र का फलितार्थ है।

संगति—चित्त की वृत्तियां बहुत होने पर भी निरोध करने योग्य हैं। उनको श्रगले सूत्र में पांच श्रे णियों में विभक्त करके बतलाते हैं।

#### वृत्तयः पंचतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः ॥ ५ ॥

राब्दार्थ — वृत्तयः = वृत्तियें। पश्चतय्यः = पाँच प्रकार (की होती हैं)। क्लिष्टाः = क्लिष्ट (राग-द्वेषादि क्लेशों की हेतु छोर)। श्रक्लिष्टाः = श्रक्लिष्ट (राग-द्वेष श्रादि क्लेशों की नाश करने वालीं)।

अन्वयार्थ — वृत्तियें पाँच प्रकार की होती हैं। क्लिप्ट अर्थात् राग-द्वेषादि क्लेशों की हेतु, श्रीर श्रक्लिष्ट श्रर्थात् राग-द्वेषादि क्लेशों की नाश करने वाली। व्याख्या—बाह्य पदार्थ असंख्य होने के कारण उनसे उत्पन्न होने वालीं वृत्तियाँ भी असंख्य हैं। इन सबका सुगमता से ज्ञान हो सके इसलिये उन सब निरोद्धव्य वृत्तियों को पाँच श्रे िणयों में विभक्त किया गया है जिनके नाम अगले सूत्र में दिये जायेंगे। इन पाँच प्रकार की वृत्तियों में से कोई क्लिप्टक्ष्प होती हैं और कोई अक्लिप्टक्ष्प। सत्त्व-प्रधान वृत्तियें अक्लिप्ट क्ष्प और तमस् प्रधान वृत्तियें क्लिप्ट क्ष्प है अर्थात् जिन वृत्तियों के हेतु अबिया आदि पाँच क्लेश (२१३) हैं जो कर्माशय (२११) के समृह की उत्पत्ति की भूमियाँ हैं वे क्लिप्ट वृत्तियाँ कहलाती हैं। अर्थात् अविद्या आदि मूलक जो कर्माशय के समृह का चेत्र-क्ष्प वृत्तियाँ होती हैं वे क्लिप्ट वृत्तियाँ कहलाती हैं। और जो अविद्या आदि पाँचों क्लेशों की नाशक और गुगाधिकार की विरोधी विवेकख्याति-क्ष्प वृत्तियों का निरोध करना चाहिये। फिर पर-वैराग्य से उस अक्लिप्ट वृत्तियों का भी नरोध हो जाता है।

यद्यपि क्लिप्ट वृत्तियों के संस्कार बहुत गहरे जमे हुए होते हैं तथापि उनके छिद्रों में सन्-शास्त्र और गुरुजनों के उपदेश से अभ्यास और वैराग्य रूप श्रक्लिप्ट वृत्तियों वर्तमान रहती हैं। श्रर्थान् उनके द्वारा श्रक्लिप्ट वृत्तियों उत्पन्न हो सकती हैं। वृत्तियों का यह स्वभाव है कि वे श्रपने सहश संस्कारों को उत्पन्न करती हैं—िक्लप्ट वृत्तियों क्लिप्ट संस्कारों को श्रीर श्रक्लिप्ट वृत्तियों श्रक्लिप्ट वृत्तियों करपन्न होकर श्रक्लिप्ट संस्कारों को । इस प्रकार छिपी हुई श्रक्लिप्ट वृत्तियों उत्पन्न होकर श्रक्लिप्ट संस्कारों को श्रीर श्रक्लिप्ट संस्कार श्रक्लिप्ट वृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। यह चक्र यदि निरन्तर चलता रहे तो क्लिप्ट वृत्तियों का निरोध हो जाता है। पर इनके संस्कार सूक्ष्मरूप से श्रक्लिप्ट वृत्तियों के छिद्रों (बीच) में बने रहते हैं (४।२६) उनका नाश निर्वीज समाधि के श्रभ्यास से होता है (२।१०) उपरोक्त विधि के श्रनुसार जब क्रिप्ट वृत्तियों सर्विथा दब जाती हैं तब श्रक्लिप्ट वृत्तियों का भी निरोध पर-वैराग्य से हो जाता है। इन सब वृत्तियों का निरोध श्रसम्प्रज्ञात योग है।

संगति-पांचों वृत्तियों के नाम बतलाते हैं:-

#### प्रमाणविषयेयविकल्पनिद्रास्मृतयः ॥ ६ ॥

शब्दार्थ — प्रमाण, विपर्यय विकल्प, निद्रा, स्मृति; ये पांच प्रकार की वृत्तियें हैं जिनका लक्षण श्रगले सूत्र में बतलायेंगे।

संगात-प्रमाण-वृत्ति के तीन भेद दिखलाते हैं:-

#### पत्यचानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७ ॥

शब्दार्थ-प्रत्यत्त-श्रनुमान-श्रागमाः = प्रत्यत्त, श्रनुमान श्रौर श्रागम । प्रमाणानि = प्रमाण हैं ।

अन्वयार्थ — प्रत्यन्त, श्रनुमान श्रीर श्रागम भेद से तीन प्रकार की प्रमाण-वृत्ति हैं। व्याख्या—प्रमा (यथार्थ ज्ञान) के करण (साधना) को प्रमाण कहते हैं। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सुखी हूँ, में दुखी हूँ, मैं यह श्रनुमान से जानता हूँ, मैं यह वेद-शास्त्र से जानता हूं, इस प्रकार के ज्ञान का नाम बोध है। यह बोध यदि यथार्थ हो तो प्रमा कहलाता है, श्रयथार्थ हो तो श्रप्रमा। जस वृत्ति से प्रमा (यथार्थ बोध) उत्पन्न होता है उसका नाम प्रमाण है।

प्रमा का लक्षण— अनिधात (स्मृति-भिन्न) अबाधित (रस्सी में सर्प की तरह जो नाशवान न हो) अर्थ को विषय करने वाले पौरुषेय ज्ञान (पुरुषिनष्ट ज्ञान) को प्रमा कहते हैं। इसी को यथार्थ अनुभव वा सत्य ज्ञान भी कहते हैं। यह प्रमा चक्षु आदि इन्द्रियों द्वारा वा लिङ्ग ज्ञान द्वारा अथवा आप्त-वाक्य श्रवण द्वारा चित्तवृत्ति से उत्पन्न होती है। इसलिये उस चित्तवृत्ति को प्रमा का करण होने से प्रमाण कहा जाता है। वह श्रमाण-चित्तवृत्ति तीन प्रकार की है:—

१ जो चक्षु त्र्यादि इन्द्रियों द्वारा विषयाकार चित्त की यृत्ति उदय होती है वह प्रत्यज्ञ-प्रमाण कहलाती है।

१ जो लिङ्ग-द्वारा उत्पन्न होती है वह श्रनुमान-प्रमाण कहलाती है।

३ छौर जो छाप्त-वाक्य अवगा द्वारा उत्पन्न होती है वह शब्द-प्रमागा वा छागम-प्रमागा कहलाती है।

इन प्रमाणों से जो पुरुष को ज्ञान होता है वह फलप्रमा कहलाता है। वह फल-प्रमा भी चित्तवृत्ति-रूप प्रमाणों के तीन प्रकार के होने से प्रत्यत्त-प्रमा, अनुमिति-प्रमा, और शाब्दी-प्रमा भेद से तीन प्रकार का है।

प्रत्यन्न प्रमाण व प्रत्यन्न प्रमा - प्रह्ण-रूप प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय (नासिका, रसना, चक्षु, त्वचा और श्रोप्त) और प्राह्यरूप उनके विषय (गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द) क्रम से एक ही कारण से उत्पन्न होते हैं, इसिलये इन दोनों में एक-दृसरे को आकर्षण करने की शक्ति होती है। उदाहरणार्थ जब किसी रूप वाले घटादिक विषय का आँख से आकर्षण होता है तो आँख की रश्म उस पर पड़ती है। चित्त का उस विषय में उपराग होने से वह इस नेत्र-प्रणाली द्वारा विषय-देश पर पहुँच कर उस विशेष घटादि के आकार वाला हो जाता है। चित्त के ऐसे घटादिक आकार-विशिष्ट परिणाम को प्रत्यत-प्रमाण-वृत्ति कहते हैं। श्रीर उसमें जो 'श्रहं घटं जानामि' 'में घट-विषयक ज्ञान वाला हूँ', इस आकार वाला जो विषय सिहत चित्तवृत्ति-विषयक पुरुषनिष्ठ ज्ञान है अर्थात् जो चिदात्मा (चितिशक्ति) का प्रतिबिम्ब उस प्रत्यन्त-प्रमाण-वृत्ति द्वारा उस वृत्ति जैसा विषय कार होना है वह प्रत्यन्त-प्रमा कहलाता है। प्रमाण वृत्ति का फल होने से उसको फलप्रमा भी कहते हैं। वही पौरुषेय-बोध श्रथवा पौरुषेय-ज्ञान है। इस प्रकार व्यक्ति रूप विशेष अर्थ को विषय करने वाली वृत्ति प्रत्यन्त-प्रमाण है। और उस वृत्ति के श्रनुसार जो प्रतिबिम्ब-रूप पौरुषेय ज्ञान है वह प्रत्यन्त-प्रमा है। और चित्त में प्रतिबिम्बत जो चेतनात्मा (चितिशक्ति) है वह प्रमाता है।

अनुमान-प्रमाण व अनुमान-प्रमा अर्थात् अनुमिति—लिङ्ग से लिङ्गी का सम्बन्ध सामान्य-रूप से निश्चय करके जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो उसको अनुमान कहते हैं। उदाहरणः जहाँ-जहाँ धूम होता है वहाँ-वहाँ अग्नि होती है। जैसे रसोईघर में; और जहाँ-जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ-वहाँ धूम नहीं होता, जैसे तालाब में। इस प्रकार धूम से अग्नि का सम्बन्ध सामान्य-रूप से निश्चित करके पर्वत में धूम को देखकर अग्नि के होने का जो यथार्थ

हान प्राप्त हो, उसको श्रनुमान-प्रमाण कहते हैं। इस श्रनुमान-प्रमाण से जो चित्त में परिणाम होता है, उसको श्रनुमान वृत्ति कहते हैं। उस श्रनुमान-वृत्ति द्वारा जो चिदात्मा (चिति- शक्ति) का प्रतिबिन्नि-रूप जो पौरुषेय ज्ञान (पौरुषेय बोध) है, वह श्रनुमिति-प्रमा कहलाता है।

आगम-प्रमाण व आगम-प्रमा—वेद, सत्शास्त्र तथा श्राप्त-पुरुष, जो भ्रम, विप्रलिप्सा श्रादि दोषों से रहित यथार्थवक्ता हों, उनके वचनों को श्रागम-प्रमाण कहते हैं। वेदों व सत्शास्त्रों को पढ़कर वा सुनकर तथा श्राप्त-पुरुषों के वचनों को सुनकर श्रोता के चित्ता में जो परिणाम होता है उसे श्रागम श्रथवा शब्दशमाण वृत्ति कहते हैं। उस वृत्ति द्वारा जो चिदात्मा (चितिशक्ति) का प्रतिबिम्ब-रूप पौरुषेय-ज्ञान (पौरुषेय बोध) होता है वह फलश्रमा, शब्दशमा कहलाता है।

#### विदोष वक्तव्य

१ इस सूत्र की व्याख्या में विज्ञान भिक्षु श्रपने योग वार्तिक में प्रत्यत्त प्रमाण के सम्बन्ध में लिखते हैं: —

प्रमाता चेतनः शुद्धः प्रमाणं दृत्तिरेव च ।
प्रमाऽर्थाकार दृत्तीनां चेतने प्रति विम्बनम् ॥
प्रतिविम्बिनदृत्तीनां विषयो मेय उच्चते ।
दृत्तयः सान्तिभास्यः स्युः कारणस्यानपेन्नणात् ॥
सान्नाद् दर्शनरूपं च सान्तित्वं सांख्य-सृत्रितम् ।
प्रविकारेण द्रष्टृत्वं सान्तित्वं चापरे जगुः ॥

अर्थ — शुद्ध चेतन को प्रमाता, वृत्ति को प्रमाण, और चेतन में प्रतिबिन्बित तदाकार वृत्ति प्रमा कही जाती है। प्रतिबिन्बित वृत्तियों के विषय को मेय अर्थात् प्रमेय कहते हैं। करण अर्थात् इन्द्रियों की अपेता से रहित वृत्तियों सान्तिभास्य होती हैं। सांख्य सूत्र में सान्नात् दर्शन रूप को सान्नी कहा गया है। किन्तु कोई अविकारी द्रष्टा को हो सान्नी रूप भानते हैं।

शुद्ध चेतन को प्रमाता मानना श्रयुक्त श्रीर श्रुति विरुद्ध है क्योंकि शुद्ध नाम सर्व धर्म रहित का है श्रीर प्रमाता नाम प्रमारूप धर्म विशिष्ट का है। इसिलये चित्त में प्रतिबिम्बित चेतन (जीवात्मा) ही प्रमा का श्राधार होने से प्रमाता है। प्रमारूप बोध शुद्ध चेतन का मुख्य धर्म नहीं है।

यथा—"ज्ञानं नैवात्मनो धर्मो न गुणो वा कर्थचन, ज्ञानस्त्ररूप एवाऽऽत्मा नित्यः सर्वगतः शिवः,,

अर्थ — ज्ञान, आत्मा (शुद्ध चेतन) का धर्म वा गुण नहीं है। किन्तु यह नित्य सबेट्यापक शिव आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। 'असङ्गोद्ध्यं पुरुषः' यह (सब का आत्मभूत)

पुरुष श्रमङ्ग है "सान्तीचेता केवलो निर्गुणश्च" चेतन पुरुष निर्गुण होने से केवल सान्ती ही है। एवं सांख्य प्रवचन भाष्य में विज्ञान भिक्षु ने भी ऐसा ही लिखा है "पुरुपस्तु प्रमा-साक्ष्येव न प्रमाता"। (साख्य सू० ८७) पुरुष प्रमाका सान्ती ही है प्रमाता नहीं।

# तथा-"कन्पितं दर्शन कर्तृत्वं वस्तुतस्तु बुद्धेः साच्येव पुरुषः" (सा० २।२०)

अर्थ-पुरुष में दर्शन कर्तृत्व किएत है और सानित्व वास्तव है। इसलिये इसकी व्यवस्था निम्न रूप से सममना चाहिये।

प्रत्यक्ष-प्रमाण-प्रत्यत्त-प्रमाण के सम्बन्ध में: प्रमाण, प्रमेय प्रमा, प्रमाता, श्रौर सान्ती भेद से पांच पदार्थ माने जाते हैं:—

१ जिस प्रकार तालाब आदि का जल प्रणाली द्वारा चेत्र में जाकर चेत्राकार हो जाता है उसी प्रकार चित्त का नेत्रादि इन्द्रियों द्वारा बाह्य विषय घटादि से सम्बद्ध होकर उस घट आदि आकार रूप परिणाम को प्राप्त होने पर जो 'अयं घट:' 'यह घट है' इस घटादि आकार वाली चित्तावृत्ति होती है वह बौद्धप्रमा कही जाती है। इस प्रमा का विषय-सम्बन्ध नेत्रादि इन्द्रियों द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिय इसको 'प्रमाण' कहते हैं।

२ उरोक्त घटादि आकार वाली चित्तवृत्ति का विषय घटादि 'प्रमेय' कहलाता है।

३ पुरुषनिष्ट बोध फल होने से किसी का करण नहीं है इसलिय वह केवल 'प्रमा' कहलाता है।

४ बुद्धि-प्रतिबिम्बित चेतन जो इस प्रमा का आश्रय है वह प्रमाता कहा जाता है।

५ त्र्योर बुद्धि-वृत्ति उपहित जो शुद्ध चेतन है वह साची है।

अनुमान-प्रमाण — लिङ्ग-लिङ्गी, साधन-साध्य श्रथवा कार्य-कारण के सम्बन्ध से जो यथार्थ ज्ञान उत्पन्न हो, उसे श्रनुमान कहते हैं। श्रनुमान तीन प्रकार का होता है: पूर्वेवत्, शेषवत् श्रीर सामान्यतोदृष्ट।

१ पूर्ववत्—जहाँ कारण को दंखकर कार्य का श्रनुमान हो, जैसे बादली को देख कर होने वाली वर्षा का श्रनुमान।

२ शेषवत्—कार्ये से कारण का श्रतुमान, जैसे नदी के मटीले पानी को देखकर प्रथम हुई वर्षा का श्रतुमान।

३ सामान्यतिदृष्ट—जो सामान्य रूप से देखा गया हो परन्तु विशेष रूप से न देखा गया हो, जैसे घट (बनी हुई मिट्टी का घड़ा) को देखकर उसके बनाने वाले कुम्हार का अनुमान। क्योंकि प्रत्येक बनी हुई वस्तु का कोई चेतन निमित्त-कारण सामान्य-रूप से देखा जाता है।

श्रनुमान के सम्बन्ध में इतना जान लेना श्रावश्यक है कि लिङ्ग-लिङ्गी श्रर्थात् साधन-साध्य का जिस धर्म-विशेष के साथ सम्बन्ध होता है वह न्याप्ति कहलाता है। श्रोर ऐसे सम्बन्ध होने के ज्ञान को न्याप्ति-ज्ञान कहते हैं। लिङ्ग के प्रत्यत्त होने पर श्रप्रत्यत्त

लिङ्गी का इस न्याप्ति-ज्ञान से अनुमान किया जाता है। जैसे धूम व श्रिप्त के सम्बन्ध होने के ज्ञान से विशेषरूप से धूम को देखकर यह निश्चय करना कि जहां ऐसा धूम होता है वह

बिना अप्रिके नहीं होता, इस व्याप्ति-ज्ञान से धूम के प्रत्यत्त होने से अप्रत्यत्त अप्रिका जानना अनुमान है।

श्रतुमान का मूल प्रत्यत्त हां है, क्योंकि पूर्वप्रत्यत्त द्वारा श्रतुमान होता है। यदि प्रत्यत्त विकार दोष-संयुक्त हो तो श्रतुमान भी मिथ्या हो जाता है। इन्द्रिय व श्रर्थ के सिन्नकर्ष से उत्पन्न भ्रान्ति-दोष से रहित ज्ञान प्रत्यत्त कहलाता है। भ्रान्ति-दोष के निम्न कारण होते हैं:—

१ विषयदोष - पदार्थ इतनी दूर हो जिससे यथार्थ ज्ञान में भ्रम उत्पन्न हो; पदाथ ऐसी श्रवस्था में रक्खा हो जिससे यथार्थ ज्ञान में भ्रान्ति उत्पन्न हो। द्रष्टा और दृश्य के मध्य में शीशा श्रादि कोई ऐसी वस्तु श्रा जावे जिससे दृश्य श्रपने वास्तिवक रूप में न दिखलाई सके।

२ इन्द्रिय-दोष - जैसे काम्ल (पीलिया) राग वाले का सब वस्तुएँ पीली दीखर्ता हैं।

३ मनोदोष—मन के श्रसावधान तथा श्रस्थिर होने से पदार्थ का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता है।

राब्द प्रमाण — अलौकिक विषय में वेद ही प्रमाण हो सकते हैं, इसीलिये इस प्रमाण का नाम आगम प्रमाण है। वेद के आश्रित जो ऋषि, मुनि और आचार्यों के बचन हैं वे भी इसी प्रमाण के अन्तर्गत हैं। लौकिक विषय में भी आप्तपुरुष ही प्रमाण हा सकते हैं। आप्त-पुरुष तत्त्ववेत्ता होते हैं, जिनके जानने और कहने में (ज्ञान और किया में) काई दोष नहीं होता, अर्थात् जिनका ज्ञान आन्ति-दोष (जिसका अनुमान-प्रमाण के सम्बन्ध में वर्णन कर दिया है) से युक्त न हो तथा जिनमें विप्रलिप्सा (धोख में डालने का) दोष न हो।

कई श्राचार्यों ने उपमान, श्रर्थापत्ति, सम्भव, श्रभाव, एतिह्य श्रीर संकेत को श्रलग प्रमाण माना है, जैसे मीमांसा ने प्रत्यत्त, अनुमान, श्रागम, उपमान, श्रनुपलिच्य (श्रभाव) श्रीर श्रर्थापत्ति ये छः प्रमाण माने हैं; न्याय ने प्रत्यत्त, श्रनुमान, श्रागम श्रीर उपमान य चार प्रमाण माने हैं। किन्तु दर्शनकारों में प्रमाण के सम्बन्ध में यह कोई विशेष मतभेद नहीं है। केवल स्थूल बुद्धिवालों को वर्णन शैली की बाह्य प्रणाली को देखकर श्रविवेक के कारण परस्पर विरोध होने का श्रक होता है क्योंकि यह सब इन तीनों प्रमाणों के श्रन्दर ही श्रा जाते हैं। जैसे प्रसिद्ध पदार्थ के साहश्य से साध्य के साधने को 'उपमान'' कहते हैं; वह श्रनुमान के श्रन्दर श्राजाता है। जो बात श्रर्थ से निकल श्रावे उसे 'श्रर्थापत्ति' कहते हैं; जैसे राम के घर पर यदि उसे पुकारें श्रीर उत्तार मिले कि 'वह घर नहीं है', तो यहाँ 'श्रर्थान् बाहर है', यह श्रपने-श्राप ज्ञात हो जाता है। यह भी श्रनुमान के श्रन्दर श्रा जाता है। एक बात से दूसरी बात का जहाँ सिद्ध होना सम्भव हो उसे 'सम्भव' कहते हैं। जैसे 'राम करोड़पित है' इससे लखपित होना सिद्ध है। यह भी श्रनुमान के श्रन्तगित है। 'मकान में पुत्तक नहीं है' यह ज्ञान श्रभाव-प्रमाण से होता है। पर वस्तुतः यह प्रत्यक्त ही है, क्योंकि जिस वस्तु का ज्ञान जिस इन्द्रिय से प्रत्यक्त होता है उसका श्रभाव भी उसी से प्रत्यक्त होता है। इसलिय 'श्रभाव' प्रत्यक्त-प्रमाण के श्रन्तगित हैं 'ऐतिह्य'—

'जो परम्परा से कहते चले श्राते हों'। इनमें कहने वाले का निश्चय न होने से यह झान संशय वाला होता है, इसलिये यह प्रमाण नहीं। श्रीर यदि कहते वाले का श्राप्त-पुरुष होना निश्चय हो जावे तो शब्द-प्रमाण के अन्दर श्रा जाता है। नियत इशारों से श्रपने श्रिभिप्रायों को एक-दूसरे पर प्रकट करने को 'संकेत' कहत हैं। यह भी श्रवुमान के अन्दर श्राजाता है, क्योंकि संकेत नियत किया हुआ चिह्न है। इस प्रकार तान ही प्रमाण सिद्ध होत हैं जो सांख्य तथा योगाचार्यों ने मान है। अन्य सब इन्ही के अन्तरोत हो जाते हैं।

संगति - विपर्यय-वृत्ति का वर्णन करते हैं:-

## विषयेयो मिथ्याज्ञानमतद्रस्पप्रतिष्ठम् ॥ 🗢 ॥

शब्दार्थ — विपर्ययः = विपर्यय । मिध्याज्ञानम् = मिध्या ज्ञान है । ऋ-तद्-रूप-प्रति• छम् = जो उसके (पदार्थ के ) रूप में प्रतिष्ठित नहीं है ऋर्थात् जा उस पदार्थ के वास्तविक रूप को प्रकाशित नहीं करता है।

अन्वयार्थ - विषयेय मिध्या-ज्ञान है जो उस पदार्थ के रूप में प्रतिष्ठित नहीं है।

व्याख्या—सूत्र में 'विषयेय' लच्च है, 'मिध्या-ज्ञान' लच्च है श्रीर 'श्रतद्रूष्प प्रतिष्ठम्' हेतु है। 'श्रतद्रूष्प प्रतिष्ठम्' विकल्प में भी हेतु (कारण्) है। इसलिये विकल्प वृत्ति में श्रतिव्याप्तिदोष के निवारणार्थ अर्थात् विकल्प सं विषयेय में भिन्नता दिखलाने के लिये, विषयेय वृत्ति के लच्चण में मिध्या-ज्ञान पद दिया गया है।

विषय के समान आकार से परिगात चित्तावृत्ति को प्रमागः; श्रौर विषय से विलज्ञगा श्राकार से परिगात चित्तावृत्ति को विषय य समभाना चाहिये।

मिथ्या-ज्ञान अर्थात् जैसा अर्थ न हो वैसा उत्पन्न हुआ ज्ञान विपर्यय कहलाता है। जैसे सीप में चाँदा का ज्ञान, रज्जु (रस्सा) में सर्प का अथवा एक चन्द्र में दिचन्द्र का ज्ञान। क्योंकि वह उसके रूप में प्रतिष्ठ (स्थित) नहीं होता। अर्थात् उसके असली रूप को प्रकाशित नहीं करता। जो ज्ञान वस्तु के यथार्थ रूप से कभी भी न हटकर वस्तु के यथार्थ रूप को ही प्रकाशित करता है वह 'तद् रूप प्रतिष्ठित' वस्तु के रूप में प्रतिष्ठित (स्थित) होने के कारण सत्य-ज्ञान, यथार्थ ज्ञान अर्थात् प्रमाण कहलाता है। जहां वस्तु अन्य हो और चित्तावृत्ति अन्य प्रकार की हो वहाँ चित्ता की वृत्ति उस वस्तु के यथार्थ रूप में प्रतिष्ठित (स्थित) नहीं होती है। इसलिये वह अतद् रूप प्रतिष्ठित होने के कारण विपर्यय-ज्ञान कहलाता है। माव यह है कि जिस प्रकार पिघली धातु किसी साँचे में ढाल देने से वैसे ही आकार की हो जाती है और वैसे ही आकार को धारण कर लेती है, तैस ही चित्ता भी बाह्य वस्तु से सम्बद्ध हुआ संयुक्त वस्तु के समान आकार से परिण्यत हो तदाकार हो जाता है। यह चित्ता का विषयाकार परिणाम ही प्रमाण-ज्ञान वा प्रमाण-वृत्ति कहलाता है। यदि ढाली हुई धातु की वस्तु किसी दोष के कारण साँचे के आकार से विलच्चण अथवा विपरीत हो जावे तो वह वस्तु का आकार-दोष विशिष्ट होने से स्वरूप में अप्रतिष्ठित हुआ दूषित कहलाता है। इसी प्रकार यदि वस्तु के आकार से चित्ता की वृत्ति किसी होष के कारण

विलत्तण अथवा विपरीत अथवा भित्र प्रकार की हो जावे तो वह वृत्ति का आकार भी वस्तु के समानाकार न होने से स्वरूप में प्रतिष्ठित न होने के कारण दृषित, मिथ्या वा भ्रान्ति-ज्ञान कहा जाता है, जैसा कि सीप में चाँदी का ज्ञान, रस्सी में सर्प का ज्ञान अथवा एक चन्द्र में दिचन्द्र का ज्ञान । किसी वस्तु से विलत्त्रण अथवा विपरीत चित्त के आकार को ही विपर्यय-ज्ञान कहते हैं । अर्थात् विषय के समानाकार से परिणत चित्तवृत्ति को प्रनाण और विषय से विलत्त्रण अथवा विपरीत अथवा भिन्न आकार से परिणत चित्तवृत्ति को विपर्यय कहते हैं ।

श्रथवा जो ज्ञान निज-रूप में प्रतिष्ठित नहीं है वह श्रतद्-रूप-प्रतिष्ठ कहा जाता है। श्रथीत् सीप में जो सीप का ज्ञान, रज्जु में जो रज्जु का ज्ञान श्रीर चन्द्र में जो एकचन्द्र ज्ञान है वह निज-रूप में प्रतिष्टित होने से प्रमाण-ज्ञान है, श्रीर जो सीप में चाँदी का ज्ञान, रज्जु में सप का ज्ञान वा एक चन्द्र में द्विचन्द्र का ज्ञान है वह उत्तर (श्रगले) काल में होने वाले यथार्थ ज्ञान से वाधित होने के कारण निज-रूप में श्रप्रतिष्ठित है क्योंकि उत्तर-कालिक (श्रागे होने वाला) ज्ञान स्वरूप से प्रच्युत कर उसकी प्रतिष्ठा को भङ्ग करने वाला है। इसलिए रज्जु-विषयक रज्जु-ज्ञान किसी ज्ञान से बाधित न होने से स्वरूप-प्रतिष्ठित होने के कारण प्रमाण है श्रीर रज्जु-विषयक सर्प-ज्ञान उत्तरकालिक यथार्थ ज्ञान से बाधित होने से स्वरूप में श्रप्रतिष्ठित होने के कारण विपर्यय-ज्ञान है।

जिस प्रकार विपर्यय-ज्ञान रूपाप्रतिष्ठित है वैसे ही संशय भी उत्तरकालिक ज्ञान से बाधित होने से रूपाप्रतिष्ठित है। इसलिये संशय भी विपर्यय के श्रम्तगेत है।

यह विपर्यय-संज्ञक (नामवाली) चित्त की वृत्ति ही श्रविद्या कही जाती है। इस लिये श्रविद्या-संज्ञक विपयेय ज्ञान, श्रविद्या, श्रास्मिता, राग, द्वेष श्रीर श्रिभिनिवेश भेद से पाँच प्रकार का है जिनका पञ्चक्लेश के नाम से (२-३) में वर्ण न किया जायगा। भेद केवल इतना है कि यह विपर्यय चित्त की एक वृत्ति रूप है श्रीर क्लेश वृत्तियों के संस्कार रूप होते हैं।

टिप्पणी—श्रविद्या, श्रस्मिता, राग, द्वेष श्रीर श्रमिनिवैश क्लेशों के ही सांख्य-परिभाषा में क्रम से तमस् मोह, महामोह, तामिस्र श्रीर श्रन्धतामिस्र नामान्तर हैं।

# तमो भोहो महामोहस्तामिस्रोह्यन्यसंज्ञकः । अविद्या पंचपर्वेषा सांख्ययोगेषु कीर्तिता।।

अर्थ — तमस् (अविद्या), मोह (अस्मिता), महामोह (राग), तामिस्न (द्वेष) और ध्रम्धतामिस्न (श्रभिनिवेश), यह सांख्य श्रीर योग में पंचपर्वी श्रविद्या कही गई है। यह तमस् श्रादि श्रवान्तर भेद से बासठ पकार के हैं, जैसा कि सांख कारिका में बतलाया है।

भेदस्तमसोऽष्टविधो मोइस्य च दशविधो महामोइः।
तामिस्रोऽष्टादश्रधा तथा भवत्यन्धतामिस्रः।। (सा॰ का॰ ४८)

अर्थ—तमस् और मोह का आठ आठ प्रकार का भेद है। महामोह दश प्रकार का है। तामिस्र और अन्धतामिस्र अठारह अठारह प्रकार के हैं।

तमस् (अविद्या) — प्रधान, महत्तत्व, अहङ्कार, श्रौर पाँच तन्मात्राएँ; इन आठ श्रनात्म प्रकृतियों में आत्मभ्रान्ति रूप अविद्या — संज्ञ क तम आठ विषय वाला होने से आठ प्रकार का है।

मोह ( अस्मिता )—गौगुफत रूप अणिमा—महिमा आदि आठ ऐश्वर्यों में जो परम पुरुषार्थ आन्तिरूप ज्ञान है वह अस्मिता—संज्ञक मोह कहलाता है। यह भी अणिमा आदि ( ३-४५ ) के आठ भेद से आठ प्रकार का है।

माहमाह (राग) — शब्द स्पर्श, रूप, रस, गन्ध संज्ञक लौकिक श्रौर दिव्य विषयों में जो श्रनुराग है वह राग संज्ञक महामाह कहा जाता है। यह भी दश विषय वाला होने से दश प्रकार का है।

तामिस्न (द्वेष) - उपरोक्त आठ ऐश्वयों और दश विषयों के भोगार्थ प्रवृत्त होने पर किसी प्रतिबन्धक से जो इन विषयों के भोगलाभ में विन्न पड़ने से जो प्रतिबन्धक विषयक द्वेष होता है वह तामिस्न कहलाता है। वह तामिस्न आठ ऐश्वयों और दिन्य अदिन्य दश विषयों के प्रतिबन्धक होने से अठारह प्रकार का है।

अन्धतामिस्न (श्रिभिनिवेश)—श्राठ प्रकार के ऐश्वर्य श्रीर दश प्रकार के विषय-भोगों के उपिश्वत होने पर भी जो चित्त में यह भय रहता है कि यह सब प्रलयकाल में नष्ट हो जायेंगे; यह श्रिभिनिवेश श्रन्धतामिस्न कहलाता है। श्रिभिनिवेश-रूप श्रन्धता-मिस्न भी उपर्युक्त श्रठारह के नाश का भय-रूप होने से श्रठारह प्रकार का है।

यह सब अज्ञान-मूलक और दुःख जनक होने से अज्ञान, अविद्या, विपर्यय-ज्ञान, मिध्याज्ञान, भ्रान्तिज्ञान और क्लेश आदि नामों से कहे जाते हैं।

विशेष वक्तव्य—विपर्यय वृत्ति किस प्रकार श्रविलाष्ट रूप हो सकती है ? इस शंका को बहुधा जिज्ञासुश्रों से सुना गया है । इसिलये उसके कुछ उदाहरणों को यहाँ दे देना श्रावश्यक प्रतीत होता है । यह सारा त्रिगुणात्मक जगत् 'श्रविद्या है' । 'माया है', 'स्वप्न है', 'श्र्व्य है', 'विज्ञान है' इत्यादि कल्पनायें 'श्रविद्यावादी', 'मायावादी', 'स्वप्नवादी' 'श्र्व्यवादी' 'विज्ञानवादी', इत्यादियों की भ्रममृलक, श्रयथार्थ श्रीर विपर्यय रूप है क्योंकि त्रिगुणात्मक जड़तत्व को 'श्रविद्या' 'माया' श्रथवा 'श्र्व्य' मानने में उसी के श्रव्यांत होने के कारण सारे वेद शास्त्र, साधन, सम्पत्ति, पुरुषार्थ, योग श्रभ्यास श्रीर ख्वयं ये सिद्धान्त श्रीर युक्तियां भी 'श्रविद्या' 'माया' स्वप्न श्रथवा श्रव्य रूप होकर विपर्यय सिद्ध होंगी श्रीर सारे सांसारिक तथा पारथार्मिक व्यवहार दृषित हो जायंगे । इसिलये त्रिगुत्मक जड़तत्व को 'श्रविद्या' 'माया' स्वप्न' श्रथवा श्र्व्य मानना विपर्य वृत्ति है । वास्तव में इस त्रिगुणात्मक जड़तत्त्व को श्रात्मा से मिन्न श्रनात्मतत्त्व मानना ही प्रमाण वृत्ति है । इस श्रनात्म तत्त्व में श्रात्म का भान होना श्रथीत् उसमें श्रात्म श्रथास रूप विपर्यय वृत्ति सारे बन्धनों का कारण होने से श्रत्यन्त क्लिष्ट रूप है । इस श्रनात्म तत्त्व श्रथास कोहटाना ही मनुष्य का मुख्य प्रयोजन श्रीर परम

पुरुषार्थ है। इसलिये उपर्युक्त 'श्रविद्यावादी' 'मायावादी' स्वप्नवादी' श्रीर 'शून्यवादियों' की विपर्यय वृत्ति बाह्य वाद विवाद को छोड़कर श्रन्तम् ख होते समय जड़ तत्त्व से श्रात्म-श्रध्यास हटाने में साधन रूप से जब सहायक हो तो श्रक्लिए रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार विज्ञान श्रथीत् चित्त, श्रात्मा को बाह्य जगत दिखलाने के लिये त्रिगुणात्मक करण श्रथीत साधन रूप ही है। इसलिये श्रविरिक्त बाह्य जगत को न मानना भी विपर्यय है। किन्तु श्रन्तर्मुख होते समय जब साधन रूप से जड़ तत्त्व से श्रात्म श्रध्यास हटाने में सहायक हो तब यह विपर्यय वृत्ति भी श्रविलष्ट रूप धारण कर लेती है।

संगति विकल्प-वृत्ति का लक्त्या बतलाते हैं:

#### शब्दाज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥ ६ ॥

राब्दार्थ—शब्द-झान-अनुपाती = शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान; उसका अनुगामी अर्थात् उसके पीछे चलने का जिसका खभाव है (श्रीर जो); वस्तुग्रन्यः = वस्तु से शून्य है, वस्तु की सत्ता की अपेक्षा नहीं रखता है अर्थात् जो निर्विषय है (इस प्रकार का ज्ञान); विकल्प = विकल्प कहलाता है।

अन्वयार्थ—शब्द से उत्पन्न जो ज्ञान; उसके पीछे चलने का जिसका स्वभाव हो श्रीर जो वस्तु की सत्ता की श्रपेक्षा न रखता हो श्रर्थात् जो निर्विषय हो; इस प्रकार का ज्ञान विकल्प कहलाता है।

व्याख्या-शब्द के ज्ञान के अनन्तर उदय होने वाला जो निर्विषयक चित्त का तदाकार परिगाम है वह विकल्प वृत्ति कहलाता है। यह वृत्तिनिर्विषयक होने के कारग प्रमारावृत्ति से भिन्न है, श्रीर यह विपर्यय वृत्ति भी नहीं है क्योंकि बोध होने पर भी इसका व्यवहार चलता रहता है। जैसे 'पुरुष का चैतन्यरूप है' ऐसे शब्द ज्ञान के श्रनन्तर जो 'पुरुष का चैतन्य रूप है, ऐसा चित्त का तदाकार परिणाम विकल्प वृत्ति है, क्योंकि इस वृत्ति में पुरुष विशेषग्ए-रूप श्रीर चैतन्य विशेष्य-रूप भासता है। परन्तु जैसे 'श्रश्व का घोड़ा' कहने से एक ही पदार्थ में विशेषण-विशेष्य-भाव सम्भव नहीं है, वैसे ही पुरुष में जो कि चैतन्य ही है विशेषण-विशेष्य-भाव नहीं है। इसलिये 'पुरुष का चैतन्य रूप हैं। यह ज्ञान निर्विषय होने से विकल्पवृत्ति-रूप है। 'चैतन्य ही पुरुष हैं। ऐसा बोध होने पर भी । पुरुष का चैतन्य रूप हैं। ऐसा व्यवहार होता है। इस ने यह विप्ययवृत्ति रूप नहीं है। इसी प्रकार 'त्र्यनुत्पत्तिधर्मा पुरुषः' इस शब्दज्ञान के श्रनन्तर 'उत्पत्तिरूप धर्म के श्रभाव वाला पुरुष हैं ऐसा जो ज्ञान उदय होता है वह भी विकल्प-वृत्ति है, क्योंकि भाव-पदार्थ से अन्य कोई अभाव-पदार्थ नहीं है। इसलिये पुरुष में उत्पत्ति-रूप धर्म के अभाव का ज्ञान निविषयक है। ऐसा बोध होने पर भी कि 'भाव-पदार्थ से ऋिरक्त कोई अभाव-पदार्थ नहीं हैं उक्त शब्द-झान के बल से 'अनुत्पत्तिधर्मा पुरुषः' ऐसा व्यवहार होता ही रहता है। इसलिये 'श्रनुत्पत्तिधर्मा पुरुषः' 'उत्पत्ति-धर्म के श्रभाव वाला पुरुष है' यह विपर्धयरूप नहीं है किन्तु विकल्पवृत्ति-रूप है।

इसी प्रकार 'राहु का शिर' 'काठ की पुतली' यह ज्ञान भी विकल्पवृत्ति है, क्योंकि 'राहु और शिर' 'काठ और पुतली' का भेद नहीं है। यह ज्ञान भी निर्विषयक होने से विकल्प है। प्रमाण, विपर्यय और विकल्प-वृत्ति के भेद को सरल शब्दों में यों सममना चाहिए कि प्रमाण वस्तु के यथार्थ ज्ञान को कहते हैं, जैसे सीप में सीप का ज्ञान। यह यथार्थ ज्ञान वस्तु के रूप में प्रतिष्ठित होता है जैसे सीप में सीप का ज्ञान प्रतिष्ठित है अर्थात् स्थिर है, ठहरा हुआ है, बाध अर्थात् अस्थर, हटने वाला नहीं। चित्ता में ऐसे तदाकार परिणाम को प्रमाणवृत्ति कहते हैं। विपर्यय वस्तु के मिथ्या-ज्ञान को कहते हैं जैसे सीप में चाँदी का ज्ञान प्रतिष्ठित नहीं है, अस्थिर है। सीप के यथार्थ ज्ञान हो जाने पर इसका बाध हो जाता है अर्थात् सीप में चाँदी का मिथ्मा-ज्ञान हट जाना है। चित्त में ऐसे तदाकार परिणाम को विपर्ययवृत्ति कहते हैं। विकल्प इन दोनों से विलक्षण है। यह वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं है, क्योंकि निर्विषय होता है, अर्थात् कोई वस्तु इस ज्ञान का विषय नहीं होती, किन्तु यह केवल शब्दज्ञान के अनन्तर उदय होता है। यह इसमें प्रमाण से भिन्नता है। यह मिथ्याज्ञान भी नहीं है, क्योंकि जो लोग जानते हैं कि पुरुष और चैतन्य भिन्न-भिन्न नहीं हैं वे भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। यह इसमें विपर्यय से भेद है।

साधारण लोगों को जिसमें बाधबुद्धि उदय है वह विपर्यय; श्रौर निपुण विद्वानों को विचार द्वारा जिसमें बाध-ज्ञान हो वह विकल्प समम्मना चाहिये। यह विकल्पवृत्ति वहाँ होती है जहाँ श्रभेद में भेद वा भेद में श्रभेद श्रारोप किया जाता है। जैसे पुरुष श्रौर चैतन्य, राहु श्रौर शिर, काठ श्रौर पुतली; दो दो वस्तु नहीं हैं तथापि इस श्रभेद में भेद श्रारोप किया जाता है। लोह श्रौर श्राग, श्रथवा पानी श्रौर श्राग दो दो वस्तु हैं, तथापि 'लोहे का गोला जलाने वाला हैं', श्रथवा 'पानी से हाथ जल गया' इस कथन से भेद में श्रभेद श्रारोप किया जाता है।

'छहं वृत्ति भी एक विकल्प-वृत्ति ही है, क्योंकि इसमें चेतन और छहङ्कार के भेद में छभेद छारोप किया जाता है, पल, घड़ी, दिन, मास छादि की ज्ञानरूप वृत्तियाँ भी विकल्प वृत्तियाँ हैं, क्योंकि चर्गों के भेद में अभेद का छारोप किया जाता है (३।५२)।

गौ श्रादि शब्दों में शब्द, अर्थ और ज्ञान के भेद में अभेद से भासने वाली वृत्ति भी विकल्प-युत्ति ही है जिसकी (१।४२) में 'सवितकें समापत्ति' संज्ञा की है।

टिप्पाण विज्ञानिभक्षु ने इस सूत्र का ऋर्थ निम्न प्रकार किया है:-

शब्न ज्ञान-ऋनुपाती = शब्द श्रीर ज्ञान जिसके पीछे श्राते हैं । वस्तु-शून्यः = श्रीर वस्तु से जो शून्य है । विल्पः = वह विकल्प है । श्र्यात् यह ज्ञान वस्तु से शून्य है: ऐसा जानने वाले विवेकी भी ऐसा ही कहते श्रीर समक्तते हैं ।

संगति-- निद्रा-वृत्ति का स्वरूप बतलाते हैं :--

#### श्चभावमत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ॥१०॥

श्चान्य की प्रतिति को श्वाश्य करने वाली। वृत्तिः = वृत्ति । निद्रा = निद्रा है।

अन्वयार्थ—( जामत तथा खप्नावस्था की वृत्तियों के ) स्रभाव की प्रतीति को स्राश्रय करने वाली वृत्ति निद्रा है ।

व्याख्या निद्रा वृत्ति' ही हैं; इसको सूचित करने के लिये सूत्र में वृत्ति प्रह्ण है। कई आचार्य निद्रा को वृत्ति नहीं मानते हैं, किन्तु योग के आचार्य आत्मिश्चिति से अतिरिक्त चित्त की प्रत्येक अवस्था को वृत्ति ही मानते हैं।

'अभाव' शब्द से जावत् और स्वप्नावस्था की वृत्तियों का अभाव, अथवा गावत् और स्वप्न की वृत्तियों के अभाव का हेतु तमोगुण को जानना चाहिये।

रजोगुण का धर्म किया और प्रवृत्ति है। जायत् श्रवस्था में चित्त में रजोगुण प्रधान होता है। इसलिय वह सत्त्वगुण को गौण-रूप से श्रपना सहकारी बनाकर श्रस्थिर रूप से क्रिया में श्रर्थात् विपयों में प्रवृत्त करने में लगा रहता है। तमोगुण का धर्म स्थिति, दबाना, रोकना श्रर्थात् प्रकाश श्रीर क्रिया को रोकना है। सुपुप्ति-श्रवस्था में तमोगुण रजस तथा सत्त्व को प्रधान-रूप से दबा लेता है। इसलिये चित्त में तमोगुण का ही परिणाम प्रधान-रूप से होता रहता है। उस समय चित्त में श्रभाव की ही प्रतिति होती है। जिस प्रकार एक श्रन्थेर कमरे में सब वस्तुएँ छिप जाती हैं किन्तु सब वस्तुओं को छिपाने वाला श्रन्थकार दिखलाई देता है, जो वस्तुओं के श्रभाव की प्रतिति कराता है, इसी प्रकार तमोगुण सुपुप्ति श्रवस्था में चित्त की सब वृत्तियों को दबाकर स्वयं स्थिर-रूप से प्रधान रहता है। किन्तु रजोगुण का नितान्त श्रभाव नहीं होता है, तिनक मात्रा में रहता हुआ वह इस श्रभाव की भी प्रतीति कराता रहता है। चित्त के ऐसे परिणाम को निद्रा-रृत्ति कहते हैं।

तब चित्त में तमोगुण वाली, 'मैं सोता हूँ' इस प्रकार की वृत्ति होती है। इस वृत्ति के संस्कार चित्त में उत्पन्न होते हैं, फिर उससे स्मृति होती है कि 'मैं सोया और मैंने कुछ नहीं जाना'। यहाँ पर इतना विशेष यह भी जान लेना कि जिस निद्रा में सत्त्वगुण के लेश सहित तमोगुण का प्रचार होता है, उस निद्रा से उठकर पुरुष को 'मैं मुख से सोया, मेरा मन प्रसन्न है श्रीर मेरी प्रज्ञा स्वच्छ है' इस प्रकार की स्मृति होती है; श्रीर जिस निद्रा में रजोगुण के लेश सहित तमोगुण का सञ्चार होता है उससे उठने पर इस प्रकार की स्मृति होता है: 'मैं दुखपूर्वक सोया, मेरा मन श्रस्थिर श्रीर घूमता-सा है'; और जिस निद्रा में केवल तमोगुण का प्रावल्य होता है तो उससे उठने पर 'मैं बेसुध सोया, मेरे शरीर के श्रङ्ग भारी हो रहे हैं, मेरा चित्त व्वाकुल है' इस प्रकार की स्मृति होती है। यदि उस वृत्ति का प्रत्यत्त न हो तो उसके संस्कार भी न हों; और संस्कारों के न होने से स्मृति भी नहीं हो सकती। इसलिए निद्रा एक वृत्ति है, वृत्ति मात्र का श्रभाव नहीं है। श्रुति श्रीर स्मृतियों ने भी निद्रा को वृत्ति ही माना है।

जाग्रत स्वप्न सुषुप्तंच गुणतो बुद्धि रुत्तयः।

जाव्रत, स्वप्न स्रौर निद्रा ये गुणों से बुद्धि की वृत्तियां हैं। एकाव्रता के तुस्य होते हुए भी निद्रा तमोमयी होने से सबीज तथा निर्वीज-समाधि की विरोधनी है इसलिए रोकने योग्यहै। नज्ञा तथा क्लोरोफार्म आदि से उत्पन्न हुई मृर्छित अवस्था भी निद्रा-वृत्ति के ही अन्तर्गत है।

विशेष विचार—सुपुप्ति तथा प्रलय-काल में तमागुण प्रधान अन्धकार में चित्त का लयहोता है; और असम्प्रज्ञात समाधि की अवस्था में अविद्या आदि क्लेशों से रिहत पुरुष के निज-रूप में चित्त अवस्थित रहता है और पुरुष स्वरूप में अवस्थित होता है।

सुपुप्ति व्यष्टि-चित्तों की श्रवस्था है श्रीर प्रलय समष्टि-चित्त श्रर्थात् महत्व की

सुषुप्ति है।

श्रसम्प्रज्ञात-समाधि में चित्त में संस्कार-रोष श्रथात् निरोध के संस्कार रहते हैं जिनके दुर्बल होने पर व्युत्थान श्रवस्था में लौटना होता है। कैवल्य ( मुक्ति ) में संस्कार रोष भी निवृत्त हो जाते हैं इसलिय पुनः श्रावृत्ति नहीं होता।

टिल्पणी — 'प्रत्यय' पद का अथे ज्ञान, प्रतीति, वृत्ति तथा कारण के भी हैं। वाचस्पिति मिश्र ने प्रत्यय पद का 'कारण' रूप अथे मानकर सूत्र का निम्न प्रकार अर्थ किया है:— जाप्रत् तथा स्वप्न की वृत्तियों के अभाव का प्रत्यय (कारण) जो वृद्धिनिष्ठ सत्त्वगुण का आच्छादक तमोगुण व अज्ञान है आलम्बन (विषय) जिस चित्तवृत्ति का, वह निद्रा कहलाती है।

संगति - क्रम से प्राप्त स्मृति का वर्णन करते हैं:-

#### त्रज्ञुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः ॥११॥

शब्दार्थ—अनुभूत = अनुभव किये हुए, जाने हुए। विषय = ( किसी ) विषय का। असम्प्रमोषः = जो चुराया हुआ न हो ( फिर चित्त में ) उससे अधिक का नहीं, किन्तु श्रारोह-पूर्वक तन्मात्र विषयक ज्ञान होना। स्मृतिः = स्मृति है।

अन्वयार्थ→ ऋनुभव किये हुए विषय का फिर चित्त में आरोह-पूबेक उससे अधिक नहीं किन्तु तन्मात्र-विषयक ज्ञान होना स्मृति हैं अ।

द्याख्या—स्मृति से भिन्न ज्ञान का नाम अनुभव है अनुभव से ज्ञात (जानी हुई) वस्तु को अनुभूत कहते हैं। जब किसी दृष्ट अथवा श्रुत (देखी वा सुनी हुई) आदि वस्तु का ज्ञान होता है तब एक प्रकार का उस अनुभूत वस्तु का तदाकार संस्कार चित्त में अंकुरित हो जाता है। किर जब किसी समय में उद्बोधक सामग्री के उपस्थित होने पर वह चित्तवृत्ति, संस्कार-प्रफुहित हो जाती है तब वह अनुभूत पदार्थ के आकार से चित्त को रँगकर तदाकार ही चित्त का परिणाम कर देती है। यह अनुभूत पदार्थ विषयक चित्त का तदाकार परिणाम स्मृति-वृत्ति कहलाता है। प्रणाम, विपर्यय और विकल्प द्वारा जाग्रत अवस्था में जिस किसी वस्तु को अनुभव करते हैं तो उस अनुभव

<sup>※</sup> विद असम्प्रमोषः के अर्थ 'न खोया जाना' लगायें तब स्त्र के यह अर्थ होंगे "अनुभव किये हुये विषय का न खोया जाना अर्थात् किसी अभिव्यंजक को पाकर संस्कार-प्रफुछित हो जाना स्मृति है"

से चित्त पर संस्कार पड़ते हैं। उन संस्कारों से स्मृति होती है। अनुभव-सद्दश संस्कार होते हैं और संस्कार-सद्दश स्मृति होती है। निद्रा में अभाव का अनुभव होता है उसके संस्कार से भी उसके सद्दश स्मृति पैदा होती है। इसी प्रकार स्मृति के भी संस्कार पड़ते हैं और उनसे भी उसके सदृश स्मृति होती है। स्मृति का विषय अनुभूति से कम अथवा उसके बराबर हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है, स्वप्न भी जाप्रत अवस्था के अनुभूत पदार्थों की स्मृति है। इसमें जाप्रत के स्मर्तव्य विषय भी दखलाई देते हैं किन्तु वे सब काल्पत होते हैं। यह स्मृति की स्मृति है। इसमें यह यथार्थ ज्ञान नहीं होता कि हम स्मरण कर रहे हैं। इसको भावित-स्मर्तव्य-स्मृति कहते हैं। जाप्रत अवस्था में जो स्मृति होती है। उसमें स्मतव्य विषय नहीं दिखलाई देता; किन्तु हमको ज्ञान होता है कि हम स्मरण कर रहे हैं; यह वास्तविक स्मृति है। इसको अभावित-स्मतंव्य-स्मृति कहते हैं। स्मृति को सब स अन्त में लिखने का कारण यह है कि यह मृतव्य-स्मृति कहते हैं। स्मृति को सब स अन्त में लिखने का कारण यह है कि यह मृतव्य-स्मृति कहते हैं। स्मृति को सब स अन्त में लिखने का कारण यह है कि यह मृतव्य प्रमाण, विपर्थय, विकल्प, निद्रा और स्मृति के अनुभव-जन्य संस्कारों से उत्पन्न होती है।

सम्प्रमोष नाम "मुष स्तेये" धातु सं तस्करता स्तेय अर्थात् चोरी का है इसिलये असम्प्रमाष का अर्थ तस्करता का अभाव है। जिस प्रकार लोक में पुत्र के लिये पिता से छोड़ी हुई वस्तु का प्रहण करना असम्प्रमोष, अस्तय अर्थात् चोरी नहीं है किंतु दूसरों की छोड़ी हुई वस्तु प्रहण करना (चोरी) हे, इसी प्रकार अनुभव, स्मरण-ज्ञान का पिता है क्योंकि स्मरण-ज्ञान अनुभव से ही उत्पन्न होता है। अनुभूत विषय अनुभव द्वारा छोड़ी हुई सम्पत्ति के तुल्य है। इसिलयं स्मरण-ज्ञान का अनुभूत विषय से अधिक प्रकाश करना सम्प्रमोष (चोरा) अर्थात् स्मृत नहीं है। केवल अनुभूत विषय से अर्थात् स्मृति है। इसिलये स्मृति का विषय अनुभूत विषय से कम हो सकता है, अर्थिक नहीं हो सकता।

यहाँ यह शङ्का उत्पन्न होती है कि चित्त जो स्मरण करता है वह प्रत्यय-मात्र, (ज्ञानमात्र, प्रह्ण-मात्र) का स्मरण करता है वा प्राह्ममात्र (विषयमात्र) वा प्राह्म-प्रह्ण (विषय श्रोर ज्ञान) इन दोनों का स्मरण करता है ? इसका समाधान यह है कि षद्मिप ज्ञान-विषयक श्रमुभव के श्रभाव से विषय का ही स्मरण होना सम्भव है तथापि पूर्व श्रमुभव को प्राह्म-प्रहण उभयाकार विशिष्ट होने से उनसे उत्पन्न हुश्रा संस्कार भी उन दोनों श्राकारों से संयुक्त होकर प्राह्म-प्रहण दोनों स्वरूपवाली स्मृति को उत्पन्न करता है एक-विषयक को नहीं। इसलिये ज्ञान-सम्बद्ध विषय का ही स्मरण होता है; न केवल ज्ञान का श्रोर न केवल विषय का श्रथान् श्रमुभव, श्राकार, स्मरण; यह तीनों समान ही श्राकार से भान होते हैं विभिन्न श्राकार से नहीं। 'श्रहं घटं जानामि' मैं घट-विषयक ज्ञानवाला हूँ, इस श्रमुभव में घट श्रीर ज्ञान दोनों का ही भान होता है। इससे श्रमुभव-जन्य संस्कार भी दोनों विषयों वाला मानना पड़ेगा। इसी प्रकार इस

संस्कार से उत्पन्न होने वाली स्मृति भी दोनों विषयवाली होगी, एक विषयवाली नहीं। इससे यह सिद्ध हुन्ना कि प्राह्म और प्रहण इन दोनों का ही स्मृति प्रकाश करती है, एक का नहीं।

यह स्मृति दो प्रकार की है: एक भावित-स्मर्तव्य अर्थात् मिथ्या-पदार्थ-विषयक जो कि स्वप्न में होती है; और एक अभावित-स्मर्तव्य अर्थात् यथार्थ पदार्थ को विषय करनेवाली जो कि जामत्-काल में होती है, जैसा उपर व्याख्या में बतला आये हैं।

यह प्रमाणादि पाँचों भेदवाली उपर्युक्त सूत्रों में बतलाई हुई वृत्तियाँ सात्त्विक, राजस श्रीर तामस होने से सुख, दुःख श्रीर माहस्वरूप हैं; श्रीर सुख, दुःख श्रीर माह क्लेशस्वरूप हैं। इसलिये यह सब वृत्तियाँ ही निरोध करने योग्य हैं। माह स्वयं श्रविद्या रूप होने से सर्व दुःखों का मूल है। दुःख की वृत्तियाँ स्वयं दुःखरूप ही हैं। सुख की वृत्तियाँ सुख के विषयों श्रीर उनके साधनों में राग उत्पन्न कराती हैं। 'सुखानुशर्या रागः' (२।७) 'सुख-भोग के पश्चात् जो उसकी वासना रहती है वह राग हैं'। उन सुख के विषयों श्रीर उनके साधनों में विष्न होने पर द्वेष उत्पन्न होता है 'दुःखानुशर्या द्वेषः' (२।८)। इसलिये क्लेश-जनक सुख, दुःख, मोहस्वरूप होने से सब प्रकार की वृत्तियाँ त्याज्य हैं इनके निरोध होने पर सम्प्रज्ञात योग सिद्ध होता है। तदनन्तर परवैराग्य के उदय होने से श्रसम्प्रज्ञात-योग सिद्ध होता है।

विद्योप विचार:—स्वप्न जागने और सोने के बीच की अवस्था है। सूत्र की व्याख्या में स्वप्न में हमने भावित समतेव्य अर्थात् मिथ्या पदार्थ विषयक स्मृति का होना बतलाया है। स्वप्न भी अन्तःकरण के गुण भेद से तान प्रकार के हाते हैं। तामसिक स्वप्न, राजसिक स्वप्न और सात्त्विक स्वप्न। जब स्वप्न में तमागुण की प्रधानता होती है तब कुछ से कुछ विचित्र स्वप्न स्विखलाई देते हैं अर्थात् सारी वस्तुएं अस्थिर रूप से दिखलाई देती हैं और जागने पर उनकी कुछ भी ठीक २ स्मृति नहीं रहतीं। यह स्वप्न की अधम अवस्था तामसिक है। जिस समय स्वप्न अवस्था में रजोगुण अधिक होता है उस समय जागृत दशा में देखे हुये पदार्थ ही कुछ रूपान्तर से दृष्टिगोचर होते हैं और उनकी स्मृति जागने पर रहती है। यह स्वप्न की मध्यम अवस्था राजसिक है। ये दोनों प्रकार के स्वप्न भावित स्मर्तव्य स्मृति वाले होते हैं। जो स्वप्न सच्चे होते हैं अर्थात् जिनका फल सचा होता है वे सात्विक कहलाते हैं और यह स्वप्न की उत्तम अवस्था है। यह अधिकतर योगियों को होती है और कभी २ साधारण लोगों को भी सत्त्व के उदय होने पर। तम के दबने और सत्त्व के प्रधान रूप से उदय होने के कारण यह स्वप्न की अवस्था अवस्थात ही एक प्रकार से वितर्कानुगत की मूभि बन जाती है और उस जैसा ही अनुभव होने लगता है। इसलिय इस को भावित समर्तव्य स्मृति की कोटि में नहीं रखना चाहिये।

संगति—उपरोक्त सात सूत्रों में पाँचों प्रकार की वृत्तियों का निरूपण करके ऋष अगले सूत्र में उनके निरोध का उपाय बतलाते हैं:—

## अभ्यासवैराग्याभ्यां तिन्नरोधः ॥ १२ ॥

शब्दार्थ-श्रभ्यास-वैराग्याभ्यां = श्रभ्यास श्रौर वैराग्य से। तत्-निरोधः = उनका ( वृत्तियों का ) निरोध होता है।

अन्वयार्थ-- अभ्यास और वैराग्य से उन वृत्तियों का निरोध होता है।

व्याख्या—चित्तवृत्ति निरुद्ध करने के दो उपाय हैं: अभ्यास श्रौर वैराग्य । चित्त का स्वाभाविक बहिर्मुख प्रवाह वैराग्य-द्वारा निवृत्त होता है । अभ्यास-द्वारा आत्मोन्मुख आन्त-रिक प्रवाह स्थिर हो जाता है ।

भगवान् व्यासदेवजी ने श्रभ्यास श्रौर वैराग्य को बड़े सुन्दर रूपक से वर्णन किया है जो इस प्रकार है:—

चित्ता एक नदी है, जिसमें वृत्तियों का प्रवाह बहुता है। इसकी दो धाराएँ हैं: एक संसार-सागर की श्रोर, दूसरी कल्याण-सागर की श्रोर बहुती है। जिसने पूर्व जन्म में सांसारिक विषयों के भोगार्थ कार्य किये हैं उसकी वृत्तियों की धारा उन संस्कारों के कारण विषय-मार्ग से बहुती हुई संसार-सागर में जा मिलती है श्रोर जिसने पूर्व जन्म में कैंबल्यार्थ काम किये हैं उसकी वृत्तियों की धारा उन संस्कारों के कारण विवेक-मार्ग में बहुती हुई कल्याण-सागर में जा मिलती है। संसारी लोगों की प्रायः पहली थारा तो जन्म से ही खुली होती है; किन्तु दूसरी धारा को शास्त्र, गुरु, श्राचार्य तथा ईश्वरचिन्तन खोलते हैं। पहिली धारा को बन्द करने के लिये विषयों के स्रोत पर वैराग्य का बन्ध लगाया जाता है श्रोर श्रभ्यास के बेलचे से दूसरी धारा का मार्ग गहरा खोदकर वृत्तियों के समस्त प्रवाह को विवेक-स्रोत में डाल दिया जाता है। तब प्रवल वेग से वह सारा प्रवाह कल्याण-रूपी सागर में जाकर लीन हो जाता है। इस कारण श्रभ्यास तथा वैराग्य दोनों ही इक्ट्रे मिलकर चित्ता की वृत्तियों के निरोध के साधन हैं।

जिस प्रकार पत्ती का त्राकाश में उड़ना दोनों ही पत्तों के आधीन है, न केवल एक पत्त के। इसी प्रकार समस्त वृत्तियों का निरोध न केवल अभ्यास से ही और न केवल वैराग्य से ही हो सकता है, किन्तु उसके लिये अभ्यास और वैराग्य दोनों का ही समुचय होना आवश्यक है।

तमोगुण की अधिकता से चित्त में लय-रूप निद्रा, आलस्य, निरुत्साह आदि मृदा-बस्था का दोष उत्पन्न होता है, और रजोगुण की अधिकता से चित्त में चश्चलतारूप विज्ञेप दोष उत्पन्न होता है। अभ्यास से तमोगुण की निवृत्ति होती है, और वैराग्य से रजोगुण की।

सूत्र २।२८ में वतलाए हुए योग के आठ अङ्गों में से यम, नियम, आसन, प्राणा-याम, प्रत्याहार; जो पाँच बहिरङ्ग हैं उनकी सिद्धि में अभ्यास अधिक सहायक होता है और तीन अन्तरङ्गः धारणा, ध्यान और समाधि में वैराग्य।

गीता में श्रीकृष्णजी ने भी श्रर्जुन को, मन को रोकने के श्रभ्यास, वैराग्य दोनों ही समुचय रूप से साधन बतलाए हैं।

# श्रसंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् । श्रभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ (गीता ६१३५) श्रसंयतात्मना योगो दुष्पाप इति मे मितः। वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाष्त्रमुपायतः॥ (गीता ६१३६)

अर्थ — हे महावाहो ! निस्सन्देह मन चश्चल श्रीर कठिनता से वश में होने वाल है; परन्तु हे कुन्तीपुत्र श्रजुंन ! श्रभ्यास श्रीर वैराग्य के द्वारा वश में हो जाता है।

मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, यह मैं जानता हूं; किन्तु स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त हो सकता है।

संगति—वृत्तियों को रोकने के उपाय श्रभ्यास श्रौर वैराग्य में से प्रथम श्रभ्यास का स्वरूप श्रौर प्रयोजन श्रगले सूत्र में बतलाते हैं:—

#### तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—तत्र = उन दोनों श्रभ्यास श्रौर वैराग्य में से । स्थितौ = चित्त की स्थिति में। यत्नः = यत्न करना । श्रभ्यासः = श्रभ्यास है।

अन्वयार्थ - उनमें से चित्त की श्वित के विषय में यह करना ऋभ्यास है।

व्याख्या-चित्त के वृत्ति-रहित होकर ज्ञान्त प्रवाह में बहने को स्थिति कहते हैं। उस स्थिति के प्राप्त करने के लिये वीर्य (पृर्ण सामर्थ्य) और उत्साहबूर्वक यत्न करना अभ्यास कहलाता है।

यम, नियम आदि योग के आठ अङ्गों का बार-बार अनुष्टान-रूप प्रयत्न अभ्यास का खरूप है; और चित्तवृत्तियों का निरोध होना अभ्यास का प्रयोजन है।

पठन-पाठन, लेखन, पाक, क्रय-विक्रय, सीवन, नृत्य-गायन आदि सर्व कार अभ्यास से ही सिद्ध होते हैं। अभ्यास के वल से रस्सी पर चढ़े हुए नट, तथा सरकस आदि में न केवल मनुष्य किन्तु सिंह, अश्व आदि पशु अपनी प्रकृति के विरुद्ध आश्चर्य-जनक कार्य करत हुप देखे जाते हैं। अभ्यास के प्रभाव से अति दुःसाध्य कार्य भी सिद्ध हो सकते हैं। इसलिये जब मुमुक्षु चित्त की स्थिरता के लिये अभ्यास-निष्ठ होगा तो वह स्थिरता भी उसको अवश्य प्राप्त होकर चित्त वशीभृत हो जायगा; क्योंकि अभ्यास के आगे कोई कार्य दुष्कर नहीं है।

संगति—राजस-तामस वृत्तियों के श्रनादि प्रबल संस्कार चित्त की एकाप्रता के विरोधी हैं। उनसे प्रतिबद्ध (घिरा हुआ) अभ्यास एकाप्रता-रूप स्थिति सम्पादन कराने में कैसे समर्थ होगा ? इस शङ्का की निवृत्ति श्रगले सूत्र में श्रभ्यास के दृढ़-भूमि होने से बतलाते हैं।

स तु दीर्घकाल नैरन्तयं सत्कारासेवितो दृढ़भूमिः ॥ १४ ॥

शब्दार्थ—सः = वह (पूर्वोक्त अभ्यास)। तु = किन्तु। दीर्घकाल = बहुत काल पर्य-न्त। नैरन्तर्थ = निरन्तर अर्थात् लगातार व्यवधान-रहित। सत्कार-आसेवितः = सत्कार से ठीक-ठीक सेवन किया हुआ अर्थात् श्रद्धा, वीर्य, भक्ति-पूर्वक अनुष्ठान किया हुआ । दृद्भमि: = दृद् अवस्था वाला हो जाता है।

अन्वयार्थ — किन्तु वह पूर्वोक्त अभ्यास दीर्घ काल-पर्य्यन्त निरन्तर व्यवधान-रहित ठीक-ठीक श्रद्धा, वीर्य भक्ति-पूर्वक अनुष्ठान किया हुआ दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है।

व्याख्या—विषयभाग-वासनाजन्य व्युत्थान के संस्कार मनुष्य के चित्त में श्रनादि जन्म-जन्मान्तरों से पड़े चले श्रा रहे हैं उनका थाड़े-से ही समय में बीज-सिहत नष्ट कर देना श्रत्यन्त कठिन है। वे निरोध के संस्कारों को तिनक-सी भी श्रसावधानी होने पर दबा सकते हैं। इस कारण श्रभ्यास को दढ़भूमि बनाने के हेतु धैर्य के साथ दीर्घ काल-पर्य्यन्त लगातार श्रद्धा श्रौर एत्साह-पूर्वक प्रयत्न करते रहना चाहिये।

सूत्र में तीन विशेषण से किया हुआ अभ्यास हृद्रभूमि अर्थात् हृद् अवस्था वाला बतलाया है। (१) पहिला विशेषण दीर्घ काल है। वहाँ दीर्घ-काल से दस-बीस आदि वर्षों का नियम नहीं है, क्योंकि योग के अधिकारी भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं । जिन्होंने पूर्व जनमों में अभ्यास के संस्कारों को हुढ़ कर लिया है और जिनका वैराग्य भी तीब है, उनको जीव वा ऋति शीव समाधि-लाभ प्राप्त होता है। इतर-जनों को शीव समाधि-लाभ प्राप्त नहीं होता । उन्हें निराश न होना चाहिये किन्तु धैर्थ के साथ चिरकाल तक एकाप्रता-निमित्त टढ़ अवस्था के लिये अभ्यास का सेवन करते रहना चाहिये । (२) दृसरा विशेषण 'नैरन्तर्य' है अर्थात् अभ्यास को लगातार निरन्तर व्यवधान-रहित करते रहना चाहिए। ऐसा न हो कि एक मास अभ्यास किया, फिर दस दिन के लिये छोड़ दिया, फिर तीन मास किया. पुनः एक मास बन्द कर दिया; इस प्रकार व्यवधान के साथ किया हुआ ऋभ्यास बहुत समय में भी टढ़भूमि नहीं होता। इसलिये बिना व्यवधान के अभ्यास को निरन्तर करते रहना चाहिये। (३) तीसरा विशेषण् 'सत्कारासेवितः' है अर्थात् वह अभ्यास ठीक-ठीक सत्कार-पूर्वेक श्रद्धा, भक्ति, वीर्य, बद्याचर्य श्रीर उत्साह-पूर्वेक श्रनुष्ठान किया जाना चाहिए। दीर्घ काल तक निरन्तर सेवन किया हुत्रा अभ्यास भी बिना इस विशेषण के दृढ़ अवस्था वाला न हो सकेगा। इन तीनों विशेपणां से युक्त श्रभ्यास न केवल व्यत्थान-रूप राजस-तामस वृत्तियों के संस्कारों से प्रतिबद्ध न हो सकेगा, किन्तु इन संस्कारों को तिरोधत करके चित्त की स्थिरता-रूप प्रयोजन के सिद्ध करने में समर्थ होगा।

अतः अभ्यासी जनों को थोड़े काल में ही अभ्यास से घवरा न जाना चाहिए, किन्तु दृढ़भूमि-प्राप्ति के लिए दीर्घ काल निरन्तर सत्कार से अभ्यास करते रहना चाहिये।

विदेश विचार-अद्धा तीन प्रकार की बतलाई गई है।

यथाः — त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि-प्रकृति-भेदतः ! सात्विकी राजसी चैत्र तामसीति बुग्रुत्सवः ॥ तासान्तु लच्चणं विपाः ! श्रृणुध्वं भक्तिभावनः । श्रद्धा सा साच्विकी ज्ञेया विशुद्धज्ञान-मृलिका ॥

## पष्टतिमू-लिका चैव जिज्ञासामृलिकाऽपरा। विचार-हीन-संस्कार-मृलिका त्वन्तिमा मता॥

श्रशीत देह धारियों की प्रकृति भेदानुसार सात्त्विक, राजसिक श्रौर तामसिक तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। विशुद्ध ज्ञान गुलक श्रद्धा सात्त्विक है, प्रवृति श्रौर जिज्ञासा मूलक श्रद्धा राजसिक है श्रौर विचार हीन संस्कार मुलक श्रद्धा तामसिक है। इनमें से सात्त्विक श्रद्धा ही श्रेष्ठ है। सूत्र में इसी श्रद्धा का 'सत्कार' शब्द से अनुष्ठान करना बतलाया गया है।

संगति—वैराग्य दो प्रकार का है : ऋपर-वैराग्य ऋौर पर-वैराग्य । ऋगले सूत्र में प्रथम ऋपर-वैराग्य का स्वरूप वतलाते हैं: —

#### दृष्टां नुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् ॥ १४ ॥

शब्दार्थ — दृष्ट-सार्अविक-विषय-वितृष्णस्य = दृष्ट स्रोर स्नान्अविक विषयों में जिसको कोई तृष्णा नहीं है उसका । वृशीकार-संज्ञा-वैराग्यव = वृशीक र नाम वाला वैराग्य है ।

अन्वयार्थ- हुए और आनुश्रविक विषयों में जिसका तृष्णा नहीं रही है उसका वैराग्य वर्शकार नाम वाला अर्थान अपर-वैराग्य है।

व्याख्या — विषय दो प्रकार के हैं : दृष्ट और आनुश्रविक । दृष्ट वे हैं जो इस लोक में दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श, धन, सम्पत्ति, अन्न, खानपान; स्त्री, राज, ऐश्वर्थ, इत्यादि । आनुश्रविक वे हैं जो वेद और शास्त्रों द्वारा सुनेगए हैं; ये भी दो प्रकार के होते हैं:—

- (क) द्यारीरान्तर-वेदा, जैसे देवलोक, स्वर्ग, वैदेहा श्रीर प्रकृतिलय का श्रानन्द (१।१९) इत्यादि।
- (ख) अवस्थान्तर-वैद्य, जैसे दिव्य-गन्ध-रस आदि (१।३५), अथवा तीसरे पाद में वर्णन की हुई सिद्धियाँ आदि।

इन दोनों प्रकार के दिव्य और अदिव्य विषयों की उपिश्वित में भी जब चित्त प्रसंख्यान ज्ञान के बल से इनके दोषों (२।१५) को देखता हुआ इनके सङ्ग-दोष से सर्ध्या रिहत हो जाता है; न इनको प्रहण करता है, न परे ही हटाता है। अर्थात् जब इनमें उसका प्रहण कराने वाला राग और परे हटाने वाला द्वेप; दोनों निवृत्त हो जाते हैं। जैसा कि कहा गया है:—

#### सति विकारहेतौ न विक्रियन्ते येषां चेतांसि त एव धीराः।

अर्थ – विकार का कारण-उपिथत होने पर भी जिनके चित्तों में विकार उत्पन्न नहीं होता वे ही धीर हैं।

इस प्रकार चित्त एकरस बना रहता है। चित्त की ऐसी अवस्था का नाम वशीकार-संज्ञा वैराग्य है। इसी को अपर-वैराग्य कहते हैं जिसकी अपेत्ता से दूसरे सूत्र में परवैराग्य बतलाया है। किसी विषय के केवल त्यागने का निमा विराग्य नहीं है, क्योंकि रोग आदि के कारण भी विषयों से अरुचि हो जाती है जिससे उनका त्यागना होता है। किसी विषय के अप्राप्त होने पर भी उसका भोग नहीं किया जा सकता है। दिखावें के लिये तथा भय, लोभ और मोह से वशीभृत होकर, अथवा दूसरों के आग्रह से भी किसी विषय को त्यागा जा सकता है; परन्तु उसकी तृष्णा सूक्ष्मरूप से मन में बनी रहती है।

विवेक-द्वारा विषयों को अनन्त दुःखरूप श्रीर बन्धन का कारण समक्त कर उनमें पूर्णतया श्रह्चि का हो जाना तथा उनमें सर्वथा सङ्ग-दोष से निवृत्त हो जाना ही वैराग्य कहा

जा सकता है।

#### न जातु कामः कामानाग्रुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवत्र्मेव भूय एवाभिऽवर्धते ॥

अर्थ-विषयों की कामना विषयों के भोग से कभी शान्त नहीं होती है, किन्तु हिव डालने से श्रिप्त की ज्वाला के सदश और श्रिधक बढ़ती है।

इसी प्रकार भर्तृहरि जी ने कहा है :--

# भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः। कालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः।।

अर्थ — अर्थात् भोग नहीं भोगे गए (भोगों को हमने नहीं भोगा) किन्तु हम ही भोगे गए; तप नहीं तपे, हम ही तप गए; समय नहीं बीता, किन्तु हम ही बीत गए; तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, किन्तु हम ही जीर्ण होगए।

वैराग्य की चार संज्ञाएँ (नाम ) हैं : यतमान, न्यतिरेक, एकेन्द्रिय श्रीर वशीकार । यतमान — चित्त में स्थित चित्त के मल-रूप राग-द्वेष श्रादि दाष ही इन्द्रियों के श्रापने-श्रापन विषयों में प्रवर्तक हैं । उन राग-द्वेष श्रादि दोषों का बार-बार चिन्तन-रूप प्रयत्न जिससे इन्द्रियों को उन विषयों में प्रवृत्त न कर सकें, यतमान संज्ञा वैराग्य है ।

व्यतिरंक -िफर विषयों में दोषों के चिन्तन करते-करते निवृत्त और विद्यमान चित्त मल-रूप दोषों का व्यतिरेक निश्चय श्रर्थात् इतने मल निवृत्त हो गये हैं, इतने निवृत्त हो रहे हैं, इतने निवृत्त होनेत्राले हैं, इस प्रकार जो निवृत्त श्रीर विद्यमान चित्तमलों का पृथक्-पृथक् रूप से ज्ञान है; वह व्यतिरेक-संज्ञक वैराग्य है।

एकेन्द्रिय—जब यह चित्तमल रूपी रागादि दोष बाह्य इन्द्रियों को तो विषयों में प्रवृत्त करने में असमर्थ होगये हों किन्तु सूक्ष्म-रूप से मन में बने रहें, जिससे विषयों की सिन्निधि से चित्त में किर द्योभ उत्पन्न कर सकें तब यह वैराग्य की अवस्था एकेन्द्रिय- संज्ञक है।

वशिकार—सूक्ष्म-रूप से भी जब चित्त के मल रागादि दोषों की निवृत्ति हो जावे श्रीर दिव्य-श्रादिव्य विपयों के उपिक्षित होने पर भी उपेत्ता-बुद्धि रहे तब यह तीनों संज्ञाश्रों

से परे वशीकार संज्ञा वैराग्य है। अर्थात् यह ज्ञान कि 'ममैते वश्या नाहमेतेषां वश्य इति' मेरे ये वशीभूत हैं, मैं इनके वशीभृत नहीं हूँ'।

ये पहिली तीन भूमि वाले वैराग्य निरोध के साचात् हेतु नहीं हैं। निरोध का साचात् हेतु चौथी भूमि वाला वशीकार-संज्ञक वैराग्य ही है। इसिलये सूत्रकार ने इसी का वर्णन किया है। किन्तु यह भूमि पहिली तीन भूमियों का कम से लाँघ कर ही प्राप्त होती है। इसका दूसरा नाम अपर-वैराग्य है। इसका फल सम्प्रज्ञात-समाधि है जिसकी सबसे ऊँची भूमि पुरुष और चित्त की भिन्नता प्रतीत कराने वाली विवेक-ख्याति है। किन्तु यह भी त्रिगुणा-तमक चित्त की ही एक वृत्ति है, इससे भी विरक्त होजाना परवैराग्य है जिसका फल असम्प्रज्ञात-समाधि है।

संगति — सम्प्रज्ञात-समाधि के साधन अपर-वैराग्य को बतलाकर अब अगले सूत्र में असम्प्रज्ञात-समाधि का साधन पर-वैराग्य का वर्णन करते हैं:—

## तत्वरं पुरुष ख्याते गुँ एव वैतृष्ण्यम् ॥ १६ ॥

शब्दार्थ — तत् = वह वैराग्य । परम् = परं (सबसे ऊँचा ) है जो । पुरुष-ख्याते: - प्रकृति-पुरुष-विषयक विवेकज्ञान = सत्त्व-पुरुषान्यता-ख्याति = विवेकख्याति के उदय होने से । गुरुष-वैतृष्ण्यम् = गुरुषों में तृष्णा-रहित हो जाना है ।

अन्वयार्थ-विवेकख्याति द्वारा गुणों से तृष्णा-रहित हो जाना पर-वैराग्य है।

व्याख्या - अपर-वैराग्य दिन्य-अदिन्य आदि विषयों में एष्णा-रहित हो जाना है। पर-वैराग्य जहाँ तक गुणों का अधिकार है उन सबमें एष्णा-रहित हो जाना है। अपर-वैराग्य द्वारा योगी दृष्ट-आनुश्रविक विषयों में दोष देखकर उनसे विरक्त होता है। जब चित्त से उनको एष्णा निवृत्त हो जाती है तब चित्त एकाम हो जाता है। यहीं सम्प्रज्ञात-समाधि है। इसकी उच्चतम अवस्था में चित्त और पुरुष के भेद का साचात्कार होता है। इसका नाम पुरुषख्याति, सत्त्वपुरुषान्यता-स्याति तथा विवेकख्याति है। इस स्थाति में ज्यों-ज्यों अभ्यास बढ़ता जाता है त्यों-त्यों चित्त निर्मल होता जाता है और आत्मशुद्ध उत्तमोत्तम प्रतीत होती है। चित्त की अत्यन्त निर्मलता में यह पुरुषस्थाति भी चित्त ही की एक सात्त्विक पृत्ति और गुणों का ही परिणाम प्रतीत होने लगती है। तब इस विवेकस्थाति से भी वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। इस प्रकार गुणों से भी तृष्णा-रहित अर्थात् विरक्त होना पर-वैराग्य है। इस पर-वैराग्य को ही ज्ञानप्रसाद-मात्र कहते हैं, क्योंकि इसमें रजस-तमस गुण का गृन्धमात्र भी नहीं रहता।

इस वैराग्य के उदय होने से योगी धर्ममेघ समाधि-निष्ठ हुआ आपने मन में भाष्य-कार के शब्दानुसार यह मानता है कि जो प्राप्त करने योग्य था वह प्राप्त होगया, जो नाश करने योग्य पाँचों क्लेश थे वे नष्ट हो गये, अब संसार का वह संक्रम (चक्र, सिलसिला) टूट गया है, जिसके टूटे बिना मनुष्य उत्पन्न होकर मरता है और मर कर उत्पन्न होता है। यह पर-वैराग्य ही ज्ञान की पराकाष्ठा (परम सीमा) है। इसी के निरन्तर अभ्यास से

कैवल्य होता है।

विशेष विचार सूत्र १६:—गुणवैतृष्ण्यम् = जो त्रिगुणात्मक बुद्धि त्राथवा चित्त का कार्य है वह सब योगी के लिये हेय-कोटि में है। विवेक-ख्याति भी सत्त्व-गुणात्मक श्रौर बुद्धि का कार्य है, इसलिये वह भी त्याज्य है।

## त्यज धर्ममधर्भश्च उभे सत्यानृते त्यज ।

#### उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजिस तत् त्यज ॥

अधर्म, धर्म और असत्य, सत्य (तामसी और सात्त्विकवृत्ति) दानों को त्याग दे। दोनों तामसी और सात्त्विक वृत्तियों को त्यागकर जिस वृत्ति से इन दोनों को त्यागा है उसे भी त्याग दे। इसमें भी तृष्णा का अभाव होना पर-वैराग्य है अर्थात मन को विषयों में प्रवृत्त कराने वाला उन विषयों में राग ही है। जब मन को एक ध्येय-विषय में लगाया जाता है तो वह अन्य विषयों में राग हाने के कारण उनकी ओर भागता है और ध्येय-विषय में श्चिर नहीं रहता । इन अन्य सब विषयों से राग निवृत्त होने पर केवल एक ध्येय-विषय में राग का बना रहना अपर-वैराग्य है, जिसका फत एकागता अर्थात् सम्प्रज्ञात-समाधि है। इस सम्प्रज्ञात-समाधि की पराकाष्ट्रा विवैकख्याति है, जिसमें पुरुष श्रीर चित्त की भिन्नता का विवेक-ज्ञान उत्पन्न होता है अर्थात चित्त-हारा आत्मा का साज्ञात्कार होता है। किन्तु यह भी सत्त्वगुणात्मक एक वृत्ति ही है और चित्त का ही कार्य है। इसमें भी राग का न रहना पर-वैराग्य है, जिसका फल असम्प्रज्ञात-समाधि है। आरम्भ में असम्प्रज्ञात-समाधि में चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध अर्थात् असम्प्रज्ञात-समाधि चरिएक होती है किन्तु धीरे-धीरे इसके संस्कार बढ़ने त्र्यौर व्युत्थान के संस्कार दबने लगते हैं विवेकख्याति ( प्रसंख्यान ) की स्थायी अवस्था का नाम धर्ममेच समाधि (४।२९) है। धर्ममेच समाधि की पराकाष्टा ज्ञान-प्रसाद नामी पर-त्रेराग्य है जिसका फल असम्प्रज्ञात समाधि है और असम्प्रज्ञात समाधि की श्चिन्तिम सीमा कैवल्य (४।३४) है।

संगति — इस प्रकार निरोध के उपायभूत अभ्यास-वैराग्य का लक्षण प्रतिपादन करके अब इन दोनों उपायों से सिद्ध होने वाली सम्ब्रज्ञात-समाधि का उसके चार अवान्तर भेद सिहत स्वरूप निरूपण करते हैं:—

# वितर्कविचाराऽनन्दाऽस्मितारूपाऽनुगमात् सम्पन्नातः ॥ १७ ॥

शब्दार्थ - वितर्क-विचार-त्र्यानन्द-अस्मितारूप-श्रनुगमात = वितर्क, विचार श्रानन्द, श्रौर श्रह्मिता नामक स्वरूपों के सम्बन्ध से (जो चित्त की वृत्तियों का निरोध है) वह । सम्प्रज्ञातः = सम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है।

अन्वयार्थ—वितके, विचार, त्रानन्द श्रौर श्रास्मता नामक स्वरूपों के सम्बन्ध से जो चित्त की वृत्तियों का निरोध है वह सम्प्रज्ञात-समाधि कहलाता है श्रर्थात् वितक के सम्बन्ध से जो समाधि होती है उसका नाम वितर्कानुगतः विचार के सम्बन्ध से विचारा- नुगत; श्रानन्द के सम्बन्ध से श्रानन्दानुगत; श्रौर श्रस्मिता के सम्बन्ध से होने वाली समाधि का नाम श्रस्मितानुगत सम्प्रज्ञात-समाधि है।

व्याख्या-सूत्र के अन्त में समाधि शब्द शेष रहा है, उसे लगाना चाहिये।

जिसने ध्येय (जिसका ध्यान किया जावे) वस्तु का स्वरूप श्रन्छे प्रकार श्रर्थात् संशय श्रीर विषयंय (श्रविद्या) से रहित यथार्थ रूप से जाना जाता है उस भावना-विशेष का नाम सम्प्रज्ञात है। वह चार प्रकार का है: वितर्कानुगत, विचारानुगत, श्रानन्दानुगत श्रीर श्रास्मितानुगत।

इस भावनाविशेष को ही सम्प्रज्ञात-समाधि कहते हैं। अन्य विषयों को छोछकर केवल एक ध्येय वस्तु को बार-बार चित्त में रखने का नाम भावना है। इस भावना का विषयमूत जो भाव्य है (जिसकी भावना की जावे, ध्येय) है, वह प्राह्म, प्रह्मा और गृहीतृ भेद से तीन प्रकार का है। इन तीनों में प्राह्म स्थूल-सृक्ष्म के भेद से दो प्रकार के हैं: पाँच स्थूलमूत और स्थृल इन्द्रियें स्थृल विषय हैं; पाँच सृक्ष्मभूत अर्थात् तन्मात्राएँ और सृक्ष्म इन्द्रियें (केवल शक्तिरूप) सृक्ष्म विषय हैं।

जिस प्रकार निशाना लगाने वाला पहिले स्थूल लक्ष्य को वैधन करता है, फिर सूक्ष्म को, इसी प्रकार योगी भी पहिले स्थूल वस्तु का साचात् करके फिर सृक्ष्म ध्येय की भावना में प्रवृत्त होता है। अर्थात् सूक्ष्म वस्तु को साचात् करता है।

- (१) पाँचों स्थूलभूत-विषयक तथा स्थूल इन्द्रिय-विषयक प्राह्य भावना का नाम वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात है।
- (२) सूक्ष्मभूत-विषयक तथा सृक्ष्म इन्द्रिय-विषयक प्राह्य-भावना का नाम विचारा-नुगत सम्प्रज्ञात है।
- (३) तन्मात्राश्चों तथा इन्द्रियों के कारण सत्त्व-प्रधान श्रहङ्कार-विषयक केवल प्रहृण-भावना का नाम त्रानन्दानुगत सम्प्रज्ञात है।
- (४) श्रास्मिता श्रर्थात् चेतन से प्रतिबिम्बित चित्तसत्त्व बीज-रूप श्रहङ्कार सहित-विषयक गृहीतृ-भावना का नाम श्रास्मितानुगत सम्प्रज्ञात है।

वितर्कानुगत त्राह्य समाधि — जिस भावना द्वारा प्राह्य रूप किसी स्थूल विषय विराट, महाभूत, सूर्य, चन्द्र, शरीर स्थूल इन्द्रिय किसी स्थूल वस्तु पर चित्त को ठहराकर संशय विपर्यय रित उसके यथार्थ खरूप को सारे विषयों सहित जो पहिले कभी न देखे, न सुने और न अनुमान किये थे, साचात् किया जावे वह वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि है।

इसके दो भेद: सवितर्क—शब्द, अर्थ और ज्ञान की भावना सहित, और निर्वितर्क—शब्द, अर्थ और ज्ञान की भावना से रहित केवल अर्थ-मात्र, इसी पाद के बयालीस और तैंयालीस सूत्र में बतलाये हैं, जिनकी व्याख्या वहीं की जावेगी।

विचारानुगत ग्राह्य समाधि वितर्क अनुगत द्वारा जब वित्त वस्तु के स्थूल आकार को साज्ञात् कर लेता है तब उसकी दृष्टि आगे बढ़ती है। तब जिस भावना द्वारा प्राह्य-रूप स्थूलभूतों के कारण पाँचों सूक्ष्मभूतों का पाँचों तन्मात्राओं तक तथा शक्तिमात्र इन्द्रियों का यथार्थ रूप संशय-विपयेय-रहित सारे विपयों सहित साज्ञात् किया जावे वह विचारानुगत सम्प्रज्ञात-समाधि कहलावेगी।

इसके भी दो भेद: सविचार—देश-काल श्रीर धर्म की भावना सहित, श्रीर निर्विचार—देश-काल श्रीर धर्म की भावना से रहित केवल श्रश्मात्र धर्मी, इस पाद के चौवालीसवें सूत्र में बतलाए हैं, जिनकी व्याख्या वहीं की जावेगी।

यहाँ यह बात स्मरण रखने की है कि वितर्क सम्प्रज्ञात द्वारा जहाँ स्थूल विषयों को साज्ञात् किया जाता है। यदि योगी उस स्थूल विषय पर न रुककर आगे बढ़ना चाहे तो एकाप्रता की दढ़ता में उसका सृक्ष्म स्वरूप स्वयं साज्ञात् होने लगता है, क्योंकि एकाप्रता की दृढ़ता में चित्त के सत्त्वगुण का प्रकाश बढ़कर सृक्ष्म विषयों को साज्ञात् कराने में समर्थ हो जाता है और यह भावना वितर्क से विचार हो जाती है।

आनन्दानुगत (केवल) ग्रहणरूप समाधि—विचारानुगत के निरन्तर श्रभ्यास से जब चित्त की एकाश्रता इतनी वढ़ जावे कि शक्तिमात्र इन्द्रियों तथा तुन्मात्राश्चों के कारण श्रहङ्कार को उसमें धारण करके साम्रात् किया जावे तो उसको श्रानन्दानुगत सम्प्रज्ञातसमाधि कहेंगे।

विचारानुगत-समाधि में जिस सृक्ष्म विषय का साज्ञात् किया जाता है, यदि योगी वहीं न रुककर आगे बढ़ना चाहे तो चित्त की एकाप्रता द्वारा सत्त्वगुण की अधिकता में आहङ्कार का स्वयं साज्ञात् होने लगता है।

'श्रानन्द' नाम रखने का कारण यह है कि मत्त्वगुण-प्रधान श्रहङ्कार श्रानन्द-रूप है तथा सूक्ष्मता के तारतम्य को साचात् करते हुए योगी का चित्त सत्त्वगुण के बढ़ने से श्रानन्द से भर जाता है। उस समय कोई भी विचार श्रथवा प्राह्म विषय, उसका विषय नहीं रहता, किन्तु श्रानन्द ही श्रानन्द उसका विषय बन जाता है श्रीर 'मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ' ऐसा श्रनुभव होता है। जो योगी इसी को श्रान्तिम ध्येय समक्षकर इसी में सन्तुष्ट हो जाते हैं श्रीर श्रागे नहीं बढ़ते हैं उनका देह से तो श्रभ्यास छूट जाता है परन्तु स्वरूपाविध्यित नहीं होती। शरीर त्यागने के पश्रात वे लम्बे समय तक कैवल्य पद जैसे श्रानन्द को भोगते रहते हैं। वे विदेह कहलाते हैं, जिनका इसी पाद के उन्नीसवें सूत्र में वर्णन किया जावगा।

अस्मितानुगत गृहीत-रूप समाधि चेतन से प्रतिबिम्बित चित्त जिसमें बीजरूप से ऋहङ्कार रहता है ऋथीत् चित्त, बीजरूप ऋहङ्कार और ऋहङ्कारापधित पुरुष, जहाँ से पुरुष और चित्त में ऋभिन्नता ऋरोप होती है उसका नाम ऋस्मिता है। ऋस्मिता ऋहङ्कार का कारण है, इसलिये उससे सूक्ष्मतर है। जब चित्त की एकाम्रता इतनी बढ़ जावे कि ऋस्मिता में धारणा करने से उसका यथाये रूप साज्ञात् होने लगे तो उसको ऋस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं।

यदि आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात वाला योगी वहाँ न रुककर आगे बढ़ना चाहे तो इस अवस्था में पहुँच जाता है। इसमें आनन्दानुगत वाली वृत्ति 'अहमिस्मि' 'मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ' अधिक निर्मल होकर केवल 'अस्मि-आस्मि' यही ज्ञान शेष रह जाता है। इस वृत्ति वाली अवस्था बड़ी मनोर अक होती है। बहुधा योगी इसी को आत्मिस्थिति समभकर इसी

में सन्तुष्ट हो जाते हैं श्रौर श्रागे बढ़ने का यत्न नहीं करते उनका श्रात्म-श्रध्यास श्रहङ्कार से तो छूट जाता है किन्तु श्रिस्मिता में बना रहता है। शरीरान्त होने पर विदेहों से श्रिधिक लम्बे समय तक ये योगी कैवल्य पद जैसा श्रानन्द भोगत रहते हैं। उन्हें प्रकृतिलय कहते हैं, जिनका वर्णन उन्नीसवें सूत्र में किया जायगा। श्रानन्दानुगत श्रौर श्रिस्मितानुगत भूमियों में पाँचों सूक्ष्म विषयों जैसा साज्ञातकार नहीं होता है। ये केवल श्रनुभव गम्य है (श्रतः इनका वर्णन शब्द मात्र सममना चाहिये।

इन चारों समाधियों में वितके समाधि चतुष्टयानुगत अर्थात् वितके, विचार, आनन्द, आस्मिता इन चारों से युक्त हैं, क्योंकि कार्य में कारण अनुगत रहता है। इस कारण स्थूलभूतों के तन्मात्राओं का कार्य होने से स्थूलभूतों में तन्मात्राएँ अनुगत हैं, और तन्मान्त्राओं के अहङ्कार का कार्य होने से तन्मात्रा द्वारा अहङ्कार अनुगत है। अहङ्कार आस्मिता का कार्य होने से अहङ्कार द्वारा आस्मिता अनुगत है। इस प्रकार स्थूलभूता की भावना करने से फलतः सबकी भावना प्राप्त होती है। इसलिय स्थूलभूत-विषयक भावना चतुष्टय-अनुगत है।

इसी प्रकार विचार-सम्प्रज्ञात त्रितयानुगत है। इस भावना में स्थूलभूतों का भान न होने से यह वितर्क से रहित है। कार्य में कारण अनुगत रहता है निक कारण में कार्य। इसिलिय तन्मात्राओं की भावना में स्थूलभूतों का भान नहीं होता। इसी प्रकार आनन्द-सम्प्रज्ञात द्वयानुगत है, क्योंकि इस भावना में स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के भूतों का भान न होने से यह वितर्क तथा विचार दोनों से रहित है।

त्र्यस्मिताऽनुगत सम्प्रज्ञात एकानुगत है, क्योंकि इसमें ऋस्मिता-मात्र के ऋसिरिक्त किसी श्रन्य का भान नहीं होता।

ये चारों प्रकार की समाधियाँ सालम्बन और सबीज भी कहलाती हैं। सालम्बन इसिलिये कि ये किसी ध्येय का आलम्बन (सहारा) बनाकर की जाती हैं; और यह आलम्बन ही बीज है, इसिलिय इनका नाम सबीज-समाधि भी है।

जब योगी किसी स्टूल ध्येय को आलम्बन बनाकर उसमें चित्त ठहराता है तो पहिले स्थूल वस्तु को देखता है। ज्यों-ज्यों एकाग्रता बढ़ती जाती है त्यों-त्यों उसके सूक्ष्म अवयव भासते जाते हैं, यहाँ तक कि स्थूलमूतों के कारण सूक्ष्मभूतों का भी साचात् होने लगता है। एकाग्रता के और अधिक बढ़ने पर यह सूक्ष्मभूत-विषयक ग्राह्म वृत्ति भी बन्द हो जाती है श्रीर तम्मात्राओं के कारण प्रहण्-रूप सत्त्व-प्रधान अहङ्कार का उसकी आनन्द-रूप प्रिय, मोद, प्रमोद आदि वृत्तियों से साचात् होता है। एकाप्रता की सूक्ष्मता और सत्त्वगुण की वृद्धि के साथ-साथ यह आनन्द रूपवाली अहंकार की वृत्ति भी सूक्ष्म होती जाती है, यहाँ तक कि अहंकार के कारण अस्मिता का अहंकार से रहित उसकी वृत्ति 'अस्मि-श्रिस्म' से साचात् होने लगता है अर्थात् भी हूँ' केवल यही ज्ञान शेष रह जाता है। इस वृत्ति की सूक्ष्मता में पुरुष और चित्त में भिन्नता उत्पन्न करने वाली विवेकख्याति-रूपी वृत्ति का उदय होता है। इस विवेकख्याति में भी आत्मित्थिति का अभाव प्रतीत कराने बाली पर-वैराग्य

| H         |
|-----------|
|           |
| $\succeq$ |
| 4         |
| 18        |
| समाध      |
| _         |
| Ħ         |
| H.        |
| T         |
|           |
| Ø,        |
| 1470      |
| Ť         |
| -         |

| श्रीत   | स्थ्ल विषयाकार<br>द्यत                                                          | सूक्ष्म विषयाकार<br>वृत्ति                                            | आनन्द विषयाकार<br>'अहं' धुत्ति                   | अस्मिता विषयाकार<br>'अस्ति' युत्ति   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| रहित    |                                                                                 | वितक्तिहित                                                            | वितके तथा<br>विचार से रहित                       | वितर्के, विचार और<br>आन्म्द् से रहित |
| अनुगत   | चतुष्टयातुगत—<br>वितके, बिचार,<br>श्रानन्ः श्रोर<br>अस्मिता से श्रतुगत          | त्रितयातुगत—<br>विचार आनन्द<br>और अस्मिता से<br>अतुगत                 | इयानुगत—<br>श्रानन् श्रौर<br>श्रास्ता से श्रनुगत | एकानुगत—<br>श्रम्मिता से अनुगत       |
| सम्बन्ध | बितक े                                                                          | विचार                                                                 | श्रानाद                                          | श्रीसता                              |
| विषय    | ५ स्थूल-भूत तथा<br>स्थूल विषय शरीर,<br>सूर्य, चन्द्र आदि<br>और स्थूल इन्द्रियाँ | ५ सृक्ष्मभूत,<br>तनमात्रात्रों तक<br>सृक्ष्म इन्द्रियाँ<br>(शक्तिक्प) | अहंकार                                           | अस्मिता                              |
| क्रम    | य                                                                               | माहा                                                                  | महत्त                                            | गृहीत                                |
| नाम     | १ वितकानुगत                                                                     | ट २ विचारातुगत                                                        | २ थानन्ति                                        | ४ श्रिसतानुगत                        |

की वृत्ति 'नेति-नेति' 'यह स्वरूपावस्थिति नहीं है, यह त्रात्मस्थिति नहीं है' के श्रभ्यास-पूर्वक श्रसम्प्रज्ञात-समाधि की सिद्धि होती है जिसका लज्ञण श्रगले सूत्र में बतलाया जावेगा।

विशेष वक्तव्य-सूत्र १७:-कोशों द्वारा श्रभ्यास की प्रणाली:-

एक श्रभ्यास की प्रणाली कोशों द्वारा श्रन्तर्मुख होते हुए खरूप-स्थिति प्राप्ति की है, जिसका वर्णन उपनिषदों में इस प्रकार है:—

#### यच्छेद्वाङ्गनसी भाज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञान आत्मनि ।

#### **इ**।नगत्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त श्राहमनि ॥ (कठ ३ । १३ )

अर्थ — बुद्धिमान वाणी को (ज्ञानेन्द्रिय को ) मन में लय करे; उसको (मन को ) ज्ञानात्मा (बुद्धि) में लय करे; बुद्धि को महानात्मा (महत्तत्व) में लय करे: और उस महत्तत्व को शान्तात्मा में लय करे। (यदि 'ज्ञान आत्मिन' के अर्थ 'अहंकार में ' और 'महित' के अर्थ 'बुद्धि में 'लिये जावें तो य सूत्र गत-चारों भावनायें हो जाती हैं)

यह इस प्रकार है:--

- (१) किसी भी सुखासन-पूर्वक स्थिर बैठकर श्रक्षमय कोश में श्रात्माध्यास छोड़कर प्राग्मय कोश में घुसना।
- . (२) प्राणों की गति को रोककर अथवा धीमा करके इन्द्रियों को अन्तर्मुख करके प्राणमय कोश से आत्माध्यास हटाकर मनोमय कोश में प्रवेश करना।
  - (३) मनोमय कोश से श्रात्माध्यास हटाकर विज्ञानमय कोश में जाना।
- (४) विज्ञानमय कोश से श्रात्माध्यास को छुड़ाकर श्रानन्दमय कोश में श्रित होना।

यह चारों सम्प्रज्ञात-समाधि के ही भेद हैं। क्योंकि जब श्रानन्दमय कोश को भी बिजय कर लिया जाय तब स्वरूपावस्थिति होती है।

अन्नमय कोश से आत्माध्यास हटाना अथवा उसका विजय आसन और प्राणायाम की सिद्धि से (२।४६-४९), प्राणामय कोश का प्रत्याहार और धारणा की सिद्धि से (२।५४;३।१), मनोमय कोश का वितर्क-भावना द्वारा, विज्ञानमय कोश का विचार और उसकी ऊँची अबस्था आनन्द। नुगत समापित्त से, और आनन्दमय कोश का विजय निर्विचार की सबसे ऊँची अवस्था अस्मितानुगत और ऋतम्भरा प्रज्ञा अर्थात् अम्प्रज्ञातसमाधि की सबसे ऊँची अवस्था विवेक-ख्याति से होता है। तत्पश्चात् स्वरूप। विश्वित का लाभ होता है।

सूत्र में चारों भावनाश्रों द्वारा किसी विषय की श्रालम्बन करके (ध्येय बनाकर) निरालम्ब (निर्बोज श्रर्थात् श्रसम्प्रज्ञात) समाधि तक पहुँचने की प्रक्रिया बतलाई है। यहाँ कोशों द्वारा श्रारम्भ से श्रालम्बन का श्रभाव करते-करते श्रन्त में श्रभाव करने वाली वृत्ति का भी श्रभाव करके निरालम्ब-समाधि की सिद्धि करना बतलाया गया है। यही इन दोनों में भेद है। प्रथम प्रक्रिया योग की है श्रीर दूसरी सांख्य की।

कोश-कोश खोल अथवा म्यान को कहते हैं। वे पाँच हैं: आनन्दमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राण्मय और अन्नमय।

इन पाँचों कोशों को पाँच रङ्गवाली चिमनियाँ समभनी चाहियें और शुद्ध चेनन तत्त्व ( श्रात्मतत्त्व ) को एक प्रकाश की ज्योति; जिसका प्रकाश इन भिन्न-भिन्न रङ्गवाली चिमनियों में से होकर बाहर त्राता हुत्रा उनके रङ्गों-जैसा प्रतीत होता है।

आनन्दमय कोश—गुद्ध आत्मतत्त्व पर चित्त ( महत्तत्त्व ) और कारण-प्रकृति की पहिली चिमनी है। इसको आनन्दमय कोश कहते हैं। आनन्द का विकार-रूपी यह कोश आत्मस्वरूप को आच्छादित करके ( ढँककर ) प्रिय, मोद, प्रमोद-रहित आत्मा को िय, मोद, प्रमोद-वान तथा अपरिच्छिल सुख-रहित आत्मा को परिच्छिल सुख विशिष्ट रूप में प्रकट करता है। यह आनन्दमय कोश-रूप अज्ञान का आवरण हो जीव का कारण-शरीर कहलाता है। इस कारण-शरीर सहित आत्मा को प्राज्ञ कहते हैं।

विज्ञानमय केशा—इस आनन्दमय केशि-रूपी चिमनी के ऊपर दूसरी चिमनी अहं-कार और बुद्धि की है, इसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। यह विज्ञानमय कोश आत्म-स्वरूप को आच्छादित करके अकत्तो आत्मा को कत्तो, अविज्ञाता आत्मा को विज्ञाता, निश्चय-रहित आत्मा को निश्चय-युक्त, और जाति-अभिमान-रहित आत्मा को जाति-अभिमान युक्त-जैसा प्रकट करता है। इस विज्ञानमय कोश में अभिमान वरोमान है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व आदि अभिमान ही इस विज्ञानमय कोश का गुण है।

मनोमय कोश-इस विज्ञानमय कोश-रूपी चिमनी पर तीसरी मन और ज्ञान-इन्द्रियों की रङ्गवाली चिमनी चढ़ी हुई है जिमको मनोमय कोश कहते हैं। मन और ज्ञान-न्द्रियों का विकार-रूपी यह कोश आत्म-स्वरूप को आच्छादित करके संशय-रहित आत्मा को संशय-युक्त, शोब-मोह रहित आत्मा को शोक-मोहाद युक्त, और दशेन-रहित आत्मा को दशेन आदि का कर्त्ता-रूप प्रकट करता है। इस मनोमय कोश में इच्छाशक्ति वर्तमान है।

प्राणमय कोश — मनामय कोश-रूपी चिमनी पर चौथी चियनी पाँच कर्मेन्द्रियों श्रौर पाँच प्राणों की चढ़ा हुई है जिसका प्राणमय कोश कहत हैं। प्राण श्रौर कर्मेन्द्रियों का विकार रूपी यह प्राणमय कोश श्रात्मा को श्राच्छादित करके वक्टव-रहित श्रात्मा को बक्ता, दातृत्व-रहित श्रात्मा को दाता, गित रहित श्रात्मा को गितशील, क्षुधापिपासा-रहित श्रात्मा को क्षुधा-पिपासा युक्त श्रादि नाना प्रकार के विकारों से युक्त-जैसा प्रकट करता है। इस प्राणमय कोश में कियाशिक्त वर्तमान होने से यह कार्यरूप होता है।

ये तीनों विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय कोश मिलकर सूक्ष्म-शरीर कहलाते हैं। इस सूक्ष्म-शरीर सहित आत्मा का नाम तैजस है।

अन्नमय कोश-चौथी शागमय कोश-रूपी चिमनी पर पाँचवीं-स्थृल शरीर की चिमनी है जो अन्नमय कोश कहलाता है। यह अन्न से बने हुए रज-त्रीर्य से उत्पन्न होता है छोर अन्न से ही बढ़ता है। इसलिये इसको अन्नमय कहते हैं। इस अन्नमय कोश के कारण

प्रष्ठ संव ४७

#### कांशसम्बन्धी चित्र.

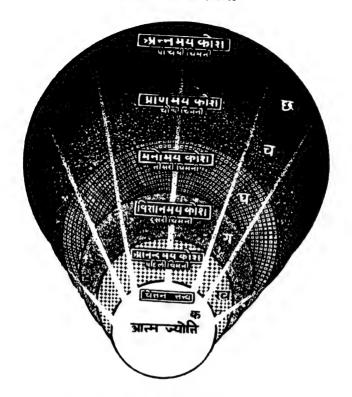

- (१) शुद्ध त्रात्म तत्त्व = ज्ञान प्रकाश त्रात्म ज्योति ।
- (२) श्रानन्दमय कोश-चित्त, (महत्तत्त्व), = प्रथम चिमनी = कारण शरीर; कारण शरीर के सम्बन्ध से शबल स्वरूप श्रात्मा की संज्ञा-प्राज्ञ ।
- (३) विज्ञानमय कोश = बुद्धि-श्रहंकार = दूसरी चिमनी
- (४) मनोमय कोश = मन, पाँच ज्ञानेन्द्रियां (शक्तिरूप) तीसरी चिमनी।
- (५) प्राणमय कोश = पाँच कर्मेन्द्रियाँ (शक्तिरूप) पाँच प्राण = चौथी चिमनी

सूक्ष्म-शरीर, सूक्ष्म शरीर के सम्बन्ध से शबल स्वरूप आत्मा की संज्ञा-तैजस।

(६) अन्नमय कोश = पाँचों भूतों से बना हुन्ना स्थूल शरीर, स्थूल इन्द्रियाँ = पाँचवीं चिमनी = स्थूल शरीर, स्थूल शरीर के सम्बन्ध से शबल-स्वरूप आत्मा की संज्ञा-विश्व। श्रपरिच्छिन्न, श्रविभक्त श्रात्मा परिच्छिन्न तथा विभक्त; श्रीर ताप-रहित श्रात्मा तापयुक्त; श्रजर, श्रमर, श्रजन्मा श्रात्मा जरा, मृत्यु और जन्म से युक्त प्रतीत होता है। इस श्रन्नमय कोश को ही स्थल-शरीर कहते हैं; और स्थल-शरीर सहित आत्मा को विशव।

#### कोश-सम्बन्धी चित्र

- (१) शुद्ध श्रात्मतत्त्व = ज्ञान १ काश श्रात्म ज्योति ।
- (२) श्रानन्दमय कोश = चित्त, (महत्तत्त्व), = १थम चिमनी = कारण-शरीर; कारण-शरीर के सम्बन्ध से शबल-खरूप आत्मा की संज्ञा-शज्ञ ।
- (३) विज्ञानमय केश = बुद्धि-अहंकार = दूसरी चिमनी
- (४) मनोमय कोश = मन, पाँच ज्ञानेन्द्रिय (शक्तिरूप) = सूक्ष्म-शरीर,सूक्ष्म शरीर के सम्बन्ध से शबल-स्वरूप आत्मा की संज्ञा-तीसरी चिमनी।
- (५) प्राणमय कोश = पाँच कर्मेन्द्रियें (शक्तिरूप), पाँच प्रागा = चौथी चिमनी।
- (६) अन्नमय कोश = पाँचों ऋतों से बना हुआ स्थल शरीर, स्थल इन्द्रियें = पाँचवी चिमनी = स्थल-करीर, स्थल क्षरीर के सम्बन्ध से क्षत्रल-स्वरूप आत्मा की संज्ञा-विश्व।

संगति - अपर-वैराग्य-जन्य सम्प्रज्ञात-समाधि का निरूपण करके अब पर-वैराग्य जन्य असम्प्रज्ञात-समाधि का लक्त्रण कहते हैं:-

विरामप्रत्याभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः॥ १८॥

दाब्दार्थ-विराम = ( सब ) वृत्तियों के निरोध का । प्रत्यय = कारण ( जो परवैराग्य है उसके )। अभ्यास-पूर्वः = ९नः पुनः अनुष्ठान रूप अभ्यास से । संस्कार-शेषः = जो ( उसके ) संस्कार शेष रह जाते हैं वह । अन्यः = दृसरी अर्थात् असम्प्रज्ञात-समाधि है ।

अन्वयार्थ-सर्व वृत्तियों के निरोध का कारण जो पर-वैराग्य है उसके पुनः पुनः श्रनुष्ठान-रूप श्रभ्यास से जो उसके संस्कार शेष रह जाते हैं वह श्रसम्प्रज्ञात-समाधि है।

व्याख्या - सूत्र में 'विराम-प्रत्यय', 'संस्कारशेषः' और 'श्रन्य' यह तीन पद हैं, इनमें से पहिले विशेषण 'विराम-प्रत्यय' से असम्प्रज्ञात-समाधि का उपाय, दूसरे विशेषण 'संस्कारशेष:' से उसका लज्ञण और तीसरे 'अन्य:' से लक्ष्य (असम्प्रज्ञात-समाधि) का निर्देश किया है।

इससे पूर्व सुत्र में बतला आए हैं कि सम्प्रज्ञात-समाधि की पराकाष्ट्रा विवेकख्याति है, जिसमें चित्त द्वारा पुरुष का साज्ञात्कार होता है, अथवा चित्त और पुरुष में भिन्नता का विवेकज्ञान उत्पन्न होता है। किन्तु यह भी एक चित्त ही की वृत्ति है श्रीर गुर्गों का हीं परिणाम है। इस वृत्ति से भी तृष्णा-रहित हो जाना पर-वैराग्य है (सूत्र १६) पर-वैराग्य से विवेकख्याति-रूपी अन्तिम वृत्ति का भी निरोध हो जाता है। इसलिय उसकी सूत्र में 'विराम-प्रत्यय' 'सब वृत्तियों के निरोध का कारण' बतलाया गया है।

इस 'विराम-प्रत्यय' त्रर्थात् पर-वैराग्य का त्रभ्यास यह है कि इस वृत्ति को भी

'नेति-नेति' 'यह श्रात्म-स्थित नहीं है, यह स्वरूपावस्थित नहीं है' इस प्रकार हटाता रहे। इस प्रकार पुनः श्रनुष्ठान-रूप श्रम्यास से जब इस एकाग्र-वृत्ति का भी निरोध हो जाता है तब श्रसम्प्रज्ञात-समाधि होती है श्र्यात उसमें कोई ज्ञेय सांसारिक वस्तु जानने योग्य नहीं रहती। इसको निर्वीज-समाधि भी कहते हैं क्योंकि इसमें श्रविद्या श्रादि क्लेशरूप संसार का बीज नहीं रहता। श्रसम्प्रज्ञात-समाधि में कोई वृत्ति नहीं रहती; केवल विराम प्रत्यय-रूप पर-वैराग्य के निरोध के संस्कार शेष रहते हैं। किन्तु यह कोई वृत्ति नहीं है। यह निरोध का परिगाम (३१९-१०) है। इस श्रवस्था में पुरुष की (श्रुद्ध चेतन) स्वरूप में श्रवस्थिति होती है। निरोध के संस्कारों से श्रविरक्ति एकाग्रता, समाधि-प्रारम्भ श्रीर व्युत्थान के संस्कारों में वृत्तियाँ बनी रहती हैं; इसलिये निरोध के संस्कारों के दुर्बल होते ही व्युत्थान के संस्कार प्रवल होने लगते हैं श्रीर श्रसम्प्रज्ञात-समाधि भङ्ग होने लगती है।

चित्त का परिणाम ( श्रवस्था-विशेष ) चार प्रकार का होता है: व्धुत्थान, समाधि-प्रारम्भ, एकाम्रता श्रीर निरोध ।

(१) मृढ़ तथा चिप्त चित्त की भूमियों में जब तम तथा रज प्रधान-रूप से होते हैं तब व्युत्थान के संस्कारों का परिणाम होता है।

(२) विचिप्त-भूमि में सत्त्व की प्रवलता से समाधि-प्रारम्भ के संस्कारों का परिग्णाम होता है।

(३) उसके पश्चात् सत्त्वगुण की वृद्धि से एकाव्रता-भूमि में एकाव्रता के संस्कारों का परिग्णाम होता है।

( ४ ) निरोध-भृमि में निरोध के संस्कारों का परिगाम होता है।

च्युत्थान से उत्पन्न हुए संस्कार समाधि-प्रारम्भ से उत्पन्न होनेवाले संस्कारों से नष्ट हो जाते हैं। समाधि-प्रारम्भ से उत्पन्न हुए संस्कार एकामता से उत्पन्न होनेवाले संस्कारों से, और एकामता से उत्पन्न होनेवाले संस्कार निरोध से उत्पन्न होनेवाले संस्कारों से नष्ट होते हैं। ये निरोध के संस्कार ही संस्कार-शेप हैं। असम्प्रज्ञात-समाधि में निरोध के संस्कार ही शेष रहते हैं। जैसे अग्नि से सुवर्ण को तपाने हुए उसमें डाला हुआ सीसा सुवर्ण के मैल को जलाने के पश्चात् अपने को भी जला देता है, वैसे ही जब निरोध से उत्पन्न हुए संस्कार एकामता से उत्पन्न होनेवाले संस्कारों को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं तब इस संस्कार-शेष की निवृत्ति का नाम ही कैवल्य है। असम्प्रज्ञात-समाधि और कैवल्य में इतना ही अन्तर है।

यहाँ इतना और जान लेना आवश्यक है कि सूत्रकार ने असम्प्रज्ञात-समाधि का साधन विराम-प्रत्यय अर्थात्-परवैराग्य का अभ्मास विशेषता के साथ बतलाया है क्योंकि सम्प्रज्ञात-समाधि मालम्ब्य होती है अर्थात् किसी प्राह्य-रूप वा प्रह्ण-रूप वा गृहीत-रूप ध्येय का आलम्बन बनाकर की जाती है और यह अलम्बन ही बीजरूप से उसमें रहता है, जिससे उसको सबीज भी कहते हैं। इसलिये उसका साधन अपर-वैराग्य भी उसकी अपेत्ता से सालम्ब्य और सबीज होता है। अर्थात् अपर-वैराग्य उस बीजरूप ध्येय विषय को

आलम्बन करके होता है। किन्तु श्रसम्प्रज्ञात-समाधि निरालम्ब्य श्रोर निर्बीज है, क्योंकि यह किसी ध्येय को बीजरूप श्रालम्बन बनाकर नहीं की जाती है; श्रोर कार्य के समान रूपवाला ही कारण होना चाहिये, इसलिये निरालम्ब्य निर्बीज पर-वैराग्य श्रसम्प्रज्ञात-समाधि का साधन है। श्रतः सर्व वृत्ति-निरोध-रूप श्रसम्प्रज्ञात-समाधि के निमित्त सर्व वृत्तियों के निरोध के कारण पर-वैराग्य का ही पुनः पुन श्रनुष्ठान-रूप श्रभ्यास करना चाहिये। श्र

विशेष वक्तव्य—सूत्र १८:—सूत्र १७ की व्याख्या में हमने सम्प्रज्ञात समाधि की चारों भूमियों का सामान्यरूप से वर्णन कर दिया है। यहां इस सम्बन्ध में कुछ विशेष बातों का जिज्ञासुन्त्रों के दितार्थ वतला देना उचित प्रतीत होता है। ध्यान की परिपक श्रवस्था में जब कुराडलिनी जागृत होती है त्रर्थात् सारे स्थूलप्राग्ण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाते हैं श्रीर स्थूल शरीर तथा स्थूल जगत् से परे होकर श्रन्तर्मुखता होती है तब उस प्रकाशमय श्रवस्था में इन भूमियों का वास्तविक श्रनुभव हो सकता है।

वितर्कानगत समाधि:-वितर्कानुगतभूमि की प्रकाशमयी श्रवस्था में जिस स्थूल विषय की श्रोर वृति जाती है उसी का यथार्थरूप साज्ञात्कार हो जाता है। सात्त्विकत्व श्रीर सक्सता के तारतम्य से इस भूमि के अन्तर्गत बहुत सी श्रेणियां हो सकती हैं। इसमें दो प्रकार का अनुभव होता है। एक तो पिछले तामस तथा सात्त्विक संस्कारों का वृत्तिरूप से उदय होना, दसरा वस्त के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। जब पिछले तामस संस्कार उदय होते हैं तं चित्त किसी कल्पित भयङ्कर डरावनी आकार वाली वृत्ति में अथवा अन्य तामसी राजसी वस्तश्रों के श्राकार में परिणत हो जाता है। यह तमस् के कारण प्रकाशमय नहीं होती. अथवा इसमें धुन्धला सा प्रकाश होता है। जब सात्विक संस्कार उदय होते हैं तब चित्त किसी धार्मिक कल्पित त्राकार वाली मूर्त्ति अथवा किसी धर्मात्मा के रूप बाली वृत्ति तथा श्रन्य सात्त्विक वस्तश्रों के श्राकार में परिएत होने लगता है। वास्तविक श्रतभव में व्यविहत (व्यवधान वाली) विप्रकृष्ट (दूर वाली) वस्तुत्र्यों, स्थानों, मनुष्यों तथा महात्मात्र्यों का साचात्कार होता है। इस वितर्क भूमि में जो कभी २ स्थल शरीर सहित उड़ने की प्रतीति होती है वह प्राणों के उत्थान की श्रवस्था है। श्रीर जो कभी २ ऐसे भय की प्रतीति होती है कि मानो कोई हाथ पैर आदि अझों को बान्ध रहा है अथवा पकड़ रहा है वह उन स्थानों में से प्राणों के अन्तर्मख होने की अवस्था है। इन सारे अनुभवों को द्रष्टा बन कर देखता रहे । इस भूमि में असक्ति का होना बन्धन का कारण है । कपिल मुनि ने तत्त्वसमास के उन्नीसवें सूत्र में इस को वैकारिक बन्ध बतलाया है, जो पांचों स्थूल भूत ( श्रीर उनसे बनी हुई वस्तुएं) स्त्रीर ग्यारह इन्द्रियों अर्थात इन सोलह विकृतियों में आसिक्त के कारण होता है।

क्षिटिप्पणी - सूत्र के श्रर्थ वाचस्पति मिश्र की व्याख्या के श्राधार पर किये गए हैं। 'प्रत्ययं' पद को 'प्रतीति' श्रर्थ में लेकर सूत्र का श्रर्थ इस प्रकार होता है:--

विराम-प्रत्यय-श्रभ्यास-पूर्वः = विराम प्रतीति का श्रभ्यास है पूर्व जिसके। संस्काः शेषः = संस्कार जिसमें शेष हैं। श्रन्यः = दूसरा श्रथीत् श्रसम्प्रज्ञात है।

यदि इसी भूमि में आसिक बनी रहे और आगे बढ़ने का यह न किया जावे तो इस भूमि की परिपक अवस्था को प्राप्त किए हुए योगी इन सावित्क संस्कारों को लिये हुए मनुष्य से ऊंची योनि अथवा मनुष्य लोक में ऊंची श्रेणी में जन्म लेते हैं। कई बालक और बालिकायें ऐसे देखने में आये हैं जो पिछले जन्म के संस्कारों से प्राप्त की हुई योग बुद्धि लेकर आये हैं। जो अनुभव साधारण मनुष्यों को लम्बे समय में भी होना कठिन था वह उनको बहुत थोड़े काल में प्राप्त हो गया।

विचार अनुगत समाधि: स्थूल भूतों से परे तन्मात्रात्रों तक सूक्ष्म भूतों की सूक्ष्मता का तारतम्य चला गया है। इसी के अन्तर्गत सारे सृक्ष्मलोक हैं, जो वास्तव में सृक्ष्म अवस्थाओं के ही नाम हैं। सत्त्व की स्वच्छता के कारण ये अवस्थाएं सङ्कल्पमयी श्रीर आनन्दमयी होती हैं, किन्तु सात्त्विकता और सूक्ष्मता के अनुसार ही इस संकल्प और आनन्द में भी भेद होता है। इसमें दो प्रकार का अनुभव होता है। एक वह जो भौतिक विज्ञान से सर्वथा विलच्चण होता है। इसको अपरोच्च ज्ञान कहना चाहिये। दूसरा वह जिसमें चित्त भूमि में समय-समय पर सिचत हुए धार्मिक तथा सात्त्विक संस्कार वृत्तिरूप से उदय हो जाते हैं। इनको सात्त्विक दृश्य कहते हैं। ये साधकों के अपने २ काल्पिनकरूप में प्रकाशमय आकृति में प्रकाश आभास जैसे प्रकट होते हैं। वास्तव में तो चित्त ही इन सात्त्विक संस्कारों से प्रेरित हुआ इन प्रकाशमय आकार वाली वृत्तियों में परिण्त होता है। यथा:—

"त्तीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्युं हीतृ ग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः"।

स॰ मा॰ पा॰ स्० ४१॥

अर्थ:—राजस् तामस् वृक्तिरिहत स्वच्छ चित्त की उत्तम जातीय (श्रातिनर्भल) मिण् के समान गृहीता प्रह्मण श्रीर प्राह्म विषयों में स्थिर होकर उनके तन्मय हो जाना (उनके स्वरूप को प्राप्त हो जाना) समापित है। किन्तु साधक को इस बात का तिनक भी भान नहीं होता है। वह उनको यथार्थ ही सममता है श्रीर उनके साथ भौतिक दशा से कहीं श्रीधक स्पष्टरूप से व्यवहार (बातें इत्यादि) कर सकता है। सत्व की स्वच्छता के कारण चित्त का इस समय का सारा व्यवहार सत्य श्रीर निर्मल होता है। इन श्रनुभवों को श्रत्यन्त गुप्त रखना चाहिये किसी पर तिनक भी प्रकट न होने देना चाहिये। इन दश्यों को द्रष्टारूप से देखता रहे श्रासक्ति न होनी चाहिये। कोई २ साधक इसकी श्रारिमिक श्रवस्था को पाकर इतने विस्मित हो जाते हैं कि श्रपने को कृतकृत्य सममने लगते हैं श्रीर श्रपने इष्ट मिन्नों पर प्रकट करने लगते हैं कि हमको श्रमुक देवता श्रथवा देवा के दर्शन होगए हैं। इससे सर्व साधारण में तो वे सिद्ध प्रसिद्ध हो जाते हैं, किन्तु श्रन्दर से उनकी श्रन्नित कक जाती है श्रीर श्रागे का मार्ग बन्द हो जाता है। इस प्राप्त को हुई प्रतिष्ठा श्रीर श्रिमान के स्रोए जाने के भय से किसी श्रनुभवी पथ-दर्शक से श्रागे का मार्ग पूछने में भी संङ्कोच होने लगता है। इस दूसरी भूमिवालों के लिये ही विशेष कर योगदर्शन में इस प्रकार चेतावनी दी गई है:—

#### "स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्याकरणं पुनरनिष्टमसङ्गात्" । (विभू पा स् ५१)

अर्थ:—स्थान वालों के श्रादर भाव करने पर श्रासिक्त (लगाव) श्रीर श्राममान (घमएड = श्रहंकार) नहीं करना चाहिये; क्योंकि ऐसा करने से फिर श्रानिष्ट के प्रसङ्ग का भय है।

उंची कोटि के साकार उपासक भक्तों का निमेल खच्छ चित्त ? उनके श्रामित एक निश्चित प्रकाशमय श्राकार वाली वृत्ति के रूप में स्वेच्छानुसार परिणित होने का श्रम्यस्त हो जाता है। यह एकामता की परिपक श्रवस्था परिपक वैराग्य श्रीर दृढ़ निष्ठा से होती है। जो योगी इसी विचारानुमत समाधि के श्रानन्द में श्रासक्त हो जाते हैं श्रीर श्रागे बढ़ने का यत्न नहीं करते वे शरीरान्त होने पर श्रपनी भूमि की परिपक श्रवस्था श्रनुसार ही किसी दिव्यलोक के श्रानन्द को एक लम्बे समय तक भागत रहते हैं। यह लोक एक प्रकार से सूक्ष्मता की सात्त्विक श्रवस्था ही है। इनकी मिश्रित संज्ञा स्वर्गलोक, चन्द्रलोक तथा सोमलोक है श्रीर उनका मार्ग पितृयाण श्रथवा दिचिणायन के नाम से उपनिषदों में बतलाया गया है किन्तु इसको हमारी पृथिवी से बाहिर दिखलाई देने वाल इस मौतिक चन्द्रमा को न सममना चाहिये। यह इस स्थूल जगत् के श्रन्दर सूक्ष्म जगत् है। वहाँ के श्रानन्द की श्रपेता से इसको स्वर्ग, सोम श्रथवा चन्द्र नाम दिया गया है श्रीर वहां का मार्ग भी बहिर्मुख गतिवाला नहीं है, किन्तु श्रन्दर को जाने वाला है, क्योंकि ध्यान की श्रवस्था में श्रन्तमुख होते हैं न कि बहिर्मुख। सूक्ष्म जगत् सूक्ष्म शरीर के सदृश इस स्थूल जगत् के श्रन्दर होना चाहिये न कि बाहिर (देखो विभूतिपाद सूत्र ३६ के विशेष वक्तव्य संख्या २ में)।

सूक्ष्मता श्रोर श्रानन्द के तारतम्य से इस चन्द्रलोक, सामलांक श्रथवा स्वर्गलांक का भी कई श्रवान्तर भेदां में विभक्त किया गया है, जैसा कि हमने षड़दर्शन समन्वय प्रकरण ४ में तत्वसमास की सूत्र ४ व १८ की व्याख्या में विस्तारपूर्वक बतलाया है, किन्तु इन सूक्ष्मलोकों में ५ हुंच जाना कैवल्य श्रथोत् वास्तविक मुक्ति नहीं है, यथाः—

# ''न विशेषगतिर्निष्क्रियस्य" ( सां॰ अ॰ ५ सूत्र ७६ )

अर्थ:—विशेष गति का प्राप्त हो जाना वास्तविक मुक्ति नहीं है, क्योंकि श्रात्मा श्रपने शुद्धज्ञान खरूप में निष्किय है।

# संयोगाश्च वियोगान्ता इति न दंशादिलाभोऽपि''। सा॰ अ॰ ५० स्त्र ८० ॥

अर्थ — संयोग वियोगान्त है। इसलिय किसी देश विशेष (चन्द्रलांक के अन्तर्गत किसी सूक्ष्म लोक) का लाभ भी वास्तविक मुक्ति नहीं है।

"श्राबद्धा भ्रुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।

मामुपेस्य तु कौन्तेय पुनजेन्म न विद्यतं ।। गोता अ० ८ इस्रो १६

अर्थः — हे श्रार्जुन ! ब्रह्मलोक से लेकर सब लोक पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं। किन्तु हे कुन्तिपुत्र ! मुक्तको ( शुद्ध परमात्म तत्व ) प्राप्त होकर पुनजेन्म नहीं होता है।

इसलिये वास्तव में ये भी बन्धन रूप ही हैं। कपिल मुनि ने तत्त्व समास सूत्र १९ में इन लोकों की प्राप्ति को दाचिएक बन्ध कहा है, जो सूक्ष्म शरीर और तन्मात्राश्चों तक सूक्ष्म विषयों में आसक्ति के कारण होता है। मनुष्य के मत्ये लोक की श्रपेचा से तो ये लोक श्रमर कहलाते हैं श्रीर मनुष्य के बन्धनों की श्रपेचा से इनकी प्राप्ति मुक्ति कही जा सकती है। किन्तु यह मुक्ति पुनरावर्तिनीरूप ही है जो निवृत्ति मार्ग वालों के लिये हेय है। एक लम्बे समय तक इन लोकों के सूक्ष्म श्रानन्द को भाग कर पिछली भूमि में प्राप्त की हुई योग्यता को लिये हुए ये योगी मनुष्य लोक में ऊंची श्रेणी के योगियों में जन्म लेते हैं। जिससे श्रात्मिश्चित प्राप्ति के लिये यत्न कर सकें।

आनन्दानुगत समाधि:— इसमें अहंकार का साचात्कार होता है। यह अहङ्कार का साचात्कार अन्य सूक्ष्म विषयों जैसा नहीं होता है, क्योंकि अहंकार तन्मात्राश्रों तक सारे सूक्ष्म विषयों और उनको विषय करने वाली ज्ञान-इन्द्रियों का स्वयं उपादान कारण है, अहङ्कार दूसरा विषम परिणाम है, जिसमें सत्त्व की वाहुल्यता है और सत्त्व गुण में ही आनन्द (सुख) है। इसलिये इस भूमि में सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म विषयों से परे 'अहमस्मि' यृत्ति द्वारा केवल अहङ्कार के आनन्द का ही अनुभव होता है। जैसा कि गीता में बतलाया गया है:—

सुखमात्यन्तिकं यत्तद्वसुद्धि ग्राह्यमतीन्दियम् । वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्रक्तति तत्त्वतः ॥ यं सुब्ध्वा चापरं साभं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ।।गीता भा है, बळो० ११, २२ अर्थः — जिस अवस्था में योगी उस परम सुख को जानता है जो बुद्धि से ही प्रहण किया जाता है न कि इन्द्रियों से और नहीं उसमें स्थित हुआ तत्त्व से फिसलता है, जिस आनन्द को प्राप्त कर यंगी उससे बढ़ कर अधिक और कोई लाभ नहीं सममता है और जिस अवस्था में स्थित योगी महान् दुःख से भी कभी विचलित नहीं होता उस दुःखों के मेल से अलग अवस्था को योग नाम वाला जाने।

किन्तु इस आनन्दानुगत भूमि में भी आसक्त न होना चाहिये। जो योगी इस आन-न्दानुगत भूमि को ही स्वरूप अवस्थिति समक्त कर इसी में आसक्त रहते हैं और आगे आत्म साज्ञात्कार करने का यत्न नहीं करते वे शरीरान्त होने पर विदेह (शरीर रहित) अवस्था में कैवल्य पद जैसी स्थिति को प्राप्त किये हुए इसी आनन्द को भोगते रहते हैं। यह विदेहावस्था विचारानुगत भूमि में बतलाए हुए ब्रह्मलोक पर्य्यन्त सूक्ष्म लोकों से अधिक सूक्ष्म, अधिक आनन्द और अधिक अवधि वाली है, किन्तु यह भी बन्धन रूप ही है। कैवल्य अर्थात् वास्तविक मुक्ति नहीं, यथा:—

'नानन्दाभिष्यक्तिर्भक्तिनिधर्भन्वात्' ( सांख्य ५।७४ )

अर्थ:—श्रानन्द का प्रकट होजाना मुक्ति नहीं है (क्योंकि वह श्रात्मा का ) धर्म नहीं है (किन्तु श्रन्त:करण का धर्म है)

अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि:--इसमें श्रस्मिता का साल्तात्कार होता है। श्रस्मिता का साल्तात्कार भी श्रहंकार के साल्तात्कार के सहश सूक्ष्म विषयों जैसा नहीं होता है, क्यों कि श्रस्मिता पुरुष से प्रतिविन्धित श्रथवा प्रकाशित चित्र की संज्ञा है, जो श्रहंकार का उपादान कारण श्रीर गुणों का प्रथम विषम परिणाम है जिसमें सत्त्व ही सत्त्व है। रजस् क्रियामात्र श्रीर तमस उस क्रिया को रोकने मात्र के लिए है। इसलिये इसमें श्रहङ्कार रहित केवल 'श्रस्म' श्रुत्ति से श्रपरिक्षित्र, श्रसीम श्रीर व्यापक श्रानन्द का श्रनुभव होता है। जो योगी इस श्रसीम श्रानन्द में श्रासक्त रहते हैं वे शरीर छोड़ने पर श्रस्मिता श्रवस्था में कैवल्य पद जैसी स्थिति को प्राप्त किये हुए लम्बे समय तक इस श्रानन्द को भोगत रहते हैं। यह श्रवस्था विदेह श्रवस्था से श्रिषक सूक्ष्म, श्रिषक श्रानन्द श्रीर श्रिषक श्रवि वाली होती है। गुणों की साम्य श्रवस्था वाली मूल प्रकृति तो केवल श्रनुमान श्रीर श्रागम गम्य है श्रीर पुरुष के निष्प्रयोजन होती है। वास्तविक प्रकृति तो ग्रुगों का प्रथम विषम परिणाम महतत्त्व (चित्त = बुद्धि) ही है। इसलिय इस श्रस्मिता प्रकृति को प्राप्त किये हुए योगियों की संज्ञा प्रकृतिलय बतलाई गई है। यह सब सं उंची भूम श्रसीम श्रानन्द वाली श्रीर कैवल्य पद के तुल्य है। किन्तु बन्धन रूप ही है। वास्तविक कैवल्य नहीं है। यथा:—

# 'न कारणलयात् कृतकृत्यता मग्नवदुत्थानात्' ( सां॰ १।५४ )

अर्थः — कारण ( श्रास्मता प्रकृति ) में लय होने से पुरुष को कृत कृत्यता ( स्वरूप श्रविशिति ) नहीं हो सकती क्योंकि उसमें डुबकी लगाने वालों के समान ( पानी से उपर ) श्रात्मिश्चिति प्राप्त करने के लिये उठना ( मनुष्य लोक में श्राना ) होता है । किपल मुनि प्रणीत तस्व समास में इन दोनों उचतर और उचतम भूमियों को प्राकृतिक बन्ध कहा गया है, क्लोंकि यद्यि इनमें सौलह विकृतियों और पाँच तन्मात्राश्चों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, किन्तु विदेही को श्रहंकार और प्रकृतिलयों को श्रास्मिताओं में श्रासिक्त होने के कारण प्रकृति का बन्ध बना ही रहता है ।

घिवेक ख्यातिः — ऊपर बतला आए हैं कि पुरुष से प्रतिविम्बित अथवा प्रकाशित चित्त का नाम अस्मिता है। गुणातीत चैतन्य स्वरूप और त्रिगुणात्मक जड़ चित्त में भिन्नता का विवेक ज्ञान न रह कर अस्मिता को प्रतीति अस्मिता छेश है। जिससे असङ्ग पुरुष में सङ्ग का दांप आरोप होना आरम्भ होता है। इस प्रकार अस्मिता छेश ही राग, देश और अभिनवेश छेश तथा सकाम कमें, उनके फलों की वासनाएं उनके अनुसार जन्म आयु और भोग और उसमें सुख दुःख का कारण है। इसकी जननी अविद्या छेश है जो सत्त्व चित्त में लेशमात्र तमस् में बीज रूप से वर्त्तमान रहती है। विवेक ख्याति में त्रिगुणात्मक चित्त और अविद्या छेश बेल आत्मा में भेद ज्ञान उत्पन्न होता है। इससे अस्मिता छेश निवृत्त होजाता है और अविद्या छेश अपने अन्य सब छेश रूपी परिवार सहित दग्धवीज तुल्य हो जाती है। अब वही लेशमात्र तमस् जिसमें अविद्या वर्तमान थी इस सात्त्विक वृत्ति (विवेक ख्याति) को स्थिर रखने में सत्त्व का सहायक हो जाता है। आत्म साज्ञान् करा विवेक ख्याति भी चित्त ही की सबसे उच्चतम सात्त्विक वृत्ति है। जिस प्रकार

दर्पेण ( शीशा ) में दिखलाई देने वाला स्वरूप वास्तविक स्वरूप नहीं होता है इसी प्रकार चित्त में श्रात्मा का साचात्कार वास्तविक स्वरूप श्रवस्थिति नहीं है। इस प्रकार विवेक स्वराति से भी श्रासिक का हट जाना पर वैराग्य द्वारा होता है।

असम्प्रज्ञात अथवा निर्वीजसमाधिः—पर वैराग्य द्वारा विवेक ख्यातिरूप सात्त्विक वृत्ति के निरुद्ध होजाने पर द्रष्टा की शुद्ध चेतन परमात्म स्वरूप में श्रविश्विति होती है। यही श्रमम्प्रज्ञात श्रथवा निर्वीज समाधि कहलाती है। इस समय चित्त में कोई वृत्ति नहीं रहती है, किन्तु वृत्तियों को हटाने वाला निरोध का परिणाम रहता है। श्रारम्भ में श्रमम्प्रज्ञात समाधि हाणिक (बहुत कम समय वाली) होती है, किन्तु ज्यों ज्यों धीरे धीरे निरोध के संस्कार व्युत्थान के संस्यारों को मष्ट करते जाते हैं त्यों त्यों श्रिधक समय तक रहने वाली होती जाती है और इसकी श्रवस्था परिपक होती जाती है। श्रन्त में जब निरोध के संस्कार व्युत्थान के सारे संस्कारों को नष्ट कर देते हैं तब वे स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सीसा सुवर्ण के मल को जलाकर स्वयं भी जल जाता है। तब शरीर छोड़ने पर चित्त को बनाने वाले गुण श्रपन २ कारण में लीन हो जाते हैं और द्रष्टा शुद्ध चेतन परमात्मस्वरूप में श्रविश्वत हो जाता है। इस कैवल्य को सद्योमुक्ति कहते हैं। इस देहान्त श्रवस्था का उपनिपदों में निन्न प्रकार वर्णन श्राया है:—

### 'यो अकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य 'प्राणा उत्कामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति" (ऋ॰ ४।४।६)

अर्थः — जो कामनात्रों से रहित हैं, जो कामनात्रों से बाहिर निकल गया है जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हैं अथवा जिसको केवल आत्मा की कामना है उसके प्राण (प्राण और इन्द्रिएं) नहीं निकलते हैं वह ब्रह्म ही हुआ ब्रह्म को पहुंचता है।

आदिस्यलोक देवयानः—

जिन योगियों ने असम्प्रज्ञात समाधि का लाभ प्राप्त कर लिया है, किन्तु उसके चित्त से व्युत्थान के सारे संस्कार अभी नट नहीं हो पाए हैं, कुछ शेष रह गए हैं, इस अवस्था में शरीरान्त होने पर वे आदित्य लोक का प्राप्त होत हैं और उनका मार्ग उत्तरायण कहलाता है, किन्तु आदित्यलोक विचार अनुगत सम्प्रज्ञात सामाधि में बतलाए हुए जैसा कोई सूक्ष्म लोक नहीं है और न यह दिखलाई देने वाला भौतिक स्थूल सूर्व्य है प्रत्युत वह विशुद्ध सत्त्व मयचित्त है जिस को हमने ईश्वर के चित्त के नाम से कई खानों में वर्णन किया है और देवयान अथवा उत्तरायण को भौतिक जैसी नित का अनुमान न करना चाहिये, क्योंकि मार्ग और गित बाहिर की वस्तुओं में होती है। यहां इन शब्दों से अभिप्राय इन योगियों के चित्तों का विशुद्ध सत्त्वमय चित्त में अन्तर्भुख होना है। वहां 'अमानव' ईश्वर के अनुप्रह द्वारा इन शेष व्युत्थान के संस्कारों के निवृत्त होने पर चित्त के गुणों के अपने कारण में लीन होने पर ये योगी शुद्ध परमात्म खरूप में अवस्थिति प्राप्त करते हैं। यथा:—

"क्रार्यात्यये तद्ध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्" (वेदा॰ द॰ ४।३।१०)

अर्थः—'ब्रह्मलोक में पहुंचकर वह कार्य्य (शवल ब्रह्म) को उलांघ कर उस कार्य्य से परे जो उसका अध्यत्व परब्रह्म है उसके साथ ऐश्वर्य को भोगता है। इसको क्रम मुक्ति कहते हैं।

अवतार:—स्वरूप श्रविश्वित को प्राप्त किये हुए जिन योगियों ने श्रपने चित्त से श्रसम्प्रज्ञात समाधि द्वारा व्युत्त्थान के सारे संस्कारों को नष्ट कर दिया है, किन्तु उनके चित्ता में प्राणियों के कल्याण का सङ्कल्प बना हुत्र्या है तो उनके चित्तों को बनाने वाले गुण श्रपने कारण में लीन नहीं होते। ये चित्त श्रपने विशाल सात्त्विक स्वरूप से ईश्वर के विशुद्ध सत्त्वमय चित्त में, जिसमें मारे प्राणियों के कल्याण का सङ्कल्प विद्यमान है, (समान सङ्कल्प हाने से) लीन रहते हैं और वे कैवल्य पद के सहश शुद्ध चेतन परमात्म स्वरूप में श्रविश्वत रहते हैं। ईश्वरीय नियम।नुसार संसार के कल्याण में जब उनकी श्रावश्यकता होती है तो वे इस मौतिक जगत् में श्रवतीर्ण होते हैं। दूसरे शब्दों में श्रवतार लेते हैं। यथा:—

"यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभैवति भारत। स्रभ्युत्त्थानमर्धमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥" गीताः

अर्थ:—हे भारत जब जब धर्म की हानि श्रीर श्रधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं श्रपने को प्रकट करता हूं (श्रपने शुद्ध स्वरूप से शवल स्वरूप में श्रवतरण करता हूं श्रथीत् भौतिक जगत् में श्रवतार लेता हूं ) सज्जनों की रज्ञा करने के लिये और दृषित कार्य्य करने वालों का नाश करने के लिये युग २ में प्रकट होता हूं। तथा

# "श्रादि विद्वान् निर्माणचित्तमिष्ठाय कारुएयाद् भगवान् परमर्षि राष्ट्रस्ये जिज्ञासमानाय तन्त्रं पोबाच "।

अर्थ:—श्रादि विद्वान भगवान परम ऋषि (किपल मुनि) ने निर्माण चित्त (सांसारिक वासनाश्रों के संस्कारों से शून्य) के श्रिधिष्ठाता होकर जिज्ञासा करते हुए श्रासुरि मुनि को दया भाव से सांख्य तत्त्व समास का उपदेश दिया। तथा

# "ऋषि: पसृतं किपलं यस्तिमग्रे ज्ञानैर्विभर्ति"। ( भे॰ भ॰ )

अर्थ: पहिले उत्पन्न हुए किवल मुनि को ज्ञान से भर देता है।

संगति:—सूत्र १८ में श्रसम्प्रज्ञात समाधि का स्वरूप दिखला कर श्रव श्रगले सूत्र में यह बतलाते हैं कि जिन योगियों ने षिछले जन्म में विचार श्रनुगत से ऊंची श्रानन्दानुगत श्रयवा श्रस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि की भूमि को प्राप्त कर लिया है उनको श्रसम्प्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के लिये श्रन्य साधारण मनुष्यों जैसी पुरुषार्थ की श्रपेचा नहीं होती। वे जन्म ही से पिछले योग वल के कारण इसके प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं।

### भवपत्ययोविदेइमकुतिलयानाम् ॥ १६ ॥

शब्दार्थ-भव-प्रत्ययः = जन्म से ही प्रतीति । विदेह-प्रकृति-लयानाम = विदेह श्रीर प्रकृतिलयों को होती है ।

अन्वयार्थ - विदेह श्रौर प्रकृतिलयों को जन्म से ही श्रसम्प्रज्ञात-समाधि की प्रतीति होती है।

व्याख्या—सत्रहवें सूत्र में बतला आये हैं कि विदेह वे योगी हैं जो वितर्कानुगत तथा विचारानुगत समाधि को सिद्ध करके शरीर से आत्माध्यास छोड़ चुके हैं और आनन्दानुगत भृमि में प्रवेश होकर उसका अध्यास कर रहे हैं। उनका देह में आत्मा-भिमान निष्टत्त हो गया है। इसलिय विदेह कहलाते हैं। प्रकृतिलय वे योगी हैं जिन्होंने आनन्दानुगत को सिद्ध कर लिया है और सातों प्रकृतियों का साचान् करते हुए अस्मितानुगत समाधि का अध्यास कर रहे हैं।

कोई-कोई योगी इन दोनों समाधियों की मनोर जिक, आनन्दमय और शान्त अवस्थाओं को ही आत्मावस्थिति समफकर इन्हीं में मग्न रह जात हैं और उनमें संतुष्ट होकर आगे बढ़ने का यल नहीं करते। शरीरान्त होने पर य विदेह योगी अपने संस्कार-मात्र के उपयोग वाले चित्त से कैवल्य-पद के समान एक लम्बे समय तक आनन्द और ऐश्वर्य को भागते हैं। इसी प्रकार प्रकृतिलय अपने श्रिधकार के सिहत चित्त के साथ शरीर त्याग के पश्चात् विदेहों से भी अधिक लम्बे समय तक अस्मिता प्रकृति में कैवल्य-पद के समान आनन्द अनुभव करते हैं। किन्तु यह वास्तिवक स्वरूपावस्थित (मुक्ति) नहीं है, जैसा कि सांख्यदर्शन में बतलाया गया है:—

## नानन्दाभिव्यक्तिर्भक्तिर्निर्धर्मत्वात् ॥ (सां॰ पाण्थ)

अर्थ—स्थानन्द का प्रकट हो जाना मुक्ति नहीं है (क्योंकि यह स्थात्मा का ) धर्म नहीं है (किन्तु स्थन्त:करण का धर्म है)।

#### न कारणलयात् कृतकृत्यता मग्नवदुत्थानात् ॥ (सां॰ ३।५४)

अर्थ —कारण ( श्रस्मिता प्रकृति ) में लय होने से ( पुरुष को ) कृतकृत्यता (खरूपा-वस्थिति) नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें डुबर्का लगाने वाले के समान ( पानी से ऊपर ) उठना होता है, श्रर्थात् जिस प्रकार डुबर्की लगाने वालों को एक निश्चित समय तक पानी में रहने के पश्चात् श्वास लेने के लिये पानी से ऊपर उठना होता है इसी प्रकार विदेह श्रीर प्रकृतिलयों को भी परम तत्त्वज्ञान श्रथवा श्रात्मस्थिति प्राप्त करने के लिये फिर जन्म लेना पड़ता है। उनकी समाधि भवप्रत्यय कहलाती है।

प्रत्यय नाम प्रतीति, प्रकट होने, ज्ञान होने के हैं अर्थात् जन्म से ही जिसकी प्रतीति होती है अथवा जो जन्म से ही प्रकट होता है अर्थात् जन्म से ही जिस असम्प्रज्ञात समाधि के शाम करने की योग्यता होती है उसे 'भवप्रत्यय' कहेंगे: अथवा 'भवात् प्रत्ययः भवप्रत्ययः' 'भवात्' नाम जन्म से, 'प्रत्यय' नाम ज्ञान; जन्म से ही है ज्ञान जिस असम्प्रज्ञात योग की प्राप्ति का, उसका नाम 'भवप्रत्यय है।

अथवा 'भव' नाम जन्म का है और 'प्रत्यय' कारण को कहते हैं। 'भव-प्रत्यय' से यह अभिप्राय है कि इनका चित्त पूर्व जन्म की योग-सिद्धि के प्रभाव से जन्म से ही असम्प्र-ज्ञात योग में प्रवृत्त होता है।

इन विदेह और प्रकृतिलय योगियों को असम्प्रज्ञात योग की प्राप्ति-विषयक ज्ञान का अधिकार प्राप्त होता है। वे श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा श्रादि साधनों का पूर्व जन्म में अभ्यास कर चुके हैं इसिलये उनको इन साधनों की आवश्यकता 'उपाय प्रत्यय' वाले योगियों की भाँति इस जन्म में नहीं होती । पिछले जन्म के अभ्यास के संस्कार के बल से उनको पर-वैराग्य उदय होकर 'विराम-प्रत्यय' के अभ्यास-पूर्वक असम्प्रज्ञात-समाधि सिद्ध हो जाती है। भगवान कृष्णा जी ने श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय छः में ऐसे विचारानुगत, आनन्दानुगत और अस्मिता अन्गत भूमियों के योगियों की संज्ञा जिन्होंने स्वरुपावस्थिति को शरीर त्याग से पूर्व लाभ नहीं कर पाया है योगश्रष्ट कह करके उनकी गति इस प्रकार बतलाई है:—

पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। नहि कन्याणकुत्कश्चिद् दुर्गति तात गच्छति॥ ४०॥

अर्थ-हे अर्जुन, उसका न इस लोक में, न परलोक में, कोई विनाश होता है। हे तात, कोई भी कल्याण करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता।

पाप्य पुरायकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिनायते ॥ ४१ ॥

अर्थ—योगभ्रष्ट पुरायात्मात्रों के लोकों को प्राप्त होकर वहाँ बहुत काल तक निवास करके फिर उनके घर में जन्म लेता है जो शुचि श्रीर श्रीमान हैं।

श्रयवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् । एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥ ४२ ॥

अर्थ - अथवा बुद्धिमान् योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। लोक में इस प्रकार का जा जन्म है वह बड़ा दुर्लभ है।

> तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्दिहिकम्। यतते चततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ ४३॥

अर्थ—वहाँ उसे पूर्व जन्म की (योगवाली) बुद्धि मिल जाती है। श्रौर हे कुर-नन्दन (श्रर्जुन), वह फिर सिद्धि के लिये यत्न करता है।

6

### पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते हावशोऽपि सः। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्रते॥ ४४॥

अर्थ—वह उसी पहले श्रभ्यास से श्रवश होकर (सिद्धि में ) खींच लिया जाता है। योग का जिज्ञासु भी शब्द बहा से श्रागे निकल जाता है।

## प्रयक्षाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धिकिन्त्रिषः। द्यनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परांगतिम्।। ४५ ॥

अर्थ — योगी लगातार प्रयत्न करता हुआ धीरे-धीरे सारे पापों को धोकर अनेक जन्मों की सिद्धि के अनन्तर परम गति को पा जाता है।

विशेष वक्तव्य सूत्र १९:—कई भाष्यकारों ने इस सूत्र के आन्ति जनक द्रार्थ किये हैं। इस का मूल कारण वाचरपित मिश्र के 'भव प्रत्यय' के सम्बन्ध में अयुक्त और 'विदेह तथा प्रकृतिलय' के प्रति संकीर्ण और पत्तपात पृर्ण विचार हैं, जिनका उन्होंने न केवल अनुकरण ही किया है किन्तु उनको और अधिक विकृत रूप में दिखलाने का यत्न किया है। विज्ञान भिक्षु ने इन सब बातों का समाधान तो कर दिया है, किन्तु 'विदेह और प्रकृतिलय' का जो स्वरूप उन्होंने यहां तथा 'सॉल्य प्रवचन भाष्य में दिखलाया है वह स्वयं आपित्त जनक है। इसलिये अपनी व्याख्या के समर्थनार्थ व्यास भाष्य का भाषानुवाद तथा अन्य सब सन्देहों और आन्तियों के निवारणार्थ वाचस्पति मिश्र के 'तत्त्व वैशारदी' और विज्ञान भिक्षु के 'योग वार्तिक' का, भाषानुवाद कर देना आवश्यक प्रतित होता है।

च्या० भा० का भाषानुवाद स्० १९:—विदेह देवों की श्रसम्प्रज्ञात समाधिका नाम 'भव प्रत्यय' है। वे विदेह श्रपने संस्कार मात्र के उपयोग वाले चित से कैवल्य पद के समान श्रन्भव करते हैं। वे श्रपने संस्कार के समान फल भोग कर लौटते हैं (श्र्य्यात् श्रानन्दानुगत भूमि में श्रासक्त योगी शरीर त्यागने के पश्रात् एक लम्बे समय तक विदेह श्रवस्था में कैवल्य पद के समान श्रन्भव करते हैं फिर श्रपनी पिछली योग भूमि की बुद्धि को लिये हुए इस लोक में ऊंचे योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। उनको जन्म से ही श्रसम्प्रज्ञात समाधि की योग्यता होती है। इसलिये उनकी समाधि भव प्रत्यय कहलाती है) इसी प्रकार 'प्रकृतिलय' भी श्रपने साधिकार चित्त के (श्रिस्मता) प्रकृति में लीन होने पर कैवल्य पद के समान श्रन्भव करते हैं। जब तक कि चित्त के श्रधकार वश्च से पुनः इस लोक में नहीं लौटते (श्रर्थान् इसी प्रकार श्रहिमतानुगत भूमि में श्रासक्त योगी शरीर छोड़ने के पश्चात् एक लम्बे समय तक श्रस्मिता प्रकृतिलय श्रवस्था में कैवल्य पद जैसी स्थिति को श्रनुभव करते हैं, फिर इस लोक में उन्ने योगियों के कुल में श्रपनी पिछली भूमि के योग की बुद्धि को लिये हुए जन्म लेते है इन को भी श्रसम्प्रज्ञात समाधि की जन्म से ही योग्यता होती है। इसलिय इनकी समाधि भी 'भवप्रत्यय' कहलाती है)

वाचरपति मिश्र के तत्व वैशारदी सूत्र १९ का भाषानुवादः—निरोध समाधि के श्रवान्तर भेद को,—जो कि हान (त्याग) श्रीर उपादान (महरा) में श्रंग है,—उसे

दिखलाते हैं "िक यह निरोध समाधि दो प्रकार की है उपायप्रत्यय श्रीर भवप्रत्यय"। उपाय का अर्थ है, आगे कहे जाने वाले श्रद्धा आदि। वह श्रद्धा आदि है प्रत्यय, अर्थात्, कारण जिस निराध समाधि का उस निरोध समाधि को उपायत्रत्यय कहते हैं। होते हैं अथोत् उत्पन्न होते हैं जन्तु इसमें, -इस अर्थ में भव का अर्थ है अविद्या। भूत और इन्द्रिय-रूपी विकारों, अथवा अन्यक्त, महत्, अहङ्कार, पञ्चतन्मात्रारूपी प्रकृतियों में —जो कि अना-त्म हैं, - आत्मख्याति होती है तीष्टिकों को, जो कि वैराग्य सम्पन्न हैं। भव है प्रत्यय श्रर्थात् कारण जिस निरोध समाधि का उसे भवत्रत्यय कहतं हैं। उन दोनों में उपायत्रत्यय (समाधि) योगियों को होती है जिन का कि वर्णन करेगें। इस विशेष विधान द्वारा यह दर्शाया है कि शेष का मुमुक्ष के साथ सम्बन्ध नहीं है। तो किन की भवप्रत्यय (समाधि) होती है – इस सम्बन्ध में सूत्र द्वारा उत्तर कहा है। ''भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम,— का ऋथे है विदेहों की और प्रकृतिलयों की । इसकी व्याख्या करते हैं,—''विदेहानाम् = देवा-नाम भवप्रत्ययः'' भूत ऋौर इन्द्रिय इन में से किसी को जो आत्मा मानते हैं ऋौर उसकी उपासना द्वारा उसकी वासना से जिनका अन्तः करण वासित है, वे देहपात के बाद इन्द्रियों वा भूतों में लीन हो जाते हैं और उनके मनों में केवल संस्कार श्रविश्व रह जाते हैं, और वे छः कोशों वाले शरीर से रहित हो जाते हैं, इन्हें विदेह कहते हैं । वे ''ऋपने संस्कार मात्र के उपयोग वाले चित्त'' द्वारा कैवल्य पद की सदृश अवस्था का अनुभव करते हुए अर्थात् प्राप्त करत हुए, विदेह हैं। कैवल्य के साथ इनका सादृश्य है, 'वृत्तिरून्य' होना, इनके चित्त में त्र्याधकार सहित - संस्कार का शेष रहना । कैवल्य से ) वैरूप्य है । कहीं मूल पाठ है 'संस्कारमात्रांपभागेन', इसका अर्थ यह है कि संस्कारमात्र ही जिसका उपभाग है, जिसमें कि चित्तवृत्ति नहीं है,—एस चित्त द्वारा । अवधि को प्राप्त होजाने पर उस जाति वाले अपने संस्कार-विपाक को वे अतिक्रमण करते हैं और फिर भी संसार में प्रवेश करतं हैं। वायुपुराग में कहा भी है:--

### "दश मन्त्रन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः। भौतिकास्तु शतं पूर्णम्" इति ।

''दस मन्वन्तरों तक इस अवस्था में इन्द्रियचिन्तक रहते हैं , और भूत चिन्तक तो पूरे सौ मन्वन्तरों तक''

तथा प्रकृति तय जो कि अव्यक्त, महत्, श्रहंकार, पश्चतन्मात्राश्चों में से किसी को आत्मा मानत हैं, वे उसकी उपासना द्वारा उसकी वासना से वासित अन्तः करण वाले, देह-पात के पश्चात्, श्रव्यक्त श्चादि में से किसी में लीन हो जाते हैं।

साधिकार चित्त का अथे हैं अचिरतार्थ चित्त, इस प्रकार ही चित्त चिरतार्थ होता यदि विवेकख्याति को भी वह पैदा करता, नहीं पैदा हुई सत्त्व और पुरुष में भेद ख्याति जिसकी ऐसे चित्त की—जोकि अचिरतार्थ है ( अथात् जिसने अभी तक प्रयोजन पूरा नहीं किया) साधिकारता तो बनो हुई है। प्रकृतिसाम्य को प्राप्त करके भी चित्त अविध प्राप्त कर

फिर भी प्रादुर्भूत होता है और उसके वाद विवेक को प्राप्त करता है जैसे कि वर्षा की समाप्ति पर मृद्धाव को प्राप्त हुआ मएडूकदेह फिर मेघ जल धारा के सिश्वन से मएडूकदेह सत्ता का अनुभव करता है। वायुपुराण में कहा कि—

"सहस्रं त्वाभिमानिकाः ॥ बौद्धा दश सहस्राणि तिष्ठन्ति विगतज्वराः । पूर्णे शतसहस्रं तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः ॥ पुरुषं निर्णुणं पाष्य कालसंख्या न विद्यते" ।

हजार मन्वन्तरों तक श्राभिमानिक (श्रहङ्कारचिन्तक), दश हजार मन्वन्तरों तक बौद्ध श्थित रहते हैं, बिना दुःख श्रनुभव किये श्रव्यक्त चिन्तक एक लाख मन्वन्तरों तक श्थित रहते हैं श्रौर निरो्ण पुरुष का प्राप्त कर काल की कोई संख्या नहीं रहती ।

चूंकि यह (अर्थात् भवप्रत्यय) पुनर्भव (अर्थात् पुनर्जन्म) की प्राप्ति का हेतु है अतः हेय है।

समीत्ताः—वाचस्पति मिश्र ने उपासना का शब्द चिन्तन, भावना विशेष, समापत्ति श्रर्थात् समाधि के त्र्रथे में प्रयाग किया है।

(१) पांचों स्थूलभूतों तथा उनके अन्तर्गत स्थूल शरीर और इन्द्रियों की भावना से युक्त वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है। पांचों तन्मात्राओं तक सूक्ष्म भूतों तथा उनके अन्तर्गत सारे सूक्ष्म विषयों की भावनाओं से युक्त विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है। इन दोनों से परं 'अहमिति' वृत्ति वाली अहंकार की भावना से युक्त आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है अोर 'अहमिति' अहङ्कार से परे अस्मिता वृत्ति वाली अस्मिता भावना से युक्त अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है। इसलिय आनन्दानुगत भूमि में आसिक्त वाले योगी ही देहपात के पश्चात् विदेह देवपद को प्राप्त हो सकते हैं न कि स्थूल भूतों और इन्द्रियों की भावना से युक्त वितर्कानुगत भूमि वाले। और अस्मिन्तानुगत भूमि में आसिक्त वाले योगी ही (अस्मिता) प्रकृतिलय देवपद को प्राप्त हो सकते हैं न कि तन्मात्राओं और अहङ्कार की भावना से युक्त विचारानुगत और आनन्दानुगत भूमि वाले योगी जैसा कि हमने १८ वें सूत्र की व्याख्या तथा उसके विशेष वक्तव्य में दिखलाया है। (२) भोज महाराज ने भी अपनी १७ वें सूत्र की वृत्ति में ऐसा ही बतलाया है यथा:—

यदा तु रजस्तभोलेशानुबिद्धमन्तः करणसन्त्वं भाव्यते, तदा ग्रुणभावा-चितिशक्तेः मुखमकाशमयस्य सन्त्वस्य भाव्यमानस्योद्रेकात्सानन्दः समाधिर्भवति । अस्मिन्नेव समाधौ ये बद्धभृतयस्तत्वान्तरं प्रधानपुरुषरूपं न पश्यन्ति ते विगत-देहाइङ्कारत्वाद् विदेह शब्दवाच्याः"।

अर्थ: - जब रज श्रौर तम के किश्वित् लेश से युक्त हुश्रा श्रन्तः करण सस्व की भावना करता है तब चिति शक्ति के गुण्क्ष होने से सस्व (चित्त ) ध्येय की प्रबलता के

कारण सत्त्र (चित्त) के सुख प्रकाशमय हो जाने के कारण सत्त्वचित्त में आनन्द प्रतीत होता है। इसी समाधि में जो आसक्त होगए हैं और प्रधान पुरुष भेद रूप विवेक ख्याति को नहीं प्राप्त करते हैं वे योगी देह के अहङ्कार निवृत्त होजाने से (देह में आत्माध्यास हट जाने के कारण) विदेह कहलाते हैं। यह प्रहण अर्थात् अहङ्कार वृत्ति विशिष्ट अन्तःकरण विषयक समाधि है।

"ततः परं रजस्तपोलेशानिभभूतं शुद्धसत्त्रमालम्बनीकृत्य या प्रवर्तते भावना तस्यां ग्राह्मस्य सत्त्रस्य न्यग्भावात्, चितिशक्तेरुद्रेकात् सत्तामान्त्रावशेषत्वेन समाधिः सास्मिता इत्युच्यते । नचाहङ्कारास्मितयोरभेदः शङ्कनीयः । यत्ता यत्रान्तः करणमद्दमित्युन्लेखेन विषयान् वेदयते सोऽहङ्कारः । यत्रान्त- ध्रुंखतया प्रतिलोमपरिणामे प्रकृतिलीने चेतर्सा सत्तामात्रमवभाति सास्मिता । स्रास्मन्नेव समाधौ ये कृतपरितोषाः परमात्मानं पुरुषं न पश्यन्ति तेषां चेतिस स्वकारणे लयसुपागते प्रकृतिलया इत्युच्यन्ते" ।

अर्थ—उस अहंकार से आगे अन्तमुंख होने पर रजस्तम के लेश से शून्य सत्त्व-चित्त को विषय बनाकर जो भावना की जाता है तो उसमें प्राह्मचित्त का अन्य रूप हो जाता है। वह चिति शक्ति की प्रवलता के साथ सत्तामात्र से शेष रह जाता है। इसलिये अस्मिता नाम वाली समाधि कहलाती है। अहंकार और अस्मिता इन दोनों में अभेद की शंका न करनी चाहिय। क्योंकि जिस काल में अन्तःकरण द्वारा 'अहमिति' 'मैं हूँ' इस भाव से चित्रित हुआ चित्त विषय को जानता है, वह अहंकार कहलाता है और जहां 'अहमिति' इस प्रकार की वृत्ति को छोड़कर चित्त उलटे परिणाम से प्रकृति ( अस्मिता ) में अन्तमुख होता है और केवल सत्ता मात्र से रहता है तो वह अस्मिता कहलाता है। इसी समाधि में जिन्होंने सन्तोष कर लिया है ऐसे योगी परमात्मा पुरुष को नहीं देखते हैं। उनका चित्त अपने कारण अस्मिता ( प्रकृति ) में लय को प्राप्त होने के कारण उनको ''प्रकृतिलय'' कहते हैं"।

(३) विदंह और प्रकृतिलय देवों की अवस्था अन्य सब दिव्य लोक लोकान्तरों के देवों की अपेचा से तो सब से अधिक दिव्य सूक्ष्म साचिक और उच्चतम है किन्तु साधिकार चित्त होने के कारण कैवल्य नहीं है। इसीलियं व्यासभाष्य में उनकी अवस्था के लिये 'कैवल्य पद इव' कैवल्य पद जैसी लिखा गया है। तथा विभूति पाद सूत्र २६ के व्यास भाष्य में भी ऐसा ही बतलाया गया है।

''त एते सप्त लोकाः सर्व एव ब्रह्मलोकाः। विदेहमकृतिलयास्तु मोत्तपदे वर्तन्ते न लोकमध्ये न्यस्ता इति''।

अर्थ-इन पूर्वोक्त सातों लोकों को ही ब्रह्मलोक जामना चहिये (जिनमें वितर्कोनुगत

भूमि की परिपक अवस्था में विचारानुगत भूमि, तथा आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमि की आरम्भिक अवस्था में आसक्त यांगी शर्गर त्यागन के पश्चात् अपनी-अपनी भूमियों के कमानुसार सूक्ष्म शर्रार के साथ निवास करत हैं। विदेह और प्रकृतिलय योगी कैवल्य पद के तुल्य स्थात में हैं, इसलिय वे किसी लोक में निवास करने वालों के साथ नहीं उपन्यास कियं गए।

- (४) विदेह और प्रकृतिलय देवों की कैवल्य पद जैसी स्थिति को असम्प्रज्ञात समाधि कहना भा ठीक नहीं है, क्योंक असम्प्रज्ञात समाधि तो मनुष्यलोक में स्थूल देह से सर्ववृत्तिनराध द्वारा लाभ की जाती है। यदि इस बात की भी उपेत्ता की जाव तो भी इस स्थित को असम्प्रज्ञात समाधि नहीं कह सकत क्योंक असम्प्रज्ञात समाधि में तो सर्ववृत्तिनराध होता है। यह तो सम्प्रज्ञात समाधि की ही उचतर और उचतम भूमि है, जिनमें चित्त इन दानों एकामतारूप सात्तिक वृत्तियों में परिएत हो रहा है। इस लिये श्रीव्यासजी महाराज न इस १९ वें सूत्र के भाष्य में 'अतिवाहयान्त' से यह दशोया है कि विदेह और प्रकृतिलय देव जब कैवल्य पद तुल्य स्थित से इस लोक में उच योगियों के कुल में जन्म लेत है तो उनको अपन पिछले जन्म के योगाभ्यास के बल से जन्म से ही असम्प्रज्ञात समाधि लाभ करने की योग्यता होती है। इनको योगाभ्यास के संस्कारों से शून्य चित्तवालों के सदश अद्धावाय्यस्मृति आदि का अपेत्ता नहीं होती। इस लिय इस प्रकार जो इन योगियों को असम्प्रज्ञात समाधि का लाभ होता है उस असम्प्रज्ञात समाधि का अपने निमित्त कारण की असम्प्रज्ञात समाधि का लाभ होता है उस असम्प्रज्ञात समाधि का अपने निमित्त कारण की अपेत्ता सं भवश्र्यय कहत हैं अथान जन्म ही है कारण जिसका। भव के अथ यहाँ जन्म हैं।
- (५) भव क अथे यहां आवद्या लेना ठांक नहीं है, क्योंक आवद्या अथवा मिध्या-ज्ञान से कैवल्य पद तुल्य िश्वात अथवा असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त नहीं हो सकती । असम्प्र-ज्ञात समाधि तो विवक्षख्याति द्वारा प्राप्त होती है जिसमें अविद्या आदि सारे छेश दम्धवीज तुल्य हो जाते हैं।
- (६) विरंह और प्रकृतिलयों की कैवल्यपद तुल्य स्थिति को उस की निकृष्टता दिखलों के लियं वर्षा के पश्चात् मृद्भाव को प्राप्त कियं हुए मएडूक जैसी बतलाकर उसका उपहास करना भी अनुचित है, क्योंकि यद्यपि ये दानों चित्त की स्थितियां विवेकख्याति को प्राप्त कियं हुए नहीं हैं तथापि रज तम से शून्य हुआ चित्त इनमें अपने शुद्ध स्वच्छ सास्विक रूप में चित शांक के प्रकाश से भासता है। याद इस अवस्था को मएडूक के मृद्भाव को प्राप्त होने के सदश और पुनर्जन्म को जित्त भाव प्राप्त होने के समान कहा जावे तो विवेक ख्यात के पश्चात् अपुनरावातनी कैवल्य मएडूक के एसे मृद्धाव प्राप्त होने के सहश मानी जावेगी जिसके कभी जीवित भाव को प्राप्त हान की आशा नहीं रही हो। ऐसी कैवल्य तो बुद्धिमानों के लियं हैय कादि में होगी न कि उपादेय। इसलिय ये दानों उच्चतर और उच्चतम याग की भूभियां स्वयं अपने स्वरूप से हैय नहीं हैं। इनमें आसक्ति अर्थात् इनके आनन्द में सन्तुष्ट होकर स्वरूप अवस्थित के लियं यत्र न करना ही अहितकर है और उनका फल स्वरूप विदेह और प्रकृतिलय अवस्था यद्यपि देवल्य नहीं है, किन्तु शरीर से आत्म अभिमान

निवृत होजाने के कारण कैवल्य जैसी है श्रीर ब्रह्मलोक तक सारी सूक्ष्म श्रीर श्रानन्दमयी श्रवस्थाश्रों से उचकोटी की है।

- (७) 'उपायप्रत्ययो योगिनां भवति' इस बीसवें सूत्र के व्यास भाष्य से उपाय प्रत्यय असम्प्रज्ञात समाधि, योगियों की बतलाकर 'भव प्रत्यय' असम्प्रज्ञात समाधि अयोगियों की अथवा अज्ञानियों की सिद्ध करना भी ठीक नहीं है क्योंकि १९वें सूत्र के 'विदेहानां देवानां भव प्रत्ययः' इस व्यास भाष्य में भवप्रत्यय वाले विदेहों के लिये देव का शब्द प्रयोग किया गया है। उपाय प्रत्यय वालों को तो श्रद्धावीर्य्य आदि का अनुष्टान करके योग श्रग्री में प्रवेश करना होता है, किन्तु भव प्रत्यय वाले श्रद्धावीर्य्य आदि का अनुष्टान पूर्व जन्म में कर चुके हैं, क्योंकि विना इसके आनन्दअनुगत और अस्मितानुगत की भूमियों और कैवत्य पद तुत्य श्रिति का प्राप्त होना असम्भव है।
- (८) वायु पुराण में चिन्तन का शब्द भावना, समापत्ति श्रर्थान् सम्प्रज्ञात समाधि के श्रथ में ले सकते हैं। इसमें क्रम से स्थल भृतों से लेकर मूल प्रकृति पर्य्यन्त सम्प्रज्ञात समाधि की भूमियों में श्रासक्त योगियों के शरीर त्यागने के पश्चात् उनकी श्रव यात्रों के सूक्ष्मता, सात्किता श्रीर श्रानन्दके तारतम्य से समय में वृद्धि दिखलाते हुए इस बात को दर्शाया है कि एक लाख मन्वन्तर वाली स्थित भी पुनगवर्तिनी ही है, केवल परमात्म प्र'प्ति रूप कैवल्य श्रपुनरावर्तिनी है, जो श्रसम्प्रज्ञात समाधि का श्रन्तिम ध्येय है।

यह एक प्रकार से गीता के इस श्लोक की व्याख्या है:-

# "श्राब्रह्म भ्रुवनाल्लोकाः पुनरावतिनोऽर्जुन । मामुरेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते "।। गीत ८।१६

विज्ञान भिक्षु के योगवार्तिक का भाषानुवाद सूत्र १९।

श्रसम्प्रज्ञात योग के भी निमित्त भेद से दो प्रकार श्रगले दो सूत्रों द्वारा सूत्रकार कहेंगे। उन्हों दो भेदों को युक्ति सिद्ध पूर्वाचार्यों के कहे क्रम के श्रनुसार दोनों सूत्रों के श्रवतरण के लिये भाष्यकार दिखलाते हैं—'स खल्वयं द्विविध इति' वह श्रस्मप्रज्ञात योग दो प्रकार का है।

वह श्रसम्प्रज्ञात योग श्रगले सूत्र में प्रज्ञापूर्वक बतलाया है। श्रतः श्रागे कहे श्रद्धा श्रादि हैं कारण जिसके ऐसा उपाय प्रत्यय श्रसम्प्रज्ञात योग योगियों को इस लोक में होता है। तथा योग श्रष्टों को इस लोक में श्रीर देवता विशेषों को देवतोक में 'भवप्रत्यय' जन्म है कारण जिसका वह श्रसम्प्रज्ञात योग होता है यह कम है। सूत्रकार को उपाय प्रत्यय सिवस्तर कहना है श्रतः सूचिकप्र न्याय से पिहले भवप्रत्यय को कहेंगे इस कारण सूत्र श्रीर भाष्य में कम भेद को दोष नहीं मानना चाहिये। उत्पत्ति कम के श्रनुसार सूत्र के कम का उछंघन करके श्रीर सम्बन्ध को पूरा करके सूत्र को उठाते हैं।—तत्रेति—भव का श्रर्थ है जन्मा वह भव ही है प्रत्यय श्रर्थात् कारण जिसका ऐसा विप्रह (भवप्रत्यय शब्द का) है। 'विदेह प्रश्रुतिलयानां' इसकी व्याख्या विभाग करके करते हैं कि 'विदेहानां' इत्यादि। शरीर

को अपेता के बिना जो बुद्धि वृत्ति वाने हैं उन्हें विदेह कहते हैं,—यह विभूति पाद में स्पष्ट हो जाएगा। वे विदेह महदादिदेव हैं, साधना अनुष्ठान के बिना ही इन्हें असम्प्रज्ञात योग केवल जन्म के ही निमित्त से होता है (अर्थात् इस देहपात के अनन्तर उस उस तत्त्व में प्रादुर्भावरूप जन्म के कारण से ही होता है) योनि (अर्थात् उस उस स्थान) के अपने २ गुण या प्रभाव द्वारा स्वभाविक ज्ञान से (ही उन्हें असम्प्रज्ञात होता है)। वे नित्य प्रति प्रलय में और कभी न सर्गकाल में भी स्वसंस्कार मात्रोपगत चित्त द्वारा अर्थात् संस्कार जिसमें रोष हैं ऐसे निरोधावस्थ चित्त द्वारा कैवल्यपद की सी अवस्था को प्राप्त हुए हुए और व्युत्थान काल में स्वसंस्कार विपाक अर्थात् स्वभाव प्राप्त कराने वाले संस्कार के विपाक अर्थात् फलको अर्थात् ऐश्वेर्य्य भोग को, प्रारब्ध कमें से यिन्त्रत हुए २ भोगते हैं। उसके पश्चात् मुक्त हो जाते हैं।

इसी प्रकार प्रकृतिलय भी ईश्वर उपासना द्वारा या प्रकृतिदेवता की उपासना द्वारा जो श्रावरण समेत ब्रह्माएड को त्यागकर लिङ्ग शरीर के साथ प्रकृति के श्रावरण में गए हैं वे यहां प्रकृतिज्ञीन कहे गए हैं। श्रीर वे भी, चित्त के कार्य्य समाप्त न होने से अपनी इच्छा से ही प्रकृति में लीन होने पर, संस्कार के शेष रह जाने पर असम्प्रज्ञात योग में कैवल्य पद की सहश अवधा को प्राप्त होते हैं, जब तक कि शेष अधिकार के वश से चित्त फिर व्यथित नहीं होता। इस (प्रकृतिलय) का भी (श्रसम्प्रज्ञात) भव प्रत्यय ही है। श्रिधकार की समाप्ति पर वे भी मुक्त हो जाते हैं, यह श्राशा है। कोई 'भव' का श्रर्थ करते हैं श्रविद्या। जनका कहना है कि भाह सूत्र' इन्द्रियों से लेकर प्रकृति तक के चिन्तकों को अविद्यारूपी कारण द्वारा श्रसम्प्रज्ञात होता है, यह कह रहा है। परन्तु यह नहीं है, क्यों कि श्रसम्प्रज्ञात का हेत है परवैराग्य श्रीर वह परवैराग्य श्रविद्या में सम्भव नहीं। श्रीर जो वाय पराण में है कि 'दस मन्वन्तरों तक इस अवस्था में इन्द्रिय चिन्तक रहते हैं और भौतिक पूरे एक सौ मन्बन्तरों तक श्राभिमानिक एक हजार मन्वन्तरों तक बौद्ध दस हजार मन्वन्तरों तक बिना दःख के रहते हैं श्रीर श्रव्यक्त चिन्तक पूरे एक लाख मन्वन्तरों तक रहते हैं, निर्मन पुरुष को प्राप्त कर के काल की कोई संख्या नहीं रहती' यह वाक्य है, वह कर्मदेवों के, जिन्हे कि ज्ञान खत्पन्न महीं हुआ और जो कि इन्द्रियादि के उपासक हैं:—उस २ पद में अवस्थिति के काल को ही नियत करता है। उनके न तो श्रसम्प्रज्ञात समाधि के कालों को श्रीर न देहादि के श्रभाव से वृत्ति के श्रभाव के कालों को वह वाक्य निश्चित करता है। क्योंकि इन्द्रिय श्रादि के चिन्तनमात्र द्वारा श्रसम्श्रज्ञात उत्पन्न नहीं हो सकती, तथा कभी २ होने वाला जो वृत्ति का श्रभाव वह प्रलय श्रीर मरणादि (में उत्पन्न होने वाले वृत्त्यभाव) के तुल्य होने से श्रपुरु-बार्थ भी है। तथा इन्द्रियादि के उपासकों को, इन्द्रियादि के श्रमिमानी सूर्य्य श्रादि पद की प्राप्ति होती है, यह फल श्रन्यत्र सुनाई भी देता है।

समीता—यहां विदेह श्रौर प्रकृतिलयों का जो स्वरूप दिखलाया है उसके सम्बन्ध में हम भूमिका रूप षड्दर्शन समन्वय के चौथे प्रकरण में 'सांख्य श्रौर ईश्वरवाद'' में लिख चुके हैं। यहां पुनः विचार करने की श्रावश्यकता नहीं प्रतीत होती। 'भव' के जो श्रथं जन्म लिए गये हैं वे तो सूत्रकार और भाष्यकार के श्राभिप्राय के श्रानुसार ठिंक ही हैं। किन्तु जो देव विशेष की देवलोक में श्रासम्प्रज्ञात समाधि को भव प्रत्यथ बतलाया गया है सो देव लोक की समाधि की मनुष्यलोक की समाधि के साथ कोई संगति नहीं दीखती। हां इस लोक में योग श्रष्ट की श्रासम्प्रज्ञात समाधि ही भवप्रत्यय हो सकती है। श्री कृष्णजी महाराज ने गोता में भी ऐसा ही कहा है जैसा कि इस सूत्र की व्याख्या में बतलाया गया है। श्रन्य सब बातें वाचस्पति मिश्र की समीचा में श्रा गई हैं।

संगति-पिछले सूत्र में विदेह और प्रकृतिलयों की श्रसम्प्रज्ञात समाधि की जन्म सिद्ध योग्यता बतलाकर श्रव श्रगले सूत्र में साधारण योगियों के लिये उसका उपाय से प्राप्त करना बतलाते हैं:—

श्रद्धाबीर्यस्मृतिसमाधिमज्ञापूर्वेक इतरेषाम् ॥ २०॥

हाव्दार्थ – श्रद्धा-वीर्य-स्मृति-समाधि-प्रज्ञा-पूर्वक: = श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, श्रौर प्रज्ञा पूवर्क (बह श्रसम्प्रज्ञात-समाधि)। इतरेषाम् = दूसरों की श्रर्थात् जो विदेह श्रौर प्रकृतिलय नहीं हैं उन साधारण योगियों की होती है।

अन्वयार्थ—दूसरे योगी जो विदेह और प्रकृतिलय नहीं हैं उनको श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा-पूर्वक असम्प्रज्ञात-समाधि सिद्ध होती है।

व्याख्या— विदेह और प्रकृतिलयों से भिन्न योगियों की असम्प्रज्ञात समाधि श्रद्धा आदि पूर्वक होती है। श्रद्धा आदि क्रम से उपाय हैं और असम्प्रज्ञात समाधि उपेय। इसलिये इनका उपायोपेय सम्बन्ध है। योग के विषय में चित्त की प्रसन्नता श्रद्धा है; उत्साह वीर्य है; जाने हुए विषय का न भूलना स्मृति है; चित्त की एकाम्रता समाधि है; ज्ञेय का ज्ञान प्रज्ञा है।

श्रद्धा - जो विदेह श्रौर प्रकृतिलयों से भिन्न हैं उन्हें जन्म-जन्मान्तरों से योग में नैसर्गिक रुचि नहीं होती है, किन्तु उनको पहले शास्त्र श्रौर श्राचार्य के उपदेश सुनकर योग के विषय में विश्वास उत्पन्न होता है। योग की शिप्ति के लिये श्रभिरुचि श्रथवा उत्कट इच्छां को उत्पन्न करने वाले इस विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। यह कल्याणकारिणी श्रद्धा योगी की रूचि योगमें बढ़ाती है, उसके मन का प्रसन्न रखती है श्रौर माता के समान कुमार्ग से बचाती हई उसकी रच्चा करती है।

वीर्य-श्रद्धा से वीर्य उत्पन्न होता है। योग-साधन की तत्परता उत्पन्न करनेवाले उत्साह का नाम वीर्य है। श्रद्धा के श्रनुसार उत्साह; श्रीर उत्साह के श्रनुसार साधन से तत्परता होती है।

स्मृति — उत्साहवाले को पिछली अनुभव की हुई भूमियों में स्मृति उत्पन्न होती है। पिछले जन्मों के श्रक्लिष्ट कमों श्रीर ज्ञान के संस्कारों का जागृत् होना स्मृति है।

समाधि-पूर्वले श्रिक्लिष्ट कर्म श्रीर ज्ञान के संस्कारों के जागृत होने से चित्त एकाप्र श्रीर स्थिर होने लगता है।

६५

9

प्रज्ञा—समाधिस्थ एकाम चित्ता में ऋतम्भरा प्रज्ञा (विवेक-ज्ञान) उत्पन्न होती है जिससे वस्तु का यथार्थ खरूप ज्ञात होता है। इसके अभ्यास से पर-वैराग्य और परवैराग्य से असम्प्रज्ञात-समाधि होती है।

विशेष विचार सूत्र २०:—कर्माशय चित्त भूमि में दो प्रकार से रहते हैं। एक प्रधान रूप से जिन्होंने जन्म, श्रायु श्रोर भोग का कार्य श्रारम्भ कर दिया है जिन्हों नियत विपाक तथा प्रारच्ध भी कहते हैं। दूसरे उपसर्जन रूप से रहते हैं जो प्रधान कर्माशयों के सन्मुख श्रपने कार्य को श्रारम्भ करने की सामर्थ्य न पाकर चित्त की निचिली भूमियों में छिपे हुए पड़े रहते हैं जिनको श्रनियत विपाक तथा संचित कर्म भी कहते हैं। क्रियमान कर्मों से जो कर्माशय बनते हैं उनमें से कुछ तो प्रधान रूप धारण करके प्रारच्ध के साथ मिल जाते हैं श्रोर कुछ उपसर्जन रूप से चित्त की निचिली भूमियों में संचित कर्माशयों के साथ मिल जाते हैं। यह संचित कर्माशय भी समय २ पर श्रपने किसी श्रभव्यश्वक को पाकर निचिली भूमियों से उपर श्राकर प्रधान रूप धारण करके प्रारच्ध बनते जाते हैं।

जन्म जन्मान्तरों में सिन्नित किये हुए योग के संस्कार व्युत्थान के प्रधान संस्कारों से दबे हुए चित्त की निचिली भूमि में सुप्त रूप से पड़े हुए श्रद्धा वीर्य द्वारा व्युत्थान के संस्कारों के दबने पर योग के संस्कारों को अभिव्यक्षक (जगाने वाले) पाकर वेग के साथ जागृत होकर निचिली भूमियों से उपर आकर प्रधान रूप धारण कर लेते हैं। यहां श्रद्धा वीर्य तो केवल निमित्त कारण हैं। उपादान कारण तो निचिली भूमियों में सिन्धित योग के संस्कार ही प्रकृति रूप हैं जैसा कि कैवल्य पाद सूत्र दो में बतलाया है।

''जात्यन्तर परिणामः मकृत्यापूरात्''

एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना प्रकृतियों (उपादान कारणों) के राने से होता है। श्रद्धा वीर्य केवल व्युथान के संस्कारों की रुकावट को हटाने में निमित्ता होते हैं कहीं बाहर से योग के संस्वारों को नहीं भरते जैसे किसान पानी को रोकने वाली मेंड़ को केवल काट देता है मेड़ से बाहर रुका हुआ पानी स्वयं कियारी में आजाता है।

यथा:-निमित्तमप्रयोजकं पकृतीनां वरण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् (कै. पा. सू. ३) धर्मादि निमित्ता प्रकृतियों का प्रेरक नहीं होता है किन्तु उससे रुकावट दूर हो जाती है, जिस प्रकार जब किसान किसी खेत में पानी भरना चाहता है तो केवल पानी को रोकने वाली मेंड के कुछ श्रंश को काट देता है पानी स्वय उसमें होकर खेत में भर जाता है।।

संगति - पृत्रोंक्त श्रद्धा श्रादि उपाय पूर्वजन्मों के संस्कारों के बल से मृदु, मध्य, श्रीर श्रिधमात्र भेद से तीन प्रकार के होते हैं श्रर्थात् किसी के मृदु (मन्द ) उपाय होते हैं, किसी के मध्य (सामान्य ) श्रीर किसी के श्रिधमात्र (तीज ) उपाय होते हैं। इससे मृदु उपाय, मध्य उपाय श्रीर श्रिधमात्र उपाय, उपायभेद से तीन प्रकार के योगी होते हैं।

इन तीनों उपायभेद वाले योगियों में भी प्रत्येक संवेग अथवा वैराग्य के मृदु, मध्य, अधिमात्र (तीत्र ) तीन प्रकार के भेद होने से तीन तीन प्रकार का होता है । अर्थान् मृदु

उपायवाला योगी कोई मृदु संवेगवाला, कोई मध्य संवेगवाला और कोई अधिमात्र (तीत्र ) संवेगवाला, होता है। ऐसे ही ऋधिमात्र उपायवाला : कंाई मृद्ध संवेगवाला, कोई मध्य संवेगवाला श्रीर कोई अधिमात्र (तीत्र ) संवेगवाला होता है।

इस प्रकार श्रद्धा त्र्यादि उपायों के तीन भेद तथा संवेग के तीन भेद होने से उपाय-प्रत्यय योगियों के नौ भेद हाते हैं :-

(१) मृदु-उपाय मृदु सम्वेगवान;

(३) मृद्-उपाय तीव्र सम्वेगवानः

(२) मृदु-उपाय मध्य सम्बेगवान; (४) मध्य-उपाय मृदु सम्बेगवान;

(५) मध्य उपाय मध्य सम्बेगवान; (६) मध्य-उपाय तीत्र सम्बेगवान;

(७) त्राधिमात्र उपाय मृदु सम्बेगवानः (८) श्राधिमात्र-उपाय मध्य सम्देगवानः

(९) श्रिधमात्र-उपाय तीव सम्वेगवान ।

इन नौ प्रकार के उपाय-प्रत्यय योगियों में से उपाय की न्यूनाधिकता और वैराग्य की न्यूनाधिकता की श्रपेत्ता से किसी को विलम्बतम ( श्रत्यन्त विलम्ब से ), किसी को शीव्रतम समाधि का लाभ प्राप्त होता है।

उपरोक्त सब में अन्तिम योगियों को सर्वापेत्तया शीवतम समाधि-लाभ प्राप्त होता है, उन्हीं का अगले सूत्र में वर्णन करते हैं :-

#### तीत्रसंवेगानापासन्तः ॥ २१ ॥

शब्दार्थ-तीन्न-सम्बेगःनाम् = तीन्न सम्बेगवान (श्रिविमात्र उपाय वाले योगियों को) समाधि-लाभ । श्रासन्नः = शीव्रतम = निकटतम होता है ।

अन्वयार्थ - तीव्र सम्वेग श्रीर श्रधिमात्र उपायवाले योगियों को समाधि-लाभ शीध-तम होता है।

ब्याख्या—इस सूत्र के ऋादि में भाष्यकारों ने 'ऋधिमात्रोपायानाम्' ऋधिमात्र उपायवालों को इतना पाठ और सम्बद्ध किया है तथा 'समाधिलाभः समाधिफलं च भवति इति ।' 'समाधि का लाभ श्रीर उसके फल का लाभ होता है'; यह शब्द सूत्र के शेष हैं। वे सत्र के अन्त में लगाना चाहिये।

इसलिये यह ऋर्थ हुए कि जिनका उपाय ऋधिमात्र है और जिनका सम्वेग तीव्र है उन उपाय-प्रत्यय योगियों को समाधि का लाभ तथा उसके फल का लाभ शीव्रतम प्राप्त होता है। अर्थात उपाय के अधिमात्र और सम्बेग के तीब होने के कारण उपरोक्त नौ प्रकार के उपाय-प्रत्यय योगियों में से उनको शीव्रतम ऋर्थात् सबसे ऋधिक शीव्रता से समाधि तथा उसका फल कैवल्य का लाभ प्राप्त होता है।

इनकी श्रपेक्षा से श्रधिमात्र-उपाय मध्य सम्वेग वालों को कुछ बिलम्ब से; श्रीर इनकी श्रपेता श्रधिमात्र-उपाय मृदु सम्बेग वालों को उनसे श्रधिक विलम्ब से होगा।

इसी प्रकार जितनी-जितनी उपायों की श्रीर सम्वेग की न्यूनता होती है उतना-उतना विलम्ब से समाधि-लाभ होता है। श्रीर जितनी-जितनी उपायों की श्रीर संबेग की श्रधिकता होती है उतना-उतना शीध्र समाधि-लाभ होता है।

क्रिया के करने में जा कारणरूप दृद्दार संस्कार है वह संवेग कहलाता है।

संगति—तीव्र सम्वेग भी मृदु, मध्य, श्रिधमात्र—विशेषान्तर भेद से तीन प्रकार का होता है उनमें से श्रिधमात्र तीव्र वैराग्य वाले योगियों को शीघ्र समाधि का लाभ होता है। यह श्रगले सूत्र में बतलाते हैं:—

### मृदुमध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशोपः ॥ २२ ॥

शब्दार्थ - मृदु-मध्य-श्रिधमात्रत्वात् = (तीत्र सम्वेग के भी) मृदु, मध्य, श्रिधमात्र य तीन भेद होने से ततः = उस (मृदु तीत्र सम्वेग वालों के श्रीर मध्य तीत्र सम्वेग वालों के समाधि-लाभ) से । श्रिप = भी । विशेषः = (श्रिधमात्र तीत्र सम्वेग वालों को समाधि-लाभ में ) विशेषता होती है ।

अन्वयार्थ—मृदु, मध्य, अधिमात्र, ये तीन भेद होने से मृदु तीव्र सम्बेग वालों श्रीर मध्म तीव्र सम्बेग वालों के समाधि-लाभ से भी अधिमात्र तीव्र सम्बेग वालों को समाधिलाभ में विशेषता है।

व्याख्या—पूर्व सूत्र में जो तीन सम्बेग बतलाया हैं, उस तीन सम्बेग के भी मृदु, मध्य, श्रिधमात्र, ये तान भेद हैं अर्थात् मृदु तीन सम्बेग, मध्य तीन सम्बेग श्रीर अधिमात्र तीन सम्बेग।

इस प्रकार यह तीत्र सम्बंग तीन प्रकार का हुआ। इससे अधिमात्र-उपाय मध्य सम्बंग वाले आठवें श्रेणी के योगियों की अपेचा से अधिमात्र-उपाय मृदु-तीत्र सम्बेग वाले योगिया का शीव समाधि-लाभ होता है। और अधिमात्र-उपाय मध्य-तीत्र संबेग वाले योगियों को शीवतर, आंर आधमात्र-उपाय अधिमात्र-तीत्र सम्बेग वाले योगियों को शीवतम समाधि-लाभ प्राप्त होता है। इन अधिमात्रोपाय अधिमात्र-तीत्र सम्बेग वाले योगियों में पूर्वले दोनों योगियों से यह अस्वन्त शीवता-रूप समाधि-लाभ में विशेषता है।

संगति—पूर्वाक्त अधिमात्र-उपाय अधिमात्र-तीत्र सम्वेग से ही शीव्रतम-समाधि का लाभ होता है, त्रथवा काई और सुगम उपाय भी है—इस आशङ्का के निवारणार्थ सूत्रकार शीव्रतम-समाधि का उपायान्तर बतलात हैं:—

#### ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥ २३ ॥

शब्दार्थ—ईश्वर-प्रणिधानात् = ईश्वर-प्रणिधान से । वा = अथवा ( शीमतम समाधि-लाभ होता है ) ।

अन्वयार्थ-अथवा ईश्वर-प्रिधान से शीव्रतम समाधि-लाभ होता है।

ब्याख्या—इस सूत्र में 'विशेषः' इस पद का पूर्व सूत्र से श्रानुवर्तन करने से आस-श्रतम (शीव्रतम ) समाधि-लाभ होता है, यह अर्थ निकलते हैं। पूर्वोक्त श्रिधमात्र-उपाय अधिमात्र तीव्र सम्वेग से शीव्रतन समाधि-लाभ होता है, अथवा सत्य -सङ्कल्प ईश्वर में भक्ति विशेष श्रर्थात् कायिक, वाचिक, मानसिक क्रियाओं को उसके आधीन तथा कर्मी और उनके फलों को उसके समपेण करने और उसके गुणों तथा खरूप का चिन्तन करने से, उसके श्रुगृह से शीव्रतम समाधि-लाभ होता है।

साधनपाद सूत्र १ व ३२ में ईश्वर प्रिष्णधान का सामान्य अर्थ इंश्वर की भक्ति विशेष और शरीर, इन्द्रिय, मन, प्राण, अन्तः करण आदि सब करणों, उनसे होने वाले सारे कभी और उनके फलों अर्थात् सारे बाह्य और आभ्यान्तर जीवन को ईश्वर को समर्पण कर देना है किन्तु विशेष रूप से यहाँ ईश्वर-प्रिष्णधान से जो सूत्रकार का अभिप्राय है वह अट्ठाईसवें सूत्र में कहेंगे।

संगति—जिसके प्रणिधान से शीव्रतम समाधि-लाभ होता है उस ईश्वर का स्वरूप निरूपण करते हैं:—

# क्लोशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥ २४ ॥

शब्दार्थ --- क्लेश-कर्म-विपाक-श्राशयै: = क्लेश, कर्म उनके फल श्रीर वासनाश्रों सा । श्र-परामृष्ट: = न स्पर्श किया हुत्रा = सम्बन्ध-रहित = श्रसम्बद्ध । पुरुष-विशेष: = श्रन्य पुरुषों से विशेष ( विभिन्न, उत्कृष्ट ) चेतन । ईश्वर: = ईश्वर है ।

ं अन्वायर्थ - क्लेश, कर्म, कर्मी के फल और वासनाओं से असम्बद्ध, अन्य पुरुषों से विशेष (विभिन्न उत्कृष्ट) चेतन ईश्वर है।

व्याख्या—क्लेशः 'क्टअन्तीति क्लेशाः' जो दुःख देते हैं वे क्लेश कहलाते हैं। वे स्त्रिवद्या, स्रस्मिता, राग, द्वेष, स्रभिनिवेश-संज्ञक पाँच प्रकार के हैं जिनका स्वरूप सूत्र (२।३) में बतलाया जायगा।

कर्म: इन क्लेशों से धर्म-अधर्म अर्थान् शुभ-अशुभ और इनसे मिश्रित, ये तीन प्रकार के कर्म (४।७) उत्पन्न होते हैं। वेदों में विधान किये हुए सब प्राणियों की कल्याण की भावना से किये हुए (सकाम) कर्म, धर्म और वेदों में निपंध किये हुए हिंसात्मक कर्म अधर्म हैं।

विपाकः 'विपच्यन्त इति विपाकाः' जो परिपक्व हो जाते हैं वे विपाक कहलाते हैं श्रर्थात् उन सकाम कर्मों के फल सुख-दुःखरूप जाति, श्रायु श्रीर भोग जिनका सूत्र (२।३) में वर्णान किया जावेगा; विपाक कहलाते हैं।

श्राशयः 'श्रा फलविपाकाचित्तभूमों शेरत इत्याशयाः' फल पकने तक जो चित्तभूमि में पड़ी हुई सोती हैं वे वासना 'श्राशय' कहलाती हैं। श्राश्चीत् जो कमे श्राभी तक पककर जाति, श्रायु श्रीर मागरूप फल नहीं दे पाय हैं उन कर्मफलों के वासना-रूप जो संस्कार चित्तभूमि में पड़े हुए हैं वे श्राशय कहलाते हैं (४।८)।

उपरोक्त क्लेश-कर्म आदि चारों से जो तीन काल में लेश-मात्र भी सम्बद्ध नहीं है वह अन्य पुरुषों से विशेष (विभिन्न उत्कृष्ट ) चेतन ईश्वर कहलाता है। ईश्वर के ऋर्थ हैं: 'ईशनशील इच्छामात्रेण सकलजगदुद्धरणच्चमः' ईशनशील ऋर्थात् इच्छामात्र से सम्पूर्ण जगत् के उद्घार करने में समर्थ ।

दांका - क्लेश, कमें, विपाकादि तां चित्त के धर्म हैं, पुरुष तो ईश्वर के समान सदा असङ्ग और निर्लप है, इसलिये इश्वर में अन्य पुरुषों से क्लेशादि धर्म से रहित होने की विशेषता अयुक्त है।

समाधान—यद्यपि सभी पुरुषों में वास्तविक क्लेशादि नहीं हैं तथापि चित्त में रहने वाले क्लेशादिकों का पुरुष के साथ श्रीपाधिक सम्बन्ध है श्रर्थात् चित्त में रहने वाले क्लेशादि पुरुष में श्रविवेक से श्रारोप कर लिय जाते हैं। जैसे योद्धाश्रों में (लड़ने वालों में) जीत हार होती है, पर वह स्वामी की कही जाती है श्रथात् जैसे राजा श्रीर सेना का परस्पर स्व-स्वामि-भाव सम्बन्ध होने से सेना-कर्रेक (सेना से की हुई) जयपराजय का स्वामिभूत राजा में व्यवहार होता है; क्योंकि वह उसके फल का भोक्ता है। इसी प्रकार चित्ता श्रोर पुरुष का भी परस्पर स्व-स्वामि-भाव सम्बन्ध होने से चित्त में वर्तमान क्लेशादिकों का ही पुरुष में व्यवहार होता है, क्योंकि वह उसके फल का भोका है। जैसा कठोपनिषद् (२।३) में कहा है:—

आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिण: ।

अर्थ-झानी-लोग इन्द्रिय, मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं (इन्द्रियादि से जो युक्त नहीं है वह भोक्ता नहीं हैं)।

किन्तु यह अविवेक-प्रयुक्त औपाधिक क्लेशों का सम्बन्ध विवेक शील ईश्वर में सम्भावित नहीं है। यह औपाधिक भोग के सम्बन्ध का न होना हा ईश्वर में अन्य पुरुषों से विशेषता है। अधीत पुरुष के चित्त के साथ एकरूपता पन सम्बन्ध स जो चित्त के पुरुष में औपाधिक धर्म आराप किये जाते हैं उन धर्मा से असम्बद्ध जो विशुद्ध सत्त्वगुण-प्रधान चित्तापाधिक नित्य ज्ञान एश्वयाद धर्म विशिष्ट सत्य-काम, सत्य-संकल्प चेतन है वह ईश्वर पद का वाच्य है। वह अन्य पुरुषों से विशेष है।

दांका—यदि क्लेशादि से असम्बद्ध होना ही ईश्वर में विशेषता है तो मुक्त पुरुष तथा प्रकृतिलय आदि भी इश्वर पद का वाच्य हो सकत हैं, क्योंकि क्लेश से तो उनका भी सम्पर्क नहीं होता है।

समाधान—प्रकृतिलय और विदेह योगियों को प्राकृत-बन्ध होता है, तथा अपनी श्रवधि के श्रनन्तर संसार में श्रान से भावी कि श्रों से सम्बन्ध होता है। विदेह श्रीर प्रकृतिक लयों से भिन्न दिन्य-श्रदिन्य विषयों के भोक्ता देव, मनुष्यादिकों की कमशः दान्निएक श्रीर वैकारिक बन्ध होता है। यद्यपि इन तीनों बन्धों को काटकर कैवल्य को प्राप्त हुए पुरुष भी मुक्त ही कहलाते (वास्तव में तो मुक्ति श्रीर बन्धन दोनों श्रन्त:करए के ही धर्म हैं पुरुष उसका द्रष्टा है इस लिये उस में श्रारापित कर लिये जाते हैं ) हैं तथापि वे सदा मुक्त नहीं हैं क्योंकि क्लेश-युक्त होकर ही योग-साधन के श्रवुष्ठान द्वारा ही क्लेशों के बन्धन से मुक्त हुए हैं,

किन्तु ईश्वर सर्वदा क्लेशों से श्रपरामृष्ट होने से सदा ही मुक्त है। यह सदा मुक्तस्वरूपता ईश्वर में मुक्त पुरुषों तथा प्रकृतिलयों से विशेषता है।

द्रांका— ज्ञानखरूप ऐश्वर्य तथा एरुषों के उद्धार का सत्यसंकल्प-रूप ऐश्वर्य का परि-णाम श्रपरिणामी पुरुष में होना श्रसम्भव है। श्रीर यदि यह धर्म चित्त का माना जावे तो सदा मुक्त ईश्वर का चित्त के साथ स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध सम्भव नहीं हो सकता क्योंकि ख-स्वामिभाव सम्बन्ध श्रविद्या से होता है। इस प्रकार सदा मुक्त पुरुष विशेष में स्वाभाविक ऐश्वर्य के श्रभाव से श्रीर चित्त में स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध के श्रसम्भव होने से ईश्वर को सदा मुक्त पुरुष-विशेष नहीं कहा जा सकता।

समाधान - यद्यपि अपरिणामी चेतनभूत ईश्वर में इन ऐश्वयों का परिणाम होना असम्भव है क्योंकि वह रजस-तमस-रहित विशुद्ध चित्त का धर्म है और चित्त के साथ नित्यमुक्त ईश्वर का स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध असम्भव है तथापि जैसे अन्य पुरुषों का अविद्या-प्रयुक्त चित्त के साथ स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध है वैसे ईश्वर के साथ अविद्या प्रयुक्त नहीं है। किन्तु वह चित्त के स्वभाव को जानता हुआ तीनों तापों से दुःखित संसार-सागर में पड़े हुए जीवों का ज्ञान, धर्म, उपदेश द्वारा उद्धारार्थ विशुद्ध सत्त्व रूप न कि अज्ञान-प्रयुक्त चित्त को धारण किये हुए है। इसी प्रकार अज्ञान-पृत्वक सङ्ग वाले चित्त में परिणाम होती है। नित्य विशुद्ध सत्त्व रूप चित्त में नित्य-ज्ञान वा प्रेरणा का होना परिणाम-रूप नहीं है अविद्या के सम्बन्ध से रहित ईश्वर चित्त के स्वरूप को जानता हुआ पुरुष के भोग, अपवर्ग और धर्म-ज्ञान के उपदेश के लिये विशुद्ध सत्त्वगुणमय चित्त के धारण करने से आन्त नहीं कहा जा सकता। ईश्वरविशुद्ध सत्त्वरूप चित्त द्वारा जीवों के कल्याण्थ संसार की रचना करने में आन्त नहीं किन्तु ज्ञानमय ही है।

ईश्वर की इच्छामात्र से सब जगत् का उद्धार-रूप ऐश्वर्य अनादि विशुद्ध सत्त्वगुगा-मय चित्त के योग से हैं और विशुद्ध सत्त्वगुग्मय चित्त का योग उत्कृष्ट ज्ञान से हैं। विशुद्ध सत्त्वगुग्मय चित्त हो तो उत्कृष्ट ज्ञान हो, और उत्कृष्ट ज्ञान हो तो विशद्ध सत्त्वगुग्म भय चित्त हो। ऐसे अन्योन्याश्रय (एक-दृसरे का सह।रा लेना) रूप दोष यहाँ नहीं है क्योंकि यह दोनों ही ईश्वर में अनादि हैं। इन दोनों में कोई किसी की अपेना नहीं रखता है। जहाँ अपेना होती है वहीं यह दोष होता है। ईश्वर का उस विशुद्ध सत्त्वगुग्मय चित्त के साथ अनादि सम्बन्ध है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष का संयोग-विभाग अर्थात पुरुष के भोग-अपवर्ग अर्थ सृष्टि, उत्पत्ति व प्रलय बिना ईश्वर-इच्छा (सत्य-संकल्प) के नहीं हो सकती।

भाव यह है कि यग्रिप धर्म, ज्ञान, उपदेश द्वारा पुरुषों के उद्धार करने की इच्छा होने से ईश्वर विशुद्ध सत्त्व-स्वरूप चित्तारूप उपाधि को धारण किये हुए है और इस उपाधि के धारण से पूर्वोक्त इच्छा (सत्य-संकल्प) होती है। अर्थात् उद्धार की इच्छा होने से ईश्वर को चित्ता का प्रहण करना; और चित्ता के प्रहण होने से उद्धार की इच्छा का होना; इस प्रकार परस्पर की अपेना होने से अन्योन्याश्रय दोष आता है तथापि बीन-श्रद्भुर कें समान संसार के अनादि होने से इस दोष की निवृत्ति हो जाती है। जिस प्रकार अन्य पुरुषों का चित्ता पुरुष से प्रतिबिम्बित हुआ सुख, दुःख, मोह (अविद्या) रूप से परिएत होता है और योगियों का चित्त पुरुष से प्रतिबिम्बित हुआ निर्मल सात्त्विक ज्ञान से परिएाम को प्राप्त होता है; और उनकी ही उपाधि से पुरुष में सुख, दुःख और मोह-प्रस्त होना तथा निर्मल सात्त्विक ज्ञान से युक्त होना आरोप किया जाता है वैसा ईश्वर, का विशुद्ध सत्त्वगुर्णमय चित्त नहीं है। वह केवल सात्त्विक परिएाम, उत्कर्ष (ऐश्वर्याविध) वाला है यह उसमें अन्य पुरुषों से विलन्न एता है!

उस विश्रुद्ध सत्त्वगुणमय चित्त में निरितशय ऐश्वर्य-रूप उत्क्रष्टता और वेद विद्यमान रहते हैं। उस विद्यमान उत्क्रष्टता और वेदों का वाच्य-वाचक-भाव अनादि सम्बन्ध है। अर्थात् ईश्वर के चित्त में अनादि उत्क्रष्टता विद्यमान है और उसी चित्त उसमें उत्क्रष्टता के वाचक वेद भी रहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर सदा ही ऐश्वर्य वाला और सदा ही मुक्त है।

शंका— यह जो ईश्वर में विशुद्ध सत्त्वमय चित्त के प्रहण द्वारा सर्वोत्कृष्टता बत-लाई है, क्या वह उत्कृष्टता सिनिमित्त (किसी शास्त्र के प्रमाण से सिद्ध ) है वा निष्प्रमा-एक है ? यदि श्रुति-स्मृति को उसमें प्रमाण माना जावे तो श्रुति-स्मृति में क्या प्रमाण है ?

समाधान — सर्वेझ ईश्वर के स्वाभाविक ज्ञानरूप वेद ईश्वर की सर्वोत्कृष्टता में प्रमाण हैं; श्रोर श्रन्य प्रमाण द्वारा ईश्वर के निर्श्वान्त श्रोर सर्वेझ सिद्ध होने से ईश्वरीय ज्ञान वेद को प्रमाणिता स्वतः सिद्ध है।

यह सर्वज्ञतादि रूप धर्म तथा वेदरूप शास्त्र ईश्वर के विशुद्ध सत्त्वगुण्मय चित्त में विद्यमान हैं और इन दोनों का परस्पर अनादि निमित्त-नैमित्तिक भाव सम्बन्ध है अर्थात् ईश्वर के चित्त में वर्तमान विशुद्ध सत्त्व का प्रकर्ष निमित्त कारण है और वेद उसका आविर्भृत है। इस उत्कृष्टता से ही ईश्वर नित्य-मुक्त और नित्य-एश्वर्यशाली कहा जाता है।

हांका - यदि ईश्वर को न मानकर केवल प्रधान ( मूल-प्रकृति ) को ही पुरुष के भाग-श्रपवर्ग प्रयोजन के सम्पादनार्थ संसार-रचना में प्रवृत्तमान लें तो क्या दोष होगा ?

समाधान — ईश्वर रूप प्रेरक न मानकर केवल जड़-प्रधान को संमार की रचना में प्रवृत्त मानन में यह दोष होगा कि जड़ पदार्थ बिना चेतन की प्रेरणा के ऋपने कार्य उत्पन्न नहीं कर सकता है, जैसे कि सारथी के बिना रथ नहीं चल सकता। इंसलिये विशुद्ध सत्त्वो-पाधिक नित्य-ज्ञान-क्रियेश्वर्यशाली चेतनमृत ईश्वर को मानना ही पड़ेगा। ऐमा ही उपनिषदों में बतलाया है:—

मायान्तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम् । (इवेताश्वतर-उपनिषद् )

अर्थ-माया प्रपञ्च (संसार) का उपादान कारण है श्रौर माया का म्वामी प्ररक परमेश्वर निमित्त कारण है। अन्य कल्पनाओं का निम्न प्रकार समाधान समक लेना चाहिये:-

ईश्वर अनेक नहीं हो सकते। यदि एक-उसे अनेक हों और उनके अभिप्राय भिन्न-भिन्न हों तो कोई कार्य नहीं चल सकेगा अर्थात् एक चाहे सृष्टि हो और ृसरा चाहे सृष्टि न हो; ऐसी दशा में कुछ भी न हो सकेगा।

यदि ईश्वरों का अनेक मानकर छोटा-बड़ा मानें तो जो बढ़ा है वही ईश्वर है, क्योंकि

वही ऐश्वर्य की पराकाष्टा ( अविध ) को प्राप्त हो जाता है।

इसलिये जिसमें ज्ञान श्रौर ऐश्वर्य की पराकाष्टा है श्रौर जो क्लेश कर्म आदिकों से सदा रहित है वह सदा मुक्त, नित्य, निरितशय, श्रानीद, श्रानन्त, सर्वज्ञ पुरुष-विशेष ईश्वर है।

विशेष विचार सूत्र २४:—सूत्र चौबीस का सारांश : ईश्वर में श्वन्य पुरुषों से यह विशेषता है कि वह तीनों काल में क्लेशादि के सम्बन्ध से रहित है।

यद्यपि क्लेशादि चित्त के धर्म हैं न कि श्रमङ्ग, निर्लेप पुरुष के, तथापि चित्त में रहने बाले इन क्लेशों का पुरुष में श्रीपाधिक सम्बन्ध है श्रश्नीत पुरुष में श्रविवेक से श्रारोप कर लिये जाते हैं क्योंकि पुरुष ही इनका भोक्ता है। किन्तु ईश्वर में इन श्रीपाधिक क्लेशों का भी सम्बन्ध नहीं है। ईश्वर में मुक्त पुरुषों से यह विशेषता है कि वे क्लेश-यक्त होकर साधन के श्रनुष्ठान द्वारा मुक्त हुए हैं; ईश्वर तीनों काल में मुक्त है। ईश्वर के श्रश्चे हैं: इंशनशील श्रशीत इच्छामात्र (संकल्पमात्र) से सम्पूर्ण जगत के उद्धार करने में समर्थ।

यह जगत के उद्धार का ऐश्वर्य श्रनादि है श्रीर श्रनादि विशुद्ध सत्त्वगुण्मय चित्त के श्रनादि योग से है; श्रीर श्रनादि विशुद्ध सत्त्वगुण्मय चित्त का श्रनादि उत्कृष्ट ज्ञान से श्रनादि योग है।

इस प्रकार विशुद्ध सत्त्वचित्त के साथ जगन के उद्धार का ऐश्वर्य तथा उत्कृष्ट ज्ञान के ऐश्वर्य का श्रनादि योग होने से यह दोनों ऐश्वर्य इसमें परिग्णाम-रूप नहीं हैं। श्रन्य चित्तों से इस विशुद्ध सत्त्वचित्त में यह विलच्चणता है कि यह चित्त श्रन्य चित्तों जैसा न तो गुणों का विषम परिग्णाम है; श्रीर न इसमें कोई विसदश परिग्णाम होता है। यह चित्ता विशुद्ध श्र्यात् रजस्-तमस-श्रन्य सत्त्व है। इसी सत्त्व के सम्बन्ध से ईश्वर में नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा, नित्य किया रहती है। 'तीनों तापों से दु; खित संसार सागर में पड़े हुए जीवों का उद्धार ज्ञान श्रीर धर्म के उपरेश से कहाँ इस प्रकार की इच्छा (सत्य-संकल्प) ईश्वर में सर्वदा रहती है। उपनिषदों में भी ऐसा ही कहा गया है:—

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत्सपश्राभ्यधिकश्र रूरयते । पराऽस्य शक्तिविविवेव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञानवलिकया च ॥

अर्थ — न उसका (मनुष्य-जैसा) कोई देह है, न इन्द्रियें हैं, न उसके कोई बरा-बर है, न उससे कोई बड़ा है। उसकी उत्कृष्ट शक्ति अनेक प्रकार की अनादि से सुनी जाती है; और उसका झान, बल और किया यह तीनों स्वाभाविक और नित्य हैं। संगति—अब अगले सूत्र में ईश्वर की सर्वज्ञता अनुमान-प्रमाण द्वारा सिख करते हैं:—

तत्र निरिक्शयं सर्वेज्ञ बीजम् ॥ २४ ॥

शब्दार्थ — तत्र = उस पूर्वोक्त ईश्वर में । निरितशयम् = श्वितशय-रिहत । सर्वज्ञ-मीजम् = सर्वज्ञता का बीज है ।

अन्वयार्थ—उस पूर्वोक्त ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज श्रितिशय (बढ़ती) रहित है। व्याख्या— श्रतीत, श्रनागत श्रीर वर्तमान जो श्रतीन्द्रिय पदार्थ हैं उनमें किसी एक बा बहुत से पदार्थों का जो रंयमजय से (सत्त्वगुण के न्यूनाधिक होने से) श्रत्प वा श्रिधक प्रत्यत्त ज्ञान होता है वह प्रत्यत्त ज्ञान सर्वज्ञता का बीज है। संयमजय श्र्यात् सत्त्वगुण की न्यूनाधिकता की श्रपेत्ता से कोई योगी किञ्चित् ही श्रतीन्द्रिय वस्तु को प्रत्यत्त कर सकता है, कोई बहुत श्रतीन्द्रिय वस्तु को प्रत्यत्त कर सकता है, कोई बहुत श्रतीन्द्रिय वस्तु को प्रत्यत्त कर सकता है। इस प्रकार ज्ञेय-वस्तुश्रों की श्रपेत्ता से प्रत्यत्त ज्ञान श्रत्यत्त ज्ञान होता है। इथम संयम के जय से योगी का जो एक वा बहुत श्रतीन्द्रिय पदार्थों का प्रत्यत्त ज्ञान होता है वह सातिशय ज्ञान है। वह सर्वज्ञता का बीजक्ष्प सातिशय ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होते होते जहाँ निरतिशय हो जावे वह सर्वज्ञ है।

जो वस्तु किसी की अपेत्ता से न्यून वा श्रिधिक हो वह सातिशय कही जाती है। श्रीर जो काष्टा (सीमा) को प्राप्त हुई कहीं विश्रान्त हो जावे वह निरातिशय कही जाती है।

जिस ज्ञान के बराबर अथवा अधिक ज्ञान हो उसको सातिशय ज्ञान; श्रीर जिसके बराबर अथवा अधिक ज्ञान न हो अर्थान् जो काष्टा को प्राप्त हो जावे उसको निरतिशय ज्ञान कहते हैं।

यह प्रथम संयमजय से उत्पन्न हुन्ना जो योगियों में सर्वज्ञता का बीजरूप सातिशय ज्ञान है वह सातिशय होने से वृद्धि का प्राप्त होते-होते काष्ठा को प्राप्त होकर एक सीमा पर पहुंच कर निरितशय हो जावेगा; क्योंकि जो पदार्थ न्यूनाधिक-रूप (कम-ज्यादा-पन) धर्म विशिष्ट होने से सातिशय होता है वह त्रवश्य ही कहीं काष्ठा को प्राप्त होकर निरितशय हो जाता है। जैसा कि त्र्रणु (छोटा) परिमाण परमाणुत्रों में, श्रीर महत् (बृहत् त्र्रथात् बड़ा) परिमाण श्राकाश में काष्ठा (श्रान्तम सीमा) को प्राप्त हो जाता है अर्थात् श्रणु परिमाण की विश्रान्ति परमाणु में; श्रीर महत् परिमाण की विश्रान्ति श्राकाश में है, क्योंकि परमाणु से त्र्रधिक कोई छोटा नहीं है और त्र्राकाश से त्र्रधिक कोई बृहत् (बड़ा) नहीं है। ऐसे ही सर्वज्ञता का बीजरूप श्रतीन्द्रिय वस्तुविषयक योगी का ज्ञान सातिशय है, क्योंकि उस योगी के ज्ञान से किसी तीसरे योगी का ज्ञान श्रीधक होता है। इस प्रकार बढ़ते-बढ़ते जहाँ परम-काष्ठा को प्राप्त होकर यह निरितशय ज्ञान हो जावे वही सर्वज्ञ, सदामुक्त ईश्वर है।

जिस प्रकार ज्ञान की काष्टा का आधार ईश्वर बतलाया है इसी प्रकार धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, यहा, श्री, प्रभृति और सम्पत्ति की काष्टा का भी आधार ईश्वर को जानना चाहिये।

भाष्यकार लिखते हैं कि यह सामान्य दृष्टि से अनुमान द्वारा ईश्वर के सर्वज्ञ होने का समाधान है। यह विशेष-प्राप्ति में समर्थ नहीं है। उसके नाम, महिमा, प्रभाव आदि की विशेष प्राप्ति वेदों में खोजनी चाहिये। संसार की रचना में ईश्वर का कोई अपना अनुष्रह नहीं है। इसमें जीवों का भोग-अपवर्ग-रूप अनुष्रह करना ही प्रयोजन है। इस द्यालुता ही के कारण 'ज्ञान और धर्मोपदेश द्वारा सांसारिक पुरुषों का मैं उद्धार करूँगा' इस भाव से करूप-प्रलय और महावल्य के पीछ सृष्टि के आरम्भ में वेदों का उपदेश करता है।

जैसे कपिल मुनि ने योगबल से निर्माण किये हुए चित्त को (श्रपने संकल्प से रचे हुए, न कि कमों से विवश मिले हुए) को श्राश्रयण कर बिना किसी श्रपने प्रयोजन के केवल सृष्टि के श्रनुप्रह के लिये उनके कल्याणार्थ करुणा करके जिज्ञासु श्रासुरि ब्राह्मण को समाधि द्वारा श्रनुभव करके पच्चीस तत्त्ववाले तत्त्व-समास रूपी सांख्य-दर्शन का उपदेश दिया। अ

संगति—पूर्व सूत्रोक्त अनुमान द्वारा ब्रह्मा आदि ही निरितशय ज्ञान का आधार क्यों नहीं होते ? इस आशंका के निवारणार्थ अगले सूत्र में ब्रह्मादिकों से भी ईश्वर में विशेषता बतलाते हैं:—

पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥ २६ ॥

शब्दार्थ — पूर्वेषाम - पूर्व उत्पन्न ब्रह्मादिकों का। श्रमि = भी। गुरः = (वह ईश्वर) उपदेश है। कालेन-श्रनवच्छेदात् = क्योंकि वह काल से श्रवच्छित्र (परिमित) नहीं है।

अन्वयार्थ — वह ईश्वर पूर्व उत्पन्न हुए ब्रह्मादिकों का भी गुरु है क्योंकि वह काल से परिच्छिन्न (परिमित) नहीं है।

व्याख्या-गुरु, उपदेष्टा का और पृज्य का नाम है।

कालेन अविच्छन्न = काल से परिच्छिन अर्थात् जो किसी काल में हो और किसी काल में न हो।

क्ष टिप्पणी—भोजनुत्ते का भाषानुवाद सूत्र २५:—उस ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज ( सर्वज्ञता का कारण होने से बीज के सहरा बीज अर्थात् कारण ) मृत, भविष्यत, वर्तमान पदार्थों के ज्ञान का अरुपत्ल, महत्त्व, निर्रातशय है अर्थात् अविध को प्राप्त हो गया है। जो सातिशय अरुपत्ल, महत्त्व आदि धर्म हैं; उनकी अविध देखी गई है, जैसे परमाणुओं में अरुपत्व की; और आकाश में महत्त्व की, ऐसे ही उच्च, नीच भाव में देखे हुए ज्ञान आदि चित्त के धर्म कहीं निरितशय होते हैं। जिसमें वे निरितशय हैं वह ईश्वर है। यद्यपि इससे यह बोध नहीं होता कि जिसमें वे निरितशय हैं वह ईश्वर ही क्यों है, कोई अन्य क्यों नहीं; तथापि था: सर्वज्ञः स सर्ववित्' इत्यादि उपनिषद्-वाक्य आदि के प्रमाण से ईश्वर के ही सर्वज्ञत्वादि धर्म जानने चाहिए। ईश्वर का कोई प्रयोजन नहीं, तो वह जीव और प्रकृति का क्यों संयोग- वियोग करता है ? यह शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि दयाल होने से प्राणियों के अपर द्या करना ही उसका प्रयोजन है। यह ईश्वर का अध्यवसाय (इच्छा-विशेष) है कि किल्पों के प्रत्य और महाप्रतयों में सब प्राणियों का उद्धार कहाँ।' जो जिसको इष्ट है वही उसका प्रयोजन है।

अतः कालेन अनविच्छन्न (काल से अपरिच्छिन्न) के अर्थ सर्व काल में विद्यमान के हैं। जैसे ब्रह्मादि सृष्टि से पूर्व और महाप्रलय के अनन्तर उत्पत्ति, विनाशशील होने से काल-परिच्छिन्न हैं वैसे ईश्वर नहीं है, क्योंकि वह सर्वदा विद्यमान होने से काल की परिच्छिन्नता से रहित है। इसलिये ब्रह्मादिकों को ज्ञान प्रदान करने से ईश्वर उन सब का गुह, और उपदेश है।

जैसे वतंमान सर्ग के आदि में ईश्वर ज्ञान-ऐश्वर्य-युक्त सिद्ध है वैसे ही पूर्व सर्गों के आदि में भी इसी प्रकार विद्यमान होने से ईश्वर ही अनादि, सर्वज्ञ, निरित्राय, ज्ञान का आधार है, ब्रह्मादि नहीं हैं। जैसा यजुर्वेदीय श्वेताश्वेतरापिनिषद् में बतलाया गया है:—

# यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्वे यो वै वेदांश्व महिणोति तस्मै । तं ह देवमात्मबुद्धिमकाशं मुमुजुर्वे शरणमहं मपद्ये ॥ (६।१८)

अर्थ-जिस ईश्वर ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को उत्पन्न किया श्रीर जिसने ब्रह्मा के हृद्य में खर, पाठ और रहस्य श्रर्थ सिहत वेद-ज्ञान का प्रकाश किया, उस श्रात्मदेव की मैं मुमुक्षु शरण लेता हूँ।

विशेष वक्तव्य—इस रृत्र में ईश्वर को काल की सीमा से परे गुरुश्रों का गुरु बतलाया गया है। राजा, रजा, खामी, सेवक श्रादि भावनाश्रों में भेदभाव तथा खाथे सिद्धि की सम्भावना रहती है। माता पिता का भी पुत्र के प्रति मोह हो सकता है, किन्तु गुरु शिष्य का सम्बन्ध केवल श्राध्यात्मिक हे, जिसमें केवल ज्ञान प्राप्ति श्रोर श्रात्म उन्नति का ही उद्देश्य होता है इसलिये सूत्र में ईश्वर को रुश्वों के गुरु की भावना से उपासना बतलाई गई है।

योग मार्ग में गुरुश्रों का शिष्यों से अपनी शकल या अपनी मूर्त्ति का ध्यान करवाना भेष्ठ नहीं है। वास्तविक गुरु होने का अधिकारी वहीं हो सकता है जो गुरुश्रों के गुरु ईश्वर तक पहुँचावे श्रीर उसका ही प्रशिधान अर्थात् उसके ही सब कुछ समपेश करना सिखलावे।

साधकों को अपने इस अध्यात्मिक मार्ग में सच्चे पथदर्शक की खोज करने में पूरा सचेत रहना चाहिये। योग मार्ग में पथदर्शक का अनुभवा होना तो आवश्यक है ही, किन्तु निम्न विशेषताओं पर भी पूरा ध्यान रखना चाहिय। पथद्शेक किसी विशेष शक्ति अथवा किसी विशेष देवी देवता के संकीयों उपासना भाव से परे हाकर केवल एक सर्वज्ञ सवे व्यापक सर्व शिक्तमान परमगुरु परमेश्वर का उपासक हो। जन्म से जात पात मतमतान्तरों की संकीयोता तथा साम्प्रदायिक पत्तपात से परे होकर शिण्मात्र में एक ही शुद्ध चेतन परमात्मतत्त्व को देखता हुआ सभी का शुभचिन्तक हो, जो साधकों के केवल गुण कमें खभाव और सात्त्विक संस्कारों पर दृष्टि डालता हुआ उनका उनके अन्तिम लक्ष्य पर पहुँचाने में प्रयक्षशील हो। साधकों से धन, सम्पत्ति, मान, शितष्टा आदि का इच्छुक न हो अथवा जो केवल अपने सम्प्रदाय के फैलाने तथा शिष्य मण्डली के बढ़ ने का इच्छुक न हो अपितु निः खार्थ भाव से बिना किसी वैयक्तिक लगाव के समर्दाध सभी को आत्म उन्नति में सहायता देने में तत्वर हो। जो दुनियां के रागद्वेश आदि सारे प्रश्नों तथा पाखगुड़ों आदि

बनावट से परे होकर निरिभमान निरहङ्कारता के साथ श्वास्मिचन्तन में रत हो। पथदर्शक पर इस प्रकार दृष्टि डालने से पूर्व साधकों को स्वयं श्वपने श्वन्दर देखना चाहिये। क्या हमारी जिज्ञासा सबी श्वीर वैराग्य तील्ल है ? क्या हम सांसारिक कामनाश्चों, धन सम्पित, मान, प्रतिष्ठा श्रथवा श्वन्य किसी प्रकार की स्वार्थ दृष्टि से इस मार्ग में प्रवेश नहीं कर रहे हैं ? क्या हमारा प्राणीमात्र के प्रति खाल्म जैसा प्रेम भाव है ? क्या हम जन्म से जातपात मत मतान्तर श्वीर साम्प्रदायिक संकीर्णता के कूप मराडूक तो नहीं है ? क्या हम श्वपने पथदर्शक को धोका तो नहीं दे रहे हैं ? क्या हम तपस्त्री जीवन वितान श्वीर पथदर्शक की सबी श्वीर हितकारी शिचा को प्रहण करने श्वीर पालन करने के लिये तैयार हैं ? इत्यादि।

संगति—इस प्रकार ईश्वर का निरूपण करके श्रव उसका प्रणिधान किस प्रकार करना चाहिये; यह बतलाने के लिये उसका वाचक (नाम) श्वगले सूत्र में बतलाते हैं:—

#### तस्य वाचकः प्रशावः ॥ २७ ॥

शब्दार्थ-तस्य = उस ईश्वर का। वाचकः = बोधक शब्द (नाम)। प्रणवः ■
भोशम्है।

अन्वयार्थ-उस ईश्वर का बोधक शब्द श्रोशम् है।

व्याख्या—जिस श्रर्थ का बोधक जो शब्द होता है वह शब्द उस श्रर्थ का वाचक कहलाता है; श्रीर जिस वाचक शन्द से जो बोध्य श्रर्थ होता है वह श्रर्थ उस शब्द का वाच्य कहलाता है। जैसे गी (गाय) शब्द वाचक है श्रीर सास्ना (गीश्रों के गले में कम्बल-सा लटका हुश्रा मांस) पुच्छ श्रादि वाला पश्च विशेष वाच्य है। वाचक, बोधक, श्रिभधायक, संज्ञा नाम एकार्थक हैं। इसी प्रकार वाच्य, बोध्य, श्रिभधेय, संज्ञी, नामी भी समानार्थक हैं। प्रकर्षेण नूयते स्तूयतेऽनेनेति, नौति स्तौतीति वा प्रणव श्रोंकारः। (भोजविक्त)

अर्थ-- नम्रता से स्तुति की जाय जिसके द्वारा श्रथवा भक्त जिसकी उत्तमता से स्तुति करता है वह 'प्रणव' कहलाता है वह 'श्रो३म्' ही है।

इस श्रोश्म का श्रीर ईश्वर का वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध है अर्थात् निरितशयज्ञान-क्रिया की शक्तिरूप ऐश्वर्यवाला व्यापक ईश्वर-वाच्य है, श्राभिधेय है श्रीर श्रोश्म वाचक, बोधक श्रीर श्रीभिधायक है।

भाष्यकार इस सम्बन्ध को प्रश्नोत्तर द्वारा नित्य सिद्ध करते हैं। यथा:--

प्रश्न-क्या वह ईश्वर श्रौर प्रण्य का वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध संकेत-कृत (संकेत-जन्य) है ? वा दीपक-प्रकाशवत् संकेतचोत्य श्रर्थात् दीपक के प्रकाश के सहश विद्यमान ही संकेत से ज्ञात कराया हुश्चा है ?

यदि संकेत से वाच्य-त्राचक-भाव सम्बन्ध की उत्पत्ति मानी जावेगी तब जन्य ( उत्पत्तिबाला ) होने से सम्बन्ध श्रानित्य कहा जावेगा; श्रीर यदि संकेत से उत्पन्न नहीं होता किन्तु ज्ञात कराया जाता है, इस प्रकार संकेत को द्योतक (ज्ञान कराने वाला ) माना जावे तो सम्बन्ध नित्य कहा जावेगा। इन दोनों में से कौनसा मत सम्मत है १ प्रष्ठा का यह भाव है।

उत्तर—यह ईश्वर श्रौर श्रो३म् का वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध नित्य है। केवल वर्गों के संकेत से प्रकाशित-मात्र होता है, नया उत्पन्न नहीं होता है। जैसे पिता श्रौर पुत्र का सम्बन्ध विद्यमान ही होता है, उसे कोई नया कित्पत नहीं करता किन्तु केवल बतलाया जाता है कि 'यह इसका पिता है, यह इसका पुत्र है'।

भाव यह है कि जैसे पिता-पुत्र का परस्पर जन्य-जनक-भाव सम्बन्ध विद्यमान हुन्ना ही 'यह इसका पिता है न्योर यह इसका पुत्र है' इस प्रकार संकेत से प्रकाश किया जाता है— ऐसा नहीं है कि उस संकेत से ही वह पिता न्योर वह पुत्र हुन्ना हो—वैसे ही ईश्वर इत संकेत भी विद्यमान शब्द-न्यथे सम्बन्ध को प्रकाश करता है, उत्पन्न नहीं करता।

इसी प्रकार सबेत्र ही संकेत विद्यमान सम्बन्ध का प्रकाशक है, जनक नहीं है। यह संकेत जैसे इस सर्ग में है वैसे ही श्रन्य सर्गों में भी वाच्य-वाचक शक्ति की श्रपेता से विद्यमान ही रहता है। श्रतः पूर्व पूर्व सम्बन्ध के श्रमुसार उत्तर-उत्तर सर्ग में ईश्वर संकेत करता है।

विशेष वक्तव्य – सूत्र २७: – सूत्र की व्याख्या में वाच्य ईश्वर श्रीर वाचक प्रण्व में श्रनादि सम्बन्ध दिखलाया गया है। शास्त्रों में कहीं २ ऐसा वर्णन श्राया है कि प्रणव-ध्वनि केवल ध्यान द्वारा अनुभव करने योग्य है। उसका यथार्थ में मुख से उचारण होना श्रसम्भव है, तथापि गौए। रूपेए। जो प्रएव-मन्त्र उद्यारण किया जाता है वह त्रि-श्रज्ञरमय है श्रर्थात् श्र, उ श्रीर म् श्रोंकार रूपी प्रणव होता है। जिसके तीनों श्रन्तरों में त्रिगुणमयी प्रकृति क्रमशः अने तीनों गुणों, तमस, रजस् और सत्त्व, अथवा स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत् सहित तथा सर्व शक्तिमान् परमेश्वर उनके अधिष्ठाता विराट, हिरएयगर्भ और इंश्वर रूप से अथवा सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की अपेचा से ब्रह्मा, विष्णु और सहेश रूप से विद्यमान हैं। श्रीर प्रणव ही ईश्वर रूप है। वैज्ञानिक दृष्टि से प्रणव का स्वरूप यह है कि जहाँ कोई काये है वहाँ अवश्य कम्पन होगा और जहाँ कम्पन होगा वहाँ अवश्य कोई शब्द होगा। सृष्टि के आदि कारण रूप कार्य की ध्वनि ही ओंकार हैं। प्रणव भ्वति ही श्रोंकार है। प्रण्व-ध्वति रूप ध्वन्यात्मक शब्द का रूप वर्णात्मक प्रति शब्द होने के कारण शाब्दिक त्रोंकार त्रथवा शब्दातीत प्रणव दानों ही पूर्वापर सम्बन्ध से ईश्वर वाचक होकर प्रमाव कहलात हैं। प्रमाव ध्वन्यात्मक होने के कारमा उसका कोई भी श्रङ्ग मुख से उचारण करने योग्य नहीं है। किन्तु मानसिक जाप से परे केवल ध्वनि की अवस्था में अन्तः करणा में ही प्रणव ध्वनि सुनाई देसकती है। उसी ध्वन्यात्मक प्रकृति के त्र्याद शब्द ईश्वर बाचक प्रणव का वर्णात्मक प्रतिशब्द उपासना काएड की सिद्धि के लिये बताया गया है। उसी वर्णात्मक प्रगाव प्रतिशब्द को श्रोंकार कहते हैं। यह श्रोंकार श्रथीत् वर्णात्मक प्रगाव श्र. उ. मुके सम्बन्ध से कहा गया है। इस वाचक प्रणव श्रीर वाच्य ईश्वर में श्रनादि श्रीर र्श्नाविमिश्र (नित्य) सम्बन्ध है। इस वाचक श्रथात् वर्णात्मक प्रणव के मानसिक जाप की परिपक्क अवस्था के पश्चात् योगी केवल ध्यान रूप ध्वन्यात्मक प्रएव की भूमि में पहुँच जाता है। इस पर पूर्ण अधिकार की प्राप्ति असम्प्रज्ञात समाधि के प्राप्त करने में सहायक होती है।

यह २८ वें सूत्र के वि० व० में बतलाया जावेगा। योग मार्ग पर चलने वालों को उचित है कि 'श्रोम्' नाम से ही ईश्वर की उपासना करें क्योंकि यही उसका मुख्य अनादि और नित्य नाम व्यापक अर्थ वाला है अन्य सब गौण और संकीर्ण अर्थ वाले हैं। सारी श्रुतियें और स्मृतियें उसी 'श्रोम्' का मुख्य रूप से वर्णन कर रही हैं। यथा:—

पणनो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लच्यमुच्यते। अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भनेत्॥ (सु॰ १२१४)

अर्थ — प्रग् व ('श्रोम्') धनुष है। श्रात्मा वाग् है। ब्रह्म वह लक्ष्य कहा गया है। सावधानी से उसे वीन्धना चाहिये। वाग् के सदृश (श्रभ्यांसी श्रपने लक्ष्य ब्रह्म में) तन्मय होजावे।

वन्हे र्यथा योनि गतस्य मृतिर्न दृश्यते नैव च लिक्न नाश:।
स भूय एवेन्धनयोनि-गृह्यस्तद्वोभ्यं वै प्रखवेन देहे।। १३
स्वदेहमरिणं कृत्वा प्रखवं चोत्तरारिणम् ।
ध्यान निर्मथनाभ्यासाद् देवं पश्येत्रिगृहवत् ।। (२वे० हप०)

जैसा कि अरिए में क्षित भी श्रिप्त की मूर्ति नहीं दिखती है श्रीर नहीं उसके सूक्ष्म रूप (जो श्ररिए के श्रन्दर उस समय भी है) का नाश है, वह (श्ररिएगत श्रिप्त) फिर र श्राधरारिए उत्तरारिएयों में श्रीर (मंथन दएड के रगड़ने से) महए की जाती है, इन दोनों बातों के सहश श्रात्मा श्रोंकार के देह में (ध्यान से पहले छिपा हुश्रा ध्यानाभ्यास से महए किया जाता है)। १३। श्रपने देह को श्राधरारिए, श्रीर श्रोम् को उत्तरारिए बनाकर, ध्यान रूपी मंथन = दएड की रगड़ के बार वार करने से छिपी हुई श्राग के सहश उस परम ज्योति को देखे। १४।

यदा वा ऋचामामोत्योंवातिस्वरति । एवं सामैवं यजुः । एष उ स्वरो यदेतद्त्तरमे-तदमृतवभयं । तत्पविश्य देवा अमृता अभया अभवन् । (७११०।४।४)

अर्थ—जब उपासक ऋग्वेद को पढ़ाता है उंचे स्वर से श्रोम् वोलता है। इसी प्रकार साम श्रीर इसी प्रकार यजु को। यही श्रोम् शब्द स्वर है। यह श्रचर, यह श्रमृत श्रीर श्रमय है। जो उपासक ऐसा जानकर श्रोम् की स्तुति करता है वह उस स्वर में प्रवेश करता है जो श्रचर, श्रमृत श्रीर श्रमय है। श्रीर जैसे देव उसमें प्रवेश होकर श्रमर हो गये वैसे ही श्रमर हो जाता है।

श्रोमित ब्रह्म । श्रोमितीदं सर्वम् । श्रोमित्येतदनु कृतिई स्मनै श्रप्यांश्रा-वयेत्या श्रावयन्ति । श्रोमिति सामानि गायन्ति । श्रोशोमिति शङ्काणि शंसन्ति । श्रोमित्यध्वेयुः प्रतिगरं प्रतिशृणाति । श्रोमिति ब्रह्मा प्रसौति । श्रोमित्यश्रहोत्र- मनुजानाति । भ्रोमिति ब्राह्मणः प्रवच्यकाइ ब्रह्मोपाप्तवानीति । ब्रह्मेवोपाप्ताति । (ते वि वि ८)

अर्थ--श्रोम् यह ब्रह्म है। श्रोम् यह सब कुछ है। श्रोम् यह श्राज्ञा मानना है। छोम् श्रंगीकार का वाचक है। श्रोम् कहने पर (श्रुत्विज्) मन्त्र सुनाते हैं। श्रोम् कोम् कोम् कहकर रास्त्रों (श्रुप्वेद के प्रार्थना मन्त्र विशेष) को पढ़ते हैं। श्रोम् कहकर (साम- यज्ञ में) श्रुप्वर्यु यजुर्वेदी प्रतिगर (प्रोत्साहक मन्त्र विशेष) एढ़ता है। श्रोम् कहकर ब्रह्मा श्रुत्ज्ञा देता है। श्रोभ् कहकर श्रिप्त होत्र की श्रुत्ज्ञा देता है। वेद श्रुप्यन करने वाला ब्राह्मण श्रोभ् उचारण करता हुश्चा कहता है मैं ब्रह्म (वेद) को प्राप्त होऊं श्रोर इस प्रकार बहु ब्रह्म को श्रवश्य पालेता है।

स्रोमित्ये-तदत्तरमिदं सर्वे तस्योपन्याख्यानं, भूतं भवद् भविष्यदिति सर्पमोकार एवः यचान्यत् त्रिकालातीतं तद्प्योकार एव । (मा॰ ١)

अर्थ-यह सब कुछ ओम् अत्तर है। यह जो कुछ २त, वर्तामान और भविष्यत् है सब उसकी व्याख्या है। और जो कुछ तीनों कालों से ऊपर है वह भी खोंकार ही है।

सोयपात्मा अध्यत्तरगोंकारोऽधिमात्रं, पादा मात्राः, मात्राश्च पादा अकार उकार मकार इति (मा॰ ८)

अर्थ- वह यह श्रात्मा श्रचर दृष्टि से मात्राश्रों वाला श्रोंकार है। पाद ही मात्रा है, मात्रा ही पाद है। वे मात्रायें श्रकार, उकार और मकार हैं।

अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहायैः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्दैतः, एवमोकार आत्मैव संविशत्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं वेदः य एवं वेदः। (मा० १२)

अर्थ - चौथा पाद मात्रा रहित है। उसमें कोई व्यवहार नहीं है न कोई प्रपश्च है, वह शिव श्रीर श्रदेत है। इस प्रकार श्रोंकार श्रात्मा ही है। जो उसे इस प्रकार जानता है वह श्रात्मा से श्रात्मा में प्रवेश कर जाता है। (मारा हुक्य मन्त्रों की व्याख्या सूत्र २८ के वि० व० में देखें)

श्रोपित्येकात्तरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।

यः प्रयाति स्यजन्देई स याति परमांगतिम् ॥ गीता ८। १३)

अर्थ जो पुरुष ॐ ऐसे इस एक श्रज्ञर रूप ब्रह्म को उचारण करता हुआ श्रीर उसके श्रर्थ स्वरूप परमात्मा को चिन्तन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गित को प्राप्त होता है। श्रोंकार को सारे मन्त्रों का सेतु बतलाया गया है तथा मनो बांच्छित फल की प्राप्ति के लिये प्रत्येक मन्त्र को श्रोशम् के साथ उच्चारण किया बाता है। यथा:—

"यन्त्राणां प्रणवः सेदः"

# "माङ्गल्यं पावनं धर्म्यं सर्वनायप्रसाधनम्। श्रोंकारः परमं ब्रह्म सर्वे मन्त्रेषु नायकम् ?"।।

संगति—ईश्वर अर्थ श्रीर उसका शब्द श्री३म तथा इन दोनों का वाच्य-वाचक नित्य सम्बन्ध बतलाकर श्रव तेईसवें सूत्र में बतलाए हुए 'ईश्वर-प्रशिधान' का लक्त्य कहते हैं: --

### तज्जपस्तदर्थ-भावनम् ॥ २८ ॥

शब्दार्थ-तत्-जपः = उस प्रणव ( श्रो३म् ) का जप । तदर्थ = उस प्रणव के श्रर्थ-भूत ईश्वर का । भावनम् = पुनः पुनः चिन्तन करना ( ईश्वर-प्रणिधान है ) ।

अन्वयार्थ—उस श्रा३म् शब्द का जप और उसके श्रर्थमृत ईश्वर का ध्यान करना (पुन: पुन: चिन्तन करना ) ईश्वर-प्रियान है।

व्याख्या—श्रो३म् का मानसिक जप करना श्रौर उसका वाच्य श्रर्थ जो ईश्वर है उसके सूत्र चौबीस, पचीस और छर्जास में वतलाए हुए गुणों की भावना श्रर्थात् पनः पनः ध्यान करना ईश्वर-प्रणिधान है। चित्त को सब श्रोर से निवृत्त करके केवल ईश्वर में श्विर कर देने का नाम भावना है। इस भावना से श्रविद्या श्रादि क्लेश, सकाम कर्म, करे फल श्रौर वासनाश्रों के संस्कार जो बन्धन श्र्यात् जन्म श्रौर मृत्यु के कारण हैं; चित्त से धुल जाते हैं श्रौर सात्त्विक शुद्ध ज्ञान के संस्कार उदय होते हैं श्रौर केवल ईश्वर हा एक ध्येय रह जाता है। यह भावना बार-वार के श्रभ्यास से इतनी दृढ़ हो जानी चाहिये कि श्रो३म् शब्द के साथ ही उसका श्र्य (ईश्वर का स्वरूप भी) स्मरण हो जावे। जैसे निरन्तर श्रभ्यास से गौ शब्द के साथ उसका सारा स्वरूप स्मरण हो जाता है।

यद्यपि जप और ईश्वर-भावना-रूप ध्यान दोनों का एक काल में होना नहीं हो सकता है, तथापि भावना-रूप ध्यान से पूर्व और पश्चात् जप करने का क्रम जानना चाहिये। जैसे श्री व्यासजी महाराज ने श्रपने भाष्य में बतलाया है:—

### स्वाध्यायाद् योगमासीत योगात् स्वाध्यायमामनेत । स्वाध्याययोगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशते ॥

अर्थ—स्वाध्याय नाम प्रणव-जप श्रौर श्रध्यात्म-शास्त्र के विचार का है। प्रणव-जप के पीछे योगाभ्यास करे; श्रौर योगाभ्यास के पीछे प्रणव का जप करे। स्वाध्याय श्रौर योग, इन दोनों सम्पत्तियों से परमात्मा प्रकाशित होते हैं।

इस प्रकार ईश्वर-प्रशिधान से शीव्रतम श्रसम्प्रज्ञात समाधि-लाभ होता है।

#### विशेष विचार-सूत्र २८:-

(१) जागृत श्रवस्था में स्थूल-जगत में जो स्थूल शरीर का व्यवहार चलता है वह श्रास्मा के सिन्निधि-मात्र से है, इस स्थृल-शरीर के साथ श्रात्मा के शबल-स्वरूप की संज्ञा 'विश्व' होती है,।

- (२) स्वप्नावस्था श्रथवा सम्प्रज्ञात-समाधि में सृक्ष्म जगत में जो सृक्ष्म-शरीर का व्यवहार चलता है वह भी श्रात्मा की सन्निधि से हैं। सृक्ष्म-शरीर के सम्बन्ध से श्रात्मा के शबल स्वरूप की संज्ञा 'तैजस' होती है।
- (३) सुषुप्ति श्रवस्था में जो कारण-शरीर में श्रभाव की प्रतीति होती है श्रथवा विवेक-ख्याति में जब गुणों के प्रमथ विकृत परिणाम-रूप चित्त की श्रात्मा से भिन्नता प्रतीत होती है; वह भी श्रात्मा के सिन्निध-मात्र से हैं। श्रात्मा के इस कारण-शरीर के सम्बन्ध से श्रात्मा के शबल-स्वरूप की संज्ञा 'प्राज्ञ' है।

ये तीनों श्रात्मा के श्रपने शुद्ध स्वरूप नहीं हैं, श्रक्वति के गुणों से मिश्रित हैं। इस कारण ये शबल, सगुण श्रथवा श्रपर-स्वरूप हैं। इनसे परे जो श्रात्मा का श्रपना निखरा हुश्रा निज केवल शुद्ध स्वरूप है वह पर श्रथवा निर्गुण शुद्ध है। वहीं स्वरूप श्रवस्थिति श्रथवा श्रात्मस्थिति है।

जिस प्रकार शरीर के सम्बन्ध से आतमा को समका है इसी प्रकार सम्पूर्ण जगत् के सम्बन्ध से परमात्मा को समक्ष लेना चाहिये। समस्त संसार में ज्ञान, नियम तथा व्यवस्था-पूर्वक सम्पूर्ण कार्य परमात्मा की सन्निध-मात्र से होते हैं।

स्थूल-जगत् के साथ परमात्मा के शबल-स्वरूप की संज्ञा 'विराट' है। इसी प्रकार सूक्ष्म-जगत् के सम्बन्ध से उसके शबल-स्वरूप की संज्ञा 'हिरएयगर्भ' है। तथा कारण-प्रकृति के सम्बन्ध से उसके शबल-स्वरूप की संज्ञा 'ईश्वर' है।

ये तीनों परमात्मा के शबल, सगुण अथात् अपर स्वरूप हैं क्योंकि यह प्रकृति के गुणों से मिश्रित हैं। यह सब महिमा उसके शबल-स्वरूप को ही दिखला रही हैं, जैसे कि ऋग्वेद में बतलाया गया है:—

# एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पूरुषः । पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि । (ऋग् १०।९०।३)

अर्थ—यह इतनी बड़ी तो उसकी महिमा है; परमात्मा इससे कहीं बड़ा है। सारे भूत इसका एक पाद हैं। उसके तीन पाद अमृत-स्वरूप अपने प्रकाश में हैं।

ओ३म् की व्याख्या—श्रो३म् की पहिली मात्रा 'श्रकार' परमात्मा के विराट-रूप की बोधक है, जो विश्व का उपास्य है। दूसरी मात्रा 'उकार' हिरएयगर्भ की बोधक है, जो तैसज का उपास्य है। तीसरी मात्रा 'म्कार' ईश्वर की बोधक है, जो प्राज्ञ का उपास्य है, जिसका प्रिण्धान तेईसर्वे सूत्र में बतलाया गया है। चौथे 'इति विराम' में सब मात्राएँ समाप्त हो जाती हैं। वह गुणों की सर्व उपाधियों से रहित केवल शुद्ध निर्गुण परमात्म-स्वरूप है, जहाँ उपास्य-उपासक के भेद-भाव समाप्त हो जाते हैं, जिसका निषेधात्मक वर्णन निम्न-प्रकार किया गया है:—

श्रद्वष्टुमन्यवद्दार्थमग्राह्ममलत्त्वणमिनन्त्यमन्यपदेश्यमेकात्ममत्ययसारं प्रपंचोप-शमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थे मन्यन्ते स श्रात्मा स विज्ञेयः। अर्थ — वह श्रदृष्ट है, उसको व्यवहार में नहीं ला सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, उसका कोई चिन्ह नहीं, वह विचार में नहीं श्रा सकता, उसको बतला नहीं सकते । वह श्रात्मा है; केवल यही प्रतीति उसमें सार है, वहाँ प्रपश्च का मगड़ा नहीं, वह शान्त है, शिव है श्रीर श्रद्धेत (संख्या की सीमा से परे) है, उसको चौथा पाद मानते हैं, वह श्रात्मा है; उसी को जानना चाहिये।

श्रोम् के पाद श्रौर मात्रायें = माग्रङ्कपक्योनिषद् में श्रोम् के चार पाद बतलाये गये हैं। पहले पाद में पहली मात्रा श्रकार, दुसरे पाद में दूसरी मात्रा उकार, तीसरे पाद में तीसरी मात्रा मकार श्रौर चौथे पाद में मात्रा रहित विराम है।

१--पिहले पाद वाली अकार मात्रा में विराट् (स्थूल जगत् के सम्बन्ध से प्रमात्मा का शवल स्वरूप) विश्व (स्थूल शर्रार के सम्बन्ध से आत्माका शवल स्वरूप) श्रीर श्रम्मि (स्थूल शर्रार श्रीर स्थूल जगत् की मुख्य प्रकृति श्रमि ही है, क्यों कि श्रमि ही से स्थूल शरीर श्रीर स्थूल लोक जीवित रहते हैं)।

२—दूसरे पाद वाली उकार मात्रा में हिएयगर्भ (सह्म जगत् के सम्बन्ध से परमात्मा का शवल स्वरूप), तैजस् (सृह्म शर्रार के सम्बन्ध से आत्मा का शवल स्वरूप), वायु (सृह्म शरीर तथा सृह्म जगत् की मुख्य प्रकृति वायु ही है क्योंकि सृह्म शरीर तथा सृह्म जगत् को वायु ही सूत्रात्मारूप से जीवित रख रहा है।

३—तीसरे पाद वाली मकार मात्रा में ईश्वर (कारण जगत् के सम्बन्ध से परमात्मा का शवल खरूप), प्राज्ञ (कारण शरार के सम्बन्ध से आत्मा का शवल खरूप) और आदित्य (कारण जगत् और कारण शरार की मुख्य प्रकृति अव्यक्त मूल प्रकृति गुणों की साम्य अवस्था तो केवल अनुमान और आगमगम्य है, इसलिये वास्तव में कारण जगत् विशुद्ध सत्त्वमय चित्त ही है और कारण शरीर सत्त्वचित्त है। आदित्य विशुद्ध सत्वमय चित्त का ही दूसरा नाम है, इसलिये वहां कारण जगत् और कारण शरार की मुख्य प्रकृति है)।

४—चौथा पाद मात्रा रहित विराम में कारण जगत् और कारण शरीर से परे केवल शुद्ध परमात्म तत्व है।

मात्रात्रां से श्रोम् की उपासना

१—पहिले पाद एक मात्रा वाले श्रोम् का उपासना—श्राम् का वाचक जाप—श्रथीं की भावना सहित श्रोम् का वाणी से जाप करना पहिले पाद एक मात्रा वाले श्रकार श्राम् की उपासना है। इस में स्थूल शर्रार का श्राममान रहता है इसिलये स्थूल शर्रार के सम्बन्ध से जो श्रात्मा की संज्ञा विश्व है वह उपासक होता है श्रोर स्थूल जगत् के सम्बन्ध से जो परमात्मा की संज्ञा विराट् है वह उपास्य होता है। इसका वितकोनुगतसम्प्रज्ञात समाधि की भूमि समम्मना चाहिये जिसमें ध्यान के सूक्ष्मता के तारतम्य से विश्व का विराट के खहूप में श्रविदिशीत होती है जिसके फलस्वरूप पाँचों स्थूल भूल श्रात्म-उन्नित में प्रतिबन्धक न रहकर

सहायक बन जाते हैं। (शेष सूत्र १७ की व्याख्या तथा सूत्र १८ के विशेष वक्तव्य में दखें)।

र—दूसरे पाद दो मात्रा वाले श्रकार उकार श्रोम् की उपासना—श्रोम् का मानसिक जाप—अशों की भावना सहित श्रोम् का मन से जप करना दूसरे पाद दो मात्रा वाले श्रकार उकार श्रोम् की उपासना है। इसमें सूक्ष्म शरीर का श्रीममान रहता है इसलिये सूक्ष्म शरीर के सम्बन्ध से जो श्रात्मा की संज्ञा तैजस है वह उपासक होता है श्रीर सूक्ष्म जगत् के सम्बन्ध से जो परमात्मा की संज्ञा हिरएयगर्भ है वह उपास्य होता है। इसको विचारा- नुगत संप्रज्ञात समाधि की भूमि सममना चाहिये जिसमें ध्यान के सूक्ष्मता के तारतम्य सं तैजस की हिरएयगर्भ के स्वरूप में श्रविश्व होती है। जिसके फलस्वरूप सूक्ष्म भूत श्रात्म उन्नित में प्रांतबन्धक न रहकर सहायक बन जाते हैं। (श्रेष सू० १७ की ज्याख्या तथा सूत्र १८ के वि० व० म दखें)।

३—तीसरं पाद आकार, उकार और मकार तीन मात्रा वाले पूरे श्रांम की उपासना श्रांम का केवल ध्यान (ध्वांन) जब मानसिक जाप अपनी परिपक्ष अवस्था में सूक्ष्म होते होते केवल ध्यान (ध्वांन) रहजावे तो यह तीसरे पाद तीन मात्रा वाले पूरे श्रांम की उपासना है। इसमें कारण शर्रार का श्रांभमान रहता है इसिलये कारण शर्रार के सम्बन्ध से जो आत्मा की संज्ञा प्राज्ञ हे वह उपासक होता है श्रीर कारण जगत के सम्बन्ध से जो परमात्मा की संज्ञा इश्वर है वह उपास्य हाता है। ध्यान (ध्वांन) के सूक्ष्मता के तारतम्य से इसको आनन्दानुगत, आस्मतानुगत श्रोर विवेकख्याति की भूमि समभना चाहिय जिसमें इस ध्यान की सूक्ष्मता के तारतम्य से प्राज्ञ की इश्वर के खरूप में अवस्थिति होती है जिसके फल खरूप आवद्या श्राह्म सारे छेश तनु होकर दग्ध बीज तुल्य हो जाते हैं। (शेष सूत्र १७ व्याख्या व सूत्र १८ के वि० व० में देखें)।

४ — चौथा पाद श्रोम् का मात्रा रहित विराम-ग्रुद्ध परमात्म स्वरूप में श्रविश्विति— जब उपयुक्त श्रोम् का ध्यान (ध्विन) भी श्रपनी श्रिन्तम परिपक्क श्रविश्वा में सूक्ष्म होवा हुश्रा समाप्त हा जावं तब कारण शरार से परं ग्रुद्ध श्रात्मा की कारण जगत से परे ग्रुद्ध परमात्मा क स्वरूप में श्रविश्वित होता है। यह श्रयसम्भन्नात समाधि है जिस की प्राप्ति का साधन सूत्र २३ में ईश्वर प्रणिधान बतलाया था। यहाँ पहुंचकर समस्त व्यवधान उपाधियें तथा उपास्य-उपासक भाव समाप्त हो जाता है। यही स्वरूपाविश्वित, श्रात्मिश्वित, परमात्म-प्राप्ति श्रथात् प्राणिमात्र का श्रन्तिम ध्येय है।

अमात्रश्चतुर्थोऽन्यवहार्यः प्रपंचापश्चमः शिवोऽद्वैत एवमोंकार आत्मैव स विशात्यात्मनाऽऽत्मानं य एवं बेद । ( माण्ड्रक्योपनिषद्—१२)

अर्थ—अमात्र (जिसकी काई मात्रा नहीं वह श्रोंकार) तुरीय आत्मा है जो न्यव-हार में नहीं श्राता, जहाँ प्रपश्च का मगड़ा नहीं, जो शिव श्राद्धेत है, इस प्रकार श्रोटेम आत्मा ही है। वह जो इसको जानता है; वह श्रात्मा से श्रात्मा में प्रवेश करता है। भलो भयो हर बीसरो, सर से टली बलाय। जैसे थे तैसे भये, श्रव कुछ कहां न जाय।।—(कर्बार) जब में था तब तून था, तूपायों मैं नाय। प्रेम-गली श्रित साँकरी, ता में दें न समाय।।

स्थुल, सूच्य श्रीर कारण-शरीर का वर्णन

श्रोदम की व्याख्या में तीनों शरीरों का संकेत-मात्र ही वर्णन किया गया था। यहाँ उनका स्पष्टीकरण कियं देते हैं:—

स्थूल-दारीर—रज-वीर्य से उत्पन्न होने वाला, श्रन्न से बढ़ने वाला, पाँचों भूतों : पृथ्वी, जल, श्राप्त, वायु श्रीर श्राकाश से बना हुत्रा स्थूल-शरीर है।

जाग्रत्—जब तमोगुण रजागुण से दवा हुत्रा होता है तो जाप्रत्-त्रवस्था में साध् कार्य स्थूल जगत् में इसी स्थूल शरीर द्वारा किये जात हैं। इसी शरीर का जन्म-मरण और इसी में जरा (बुढ़ापा), रोगादि व्याधियें होती हैं।

सुद्दम-दारीर — पाँच ज्ञानेन्द्रियें राक्तिमात्र : नासिका, रसना, चक्षु, श्रांत्र खौर त्वचा; खोर पाँच कर्मेन्द्रियें राक्तिमात्र : हस्त, पाद, वाणी, गुदा, उपस्थ; ग्यारहवाँ मन जिसके द्वारा ये राक्तियें काम करती हैं तथा जिसमें संकल्प-विकल्प होते हैं। पाँच प्राण, और आहंकार : अहमता पैदा करनेवाली राक्ति, बुद्धि चित्त सहित : निर्णय करने वाली तथा भावों और संस्कारों को रखनेवाली राक्ति। ये अठारह राक्तियों का समृह सृक्ष्म-रारीर कहलाता है।

स्वप्त — जब बाहर के कार्यों से स्थूल-शरीर थक जाता है, तब तमागुण रजागुण को दबाकर स्थूल-शरीर को स्थूल जगत् में कार्य करने से असमर्थ कर देता है।

किन्तु तमोगुण से दबा हुआ सूक्ष्म-शरीर जामत्-श्रवस्था के स्मृति के किल्पत विषयों में कार्य करना आरम्भ करता है वह स्वप्न कहलाता है।

सम्प्रज्ञात-समाधि – इसी प्रकार जब समाधि-श्रवस्था में सत्त्वगुण रजांगुण को दबा लेता है तब स्थूल-शरीर स्थूल दशा में व्युत्थान के कार्य बन्द कर देता है, किन्तु सूक्ष्म-शरीर सत्त्वगुण का प्रकाश पाकर सूक्ष्म-जगत् में कार्य करता रहता है।

जहाँ स्वप्न में तमागुण के अन्धकार में सब दृश्य किएत होते हैं वहाँ समाधि अवस्था में सत्वगुण की प्रधानता से उसके प्रकाश में ध्यय-वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है। सूक्ष्म-शरीर को एक पैर में डारी बँधे हुए पत्ती अथवा एक पतङ्ग के सदश समभाना चाहिय, जिसमें डोरी बँधी हुई है और वह डोरी चर्खी पर चढ़ी हुई है।

यह डोरी प्राण की है श्रीर चर्खी हृदय-ख़ान की है; जहां प्राणों की प्रन्थि (केन्द्र) है। उदान इस सूक्ष्म-शरीर की बाहर के समष्टि-प्राण से जोड़े हुए हैं।

स यथा शकुनिः सूत्रे पबद्धो दिशं दिशं पतित्वाऽन्यत्रायतनमल्राञ्चा बन्ध-नमेबोपश्रयते, एवमेव खलु सोम्यैतन्मनो दिशं दिशं पतित्वाऽन्यत्रायतनमल्राञ्चा-प्राणमेवोपश्रयते, प्राणबन्धन हि सोम्य मन इति । ( छान्ते वि १ ८ । १ ) अर्थ—जिस प्रकार पतङ्ग अथवा पत्ती डोरी से बँधा हुआ अनेक दिशाओं में घूम कर दूसरे स्थान पर आश्रय न पाकर अपने बन्धन के स्थान पर ही आजाता है, इसी प्रकार निश्चय से, हे सोम्य, यह मन अनेक दिशाओं में घूम-घामकर किसी दूसरे स्थान पर आश्रय न मिलने के कारण प्राण का ही सह।रा लेता है; क्योंकि हे सोम्य, मन प्राण के साथ वँधा हुआ है।

ऊँची श्रवस्थावाले योगी-जन समाधि-श्रवस्था में इस प्रकार सूक्ष्म-जगत् में इस सूक्ष्म-शरीर से श्रमण करते हैं जिस प्रकार चर्खी पर चढ़ी हुई डोरी ढीली करने से पतङ्ग श्राकाश में उड़ा चला जाता है श्रीर जिस प्रकार डोरी चर्खी पर लपेटने से पतङ्ग फिर श्रपने स्थान पर श्रा जाता है, इसी अकार सूक्ष्म-शरीर फिर श्रपने स्थान पर लौट श्राता है।

'महाविदंहा-बहिर्-किल्पता' वृत्तिवाले ( २।४२ ) सिद्ध-योगी समाधि से भिन्न श्रवस्था में भी खेच्छानुसार सूक्ष्म-जगत् में सूक्ष्म-शरीर से भ्रमण कर सकते हैं।

इस सूक्ष्म-शरीर द्वारा ही चित्त में जन्म, श्रायु श्रीर भोग देनेवाले बासनाश्रों के संस्कार (कमे-विपाक) एकत्रित रहते हैं। जिस प्रकार चर्ख़ी का डोरा टूटने पर पतङ्ग जब दूसरी चर्ख़ी के डोर में जोड़ दी जाती है तो उसका सम्बन्ध फिर उसी चर्ख़ी से हो जाता है, इसा प्रकार मृत्यु के समय हदय-रूपी चर्ख़ी से प्राग्ण-रूपी डोरी टूटने पर सूक्ष्म-शरीररूपी पतङ्ग उड़ता हुआ ऐसे गभे के पास पहुँच जाता है जहाँ उसकी वासनाओं (प्रधान कमे-विपाक) की पूर्ति करनेवाले उसके समान संस्कार होते हैं, (व्याख्या २।१२-१३)। वहाँ उसके हदयप्रन्थि-रूपी चर्ख़ी में इसके प्राग्णों की गांठ लग जाती है और इस शरीर के साथ पूर्ववत् काये होने लगते हैं।

कई योगाचार्यों का मत है कि सूक्ष्म-झरीर का सूक्ष्म-जगत् में भ्रमण नहीं होता है। सूक्ष्म-जगत् में काल और दिशा का ऐसा भेद नहीं रहता जैसा स्थूल-जगत् और स्थूल-शरीर के व्यवहार में होता है; केवल वृत्तियाँ जाती हैं अथोत् चित्त में इन्हीं वृत्तियों द्वारा ऐसा परिणाम होता है और सूक्ष्म-शरीर जाता हुआ प्रतीत होता है।

श्चनन्तं वे मनः । ( बृहदारण्यकोपनिषद् )

अर्थ-चित्त अनन्त अर्थात् विभु है।

# वृत्तिरेवास्य विभूनश्चित्तस्य संकोचविकासिनीत्याचार्यः।

( योगदर्शन ४ । १० ब्यासभाव्य )

अर्थ-इस विभु चित्त की वृत्ति ही संकोच-विकास धर्मवाली है; ऐसा श्राचार्य (पतःजलि मुनि) मानत हैं।

कई सज्जनों का ऐसा विचार है कि समाधि-श्रवस्था में जो सूक्ष्म-जगत् का श्रनुभव होता है वह स्वप्न जगत् के समान किल्पत ही होता है। उस समय जैसी वृत्ति उदय होती है बैसे ही दृश्य सामने श्राकर दिखलाई देने लगते हैं। इस सम्बन्ध में इतना कह देना पर्याप्त है कि स्वप्न रजोगुण पर तमोगुण की श्रधिकता (प्रभाव) से होता है श्रीर समाधि रजोगुण

#### पृष्ठ संख्या ८७

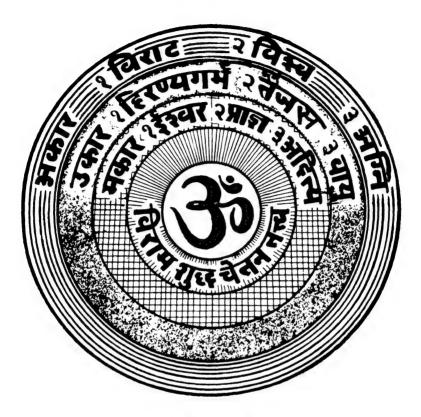

ओंकार का भावनामय चित्र

- (१) विराम = शुद्ध निर्गुण, उपाधिरहित, चेतन अर्थात् परमाक्ष्म तस्व (चेतन तस्य का शुद्ध स्वरूप।
- (२) मकार = चेतन तत्त्व + समष्टि कारण-जगत् तथा व्यष्टि कारण क्षरीर । समष्टि कारण जगत का अधिष्ठाता 'ईश्वर', उपास्य; व्यष्टि कारण क्षरीर का अभिमानी 'प्राज्ञ' उपासक ( चेतन तत्त्व का क्षबल स्वरूप )।
- (३) उकार = चेतन तत्त्व + समष्टि सूक्ष्मजगत् तथा ब्यष्टि सूक्ष्म शरीर । समष्टि सूक्ष्म जगत् का अधिष्ठाता 'हिरण्यगर्भ,' तथा ब्यष्टि सूक्ष्म शरीर का अभिमानी "तैजस" उपासक (चेतन तत्त्व का शबल स्वरूप)।
- (४) अकार = चेतन तस्त्व + समष्टि स्थूल जगत् तथा व्यष्टि स्थूल शरिर । समष्टि स्थूल जगत् का अधिष्ठाता 'विराट्' उपास्य; तथा व्यष्टि स्थूल-शरीर का अभिमानी "विश्व" उपासक (चेतन तस्त्व का शबल स्वरूप)।

पर सत्त्वगुग्ग की श्रिधिकता (प्रभाव) से होती है, जैसा ऊपर बतला श्राए हैं। समाधि में जितनी मात्रा में सत्त्व, तम श्रीर रज से दबकर प्रधानरूप से रहता है उतने ही श्रंश में ये दृश्य कल्पित होते हैं। एकाप्रता के बढ़ने के साथ-साथ जितना-जितना सत्त्व का प्रकाश बढ़ता जाता है उतनी-उतनी इन दृश्यों की वास्तविकता बढ़ती जाती है।

कारण-रारीर—चेतन से प्रतिबिन्बित चित्त-सत्त्व जिसमें अहंकार बीजरूप से छिपा हुआ अपने कार्य को बन्द किये हुए रहता है जिसकी संज्ञा अस्मिता है उसको कारण-रारीर समम्मना चाहिये। जब तमोगुण रजोगुण को इतना दबा लेता है कि सूक्ष्म-रारीर स्वप्न में भी कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तब सुषुप्ति अवस्था आती है; इस अवस्था में केवल कारण-रारीर ही में कार्य होता है। कारण-रारीर के तम से आच्छादित हो जाने के कारण केवल अभाव की प्रतीति होती है। इसके अतिरिक्त तमोगुण के अन्धकार में न कुछ बाहर का ज्ञान होता है और न भीतर का।

इसी प्रकार जब समाधि की एकाप्रता बढ़ने पर सत्त्व रजस् को इतना दबा देता है कि सूक्ष्म-शरीर एकाप्रता वाली वृत्ति दिखाने में भी श्रसमर्थ हो जाता है तब सत्त्व के श्रत्यन्त प्रकाश में विवेक-ख्याति उत्पन्न होती है; विवेक-ख्याति का कार्य कारण-शरीर में होता है। इसमें श्रात्मा की चित्त से भिन्नता प्रतीत होती है श्र्यांत् चित्त द्वारा श्रात्मा का साज्ञात् होता है, किन्तु यह श्रात्मा का शुद्ध स्वरूप नहीं है; इसलिये यह स्वरूपाविधित नहीं है। विवेक ख्याति भी एक वृत्ति ही है क्योंकि इसमें भी रजोगुण कुछ श्रंश में बना रहता है जो इस वृत्ति के उदय होने का कारण है। जब इसका भी निरोध हो जाता है तब इस कारण-शरीर से भी भिन्न जो श्रात्मा का श्रपना निर्जी शुद्ध परमात्म स्वरूप है उसमें श्रविधित होती है।

#### श्रोंकार का भावनामय चित्र

- (१) विराम = शुद्ध, निर्शुण, उपाधि-रहित, चेतन ऋर्थात् परमात्म-तत्त्व ( चेतन तत्त्व का शुद्ध खरूप)।
- (२) मकार = चेतनतत्त्व + समिष्ट कारण-जगत् तथा व्यष्टि कारण-शरीर । समिष्टि कारण जगत का अधिष्टाता 'ईश्वर', उपास्य; व्यष्टि कारण-शरीर का अभिमानी 'प्राज्ञ', उपासक (चेतन-तत्त्व का शबल-स्वरूप)।
- (३) उकार = चेतनतत्त्व + समष्टि सूक्ष्म-जगत् तथा व्यष्टि सूक्ष्म-शरीर । समष्टि सूक्ष्म-जगत् का श्रभिमानी 'हिरएयगर्भ', तथा व्यष्टि सूक्ष्म-शरीर का श्रभिमानी 'तैजस', उपासक (चेतन-तत्त्व का शबल-स्वरूप)।
- (४) श्रकार = चेतनतत्त्व + समष्टि स्थूल-जगत् तथा व्यष्टि स्थूल-हारीर । समष्टि स्थूल-जगत् का श्रभिमानी 'विराट्', उपास्य; तथा व्यष्टि स्थूल-हारीर का श्रभिमानी 'विश्व', उपास्य (चेतनतत्त्व का शबल-स्वरूप)।

संगति — सूत्र २३ में श्रसम्प्रज्ञात समाधि का साधन ईश्वर प्रशिधान श्रौर सूत्र २८ में ईश्वर प्रशिधान का स्वकृप तथा उस से प्राप्त श्रसम्प्रज्ञात समाधि को बतलाकर उस विषय को समाप्त कर दिया। श्रव यहां श्रगले सूत्र में श्रसम्प्रज्ञात समाधि से पूर्व ईश्वर प्रियान का विशेष फल दिखाते हैं।

# ततः पत्यक्चेतनाधिगमोष्यन्तरायाभावश्र ॥ २६ ॥

शब्दार्थ — ततः = उस ईश्वर-प्रिधान से । प्रत्यक्-चेतना = प्रत्यक्चेतना (जीवातमा) का । अधिगमः = प्राप्ति ( साचात्कार ) । अपि = भी होता है । अन्तरायस्रभावः च = और अन्तरायों का स्रभाव होता है ।

अन्वयार्थ—उस ईश्वर-प्रिधान से प्रत्यक्चेतना का ज्ञान भी होता है श्रीर श्रन्तरायों विन्नों का श्रभाव होता है।

व्याख्या---प्रत्यकचेतना = प्राज्ञ ।

### विषयमातिकूल्येन स्वान्तः करणाभिमुलमंचित

#### या चेतना दवशक्तिः सा मत्यक्चेतना। (भोजवृति)

अर्थ - जो दक्शक्ति विषयों को छोड़कर श्रपने श्रन्त:करण में सम्मुख प्रवृत्त होती है वह प्रत्यकचेतना है।

ईश्वर-प्रणिधान से केवल शीध्रतम समाधिका ही लाभ नहीं होता है, किन्तु अन्तराय (विन्न) जिनका वर्णन अगले सूत्र में किया जायगा उनकी निवृत्ति-पृर्वक प्रत्यक्देतना
के स्वरूप का भी साथ-के-साथ सान्नात्कार हो जाता है। इसी के बोधनार्थ सूत्र में 'अपि' पद
दिया है। भाव यह है कि उपास्य के जिन गुणों की भावना करके उपासक ध्यान करता है उन्हों
गुणों का उपासक में समावेश होता है। जैसे ईश्वर चेतन, कूटस्थ नित्य है और छेशादिकों
से रहित है वैसे ही वास्तव में जीवात्मा भी चेतन, कूटस्थ नित्य और क्लेशादिकों से रहित
है। इस सादृश्यता से ईश्वर के ध्यानरूप प्रणिधान से प्रणिधान-कर्ता को अपने शुद्ध निर्विकार स्वरूप का भी प्रत्यन्त ज्ञान होता है। तात्पर्य यह है कि अत्यन्त विरुद्ध धमेवाले पदार्थों
में एक के ध्यान से दूसरे विरुद्ध धमेवाले पदार्थ का सान्नात्कार हो सकता किन्तु सदृश
पदार्थों में एक के ध्यान से दूसरे सदृश पदार्थ का भी ज्ञान हो जाता है। इससे यह अभिप्राय
है कि व्यवधान का अभाव होने से ईश्वर-प्रणिधान से प्रथम ईश्वर का सान्नात्कार न
होकर प्रणिधान-कर्ता को अपने कृटस्थ नित्य-शुद्ध स्वरूप का ही सान्नात्कार हो जाता है और
योग-विन्नों का अभाव हो जाता है।

वाचस्पति मिश्र लिखते हैं कि:--

### प्रतीपं विपरीतं ग्रश्चिति, विजानातीति, प्रत्यक् स चासौ चेतनश्च ।

अर्थ-जो विपरीत जानता और चेतन हैं उसको प्रत्यक्चेतन कहते हैं, अर्था स् अविद्या-विशिष्ट जीव।

ईश्बर-चिन्तन से जीव का यथार्थ स्वरूप जाना जाता है। यद्यपि श्चन्य के चिन्तन से श्चन्य का ज्ञान नहीं होता; किन्तु जीव ईश्वर से चेतनता-धमें में सदश है, इससे सदश

वस्तु का ज्ञान हो सकता है । वस्तुत: 'प्रति प्रति चस्तु अञ्चाति गच्छ।ति सर्वानुगतो भवति' प्रत्येक वस्तु के प्रति जाता है अथवा सब में अनुगत ( व्यःप्त ) होता है ( वह प्रत्यक है ) — इस व्युत्पति से 'प्रत्यक' शब्द से ईश्वर को भी ले सकते हैं, तब ईश्वरोपासना से जाव-ईश्वर दोनों का ज्ञान होता है।

विशेष वक्तव्य सूत्र २९: --प्रत्यक चेतना प्राज्ञ का बोधक है और प्राज्ञ पुरुष से प्रतिविभिन्नत ( प्रकाशिन ) चित्र, अथात कारण शरार क सम्यन्ध से आत्मा का नाम है। इसिलिये तान मात्रा वाले पूरे अपन् का उरासना का अस्मिता भूनि में प्रत्यक् चेतना का साज्ञात्कार होता है। चित्त के उन्तम एक<sup>ा</sup>प्रता की अवस्था में रजस तमसू का आवरण हर जाने से सत्त्र की स्वच्छता और निमंत्रता में योग के अन्तराओं का भी अभाव हो जाता है। ऋसम्प्रज्ञात समाधि से पूर्व इेश्वर प्रियान का यह विशेष फत है।

संगति—ईश्वर-प्रियान से जिन अन्तरायों का अभाव बतलाया है उन चित्त को विचित्र करके एकामता को हटानेवाले याग के विन्नों का स्वरूप ऋगते सूत्र में निर्देश करतं हैं:-

व्याधिस्त्यानसंशायनपादाऽऽत्तस्याऽविरति भ्रान्तिदर्शनाऽत्वव्यभूमिकः-स्वाडनविश्वतत्वानि चित्तवित्त्वेयास्त्रेडन्तरायाः ॥ ३० ॥

शब्दार्थ -व्याधि " "त्वानि = व्याधि, स्यान, संशय, प्रमाद, त्र्यालस्य, त्र्यविरति, भ्रान्तिदर्शन, त्रलब्ध-भूमिकत्व त्रौर त्रमबक्षितत्त्व । चित्तवित्तेषाः =िचत्त के वित्तेष । ते = वे । अन्तरायाः = विघ्न हैं।

अन्वयार्थ -व्याधि, स्यान, संशय, प्रमाद, त्रालस्य, त्रविरति, भ्रान्तिद्शेन, त्रलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्त्व; यं चित्त के नौ वित्तेष (योग के ) विन्न हैं।

व्याख्या-व्याधिः धातु, रस त्रौर करण की विषमता से उल्पन्न हुए ज्वरादिक व्याधि कहलाते हैं। वात, पित्त, कर्क; इन तोनों का नाम दोष है। रस, रक्त, मांस, मेद, श्रिक्षि, मजा, शुक्र; ये सात धातु हैं। इनकां इयत्ता ( अन्दाज ) को त्यागकर न्यूनाधिक हो जाना धात की विषमता अथवा दाष-प्रकाप कहा जाता है। भुक्त-पीत (खाये-पिये) अन्न-जल के परिपाक दशा को प्राप्त हुए सार का नाम रस है। खाये-पोये त्र्यत्र-जल का सम्यक्-रूप से (ठीक-ठीक) न पचना रस को विषमता है। करण नेत्रादि इन्द्रियों का नाम है। कम देखना, कम सुनना त्रादि करण की विषमता है।

स्यान: चित्त की अकमेएयता अर्थात् इच्छा होने पर भी किसी कार्य क। करने की ( योगसाधन के ऋतुष्टान की ) सामर्थ्य न होना ।

संशय: 'मैं योग-साधन कर सकूंगा, कि नहीं कर सकूंगा, करने पर भी योग सिद्ध होगा या नहीं' इस दो कं'टि का विषय करनेवाला ज्ञान संशय है।

प्रमाद: समाधि के साधनों का अनुष्ठान न करना।

श्रालख: चित्त श्रथवा शरीर के भारी होने के कारण ध्यान न लगना। शरीर १२ 69

का भारी-पन कफ श्रादि के प्रकोप से; श्रोर चित्त का भारीपन तमोगुण की श्रधिकता से होता है।

श्रविरति : विषयों में तृष्णा बनी रहना श्रर्थात् विषयेन्द्रिय-अंयोग से चित्त की विषयों में तृष्णा होने से वैराग्य का श्रभाव ।

भ्रान्तिदर्शन: मिथ्या-ज्ञान (योग के साधनों तथा उनके फल को मिथ्या जानना )। श्रालब्ध-भूमिकत्व: किसी प्रतिबन्धक-वश समाधि-भूमि को न पाना श्रर्थात् समाधि में न पहुँचना।

अनवस्थितत्त्व: समाधि-भूमि को पाकर भी उसमें चित्त का न ठहरना श्रर्थात् ध्येय का साचात् करने से पूर्व ही समाधि का छूट जाना।

उपयुक्त नो विन्न एकामता से हटानेवाले हैं श्रीर चित्त की वृत्तियों के साथ होते हैं, उनके श्रभाव में नहीं होते। इस कारण चित्त के विद्तेण योग के मल, योग के श्रन्तराय श्रीर योग के प्रतिपत्ती कहलाते हैं।

संगति — केवल पूर्वोक्त नौ ही योग के प्रतिबन्धक नहीं हैं किन्तु उनके वर्तमान होने पर अन्य प्रतिबन्धक भी उपस्थित हो जाते हैं, जिनका स्वरूप अगले सूत्र में निर्देश करते हैं:—

# दुःखदीर्मेनस्यांऽगमेजयत्वश्वासप्रश्वासाः वित्त्वेपसहभ्रुवः ॥ ३१ ॥

राब्दार्थ — दुःख = दुःख । दौर्मनस्य = दौमनस्य । श्रङ्गमेजयत्व = श्रङ्गमेजयत्व । श्रवासप्रश्रवासाः = श्वास श्रोर प्रश्वास । वित्तेपसहभुवः = वित्तेपों के साथ होनेवाले हैं श्रर्थात् पूर्वीक श्रन्तरायां के होने से यह पाँच श्रन्य प्रतिबन्धक भी उपिश्चत हो जाते हैं ।

अन्वयार्थ —दुःब, दौर्मनस्य, श्रङ्गमेजयत्व, श्वासप्रश्वास; ये वित्तेषों के साथ होने वाल हैं ऋर्थान् उनके होने से यह पाँच प्रतिबन्धक भी उपस्थित हो जाते हैं।

व्याख्या—दु:ख: पीड़ा जिसकी चोट खाकर उसके नाश करने का यक्न करते हैं, वह आध्यात्मिक, श्राधिमौतिक श्रौर आधिदैविक भेद से तीन प्रकार के हैं। उनमें से (क) काम, कोध श्रादि जन्य मानस परिताप श्रौर व्याधि श्रादि जन्य शारीरिक परिताप श्राध्यात्मिक दु:ख कहलाते हैं। श्रात्मा यहाँ मन तथा शरीर के श्रर्थ में प्रयोग हुश्रा है। (ख) सिंह, सर्प श्रादि कृतों से जन्य दु:ख श्राधिमौतिक हैं। भूत यहाँ प्राणियों के श्रर्थ में प्रयोग हुश्रा है। (ग) विशुत्पात, श्रित-वर्षण, श्रिम, श्राति-वायु श्रादिक दैविक शक्तियों से जन्य दु:ख श्राधिदैविक हैं।

दौर्मनस्य: इच्छा की पूर्ति न होने पर मन में चोभ होना।

श्रङ्गमेजयत्व : शरीर के श्रङ्गों का काँपना।

श्वास : बिना इच्छा के वाहर के वायु का नासिका द्वारा अन्दर आना।

प्रश्वास : बिना इच्छा के भीतर के वायु का नासिका-छिद्रों द्वारा बाहर निकलमा। ये विचेतों के साथ होनेवाले उप-विचेत श्रथवा उप-विच्न हैं।

संगति - उपरोक्त वित्तेप श्रौर उपवित्तेप वित्तिप्त चित्तवालों को ही होते हैं, एकाप्र

चित्तवालों को नहीं होते। इन समाधि के शत्रुत्रों को श्रभ्यास वैराग्य द्वारा निरोध करना चाहिये। उन दोनों में से श्रभ्यास के विषय को उपसंहार करने के लिये श्रगला सूत्र है:—

### तत्प्रतिषेपार्थमेकतस्वाभ्यासः ॥ ३२ ॥

हान्दार्थ — तत् = उन पूर्वोक्त विद्येष तथा उपविद्येषों के । प्रतिषेधार्थम् = दूर करने के लिये । एकतत्त्व-अभ्यासः = एकतत्त्व का अभ्यास करना चाहिये । अर्थात किसी अभिमत एक तत्त्व द्वारा चित्र की श्यिति के लिये यत्न करना चाहिये ।

अन्वयार्थ - उन पूर्वोक्त बित्तेगों तथा उपवित्तेगों को दूर करने के लिये एकतत्त्व का अभ्यास करना चाहिये। अर्थात किसी अभिमत एक तत्त्व द्वारा चित्त की श्विति के लिये यक्न करना चाहिये।

व्याख्या—विद्येप तथा उपित्रद्यों को दूर करने के लिये किसी एक श्रिमित ( इष्ट ) तत्त्व में चित्त को बार-बार लगाना चाहिये श्रियांत किसी श्रिमित एक तत्त्व द्वारा चित्त की स्थिति के लिये यत्र करना चाहिये। इस प्रकार एकाप्रना के उदय होने पर सब विद्ये ों का नाश हो जाता है। यह एक साधारण उगय है। सबसे उत्तम उपाय तो ईश्वर-प्रणियान है जिसको सूत्र २९ में बतला दिया गया है।

योगवार्त्तिककार विज्ञानिभक्ष तथा भोजवृत्तिकार ने इस सूत्र में एकतत्त्वाभ्यास से किसी इष्ट अभिमत एकतत्त्व के अभ्यास का अर्थ प्रहण किया है, और वाचस्पति भिन्न ने एकतत्त्व का अर्थ प्रधान तत्त्व; और प्रधान तत्त्व को ईश्वर मानकर ईश्वर-प्रणिधान का अर्थ प्रहण किया है। असम्प्रज्ञात समाधि से पूर्व ईश्वर प्रणिधान का फल विन्तेपों की निवृत्ति सूत्र २९ में बतला दिया है पुनः उसी बात का निर्देश करने के लिये एक नये सूत्र की रचना अनावश्यक है। इसलिये एक तत्त्व से किसी इष्ट अभिमत तत्त्व का अर्थ लेना ही ठींक हो सकता है और सूत्र ३४ से ३५ तक जो चित्त की स्थित के उपाय बतलाये हैं इनका इसी सूत्र से सम्बन्ध है।

टिप्पणी—इस सूत्र में भाष्यकारों ने चांग्णकवाद मत को हटाकर 'सोऽहम्' 'मैं वही हूँ' इत्यादि प्रत्यभिज्ञा से चित्त की श्चिरता सिद्ध की है, अर्थात् एक ही चित्त अनेक विषयों का प्रह्म करनेवाला है, नहीं तो 'जिसको मैंने देखा था उसी को स्पर्श करता हूँ' यह ज्ञान न हो, इत्यादि निरूपण किया है। सूत्र की व्याख्या में इसका प्रसंग न देखकर तथा विस्तार के भय से वहाँ न देकर पाठकों की जानकारी के लिये उसको यहाँ लिख देते हैं: -

बुद्ध भगवान के शिष्य चिएक विज्ञानवादी योगाचार के मतानुयाया जो वैनाशिक लोग हैं उनके मत में सब पदार्थ चिएक हैं। जो वस्तु एक चएए में होकर दूसरे चएए में नष्ट हो जावे उसे चिएक कहते हैं। उन वैनाशिकों के मत में चित्त भी चिएिक है, प्रत्यय-मात्र है अर्थात् निराधार विज्ञान-मात्र है, और प्रत्यर्थ नियत है अर्थात् चिएक होने से एक विषय को प्रहुण करके चित्त नष्ट हो जाता है और अन्य विषय में गमन नहीं कर सकता। फिर

दूसरा चित्त दूसरे विषय को प्रहरा करके नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार एक-एक विषय का विज्ञानरूप चित्राक चित्त भिन्न-भिन्न होता है। इस प्रकार एक ही विषय को प्रहरा करनेवाले चित्त को प्रत्यर्थ-नियत कहते हैं। ऐसा चित्रक प्रत्यय-मात्र प्रत्यर्थ-नियत जो चित्त है वही खात्मा है। उनके मत में उस चित्रक-चित्त से भिन्न और कोई आत्मा नहीं है और सब पदार्थ एक चएा में उत्पन्न होकर दूसरे चएा में नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार सब पदार्थ का नाश मानने से उनको वैनाशिक कहते हैं।

बाह्य सर्व पदार्थों को स्वप्न के पदार्थों के सदश मिध्या मानकर चिएक विज्ञान-मान्न को ही ये 'तत्त्व' 'त्र्यमिध्या' कहते हैं। इससे इनको चिएक-विज्ञानवादी कहते हैं। इनके मत में प्रत्यय-मान्न चिएक-चित्त प्रत्यर्थ-नियत है। इससे चित्ता में अनेक पदार्थ विषयक गमन-रूप चश्चलता होती ही नहीं। इस प्रकार चित्त को चिएक मानने से चित्ता का एकाम होना भी सम्भव नहीं हो सकेगा। इस कारण एकामता के लिये उपदेश करना भी व्यर्थ होगा।

इन वैनाशिकों से यह प्रश्न किया जाने कि तुम्हारे गुरु भगवान बुद्धदेव जी ने जो चश्चलता-निष्टित्त द्वारा चित्त की एकामता वे लिये योग के साधन का उपदेश दिया है वह व्यर्थ ही है ?

यदि वैनाशिक लोग इसका उत्तर यह दें कि 'यद्यपि एक विषय को प्रहिण करके दूसरे में गमन करना, दूसरे को त्यागकर तीसरे में गमन करना, उसको त्यागकर श्रन्य में गमन करना, इत्यादि इस प्रकार की चश्चलता श्रीर चित्त की एक ही विषय में निरन्तर श्रितिरूप एकाप्रता का होना हमारे मत में सम्भव नहीं है, क्योंकि चित्त स्रिणिक है श्रीर उसका विषय भी सिण्क है तथापि हमारे मत में चित्त का प्रवाह सिण्क नहीं है किन्तु श्रनादि है। इस श्रनादि 'प्रत्यय-प्रवाह' में श्र्यात् चित्त के प्रवाह में विलक्तण-विलक्षण विषयाकारता-रूप चश्चलता का श्रभाव करके सदश-सदश विषया-कारता-रूप एकाप्रता का होना सम्भव है। श्र्यात् प्रथम स्त्रण में चित्त जैसा विषयाकार होकर नष्ट हुश्रा, फिर दूसरे स्त्रण में दूसरा चित्त वैसा ही श्रन्य विषयाकार उत्पन्न होकर समाप्त होना, पुनः तीसरे चित्त का भी वैसा ही श्रन्य विषयाकार उत्पन्न होकर समाप्त होना, पुनः तीसरे चित्त का भी वैसा ही श्रन्य विषयाकार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाना; इस प्रकार चित्त-प्रवाह में सदश-सदश विषयाकार-रूप एकाप्रता हो सकती है ?

ऐसा उत्तर देने पर उनसे फिर पृद्धा जावे कि यह एकाग्रता-प्रवाह चित्त का धर्म है अथवा प्रवाह के अंश चित्त का धर्म है।

यदि वे कहें कि एकाग्रता-प्रवाह चित्त का धर्म है तो यह सम्भव न हो सकेगा; क्योंकि हिएक-हिएक चित्तों से भिन्न प्रवाह तो कोई पदार्थ ही नहीं है अर्थात् सहन्न प्रत्यय-प्रवाह का आश्रय कोई एकचित्त तुम्हारे मत में है ही नहीं कि जिसका धर्म एकाग्रता माना जावे। इससे प्रथम पत्त ठीक नहीं है। और यदि वे कहें कि प्रवाह के अंश चित्त का धर्म है तो यह दूसरा पत्त भी अयुक्त है, क्योंकि चाहे प्रवाह का अंश चित्त सहन्न प्रत्यय-प्रवाह में होवे अथवा विलक्षण प्रत्यय-प्रवाह में होवे तुम्हारे मत में हाणिक होने

से प्रत्यर्थ-नियत है अर्थात् एक ही पदार्थ को विषय करनेवाला होता है। इससे चिणक-चित्त में अनेकाकारता-रूप चक्तिला और एकामता सम्भव नहीं है। इससे चित्त मे चक्तिला के और एकामता सम्भव नहीं है। इससे चित्त मे चक्तिला के और एकामता के अर्थसम्भव होने से चक्तिला के निवृत्तिपूर्वक एकामता के लिये तुम्हारे गुरु भगवान् बुद्धदेव जी का उपदेश फिर भी व्यथे ही सिद्ध होता है। इसलिय प्रत्यय-प्रवाह का आश्रय एक स्थायी चित्त मानना ही योग्य है जिस स्थायी चित्त का धर्म एकामता सम्भव हो सके।

श्रीर यदि प्रत्यय-प्रवाह का श्राश्रय एकचित्त न मानकर भिन्न-भिन्न चिएक-प्रत्यय रूप ही चित्त उत्पन्न होने मानें तो पहिले श्रन्य चित्त के किये हुए कर्म का पिछले श्रन्य चित्त को फल किस प्रकार हो सकेगा ? जैसे भङ्ग पीनेवाला चित्त तो पहिले ही नष्ट हो गया श्रीर जिसने भङ्ग नहीं पी उस दूसरे चित्त को नशा कैसे होगा ? श्रीर यदि यह कहें कि जैसे पुत्र के किये श्राद्ध का माता-पिता को फल होता है श्रीर जैसे पुत्र में तेजिस्वता, वीरता श्रादि गुणों के लिये पुत्र के जन्मादि में पिता के किये वैश्वानर यहा का फल पुत्र को होता है वैसे ही पहिले श्रन्य चित्त के किये हुए कर्म का, पश्चात् श्रन्य चित्त को फल प्राप्त होगा; तो यह भी सम्भव नहीं है। क्योंकि पुत्र-पिता श्रादिकों का परस्पर जैसा जन्य-जनक-भाव सम्बन्ध है वैसा पूर्व-उत्तर चित्तों का जन्य-जनक-भाव सम्बन्ध होता तो ऐसा कह सकते थे। परन्तु तुम्हारे मत में तो पूर्व-उत्तर चित्तों का जन्य-जनक-भाव सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि पूर्व चित्त के नष्ट होने पर उत्तरवाला चित्त उत्पन्न होता है। श्रीर चित्रक चित्त से श्रपनी उत्पत्त-विनाश के श्रातिरक्त श्रीर कोई व्यापार हो भी नहीं सकता।

% जैसे पिता के निमित्त पुत्र श्राद्ध करता है तो पुत्र के किये श्राद्ध का फल पिता को प्राप्त होता है वैसे 'मैं भक्त पीता हूँ, मेरे नाश होने के पश्चात् इसका नशा उत्तरवाले चित्त को हावें' इस प्रकार पूर्व चित्त उत्तर-चित्त के निमित्त कर्म नहीं करता है तो उत्तरवाले चित्त को फल कैसे प्राप्त होगा ? इसलिये यह आपकी युत्तियाँ 'गोमयपायसीय न्याय' से भी अधिक अयुक्त हैं; क्योंकि गोबर और पायस की तुल्यता में तो गौ से उत्पन्न होना हेतु है परन्तु अन्य चित्त के किये कर्म का अन्य चित्त फल भोगता है, इसमें तो कोई हेतु नहीं है।

'गोमयपायसीय-स्याय' यह है कि जैसे कोई कहे 'गोमय' (गोबर) श्रीर 'पायस' (रबड़ी), यह दोनों तुस्य ही हैं, क्योंकि यह दोनों गी से पैदा होते हैं।

यदि च्रिण्क-प्रत्ययों के प्रवाह का शाश्रय एकचित्त न माने किन्तु च्रिण्क-प्रत्यय-मात्र ही चित्त माने तो पहिले एकचित्त से देखे पदार्थ का श्रन्य दृसरा चित्त स्मर्ता कैसे होगा ? क्योंकि जो जिस पदार्थ का द्रष्टा होता है, कालान्तर में वही उस पदार्थ का स्मर्ता होता है। तुम्हारे मत में द्रष्टा चित्त तो पहिले ही नष्ट होगया, पश्चात् श्रन्य चित्त कैसे स्मरण करेगा ? श्रथात् श्रापके मत में कोई स्मृति नहीं होनी चाहिये। श्रीर यदि प्रत्यय-प्रवाह का श्राश्रय एक श्रायी चित्त न मानकर च्रिण्क-प्रत्यय-मात्र चित्त को ही श्रात्मा मानोगे तो स्वात्मा के श्रनुभव का भी खराउन प्राप्त होगा। यह स्वात्मा के श्रनुभव श्रथीत् प्रतीति का खराउन श्रत्यन्त श्रयुक्त

<sup>#</sup> टि॰ — यह अभ्युपगमचाद से मान लिया है। वास्तव में पुत्र के किए आद्ध का पाल पुत्र की ही सिकता है, पिता की नहीं।

है, क्योंकि 'जो मैं दूर से गङ्गा को देखता था वह मैं अब गङ्गाजल को स्पर्श करता हूँ'; 'जो मैं स्पर्श करता था वह मैं अब स्नान करके गङ्गा को नमस्कार करता हूँ', 'जो मैं बाल-अवस्था में नाना प्रकार की कीड़ा करता था, यौवनावस्था में मद से मत्त हुआ काल व्यतीत करके अब जरारूप राचस से गृहीत हुआ काँप रहा हूं' इत्यादि प्रत्यभिज्ञा ज्ञानों में अनेक क्रियाओं का एक ही अत्रथ्य आहम् पद का अर्थ जीवात्मा प्रतीत होता है। वह सब प्रत्यय का आश्रय आहम् पद के अथ स्वात्मा की प्रतीति चिणिक-प्रत्यय रूप आत्मा मानने से सम्भव नहीं हो सकती, क्योंकि चिणक-प्रत्यय रूप आत्मा बाल्य, यौवनादि अवस्थाओं में अनेक क्रियाओं का कर्चा नहीं हो सकता और उन सब प्रत्ययों का एक आश्रय आहम् पद के अथ खारा की प्रतीत चिणक-प्रत्यय रूप आत्मा बाल्य, यौवनादि अवस्थाओं में अनेक क्रियाओं का कर्चा नहीं हो सकता और उन सब प्रत्ययों का एक आश्रय आहम् पद के अर्थ को विषय करनेवाले 'आहम्-अहम्' इस प्रत्यय-ज्ञान के सामध्य को कोई प्रमाणान्तर तिराम्त नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्यच-प्रमाण के ही बल से अन्य प्रमाण प्रवृत्त होते हैं। इस प्रत्यव-प्रमाण का अन्य कोई प्रमाण तिरस्कार नहीं कर सकता।

इस प्रकार चिएिक-प्रत्यय-मात्र प्रत्ययें-नियत चित्त नहीं, किन्तु श्रानेक पदार्थों को विषय करनेवाला सर्व प्रत्ययों का श्राश्रय एक खायी चित्त है। यह बात ध्यान में रखना द्यावश्यक है कि भगवान व्यासजी ने तो केवल चित्त का प्रत्यय मात्र श्रीर चिएिक होना श्रायुक्त बतलाकर उसकी ध्यिरता सिद्ध की है। किन्तु बौद्र धर्म के पश्चात् के भाष्यकारों ने इसको भगवान बुद्ध के वैनाशिक शिष्यों के चिएकवाद के साथ मिलाकर विस्तार दे दिया है।

विशेष वक्तव्य मृत्र २२:- बुद्ध भगवान् उच्चतमकोटि के अनुभवी योगी हुये हैं। उन्होंने जो श्रासम्प्रज्ञात समाधि का स्वरूप दिखलाया है वह सांख्य योग के ही सहश है, किन्तू शब्दों के यथार्थ श्रमिप्राय को सममतने में बहुत धोका खाया गया है। सारे सृटि के व्यावहार में सत . रजस श्रीर तमस ये तीन गुरण ही पाह्य प्रहरण रूप से वर्त रहे हैं। व्यष्टि रूप में सत्त्व चित्त ही इनके कार्य्य चेत्र हैं। श्रसम्प्रज्ञात समाधि में चित्त के निरुद्ध होजाने पर गुणों का सारा व्यवहार उसके प्रति शुन्य हो जाता है, किन्तु उस शुन्य अवस्था में आत्म-तत्त्व शेष रहकर अपने स्वरूप में अविश्वित होता है। इसलिये इस शून्यवाद में भी आत्म सत्ता का श्रस्तित्व वास्तविक रूप में सिद्ध होता है। शब्दों के वाह्य श्रथों में ही खेंचातानी की गई है। माह्य ग्रहण त्र्योर गृहीतृ सारं विषयों में चित्त ही वृत्ति रूप से परिणत होकर उनका बोध करा रहा है अर्थात इत्येक व्यक्ति का सारा संसार विज्ञानरूप चित्त ही में चल रहा है। आत्मा केवल उसका द्रष्टा है। इस श्रंश में भगवान बुद्ध का बतलाया हुआ विज्ञानवाद सार्थक ही है किन्तु इसको दार्शनिक रूप देने में उनके विज्ञानवादी शिष्य इस त्राशय से बहुत दूर चले गये हैं। इसी प्रकार गुण परिणाम शील हैं। "चलं हि गुणवृत्ति" गुण परिणाम स्वभाव वाले हैं। चण-चण में परिणाम हो रहा है। गुर्णों से बनी हुई सारी वस्तुएं तथा चित्त में भी प्रतिक्रण परिणाम हो रहा है, इसलिये सारी वस्तुयें तथा विज्ञान रूप चित्त भी क्रिक ही है। इसको श्री व्यासजी महाराज ने भी शपर सूत्र की व्याख्या में भली प्रकार दशीया है। भगवान् बुद्ध के इस चिंगिक परिणाम को लेकर उनके चिंगिकवादी वैनाशिक शिष्यों ने महात्मा बुद्ध के श्रमित्राय के विरुद्ध उसको श्रपने ढंगपर दार्शनिक रूप दे दिया है।

संगति — जब चित्त में श्रासूया श्रादि कलुष (मल) होते हैं तब वह श्रिति को नहीं लाभ कर सकता। उनके दूर करने का श्राले सूत्र में उपाय बतलाते हैं:—

मैत्रीकरुणा मुदितापेत्वाणां मुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्त-प्रसादनम् ॥ ३३ ॥

शब्दार्थ — मैत्री-करुणा-मुदिता-उपेत्ताणाम् = भित्रता,दया, हर्ष श्रौर उदासीनता— इन धर्मों की । सुख-दु:ख-पुराय-त्रपुराय-विषयाणाम् = सुखी, दुःखी पुरायात्मा श्रीर पापियों के विषय में (यथाक्रम) भावनातः = भावना के श्रनुष्ठान सं। चित्तप्रसादनम् = चित्त की निर्मलता श्रौर प्रसन्नता होती है ।

अन्वयार्थ—सुखी, दुःखी, पुर्यात्मा श्रीर पापियों के विषय में यथाक्रम मित्रता, दया, हर्ष श्रीर उपेता की भावना के श्रनुष्ठान से चित्त प्रसन्न श्रीर निर्मल होता है।

व्याख्या - राग, ईब्यां, परापकार-चिकीर्षा, असूया, द्वेष श्रांर अमर्ष-संज्ञक राजस तामस-रूप ये छ:धमे चित्त को विचिन्न करके कर्छापत (मिलन) कर देते हैं। अतः ये छ: चित्त के मल कहे जाते हैं।

इन छ: प्रकार के मलों के होने से चित्ता में छ: प्रकार का कालुष्य (मल) उत्पन्न होता है। जो क्रम से राग-कालुष्य, ईर्ष्या-कालुष्य, परापकारचिकीषा-कालुष्य, श्रसूया-कालुष्य, द्वेष-कालुष्य और श्रामपे-कालुष्य कहलाते हैं।

राग-कालुष्य — स्नेह-पूर्वक अनुभव किये हुए सुख के अनन्तर जो 'यह सुख सुमको सर्वदा ही प्राप्त हावे' इत्याकारक ( एसा आकार वाली ) जो राजस-वृत्ति-विशेष है वह राग-कालुष्य है; क्योंकि यह राग सर्व सुख-साधन विषयों की प्राप्ति के न होने से चित्त को वित्तिष्त करके कलुषित ( मालन ) कर देता है।

ईर्ध्या-कालुष्य - दूसरोंकी गुणादि वा सम्पत्ति आदि की अधिकता देखकर जो चित्त में त्रोभ (एक प्रकार की जलन अर्थात् दाह) उत्पन्न होना है वह ईर्ध्या-कालुष्य कह-लाता है; क्योंकि यह भी चित्त को वित्तिप्त करके कलुष्यत कर देता है।

परापकार्यचकीर्षा-कालुष्य — किसी के अपकार (बुराई करने, दुःख पहुँचाने ) करने की इच्छा चित्त को विद्वल करके कलुषित कर देती हैं।

असूया कालुष्य — दूसरों के गुणों में दाष आरोप करना असूया पद का अर्थ है। जैसे किसी ब्रतशील को दम्भी जानना और आचार वाले को पाखरडी जानना अर्थात् सदाचारी पर मूठे कलङ्क लगाना असूया-कालुष्य है।

द्वेष-कालुष्य - त्तमा का विराधी कोप-कालुष्य (द्वेष-कालुष्य) भी चित्ता को विनिप्त करके कल्लिपत कर देता है।

अमर्ष-कालुष्य — किसी से कठोर वचन सुनकर वा अन्य किसी प्रकार से अपमानित होकर जो उसको न सहन करके बदला लेने की चेष्ठा है वह आमर्ष-कालुष्य कहलाता है।

इन उपरोक्त काळुब्य ( मलों ) से चित्त मिलन हाकर विज्ञिप्त हो जाता है श्रीर श्रिति

के साधन में प्रवृत्त होने पर भी एकाम नहीं हो सकता। श्वतः इन मलों को निवृत्त करके चित्त को प्रसन्न श्रौर एकाम करने का सूत्र में निम्न प्रकार उपाय बतलाया गया है: —

- (१) सुखी मनुष्यों को देखकर उन पर मित्रता की भावना करने से राग तथा ईर्ष्या-कालुष्य (मल) की निवृत्ति होती है अर्थात् ऐसा समभने से कि 'यह सब सुख मेरे मित्र को हैं ता मुभे भी हैं', तब जैसे अपने राज्य के न हाने पर भी अपने पत्र के राज्यलाभ को अपना जानकर उस राज्य में ईर्ष्या तथा राग की निवृत्त हो जातो है वैसे हो मित्र के सुख को भी अपना सुख मानकर उसमें रागनिवृत्ति हो जावेगा । एवं जब उसके सुख को अपना ही सुख समभगा तो उसके ऐश्वये को देखकर चित्त में जलन न होने से ईर्ष्या भी निवृत्त हो जावेगी।
- (२) दु:खी-जनों पर करुणा अर्थात् दया की भावना करने से घृणा अर्थात् पराप-कारचिकीर्षा-रूप (दूसरे का अपकार अर्थात् बुराई करने को इच्छा) मल का अभाव हाता है।

श्रर्थात् जब किसी दुःखी पुरुष को देखें तो इस वाक्य के श्रनुसार —

### प्राणा यथात्मनोऽमोष्टा भूतानामिष ते तथा । श्रात्मोषम्येन सर्वत्र दयां कुर्वन्ति साधवः ॥

अर्थ - जैसे हमें अपने प्राण परम-प्रिय हैं वैसे ही अन्य प्राणियों को भी अपने प्राण प्रिय हैं; इस विचार से साधुजन अपने प्राणों के समान सबके ऊपर दया करते हैं।

श्रपने मन में यह विचार करे कि 'इस दुखिया को बड़ा कष्ट होता होगा; क्योंकि जब हमारे ऊपर काई संकट श्राजाता है ता हमका कितना दुःख भोगना पड़ता है' उसके दुःख दूर करने की चेटा करे। ऐसा न समभे कि हमें उसके सुख दुःख से कोई प्रयोजन नहीं है। जब इस प्रकार करुणामयी भावना चित्त में उत्पन्न हो जावेगा तब श्रपने समान सबके सुख की चाहना से घृणा श्रीर परापकारचिकीर्षा (बुराई करने की इच्छा) की निवृत्ति हो जावेगी।

- (३) पुरायात्मा अर्थात् धर्म-मार्ग में जो पुरुष प्रवृत्ति हैं उन पुरायशाल पुरुषों के प्रति हुए की भावना करने से असूया मल की निवृत्ति होती है। अर्थात् जब पुरायजनों को देखे तो चित्ता में अहाभाग्य इसके माता-पिता के; जिन्होंने ऐसा पुरायात्मा पुत्र उत्पन्न किया, ख्रीर धन्य है इसको जो तन-मन-धन से धर्म-मार्ग में प्रवृत्त हो रहा है इस प्रकार आनन्द को प्राप्त होवे। जब इस प्रकार मुद्तिता-भावना चित्त में उत्पन्न होगी तब असूया-रूप चित्त का मल निवृत्त हो जावेगा।
- (४) पाप-माग में प्रवृत्ता जो पापशील मनुष्य हैं उनमें उपेता ( उदासीनता ) की भावना करने से देष तथा अमषेक (बदला लेने की चेष्टा ) वा घृणारूप मल की निवृत्ति होती है। अथोत् जब पापी पुरुष कठोर वचन बोले अथवा किसी अन्य प्रकार से अपमान करें तो चित्ता में ऐसा विचारे कि 'यह पुरुष स्वयं अपनी हानि कर रहा है, इसके ऐसे इयवहार से मेरा कोई प्रयोजन नहीं, मैं इसके प्रति द्वेष वा घृणा करके अपने को क्यों दूषित करूँ, इसको तो स्वयं अपने पापों का दुःख भोगना है इत्यादि'; इस प्रकार उन पर उपेता की भावना करें। इस उपेत्ता की भावना से देष तथा अमफे-रूप चित्ता-मल की निवृत्ति हो जाति है।

इस प्रकार जब इन चारों भावनान्त्रों के अनुष्ठान से चित्त के मल धुल जाते हैं तब निर्मल चित्त प्रसन्नता को प्राप्त होता है और प्रसन्न होता हुआ चित्त एकाप्रता का लाभ करता है। अ

भोज महाराज ने इस सूत्र की व्याख्या निम्न प्रकार की है:--

मैत्री = मित्रता ( प्रेम ): कहणा = दया ( पराये दुखों को निवृत्त करने की इच्छा ):
मुदिता = हुएं; उपेत्ता = उदासीनता; इन चारों को कम से सुखियों में, दु:खियों में, पुर्य वालों में और पापियों में व्यवहार करना चाहिए। जैसे सुखी जनों में 'ये सुखी हैं' ऐसा सममकर उनके साथ देम करे, न कि ईब्या, अर्थात् उनकी बढ़ाई का सहन न करना दु:खियों को देखकर 'इनके दु:ख की कैसे निवृत्ति हो', इस प्रकार दया ही करे न कि घृणा और तिरस्कार। पुर्यात्माओं में उनके पुर्य की बड़ाई करके अपनी प्रसन्नता ही प्रकट करे, न कि 'यह पुर्यात्मा क्यों है ?' ऐसा विरोध करना। पापियों में उदासीनता को धारण करे अर्थात् न उनके पाप में सम्मति प्रकट करे न उनसे देव करे।

सूत्र में सुखादि शब्दों से सुख-दुःख वाले का प्रतिपादन किया है। जब इस प्रकार मैत्री आदि करने से चित्त प्रसन्न होता है तब सुख से समाधि प्रकट होती है। यह परिकर्म ऊपर का कर्म है, जैसे मिश्रकादि व्यवहार, गिएत सिद्धि के लिये; श्रोर सङ्कलित श्रादि (जोड़ श्रादि) कर्म उपकारण रूप से प्रधान क्रिया की सिद्धि के लिये होता है। ऐसे ही राग, द्वेष श्रादि के विरोधी मैत्री श्रादि करने से प्रसन्नता को प्राप्त हुआ चित्त, संप्रज्ञात समाधि के योग्य हो जाता है। प्रधानता से राग (विषयों में इच्छा), द्वेष (वैर, श्रानिष्टों में रोष) ये दो ही चित्त के वित्तेपक हैं। यदि ये दोनों ही जड़ से उखाड़ दिये जावें तो चित्त की प्रसन्नता होती है।

संगति—मैत्री त्रादि भावनात्रों से निर्मल और प्रसन्न हुन्ना चित्त जिन उपायों द्वारा स्थिति को प्राप्त होता है उनका वर्णन त्र्याले सूत्र में करते हैं यहाँ यह बात स्मरण रहे कि त्र्याले सब उपाय केवल समाहित चित्त बाले उत्तम त्र्यधिकारियों के लिए हैं। बिन्तिप्त चित्त वाले मध्यम त्रधिकारियों को तो साधन पाद में बताए त्रप्रांग योय का ही त्राश्रय लेना होगा।

मच्छर्दनविधारणाभ्यां वा माणस्य ॥३४॥

शब्दार्थ — प्रच्छर्दन-विधारणाभ्यां = नासिका द्वारा बाहर फैंकने और रोकने दोनों से । वा = अथवा । प्राणस्थ = कोष्ठस्थित (कोठा = च्हर में रहने वाली) वायु के। (मन की स्थिति को सम्पादन करे)।

अ टिप्पणी सूत्र ३३ — मैत्री से द्वेषभाव का ही प्रहण करना चाहिये, स्नेह का नहीं। क्योंकि स्नेह भी एक प्रकार का राग होने के कारण बन्धन ही है।

सुदिता से भी शोक की निवृत्ति ही समभाना चाहिये, हर्ष नहीं। क्योंकि हर्ष भी एक प्रकार से राग का हेतु होने से स्याज्य ही है।—( मनु भाष्यकार मेघातिथि भइ )

83

अन्वयार्थ — अथवा कोष्ठस्थित (कोठा = उदर में रहने वाली) वायु को नासिकापुट द्वारा (प्रयक्त-विशेष से) बाहर फेंकने और बाहर रोकने दोनों से मन की स्थिति को सम्पादन करे।

व्याख्या—कौष्ठ्यस्य वायोनीसिकापुटाभ्यां प्रयत्नविशेषाद्वमनं प्रच्छर्दनं, विधारणं पाणायामस्ताभ्यां वा मनसः स्थितिं सम्पादयेत् ॥ (व्यासभाष्य)

अर्थ को ष्टिश्वत (कोठा = उदर में रहने वाली) वायु को विशेष प्रयक्त से बाहर वमन करने (एकदम नासिका के दोनों छिद्रों द्वारा बाहर फैंकने) को प्रच्छर्दन कहते हैं। उस वाहर वमन को हुई वायु को वहीं रोक देने को विधारण कहते हैं। प्रच्छर्दन और विधारण दोनों प्राणायामों से मन की स्थिति को सम्पादन करे।

प्राणायाम के तीन भेदः रेचक, श्वास को नासिका-छिद्रों द्वारा बाहर निकालना; प्रक, नासिका-छिद्रों द्वारा श्वास को छन्दर लेजाना; श्रौर कुम्भक, श्वास को बाहर स्थवा अन्दर रोक देना (२।५०) में विस्तार-पूर्वक बतलाये जाएँगे। इस सूत्र में केवल दो भेद रेचक श्रौर कुम्भक बतलाए हैं। रेचक के लिये यहाँ प्रच्छदन शब्द प्रयोग हुआ है और उसकी विधि कोष्ठिश्चित वायु को प्रयन्न-विशेष से एकदम नासिका-पुट द्वारा बाहर फेंकना बतलाई है। यहाँ केवल बाह्य-कुम्भक बतलाया गया है और उसके लिये विधारण शब्द प्रयोग हुआ है। यह प्रणायाम कपाल-भाति से मिलता-जुलता है जिसकी सारी विधियें २!४० वि० व० में पट्कम के अन्तर्गत बतलाई जावेंगी। यहाँ भी प्रसंग से उसकी दो प्रक्रियाएँ लिखी जाती हैं।

प्रक्रिया न० १ केवल प्रच्छुर्दन — किसी सुखासन से बैठकर मूलबन्ध और किंचित चिहुयान बन्ध लगाकर कोष्ठिश्चित वायु को नाभि से उठाकर दोनों नासिका-पुट द्वारा वमन की मांति एकदम बाहर फेंक देना चाहिये। बाहर बिना रोके हुए इसी प्रकार लोहार की धौंकनी के सदृश इस प्राण्वायु को बाहर फेंकते रहना चाहिये। इसमें केवल रेचक किया जाता है। पूरक स्वयं होता रहता है। यह क्रिया विना कुम्भक के की जाती है। आरम्भ में इस प्राण्याम को इक्कीस बार अथवा यथा सामर्थ्य करना चाहिए। शनैः शनैः अभ्यास बढ़ावें। प्रक्रिया नं० २ प्रच्छुर्दन विधारण—ऊपर बतलाई हुई प्रक्रिया पाँचवें प्राण्याम

प्रक्रिया नं० २ प्रच्छर्दन विधारण—ऊपर बतलाई हुई प्रक्रिया पाँचवें प्राणायाम स्थाया इससे स्थिक जितनी सामर्थ हो उस के पश्चात् पूरे उड्डीयान के साथ श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक दें और किसी विशेष मन्त्र की मात्रा से स्थाया जितनी देर सुगमता से रोक सकें बाहर ही रोक दें। यह एक प्राणायाम हुआ। प्रकार तीन प्रणायाम करें।

भाष्यकार ने केवल बाह्य कुम्भक बतलाया है, इसलिये भाष्य के अनुसार युक्त विधि से प्रच्छद्देन अर्थात् रेचक करते करते जब थक जावें तब विधारण अर्थात् उड्डीयान के साथ बाह्य कुम्भक यथाशक्ति करें। इस प्रकार कई बार करें अथवा प्रत्येक रेचक के प्रश्चात् यथाशक्ति बाह्य कुम्भक करें।

प्रागायाम चित्त की एकाम-स्थिति उत्पन्न करता है।

द्वे बीजे चित्तवृत्तस्य पाणस्यन्दन-वासने, एकर्सिमश्च तयोः चीणे चित्रं द्वे श्चिप नश्यतः । (विशष्ट-वास्य)

अर्थ —िचत्तरूपी वृत्त के दो बीज हैं: प्राणस्पन्दन अर्थात् प्राणों की निरन्तर किया; श्रीर दूसरी वासना। इन दोनों में से एक के त्तीण (सूक्ष्म) होने से दूसरा भी शीघ्र ही त्तीण (सूक्ष्म) हो जाता है।

सब इन्द्रियों का काम प्राण के व्यापार से चलता है और मन तथा प्राण का श्रंपने-श्रपने व्यापार में परस्पर एकसा ही योग-चेम (श्रप्राप्त की प्रिति—योग श्रोर प्राप्त की रच्चा—चेम) है। अर्थात् दोनों का कार्य करने में अधिक सम्बन्ध है। इसलिये प्राण वायु-अर्धान होकर सब इन्द्रियों की वृत्तियों को रोककर मनु की एकाप्रता करने में समर्थ होता है। प्राणायाम सब दोषों का नाशक है।

### द्बान्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मताः । तथेन्द्रियाणां द्वान्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात् ॥ ( मन्त )

अर्थ-जैसे अग्नि-संयोग से धातुत्रों के मल नए हो जाते हैं वैसे ही इन्द्रियों के दोष भी प्राण के रोकने से नए हो जाते हैं।

दोषों से ही चित्त की वृत्तियाँ विविध्त होती हैं। प्राणायाम दोषों को दूर करके चित्त की एकाप्रता करने में समथे हांता है।

विशेष वक्तव्य सूत्र २४ समा० पा०—'प्राण'ः चिरा के सहश प्राण का ज्ञान भी योग मागे के पथिक के लिय आवश्यक है। प्राण खास नहीं है जैसा कि कुछ व्यक्ति समसते हैं और न आत्मतत्त्व जैसा कि कई पाश्चात्य-विद्वान् मानते हैं, किन्तु प्राण वह जड़तस्व है जिससे श्वास-प्रश्वास आदि समस्त कियाएँ एक जीवित शरीर में होती हैं।

सृष्टि के त्रारम्भ में पाँचों स्थूलभूत, लोक-लोकान्तर त्रीर सारे जङ्गम तथा स्थावर पदार्थ त्रपने उपादान कारण त्राकाश से प्राणशक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं; इस्रो प्राणशक्ति से सहारा पाकर जीवित रहतं हैं त्रीर प्रलय के समय इसी का त्राश्रय न पाकर कार्यरूप से नष्ट होकर त्रपने कारणरूप त्राकाश में मिल जाते हैं।

सर्वाणि इ वा इपानि भूतान्याकाशादेव समुत्पचन्ते, आकाशं पत्यस्तं यन्ति । (छा॰ १। १। १)

अर्थ—ये सारे भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं व आकाश में ही लीन हो जाते हैं।
सर्वाणि इ वा इमानि भूतानि पाणमेवाभिसंविशन्ति, पाणमभ्युज्जिहते।
(छा॰ १। ११। ५)

अर्थ-ये सब भूत प्राग्य में लीन होते हैं और प्राग्य से प्रादुर्भूत होते हैं।

भौतिक पदार्थों में सबसे श्रधिक व्यापकता का सूचक श्राकाश श्रीर सबसे श्रधिक शक्ति का प्रकाशक ( ज्ञापक ) प्राण माना गया है, इसीलिये परमात्मा की व्यापकता को श्राकाश से श्रीर ज्ञानमय सर्वशक्तिमत्ता को श्राण से निर्दिष्ट किया गया है।

प्राणं देवा अनुपाणन्ति । मनुष्याः पश्चश्च ये । पाणो हि भूतानामायुः । तस्मात्सवीयुषमुच्यते । (तै० उ० बहा व॰ अनु० ३ ॥ )

अर्थ—देवता प्राग्त के सहारे साँस लेते हैं श्रीर जो मनुष्य तथा पशु हैं वे भी (प्राग्त के सहारे साँस लेते हैं) प्राग्त सब जन्तुश्रों का श्रायु है, इसलिय सर्वायुष (सब का श्रायु) कहलाता है।

प्राणो ब्रह्मेति व्याजानात् । प्राणाद्ध्येव खन्विमानि भूतानि जायन्ते । प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति ॥ (ते॰ ड॰ ऋगुवल्ली अतु॰ ३॥)

अर्थ—उसने प्राण को ब्रह्म जाना। प्राण से ही सब भूत उत्पन्न होकर प्राण से ही जीते हैं त्रीर मरते हुए प्राण में प्रवेश करते हैं।

सृष्टि-उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रश्नोपनिषद् में बड़े सौन्दर्य के साथ प्राण का वर्णन किया गया है :—

### स मैथुनमुत्पादयते—रियं च प्राणं च। (प्र॰१।४॥)

अर्थ-प्रजापति ( हिर्ग्यगर्भ ) न एक जांड़ा उत्पन्न किया-रिय श्रौर प्राण ।

श्राकाश से उत्पन्न हुए वायु, श्राम्न, जल, पृथिवी श्रीर इनके परमाणु से लेकर बड़े-बड़े तारागण श्रीर सूर्यमण्डल सब रिय है, श्रीर वह शक्ति जिससे इनमें कम्पन हो रहा है, जिससे यह स्थिर रहकर श्रापना कार्य कर रहे हैं वह पाण है। श्रथवा यों समभो कि सारा ब्रह्माण्ड एक बड़ा वाष्प-यन्त्र है, श्राण वाष्प है जिससे इस मैशीन के सारे पुर्जे चल रहे हैं; श्रीर हिरएयगर्भ इर्जानियर के सहश है जो नियम श्रीर व्यवस्था के साथ ज्ञान-पूत्रके शाण्हणी वाष्प से ब्रह्माण्ड-ह्पी मैशीन को चला रहा है।

प्राण जीवन-शक्ति है, और रिय मूर्च तथा अर्म्य सारे पदार्थ हैं जो प्राण शक्ति से अपने व्यक्तित्व को रखते हुए कार्य कर रहे हैं। प्राण धन-विद्युत् है और रिय ऋण-विद्युत् है।

समृष्टि प्राण को उपनिषदों में मातरिश्वा श्रीर सूत्रात्मा कहा गया है।

यह प्राम्म समष्टि रूप से सारे ब्रह्माग्रट को चला रहा है, इसी प्रकार व्यष्टि रूप से न केवल मनुष्य के पिग्रड-शरीर को ही किन्तु सारे जड़ पदार्थः वृत्त, लता त्रादि तथा चेतनः कीट, पतङ्ग, जलचर, पशु-पत्ती श्रादि सारे शरीर इससे जीवन पा रहे हैं, इस-लिये ये सब 'प्राम्मी' एवं 'प्राम्मारी' कहलाते हैं।

सब इन्द्रियों का कार्य प्राण्यशक्ति से ही चल रहा है, इसलिये उपनिषदों में कहीं कहीं प्राण् का शब्द इन्द्रियों के लिये भी प्रयुक्त हुआ है। मनुष्य-शरीर में वृत्ति के कार्य-भेद से इस प्राण को मुख्यतया दस भिन्न-भिन्न नामों में विभक्त किया गया है:—

> शाणोऽपानः समानश्रोदानव्यानौ च बायवः। नागः कुर्मोऽय कुकरो देवदत्तो धनंजयः॥—गोरक्षसंहित

अर्थ---प्राण, श्रपान, समान, उदान, ज्यान, नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त श्रौर धनश्जय; य दस प्रकार के वायु अर्थात् प्राण-वायु हैं।

निःश्वासोच्छ्वासकासाश्च प्राणकर्मेति की स्तिताः । श्वपानवायोः कर्मेतद्द विषमूत्रादि विसर्जनम् ॥ हानोपादानचेष्टादि व्यानकर्मेति चेष्यते । उदानकर्म तत् प्रोक्तं देषस्योन्नयनादि यत् ॥ पोषणादि समानस्य शरीरे कर्मे की तितम् । उद्गारादि ग्रणो यस्तु नागकर्मेति चोच्यते । निमीलनादि कूर्मस्य ज्ञुतं वै कृकरस्य च ॥ देवदत्तस्य विभेन्द्र! तन्द्री कर्मेति की तितम् । धनंजयस्य शोफादि सर्वकर्म पकी तितम् ॥

( योगी याज्ञवल्क्य ४ अध्याय ६६ से ६९ तक )

श्वास का अन्दर ले जाना और बाहर निकालना, मुख और नासिका द्वारा गित करना, भुक्त अन्न-जल को पचाना और श्रलग करना, अन्न को पुरीश; पानी को पसीना और मूत्र; तथा रसादि को वीर्य बनाना प्राण-वायु का काम है। हृद्य से लेकर नासिका-पर्यन्त शरीर के उपरी भाग में वर्तमान है। उपर की इन्द्रियों का काम उसके श्राक्षित है।

अपान-वायु का काम गुदा से मल, उपस्थ से मूत्र, श्रीर श्रग्डकोष से वीर्थ निकालना तथा गर्भ श्रादि को नीचे ले जाना, कमर, घुटने श्रीर जाँघ का काम करना है। नीचे की श्रोर गति करता हुश्रा, नाभि से लेकर पादतल तक श्रविश्वत है, निचली इन्द्रियों का काम इसके श्राधीन है।

समानः देह के मध्यभाग में नाभि से हृद्य तक वर्तमान है। पचे हुए रस आदि सब श्रङ्गों और नाड़ियों में बराबर बॉटना इसका काम है।

व्यानः इसका मुख्य स्थान उपस्थ-मूल से ऊपर है, सारी स्थूल श्रीर सूक्ष्म माड़ियों में गति करता हुआ शरीर के सब श्रङ्गों में रुधिर का सभ्वार करता है।

उदान : कएठ में रहता हुआ शिर-पर्यन्त गित करने वाला है, शरीर को उठाये रखना इसका काम है । उसके द्वारा शरीर के व्यष्टि प्राण का समष्टि प्राण से सम्बन्ध है । उदाम द्वारा ही मृत्यु के समय सूक्ष्म-शरीर का स्थूल-शरीर से बाहर निकलना तथा सूक्ष्म-शरीर के कर्म, गुण, वासनात्रों त्र्यौर संस्कारों के अनुसार गर्भ में प्रवेश होता है। योगी-जन इसी के द्वारा स्थूल-शरीर से निकलकर लोक-लोकान्तर में घूम सकते हैं।

नागवायु उद्गारादि (छींकना आदि); कूर्मवायु संकोचनीय; क्रकरवायु क्षुधा, तृष्णादि; देवदत्त-त्रायु निद्रा, तन्द्रा आदि; और धनश्जय-वायु पोषणादि का कार्य करता है।

इनमें से अगले पाँच मुख्य हैं, पिछले पाँच उन्हीं के अन्तर्गत हैं।

हृदि माणो वसेन्नित्यमपानो गुह्ममण्डले । समानो नोभिदेशे तु उदानः कण्ठमध्यगः ॥ व्यानो व्यापी शरीरे तु मधानाः पंचवायवः ॥

—गोरश्च-संसिता ३०॥

अर्थ - हृदय में प्राण्-वायु, गुह्यदेश में अपान, नाभि-मण्डल में समान, कण्ठ में उदान, श्रीर सारे शरीर में व्यान व्याप्त है।

प्राणों को अपने अधिकार में चलाने वाले मनुष्य का श्रिधिकार उसके शरीर, इन्द्रियों तथा मन पर हो जाता है। प्राणों को वश में करने का नाम प्राणायाम है।

प्राणवायु का स्थान हृदय है, यहाँ व्याप्त होकर नासिका द्वारा बाहर की श्रोर चलता है। श्रयान गुदा में व्याप्त होकर नीचे की श्रोर गित करता है। समान नाभि में व्याप्त होकर भुक्त श्रत्र श्रादि के रस को श्रङ्गों श्रौर नाड़ियों में पहुँचाता है।

पूरक में प्राणवायु को गुदा-श्यान तक ले जाकर अपान-वायु से मिलाया जाता है, रेचक में श्राणवायु को गुदा-श्यान तक ले जाकर अपान-वायु से मिलाया जाता है, रेचक में श्राण और अपान दोनों की गित को समान के स्थान नाभि में रोक दिया जाता है, इससे रज और तम का मल दग्ध होकर सत्त्व का प्रकाश बढ़ता है और मन शीध एकाम हो जाता है।

# श्रपाने जुहूवति पाणं पाणेऽपानं तथाऽपरे । पाणापानगती रुद्भध्वा पाणायामपरायणाः ॥ —गीता ४ । २९

अर्थ—कई योगी अपान वायु में प्राण वायु को होमते हैं (पूरक करते हैं), वैसे ही कुछ योगीजन प्राण में अपान का हवन करते हैं (रेचक करते हैं), तथा कई योगीजन प्राण और अपान की गित का रोक कर (कुम्भक करके) प्राणायाम के परायण होते हैं।

प्राणायाम से मनुष्य स्वस्थ एवं नीरोग रहकर दीघायु तथा मन श्रीर इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। मन का प्राण से घनिष्ट सम्बन्ध है, मन का रोकना श्रित किंदिन है, पर प्राण के निराध तथा वशीकार से मन का निरोध एवं वशीकार करना सुगम हो जाता है, इस लिये प्राणायाम योग का स्नावश्यक साधन है।

सूदम प्राण का बर्णन—मनुष्य-शरीर में प्राण-प्रवाहिनी नाडियाँ असंख्य हैं, इनमें से पन्द्रह मुख्य हैं। (१) सुषुम्णा (२) इड़ा (३) पिंगला (४) गांधारी (५) हस्तजिह्ना। ये दोनों क्रमशः वाम और दिल्ला नेत्रों से वाम और दिल्ला पैर के अंगूठे पर्यन्त चली गई हैं। (६) पूषा (७) यशिस्त्वनी क्रमशः दिल्ला और वाम कर्ण में अवण साधनाथे और (८) शूरा गन्ध प्रहणार्थ नासिका देश में भूमध्य पर्यन्त जाती है (९) कुहू मुख में जाती है (१०) सरस्वती जिह्ना के अप्रभाग पर्यन्त जाकर इसके ज्ञान और वाक्यों को प्रकट करती है। (११) वाहणी (१२) अलम्बुषा (१३) विश्वोदरी (१४) शिखनी (१५) चित्रा। इन पन्द्रह में से भी सुषुम्ना, इड़ा पिङ्गला ये तीन प्रधान हैं (जिनका योग से धनिष्ट सम्बन्ध है) इन तीनों में सुषुम्ना सर्वश्रेष्ट है। यह नाड़ी अति सूक्ष्म नली के सदश है जो गुदा के निकट से मेरुदण्ड के भीतर होती हुई मिस्तष्क के उपर तक चली गई। इसी स्थान (गुदा-स्थान के निकट) से इसके वाम भाग से इड़ा और दिल्ला भाग से पिङ्गला नासिका-मुलपर्यन्त चली गई है।

वहाँ भ्रू-मध्य में ये तीनों नाड़ियां परस्पर मिल जाती हैं। सुषुम्ना को सरस्वती, इड़ा को गङ्गा श्रीर पिङ्गला को यमुना भी कहते हैं। गुदा के समीप जहाँ से ये तीनों नाड़ियाँ पृथक होती हैं उसको 'मुक्त-त्रिवेणी' श्रीर भ्रू-मध्य में जहाँ ये तीनों पुनः मिल गई हैं। उसको 'युक्त-त्रिवेणी' कहते हैं।

साधारणतया प्राण्-शक्ति निरन्तर इड़ा और पिंगला नाड़ियों से श्वास प्रश्वास रूप से प्रवाहित होती रहती है। इड़ा को चन्द्र-नाड़ी और पिंगला को सूर्य-नाड़ी कहते हैं। इड़ा तमप्रधान और पिंगला रजप्रधान है। श्वास कभी दांयें नथुने से श्रिधिक वेग से चलता है, कभी बांयें से, और कभी दोनों से समान गित से प्रवाहित होता है। जब बांयें नथुने से श्यास श्रिधिक वेग से चलता रहे तो उसे इड़ा या चन्द्र-खर कहते हैं और जब दांयें से श्रिधिक वेग से बहे तो उसे पिंगला व सूर्यस्वर कहते हैं। और जब दोनों नथुनों से समान गित से श्रथवा एक चण् एक नथुने से, दूसरे चण् दूसरे नथुने से प्रवाहित होवे तो उसे सुषुम्ना-खर कहते हैं।

स्वस्थ मनुष्य का स्वर प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय से ढाई-ढाई घड़ी के हिसाब से क्रमशः एक एक नथुने से चला करता है। इस प्रकार ऋहोरात्र (एक दिन-रात) से बारह बार (बारह वक्त) बांये ऋौर बारह बार ही दाँयें नथुने से क्रमानुसार श्वास चलता है। किस दिन किस नथुने से श्वास चलता है इसका निश्चित नियम है:—

# श्रादौ चन्द्रः सिते पक्षे भास्करस्तु सितेतरे। मतिपदः दिनान्याहुस्त्रीणि त्रीणि क्रमोदये॥

—पवनिवजय-स्वरोदयः अर्थ—शुह्रपत्त की प्रतिपदा तिथि से तीन दिन की बारी से चन्द्र से (बाँचे नथुने से) तथा कृष्णपत्त की प्रतिपदा से तीन-तीन दिन की बारी से सूर्य-नाड़ी (दांचे नथुने) से सूर्योदय के समय श्वास (ढाई घड़ी तक) प्रथम प्रवाहित होता है।

पाठकों के सुभीते के लिये इस सम्बन्ध में पृथक चित्र दिया गया है, विस्तार के

लिये उसमें देखें।

शारीरिक विकार एवं रोग की श्रवस्था में स्वर श्रनियमित रूप से चलने लगते हैं। प्रतिश्याय (जुकाम) की श्रवस्था में सम्भवतः पाठकों को स्वयं इसका श्रनुभव हुश्रा होगा। उस श्रवस्था में श्रपने प्रयन्न द्वारा स्वर को बदलने से रोग-निवृत्ति में बड़ी सहायता मिलती है। स्वर-साधन से स्वेच्छानुसार स्वर का बदलना श्रित सुगम हो जाता है, किन्तु विषय-विस्तार के भय से यहाँ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।

जब इड़ा (चन्द्र—वाम स्वर) चल रहा हो तब स्थायी काम करने चाहियें, जिन में अल्प श्रम आर प्रबन्ध की आवश्यकता हो तथा दूध, जल आदि तरल पदार्थों के पीने, पैशाव करने, यात्रा और भजन, साधन आदि शान्ति के कार्य करने चाहियें।

पिंगला ( सूर्य—दायें स्वर ) चलने के समय इनसे अधिक कठिन कार्य करने चाहियें, जिनसे अधिक परिश्रम अपेचित हो तथाः कठिन यात्रा, मेहतन के कार्य ( व्यायाम आदि ), भोजन, शौच, स्नान और शयन आदि करने चाहियें।

सुपुम्ना ( जब दोनों स्वर सम श्रथवा एक-एक ज्ञरण मैं बदलते हुए चल रहे हों ) मं योग-साधन तथा सात्त्विक धर्मार्थ कार्य करने चाहियें।

# दिवा न पूजयेल्लिंगं रात्राविष न पूजयेत्। सर्वदा पूजयेल्लिंगं दिवारात्र—निरोधतः॥

( पवनविजय स्वरोदय )

अर्थ—दिन में अर्थात् जब रजोगुगा-प्रधान सूर्य-स्वर चल रहा हो तब योगसाधन न करे, और रात्रि में भी अर्थात् जब तम-प्रधान चन्द्र-स्वर जल रहा हो तब भी योगाभ्यास न करे। दिन-रात दोनों अर्थात् सूर्य और चन्द्र दोनों स्वरों का निरोध करके सुपुम्ना के समय जो पिंगला और इड़ा-रूपी दिन और रात दोनों का सन्धि समय है उसमें सदा योगाभ्यास करे।

इस सूत्र की व्याख्या में बताये हुए कपाल-भाति प्राणायाम अथवा अन्य प्राणायाम करने से सुपुरना स्वर चलने लगता है। अतः अभ्यास के आरम्भ में (ध्यानादि से पूर्व) प्राणायाम कर लेना चाहिये।

#### स्वर-साधन-स्वर बदलने की कियाएँ

(१) जो स्वर चलाना हो उस नथुने पर कुछ समय तक ध्यान करने से वह स्वर चलनं लगता है। (२) जो स्वर चलाना हो उससे विपरीत करवट से लेटकर पसली के निकट तिकया दबाने से कुछ काल में वह स्वर चलने लगता है। (३) जो स्वर चलाना हो उससे विपरीत स्वर में हई अथवा वस्त्र की गोली रुखने से वह चलने लगता है। (४) बन्द स्वर को अंगूठे या घंगुली से दबाकर चाल्द स्वर से श्वास लेकर पुनः उसे दबाकर बन्द स्वर से श्वास निकालें इस प्रकार कई बार करने से बन्द स्वर चलने लगता है। (५) दौड़ने, परिश्रम करने और प्राणायाम आदि करने से स्वर बदल जाता है।

ज्वर श्रीर जुकाम आदि रोगों की अवस्था में स्वर-परिवर्तन से रोग की शीघ्र निवृत्ति होसी है।

स्वर-साधन की सिद्धि से इच्छानुसार सुगमता से स्वर बदला जा सकता है। उसके श्रभ्यास की एक बिधि यह है कि दिन के समय सूर्योदय से चन्द्र खर के निश्चित समय से चन्द्र स्वर चलाएँ। श्रपने बांये नथनों की श्रोर श्रो३म का जप करते हये ब्यान रखने से बांया (चन्द्र) खर चलता रहेगा भोजन श्रीर शौचादि के समय इससे विपर्गत खर (सूर्य-खर) ध्यान द्वारा चलाएँ। रात्रि के समय सूर्यास्त सूर्य-स्वर के निश्चित समय से सूर्य-स्वर चलावें। दांये नथुने की स्रोर स्रो३म का जप करते हुए ध्यान रखने से सूर्य स्वर चलता रहेगा। जल स्रोर दूध श्रादि पीने तथा मूत्र-त्यागादि के समय विपरीत नथुने पर ध्यान रखकर चन्द्र-खर चलावें।

इसी प्रकार योगाभ्यास, भजन ध्यानादि के आरम्भ करने से पूर्व नासिका के अप्र-भाग के मध्य में नोक पर ध्यान करने से सुष्मना-खर चलाया जा सकता है।

तस्व-स्वरों का तत्त्वों से घनिष्ठ सम्बन्ध है उनका चक्रों में भी वर्णन आवेगा। इसलिये उनका संनिप्त वर्णन चित्र द्वारा कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। तत्त्व पाँच हैं: आकाश, वाय, अग्नि, जल, पृथ्वी । ये प्रत्येक स्वर के साथ चलते रहते हैं।

प्रथमं बहते वायुद्धिंतीयं च तथानतः ।

तृतीयं बहते भूमिश्रतुर्थे वारुणो वहेत् ॥ (७१ शिव स्वरोदय)

अर्थ-प्रथम वायु तत्त्व बहुता है, द्वितीयबार श्रमितत्त्व, तृतीयबार भूमि तत्त्व, चतुर्थबार वाहरण ( जल ) तत्त्व श्रौर ( पांचवीबार श्राकाश तत्त्व बहता है )।

तत्त्व सम्बन्धी सामान्य बातें तथा किस समय कौन तत्त्व चल रहा है: उसको दी हुई तालिका द्वारा पाठक जान सकेंगे।

#### तत्त्व पश्चिनने की रीति

- (१) हाथ के दोनों अंगूठों से कान के दोनों छिद्र, बीच की दोनों उंगलियों से नथनों, दोनों अनामिका और दोनों किनष्ठ अंगुलियों से मुंह तथा दोनों तर्जनियों से दोनों ऑखें बन्द करने पर जिस तत्त्व का रंग दिखलाई दे उसी का उदय सममाना चाहिए।
- (२) दर्पण ( श्राईना ) पर जोर से श्वास मारने पर उसकी भाप से दर्पण पर जिस तत्त्व के चिन्ह बनें उसी का उदय समभना चाहिए।
  - (३) जैसा मुंह का स्वाद हा उससे उसी तत्त्व का उदय सममना दाहिए।
- (४) शान्ति से बैठकर श्वास लेवें, फिर देखें जिस तत्त्व के अनुसार श्वाश की गित हो, श्रीर जिस तत्त्व के अनुसार श्रास का परिमाण हो, उसी तत्त्व का उदय सममना चाहिए।

तत्त्व साधन विधि—(१) पृथ्वी, जल श्रमि, वायु, श्राकाश, इस क्रम से एक एक तत्त्व का साधन करना चाहिये। (२) जो तत्त्व साधना है उस तत्त्व के आकार व रंग का यन्त्र बनवा कर उस तत्त्व की बाह्य गति के परिमाण श्रनुसार दूर रख कर श्रोम के मानसिक जाप के साथ त्राटक करना चाहिये, (३) ऐसी भावना करनी चाहिये कि जाप के साथ श्वास प्रश्वास की गति यंत्र तक हो रही है। (४) प्राय: २ घन्टे २४ मिनिट तक 88

१०५

| स्वर-साधन<br>के लिए स्वर<br>चलाने का<br>समय             | सूयोद्ध से<br>दिन में चलाना<br>चाहिये                                                                                                                                               | मोजन, सोने,<br>मलत्याग, स्नान<br>में सूर्यस्वर कर<br>लेना चाहिये                                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दिशाएँ<br>यात्रा के<br>लिए                              | पश्चिम<br>विचि                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |
| नाम दिन<br>जो शुभ<br>कार्थ के लिए<br>स्वर से<br>सम्बन्ध | बुधवार<br>बृहस्पतिवार<br>शुक्रवार<br>सोमवार                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| नाम तत्त्व<br>शुभकार्य<br>के लिये                       | जल-तत्त्व<br>पृथ्वी-तत्त्व                                                                                                                                                          |                                                                                                   |
| ग्रुभ कार्य जो जिस<br>तिथि में किये जावें               | स्थिर तथा शुभ कार्य :<br>तीर्थ-यात्रा, मकान,<br>तालाब, कुर्झों झादि<br>बनवाना, नय मकान में<br>प्रवेश, श्रौषधि झादि<br>सेवन, दूध-जलादि पीना<br>मूत्र-त्याग—सब प्रकार<br>के शुभ कार्य |                                                                                                   |
| पत्त तथा तिथि<br>जिसमें स्वर चलता है                    | ह्यक्ल पद्य,<br>१, २, ३, ७, ८, ९,<br>१३, १४, १५<br>इच्चा पत्त<br>४, ५, ६, १०, ११, १२                                                                                                | सूर्योद्य से ढाई घड़ां<br>अर्थात् एक घाटा तक<br>चन्द्र-स्वर चलता है, फिर<br>सूर्येन्सर एक घाटे तक |
| नाम प्रधान<br>प्रकृति                                   | तम-प्रधान,<br>शीतल<br>प्रकृति,<br>सात्रि के<br>समान,<br>शुक्ल पह्                                                                                                                   |                                                                                                   |
| नाम नाड़ी<br>तथा स्वर                                   | नाड़ी —<br>हड़ा<br>मङ्गा, चन्द्र<br>स्वर                                                                                                                                            | चन्द्र, वाम                                                                                       |

| सूर्यास्त से रात्रि<br>में चलना<br>चाहिये<br>जल, दूध श्रादि<br>पीने के समय,<br>मूत्रन्याग में<br>चन्द्र-स्वर कर<br>लेना चाहिये                                                                                | प्रातःकाल<br>तथा सायङ्काल<br>योगाभ्यास के<br>समय                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पूर्व,<br>उत्तर                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
| रविचार<br>शनिवार<br>मङ्गलवार                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |
| अप्रितत्त्व<br>बायुतत्त्व                                                                                                                                                                                     | आकाश-                                                                                                                                                                       |
| चर, कठिन कार्य,<br>ट्यायाम श्रादि परिश्रम<br>के काम, कठोर यात्रा,<br>विद्याध्ययन, श्रध्यापन,<br>दान, भोजन, मल-त्याप,<br>सन्तानोत्पत्ति, मन्त्रजाप,<br>ध्यान करना, सोना।                                       | ह्यभाद्युभ, स्थिर, चर,<br>कोई कार्थ न करना<br>चाहिये । योग-साधन,<br>अभ्यास, ईश्वर-भक्ति,<br>ध्यानादि करना चाहिये ।                                                          |
| हिस्सा पद्य<br>१, २, ३, ७, ८, ९,<br>१३, १४, १५<br>शुक्त पद्य<br>८, ५, ६, १०, ११, १२<br>स्योद्य से हाई घड़ी<br>अथान् एक घाटा तक<br>स्येन्स्वर चलता है, उसक<br>पश्चात् चन्द्र-ह्यर; यह कम<br>बराबर चलता रहता है | सूर्य-नवर से चन्द्र-स्वर<br>श्रीर चन्द्र-स्वर से सूर्य-<br>स्वर बद्लंने के समय<br>चलता है।<br>श्रसाधारण श्रवस्था में<br>एक क्षण सूर्य श्रीर एक<br>क्षण चन्द्र-स्वर चलता है। |
| रज-अधान,<br>गरम प्रकृति,<br>कृष्ण् पह्न में<br>१५ दिन तक<br>इसकी<br>प्रधानता<br>दिन के<br>समान                                                                                                                | सत्त्व-प्रधान,<br>दिन-रात<br>की सन्धि,<br>प्रात:काल<br>तथा<br>साथंकाल<br>के समान                                                                                            |
| नाड़ी—<br>पिङ्गला,<br>यसुना, सूर्थ<br>सूर्य, दाहिना                                                                                                                                                           | नाड़ी—<br>सुधुम्ना,<br>संदर्<br>स्वर्—<br>दोनों स्वर्<br>बराबर<br>चलना                                                                                                      |

तत्त्व-सम्बन्धी तालिका

| तत्त्व में करने<br>योग्य कार्य | स्थिर काये | चर कार्थ         | कर कार्  | शारीरिक<br>व्यायामाहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | योगाभ्यास<br>स्राहि             |
|--------------------------------|------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| तत्त्व का<br>स्वभाव            | भारी       | शीतल             | गरम      | ज<br>प्र<br>पा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | कई तत्त्रों से<br>मिला हुआ      |
| तत्त्व का<br>परिमाया           | १२ शहुल    | १६ श्रद्धात      | % সন্ধূল | ~ <b>코</b> 100 년 | दोनों नासिका-<br>श्रों के भीतर  |
| ठत्त्व की गति                  | सामने को   | नाचे को          | ऊपर को   | विरह्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कड्ड तत्त्वों की<br>मिश्रित गति |
| तत्व का<br>स्वाद               | मीठा       | कमेला            | चपेरा    | 10°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | केंद्रवा                        |
| तत्त्व का चिन्ह                | चौकोस      | श्चर्यवन्द्राकार | त्रिकोस  | <b>पट्को</b> ण-सहश<br>गोल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | बृंद-बृंद जैसा                  |
| तत्त्व का<br>गंग               | पीला       | सक्रें           | लाल      | धूक,<br>मेघ-जैसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मिश्रित रंग                     |
| नाम तत्त्व                     | गुष्यी     | सं               | श्रीप्र  | <b>व</b> ित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | স্থাকাহ্য                       |
| •IF                            | ~          | œ                | m        | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                               |

त्राटक करना चाहिये। (५) प्रायः छः मास ऋथवा परिस्थिति ऋतुसार, एक ही तत्त्व का साधन करते रहना चाहिये। (६) जब बराबर तत्त्व के परिमाण तक श्वास ॥ प्रश्वास की गति लगातार होने लगे तब उस तत्त्व की सिद्धि सममना चाहिये।

पृथ्वी तत्त्व का साधन —एक इंच चौड़ा और एक इंच लम्बा खर्ण, पीतल श्रथवा पीले काराज का चतुष्कोण यन्त्र बनवाकर चन्द्र खर के पृथ्वी तत्त्व के उदय काल में नासिका के श्रप्रभाग से १२ श्रंगुल दूर रखकर श्रोष् के मानसिक जाप के साथ त्राटक करना चाहिये।

जल तस्व का साधन - चांदी या कांसे का अर्थ वृत्ताकार यन्त्र इतना लम्बा व चौड़ा कि पृथ्वी तत्त्व के चतुष्कोग् यन्त्र के मध्य में आसके चन्द्र खर के जल तत्त्व के उदय के समय नासाम भाग से १६ अंगुल दूर रख कर उपर्युक्त विधि अनुसार त्राटक करना चाहिये।

अग्नि तत्त्व साधन — तावें श्रथवा मूंगा का त्रिकोणाकार यन्त्र इतना लम्बा चौड़ा कि जल तत्त्व के श्रधं वृत्ताकार यन्त्र के मध्य में श्रासके चन्द्र खर के श्राग्नि तत्त्व के उदय काल में ४ श्रंगुल नासाप्र भाग से दूर रख कर उपयुक्त विधि श्रनुसार त्राटक करना चाहिये।

वायु तत्त्व साधन—खच्छ नीलाथोथा का ऐसा गोलाकार यन्त्र या काग्रज पर नीले रंग का ऐसा गोलाकार निशान बनवावें कि अग्नि तत्त्व के त्रिकोनाकार यन्त्र के मध्य में आसके। यन्त्र को नासाप्र भाग से ८ अंगुल दूर रखकर उपयुक्त विधि अनुसार त्राटक करना चाहिये।

आकारा तत्व का साधन—चन्द्र खर में श्राकाश तत्त्व के उदयकाल में नासाय भाग पर श्रोम् के मानसिक जाप के साथ त्राटक करना चाहिय ।

सुषुम्ना-नाड़ी—ऊपर वर्णन कर चुके हैं कि सुपुम्ना-नाड़ी सर्वश्रेष्ठ है जो मेरूदंड के भीतर सूक्ष्म नली के सदश चली गई है।

सुषुम्ना के अन्तर्गत सूदम नाडियां—सुषुम्ना के भीतर एक वर्ष नाड़ी है, वर्ष के अन्दर चित्रणी है, और चित्रणी के मध्य में ब्रह्म-नाड़ी है। ये सब नाड़ियाँ मकड़ी के जाले जैसी अति सूक्ष्म हैं जिनका ज्ञान केवल योगियों को ही हो सकता है। ये नाड़ियाँ सत्त्व प्रधान, प्रकाशमय और अद्भुत शक्ति वाली हैं। यही सूक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म प्राण के स्थान हैं। इनमें बहुत से सूक्ष्म शक्तियों के केन्द्र हैं, जिनमें बहुत सी अन्य सूक्ष्म नाड़ियाँ मिलती हैं। इन शक्तियों के केन्द्रों का पद्म तथा कमल कहते हैं। इनमें से मुख्य सात हैं:—

मूलाधार, खाधिष्ठान, मिण्पूरक, श्रनाहत; विशुद्ध, श्राज्ञा, श्रौर सहस्रार।

ये चक्र पांचों तत्त्वों, पाँचों तन्मात्राश्रों, पांचों ज्ञानेन्द्रियों, पाँचों कर्मेन्द्रियों, पाँचों प्राणों, श्रन्तःकरण, समस्त वर्णों-स्वरों, तथा सातों लोकों के मंडल हैं श्रीर नाना प्रकार के प्रकाश तथा विद्युत् से युक्त हैं। साधारण श्रवस्था में ये चक्र बिना खिले कमल के सहश श्रधोमुख हुए श्रविकसित रहते हैं: ध्यान द्वारा, तथा श्रन्य प्रकार से उत्तेजना पाकर जब ये उर्ध्वमुख होकर विकसित होते हैं तो उनकी श्रलोंकिक शक्तियों का विकास होता है।

प्रत्येक चक्र में नाना प्रकार की अद्भुत शक्तिएं हैं। तान्त्रिक तथा हठयोग के प्रन्थों में प्रायः इनका वर्णन है। हम जिज्ञासुओं की जानकारी के लिये उनका उतना वर्णन कर देना आवश्यक समभते हैं जितने का राजयोग से सम्बन्ध है तथा तान्त्रिक प्रन्थों की उन बातों का भी जिनकी पाठकों को जानने की जिज्ञासा होसकती है। यथाः—तत्त्व बीज का बाहन, अधिपति देवता, देवता की शक्ति, यन्त्र, फल इत्यादि। (आत्मान्नित चाहने वालों को इनकी श्रार विशेष ध्यान न देना चाहिये)

चित्र द्वारा दिखलाई हुई चक्रों की स्थूलाकृति उनके सूक्ष्म स्वरूप का बोध कराने के लिए केवल त्रानुमानिक है। इसी प्रकार Pelvic Plexus त्रादि श्रंप्रेजी नाम उनके वास्तविक स्थान को नहीं बतलाते हैं केवल संकेत मात्र हैं।

#### चक्रों का वर्णन

मूलाधार चक्र—Pelvic Plexus के स्थूल स्वरूप से इसके सूक्ष्म स्वरूप का संकेत किया जा सकता है।

- (१) चक्रस्थान : गुदामूल से दो श्रंगुल ऊपर श्रीर उपस्थ मूल से दो श्रंगुल नीचे है।
- (२) श्राकृति : रक्त रंग के प्रकाश से उज्ज्वित चार पंखड़ी (दलों) वाले कमल के सदश है।
- (३) दलों के श्रक्तर (वर्ण) चारों पंखड़ियों (दलों) पर वं, इां, पं, श्रीर सं— ये चार श्रक्तर हैं।
  - (४) तत्त्व स्थान : चौकोण सुवर्ण रङ्ग वाले पृथ्वी तत्त्व का मुख्य स्थान है।
  - (५) तस्व-बीज : 'लं' है
  - (६) तत्त्व बीज की गति : एर।वत हाथी के समान सामने की श्रोर गति है।
  - (७) गुण : गंध गुण है।
  - (८) वायु-स्थान : नीचे की त्रोर चलने वाले श्रपान वायु का मुख्य स्थान है।
  - (९) ज्ञानेन्द्रिय: गंधतन्मात्रा से उत्पन्न होने वाली सूंघने की शक्ति नासिका का स्थान है
  - (१०) कर्मेन्द्रिय : पृथ्वी-तत्त्व से उत्पन्न होने वाली मल-त्याग शक्ति गुदा का स्थान है।
  - (११) लोक: भूलोक है (भू:)
  - (१२) तत्त्व बीज का बाहन : ऐरावत हस्ती जिसके ऊपर इन्द्र विराजमान हैं।
  - (१३) श्रिधिपात देवता : चतुर्भुज ब्रह्मा श्रपनी शक्ति चतुर्भुज डाकनी के साथ ।
  - (१४) यन्त्र : चतुष्कोग् सुवर्गरङ्ग
- (१५) चक्रपर ध्यान का फलः आरोग्यता,आनन्दचित्त, वाक्य, काव्य, प्रबन्ध—दत्तता इस चक्र के नीचे त्रिकोण यन्त्र जैसा एक सूक्ष्म योनिमंडल है जिसके मध्य के कोण से सुबुन्ना (सरस्वती) नाड़ी, दिल्ला कोण से पिंगला (यमुना) माड़ी, और वाम कोण से इड़ा (गंगा) नाड़ी निकलती हैं। इसलिए इसको मुक्त त्रिवेणी भी कहते हैं।

तान्त्रिक प्रन्थों में बतलाया गया है कि इस योनि मन्डल के मध्य में तेजोमय रक्त वर्ण क्लीं बीज रूप कन्दर्प नाम का स्थिर वायु विद्यमान है जिसके मध्य में ब्रह्म माड़ी के मुख में स्वयंमु लिङ्ग है। इसमें कुएडलिनी शक्ति साढ़े तीन वुएडल में लिपटी हुई शङ्क के अप्वर्तन के समान है। कुएडलिनी शक्ति का वर्णन आगे किया जावेगा। मूल शक्ति अर्थात् कुएडलिनी शक्ति का आधार होने से इस चक्र को मूलाधार कहते है।

स्वाधिष्ठान चक्र—Hypogastric Plexus के स्थूल स्वरूप से इसके सूक्ष्म स्वरूप का संकेत किया जा सकता है।

- (१) स्थान: मूलाधार चक्र से दो श्रंगुल ऊपर पेंडू के पास इस चक्र का स्थान है।
- (२) त्राकृतिः सिन्दूरी रङ्ग के प्रकाश से प्रकाशित छः पंखड़ी (दलों) वाले कमल के समान है।
- (३) दलों के अन्तर (वर्ण) छहों पंखड़ियों (दलों) पर बं, भं, मं, यं, रं, लं, ये छ: अन्तर (वर्ण) हैं।
  - (४) तत्त्वस्थान : श्वेत रङ्गः, ऋर्ष्ट्र-चन्द्राकार वाले जल तत्त्व का मुख्य स्थान है।
  - (५) तत्त्व-बीज : 'व' है।
- (६) तत्त्व बीज गति: जिस प्रकार मकर लम्बी डुबकी लगाता है इसी प्रकार इस तत्त्व की नीचे की त्र्योर लम्बी गति है।
  - (७) गुण: रस है।
- (८) वायु-श्यान: सर्व शरीर में व्यापक होकर गति करने वाले व्यान वायु का मुख्य स्थान है।
  - (९) ज्ञानेन्द्रिय: रसतन्मात्रा से उत्पन्न स्वाद देने की शक्ति रसना का स्थान है।
  - (१०) कर्म-इन्द्रिय: जलतत्त्व मूत्र-त्याग शक्ति उपस्थ को स्थान है।
  - (११) लोक: भुव: है।
  - ( १२ ) तत्त्व बीज का बाहन : मकर जिसके ऊपर वहुए विराजमान हैं।
  - ( १३ ) त्र्यधिपति देवता : विष्णु त्र्रपनीचतुर्मुज।राकिनी शक्ति के साथ ।
  - (१४) यन्त्र: ऋर्घ चन्द्राकार श्वेतरङ्ग।
- (१५) चक्र पर ध्यान का फलः तान्त्रिक प्रन्थों में इस चक्र में ध्यान का फल सृजन पालन श्रीर निधन में समर्थता तथा जिह्वा पर सरस्वती देवी का होना बतलाया गया है।

मणिपूरक चक्र—Epigastric Plexus अथवा Solar Plexus के स्थूल स्वरूप के द्वारा इसके सूक्ष्म स्वरूप का संकेत किया जा सकता है।

- (१) स्थान: नाभिमूल है।
- (२) आकृति : नीले रङ्ग के प्रकाश से आलोकित (प्रकाशित) दश पंखड़ी (दलों) वाले कमल के तुल्य है।
- (३) दलों के श्राह्मर (वर्षा): दशों पंखड़ियों (दलों) पर डं, ढं, ग्रां, तं, थं, दं, धं नं, पं. फं, ये दश श्राह्मर (वर्षा) हैं। इन दश वर्षों की ध्वनियाँ निकलतीं हैं।
  - (४) तत्त्वः स्थानः रक्त रङ्ग त्रिको ए। कार वाले श्राप्त तत्त्व का मुख्य स्थान है।
  - (५) तस्व-बीज : 'रं' है।

- (६) तत्त्व बीज गति: जिस प्रकार मेष (मेंद्रा) ऊपर को उछलकर चलता है, इसी प्रकार इस तत्त्व की ऊपर को गति है।
  - (७) गुण: रूप है।
- (८) वायु स्थान: खान-पान के रस को सम्पूर्ण शरीर में स्व स्व स्थान पर समान कृप से पहुँचाने वाले समान वायु का मुख्य स्थान है।
  - (९) ज्ञानेन्द्रिय : रूप तन्मात्रा से उत्पन्न देखने की शक्ति चक्षु का स्थान है।
  - (१०) कर्मेन्द्रिय: अग्नि तत्त्व से उत्पन्न चलने की शक्ति पाद (पैर) का स्थान है।
  - (११) लोक: स्वः है!
- (१२) तत्त्व बीज का बाहनः मेष (मेढ़ा) जिसके ऊपर श्रिप्त देवता विराजमान हैं।
  - ( १३ ) ऋघिपति देवताः रुद्र अपनी चतुर्भुजा शक्ति लाकिनी के साथ।
  - (१४) यन्त्रः त्रिकोण रक्त रङ्ग।
- (१५) फल: विभूतिपाद में इस चक्र पर ध्यान का फल शरीर व्यूह का ज्ञान बत-लाया है। इसमें ध्यान करने से अजीर्ण आदि रोग दूर होते हैं।

अनाहत चक्र — इसके सूक्ष्म स्वरूप का संकेतक Cardiac Plexus का स्थूल स्वरूप है।

- (१) स्थान: हृद्य के पास।
- (२) त्राकृति: सिंदृरी रङ्ग के प्रकाश से भासित ( उड्विलत) बारह पङ्कड़ी (दलों) वाले कमल के सदश है।
- (३) दलों के ऋत्तर (वर्षा) बारह पङ्खड़ियों पर कं, खं, गं, घं, ङ, चं, छं, जं, मं, वं, टं, ठं, ये बारह ऋतर (वर्षा) हैं।
  - (४) तत्त्व-स्थान : धूम्र रङ्ग, षट्कोणाकार वायुतत्त्व का मुख्य स्थान है ।
  - (५) तत्त्व-शीज : यं है।
- (६) तस्व-बीज गितः जिस प्रकार मृग तिरछा चलता है, इसी प्रकार इस तस्व की तिरछी गित है।
  - (७) गुगाः स्पर्श है।
- (८) वायुष्टान: मुख श्रौर नासिका से गति करने वाले प्राण वायु का मुख्य स्थान है।
  - (९) ज्ञानेन्द्रियः स्पर्श-तन्मात्रा से उत्पन्न स्पर्श की शक्ति त्वचा का केन्द्र है।
  - ( १० ) कर्मेन्द्रिय : वायुतत्त्व से उत्पन्न पकड़ने की शक्ति कर ( हाथ ) का स्थान है।
  - (११) लोक: मह: लोक है। अन्तःकरण का मुख्य स्थान है।
  - (१२) तत्त्व बीज का बाह्नः मृग ।
  - ( १३ ) ऋधिपति देवताः ईशान रुद्र अपनीं त्रिनेत्र चतुर्भुजा शक्ति काकिनी के साथ।
  - ( १४ ) यन्त्र षट्कोनाकार, धूम्र रङ्ग ।

(१५) फल:-वाक्रपितत्त्व, किवत्व शक्ति का लाभ, जितेन्द्रिय होना इत्यादि तान्त्रिक प्रन्थों में बतलाया है। शिव सार तन्त्र में कहा है कि इस स्थान में उत्पन्न होने वाली श्रनाहत ध्विन ही सदा शिव है। श्रीर त्रिगुणमय श्रोंकार इसी स्थान में व्यक्त होता है। यथा:—

## शब्द ब्रह्मेति तं पाह सात्ताद्देवः सदा शिवः। अनाहतेषु चक्रेषु स शब्दः परिकीत्येते॥ (परापरिमळोळासः)

अर्थ — जिसको शब्द ब्रह्म कहते हैं वही साज्ञात सदाशिव है। वही शब्द श्रमाहत चक्र में है। कहीं २ इस चक्र के समीप श्राठ दलों का एक निम्न मनश्रक? (Lower mind Plexus) बतलाया गया है। स्त्रियों तथा भक्ति भाव वालों को ध्यान करने के लिये श्रमाहत चक्र श्रच्छा उपयुक्त स्थान है।

विशुद्ध चक्र-इसका संकेतक स्थूल स्वरूप Carotid Plexus है।

- (१) स्थान: कएठदेश है।
- (२) श्राकृति: (दलों) धुंधले रङ्ग के प्रकाश से उज्ज्वित १६ पङ्क्षड़ीं (दलों) वाले कमल-जैसी है।
- (३) दलों के अन्तर: सोलहों पह्नुड़ियों पर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लृ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ; यं सोलह अन्तर हैं।
- (४) तत्त्व-स्थान: चित्र-विचित्र श्राकार तथा नाना रङ्ग वाले श्रथवा पूर्ण चन्द्र के सदद्य गोलाकार श्राकाश तत्त्व का मुख्य स्थान है।
  - (५) तत्त्व-बीज : हं है।
- (६) तत्त्व-बीज की गर्ति : जैसे हाथी घूम-घूम कर चलता है उसी प्रकार इस तत्त्व की घुमाव के साथ गति है।
  - (७) गुण: शब्द है।
- (८) वायु-स्थान: ऊपर की गति का हेतु शरीर-पर्यन्त वर्तने वाले उदान वायु का मुख्य स्थान है।
  - (९) ज्ञानैन्द्रिय: शब्द-तन्मात्रा से उत्पन्न श्रवण-शक्ति श्रोत्र का स्थान है।
  - (१०) कर्मेन्द्रिय : त्र्याकाश-तत्त्व से उत्पन्न वाकु शक्ति वाणी का स्थान है।
  - (११) लोक: जन: है।
  - ( १२ ) तत्त्व बीज का बाहनः हस्ती जिसके ऊपर प्रकाश देवता आरुढ़ हैं।
- (१३) ऋधिपति देवता : पञ्चमुख वाले सदा शिव अपनी शक्ति चतुर्भुजा शाकिनी के साथ
  - (१४) यन्त्र: पूर्णचन्द्र के सदश गोलाकार आकाश मराडल।
- (१५) किन, महाज्ञानी, शान्त चित्त, नीरोग, शोक हीन और दीर्घ जीवी होना बतलाया गया है। इसके ''विशुद्ध'' नाम रखने का यह कारण बतलाया गया गया है कि इस स्थान पर मन की स्थिति होने से मन आकाश के समान विशुद्ध हो जाता है।

आज्ञा चक्र-इसका संकेतक Medula Plexus का स्थूल रूप है।

- (१) स्थान: दोनों भुत्रों के मध्य में भुकुटी के भीतर है।
- (२) आकृति : श्वेत प्रकाश के दो पङ्काङ्गियों (दलों) वाले कमल के सहश है।
- (३) दलों के अन्तर (वर्गा): दोनों पह्व ड़ियों पर हं, नं है।

इन दोनों पङ्कां के संकेतक पाश्चात्य विज्ञान के Pineal Gland श्रीर Pituitary Body सममना चाहिये; जिनको मनुष्य के मिल्लिक के भीतर दो निर्धक बाद्ध से ढके हुए मांस-पिएड कहा गया है। ये दोनों मांस-पिएड श्रपने स्थान पर रहते हुए श्राज्ञाचक के ऊष्वेमुख होकर विकसित होने पर उससे दिन्य शक्ति को प्राप्त होते हैं।

- (४) तत्त्व: लिंग अर्थात् लिङ्ग-आकार महत्तत्त्व है।
- (५) तत्त्व-बीज : श्रो३म् है।
- (६) तत्त्व-बीज गति : नाद है।
- (७) लोक: तपः है।
- (८) तस्व बीज का बाहन: नाद जिस पर लिङ्ग देवता हैं
- (९) श्रिधिपति देवता : ज्ञानदाता शिव श्रपनी चतुर्हस्ता षड़ानना (छः मुख) हाकिनी शक्ति के साथ।
  - (१०) यन्त्र! लिङ्गाकार
- (११) फल: भिन २ चक्रों के ध्यान द्वारा जो फल प्राप्त होते हैं वे सब एक मात्र इस चक्र पर ध्यान करने से प्राप्त हो जाते हैं।

इस स्थान पर प्राण तथा मन के स्थिर हो जाने पर सम्प्रज्ञात-समाधि की योग्यता होती है। मूलाधार से इड़ा, पिंगला और सुपुम्ना पृथक्-पृथक् प्रवाहित होकर इस स्थान पर मिलती हैं; इसलिये इसको युक्त-त्रिवेणी भी कहते हैं।

> इड़ा भागीरथी गंगा पिंगला यम्रुना नदी। तयोमेध्यगता नाड़ी मुषुम्णाख्या सरस्वती॥ त्रिवेणी संगमो यत्र तीथेराजः स उच्यते। तत्र स्नानं प्रकृवीत सर्वपापैः प्रमुच्यते॥

> > —( ज्ञानसंकिछनी-तन्त्र )

अर्थ — इड़ा को गंगा, पिंगला को यमुना, श्रौर इन दोनों के मध्य में जाने वाली नाडी सुषुम्ना को सरस्वती कहते हैं। इस त्रिवेशी का जहाँ संगम है उसे तीर्थराज कहते हैं। इसमें स्नान करके सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं।

तदेव हृदयं नाम सर्वशास्त्रादिसम्मतम् । भ्रम्यथा हृदि किंचास्ति शोक्तं यत् स्थूलबुद्धिभिः ॥ —मोगस्वरोदय ११४ अर्थ— यही अर्थात् आज्ञाचक ही सर्वशास्त्र-सम्मत हृदय है। स्थृल-बुद्धि वाले ही अन्य स्थूल स्थान को हृदय कहते हैं।

यह आज्ञाचक शिवनेत्र, (Organ of Clarvoyance) दिन्यदृष्टिका यन्त्र है। प्राण्तोषिणी तन्त्र में एक चौंसठ दल वाले ललना-संज्ञक चक्र की तालु में, और एक शत दल वाले गुरुचक्र की अविधिति ब्रह्मरन्ध्र में बतलाई है तथा किसी-किसी ने सोम-चक्र (गुरु-चक्र), मानस-चक्र, ललाट-चक्र आदि का भी वर्णन किया है, किन्तु ये सब सातों चक्रों के ही अन्तगंत हैं। क्रियात्मक रूप से इनकी अधिक उपयोगिता नहीं है।

सहस्रार वा शून्य-चक्र - इसका संकेतक स्थूलरूप Cerebral Plexus है।

- (१) स्थान: तालु के ऊपर मस्तिष्क में, ब्रह्मरन्ध्र से ऊपर। सब शक्तियों का केन्द्र है।
- (२) त्राकृति: नाना रङ्ग के प्रकाश से युक्त सहस्र पङ्क्षाइयों (दलों) वाले कमल-
  - (३) दलों के अन्नर पङ्घों पर 'अ' से लेकर 'न्न' तक सब स्वर और वर्ण हैं।
  - (४) तस्व: तस्वातीत है।
  - (५) तत्त्व-बीज : विसर्ग है।
  - (६) तत्त्व-बीज गति : बिन्दु है।
  - (७) लोक: सत्यम् है।
  - (८) तत्त्व बीज का बाहन : बिन्दु
  - (९) अधिपति देवता : पर ब्रह्म अपनी महा शक्ति के साथ।
  - (१०) यन्त्र : पूर्ण च शुभ्र वर्ण।
  - (११) फल: श्रमर होना, मुक्ति

इस स्थान पर प्राण तथा मन के स्थिर हो जाने पर सर्व वृत्तियों के निरोध-रूप श्रसम्प्रज्ञात-समाधि की योग्यता प्राप्त होती है।

कुछ विद्वानों तथा अभ्यासियों का विचार है कि उपनिषदों में जो अंगुष्टमात्र हृदय पुरुष का स्थान बतलाया गया है वह ब्रह्म रन्ध्र ही है जिसके ऊपर सहस्रार चक्र है क्योंकि यही अंगुष्टमात्र आकाश वाला है। यहीं चित्त का स्थान है जिस में आत्मा के ज्ञान का प्रकाश अथवा प्रतिविम्ब पड़ रहा है और इसी स्थान पर प्राग्ग तथा मन के स्थिर होजाने पर असम्प्रज्ञात समाधि अर्थात् सवे वृत्ति निरोध होता है।

कुण्डलिनी शांकि — पाठकों को सुषुम्ना नाड़ी की महत्ता उसके भीतर तीन शिक्ति-शाली नाड़ियों के केन्द्रों के वर्णन कर देने से प्रकट होगई होगी। वास्तव में ब्रह्मांड में जितनी शिक्त्याँ वत्तमान हैं वे सब ईश्वर ने शरीर-रूपी पिएड के इस भाग में एकत्रित कर दी हैं किन्तु सुषुम्ना नाड़ी का मुख त्रिकोण योनि-मएडल के मध्य स्थान पर जहाँ से यह मेहदएड के भीतर होती हुई ऊपर की खोर चलती है, साधारण श्रवस्था में बन्द रहती है। इसी कारण इसकी शिक्त खिवकसित रहती है खोर प्राणशक्ति केवल इड़ा खोर पिंगला द्वारा जो इस त्रिकोण मएडल के वाम खोर दिल्ण भाग से ऊपर की खोर चक्रों को छूती हुई चलती हैं, सारे शरीर में निरन्तर प्रवाहित होती रहती है। इसी त्रिकोण योनि-मण्डल में एक श्रातिसूक्ष्म वियुत्-समान श्रद्भुत दिव्य-शक्ति वाली नाड़ी लिपटी हुई पड़ी है। इसका दृष्टान्त एक ऐसी सर्पिणी से दे सकते हैं जो साढ़ेतीन लपेट खाये हुए श्रपनी पूँछ को मुख में दबाये शंखाकार हो कर सो रही हो। इसी को कुण्डलिनी-शक्ति कहते हैं। यह नाड़ी बिना प्रयोग से सुप्त-जैसी पड़ी रहती है। इसका शरीर-सम्बन्धी कोई कार्य बाह्य-दृष्टि से प्रतीत नहीं होता। इस कारण पाश्चात्य शरीर शास्त्र के विद्वान (Physiologist) श्रमी तक इसका कुछ पता नहीं लगा सके। किन्तु प्राचीन यूनान, रोम श्रादि देशों के तत्त्ववेत्ता जहीँ भारतवर्ष से सारी विद्यात्रों का प्रकाश फैला था; इससे परिचित थे। श्रफलातृं (Plato) तथा पिथागोरस (Pythogorus) जैसे श्रात्मदर्शी विद्वानों के लेखों में इसका इस प्रकार संकेत पाया जाता है कि नाभि के पास एक ऐसी श्रद्भुत शक्ति विद्यमान है जो मस्तिष्क की प्रभुता शर्थात् बुद्धि के प्रकाश को उज्ज्वल कर देती है श्रीर जिससे मनुष्य के श्रन्दर दिव्य शक्तियाँ प्रकट होने लगती हैं।

कुण्डिलिनी राक्ति का जाग्रत होना—यह नाड़ी यदि किसी प्रकार से श्रपने लपेटों को खोल कर सीधी हो जावे श्रीर इसका मुख सुपुन्ना नाड़ी के भीतर चला जावे तो इसको कुग्डिलिनी का जाग्रत होना कहेंगे।

जिस प्रकार सुसज्जित कमरे में बिजली के तार, नाना वर्ण के ग्लोब, माइ-फान्स तथा बिजली के यन्त्र पंखे श्रादि लगे हों तो बिजली के बटन (Switch) दबाने से ये सब क्रमशः प्रकाश देने तथा श्रपना-श्रपना कार्य करना श्रारम्भ कर देते हैं, इसी प्रकार जब इस कुराडलिनी-रूपी बटन (Switch) के दबने से विद्युत का प्रवाह (Electric Current) सुषुम्ना-रूपी तार में पहुँचता है तो क्रमशः सारे चकों श्रीर नाड़ियों को प्रकाशित कर देता है। जिस-जिस चक्र पर यह कुराडलिनी शक्ति पहुँचती जाती है वह श्रधोमुख से अर्ध्वमुख होकर विकसित होता जाता है। जब यह श्राज्ञाचक्र पर पहुँच जाती है तो सम्प्रज्ञात श्रीर जब सहस्रार तक पहुँच जाती है तो सारी वृत्तियों का निरोध होकर श्रसम्प्रज्ञात समाधि की वास्तविक रूप में योग्यता प्राप्त होती है। इस श्रवस्था में मनुष्य को सारे संसार का ज्ञान बहुत शीघ प्राप्त हो सकता है। कुराडलिनी शक्ति के सुषुम्ना के मुख में प्रवेश होने पर नाना प्रकार के श्रनुभव होते हैं, उनका प्रकट करना वर्जित है। किन्तु हम कुराडलिनी जावत करने के कुछ उपाय तथा साधकों के लाभार्थ कुछ चेतावनियां दे देना श्रावश्यक सममते हैं।

कुण्डलिनी जाग्रत करने के उपाय—विशेषतया कुण्डलिनी शक्ति तो शरीर के शुद्ध श्रीर सूक्ष्म होने पर सात्त्विक विचार, शुद्ध श्रीन्तः करण, ईश्वर की सची भक्ति श्रीर परिपक्व वैराग्य की श्रवस्था में एकाग्रता श्रर्थात् निश्चल ध्यान से जाग्रत होती है। जहाँ कहीं श्रवस्मात् किसी मनुष्य में श्रलीकिक शक्ति, श्रद्भुत चमत्कार तथा श्रसाधारण ज्ञान का विकास देखने में श्रावे तो सममना चाहिये कि पूर्व जन्म के किन्हीं सात्त्विक

संस्कारों के उदय होने अथवा हृदय पर सात्त्विक प्रभाव डालने वाली अन्य किसी घटना से कुगड़िलनी शक्ति जाप्रत होकर सुषुम्ना के मुख में चली गई है।

जिस प्रकार पृथ्वी में लगे हुए नल द्वारा पानी ऊपर जाने के लिए केवल नल के ऊपर लगी हुई मैशीन (Handle) को चलाने से (Pumping से) नली में से पानी स्वयं ऊपर त्याना त्यारम्भ हो जाता है, इसी प्रकार साधनपाद में चतुर्थ प्राणायाम की पांचवीं विधि द्वारा कुएडलिनी शक्ति को चेतन करके शुपुम्ना में लाने का यन्न किया जाता है।

निम्न-लिखित प्राणायाम तथा मुद्राएँ कुग्डिलिनी शक्ति को चेतन करने में सहायक हो सकती हैं।

- (१) भस्त्रिका, कपाल-भाति, सूर्य-भेदी प्राणायाम, इत्यादि चतुर्थ प्राणायाम (वि० व०२।३२,४९,५०,५१)।
- (२) महाबन्ध, महावेध, महामुद्रा, खेँचरी-मुद्रा, विपरीतकरणी-मुद्रा, श्रश्चिनी-मुद्रा, योनि-मुद्रा शक्तिचालिनी-मुद्रा; इत्यादि (वि० व० २।४६) ।

किन्तु यह सब बाह्य साधन हैं जो कुएडिलिनी को चेतन करने में सहायक होते हैं। उसके मुख का सुष्मना में प्रवेश केवल ध्यान की परिपक्त अवस्था में हो सकता है। बिना ध्यान के केवल बाह्य साधनों से कुएडिलिनी शक्ति को चोम पहुँचाने से अधिक से अधिक मूर्छी-जैसी अवस्था प्राप्त हो सकती है; जो सुप्रित तथा बेहोशी से तो ऊँची है किन्तु वास्तविक स्वरूपाविस्थित नहीं है और न उसमें सूक्ष्म-जगत् ही का कुछ अनुभव हो सकता है। कुएडिलिनी जामत करने का सबसे उत्तम उपाय तो मूलाधार से लेकर सहस्नार तक सब चक्नों का भेदन करना है। विशेष विधि क्रियात्मक होने के कारण लेखबद्ध नहीं की जा सकती। किसी अनुभवी निःस्वार्थ पथ-दर्शक से ही सीखनी चाहिये। उसकी सामान्य विधि निम्न प्रकार है:—

चक्रभेदन अर्थात् कुण्डालिनी योग—(१) बद्धपद्म, (दोनों जंघात्र्णे को दोनों पैरों से दबाकर), पद्म, सिद्ध, वक्र, स्वक्तिक, त्रादि किसी त्रासन (२।४६, ४७) से मेहदर्गं को सीधा किये हुए शिर, गर्दन त्रीर पीठ का सम सूत्र में करके मूलबन्ध लगाकर खेचरी- मुद्रा के साथ बैठें।

- (२) स्थान एकान्त, बन्द श्रीर शुद्ध हो । प्रातःकाल कम-से-कम तीन घंटे श्रीर सायंकाल दो घंटे ध्यान करना चाहिये ।
- (३) कपालभाति, भिक्षका श्रादि प्राणायाम के पश्चात् योनि-सुद्रा करके खेचरी-सुद्रा करें श्रश्वीत् जिह्ना को उत्पर की श्रोर घुमाकर तालु के पास कएठ के छिद्र में लगायें श्रीर दाँतों को दबाए रखें।
- (४) प्राण् मृलाधार चक्र में योनिमएडल तक ले जाकर ऐसी भावना करें कि वहीं श्वास-प्रश्वास चल रहा है।

(५) वहीं मानसिक ध्वनि के साथ ॐ का मानसिक जाप करें। (चौथा प्राणा-याम विधि ५)।

(६) ध्यान करते समय ऐसी भावना करें कि कुएडलिनी शक्ति सुषुम्ना में प्रवेश

करके मुलाधार को ऊर्ध्वमुख करती हुई विकसित कर रही है।

इस प्रकार जब छ: मास, एक वर्ष श्रथवा दो वर्ष में इस चक्र में ध्यान पक्का हो जावे श्रीर प्राणोत्थान भली प्रकार होने लगे तो इसी भाँ ति श्रगले-श्रगले चक्रों को भेदन करना चाहिये। श्राज्ञाचक श्रीर सहस्रार में श्रधिक समय देना चाहिये। प्रथम चक्रों के ठीक-ठीक स्थान निश्चय करने में कठिनाई होगी किंतु कुछ दिनों के श्रभ्यास के प्रश्चात् स्वयं यथा-स्थान पर मन स्थिर होने लगेगा।

यह चक्रमेदन का क्रम दीर्घ काल तक धैर्य के साथ करते रहना चाहिये। सुगमता श्रीर शीव्र सिद्धि आप्त करने के विचार से श्राज्ञाचक श्रीर सहस्रार-चक्र ध्यान के लिये पर्याप्त हैं। यहीं पर विधिपूर्वक ध्यान करने से कुराडलिनी जामत हो सकती है। यद्यपि निचले चक्रों का विशेष ज्ञान श्रीर उनकी विशेष शक्तियाँ उनके श्रपने-श्रपने विशेष स्थान पर ध्यान करने के सदश नहीं प्राप्त होतीं। डाकगाड़ी (Mail Train) से लम्बी यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को मार्ग में श्राने वाले स्टेशनों की भाँति इनका समान्य ही ज्ञान होता है, किन्तु दोनों चक्रों पर ध्यान के परिपक्व होने के पश्चान् निचले चक्रों का भेदन श्रित सुगमता श्रीर शीव्रता के साथ हो सकता है।

आत्मिस्थिति के जिज्ञासु के लिये तो इन चक्रों के चक्र में अधिक न पड़कर अपने अन्तिम ध्येय को लक्ष्य में रखना ही श्रेयस्कर है।

कंडीलनी जाग्रत करने का एक अनुभूत साधनः—

सबसे प्रथम साधन पाद सूत्र ५१ के विशेष वक्तव्य में दी हुई चतुर्थ प्राणायाम की पांचवीं विधि अनुसार प्राण को ब्रह्मरन्ध्र में स्थिर करने का अभ्यास परिषक करतें। उपर्युक्त योग्यता की प्राप्ति के पश्चात शरीर के पूर्ण रूप से खस्थ अवस्था में कार्तिक से फाल्गुन अर्थात् नवम्बर मास से मार्च तक के समय में सारे बाह्य व्यवहार से निवृत होकर शान्त एकान्त निर्विदन स्थान में साधन आरंभ करें। वस्ती अथवा एनमा द्वारा उदर शोधन करते रहें। यदि आवश्यक्ता हो तो धौती और नेति भी करते रहें। भोजन प्रातः काल बादाम का छौंका (बादाम की गिरी छिलके निकाली हुई)। सोंफ कासनी, काली मिर्च पीसकर छान कर पिसे हुए बादाम के साथ घी में छोंक लिए जाँय। उसमें मुनके, अंजीर आदि हाले जा सकते हैं। रात को दूध।

चतुर्थ प्राणायाम द्वारा ब्रह्मरन्ध्र में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थिर करने के पश्चात् भ्रुकुटि पर ध्यान अर्थात् अन्तर्देष्टि से देखना आरंभ करदे। यदि इस प्रकार प्राणों का उत्थान न हो सके तो शवासन से लेट कर यह प्रक्रिया करें। प्राणों के उत्थान के समय किसी प्रकार की भय की वृत्ति न आने दे। किसी अनुभवी निस्वार्थ पथप्रदर्शक की संरच्चता में साधन करें। इस प्रक्रिया में भी मुख्य वस्तु ईश्वर प्रणिधान और तीव्र वैराग्य है।

ब्रह्मरन्ध्र और भुकुटि पर ध्यान करने वाले जिन साधकों को गर्मी के दिनों में इन स्थानों पर ध्यान करने से अधिक गर्मी और खुश्की प्रतीत हो वे एक एक मास का समय निचले चक्र भेदन में लगा सकते हैं। अर्थात्

प्रथम एक मास मूलाधार चक्र भेदनः— सामध्यां नुसार एक निश्चित संख्या में श्रनुलोम विलोम भित्रका। एक निश्चित संख्या में मूलाधार तक मध्यम भिक्षका। एक निश्चित संख्या में मूलाधार तक मध्यम भिक्षका। एक निश्चित संख्या में मूलाधार चक्र पर अश्विन मुद्रा सहश क्रिया। इसके पश्चात् चतुर्थ प्राणायाम की पांचवीं विधि अनुसार श्रोम् का मानसिक जाप। मूलाधार पर जब प्राण स्थिर हो जावें तो वहां केवल ध्यान अर्थात् अन्तर्र्दि से टिकटिकी लगा कर देखते रहना अथवा वहां अनहद शब्दों को सुनतं (हना। दूसरे मास में विशुद्ध चक्र भेदन इसी प्रकार करें तथा अन्य सब चक्रों में स्वादिष्टान चक्र तक इसी प्रकिया को रखें।

#### साधकों के लिए चेतावनी

महात्मा मूसा, जो यहूरी धर्म के प्रवर्तक हुए हैं, उनके सम्बन्ध में कहा गया है कि होरप ( Mount Horeb ) पर योग-साधन के समय जब उनको प्रथम बार ईश्वर के प्रकाश के दर्शन हुए तो वह उस तेज को सहन न कर सके। इस रहस्य को उनके शिष्य योगमार्ग से श्रनभिज्ञ होने के कारण नहीं समक सके हैं।

- (१) कुराडिलनी शक्ति जब सुषुम्ना नाड़ी के ऋन्दर प्रवेश होती है तो उसकी पिहली टक्कर मूलाधार चक्र पर लगती है, इससे उपस्थ इन्द्रिय पर दबाव पड़ता है; इसलिये मूलबन्ध सावधानी से लगाये रहें।
- (२) उस समय स्थूल-जगत् से सूक्ष्म-जगत् में प्रवेश, तथा स्थूल-शरीर से सारे प्राणों का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में जाना आरम्भ होने लगता है, सारे बाह्य प्राण् हाथ पैर आदि से खिचाव के साथ अन्दर जाने लगते हैं; उस समय भयभीत न होना चाहिये; अन्यथा भय की वृत्ति आने के साथ ही प्राण् फिर उतर जायेंगे और पछतावा रह जायगा।
- (३) विद्युन्मय सूक्ष्म नाड़ियों, चक्रों, तन्मात्रात्र्यों तथा तत्त्वों आदि के प्रकाश इतने आलीकिक होते हैं कि साधक को प्रथम अवस्था में उनका सहन करना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार सूक्ष्म-जगत् के शब्द भी अपरिचित होने के कारण आति भयानक प्रतीत होते हैं। इसलिये द्रष्टा बनकर देखता रहे; अन्यथा भय की वृत्ति आने के साथ ही कुंडलिनी शक्ति जहाँ पहुँचती है वहीं से फिर लीट जायेगी।
- (४) सूक्ष्म-जगत् स्थूल-जगत् से अति विलच्चण है, वहाँ की सूक्ष्मता और विलच्च-णता भी प्रथम अवस्था में भय का कारण बन सकती है, उससे भयभीत न हों।
- (५) कभी-कभी श्रप्रिय श्रीर भयङ्कर दृश्य भी सन्मुख श्राते हैं, वह कुछ हानि नहीं पहुँचा सकते; स्वयं हट जाते हैं, उनसे भय उत्पन्न न हो।
- (६) भ्रुकुटि अथवा ब्रह्मरन्ध्र में प्राण् रुकजाने के पश्चात् शवासन से लेटकर ध्यान करने से शरीर के सीधे रहने के कारण प्राणों का प्रवाह कुंडलिनी में खिच आने और

फिर उससे सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश होने में श्रासन से बैठने की श्रपेत्ता सुगमता से होता है, परन्तु इस तरह लेटकर क्रिया करना स्वास्थ्य के लिये लाभदायक नहीं है।

चित लेटने की श्रवस्था में जब मूलाधार चक्र पर सारे प्राणों के वेग की टक्कर लगती है और इसलिये उपस्थ इन्द्रिय पर श्रधिक खिचाव पड़ता है, उस समय मूलबन्ध पूरी दढ़ता के साथ बँधा रहना चाहिये; श्रन्यथा कमजोर चीण शुक्र वालों के लिये वीर्य श्रथवा मूत्र निकलने की सम्भावना हो सकती है।

- (७) ये सब प्रकार के भय उसी समय तक रहते हैं जब तक छंडिलनी श्रुकुटि तक न पहुँच जाय। श्राज्ञाचक पर स्थिर होने के पश्चात् कोई भय नहीं रहता। उस समय सारे सूक्ष्म-जगत् का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जिस श्रोर वृत्ति जाती है उसी का यथार्थ स्वरूप समन्न श्राने लगता है। यही वास्तविक समाधि है। जब सहस्रार में पहुँचती है तो सारी वृत्तियों का निरोध होकर श्रासम्प्रज्ञात-समाधि सिद्ध होती है।
- (८) एक बार कुंडलिनी जामत होजाने पर यह न समभना चाहिये कि सर्वदा ऐसा हो होता रहेगा। मन तथा शरीर की स्वस्थ श्रवस्था, निमेलता, सूक्ष्मता विचारों की पवित्रता श्रीर वैराग्य का बना रहना श्रत्यावश्यक है; इनके श्रभाव में यह कार्य बन्द हो सकता है।
- (९) भ्रुकुटि, ब्रह्मरन्ध्र ऋादि स्थानों पर प्राणों के ठहर जाने को कुण्डलिनी जामत हो जाना न समभना चाहिये किन्तु सारे प्राणों का प्रवाह जब स्थूल शरीर से सुषुम्ना नाड़ी में ख्रीजाय और स्थूल-शरीर तथा स्थूल-जगत् से बेसुध होकर सूक्ष्म-शरीर तथा सूक्ष्म-जगत् में प्रवेश हो जावे तो कुंडलिनी शक्ति का जामत होना समभना चाहिये।
- (१०) मांस भव्या करनेवाले तो योगमार्ग के अधिकारी ही नहीं हो सकते, इसलिये मांस तो सदा अभक्ष्य ही है। मादक पदार्थ: शराब, भुक्क, सुलका, सिगरेट, बीड़ी आदि;
  लाल मिर्च, खटाई, तेल, गरिष्ट वादी, कोष्टबद्धता करने वाले और कफवर्डक तीक्ष्या पदार्थों
  का संवन न करें। ध्यान तथा प्राग्य के उत्थान से उत्पन्न होने वाली खुशकी और गर्मी को
  दूर करने के लिये दही, छांच और मठ्ठे का सेवन कदापि न करे, इससे वायु आदि के कई
  रोग उत्पन्न हो जाते हैं ऐसी अवस्था में घृत, बादाम का छौंका तथा मीठे बादाम का रोगन
  और दूध लाभ दायक हाता है।
- (११) मैथुन, कुसङ्ग, क्रोध, शोक, भय श्रादि उत्पन्न करने वाली बातों तथा श्रिधिक शारीरिक परिश्रम वाले कार्यों से इन दिनों बचा रहे।
- (१२) त्राहार: सूक्ष्म, सात्त्विक, स्निग्ध पदार्थ; दाल: मूंगः सब्जी: लौकी, पपीता श्रादि; दूध, घी ( घृत श्रोर बादाम, कासनी, सींफ, काली मिच का छौंका जिसकी विधि सा० पा० सू० ३२ के वि० व० में बतलाई जावेगी) व मीठे खास्थ्य-वर्द्धक फल, मेवे का रहना चाहिये।
- (१३) शरीर का शोधन वस्ती (एनिमा) से होता रहे, तो आँतों में मल न रहने पावे, न कन्जी रहे, धौती, नैती भी होती रहे तो अच्छा है; किसी रेचक औषधि: इतरीफल, त्रिफला, त्रिकुटा आदि का सेवन अच्छा है। (वि० व० सूत्र २।३२)

- (१५) कुपथ्य करने से प्रमेह, वायु-विकार, शरीर-कम्पन, श्रादि रोगों में प्रस्त हो जाने का भय है।
- (१६) शारीरिक ब्रह्मचर्य के समान मानसिक तथा आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य श्रित आवश्यक है, अर्थात् आध्यात्मिक शक्तियों का शारीरिक कामों में प्रयोग तथा अपने अनुभवों को दूसरे पर एकट न करना चाहिय; अन्यथा शक्तियों के खोय जाने की सम्भावना है।
- (१०) इस मार्ग में आडम्बर, बनावट (Fashion) से बचते हुए अपनी शक्तियों तथा अनुभवों को छिपाये हुए साधारणावस्था में रहना कल्याणकारी है। इसी सम्बन्ध में बतलाया गया है:—

यं न सन्तं न चा-मन्तं नाश्रृतं न बहु-श्रृतम् । न सुद्धत्तं न दुर्देतं वेद कश्चित् स ब्राह्मणः ॥ गृढ-धर्माश्रितो विद्वान ज्ञात चिरतं चरेत् ॥ श्रद्धान्यस्य जदब्बापि मुक्तवच महीं चरेत् ॥

अर्थ - जिसको कोई सत्त या असत्त, खेशत या बहुशत, सुबृत या दुईत नहीं जानता, वह ब्रह्मतिष्ट योगी हैं। गृढ धमें का पालन करता हुआ विज्ञान योगी दूसरों से अज्ञात चरित रहे। अन्धे के समान, जड़ के समान और मुक के सजन पृथिवी में विचरण करे।

- (१८) विशेष दूसरे पाद के सूत्र २०, ३१, ३२, ४६, ४७, ४९, ५०, ५१ के वि० तथा वि० व० में देखें।
- (१९) सं० ५ में बतलाए हुए दृश्य ध्यान की निचली प्रकाश रहित श्रवस्था में ही सामने श्रात हैं श्रीर श्रधिकतर श्रपना कोई वास्तविक र्श्वास्तव नहीं रखते हैं। मन की एकामता में श्रपने ही पिछले संस्कार वृत्ति रूप से उदय हो जाते हैं। निर्भय होकर उनको दृष्टा वनकर देखता रहे श्रीर यदि कोई श्रभ्यासी श्रपने पिछले संस्कारवश इनको वास्तविक रूप से ही श्रनुभव करे श्रीर उनसे श्रपना श्रानष्ट समक्त कर उनको हटाना चाहे तो संकल्प मात्र से ही श्रथवा ॐ या गायत्री के जाप से तुरन्त ही श्रटश्य हो जाएंगे।
- (२०) और वे जो ज्योतिर्मय अद्भुत दिन्य प्रकाश के साथ सामने आते हैं जनमें भी आसक्त न हो। केवल द्रश रूप से देखता रहे। वे भी अधिकतर अपने ही सात्विक संस्कार होते हैं जो चित्त की प्रकाशमय अवस्था में वृत्ति रूप से उदय होते हैं तथा ब्रह्मलोक तक जो सात्विक संसार है वह भी चित्त की वृत्ति रूप से ही द्रश के सामने आता है। सम्प्रज्ञात समाधि की यह प्रकाशमय अवस्था उस सवीज मुक्ति का अनुभव कराती है जिसका वर्णन १८ सूत्र के विशेष वक्तव्य में किया गया है।
- (२१) सं०१५ में बतला आए हैं कि योग की शक्तियों को सांसारिक व्यवहार की बातों में प्रयोग करना श्रहितकर है। इस सम्बन्ध में एक साधक ने जो श्रपनी प्रारम्भिक श्रवस्था का श्रनुभव बतलाया है उसको श्रन्य साधकों के हितार्थ सममते हैं। उस श्रभ्यासी ने बतलाया कि बड़े तप श्रीर साधन के पश्चात् जब उसको किसी एक श्रासन से छ: सात

घंटे बैठने का अभ्यास हो गया और प्रामा भी किसी विशेष म्थान पर उतनी देर तक स्थिर होने लगे तब गुरु कृपा और ईश्वर अनुप्रह से एक रात दो बजे के समय कुएडलिनी जागृत हुई। उस दिन से लगभग दो बजे रात के चाहे वह जागता हो, सोता हो, बैठा हो या भजन कर रहा हो स्वयमेव विचित्र संसनाहट के शब्दों के साथ उसके शरीर के सारे स्थल प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाते श्रीर इस स्थल शरीर से परे होकर सुक्ष्म जगत के नाना प्रकार के अनुभवों को वह प्रहरण करने लगता। कुछ दिनों तक इसी प्रकार से कार्य्यक्रम चलता रहा । उसने पाश्चात्य (Spiritulism) स्प्रिरिच्यलिजम की बातों में सुन रखा था कि सब मृतक आत्माओं से बातचीत हो सकती है (वास्तव में यह बात ठीक नहीं है इसको साधनपाद सूत्र ३२ के विशेष वक्त व्य में सम्मोहन शक्ति के प्रकरण में सममाया जावेगा ) उसका एक सम्बन्धी जिसके प्रति उस का मोह था कुछ समय पूर्व मर चका था। एक दिन उसने संकल्प किया कि आज रात अपने निश्चित समय पर उसकी देखेंगे कि वह कहाँ है। ठीक रात के २ बजे के पश्चात जब सक्ष्म जगत के अनुभव का कार्य्य आरम्भ हुआ तो उसके समज्ञ एक गर्भ आया । पूछने पर अपमान और घुणा के साथ बतलाया गया कि यह वह त्यक्ति है जिसको तुम देखना चाहने हो। इस गर्भ रूप में अमुक घर और अमुक स्थान में है। यह सब बातें कई मास के पश्चात ठीक निकलीं, किन्त उसी दिन से उस साधक का वह कार्य्य बन्द हो गया श्रीर दो वर्ष तक कई घणित रोगों में यस्त रहा, जिनके कारण अध्यास पर बैठना असम्भव हो गया । अन्त में रान पर गाएठ वाले फोड़े निकलना श्रारम्भ हए। जब पांचवा फोडा निकल रहा था तब एक दिन उसको श्रपनी इस श्रधोगित की श्रवस्था पर श्रत्यन्त शोक श्रीर द:ख हन्ना उस रात दोनों हाथों को नीचे की श्रोर सीधा करके दीवार का सहारा लेकर यह निश्चय कर लिया कि पिछली श्रवस्था को प्राप्त किये विना न उठेगा। श्रिधिक समय बीतने के प्रश्रात उस श्रवस्था में प्रकाश के साथ एक एक त्रावाज त्राई 'कल त्राएंगे' उसने उत्तर दिया नहीं त्राज ही त्राना पड़ेगा। थोड़ी देर के पश्चात् उस प्रकाश में एक श्रीर श्रात्यन्त दिव्य प्रकाश के साथ एक विशाल दिव्य प्रकाशमय श्राकृति उसके समच श्राई उस समय की सारी बातें वह साधक वतलाना नहीं चाहता, किन्तू उस सारी रात तथा उसके पश्चात कई दिन तक सुरीले मनोर जक वेदों के मन्त्र सुनाई देते रहे । उस दिन से उसका कार्य्य फिर प्रवीवत् आरम्भ हो गया, किन्तु यह उससे कुछ विचित्र रूप का था इसमें पिछली जैसी मनोर अकता और श्राकर्षण तो न था, किन्त उससे श्रधिक श्राध्यात्मिकता की श्रोर ले जाने वाला था। सम्भव है कि पिछले अनुभवों की सुक्ष्मता को अधिक समय तक सहन करने योग्य उसका स्थल शरीर नहीं श्रीर उसको कुछ विशेष भोगों का भोगना श्रीर विशेष कार्यों का करना हो।

ईश्वर की छोर से जो कुछ भी होता है वह मनुष्य के कल्माणार्थ ही होता है, किन्तु हमारा !उद्देश्य केवल इतना बता देना है कि इन शक्तियों का सांसारिक काण्यों में प्रयोग न करना चाहियें।

श्रपने श्रनुभवों को दूसरों पर जाहिर करने में जहाँ श्रपनी इन शक्तियों का हास होना तथा श्रभिमान श्रीर श्रहंकार का हाना है वहाँ दूसरों के लिये भी श्राहतकर है। योग की रहस्यपूर्ण वातों को साधारण लोग सकमने में श्रसमधे होते हैं। परिमाण रूप कुछ श्रन्ध विश्वासी वन कर धोका खात हैं श्रीर कुछ पाखराड रच कर सीधे सच्चे लोगों को घोका देते हैं। परस्पर भी एक दूसरे का श्रनुभव वतान में राग देष श्रसन्तोष श्रीर श्रभिमान की वृत्तियां उदय होकर साधना में विश्वकारी होती हैं।

संगति--श्रव चित्त स्थिति का दूसरा उपाय बतलात हैं:---

# विषयवती वा प्रवृत्तिकत्पन्ना मनसः स्थितिनिवन्धनी ॥ ३५ ॥

शब्दार्थ — विषयवती = ( गन्ध, रस, रूप, स्पर्श शब्द ), विषयोवाली । वा = ऋथवा। प्रवृत्ति: = प्रशृत्ति । उत्पन्ना = उत्पन्न हुई । मनसः = मनकी । स्थिति-निबन्धनी = स्थिति को बांधने वाली होती है ।

अन्वयार्थ — स्रथवा (गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द) विषयो वाली प्रवृत्ति उत्पन्न

हुई मन की स्थिति को बांधने वाली होती है।

व्याख्या—नासिका के अप्र-भाग में संयम की टढ़ता से जो दिव्य गंध का सावात्कार होता है, उसको गंध प्रवृति तथा गंध-संवित् कहते हैं।

जिह्वा के अप्र-भाग में संयम की स्थिरता से जो दिव्य रस का साचात्कार होता है,

उसे रस प्रवृत्ति तथा रस संवित् कहते हैं।

तालु में संयम की स्थिति में जो दिव्य रूप का साज्ञात्कार होता है उसको रूप प्रवृत्ति श्रीर रूप संवित् कहत हैं।

जिह्वा के मध्य भाग में संयम करने से जो दिन्य स्पर्श का साज्ञात्कार होता है उसका

नाम स्परा-प्रवृत्ति श्रीर स्परा-संवित् है।

जिह्ना के मूल में संयम की दृढ़ता से जो दिव्य शब्द का साचात्कार होता है उसको शब्द

प्रवृत्ति और शब्द संवित् कहतं हैं।

इस प्रकार ये प्रवृत्तियें उत्पन्न हुई चित्त की स्थिति को बाँधती हैं। संशय को नाश करती हैं। समाधि प्रज्ञा की उत्पत्ति में द्वार रूप होती हैं। चन्द्र-सूर्य, नज्ञन्न, मिण-प्रदीप, रक्ष-प्रभादि में चित्त के संयम से जो इनका साज्ञात्कार होता है वह भी विषयवती प्रवृत्ति ही जाननी चाहिए।

भाष्यकार लिखंत हैं कि यद्यपि शास्त्र श्रमुमान श्रीर श्राचार्य के उपदेश से सम्यक् जाना हुश्रा श्रश्रं यथाथे ही होता है क्योंकि शास्त्र श्रीर श्राचार्य यथार्थ श्रश्रं के प्रतिपादन में समर्थ होते हैं तथापि शास्त्रां श्रीर श्राचार्यों से उपदेश किए हुए पदार्थों में जब तक किसी एक सूक्ष्म पदार्थ का साचारकार नहीं होता, तब तक कैवल्य-न्येन्त सूक्ष्म श्रीर सूक्ष्म-तम पदार्थों में दृढ़ विश्वास नहीं होता। इसलिये शास्त्र श्रमुमान श्रीर श्राचार्य के उपदेश में दृढ़ विश्वास उत्पन्न करने के लिये किसी एक सूक्ष्म व्यवहित श्रथवा विश्वष्ठष्ट पदार्थ का साचा-दकार संयम की दृढ़ता के लिये श्रवश्य करना चाहिए। जब शास्त्रादि उपिंदृष्ट ऋथं का एक देश में जिज्ञासु को प्रत्यत्त हो जाता है तब कैवल्य पर्यन्त जितने सूक्ष्म विषय हैं उन सबको उसका श्रद्धा-पूर्वक दृढ़ विश्वास हो जाता है। इसी-लिए इन विषयवती प्रवृत्तियों का निरूपण किया गया है जिनका शीघ्र साज्ञात्कार होजाता है।

इन प्रवृत्तियों में से किसी एक प्रवृत्ति के लाभ से उस शाम्त्रोक्त ऋर्थ में वशीकारिता (स्वाधीनता) के होने से उस शास्त्रोक्त ऋर्थ के प्रत्यत्त करने में पुरुष की सहज ही शक्ति हो जाती है और शास्त्रोक्त ऋर्थ में श्रद्धा की ऋधिकता से श्रद्धा, वीथे, स्मृति और समाधि का लाभ भी यागी को निर्विदन हो जाता है।

त्र्यतः विश्वास त्र्यौर श्रद्धा के लिये, तथा चित्त की स्थित के लिये पहिले इन विषयवर्ती श्रवृत्तियों में से किसी एक का सम्पादन करना चाहिये।

विरोप विचार—सूत्र ३५:—सूत्र की व्याख्या में, गंध विषय का स्थान नासिका का अप्रभाग, रसना विषय का जिह्वा का अप्रभाग; रूप विषय का तालु, स्पर्श विषय का जिह्वा का मृल स्थान बतलाया है।

वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात—इन स्थानों पर यदि स्थृल प्राह्य विषयों का अर्थात् किसी विशेष गंध, रस, रूप, स्पर्श, अथवा शब्द का ध्यान किया जावे तो जब पूरी एकाप्रता होने पर उसका साम्रात्कार होने लगे तब वह वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि होगी।

विचारानुगत सम्प्रज्ञात—यदि वहाँ न रुक कर एकाप्रता को और अधिक बढ़ाया जावे अथवा इनके सूक्ष्म विषय तन्माताओं तक का माज्ञात्कार होने लगे तब वह विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधि कहलाएगी।

आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात—यदि उसमें भी राग को छोड़कर ध्यान को श्रन्तमुंख किया जावे तो श्रहंकार का साचात्कार होने लगेगा। यह श्रहंकार गंध श्रादि विषय जैसी कोई प्राह्म वस्तु नहीं है, न इसका इस प्रकार जैसा साचात्कार होता है। इसमें एक विचित्र श्रानन्द के साथ बाहर के सारे व्यवहारों से भूली जैसी श्रवस्था होती है किन्तु यह भूला-पन स्वप्न श्रथवा सुषुप्ति जैसा नहीं होता। इसमें श्रहं-वृत्ति से श्रहंकार का साचात्कार होता है। यही श्रहंकार है, श्रौर इस समाधि का नाम श्रानन्दानुगत सम्प्रज्ञात-समाधि होगा।

अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात—यदि अनन्दानुगत में आसिक और लगाव का छोड़कर ध्यान को और अन्दर की ओर बढ़ाया जावे तो अस्मिता (पुरुष से प्रतिविन्वित चित्त सत्व) का साल्लास्कार होने लगता है; इसमें भी चित्त का किसी प्राह्म विषय जैसा साल्लास्कार नहीं होता। इसकी पृथक अवस्था का ही कुछ वर्णन हो सकता है। अन्तिम अवस्था का यथार्थ रूप शब्दों में नहीं आसकता। इसमें अहंकार द्वारा आत्मतत्त्व को अहं-भाव से प्रतिति कराने वाली 'अहंबुत्ति' नहीं रहती। कर्तृत्व, भोत्तृत्व, ममता, देश, दिशा, काल आदि से भिन्न आत्मनत्त्व की प्रतीति होती है। बीच-बीच में ध्यान के शिथिल होने पर जब कोई आहंकार वाली वृत्ति आकर अपने कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ममता की सीमा से परिच्छिन अवस्था की स्मृति कराती है तो उस दशा में बड़ा आश्चर्य होता है। इसकी उच्चतम अवस्था

विवेक ख्याति है जिसमें चित्त से भिन्न श्रात्मा का साज्ञात्कार होता है। किन्तु यह चित्त द्वारा श्रात्म-साज्ञात्कार वास्तविक नहीं है।

इसमें भी राग कौर आसक्ति के छूटने पर और अन्दर की ओर घुसने पर (पर-वैराग्य द्वारा) जब यह वृत्ति भी न रहे तब सब वृत्तियों के निरोध होने पर स्वरूपाविश्विति होती है। किन्तु यह सब बातें एक-साथ अथवा सुगमता और शीव्रता से आने वाली नहीं हैं। दीर्ध काल तक निरन्तर सत्कार से अभ्यास करते हुए और क्रम-क्रम से भूमियों को विजय करते हुए धैर्य के साथ उन्नति करते रहना चाहिय।

श्रधिकारी पाठकों की जानकारी के लिये यह भी बता देना श्रावश्यक है कि सम्प्रज्ञात की सिद्धि के लिये श्रुकुटि (श्राज्ञा चक्र) श्रीर श्रसम्प्रज्ञात-समाधि की सिद्धि के लिये अह्मरन्ध्र (सहस्नार) ध्यान के लिये सब से उत्तम स्थान हैं। किन्तु श्रभ्यास के लिये श्रारम्भ में श्रन्दर से इन स्थानों का श्रनुमान द्वारा पता लगाना कठिन होता है। यदि रूपविषय का स्थान जो तालु है उसके समस्त श्रन्दर से ध्यान किया जावे तो ध्यान ख्यं श्रुकुटि (श्राज्ञाचक्र) तक पहुँच जाता है। इसी प्रकार जिल्लामृल (अपर का स्थान श्रथवा छोटी जिल्ला जो शब्द-विषय का स्थान है, वहां से तालु की श्रोर अपर को ध्यान किया जावे तो ध्यान ब्रह्मरन्ध्र तक ख्यं पहुँच जाता है। ध्यान के लिये तालु को श्रुकुटि का द्वार श्रौर जिल्लामृल श्रथवा छोटी जिल्ला को ब्रह्मरन्ध्र का द्वार समभना चाहिय। कहीं-कहीं जिल्लामृल से अपर तालुमूल को एक ललनाचक का स्थान बतलाया है।

संगति—चित्त-स्थिति का विशोका ज्योतिष्मती प्रवृत्ति तीसरा उपाय श्रगले सूत्र में बतलाते हैं:—

#### विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥

शब्दार्थ — विशोका = शोक-रहित । वा = অপ্রবা। ज्योतिष्मर्ता = प्रकाश वाली (प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मन की स्थिति को बाँधने वाली होती है)।

अन्वयार्थ—श्रथवा शोकरहित प्रकाशवाली प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मन की स्थिति को बौँधने वाली होती है।

व्याख्या—सूत्र में 'उत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी'—'उत्पन्न हुई मन की स्थिति को बाँधने वाली होती हैं'—इतना वाक्य शेष है, सो लगाना चाहिये। विशोका = सुखमय (सात्त्विक) अभ्यास से जिसका शोक (दुःख) अर्थात् रजोगुण का परिणाम दूर हो गया है। ज्योतिः = सात्त्विक प्रकाश। ज्योतिष्मती प्रयृत्ति = सात्त्विक प्रकाश जिसमें अधिक वा भ्रेष्ट हो। वह प्रयृत्ति ज्योतिष्मती कहलाती है।

जिस प्रकार पूर्वोक्त विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मन को स्थिर कर देती है वैसे ही 'विशोका ज्योतिष्मती' संज्ञक प्रवृत्ति भी उत्पन्न होकर चित्त को स्थिर कर देती है।

जैसे विषयवती प्रवृत्ति के नासिका, श्रमभाग, जिह्वा श्रमभागादि पाँच विशेष स्थान हैं जहाँ मन को स्थिर किया जाता है; वैसे ही 'विशोका ज्योतिष्यती' प्रवृत्ति के भी सुषुम्ना नाड़ी में विद्यमान मिर्णपूरक, श्रमाहत, श्राज्ञा श्रादि सात पद्म अर्थात् चक्र (जिनका सूत्र चौंतीस के वि०व० में वर्णन कर दिया गया है) विशेष स्थान हैं जहाँ चित्त को स्थिर करना होता है।

भाष्यकारों ने इन चक्रों में से हृद्यकमल श्रर्थात् श्रनाहत-चक्र में मन को स्थिर करने का वर्णन इस प्रकार किया है:—

हृदय कमल में धारणा करने से (योगी को) जो बुद्धि संविद होती है—( बुद्धि सत्त्व भास्वर त्र्याकाश सदृश है), उसमें स्थित की दृढ़ता से प्रवृत्ति-सूर्य, चन्द्र, मिण श्रीर प्रभा रूपाकार से विकल्पित होती है। इसी भांति त्र्यास्मता में समापन्न चित्त निस्तरङ्ग समुद्र के सदृश शान्त, श्रनन्त श्रीर श्रास्मता मात्र होता है, जिसमें कि यह कहा है "तमणुमात्र-मात्मानमनुविद्यास्मीत्येव तावत् संप्रतिजानीते" उस त्र्रणुमात्र श्रात्मा को जान कर श्रास्म (हूँ) इतना ही जानता है। यह दो प्रकार की विशाका विषयवती, श्रीर श्रास्मतामात्र प्रवृत्ति ज्योतिष्मती कहलाती है, जिससे योगी का चित्त स्थिर होता है।

भाव यह है कि नाभि में ऊपर हृदय-देश में जो हृदय-पद्म है यद्यपि वह मुख नीचे की स्रोर, निलका ऊपर की स्रोर होने से अधोमुख है तथापि प्रथम रेचक (जैसे प्रच्छर्दन सूत्र ३४) प्रागायाम के अभ्यास द्वारा वह उध्यमुख और प्रफुद्धित किया जाता है। उस ऊर्ध्वमुख प्रफुह्नित पद्म के मध्य में 'ॐ' है, उसका 'श्रकार' सूर्यमण्डल श्रीर जामत स्थान है। उसके ऊपर 'उकार' चन्द्रमएडल और स्वप्न स्थान है। उसके ऊपर 'मकार' वह्निमएडल त्रीर सुपुप्ति स्थान है । उसके ऊपर श्राकाश-स्वरूप ब्रह्मनाद तथा श्रद्धमात्र त्रीय स्थान है। उस कमल की किंग्रिकाओं में स्थित जो ऊध्वेमुखी सुष्मना नाड़ी है उसको ब्रह्मनाड़ां भी कहते हैं ( श्रथवा उसके बीच में उससे भी सूक्ष्म एक श्रीर नाड़ी है जो ब्रह्म-नाड़ी कहलाती है)। यह नाड़ी आन्तरिक सूर्याद मगडलों के बीच से होकर मूद्धी-पयेत चली गड़े हैं। इसलिये यह नाड़ी वाह्म सूर्योद नगड़लों से भी सम्बद्ध है। यहां चित्त का निवास-स्थान है। जब योगी उसमें बुद्धि विषयक संयम करता है तव वह सात्विक ज्योति-खरूप त्राकाश-तुल्य भासता हुत्रा चित्ता कभी सूर्य, कभी चन्द्र, कभी नज्ञत, कभी मिण्रिभा श्रादि रूप की त्राकृति वाला भान होता है। फिर उस बुद्धि सत्त्व का साचात्कार हो जाता है। यह ज्योतिस्वरूप बुद्धि सत्त्व का साज्ञात्कार ज्योतिष्मती प्रवृत्ति पद का वाच्य है। इसमें पर्वोक्त सूर्याद श्रानेक विषय रहते हैं, इसलिये यह भी विषयवती है श्रीर सत्त्वगुरा-प्रधान होने से यह वृत्ति रजोगुण, तमोगुण सं रहित है। इसलिये विशोका कहलाती है।

इसी प्रकार श्रास्मिता में धारणा किया हुश्चा चित्त जब निस्तरङ्ग समुद्र के तुल्य शान्त श्रीर श्रमन्त होकर सत्त्व-प्रधान हो जाता है तब उस चित्त की दशा को श्राह्मिता-मात्र ज्योतिष्मती कहते हैं। इसी श्राह्मिता के विषय में पश्चिशिखाचार्थ का निम्म-लिखित सूत्र है:—

#### तमणुमात्रमातमानुविद्यास्मीत्येवं तावत्सम्प्रजानीते ।

अर्थ-- उस अणुमात्र अस्मिता का धारणा-पूर्वक अनुभव 'हूँ' इस प्रकार जानता है। इन सब में से प्रथम निरूपित जो बुद्धि संवित् (बुद्धि साझात्कार-रूप प्रवृत्ति) है उसका नाम विषयवती ज्योतिष्मती प्रवृत्ति है । श्रीर दूसरी जो श्रास्मता-स्वरूप चित्त की प्रवृत्ति है वह श्रस्मिता-मात्र ज्योतिष्मती कहलाती है । विशोका इन दोनों का विशेषण है, क्योंकि शोक के कारण रजोगुण से ये दोनों शुन्य हैं।

इन दोनों प्रवृत्तियों के उत्पन्न होने से भी योगी का चित्त स्थिति पद की योग्यता प्राप्त कर लेता है।

संगति—मन के स्थिर करने का श्रन्य चौथा उपाय बतलाते हैं :-

#### वीतरागविषयं वा चित्तम् ॥३७॥

राष्ट्रार्थ वीतराग-विषयम् = राग-रहित योगियां के चित्त-विषयक संयम करने वाला। वा = श्रथवा। चित्तम् = चित्त - (मन की स्थिति को बाँधने वाला होता है)।

अन्वयार्थ—अथवा राग-रहित योगी गग के चित्त विषयक संयम करने वाला (आलम्बन वाला) चित्त मन की स्थित को बाँधने वाला होता है।

व्याख्या 'भनसः स्थितिनिवन्धिनी' —'मन की स्थित को बाँधने वाला होता है'— इतना मिलाने से सूत्र का ऋर्थ पुरा होता है।

जिन महान् योगियों ने विषयों की श्रमिलापा पूर्णतया छोड़ दी है, जिसके कारण उनके चित्त से श्रविद्यादि कलशों के संस्कार भिट गए हैं उनके चित्त का ध्यान करने वाले चित्त में भी वैसे ही सात्त्विक संस्कार उत्पन्न होते हैं श्रीर वह सुगमता से एकाम हो जाता है।

सूत्र का यह भी श्रथं निकल सकता है कि साधक यदि क्रमशः विषय राग रहित श्रवस्था को प्राप्त करके पूर्ण वैराग्य की भूमि पर पहुँच जाय तो भी मन की स्थिति को बांधने में समर्थ हो जाता है।

संगति—चित्त की एकायता का अन्य पांचवां उपाय अगले सूत्र में बतलाते हैं :-

#### स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥३८॥

शब्दार्थ--स्वप्न-निद्रा-ज्ञान-त्रालम्बनम् = स्वप्नज्ञान त्रौर निद्राज्ञान को त्रालम्बन करने वाला । वा = त्राथवा (चित्त मन की स्थिति को बांधने वाला होता है)

अन्वयार्थ-अथवा स्वप्नज्ञान और निद्राज्ञान को आश्रय करने वाला चित्त मन की स्थिति को बांधने वाला होता है।

ब्याख्या —'चित्तं मनसः स्थितिनिबन्धनम्'—चित्त मन की स्थिति को बांधने वाला हाता है'—इतना मिलाने से सूत्र का अर्थ पूरा होता है।

जाप्रत श्रवस्था में चित्त में रजोगुण प्रधान होता है, इस कारण वृत्तियां बहिर्मुख होती हैं। स्वप्न में रजोगुण बना रहता है परन्तु तमोगुण से श्राच्छादित होता है, इस कारण वृत्तियां श्रन्तर्मुख हो जाती हैं। निद्रा में तमोगुण रजोगुण को प्रधान-रूप से पूर्णतया दबा लेता है, इस कारण उस समय केवल श्रभाव की प्रतीति कराने वाली वृत्ति रहती है। स्वप्न और निद्रा ज्ञान श्रालम्बन से यह श्राभिष्ठाय है कि जिस प्रकार स्वप्न में तमोगुण के कारण वृत्तियों श्रान्तर्मुख होती हैं इसी प्रकार ध्यान की श्रवस्था में तम के स्थान पर
सत्त्वगुण से वृत्तियों को श्रान्तर्मुख करना चाहिये। और जिस प्रकार निद्रा में तमोगुण की
श्राधिकता से श्रभाव की प्रतीति होती है उसी प्रकार सत्त्वगुण की प्रधानता से एकाप्रता
उत्पन्न करनी चाहिये, जिससे वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो। इस प्रकार स्वप्न श्रौर निद्रा के
ज्ञान का श्रालम्बन करने (सहारा लेने) से मन स्थिर हो जाता है।

इस सृत्र के यह ऋर्थ भी निकल सकते हैं कि जिस प्रकार कभी-कभी मनुष्य श्रन्छं सात्त्विक श्रीर मनारश्वक स्वप्न के तथा गहरी सात्त्विक निद्रा के पश्चात् जागने पर भी कुछ समय तक यत्न-पूर्वक उसी श्रवस्था को बनाए रखता है, इसी प्रकार जामत श्रवस्था से भूले-जैसे होकर वृत्तियों को श्रन्तर्भुख करते रहने से चित्त एक।म हो जाता है।

टिप्पणि—सूत्र ३८—विज्ञानिभिक्षु ने सूत्र की व्याख्या निम्न म्कार की है। स्वप्न ह्रप जो ज्ञान उस श्रालम्बन वाला चित्त श्र्यांत् प्रश्ंच ज्ञान में स्वप्न दृष्टि वाला चित्त जैसा कि कहा है "दीर्घम्वप्रमिमं विद्धि दीर्घवा चित्तविभ्रमम्" इस प्रपंच को लम्बा स्वप्न जानो या लम्बा चित्त का भ्रम समभो" यह दृष्टि कामदुघत्वादि गुणों से वाणी में घेनु दृष्टि के समःन है। त्रणभङ्गुर श्रादि गुणों से जाम्रत ज्ञान में दृष्टि रूप है यह भी वैराग्य द्वारा चित्त की स्थिरता की कारण है यह श्राशय है। निद्रा रूप ज्ञान ही है श्रालम्बन जिसका वह निद्रा ज्ञान श्रालम्बन चित्त स्थिर हो जाता है। विस्मृत रूप सब जीवों में सुष्ठम दृष्टि वाला चित्त स्थिर हो जाता है। जैसा कि कहा है—

ब्रह्माद्यं स्थावरान्तं च प्रमुप्तं यस्य मायया । तस्य विष्णोः प्रसादेन यदि कश्चित प्रमुच्यते ॥ चराचरं लय इव प्रसुप्तमिह पश्यताम्। किं मृषा व्यवहारेषु न विस्कं भवेन्मनः ॥

ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यन्त जिसकी माया से प्रसुप्त है उस विष्णु की कृपा से ही कोई मुक्त होता है। यहां इस चराचर को लय की भांति प्रसुप्त देखने वाले पुरुष का मन मिथ्या व्यवहार में विरक्त क्यों न हो अर्थान् अवश्य हो जाता है।

संगति मनुष्यों की किचयाँ भिन्न २ होने से जिस वस्तु में जिसकी श्रिधिक किच होवे, उसी का वह ध्यान करे—श्रगले सूत्र में यह बतलाकर प्रवृत्ति के प्रकरण को समाप्त करते हैं।

#### यथाभिमतध्यानाद्वा। ३६ ॥

अर्थ-यथा-श्रभिमत-ध्यानात् - जिसको जो श्रभिमत हो उसके ध्यान से (मन की श्रिति बंध जाती है)। वा = श्रथवः।

अन्वयार्थ-श्रथवा जो जिसको श्रभमत (इट) हो, उसके ध्यांन से मनकी स्थिति बंध जाती है।

व्याख्या—मनुष्यों की भिन्न-भिन्न रुचियाँ होती हैं, इस कारण जिसकी जिसमें शास्त्रीय मर्यादानुसार सात्त्विक श्रद्धा हो, उसमें ध्यान लगाने से चित्त एकाम्र हो जाता है।

इस प्रकार जब चित्त में एकामता की योग्यता प्राप्त हो जावे तो उसको जहाँ चाहें लगा सकते हैं।। ३९॥

संगति—चित्त के एकाम करने के उपाय बतला कर श्रमले सूत्र में उनका फल बतलाते हैं।

#### परमाणुपरममइत्त्वान्ताऽस्य वशीकारः ॥४०॥

अर्थ — परमाणु-परम-महत्त्व-श्रन्तः = परमाणु ( सबसे बढ़ कर सूक्ष्म ), श्रौर परम-महत्त्व ( सबसे बढ़कर महान् ), पदार्थौ पर्यन्त । श्रस्य = पूर्वोक्त उपायों से स्थित हुए चित्त का । वशीकारः = श्रीकार हो जाता है ।

अन्वयार्थ-पूर्वोक्त उपायों से स्थित हुए चित्त का सूक्ष्म पदार्थों में परमाणु पर्यन्त, श्रोर महान पदार्थों में परम-महान ( श्राकाश ) पर्यन्त वशीकार हो जाता है।

व्याख्या—जब ऊपर बतलाए हुए उपायों से चित्त में एकाम्र होने की योग्यता प्राप्त हो जाती है, तब वह पूर्णतया वहा में हो जाता है और छोटे-से-छोटे तथा बड़े-से-बड़े विषय में बिना हकावट के लगाया जा सकता है। फिर अन्य किसी उपाय की आवश्यकता नहीं रहती। सूक्ष्म विषयों की अवधि परमाणु है और बृहत् विषयों की अवधि आकाहा है। जब इन दोनों में चित्त स्थित हो जाता है तब स्थिरता चित्त के वशीमृत हो जाती है अर्थात् इच्छानुसार चित्त को स्थिर किया जा सकता है। इस प्रकार दोनों कोटियों में जाते हुए चित्त का जो हकावट का न होना है वह चित्त का परम वशीकार कहलाता है। इस वशीकार से परिपृर्ण हुआ योगी का चित्त पुनः किसी अन्य अभ्यास-साध्य-स्थित-उपाय की अपेन्ना नहीं करता।।४०।।

संगति—इस प्रकार इन उपायों द्वारा संस्कृत हुये चित्त की किस स्वरूप वाली, किस विषय वाली श्रीर कैसी समापत्ति होती है ?—यह बतलाते हैं:—

#### चीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतद्ंजनता समापत्तिः ॥४१॥

श्रर्थ — त्ती ग्र-शृत्ते: = जिसकी राजस् तामस् वृत्तियां त्ती ग्रह्ते हैं ( ऐसे स्वच्छ चित्त की )। श्रभिजातस्य-मग्रे: इव = उत्तम जाति (श्रति-निर्मल) स्फटिक मिण के समान । प्रह्तीतृ = श्रस्मिता । प्रह्ण = इन्द्रिय । प्राह्मेषु = स्थूल भूतादि पदार्थ तथा तन्मात्रा तक सूक्ष्म विषयों में । तत्थ = एकाप्र स्थित होकर । तदंजनता = उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त होजाना । समापत्ति: = समापत्ति ( तदाकार होना ) है ।

श्चन्वयार्थ—राजस् तामस् वृत्ति रहित स्वच्छ चित्त की उत्तम जातीय (श्चिति-मिर्मल) मिए के समान ग्रहीता (श्चिरिमता), ग्रहण (इन्द्रियें), ग्राह्य (स्थूल तथा स्क्ष्म विषयों) में स्थित होकर उनके तन्मय हो जाना (उनके स्वरूप को श्राप्त हो जाना) समापित (तद्रुप होना) है।

व्याख्या—यहाँ ऊपर बतलाए हुये उपायों से खच्छ हुए चित्त की उपमा श्रिति-१७ १२९ निर्मल स्फटिक अर्थात् विह्नोर से दी गई है। जिस प्रकार अति-निर्मल स्फटिक के सामने जैसी वस्तु नीली, पीली, अथवा लाल वर्ण की रखी जावे तो वह वैसा ही प्रतीत होता है इसी प्रकार चित्त की जब सब प्रकार की राजस् तामस् वृत्तियें चीण हो जाती हैं तब वह सत्त्व के प्रकाश और सात्त्विकता के बढ़ने से इतना स्वच्छ हो जाता है कि उसको जिस वस्तु में लगावें उसके तदाकार होकर उसको साचात् करा देता है, चाहे वह प्राह्म अर्थात् स्थूल अथवा सृक्ष्म विषय हो, चाहे प्रहण अर्थात् इन्द्रियें और अहंकार और चाहे प्रहीतृ अर्थात् अस्मिता हो।

यह वस्तु का साचात् कराना इस प्रकार होता है कि वह उस वस्तु के स्वरूप को धारण कर लेता है। चित्त के इस प्रकार तदाकार (वस्तु-त्र्याकार) हो जाने का नाम समापत्ति ऋथीत् सम्प्रज्ञात-समाधि है।

यद्यपि श्रनुष्ठान के क्रम से प्राह्म, प्रह्मण, प्रहीत होना चाहिये था तथापि ध्येय की श्रीर समाधि की उत्कृष्टता-अपकृष्टता बतलाने के श्रमिश्राय से प्रहीत, प्रह्मण, प्राह्म; इस क्रम से सूत्र में इसको बतलाया गया है।

संगति—श्रव इस समापत्ति के चार भेद दिखलाते हैं:-

# तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति: ॥ ४२ ॥

शब्दार्थ तत्र = उन समापत्तियों में से। शब्द-अर्थ-ज्ञान-विकल्पैः = शब्द, अर्थ, श्रीर ज्ञान के विकल्पों से (भेदों से)। संकीर्णा = मिली हुई। सवितको-समापत्तिः = सवितके समापत्ति है।

अन्वयार्थ—उन समापत्तियों में से शब्द, अर्थ श्रीर ज्ञान विकल्पों (भेदों) से मिली हुई (श्रर्थात् इन तीनों भिन्न-भिन्न पदार्थों का अभेद रूप से जिसमें भान होता है) सवितर्क समापत्ति होती है।

व्याख्या हाब्द जो कर्गोन्द्रिय से प्रहण किया जा सके, अथवा अर्थी के विशेष

योजना-रूप हो; जैसे शब्द 'गौ'।

अर्थ: जाति आदि जैसे 'गौ'—चार पाद, दो सींग, सास्ना और पुच्छ वाला

पशु-विशेष। ज्ञान: इन शब्द श्रौर श्रर्थ दोनों का प्रकाश करने वाली सत्त्वप्रधान बुद्धि वृत्ति जो शब्द 'गौ' श्रौर उसके श्रर्थ 'गौ' को मिलाकर बतलाती है कि जो 'गौ' शब्द है उसी का यह 'गौ' पशु-विशेष श्रर्थ है।

ये तीनों भिन्न हैं, परन्तु निरन्तर अभ्यास के कारण मिले हुए प्रतीत होते हैं। जब 'गों' में चित्त को एकाप्र किया जावे तब समाधिस्थ चित्त में 'गों' अर्थ 'गों' शब्द आरे 'गों' ज्ञान, के भेदों से वह मिला हुआ भासे अर्थात् जब इन तीनों में तदाकार रहे तब उस समापित्त को सवितर्क समापित्त कहेंगे। इसी को सविकल्प भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का विकल्प बना रहता है। जब शब्द

श्रीर ज्ञान का विकल्प (भेद) जाता रहे श्रीर केवल 'गौ' श्रर्थ ही चित्त में भासता रहे तब वह निर्वितक (वितर्क-रहित) समापत्ति कहलाती है।

इसको विस्तार-रूप से यों समभना चाहिये कि 'गौ' ऐसा कहने से 'गौ-अर्थ', 'गौ-इाब्द' और 'गौ-ज्ञान' तीनों श्रमिन्न भान होते हैं। इनमें यद्यपि उदात्त, अनुदात्त श्रादि धर्मवाला 'गौ' शब्द भिन्न है, 'गौ' शब्द का श्रर्थ सास्ना, शृङ्ग, पुच्छ श्रादि धर्म वाला पशु-विशेष भिन्न है और 'गौ' शब्द से जो ज्ञान होता है वह प्रकाश श्रादि धर्म वाला ज्ञान भी भिन्न है। इसी प्रकार घट-पट श्रादि शब्द, अर्थ और ज्ञान भिन्न-भिन्न ही होते हैं तथापि शब्द, श्रर्थ श्रीर ज्ञान का श्रभेद-सा भान होता है। इसलिए श्रमत्य, श्रभेद-विषयक होने से यह भान विकल्प-रूप ही है। (११९)

जैसे कि 'गो' यह शब्द हैं, यह एक विकल्प हैं। यह विकल्प 'गों' इस ऋंश से गृहीत हुए ऋथे का और ज्ञान का शब्द से ऋभेद-विषयक हैं। इसी प्रकार 'गों' यह ऋथे हैं; यह दूसरा विकल्प हैं। ऐसे ही 'गों' यह ज्ञान हैं; यह तीसरा विकल्प हैं। यह विकल्प 'गों' इस ऋंश से गृहीत हुए शब्द का और ऋथे का ज्ञान से ऋभेद-विषयक हैं।

भाव यह है कि शब्द, अर्थ और ज्ञान; ये तीनों परस्पर भिन्न-भिन्न हैं, परन्तु शब्द-संदेत की स्मृति से एक के ज्ञान होने से दूसरे दोनों का भी साथ ही भान होता है। इससे शब्द-ज्ञान-पूर्वक—इस शब्द, अर्थ, ज्ञान के असत्य अभेद-विषयक होने से यह ज्ञान विकल्परूप है।

इसलिये संकेत-स्मृति-पूर्वक स्थूलमृत अर्थ वा भौतिक पदार्थ में समाहित योगी के जो शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्प से मिश्रित समाधि होती है वह सवितर्क समापत्ति है।

श्रीर जब शब्द-संकेत की स्मृति के परित्याग-पूर्वक कार्यरूप श्रागम श्रीर श्रनुमान-रूप विकल्प से रहित, जिस समाधि-श्रवस्था में स्थूलमूत वा भौतिक रूप श्रथमात्र का हा भान होता है वह निर्वितक समापत्ति कहलाती है।

संकेत-स्मृति-पूर्वक सिवतर्क-समाधि अवस्था में जो शब्द से और ज्ञान से भिश्रित स्थूलभूत अथवा भौतिक पदार्थ का प्रत्यच ज्ञान होता है उसको विकल्प होने से अप्रत्यच्च ही कहना चाहिये, क्योंकि शब्द-संकेत की स्मृतिपूर्वक जो ज्ञान होता है वह विकल्परूप ही होता है।

संकेत-स्मृति के परित्याग-पूर्वक निवितकं समापत्ति अवस्था में शब्द से और ज्ञान से रहित जो अर्थमात्र का प्रत्यत्त होता है उसको पर-प्रत्यत्त कहते हैं। वह पर-प्रत्यत्त आगम-ज्ञान का और अनुमान-ज्ञान का बीज है, क्योंकि इस पर-प्रत्यत्त वे बल से ही योगीजन उपदेश करते हैं और उपदिष्ट अर्थ का अनुमान द्वारा निश्चय कराते हैं। जैसे महिप किपल, भगवान पतः जिल, याज्ञवल्क्य आदि योगीश्वरों ने उसी पर-प्रत्यत्त के बल से शब्द संकेत के बोधन द्वारा शास्त्र-स्मृति आदि रूप प्रथम उपदेश किया था। इसिलये महिष किपल आदिक योगी-जनों का वह पर-प्रत्यत्त संकेत बोधन द्वारा आगमज्ञान का और अनुमान-ज्ञान का कारण है।

अर्थात् उस पर-प्रत्यत्त से आगम और अनुमान-ज्ञान उत्पन्न होते हैं। आगम और अनुमान-ज्ञान के पश्चात् पर-प्रत्यत्त नहीं होता, किन्तु उसके आश्रित आगम और अनुमान होता है। इसिलए योगी को निर्वितर्क-समाधि से उत्पन्न हुत्रा पर-प्रत्यत्त ज्ञान दूसरे प्रमाणों से श्रसम्बद्ध होता है।

संगति — इस निर्वितर्क समापत्ति का लक्त्या त्र्यगले सूत्र में बतलाते हैं: — स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का ॥ ४३॥

राज्यार्थ—स्मृति-परिशुद्धौ = स्मृति के शुद्ध हो जाने पर ( त्राथोत् त्रागम, श्रनुमान, ज्ञान के कारणीभूत शब्द-संकेत-स्मरण के निवृत्त होने से )। स्वरूप-शून्या-इव = स्वरूप से शून्य-जैसी ( त्राथात् त्रापने प्रहण त्राकार ज्ञानात्मक रूप से रहित चित्तवृत्ति )। श्राथमात्र-निर्भासा = श्राथमात्र से भासने वाली ( त्राथात् केवल प्राह्य-रूप त्रार्थमात्र को ही प्रकाश करने वाली )। निवित्तको = निवित्तके समापत्ति है।

अन्वयार्थ—स्मृति के शुद्ध हो जाने पर ( श्रथोत् श्रागम-श्रनुमान के कारणीमूत शब्द-संकेत-स्मरण के निवृत्त होने से ) श्रथमात्र से भासने वाली श्रपने ( प्रह्णाकार ज्ञानात्मक ) रूप से रहित ( चित्तवृत्ति ) निवितके समापत्ति है ।

व्याख्या—'खरूपरान्या इव' में 'इव' शब्द यह बतलाता है कि चित्त श्रपने प्रहणान्सक स्वरूप से नितान्त शून्य नहीं हो जाता है, क्योंकि ऐसा होने पर श्रपने प्राह्म श्रथं के स्वरूप की धारणा नहीं कर सकता। वह श्रथं के प्राह्ममात्र स्वरूप में इतना तदाकार हो जाता है कि श्रपने प्रहणात्मक स्वरूप से शून्य-जैसा प्रतीत होता है।

सवितर्क समापत्ता में चित्त में शब्द, अर्थ और ज्ञान; तीनों भासते रहते हैं। अर्थात् चित्त इन तीनों में तदाकार रहता है। जितनी एकामता बढ़ती जाती है उतनी ही बाह्यवृति अन्तमुख होती जाती है। जब एकामता इतनी सीमा तक पहुँच जावें कि शब्द और उस शब्द के अर्थ के सम्बन्ध से जो ज्ञान उत्पन्न होता है; इन दोनों की स्मृति भी न रहे और चित्त अपने महणात्मक खरूप से शृन्य-जैसा होकर उस बाह्य वस्तु के, जिसमें वह लगाया गया है, शब्द और ज्ञान से निखरे हुए केवल अपने निजी अर्थमात्र खरूप को साचात् करावे अर्थात् शब्द और ज्ञान को छोड़कर केवल भ्येय-वस्तु के तदाकार हो जावे तो उस समापत्ति को निवित्तक समापत्त कहते हैं। इसी का निर्विकल्प भी नाम है, क्योंकि इसमें शब्द और ज्ञान का विकल्प नहीं रहता।

विशेष विचार — सूत्र ४३ — सिवतर्क समापत्ति से निर्वितर्क समापत्ति में भेद बोधक जो 'श्रथेमात्र निर्भासा' पद है उसके श्रथं को यो सममता चाहिये कि जैसे सिवतर्क समापित्त में प्राह्यध्येय पदार्थ, तथा प्राह्यध्यय पदार्थ का वाचक शब्द, और प्राह्यध्येय पदार्थ का ज्ञान; ये तीनों विषय चित्त में वतेमान रहते हैं वैसे निर्वितर्क समापित्त में ये तीनों विषय चित्त में नहीं रहते हैं, क्योंकि इस दशा में केवल प्राह्य (ध्येय) वस्तु-विषयक ही चित्ता स्थिर रहता है, शब्द और ज्ञानिवयक नहीं रहता। इसलिय इसको 'श्रथेमात्र निभासा' कहते हैं, क्योंकि इस समापित्त में शब्द, श्रथं, ज्ञान-रूप (त्रिपुटि-रूप) विकल्प का भान न होकर केवल श्रथंकार से ही चित्त विद्यमान रहता है।

यद्यपि इस श्रवस्था में प्रहणाकार ज्ञानात्मक जित्तवृत्ति भी रहती है, परन्तु वह श्रपने

रूप से भान नहीं होती है किन्तु ध्येयरूप ही हो जाती है; इसलिये 'स्वरूपशून्या इव' में यह 'इव' पद दिया है।

शब्द श्रीर ज्ञान भान न होकर केवल श्रथं का ही भान क्यों होता है ? इसमें हेतु दिखलाने के लिये 'स्मृति परिशुद्धी' यह पद प्रयोग किया है, श्रथात् यदि विकल्पात्मक श्रागम- श्रमुमान ज्ञान के कारणीभूत शब्द-संकेत का स्मरण इममें रहता तो शब्द श्रीर ज्ञान का भी भान होता। परन्तु वह स्मरण इस दशा में नहीं रहता; क्योंकि उसकी इस दशा में परिशुद्धि (निवृत्ति) होगई है। इसलिये शब्द श्रीर ज्ञान का भान न होकर केवल स्थूल गों' 'घटादि' पदार्थों के खहूप का ही भान होता है, श्रम्य का नहीं।

संगति—इस प्रकार स्थूलभूत तथा भौतिक पदार्थ-विषयक प्राह्य समापत्ति के सिवतके निवितके-रूप दो भेद निरूपण करके त्र्यगले सूत्र में सूक्ष्म पदार्थ विषयक समापत्ति के सिवचार-निर्विचार दो भेद निरूपण करते हैं:—

#### एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूच्मविषया व्याख्याता ॥ ४४ ॥

शब्दार्थ — एतया-एव = इस सवितर्क निर्वितर्क समापत्ति ही के निरूपण से। सविचारा-निर्विचारा-च = सविचार त्र्यौर निर्विचार समापत्ति भी। सूक्ष्म-विषया = सूक्ष्म विषय में। व्याख्याता व्याख्यान की हुई समभनी चाहिये।

अन्वयार्थ—इस सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति के निरूपण से हा सविचार और निर्विचार समापत्तियाँ सूक्ष्म विषय में व्याख्यान की हुई समभनी चाहियें।

व्याख्या—जब ध्येय कोई सूक्ष्म विषय हो और चित्त उसके देश, काल और निमित्त के विचार से मिला हुआ तद्र प हांकर उसको साज्ञात् करावे तब वह सविचार समापित्त कहलाती है; और चित्त जब एकाप्रता के बढ़ने पर देश, काल और निमित्त आदि की स्मृति

टिप्पणि—सूत्र ४३:—यहाँ प्रसङ्ग से भाष्यकारों ने यह भी बतलाया है कि इस निर्वितके समापत्ति के विषयभूत जो स्थूल 'गों' 'घटादि' पदार्थ हैं वे न तो†अणु-समुदाय रूप हैं, न ज्ञानस्वरूप हैं और + न अणुओं से उत्पन्न भिन्न कायेस्वरूप हैं। ॐ किन्तु 'यह घट है' इस एकबुद्धि के उत्पन्न करने वाले अणुओं का स्थूल परिग्णाम-विशेष है।

† वैभाषिक सौत्रान्तिक-संज्ञक बौद्ध-मत वालों का सिद्धान्त है कि जितने स्थूल घट आदि पदार्थ दृष्टिगोचर हो रहे हैं व अनन्त परमाणु ही मिले हुए हैं; परमाणुओं का कार्य वा परिगाम घटादि नहीं है, अत: परमाणु-पुआ ही घट है; इस सिद्धान्त का संघातवाद कहते हैं।

‡ योगाचार-संज्ञक विज्ञानवादी बौद्धों का मत है कि यह सब घट आदि विज्ञान-स्वरूप हैं।

+ नैयायिक तथा वैशेषिक यह मानते हैं कि श्रणुत्रों से द्वयणुक, द्वयणुक से त्रसरेणु इत्यादि प्रकार से परमाणु श्रादि का कार्य घट है; इस सिद्धान्त का नाम श्रारम्भवाद है।

+ इन तीनों से भिन्न सांख्य-योग का सिद्धान्त परिणामवाद है जिसको यहाँ सिद्ध किया गया है।

से शुद्ध होकर उस सूक्ष्म विषय को केवल धमिमात्र खरूप से तदाकार होकर प्रकाश करे तब वह निर्विचार समापत्ति कहलाती है।

श्रर्थात् जैसे स्थूलभूत वा भौतिक पदार्थों में शब्द, श्रर्थ, ज्ञान के विकल्प से संकीर्ण (मिश्रित) सवितर्क समापित होती है वैसे ही देश, काल, रूप विशेषणों से श्रनुभव-पूर्वक सूक्ष्मभूत परमाणुश्रों में जो शब्द, श्रर्थ, ज्ञान के विकल्पों से मिश्रित समापित है वह सविचार समापित कहलाती है। श्रर्थात् उपर-नीचे श्रादि जो देश, वर्त्तमान श्रादि काल, श्रीर कार्य्य-कारणरूप जो ज्ञान है, जैसे पार्थिव परमाणु (सूक्ष्म पृथ्वी) का गन्धतन्मात्र-प्रधान पश्चतन्मात्र कारण हैं; जल परमाणु (सूक्ष्म जल) का गन्धतन्मात्र-रिहत रसतन्मात्र-प्रधान चार तन्मात्र कारण हैं; श्रिप्त परमाणु (सूक्ष्म श्रिप्त) का गन्ध, रसतन्मात्र रिहत रूपतन्मात्र-प्रधान तीन तन्मात्राणें कारण हैं। एवं वायु परमाणु (सूक्ष्म वायु) का गन्ध, रस, रूपतन्मात्र रिहत स्पर्शत मात्र प्रधान दो तन्मात्राणें कारण हैं; एवं श्राकाश परमाणु (सूक्ष्म श्राकाश ) का केवल शब्दतन्मात्र ही कारण है।

ऐसे देश-काल श्रौर कार्य-कारण श्रनुभव-पूर्वक जो सूक्ष्म-तन्मात्राश्रों में सवितर्क समापित्त के सदश शब्द, श्रर्थ, ज्ञान के विकल्पों से मिश्रित सैमापित्त होती है वह सविचार समापित्त है।

श्रीर दंश-काल, कार्य-कारग्ए-रूप विशेषगों के श्रनुभव के त्यागपूर्वक श्रीर विकल्प ज्ञान की कारग् शब्द संकेत की स्मृति से परिशुद्ध हुए सूक्ष्मभूत परमाणुरूप श्रथमात्र-विषयक जो समापत्ति स्वरूप से शून्य-जैसी श्रथमात्र के रूप में भासमान (प्रकाशमान) होती है वह निर्विचार समापत्ति कहलाती है।

इस निर्विचार समापिता में भी निर्वितर्क समापित के समान प्रज्ञा-संज्ञक चित्त की वृत्ति स्वरूप से शून्य-जैसी होकर अर्थमात्र से भासती है।

भाव यह है कि सविचार समापित्त में (सूक्ष्म पृथ्वी गन्धतन्नात्र-प्रधान पश्चतन्मान्त्रात्रों से उत्पन्न हुई है त्र्यौर गन्ध इसका धर्म है) इत्यादि प्रकार से कार्य-कारण भाव का विचार विद्यमान रहता है त्र्यौर निर्विचार में केवल सूक्ष्मभूतों का ही भान होता है, पूर्वोक्त विचार नहीं होता। यही इन दोनों में भेद है।

इस प्रकार स्थूल पदार्थ-विषयक सवितर्क-निर्वितर्क और सूक्ष्म पदार्थ-विषयक सविचार निर्विचार-रूप भेद से यह समापत्ति चार प्रकार की है।

टिप्पणी सूत्र ४४:-समापिरा त्रौर सम्प्रज्ञात-समाधि पर्यायवाचक शब्द हैं।

सिवतर्क-समाधि के समान सिवचार समापित्त को भी नाम ( शब्द ), रूप ( अर्थ ) श्रीर ज्ञान के विकल्पों से संयुक्त होने के कारण सिवकल्प कहते हैं। इसी प्रकार निवचार समाधि को, जिसमें स्मृति के परिशुद्ध होने पर अर्थात् शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से चित्रावृत्ति रिहत होकर केवल अर्थमात्र से भासती है निर्विकल्प भी कहते हैं। निविकल्प को असम्प्रज्ञात समाधि समक्ष लेना बड़ी भूल है, क्योंकि निर्विकल्प में यद्यपि त्रिपुटि का अभाव

होता है तथापि संसार का बीज बना ही रहता है श्रीर श्रसम्प्रज्ञात समाधि में शुद्ध परमात्म-स्त्ररूप में श्रविश्वित होती है।

# ध्यान, सवितर्क तथा सविचार-समापत्ति श्रीर समाधि में भेद

ध्यान में ध्याता, ध्यान श्रीर ध्येय की त्रिपुटि बनी रहती है।

सवितर्क स्पौर सविचार समापत्ति में केवल ध्यान-विषयक ही शब्द, स्रर्थ से ज्ञान मिला हुस्रा विकल्प रहता है।

समाधि में केवल ध्येय का स्वरूप-मात्र ही रह जाता है।

श्रतः सिवतर्क श्रीर सिवचार समापत्ति ध्यान से उत्तर एवं समाधि की पूर्व श्रवस्था है। इसे तटस्थ समापत्ति भी कहते हैं; इसलिये इसे भी समाधि समका जाता है।

संगति - सूक्ष्म विषय कहाँ तक हैं, यह अगले सूत्र में बतलाते हैं:-

#### मुच्मविषयत्वं चालिंगपर्यवसानम् ॥ ४४ ॥

शब्दार्थ - सूक्ष्म-विषयत्वं-च = श्रीर सूक्ष्म-विषयता । श्रालिंग-पर्यवासनम् = किसी में लीन न होने वाली श्रथवा लिंग रहित मूल-प्रकृति (गुणों की साम्यावस्था) पर्यन्त है । अन्वयार्थ—सूक्ष्मविषयता श्रालिङ्ग प्रकृति-पर्यन्त है ।

व्याख्या—सूक्ष्म—विषय जो सविचार श्रौर निर्विचार समापत्ति में बतलाये हैं उनकी सुक्ष्मविषयता परमाणुश्रों में समाप्त नहीं हो जाती किन्तु प्रकृति-पर्यन्त है।

श्रशीत्†पार्थिव-परमाणु तथा इसका कारणीभूत गन्धतन्मात्रा, जल-परमाणु तथा इसका कारणीभूत 'रसतन्मात्रा, श्रिप्त-परमाणु तथा इसका कारणीभूत रूपतन्मात्रा, वायु-परमाणु तथा इसका कारणीभृत स्पर्शतन्मात्रा, श्राकाश-परमाणु तथा इसका कारणीभृत शब्दतन्मात्रा, एवं पश्चतन्मात्राश्चों का कारणीभूत श्रहङ्कार, श्रहङ्कार का कारणीभूत लिङ्ग-संज्ञक महत्तत्व श्रीर महत्तत्व का कारण ‡ श्रालिङ्ग-संज्ञक प्रकृति; ये सब सूक्ष्म विषयों के श्रन्तर्गत हैं।

इन सबमें से पूर्व-पूर्व कार्य की श्रपेत्ता से उत्तर-उत्तर कारणीभृत सूक्ष्म हैं। प्रकृति से परे श्रन्य किसी सूक्ष्म पदार्थ के न होने से प्रकृति में ही सूक्ष्मता की पराकाष्टा है।

† टिप्पणी सूत्र ४५: - शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध; इन पाँच तन्मात्रात्रों से प्रथम आकाश, वायु, श्रिप्त, जल, पृथ्वी-संज्ञक सृक्ष्मभूत उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात् सृक्ष्म भृतों से आकाशादि स्थूलभूत उत्पन्न होते हैं। पाचों स्थूल भूतों से लेकर पाचों तन्मात्रात्रों तक सृक्ष्म भूतों की समता का तारतम्य चला गया है।

‡ जो तत्त्व कारण में लीन हो जाता है अथवा कारण का बोधन करता है वह लिङ्ग कहलाता है। अर्थात् स्थूल-भूत और इन्द्रियां विशिष्टलिङ्ग हैं, सृक्ष्म-भूत तन्मात्रायें और अहंकार अविशिष्ट-लिङ्ग हैं और महत्तत्त्व केवलिङ्गमात्र है, ये महत्तत्त्व आदि अपने-अपने कारण में लीन होने से और अपने कारण प्रधान को बोधन करने से लिङ्ग हैं। प्रधान-प्रकृति किसी में लीन न होने से और किसी कारण को वोधन न करने से अलिङ्ग है।

यद्यपि 'त्रव्यक्तात्पुरुषः परः' इस श्रुति से प्रकृति की अपेना पुरुष सूक्ष्म है तथापि पुरुष के अग्राह्य और चेतन होने से उसकी सूक्ष्मता जड़तत्त्व की सूक्ष्मता से विलन्नण है।

श्रर्थात् जैसे महत्तत्त्व की श्रपेता से प्रकृति में सूक्ष्मता है वैसी पुरुष में नहीं, क्योंकि जिस प्रकार महत्तत्त्व का प्रकृति उपादान कारण है वैसा पुरुष उपादान कारण नहीं है, किन्तु निमित्त-कारण है। इसलिये यग्नपि वस्तुत: पुरुष ही सूक्ष्मतम है तथापि जड़-प्राह्म, परिणामी-उपादान-कारण-सहित सूक्ष्मता की विश्वान्ति यहाँ प्रकृति में बतलाई गई है।

सूक्ष्ममूतों से लेकर प्रकृति-पर्यन्त जितने सूक्ष्म पदार्थ हैं वे सब विचार समापत्ति के विषय हैं। इसलिये त्रानन्दानुगत त्रीर त्रास्मतानुगत निर्विचार समापत्ति की प्रहृण त्रीर प्रहीता-रूप उचतर तथा उचतम त्रावस्थाएं हैं।

सूक्ष्मता किसी नये तत्त्व के उपादान कारण होने की अपेक्षा से बतलाई गई है इस लिये पांच स्थूल भूत श्रौर ११ इन्द्रियें किसी नये तत्त्व के उपादान कारण न होने से स्थूल विषय माने गये हैं।

संगति - ये चारों समापत्तियाँ सबीज-समाधि हैं; यह बतलाते हैं:-

#### ता एव सबीजः समाधिः ॥ ४६ ॥

शब्दार्थ-ता-एव = ये पूर्वोक्त चारों समापत्तियाँ ही । सबीजः समाधिः = सबीज समाधि कहलाती हैं।

अन्वयार्थ-ये पृवींक चारों समापत्तियाँ ही सबीज-समाधि कहलाती हैं।

व्याख्या—बाह्य श्रनात्म वस्तु श्रर्थात् कार्य-सिहत प्रकृति जो प्राह्म, प्रह्मा श्रीर प्रहीत-रूप दश्यवर्ग है इसी का नाम बीज तथा श्रालम्बन (श्राश्रय) है। इसिलये इसको लेकर होनेवाली समाधि का नाम सबीज, सालम्बन तथा सम्प्रज्ञात है।

उपराक्त चारों समापित्तयाँ सबीज-समाधि कहलाती हैं, क्योंकि सवितर्क और निर्वितर्क समापित्त तो स्थूल प्राह्म वस्तु के बीज सहित ( श्रालम्बन सहित = श्राश्रय सहित ) होती हैं; और सविचार तथा निर्विचार सुक्ष्म प्राह्म वस्तु के बीज सहित ( श्रालम्बन सहित ) होती हैं।

सत्रहवें सूत्र में बतलाई हुई श्रानन्दानुगत प्रह्म्ण-रूप श्रौर श्रास्मतानुगत प्रह्मित्ररूप दोनों समाधियाँ निर्विचार समापत्ति के क्रम से उच्चतर श्रौर उच्चतम श्रवस्थाश्रों के रूप से निर्विचार समापत्ति के ही श्रन्तर्गत इस सूत्र में कर दी गई हैं। निर्विचार की इन दोनों उच्चतर श्रौर उच्चतम श्रवस्थाश्रों का पृथक्-पृथक् रूप से सम्मिलित करने से सबीज-समाधि के छ: भेद होते हैं:—

- (१) सवितर्क समापत्ति : स्थूल पदार्थों में शब्द, श्रर्थ श्रौर ज्ञान के विकल्पों से यक्त भासने वाली चित्तवृत्ति।
- (२) निर्वितर्कः स्थूल पदार्थों में शब्द (नाम) अर्थ (रूप) और ज्ञान के विकल्पों से रहित खरूप से शून्य-जैसी केवल अर्थमात्र से भासने वार्ला चित्तवृत्ति।

- (३) सिवचार: सूक्ष्म विषयों में देश-काल श्रौर निमित्त (धर्म) के विकल्पों से युक्त भासने वाली चित्तवृत्ति।
- (४) निर्विचार: सूक्ष्म विषयों में देश-काल श्रौर निमित्त (धर्म) के बिकल्पों से रहित केवल धर्मीमात्र से भासने वाली चित्तवृत्ति ।
- (५) निर्विचार की उच्चतर श्रवस्था श्रानन्दानुगत: सत्त्व-प्रधान श्रहङ्कार की "श्रहं श्रह्म" से भासने वाली चित्तवृत्ति।
- (६) निर्विचार की उच्चतम अवस्था अस्मितानुगः बीजरूप अहङ्कार सहित चेतन से प्रतिबिम्बित चित्ता, 'अस्मिता' की अहंकार रहित 'अस्मि' से भासने वाली चित्तवृत्ति ।

विशेष वक्तव्य-सूत्र ४६:— वाचस्पति मिश्र ने आनन्दानुगत और अस्मितानुगत के भी दो-दो अवान्तर भेद करके सबीज-समाधि के आठ भेद बतलाये हैं। उनका कथन है कि 'ता एव सबीजः' इस पाठ से यह अर्थ न लेना चिहये कि यही चार सबीज-समाधि हैं, अन्य नहीं; क्योंकि ऐसा मानने से प्रहण और प्रहीतृ समापित्त को सबीजत्व का लाभ नहीं हो सकेगा, किन्तु 'ता सबीज एव' इस प्रकार भिन्न क्रम से 'एव' शब्द का सबीज शहूद के साथ अन्वय करके यह अर्थ करना चाहिय कि चारों सबीज ही हैं, निर्वीज नहीं हैं।

इस प्रकार इन चारों के निर्बीजल्व का निषेध हुआ है। प्रह्म और प्रहीतृ समापित्त के सबीजल्व का निषेध नहीं हुआ है। इसिलिये इन दोनों में भी सबीजल्व की विद्यमानता से प्रहम्म-प्रहीतृ समापित्तायों को भी सबीज जानना चाहिये।

जैसे प्राह्य समापित्त में विकत्प और विकल्प के अभाव से दो-दो भेद निरूपण किये गए हैं वैसे ही प्रहण और प्रहंत समापित्त में भी दो-दो भेद जान लेना चाहिये। श्रर्थात् प्रहण नाम श्रोत्र अर्ह्स इन्द्रियों का है। शब्द श्रोत्र का विषय है और अहङ्कार इसका कारण है। इस प्रकार विचारपृवेक भावना करने से सविचार प्रहण समापित्त और केवल इन्द्रियमात्र की भावना करने से निर्विचार प्रहण समापित्त, एवं 'महत्तत्त्व का कार्य अहङ्कार त्रिगुणात्मक है' इस प्रकार भावना करने से सविचार प्रहीत समापित्त और केवल अहङ्कारमात्र की भावना करने से निर्विचार प्रहीत समापित्त और केवल अहङ्कारमात्र की भावना करने से निर्विचार प्रहीत समापित्त जानना चाहिये।

श्रतः चार प्रकार की प्राह्म समापत्ति, दो प्रकार की प्रहण समापत्ति, श्रौर दो प्रकार की प्रहीत समापत्ति; ये सब मिलकर सबीज-समाधि के श्राठ भेद हुए।

विज्ञानभिक्षु ने सबीज-समाधि के छः भेद दिखलाये हैं:-

सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार; और निर्विचार के अन्तर्गत उसकी दो ऊँची अवस्थाएँ: आनन्दानुगत और अस्मितानुगत।

यही मूलसूत्र व्यासभाष्य तथा अनुभव के आधार पर ठीक प्रतीत होता, है क्योंकि केवल सिवतर्क और सिवचार समापित्त शब्द, अर्थ और ज्ञान अथवा देश-काल और निमित्त से युक्त होती हैं, न कि निर्वित्तर्क और निर्विचार। फिर निर्विचार की उत्कृष्ट भूमियों आनन्दान गुगत और अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात में उपरोक्त विकल्पों की सम्भावना कैसे हो सकती है ? आनन्दानुगत में तन्मात्राओं के कारण श्रङ्कार की केवल 'श्रहं श्रस्मि' वृत्ति रहती है और श्रस्मितानुगत में श्रहंकार के कारण श्रह्कार की केवल श्रहंकार से रहित केवल

'श्रस्मि' वृत्ति रहती हैं। इसिलये वितर्क श्रौर विचार-जैसे श्रानन्द श्रौर श्रस्मिता समापत्ति के दो-दो भेद नहीं किये जा सकते।

संगति—निर्विचार समापत्ति इन चारों में सबसे बढ़कर है; उसका फल अगले सूत्र में बतलाते हैं:—

# निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ॥ ४७ ॥

शब्दार्थ— निर्विचार-वैशारदे = निर्विचार की वैशारदा = प्रवीग्ता = निर्मल होने पर। श्रध्यात्म-प्रसादः = श्रध्यात्म ( प्रज्ञा ) की निर्मलता होती है।

अन्वयार्थ—निर्विचार समाधि की वैशारद्य (प्रवीणता ) होने पर ऋध्यात्म (प्रज्ञा ) की निर्मलता होती है ।

व्याख्या—वैशारद्य—"स्वच्छः स्थितिप्रवाहो—वैशारद्यम्" = शुद्ध स्थिति का प्रवाह वैशारद्य कहलाता है।

अध्यातम—"त्रात्मिन बुद्धौ वर्तत इत्यध्यात्म" जब त्रात्मा बुद्धि में स्थित रहता है वह त्राध्यात्म है।

प्रसाद्--प्रसन्नता, निर्मलता।

अध्यातम-प्रसाद — जब बुद्धि में प्रसन्नता निर्मलता रहती है वह श्रध्यात्म प्रसाद है। निर्विचार समाधि की उच्चतम श्रवस्था में रज-तम-रूप मल श्रीर श्रावरण का चय होने पर काशस्वरूप बुद्धि का सत्त्वगुण की प्रधानता से रजस-तमस् से श्रवनिभूत (श्रितरस्वत) स्वच्छ स्थिरता-रूप एकाग्र-प्रवाह निरन्तर बहता रहता है। इसी का नाम वैशारद्य है। इससे योगी को प्रकृति-पर्यन्त सब पदार्थों का एक ही काल में साचात्कार हो जाता है। इस साचात्कार का नाम अध्यात्म-प्रसाद है इसी का स्कृट-प्रज्ञा-लोक तथा प्रज्ञा-प्रसाद भी कहते हैं। श्री व्यासर्जी महाराज इस श्रवस्था का वर्णन इस प्रकार करते हैं:—

# प्रज्ञापसादपारुद्धाशोच्यः शोचतो जनान् । भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान् पाज्ञोऽनुपश्यति ॥

अर्थ-प्रज्ञारूपी प्रासाद (महल-अटारी) पर चढ़कर शोकरहित प्राज्ञ (योगी) शोक में पड़े जनों को ऐसे देखता है जैसे पहाड़ की चोटी पर खड़ा मनुष्य नीचे पृथ्वी पर खड़े मनुष्यों को देखता है। (यहाँ निर्विचार के अन्तर्गत ही आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमियें आगई हैं।)

संगति—अध्यात्म-प्रासाद से जिस प्रज्ञा ( बुद्धि ) का योगी की लाभ होता है उसका साथक नाम अगले सूत्र में बतलांत हैं:—

#### ऋतम्भरा तत्र पद्मा ।। ४८ ।।

शब्दार्थ-ऋतम्भरा = सञ्चाई को धारण करने वाली, श्रविद्यादि से रहित । तत्र = उस श्रध्यात्म-प्रसाद के लाभ होने पर । प्रज्ञा = बुद्धि श्रर्थात् ज्ञान ( उत्पन्न ) होता है ।

अन्वयार्थ-श्रध्यात्म-प्रसाद के लाभ होने पर जो प्रज्ञा (समाधिजन्य बुद्धि) उत्पन्न

होती है उसका नाम ऋतम्भरा प्रज्ञा (सचाई को धारण करनेवाली श्रविद्यादि से रहित बुद्धि) है।

व्याख्या—निर्विचार समाधि की विशारदता से जन्य अध्यात्म-प्रसाद के होने पर जो समाहित-चित्त योगी की प्रज्ञा उत्पन्न होती है उसका नाम ऋतम्भरा-प्रज्ञा है। यह उसका यथार्थ नाम है। क्योंकि 'ऋत' नाम सत्य का है और 'भरा' के अर्थ धारण करने वाली के हैं। अर्थात् यह प्रज्ञा सत्य ही को धारण करने वाली होती है; इसमें भ्रान्ति, विपर्यय-ज्ञान अर्थात् अविद्यादि का गन्ध भी नहीं होता।

इस प्रज्ञा के होने से ही उत्तम योग का लाभ होता है, जैसा कि श्री व्यासजी ने कहा है:—

## धागमेनानुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन च । त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योगग्रुत्तमम् ॥

अर्थ — वेदिवहित श्रवण से, श्रनुमान (मनन) से, श्रीर ध्यानाभ्यास में श्रादर (निदिध्यासन) से; तीन प्रकार से प्रज्ञा का सम्पादन करता हुत्रा योगी उत्तम योग को प्राप्त करता है।

संगति—अगले सूत्र में आगम और अनुमान-जन्य ज्ञान से ऋतम्भरा-प्रज्ञा-जन्य प्रत्यन्त-ज्ञान की श्रेष्ठता बतलाते हैं :—

## श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् ॥ ४६ ॥

शब्दार्थ — श्रुत-अनुमान-प्रज्ञाभ्याम् = आगम और अनुमान की प्रज्ञा से । अन्य-विषया = इस ऋतम्भरा प्रज्ञा का विषय अलग है । विशेष-अर्थत्वात् = विशेष-रूप से अर्थ का साज्ञात्कार करने से ।

अन्वयार्थ-- त्रागम और त्रनुमान की प्रज्ञा से ऋतम्भरा प्रज्ञा का विषय त्रलग है। विशेष-रूप से त्र्र्थ का साज्ञात्कार कराने से।

व्याख्या—पदार्थ के दो रूप होते हैं : एक सामान्य, दूसरा विशेष । सामान्य वह है जो उस प्रकार के सब पदार्थों में पाया जाता है; और विशेष वह है जो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना रूप है, जिससे एक ही प्रकार के पदार्थों में भी एक-दूसरे से भेद हो सकता है। आगम-जन्य ज्ञान वस्तु के सामान्य रूप को ही विषय करता है, विशेष रूप को नहीं, क्योंकि विशेष के साथ शब्द का वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध नहीं होता है। शास्त्र ने जिस वस्तु के साथ शब्द का संकेत किया है, उस वस्तु को वह शब्द सामान्य रूप से ही बोधन करता है, न कि विशेष रूप से। गो, युन्नादि शब्दों के सुनने से गो, युन्नादि का सामान्य ज्ञान होता है, व्यक्तिविशेष गो, युन्नादि का विशेष ज्ञान नहीं होता।

इसी प्रकार ऋतुमान भी सामान्य रूप से वस्तु का ज्ञान उत्पन्न कराता है, विशेष रूप से नहीं, क्योंकि ऋनुमान में लिङ्ग से लिङ्गी का ज्ञान होता है। जहाँ लिङ्ग की प्राप्ति नहीं वहाँ अनुमाव नहीं हो सकता, जैसे 'जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, जहाँ प्राप्ति है वहाँ गित है, जहाँ गित का अभाव है वहाँ प्राप्ति का अभाव है'।

केवल प्रत्यत्त-प्रमाण ही वस्तु के विशेष रूप को दिखलाने में समर्थ होता है, किंतु इन्द्रिय-जन्य प्रत्यत्त-ज्ञान भी स्थूल वस्तुओं के ही प्रत्यत्त रूप को दिखला सकता है, न कि सूक्ष्म, व्यवहित और विश्वकृष्ट अतीन्द्रिय पदार्थों को। पञ्चतन्मात्राएँ, श्रहङ्कार, महत्तत्त्व, प्रकृति, पुरुष श्रादि सूक्ष्म पदार्थों में प्रत्यत्त की भी पहुँच नहीं है। श्रागम और श्रनुमान से इनके सामान्य रूप का ही पता लग सकता है, वे इनके विशेष रूप को नहीं बतला सकते।

निर्विचार समाधि की विशारदता में होने वाली ऋतम्भरा प्रज्ञा से ही इन सूक्ष्म पदार्थों के विशेष रूप का सालात्कार हो सकता है, अन्य किसी प्रमाण से नहीं। अतएव यह प्रज्ञा विशेष विषयक होने से श्रुत-अनुमान प्रज्ञा से अन्य और उत्कृष्ट है। यही परम प्रत्यल्त है। यह श्रुत और अनुमान का बीज है, अर्थात् श्रुत और अनुमान इसके आश्रय हैं, न कि यह उनके। वस्तु के इस यथार्थ स्वरूप को ही आगम बतलाता है और इसी का अनुमान किया जाता है। यहां ऋतम्भरा प्रज्ञा को प्रसंख्यान अर्थात् विवेक ख्याति के तुल्य समम्भना चाहिये।

संगति -इस प्रज्ञा का फल अगले सूत्र में बतलाते हैं:-

#### तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥ ५० ॥

शब्दार्थ — तत्-जः = उस ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला । संस्कारः = संस्कार। श्रान्य-संस्कार-प्रतिबन्धी = दूसरे ( सब व्युत्थान के ) संस्कारों का प्रतिबन्धक ( रोकनेवाला ) होता है ।

अन्वयार्थ — उस ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कार अन्य सब व्युत्थान के संस्कारों का वाधक (रोकने वाला) होता है।

च्याख्यान—समाधि से पूर्व चित्त केवल व्युत्थान के संस्कारों से ही संस्कृत होता है। फिर जब समाधि की श्रवस्था में जो उसको श्रनुभव होता है उसके भी संस्कार पड़ते हैं। ये संस्कार व्युत्थान के संस्कारों से बलवान होते हैं, क्योंकि समाधि-प्रज्ञा व्युत्थान की प्रज्ञा से श्रधिक निर्मल होता है। उसकी निर्मलता में पदार्थ का तत्त्व श्रनुभव होता है। जितना तत्त्व का श्रमुभव होता है उतने ही उसके संस्कार प्रवल होते हैं। इन संस्कारों की प्रवलता से फिर समाधि-प्रज्ञा होती है। इस समाधि-प्रज्ञा से उत्पन्न हुए संस्कार व्युत्थान के संस्कारों श्रीर वासनाश्रों को हटाते हैं। व्युत्थान के संस्कारों के दबने से उनसे उत्पन्न होने वाली वृत्तियाँ भी दब जाती हैं। उन वृत्तियों के निरोध होने पर समाधि उत्पन्न होती है। इससे समाधि प्रज्ञा, समाधि प्रज्ञा से फिर समाधि के संस्कार। इस प्रकार यह चक्र लगातार चलता रहता है। यहाँ तक कि निर्विचार समाधि भी उपस्थित हो जाती है। फिर निर्विचार समाधि से ऋत-म्भरा प्रज्ञा का लाभ होता है। उस प्रज्ञा से निरोध-संस्कार होता है, निरोध-संस्कार से फिर श्रद्यन्भरा प्रज्ञा का प्रकर्ष। उस प्रज्ञा से फिर निरोध-संस्कार का प्रकर्ष। इस प्रकार लगातार चक्र से निरोध के संस्कार पुष्ट हो-होकर व्युत्थान के संस्कारों को सर्वथा रोक देते हैं।

दांका - जब समाधि-प्रज्ञा-जन्य संस्कार विद्यमान ही रहते हैं तो वे संस्कार चित्त को

अधिकार-विशिष्ट क्यों नहीं करते; क्योंकि जो चित्त वासना-जनित संस्कारों से युक्त होता है वह चित्त जन्मादि दु:ख देने की योग्यता वाला होने से अधिकार-विशिष्ट कहा जाता है।

समाधान यदापि संस्कार विद्यमान रहते हैं तथापि वे संस्कार क्लेशचय के हेतु होने से चित्त को अधिकार-विशिष्ट नहीं करते; प्रत्युत चित को अधिकार से रहित करते हैं, क्योंकि जो संस्कार क्लेशादि वासना से उत्पन्न होते हैं वे ही संस्कार चित को अधिकार-विशिष्ट करते हैं, न कि ऋतम्भरा प्रज्ञा-जन्य।

भाव यह है कि चित का दो कार्यों में अधिकार है; एक शब्द-रूप-रसादि विषयों का पुरुष को भोग देना, दूसरा विवेकख्याति उत्पन्न करना । उनमें भोग-हेतु क्लेशादि वासना-जनित संस्कार-विशिष्ट चित्ता भोगादि अधिकार वाला होता है; और समाधि-जन्य संस्कार से क्लेश-संस्कार रहित हुआ चित विवेक-ख्याति अधिकार वाला कहा जाता है। इन दोनों में से पहिला ही अधिकार-भोग का हेतु है, न कि दूसरा ।

विवेक-ख्याति के उदय होने से भोगाधिकार की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि विवेक-ख्याति के उत्पादन-पर्यन्त ही चित्त की चेष्टा रहती है, इसके पश्चात् नहीं रहती।

संगति — सबीज-समाधि का सबसे ऊँची चोटी तक वर्णन करके अब निर्वीज-समाधि को बतलाते हैं:—

#### तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधानिर्वीजः समाधिः ॥ ५१ ॥

शब्दार्श्व—तस्य = (पर-वैराग्य द्वारा) उस ऋतम्भरा प्रज्ञा-जन्य संस्कार के। श्रिप = भी। निरोधे = निरोध हो जाने पर। सर्वनिरोधात् = (पुरातन-नृतन) सब संस्कारों के निरोध होने से। निर्वीज: समाधि: = निर्वीज-समाधि होती है।

अन्वयार्थ - पर-वैराग्य द्वारा उस ऋतम्भरा श्रज्ञा जन्य र स्कार के भी निरोध हो जाने पर पुरातन-नूतन सब संस्कारों के निरोध हो जाने से निर्वीज-समाधि होती है।

व्याख्या—पर-वैराग्य द्वारा जो निखिल-वृत्ति-प्रवाह तथा संस्कार-प्रवाह का निरोध है वह निर्बोज-समाधि है।

सम्प्रज्ञात-समाधि किसी ध्येय को आलम्बन (आश्रय) बनाकर की जाती है। यह आलम्बन ही बीज है। इसिलये उसको सबीज, सालम्बय तथा सम्प्रज्ञात कहते हैं। किंन्तु असम्प्रज्ञात-समाधि में आलम्बन का अभाव होता है। आलम्बन का अभाव करते-करते अभाव करने वाली वृत्तियों का भी अभाव होने पर जो समाधि होती है वह असम्प्रज्ञात है। आलम्बन न रहने से इसको निर्वीज, निरालम्बय तथा असम्प्रज्ञात-समाधि कहते हैं।

यह निरोध केवल समाधि-जन्य ऋतम्भरा प्रज्ञा का ही विरोधी नहीं है, किन्तु प्रज्ञा-जन्य संस्कारों का भी विरोधी है। इसी के बोधनार्थ सूत्र में (तस्यापि) यह 'श्रपि' शब्द दिया गया है। श्रर्थात् इस निरोध से जो संस्कार उत्पन्न होता है वह सब सम्प्रज्ञात-समाधि-जन्य संस्कारों को रोककर ही उदय होता है।

यद्यपि इस सर्ववृत्ति-निरोध में तथा पर-वैराग्य-जन्य संस्कारों में प्रत्यज्ञ-प्रमाण की

योग्यता नहीं है, क्योंिक सर्ववृत्ति-निरोध का योगी को प्रत्यत्त होना असम्भव है। इसी प्रकार स्मृतिरूप कार्य से भी निरोध-संस्कार का अनुमान नहीं हा सकता, क्योंिक वृत्तिभात्र का निरोध होने के कारण यह संस्कार स्मृति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, तथािप चित्त की निरुद्धा-वश्या का जो मुहूते, प्रहर, दिन-रात्रिरूपादि काल-क्रम है उससे निरोध-संस्कारों का अनुमान होता है। अर्थात् योगी की जो वृत्तियों का निरोध होता है वह एक काल में नहीं होता है, किन्तु पहिले एक घटी, फिर दा घटी, फिर एक प्रहर; इत्यादि क्रम से होता है। इसी से निरोध-वृद्धि का सद्भाव सिद्ध होता है।

भाव यह है कि जैसे-जैसे स्वरूपिश्चित के अभ्यास से व्युत्थान तथा समाधि के संस्कारों की न्यूनता होती है, वैसे-वैसे निरोध के संस्कारों की सत्ता का अनुमान कर लेना चाहिये, क्योंकि बिना निरोध-संस्कार की सत्ता के समाधि-प्रज्ञा-जन्य संस्कारों की न्यूनता होनी असम्भव है।

इस निरोधावस्था में क्लेश-जनक व्युत्थान-संस्कार तथा कैवल्योपयोगी सम्प्रज्ञात-समाधि-जन्य संस्कारों के सहित ही चित ऋपनी प्रकृति में प्रविलय होकर ऋवस्थित हो जाता है।

यद्यपि निरोध-संस्कारों के सद्भाव से यह चित्त किश्वित् ऋधिकार-विशिष्ट ही प्रतीत होता है, तथापि ये संस्कार ऋधिकार के विरोधी ही हैं, न कि भोग के हेतु, क्योंकि उस दशा में शब्द-रूप-रसाद्यपभोग तथा विवेकख्याति; ये दोनों ही ऋधिकार निवृत्त हो जाते हैं।

इसलिये यह चित्त निरोधावस्था में समाप्त श्रधिकार वाला होकर संस्कारों के सहित निवृत्त हो जाते हैं।

इस समाप्त श्रिधकार वाले चित्त के निवृत्त होने से पुरुष शुद्ध परमात्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हुश्रा केवल शुद्ध तथा मुक्त कहा जाता है। इस श्रमम्प्रज्ञात समाधि के लाभ से ही योगी जीवन्मुक्त पद को प्राप्त होता है। यह श्रमम्प्रज्ञात-योग ही सब कक्तेव्यों की सीमा है।

विशेष विचार—सूत्र ५२: – गुण एक चण भी बिना परिणाम के नहीं रहते। चित्त में दो प्रकार का परिणाम होता है: एक आन्तरिक परिणाम—जो स्वाभाविक, वास्तविक स्वकृष ''सत्त्वचित्त'' में होता है; दूसरा, बाह्य—जो नाना प्रकार की वृत्तियों से होता है।

असम्प्रज्ञात अर्थात् निर्वीज समाधि की अवस्था में चित्त में कोई वृत्ति नहीं रहती। वृत्तियों को रोकने वाले संस्कार रहते हैं, जिनको (१।१८) में संस्कार-शेष के नाम से वर्णन किया गया है। इन संस्कारों के कारण चित्त में बाहर से निरोध अर्थात् वृत्तियों के रोकने का परिणाम होता रहता है (३।९)। चित्त में इस निरोध परिणाम के कारण पुरुष किसी वाह्य दृश्य का दृष्टा नहीं रहता शुद्ध परमात्म खरूप में अवस्थित रहता है और चित्त पुरुष को दृश्य दिखलाने के कार्य को बन्द करके अपने खरूप में अवस्थित होता है। ये चित्त को बनाने वाले गुण कैवल्य की अवस्था में तो अपने कारण में लीन हो जाते हैं। परन्तु इस निरोध परिणाम की अवस्था में अपने "सत्त्वचित्त" खरूप में अवस्थित रहते हैं।

इतमें श्रव केवल श्रान्तिरक परिणाम होता रहता है, जो शान्त प्रवाह वाला श्रौर खाभाविक है, जिसका वर्णन (३।१०) में किया गया है। निरोध से भिन्न व्युत्थान श्रवस्था में पुरुष दृत्ति सारूष्य प्रतीत होता है श्रौर श्रसम्प्रज्ञात समाधि में चित्त पुरुष सारूष्य दृत्ति रहित चेतन प्रतीत होता है। श्रसम्प्रज्ञात समाधि मंग होने पर निरोध संस्कार द्वते जाते श्रौर व्युत्थात के संस्कार प्रवल होते जाते हैं। यहाँ पर व्याख्याता के गुरु-भाई श्रीमान् हरिभजनजी ने (श्रपने काष्ट-मौन व्रत धारण करने से कुछ पूर्व मौनावस्था में) इस सम्बन्ध में जो श्रपने श्रवुभव द्वारा प्राप्त किये हुए विचारों को लिखकर दिया था, उनको उन्हों के शब्दों में लिख देना जिज्ञासुश्रों के लिये उपयोगी होगा।

#### श्रीमान् इरिभजनजी का संचिप्त परिचय

यह महात्मा पूर्व-जम्म के वैराग्य के संस्कारों के उदय होने पर श्रवन वाल्यकाल ही में पूज्यपाद श्री खामी सोमनीर्थजी महाराज की सेवा में रहकर कई वर्ष तक योग साधन करते रहे। तत्पश्चात् कई वर्ष तक पुगने गुरुकुल काँगड़ी के एकान्त स्थान में मौन साध कर श्रपनी श्रवस्था को परिपक्व करते रहे। गत हिरद्वार कुम्भ के पश्चात् मास मई सन् १९३९ ई० में काष्ट मौन धारण कर लिया। मास जून १९३९ ई० से उनके कोई समाचार किसी प्रकार के नहीं मिले। उनके पिता, भाई, कुटुम्बियों, तथा भक्त श्रीर प्रेमी मित्रों ने उनके खोजने में पूर्ण प्रयत्न किया, परन्तु श्रव तक कुछ पता नहीं लगा है।

#### उनके अनुभव

'श्रव खरूप-श्रित को सममें। प्रयन्न से जब विचिन्न चित्त को एकाम किया जाता है और फिर उसे निरुद्ध किया जाता है तब सवेवृत्ति-निरोध हो जाने से जो पर पुरुष का अपने स्वरूप में अवश्रित हो जाना है; उसका नाम खरूपश्रित नहीं है, उसका नाम पुरुष का अपने स्वरूप में अवश्रित होना है। खरूपश्रिति उससे बहुत ऊँची श्रिति है। जैसे विचिन्न-भूमि चित्त को यदि हम किसी साधन-विशेष से एकाम कर दें तो थोड़ी देर एकाम रह जाने पर भी हम उसको एकाम-श्रिति नहीं कह सकते; यह उसकी एकाम अवश्रा ही है। अथवा एकाम-भूमि चित्त को यदि हम प्रयन्न से वृत्ति-निरोध द्वारा निरुद्ध कर दें तो हम उसे निरुद्ध-भूमि चित्त नहीं कह सकते; यह उसकी निरुद्धानश्रा है, निरुद्ध-श्रिति नहीं है। इसी तरह जब जब तक हम चित्त को विचिन्न और एकाम श्रिति से किसी साधन द्वारा निरुद्ध करते हैं, तब तक हम स्वरूप-श्रिति नहीं कह सकते; यह पुरुष का अपने स्वरूप में केवल अवश्रित होना-मात्र है। जब चित्त की विचिन्न और एकाम-भूमि सर्वथा निरुद्ध-भूमि में बदल दी जाय, जब यह बिना किसी साधन के निरुद्ध रहने लगे, तब ऐसी अवश्रा में जो पुरुष का अपने स्वरूप में श्रित हो जाना है वही स्वरूप-श्रिति है। स्वरूप-श्रिति वाले की पुनः इतर ( व्युत्थान ) श्रिति कहना पूरी-पूरी भूल है; क्योंकि स्वरूप-श्रिति स्वाभाविक श्रिति है, वह बदल

नहीं सकती; श्रीर जब तक वह स्वाभाविक नहीं तब तक स्वरूप-स्थिति नहीं कहला सकती।

त्रात: स्वरूप-स्थिति वह स्थिति है जब कि चित्त की विज्ञिप्त श्रौर एकाप्र-भूमि पूर्ण रूप से निरुद्ध-भूमि में बदल चुकी हो और ऐसी स्थिति में चित्त-शृत्ति-निरुद्ध, सहज ही. म्बाभाविक ही, अनायास ही रहने लगी हो; श्रीर इसी लिये उसे किसी प्रकार के भी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसी स्थिति आने पर जो पुरुप का सहज ही, स्वाभाविक ही, अनायास ही अपने खरूप में स्थित हो जाना है; वहीं खरूप-स्थिति है। स्वरूप-स्थिति तो उस स्थिति का नाम है जहाँ चित्त श्रनायास ही, सहज ही, खाभाविक ही निरुद्ध स्थिति में रहता हो । पुरुष की 'खरूप में अवस्थिति' श्रीर 'स्वरूपिश्वित' में बडा-भारी अन्तर है। पहिली प्रयत्न की अवस्था है, दूसरी सहज स्थिति है। इतना और याद रहे कि ऐसी स्थिति आने पर, जिस जिज्ञास की स्वरूप-स्थिति हो गई हो, उसको भोगवश कोशमयी अवस्था में भी प्रारब्धानुसार यद्यपि श्राना पडता है परन्त उस समय से पहिले क्योंकि वह खरूप में स्थित था; श्रीर भोग-समय के समाप्त हो जाने के बाद वह खरूप-स्थित में ही रहता है, इसलिये भोगकाल की स्थिति भी उसकी स्वरूपस्थिथ ही कही जायेगी। भोग के पहले तथा भोग के पीछे जिसकी स्वक्रप में स्थित है वह भोग-काल में भी स्वरूप में ही स्थित कहा जायेगा. बद्यपि यह भोग-भोगत समय कोशमयी हालत में हैं: परन्त वह उसकी कोशमयी अवस्था है कोशमयी स्थिति नहीं।

जैसे एकाप्रभूमि चित्त को जब हम प्रयत्न से निरुद्ध कर देते हैं, तो वह उसकी निरुद्ध स्थिति नहीं, वरन निरुद्धावस्था है। इसी तरह स्वरूपस्थिति वाले को जब-जब भी भोगवश को अमर्या हालत में आना पड़ता है तो वह उसकी कोशमयी अवस्था ही कही जायेगी, न कि कोशमयी स्थिति। स्थिति तो उसकी स्वरूपस्थिति ही है और उस कोशमयी अवस्था में भी वह तभी तक आता है जब तक भोग समाप्त हो जाने पर वह सदा के लिये अपने स्वरूप में सुप्रतिष्टित नहीं हो जाता है।

श्रथात् जब तक व्युत्थान-चित्त की दशा में वृत्तियों का निरोध किया-जन्य हो, प्रयत्न से हो; श्रीर स्थायी, दृढ़ मूमि, स्वाभाविक, सहज श्रीर स्वयं होने वाला न हो गया हो, तब तक वह 'निरोध की श्रवस्था' श्रथवा 'स्वरूपावस्था' है, 'निरोध की स्थिति' श्रथवा स्वरूपस्थिति' नहीं है; बल्कि उस समय तक व्युत्थान की ही स्थिति है जो कि स्वाभाविक श्रीर दृढ़ भूमि बनी हुई है। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध स्थायी श्रीर दृढ़ भूमि हो जावे श्रीर बिना किसी किया श्रीर प्रयत्न के स्वाभाविक, सहज ही प्रतिच्चण (हर-समय) बना रहे तब वह 'निरोध की स्थिति' श्रथवा 'स्वरूपस्थिति' कहलाएगी।

प्रश्न-स्या स्वरूपिश्विति हो जाने पर योगी के सब कार्य बन्द हो जाते हैं ? क्योंकि कोई भी काम बिना व्युत्थान की श्रवस्था के नहीं हो सकता।

उत्तर-नहीं; बिना कर्म के कोई शरीरधारी नहीं रह सकता।

# न कर्मणामनारम्भाभेषकम्यं पुरुषोऽश्तुते । न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ ४ ॥

( श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय ३। ४-६ )

अर्थ — मनुष्य न (तो) कर्मों के न करने से 'निष्कर्मता' को प्राप्त होता है (क्योंकि कर्मों का न करना भी एक प्रकार का सकाम कर्म है) श्रौर न कर्मों को त्यागने-मात्र से 'स्वरूप-स्थिति' रूपसिद्धि को प्राप्त होता है।

्रें हि क श्वरत्तर्णेमिष क्षित्रहोते हुत्र हैते । का का कि कि कि कि कि स्वरंगित के सिंह के स

अर्थ - क्योंकि कोई भी 📞 🏅 किसी काल चएामात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता निःसन्देह सब ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुर्गों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं।

# कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य त्रास्ते मनसा स्मरत् । इन्द्रियार्थान् विमृदात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥

अर्थ — जो मृद्बुिद्ध पुरुष कर्मैन्द्रियों को (हठ से) रोककर इन्द्रियों के भोगों का मन से चिन्तन करता रहता है, वह मिध्याचारी अर्थात् दम्भी, असंयमी कहा जाता है। (क्योंकि उसकी इन्द्रियाँ वास्तव में संयमित नहीं होती)।

यस्त्विन्द्रियाणि पनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥

अर्थ-श्रीर हे श्रर्जुन ! जो (पुरुष) मन से इन्द्रियों को वश में करके श्रनासक्त हुआ, कर्मन्द्रियों से कर्मयोग का श्राचरण करता है वह श्रेष्ठ है।

## नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हाकर्मणः । शरीरयात्रापि च ते न मसिद्धयेदकर्मणः ॥ ८॥

अर्थ—तू शास्त्रविधि से नियत किये हुए खधर्म-रूप (कर्तव्यरूप ) कर्म को कर; क्योंकि कर्म न करने की अपेद्या कर्म करना श्रेष्ट है; तथा कर्म न करने से तेरी शरीर-यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी (कर्म करते रहना ही जीवित शरीर का खभाव है, हठ से कर्म छोड़ देना शरीर का दुरुपयोग और अज्ञान है)।

# यज्ञार्थात्कर्रेणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तस्र्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचार॥ ६॥

अर्थ--यज्ञ अर्थात् आसक्ति-रहित निष्काम भाव से सब प्राणियों के कल्याणाथ अथवा अपनी भोग-निवृत्ति के लिये ईश्वर-निमित्ता किये हुए कर्म के सिवाय श्रन्य कर्म में

१९

(लगा हुआ ही) यह मनुष्य,कर्मी द्वारा बँधता है, इसलिये हे अर्जुन ! आसिक से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर।

'निरोध-स्थिति' अथवा 'स्वरूप-स्थिति' वाले योगी के कर्म भाग-निवृत्ति अथवा परमात्मा की आज्ञा-पालन करते हुए प्राणिमात्र के कल्याणार्थ ईश्वर-निमित्त होते हैं। इन निष्काम और आसक्ति-रहित कर्मों के करने में उसकी 'व्युत्थान' की स्थिति नहीं होती, स्थिति तो 'निरोध' की ही रहती है। यह उसकी 'व्युत्थान की अवस्था' है जो अस्वाभाविक, अस्थायी और अदद तथा किया-जन्यसे । यह कर्म निष्काम भाव से और आसक्ति तथा वासना-रहित होते हैं, इसलिये आगर के लियति 'न आरतान्धम, के संस्कारों के प्रधादक न में होते। इस 'स्वरूप स्थिति' को गीता में 'समाधि-स्थिति कुऔर ऐसे परिर्लाहों 'स्पित् पत्न' अवस्था स वर्णन किया है।

# स्थितपद्गस्य का भाषा समाधित त्राने केशेव। स्थितधीः कि पभाषेत किमासीत ब्रजेत किम् ॥ ५४॥

(गीता अध्याय २। ५४-६१)

अर्थ—हे केशव ! 'समाधिस्थ-स्थितप्रज्ञ' का क्या लज्ञण है ? ( श्रौर ) 'स्थित-प्रज्ञ' कैसे बोतला है ? कैसे बैठता है ? कैसे चलता है ?

### मजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् । स्रात्मन्येवात्मना तृष्टः स्थितमञ्जस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥

अर्थ — हे अर्जुन ! जिस समय ( यह पुरुष ) मन में इन्छित सब इन्छाओं को त्याग देता है, उस समय आत्मा से ही आत्मा में सन्तुष्ट हुआ, 'खरूपिश्चिति' को प्राप्त हुआ, 'स्थित-प्रज्ञ' कहा जाता है।

# दुःखेष्वनुद्वियमनाः धुखेषु विगतस्पृहः । वीतरागभयक्रोधः स्थितशीर्धनिरुच्यते ॥ ५६ ॥

अर्थ — दु:खों की प्राप्ति में उद्देग-रहित ह मन जिसका, (श्रीर) सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी (तथा) नष्ट हो गए हैं राग, भय श्रीर क्रोध जिसके; (ऐसे) सुनि को 'स्थित-प्रज्ञ' कहा जाता है।

# यः सर्वेत्रानभिस्नेहस्तत्तत्त्राप्य शुभाशुभम् । नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ५७॥

अर्थ – जो पुरुष सर्वेत्र स्नेह-रहित हुत्रा, उस-उस शुभ तथा अशुभ (वस्तुत्रों) को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है ( और ) न देष करता है उसकी प्रज्ञा स्थिर है।

यथा संहरते चायं कूर्मींऽगानीव सर्वेशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य मज्ञा प्रतिष्ठिता॥ ५८॥ अर्थ - श्रौर कछुवा (श्रपने) श्रंगों को जैसे (समेट लेता) है (वैसे ही) यह पुरुष जब सब श्रोर से (श्रपनी) इन्द्रियों को इन्द्रियों के विषयों;से समेट लेता है (तब) उसकी 'प्रज्ञा' स्थिर होती है।

# विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । रसवर्जे रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥ ५६॥

अर्थ—( इन्द्रियों के द्वारा ) विषयों को न मह्ण करने वाले पुरुष के ( भी केवल ) विषय ( तो ) निवृत्त हो जाते हैं ( परन्तु ) गग नहीं ( निवृत्त होता ); श्रीर इस ( स्थित-प्रक्र॰ समाधिस्थ ) पुरुष का ( तो ) राग भी 'परम-तत्त्व' को सात्तात् करके निवृत्त हो जाता है।

# यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । इन्द्रियाणि प्रभायीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६०॥

अर्था—हे त्रार्जुन जिससे (कि) यन्न करते हुए बुद्धिमान् पुरुष के भी मन को यह प्रमथन करने वाली इन्द्रियाँ बलात्कार से हर लेती हैं।

# तानि सर्वाणि संयम्य युक्त त्रासीत मत्परः। बशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य मज्ञा मतिष्टिता॥ ६१॥

अर्था — उन सब इन्द्रियों को वश में करके समाहित-चित्त हुआ, मेरे (परमात्म तत्त्व के) परायण (स्थित) होवे, क्योंकि जिस पुरुष के इन्द्रियाँ वश में होती हैं उसकी ही 'प्रज्ञा' स्थिर होती है ।

# या निशा सर्वेभूतानां तस्यां जागतिं संयमी। यस्यां जाग्रति भूतोनि सा निशा पश्यतो ग्रुनेः ॥—( गीता २।६९)

अर्थ—सर्व प्राणियों की जा रात है उसमें संयमी-समाधिस्थ (स्थित-प्रज्ञ योगी) जागता है। जिसमें अन्य प्राणी जागते हैं वह तत्त्व को जानने वाले (स्थित-प्रज्ञ) मुनि के लिये रात है। अर्थान् सुषुप्ति अवस्था में सब प्राणी तमोगुण के प्रभाव से अन्तमुख वृत्ति होकर हृदयाकाश में आनन्दमय-कोश (कारण-शरीर) में रहते हैं। तमोगुण के अन्धकार के कारण ब्रह्मानन्द में रहते हुए भी वे उससे विश्वत रहते हैं, जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है:— इमा: सर्वा: प्रजा: सित सम्पद्य न विदु: सित सम्पद्यामह इति। (छा॰ ६।९।२)

अर्थ — सुषुप्ति में ये सारी प्रजायें ( গ্রাणी ) सत्-ब्रह्म में रहते हुए भी नहीं जानते कि हम ब्रह्म में स्थित हैं।

स्थित-प्रज्ञ योगी सत्त्वगुण के प्रभाव से त्र्यानन्दमय कोश त्र्यर्थात् कारण-शरीर में श्रन्तमुख होता है, इसलिये ज्ञान के प्रकाश से ब्रह्मानन्द को प्राप्त करता है; यह उसका जागना है। जामत त्र्यवस्था में सब प्राणी व्युत्थान दशा में रहते हुए सांसारिक कार्य करते हैं। किन्तु स्थित-प्रज्ञ योगी सब कार्यों को अपने भोग-निवृत्ति अथवा ईश्वर की ओर से कर्त्तव्य-मात्र सम-भता हुआ ममता और अहम्ता से रहित, अनासक्ति और निष्काम-भाव से करता है। इससे उत्पन्न होने वाली बासनाओं तथा ममता और अहम्ता के भावों से न स्पर्श किया हुआ अन्तर्भुख (ही) बना रहता है। इसलिये उसका जाम्रत-दशा में कार्य-चेत्र में रहना भी रात्रि की सुषुप्ति-अवस्था के सदश है। क्योंकि उससे भोग दिलाने वाली वासनाएँ तथा संस्कार चित में नहीं पड़ते।

ये योगी जो स्वरूपस्थित को प्राप्त कर चुके हैं; दो प्रकार के होते हैं: पहिले - जिनके कर्म केवल भागिनिवृत्ति के लिये ही होते हैं; दूसरे—वे योगी जिनके कर्म भाग-निवृत्ति तथा निष्काम श्रासक्ति-रहित, परमात्मा की श्राज्ञा पालन करते हुए समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ ईश्वरापेण होते हैं।

दो प्रकार की मुक्ति—इसी के श्रतुसार इन दोनों प्रकार के खरूपिश्रित वाले योगियों की मुक्ति भी दो प्रकार की होती हैं:—

प्रथम प्रकार के योगियों की मुक्ति में चित्त बनाने वाले गुण अपने कारण में लीन हो जाते हैं जो सांख्य श्रौर योग का कैवल्य है। दूसरे प्रकार वालों की मुक्ति में 'चित्त-सत्त्व' अपने स्वरूप-सहित ईश्वर के विशुद्ध सत्त्वमय चित्त में (जिसका दूसरा नाम श्रादित्य लोक है) लीन (श्रवस्थित) रहता है।

ईश्वरीय नियमानुसार जब जब उनकी आवश्यकता होती है तब तब वे सर्व प्राणियों के कल्याणार्थ तथा संसार में धर्म मर्थादा स्थापन करने के लिये झुद्ध चैतन्य स्वरूप से शबल स्वरूप में भौतिक जगत में अवतरण करते हैं; जिस प्रकार स्वरूप स्थिति प्राप्त किया हुआ योगी असम्प्रज्ञात-समाधि से व्यवहार दशा में आता है। यथा:—

> यदा यदो हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । स्रभ्युत्थानमधर्मस्य तद्ऽऽऽत्मानं सृजाम्यहम् ॥ गी॰ ४ । ७ ॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ गी॰ ४ । ८ ॥

अर्थ—हे भारत! जब-जब धर्म की हानि श्रीर श्रधर्म की वृद्धि होती है तब-तब मैं श्रपने श्राप को प्रकट करता हूँ, श्रधीत शुद्ध-स्वरूप से शवल-स्वरूप में श्राता हूँ।। ७।। सज्जनों की रचा के लिये श्रीर दृषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिये (तथा) धर्म स्थापन करने के लिये युग-युग में प्रकट होता हूँ।। ८।।

यहां यह भी बतला देना त्रावश्यक है कि त्राना-जाना बन्धन श्रीर मुक्ति श्रादि सब क्रियायें श्रन्तः करण में होती है, चेतन तत्त्व (पुरुष श्रर्थात श्रात्म्ब) उनका केवल सान्ती, श्रप्रसवधर्मी, श्रपरिणामी, निष्क्रिय, क्रूटस्थ नित्य सदा एक रस रहता है। उसमें बन्धन तथा मुक्ति का होना विकल्प से आरोप किया जाता है जैसा कि सांख्य सूत्र में बतलाया गया है। "वाङ् मात्रं न तु तत्त्वं चिक्त स्थिति" 'पृहप में बन्ध आदि कथन मात्र हैं क्यों कि चिक्त में ही बन्ध आदि की स्थिति है।, इन निर्मल, विशाल, ज्ञानवान, शक्तिशाली, ऐश्वर्यवान, वैराग्य-युक्त चिक्तों में यद्यपि अविद्या आदि कलेशों का बीज सर्वथा दग्ध हो गया है, किन्तु संसार के कल्याण के संस्कार शेष रहते हैं, जिनके कारण ईश्वरीय नियमानुसार समय-समय पर उनका प्रादुर्भाव होता है। इन्हें इस संकल्प को हटा कर चिक्त बनाने वाले गुणों को अपने कारण में लीन करके कैंबल्य प्राप्ति का सर्वदा अधिकार रहता है।

जिस प्रकार विदेह मुक्त और जीवन मुक्त इन दो प्रकार के भेदों में उन जीवन मुक्त योगियों को भी मुक्त माना जाता है जिनके चिक्त के बनाने वाले गुण अपने कारण में लीन नहीं हुये हैं। किन्तु उनमें अविद्या आदि हैश स्रविधा दग्ध बीज होकर पुनः बन्धन रूप अंकुर के उत्पन्न करने में सर्वधा असमर्थ हो गये हैं। इसी प्रकार यहां भी मुक्ति के इन दोनों भेदों को समम लेना चाहिये।

#### उपसंहार

पूर्व श्रधिकार किये हुये योग का लक्ष्ण चित्तवृत्ति-निरोध-इन पदों का व्याख्यान, श्रभ्यास श्रीर वैराग्य रूप दोनों उपायों का स्वरूप श्रीर भेद कह कर, सम्प्रज्ञात श्रीर श्रसम्प्रज्ञात भेद से योग के मुख्य श्रीर गौए। भेद को कह कर, योगाभ्यास को दिखलाते हए, विस्तार से उसके उपायों को बतलाकर; और सुगम उपाय होने से ईश्वर का स्वरूप, प्रमाण, प्रभाव श्रौर उसका वाचक नाम तथा उपासनाश्रों को बतलाकर श्रौर उनके फलों का निर्णय कर, फिर चित्त के वित्तेष (व्याधिस्त्यानादि तीसवें सूत्रोक्त ) श्रौर चित्त-विद्तेप के सहकारी दुःख आदि (इकत्तीसवें सुत्रोक्त) को कहकर और विस्तार से चित्त-विद्येपादि को हटाने वाले, एकतत्त्व के अभ्यास, मैत्री, करुणा आदि और प्राणायाम स्रादि को कहकर तथा सम्प्रज्ञात-स्रसम्प्रज्ञात दोनों श्रंग-रूप 'विषयवती वा प्रवृत्तिः' (पैंतीसवें सूत्र से लेकर) इत्यादि विषयों को कहकर; और उपसंहार द्वारा अपने-अपने विषय-सिंहत अपने स्वरूप और फल-सिंहत समापत्ति को कहकर, सम्प्रज्ञात और श्रसम्प्रज्ञात की समाप्ति कर, सबीज-समाधि-पूर्वक निर्वीज-समाधि कही गई है। यह इत्यादि अर्थात् (सूत्र एक में) अनुबन्ध-चतुष्टय जिसमें योग की शाचीन परम्परा, योग-दर्शन की विशेषता, योग के भेद आदि विस्तार-पूर्वक वर्णन हैं, (सूत्र दो में) चित्त तथा सृष्टिकम का विस्तार के साथ वर्णन, (सूत्र सत्रह में) कोशों द्वारा अभ्यास की प्रणाली तथा कोशों की विस्तृत व्याख्या (सूत्र १८ में ) सम्प्रज्ञात समाधि की भूमियों श्रसम्प्रज्ञात समाधि श्रीर कैवल्य का विशेष वर्णन (सूत्र १९ में) 'भव प्रत्यय' के सम्बन्ध में श्रयुक्त

श्रौर 'विदेह, तथा 'त्रकृतिलय' के प्रति संकी ए श्रौर पत्तपात पूर्ण विचारों के निराकरणार्थ तथा युक्त श्रौर यथार्थ श्र्य के समर्थनार्थ 'व्यासभाष्य' 'तत्त्व वैशारदी' तथा 'योग वार्तिक' का भाषानुवाद, (सूत्र २६ में) गुरु का यथार्थ स्वरूप, (सूत्र २७ में) प्रणव का वर्णात्मक तथा ध्वन्यात्मक स्वरूप, (सूत्र २८ में) श्रोम्, स्थूल सूक्ष्म, तथा कारण श्रमीर की व्याख्या; जाप्रत; स्वप्न, सुपुप्ति तथा समाधि-श्रवस्थाश्रों में भेद, (सूत्र चौंतीस में) सूक्ष्म प्राण, स्वर, स्वर-साधन, तत्त्व, तत्त्व-साधन, चक्र, चक्र-भेदन, कुराइलिनी-शक्ति, कुराइलिनी जाप्रत करने के उपाय, साधकों को श्रावश्यक चेतावनी; श्रौर (सूत्र इक्यावन में) स्थित-पज्ञ के लच्चण इत्यादि को भी उपसंहत कर लेना चाहिये। इस प्रकार पातश्वल-योग-प्रदीप में समाधि नाम वाले पहिले पाद की व्याख्या समाप्त हुई।

इति पातन्जळ-योग-प्रदीपे प्रथमः समाधिपादः समाप्तः



#### साधन पाद

प्रथम पाद में समाहित चित्त वाले योग के उत्तम श्रिधकारियों के लिये योग का खरूप, उसके भेद श्रीर उसका फल सम्प्रज्ञात श्रीर श्रसम्प्रज्ञात समाधि को विस्तार के साथ वर्णन किया गया है श्रीर योग के मुख्य उपाय वैराग्य तथा श्रभ्यास साधन की कई विधियें बतलाई हैं। पर विचिन्न चित्त वाले मध्यमाधिकारी जिनका चित्त सांसारिक वासनाश्रों तथा राग-द्वेष श्रादि से कल्लित (मिलन) हैं उनके लिये श्रभ्यास श्रीर वैराग्य का होना कठिन है। उनका चित्त भी शुद्ध होकर श्रभ्यास श्रीर वैराग्य को सम्पादन कर सके इस श्रभिशय से चित्त की एकामता के श्रसंदिग्ध उपाय किया योग पूर्वक यम-नियमादि योग के श्राठ श्रंगों को बतलान के लिये दूसरे साधन पाद को श्रारम्भ करते हैं।

योग के इंगों में प्रवृत्त कराने से पूर्व सबसे प्रथम चित्त की शुद्धि का एक सरल श्रीर उपयोगी उपाय किया योग बतलात हैं।

#### तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ १ ॥

राब्दार्थ—तपःस्वाध्याय-ईश्वर-प्रिधानाति = तप, स्वाध्याय, श्रौर ईश्वरप्रिधान । क्रिया-योगः = क्रिया योग है ।

अन्वयार्थ-तप, खाच्याय, श्रीर ईश्वर प्रशिधान क्रिया योग है।

व्याख्या—तपः = जिस प्रकार अश्व-विद्या में कुशल सार्था चंचल घोड़ों को साधता है इसी प्रकार शरीर, प्राण, इन्द्रियाँ और मन को उचित रीति और अभ्यास से वशीकार करने को तप कहते हैं, जिससे सर्श-गर्मी, भूख-प्यास, सुख-दुख, हर्पशोक और मान-अपमान आदि सर्व द्वन्दों की श्रवस्था में बिना विद्यंप के स्वस्थ शरीर और निर्मल श्रन्तःकरण के साथ योग मार्ग में प्रवृत्त रह सके। शरीर में व्याधि तथा पीड़ा, इन्द्रियों में विकार, और चित्त में श्रप्रसन्नता उत्पन्न करने वाला तामसी तप योग मार्ग में निन्दित तथा वर्जित है। श्री व्यासजी महाराज लिखते हैं 'श्रमादि कर्म छेश वासना से हुआ जो विषयों में प्रवृत्ति कराने वाला श्रशुद्धि संज्ञक रजस् तमस का प्रसार है वह बिना तथ के श्रनुष्ठान के नाश को प्राप्त होना श्रसम्भव है। श्रतः सब से पहिले तप रूप साधन का उपदेश किया है।' तब चित्त-प्रसाद नम-बाधमान-मनेना ऽऽ सेव्यमिति मन्यते, जो तप चित्त की प्रसन्नता का हेतु हो तथा शरीर इन्द्रियादि का बाधा कारक (पीड़ाकार) न हो। वही सेवनीय है श्रन्य नहीं, वही सूत्र कारादि महर्षियों को श्रभिमत है। क्योंकि व्याधि, शरीर की पीड़ा श्रादि और चित्त की श्रप्रसन्नता योग के विन्न हैं ऐसा ही उपनिषदों में बतलाया है 'तपसाऽनाशकेन' 'जो शरीर का नाशक न हो'। तप की विशेष व्याख्या इस सूत्र के विशेष वक्तव्य में देखें।

स्वाध्याय-वेद-उपनिषद श्रादि तथा योग श्रीर संख्या के श्रध्यात्म सम्बन्धी विवेक

ज्ञान उत्पन्न करने वाले सत्शास्त्रों का नियमपूर्विक अध्ययन श्रौर श्रोंकार-सहित गायत्री श्रादि मन्त्रों का जाप।

### ईश्वर प्रशिधान के सामान्य अर्थ (१)

ईश्वर की भक्ति विशेष श्रीर शरीर इन्द्रिय, मन, प्राण, श्रन्तःकरण श्रादि सब बाह्य श्रीर श्राभ्यन्तर करणों, उन से होने वाले सारे कमी श्रीर उनके फलों को श्रर्थात् सारे बाह्य श्रीर श्राभ्यन्तर जीवन को ईश्वर के समर्पण कर देना है। श्रीर उस के विशेष श्रर्थ (२) श्रीश्म का उस के श्रर्थों की भावना सिहत मानसिक जाप है। जैसा कि समाधि पाद सू० २८ की व्याख्या तथा विशेष वक्तव्य में बतलाया गया है। दूसरे श्रर्थ का सम्बन्ध श्राभ्यन्तर किया से है। यह श्रसम्प्रज्ञात समाधि के लाभ तथा हेशों की निवृत्ति में साधन रूप है। समाधि पाद सू० २२ में समाहित चित्त वाले उत्तम श्रिष्ठकारियों के लिए यह श्रर्थ प्रधान रूप में लिय गये हैं। पहिले श्रर्थ का सम्बन्ध श्रिष्ठकतर हमारे व्यवहारिक जीवन से है। यह सम्प्रज्ञात समाधि तथा हेशों को तनु (श्रिष्ठल) करने में साधन रूप है। इस सूत्र में तथा इस पाद के सूत्र ३२ में विचिन्न चित्ता वाले मध्यमाधिकारियों के लिए यही श्रथं प्रधान रूप से लिये गये हैं।

# कामतो ऽ कामतो वापि यत्करोमि शुभाशुभम्। तत्सर्वे त्विय संन्यस्तं त्वत्ययुक्तः करोम्यहम्॥

अर्थ-फलेच्छा से वा निष्कामता से जो शुभाऽशुभ कर्म का मैं अनुष्ठान करता हूँ। वह सब आप परमेश्वर के ही मैं समपेण करता हूँ। क्योंकि आप अन्तर्यामी से ही प्रेरित हो कर मैं सब कर्म करता हूं।

# यत्करोषि यदश्रासि यज्जुहोषि ददासि यद् यत् तपस्यसि कौन्तय तत्कुरुष्व पदर्पणम् ॥

अर्थ — हं छुन्तीपुत्र श्रजु न ! जो तुम कार्य करो वा भत्तए करो वा यज्ञ करो श्रथवा दान करो वह सब मेरे (परमेश्वर के) ही श्रपेण करो । यहां यह ध्यान रखने की बात है। कि जिस योगी ने श्रपने समस्त कार्य ईश्वर के समर्पण कर दिये हैं। उस का कोई काम श्रग्रुभ न होगा। सब ग्रुभ ही होंगे। तथा फलों को ईश्वर, समर्पण कर देने के कारण उसके कमें फलेच्छा परित्याग पूर्वक ही होंगे। कमों श्रीर उनके फलों को ईश्वर समर्पण कर देने के श्रथं कर्भ हीन बन जाना नहीं है।

## कर्मण्येवाऽधिकारस्ते या फलेषु कदाचन । मा कर्म फल हेतु भूमी ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ गीता ॥

श्चर्थ — हे श्चर्जुन ! कमों के श्चनुष्ठान ही में तुम्हें श्चिधिकार है, कमों के फल में कदापि नहीं, श्चतः फल के श्चर्थ कमों का श्चनुष्ठान मत करो । श्चीर कमें हीनता में भी तेरी श्चासिक न होनी चाहियं । श्चर्थात् ईश्वर समर्पण करके सदा निष्काम भाव से श्चपने कर्राव्य रूप शुभ कमें करते रहना चाहिये । इंका—समाधि पाद में उत्तम श्रिधकारियों के लिये वैराग्य श्रभ्यासादि साधन बत-लाये गये हैं। श्रीर इस साधन पाद में मध्यमाधिकारियों के लिये श्रष्टांग योग। फिर यहां उस श्रष्टांग योग के केवल तीन नियमों को ही क्यों साधन रूप बतलाया गया है।

समाधान — इस पाद में मध्यमाधिकारियों के लिये वास्तव में तो अष्टांग योग ही साधन रूप बतलाया गया है। और तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रिणधान पांचों नियमों के अन्तिम तीन भाग हैं। किन्तु यह व्यवहारिक जीवन को शुद्ध और सात्विक बनाने में अधिकसहायक होते हैं। जिससे चित्त शुद्ध और निर्मल होकर अष्टांग योगपर सुगमता से आरूढ हो सकता हैं।

गीता में ऐसे योगेच्छु को आहरुश्च नाम ा पुकारा गया है। और इस क्रिया योग का नाम कर्म-योग दिया गया है। यथा:—

#### श्चारुरत्तोर्धुनेयोंगं कर्म कारणग्रुच्यते ।

अर्थ—आरुरुश्च अर्थात् योगारुढ होने की इच्छा रखने वाले मनन शील पुरुषों के लिये कर्मयोग को कारण अर्थात् साधन कहा है। तप से शरीर, वाणी, मन और अन्तः करण की अशुद्धि दूर होती है। खाध्याय से तत्त्व-ज्ञान की प्राप्ति तथा मन की एकाप्रता और ईश्वर प्रिण्यान से कर्मों में कामना और फलों में आसक्ति का त्याग तथा ईश्वर का अनुप्रह प्राप्त होता है। इस लिए इनको किया योग नाम से अर्थांग योग के पूर्व अनुष्टान करना बतलाया है। और यदि इन तीनों के न्यापक अर्थ लिये जावें तो सारे योग के आठों अंग इन्हों के अन्तर्गत हो जाते हैं।

#### विशेष वक्तव्य-सूत्र १

• तप की व्याख्याः—जिस प्रकार अगि में तपाने से धातु का मल भस्म हो जाने पर उसमें स्वच्छता और चमक आ जाती है। इसी प्रकार तप की अगि में शरीर इन्द्रियों आदि का तमो गुणी आवरण के नाश हो जाने पर उनका सत्त्वरूपी प्रकाश बढ़ जाता है। योग-मार्ग में आसन प्राणायाम जिन का सूत्र ४६ व ४९ में कम से वर्णन किया जायेगा और सात्त्विक आहार विहारादि शरीर के तप माने गये हैं तथा प्रत्याहार जिसका वर्णन सूत्र ५४ में किया जावेगा और शम दम आदि इन्द्रियों तथा मन के तप हैं।

#### नात्यश्रतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तपनश्रतः।

न चाति-स्वम-शीलस्य जाग्रतो नेव चार्जुन ॥ गीता॰ ६। १६ ॥ अर्थ—यह योग न तो बहुत अधिक खाने वाले को, और न कोरे ोकउपवासी वैसे ही न बहुत सोने वाले को और न बहुत जागने वाले को प्राप्त होता है।

# युक्ताहार-विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु ।

युक्त स्वमावबोधस्य योगो भवति दु:खहा ॥ गीता॰ ६ । १७ ॥ अर्थ—जो मनुष्य त्राहार-विहार में दूसरे कमों में, सोने जागने में नियमित रहता है उसका योग दु:ख नाशक होता है।

युक्ताहार (मिताहार) यथाः--

## सु स्निग्ध मधुराहारश्रतुर्थाशविवर्नितः। भुज्यते शिव-संपीत्ये भिताहारः स उच्यते॥

अर्थ — स्निग्ध, मीठा, प्रिय आहार, क्षुधा परिमाण से चतुर्थ भाग से न्यून, शिव (ईशर) की सम्यक् प्रीति के लिए जो किया जाता है वह मिताहार कहा जाता है। तामसी राजसी, हिसा से प्राप्त किये हुये, तथा गरिष्ठ, वात-कफ कारक, श्रित उच्ण, खट्टें, चर्परे, वासी, श्रितिरूत्त, सूखे हुये, रूखे, सड़े हुये, जूठे, नशा करने बाले उत्तेजक स्वास्थ्य का हानि पहुंचाने वाले, पदार्थों को त्याग कर केवल शुद्ध, सात्त्वक, हलके, मधुर, रसदार, स्तिग्ध, ताजा, स्वास्थ्य वर्द्धक, चित्त को प्रसन्न करने वाले पदार्थ जैसे दूध, घृत, ताजे रसदार मीठे सात्त्विक फल, मीठा सन्तरा, मीठा श्रानार, मुसम्मी (मालटा) श्रंगूर, सेब, केला, मीठा श्राह्न, खूबानी श्रादि, तथा खुश्क फल जैसे बादाम, श्रंजीर मुन्नका इत्यादि; सात्त्विक सद्जी जैसे लौकी परवल, तुर्द्द श्रादि; सात्त्विक—श्रनाज जैसे गेटूं, मूंग, चावल श्रादि का नियमित रूप से मृख से न्यून मात्र में सेवन करना श्रथीत् उदर को दो भाग श्रन्न से भरना एक भाग जल से श्रीर एक भाग वायु के सञ्चाराथे खाली रखना। रात्रि में सोने से पूर्व दूध, फल श्रादि स्वल्प मात्रा में लेना चाहिय।

योगीजन स्वाद को वशीकार किये हुए शरीर से आर्साक्त और ममता त्यागे हुए शरीर को केवल भजन के कार्य में उपयोगी बनाने के निमित्त खान पान आदि का विशेष ध्यान रखते हैं। साधारण मनुष्य स्वाद के वशी भूत होकर, शरीर में आसक्ति और ममता के साथ खान पान आदि के व्यवहार में लिप्त रहता है। यह योगी और मोगी में भेद है। योगाभ्यासी के लिए मांस, मादक पदार्थ, तथा लाल मिचे आदि सर्वथा त्याज्य हैं। उन के सेवन की अपेदा भूखा रहना हितकर है। उन के सेवन में आपित तथा धर्म की आड़ किसी अवस्था में नहीं ली जा सकती।

युक्त विहार: एसी लम्बी कठिन यात्रा का न करना जिस से भजन में बिन्न पड़े। चलना फिरना बिलकुल बन्द न कर दिया जाय जिस से तमो गुए रुपी घालस्य तथा प्रमाद उत्पन्न हो कर भजन में बाधक हों बिल्क इतना चलता फिरता और घूमता रहे जिससे शरीर स्वथ्य और चित्त प्रसन्न रहे। भजन का कार्य सफलता पूर्वक होता रहे।

• युक्त कर्म चेष्टाः - नियमित रूप से कर्ताव्य तथा नियत सन्कर्मों को नित्य करते रहना श्रर्थात् न इतना श्रधिक शारीरिक परिश्रम करना जिस से थकान उत्पन्न होकर भजन में विद्य पड़े । श्रीर न सबेथा कर्ताव्य होन होकर श्रालसी बन जाना ।

युक्त-स्वप्नाववाधः-रात्रि में सात घर्राटे से ऋधिक न साना जिस से तमो गुरा न बढ़े न चार घर्रटे से कम साना जिससे भजन करते समय नींद न सतावे।

योग मार्ग में चान्द्रायण त्रादि व्रत तथा लम्बे उपवास वर्जित हैं। सप्ताह में एक दिन उपवास रखना प्रशस्त है, जिससे सप्ताह में संचित हुये शारीरिक तथा मानसिक विकार निवृक्त होते रहें। उपवास वाले दिन श्रन्न सर्वथा त्याग दे, दूध फलादि हलका श्रहार लेना चाहिये। सर्वथा निराहार रहने से प्राणों के निरोध के साथ भजन करने की

श्रवस्था में मिलाक में खुश्की पहुँचने श्रीर कई दिनों तक भजन के कार्य में विन्न पड़ने की सम्भावना हो सकती है। बिशेष श्रवस्था में किसी २ ऐसे साधक से जो शरीर के स्थूल तथा विकारी होने श्रथवा रजोगुणी मन की चश्चलता के कारण योग मार्ग पर सुगमता से नहीं चल सकते, चान्द्रायण श्रादि व्रत तथा लम्बे उपवास भी कराये जाते हैं। ये किसी श्रनुभवी की श्रध्यत्तता श्रीर पूरी देख भाल में होने चाहियें। प्रत्येक दिन नमक श्रीर साबुन मिश्रित गुन गुने जल से एनिमा करते रहना श्रावश्यक है।

एसा न करने से पिछला बचा हुआ मल आंतों में सूख जाता है। उससे आंतों में खराश तथा अन्य विकार उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है। लम्बे उपवास में पित्त बढ़ जाता है। इसलिए उपवास की समाप्ति पर कागजी नीवू का शरबत अथवा शिक अबी पिलावे। दूध तथा रसीले फल कागजी नीवू मीठा अनार, सेब, मीठा सन्तरा, मुसम्मी, अंगूर आदि श्नैः श्नैः बढ़ाते जावें। खट्टे फलों को दूध के साथ न दे। कई दिनों के पश्चात् अन्न को प्रथम मूंग को दाल के पानी से आरम्भ करें और श्नैः श्नैः मात्रा वढ़ाते जावें। एसा करने से शारिरक तथा मानसिक खास्थ्य सुधर जावेगा। लम्बे उपवास के पश्चात् आंतों में पाचन शक्ति कम हो जाती है। और भूख वढ़ जाती है थोड़ी सी भूल में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं।

वाणी का तप—वाणी का तप वाणी को संयम में रखना है अर्थात् केवल सत्य, प्रिय, आवश्यकतानुसार दूसरों का यथा योग्य सम्मान करते हुये वाणी से वचन निकालना वाणी को संयम में रखने का यन करते हुये सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रखना प्रशस्त है। वाणी को संयम में रखने का यन किये विना केवल देखा देखी मौन रखना मिण्याचार है।

मन का तपः—मन का तप मन को संयम में रखना है अर्थात् हिंसात्नक, हिष्ट भावनात्रों तथा अपवित्र विचारों को मन से हटाते हुये अहिंसात्मक अहिष्ट भावनात्रों और शुद्ध विचारों को मन में धारण करना है। इस प्रकार क्षिप्ट विचारों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात् सब प्रकार के विचार भविष्य के संकल्प विकल्प और भूत काल की स्पृति से मन को शून्य करने का अभ्यास करना चाहिये।

गीता के अध्याय १७ के अनुसार सात्त्विक राजसी और तामसी तप:--

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत् त्रिविधं नरैः। श्रफलाकाङ्गिभिर्युक्तैः सान्त्रिकं परिचत्तते॥ १७॥ सत्कार-मान-पूजार्थे तपो दम्भेन चैव यत्। क्रियते तदिह भोक्तं राजसं चलमध्रुवम्॥ १८॥ मृद् ग्राहेणात्मनो यत्पीडंया क्रियते तपः। परस्योत्सादनार्थे वा तत्तामसमुदाहृतम्॥ १६॥

अर्थ-फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किये १५५

हुए उस तीन प्रकार के (शार्रारिक-वाचिक श्रौर मानसिक) तप को सात्त्विक कहते हैं। श्रौर जो तप सत्कार मान श्रौर पृजा के लिए अथवा केवल पाखराड से किया जाता है वह श्रानिश्चित श्रौर चिर्णिक फल वाला तप यहां राजस् कहा गया है जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन-वाणी श्रौर शरीर को पीड़ा देकर अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिये किया जाता है वह तप तामस कहा गया है

स्वाध्याय: स्थाध्याय की व्याख्या में हमने जो श्रोंकार सहित गायत्री श्रादि का जाप बतलाया है। उस गायत्री मन्त्र के श्रथों को विशेष रूप से खोल देना उचित प्रतीत होता है। गायत्री मन्त्र के सम्बन्ध में मनु महाराज लिखते हैं।

## भोंकार-पूर्विकास्त्रमहान्याहृतयोऽन्यथाः ।

#### त्रिपदो चैव सोवित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम् ॥ २। 🗷 ॥

अर्थ-तीन मात्रा वाले ओंकार पूवक तीन महाव्याद्वति श्रीर त्रिपदा सावित्री को महा का मुख (द्वार) जानना चाहिये।

#### गायत्री मन्त्र

ओरम् भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुर्वरेणयम्भर्गी देवस्यं धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

(य० अ० ३६ मन्त्र ३) (ऋमण्ड ३ सू० ६३ मं १०)

ओंकार की तीन मात्राएं:—अकार, उकार, मकार और चौथा अमात्र विराम । अकार:—एक मात्रा वाले विराट जो स्थल जगत के सम्बन्ध से परमात्मा

श्रकारः—एक मात्रा वाले विराट् जो स्थूल जगत् के सम्बन्ध से परमात्मा का नाम है।

फल — पांचों भूतों श्रौर उनसे बने हुए पदार्थों को श्रात्मोन्नति में वाधक होने से हटा कर साधक बनाने वाला श्रपने विराट् रूप के साथ स्थूल जगत् के ऐश्वर्य का उपभोग करने वाला।

उकार — दो मात्रा वाले हिरएयगर्भ जो सूक्ष्म जगत् के सम्बन्ध से परमात्मा का नाम है।

फल -पांचों स्थृलसूक्ष्म भूतों और श्रहङ्कार श्रादि को श्रात्मोन्नति में बाधक होने से हटाकर साधक बनाने वाला, श्रपने हिरएयगर्भ रूप के साथ सूत्तम जगत् में ऐश्वर्य का उपमोग कराने वाला।

सकार तीनों मात्रा वाले ईश्वर जो कारण जगत् के सम्बन्ध से परमात्मा का नाम है।

फल कारण जगत् को श्रात्मोन्नित भें बाधक बनने से हटा कर साधक बनाने वाला श्रपने श्रपर स्त्रह्म के साथ कारण जगत् के ऐश्वर्य का उपभोग कराने वाला।

अमात्र विराम—परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति त्र्यर्थात् खरुपाविश्विति जो प्राणि मात्र का त्रान्तिम ध्यय है । (२) तीन महाव्याहातियां—भूः, भुवः, खः

भू:-सारे ब्रह्माग्ड का प्राग् रूप (जीवन देने वाला) ईश्वर सब प्राण्धारियों का प्राण सदशे आधार और प्यारा पृथ्वी लोक का नियन्ता।

भुवः-सारे ब्रह्मागड का ऋपान रूप (पालन पोषण करने वाला) ईश्वर, सब प्राणियों को तीनों प्रकार के दुःखों से छुड़ाने वाला, श्रन्तरित्त लोक का नियन्ता।

स्वः—सारे ब्रह्माएड का व्यान रूप (व्यापक) ईश्वर सब प्राण धारियों को सुख श्रीर ज्ञान का देने वाला द्यौलोक का नियन्ता।

(३) गायत्री के तीन पाद – तत्स्रवितुर्वरेणयम्। भगों देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचादयात् ॥

सवितु—सब जगत् को उत्पन्न करने वाले श्रर्थान् सब प्राग्रधारियों के परम माता पिता ।

देवस्य-ज्ञान रूप प्रकाश के देने वाले देव के

तत् – उस

वरेण्यम् - प्रहण् करने योग्य अर्थात् उपासना करने योग्य

भर्गः-शुद्ध खरूप का

धीमहि – हम ध्यान करते हैं।

यः—जो ( पूर्वोक्त सविता देव )

नः-हमारी

धियः - बुद्धियों को

प्रचोदयात् - ठीक मार्ग में प्रवृत्त करे ।

अर्थः—सब प्राणियों के परम पिता-माता ज्ञानरूप प्रकाश के देने वाले देव के उस उपासना करने योग्य शुद्ध स्वरूप का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को ठीक मार्ग में प्रवृक्त करें।

तीनों गुणों का प्रथम विषम परिणाम महत्तत्त्व है। इसको व्यष्टि रूप में बुद्धि तथा चित्त कहते हैं। इसी से सत् श्रमन्, कर्त्तव्याकर्त्तव्य, धर्म श्रधम श्रादि का निर्णय किया जाता है। इसी में जन्म, आयु और भोग देने वाले सारे संस्कार रहते हैं। इसके पवित्र होने से सन्मार्ग की प्राप्ति संस्कारों की निवृत्ति और जन्म आयु और भोग से मुक्ति हो सकती है। इस गायत्री मन्त्र में विशेष रूप से बुद्धि श्रथवा चित्त की पवित्रता के लिए प्रार्थना की गई है।

वानप्रस्थ त्राश्रम त्रौर संन्यास त्राश्रम के प्रवेश तथा त्रभ्यास के त्रारम्भ से कई दिन पूर्व श्रीर प्रायश्चितार्थ एक निश्चित संख्या में गायत्री मन्त्र का जाप श्रत्यन्त श्रे यस्कर है।

संगति - वह किया योग किस लिये हैं ? यह बतलाते हैं।

# समाधिभावनार्थः क्लेशतन् करणार्थश्च ॥ २ ॥

शब्दार्थ—(क्रिया योग) समाधि-भावनार्थः = समाधि की भावना (समाधि का चित्त में पुनः पुनः निवेश) के लिये। क्लेश-तनू-करण-श्रर्थः = श्रीर क्लेशों के तनूकरण (दुबले करने) के लिये हैं।

(सिंह किया योगः) ''सो वह उपर्युक्त किया योग'' इतना पाठ भाष्यकारों ने सूत्र के आदि में अध्याहार किया है।

श्चन्वयार्थ — समाधि की भावना के लिये श्रीर क्लेशों के तनू करने के लिये क्रिया योग है।

ब्याख्या—समाधि भावना = "सभाधिरुक्तलच्यास्तस्य भावना चेतिस पुनः पुनर्निवेशनम्" = समाधि जिसका लच्चा १। २ में कहा है उसकी भावना अर्थात् समाधि का चित्त में बार बार निवेश (लाना) है। — (भोजवृत्ति)

क्षेत्रा तनूकरणार्थः = क्षेत्रा वक्ष्यमाणास् तेषां तनूकरणं स्वकार्यकारणप्रतिबन्धः = क्षेत्रा स्रविद्यादि स्रगले सूत्र में कहे हैं उनका तनूकरण 'उनके स्वकार्य के कारण होने में प्रतिबन्धकता''। —(भोजवृत्ति)

अविद्या आदि क्लेश जिनका आगे वर्णन किया जायगा जिनके संस्कार बीज रूप से चित्त-भूमि में अनादि-काल से पड़े हुये हैं, उनको शिथिल करने और चित्त को समाधि की प्राप्ति के योग्य बनाने के हेतु किया योग किया जाता है। तप से शरीर, प्राण, इन्द्रिय और मन की अशुद्धि दूर होने पर वे स्वच्छ होकर क्लेशों के दूर करने और समाधि प्राप्ति में सहायता देते हैं। स्वाध्याय से अन्तः करण शुद्ध होता है और चित्त वित्तेषों के आवरण से शुद्ध होकर समाहित होने की योग्यता श्राप्त कर लेता है। ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्ध होती है और क्लेशों की निवृत्ति होती है।

भाव यह है कि क्रिया योग द्वारा क्लेशों को तनु करना चाहिये, क्लेशों के शिथिल होने पर अभ्यास वैराग्य का सुगमता से सम्पादन हो सकेगा। अभ्यास वैराग्य से क्रम प्राप्त सम्प्रज्ञात समाधि की सबसे ऊँची अवस्था विवेक-ख्याति रूप अग्नि से, सूक्ष्म किये हुये क्लेशों के संस्कार रूप बीज दग्ध होजाते हैं और चित्त का भोग अधिकार समाप्त हो जाता है। क्लेश-रूप बीजों के दग्ध होने पर परवैराग्य उत्पन्न होता है। परवैराग्य के संस्कारों की वृद्धि से चित्त का विवेक ख्याति अधिकार भी समाप्त हो जाता है और असम्प्रज्ञात समाधि का लाभ प्राप्त होता है।

संगति—जिन हेशों के दूर करने के लिये क्रिया-योग बतलाया गया है वे हेश कौन से हैं, यह अगले सूत्र में बतलात हैं:—

#### अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः ॥ ३ ॥

राब्दार्थ — श्रविद्या-श्रास्मिता-राग-द्वेष-श्राभिनिवेशाः क्लेशाः = श्रविद्या, श्रास्मिता, राग, द्वेष श्रीर श्रभिनिवेश क्लेश हैं।

व्याख्या—श्विवद्या, श्रास्मता, राग, द्वेष श्रीर श्रमिनिवेश क्लेश हैं। यह पाँचों बाधना-रूप पीड़ा को उत्पन्न करते हैं श्रीर चित्त में वर्तमान रहते हुए संस्कार-रूप गुणों के परिणाम को दृढ़ करते हैं; इसलिय क्लेश नाम से कहे गए हैं। यह पाँचो विपर्यय श्रर्थात् मिथ्याज्ञान ही हैं, क्योंकि उन सबका कारण श्रविद्या ही है।

संगति - अविद्या सब क्लेशों का मूल कारण है, यह अगले सूत्र में बतलात हैं:-

### श्चविद्याक्षेत्रग्रुत्तरेषां प्रमुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् ॥ ४ ॥

दाब्दार्थ—अविद्या-तेत्रम = अविद्या तेत्र अर्थात् उत्पत्ति की भूमि है। उत्तरेषाम् = अगलों की (अस्मिता आदि की)। प्रसुप्त-तनु-विच्छिन्न-उदाराणाम् = जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार अवस्था में रहते हैं।

अन्वयार्थ—प्रसुप्त, तनु, विच्छन्न श्रौर उदार श्रवस्था वाले श्रस्मिता श्रादि क्लेशों का श्रविद्या चेत्र है।

व्यास्या - जिस प्रकार भूमि में रहकर ही बीज उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार श्रविद्या के त्तेत्र में रहकर सब क्लेश बन्धन-रूपी फल देते हैं। श्रविद्या ही इन सबों का मूल कारण है। ये क्लेश चार श्रवस्थाओं में रहते हैं:—

प्रसुप्त—जो क्लेश चित्त-भूमि में अवस्थित हैं, पर अभी जागे नहीं हैं, क्योंकि अपने विषय आदि के अभाव-काल में अपने कार्यों को आरम्भ नहीं कर सकते हैं वे प्रसुप्त कहलाते हैं। जिस प्रकार बाल्यावस्था में विषय-भोग की वासनाएँ बीज-रूप से दबी रहती हैं, जवान होने पर जागृत होकर अपना फल दिखलाती हैं।

तनु—तनु वे क्लेश हैं जो प्रतिपत्त-भावना द्वारा अथवा कियायांग आदि से शिथिल कर दिये गए हैं। इस कारण वे विषय के हात हुए भी अपने कार्य के आरम्भ करने में समथे नहीं होते, शान्त रहते हैं। परन्तु इनकी वासनाएँ सूक्ष्म-कृप से चित्त में बनी रहती हैं।

निम्न प्रकार से इनको शिथिल (तनु) किया जाता है: —

यथार्थ ज्ञान के अभ्यास से अविद्या को। भेद दर्शन के अभ्यास से अस्मिता को। मध्यस्य रहने के विचार से राग-द्वेष को। ममता के त्याग से अभिनिवेश क्लेश को तनु (शिथिल) किया जाता है। तथा धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा अविद्या, अस्मिता आदि सारे हैश तनु किये जाते हैं।

विच्छिन्न विच्छिन्न छेशों की वह अवस्था है जिसमें छेश किसी दूसरे बलवान छेश से दबे हुए शक्ति रूप से रहते हैं और उसके अभाव में वर्तमान हो जाते हैं। जैसे द्वेष अवस्था में राग छिपा रहता है और राग अवस्था में द्वेष।

उदार—उदार क्वेशों की वह श्रवस्था है जो श्रपने सहायक विषयों को पाकर श्रपने कार्य में प्रवृत्ता हो रहे हैं। जैसे व्युत्थान श्रवस्था में साधारण मनुष्यों में होते हैं।

इस सब का मृल कारण अविद्या है। उसी के नाश होने से सर्व छेश समूल नाश हो जाते हैं। दग्ध बीज —िकिया योग अथवा सम्प्रज्ञात समाधि द्वारा तनु किये हुए हुन्देश प्रसंख्यान अर्थात विवेक ख्याति रूप अग्नि में दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात् पुनः अंकुर उत्पन्न करने और फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। यथा:—

# बीजान्यग्युपदम्थानि न रोहन्ति यथा पुनः । ज्ञान-दग्धैस्तया क्रोशैनीत्मना संपद्यते पुनः ॥

अर्थ - जिस प्रकार अग्नि से जले हुये बीज फिर नहीं उगते हैं इसी प्रकार विवेक ज्ञान रूप अग्नि से जले हुये होद्दो फिर उत्पन्न नहीं हो सकते।

शंका—सूत्रकार ने हेशों की इस पांचवी दग्ध बीज श्रवस्था का वर्णन इस सूत्र में क्यों नहीं किया ?

समाधान — सूत्रकार ने इस सूत्र में "अविद्या चेत्र" इस पद से छेशों की अविद्या मूलक भारों हेय (त्यागने योग्य) अवस्थाओं का ही निरुपण किया है छेशों की पांचवीं दग्ध बीज अवस्था अविद्या की विरोधी होने से उपादेय (प्रहण करने योग्य) है। अतः उसका इनके साथ कथन करना ठीक नथा। इन पाँचवीं दग्ध बीज अवस्था वाले छेशों की निवृत्ति किसी प्रयत्न विशेष की अपेज्ञा नहीं रखती। असम्प्रज्ञात समाधि द्वारा उनके धर्मी चित्त के अपने कारण में लीन होने के साथ उनकी स्वयं ही निवृत्ति हो जाती है जैसा कि इसी पाद के दसवें सूत्र में बतलाया गया है। "ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः"।

विशेष वक्तव्य सूत्र ४—समाधि पाद सूत्र १९ के सदश इस सूत्र की व्याख्या में भी कई भाष्य कारों ने छेशों की प्रसुप्त श्रवस्था के समभाने में प्रसुप्त छेशों का उदाहरण विदेह श्रीर प्रकृतिलयों के छेशों से देकर विदेह श्रीर प्रकृतिलयों के सम्बन्ध में भ्रान्ति जनक श्रर्थ किय हैं। इसका श्राधार भी वाचस्पति मिश्र की ही व्याख्या है, जिसका इन सब ने श्रनुकरण किया है। वाचस्पति मिश्र ने सूत्र की व्याख्या के श्रन्त में यह श्लोक दिया है—

# ''प्रस्तास्तरवलीनानां तन्ववस्थाश्र योगिनाम् । विच्छिन्नोदाररूपाश्र क्लेशा विषय-सङ्गिनाम् ॥''

अर्थ-"तत्त्वालीनों के छेश प्रसुप्त, योगियों के तनु और विषयी पुरुषों के छेश विच्छिन्न और उदार (अवस्था वाले) होते हैं "तत्त्व लीनों से अभिप्राय विदेह और प्रकृतिलय लिया है। उन्हें अज्ञानी और अयोगी मानकर प्रसुप्तछेश युक्त सिद्ध करने का यन किया गया है।

(१) समाधि पाद सूत्र १९ की व्याख्या तथा विशेष वक्तव्य में बतला दिया गया है कि सम्प्रज्ञात समाधि की चारों भूमियों में उचतर और उचतम भूमि आनन्दानुगत और अस्मितानुगत को विदेह और प्रकृतिलय कम अनुसार प्राप्त किये हुये होते हैं। इन योगियों को अज्ञानी और अयोगी कहना अनुचित है। (२) सम्प्रज्ञात समाधि में छेश तनु और विवेकख्याति में दग्ध-बीज भाव को प्राप्त होते हैं। इस लिये इनके छेश यद्यपि दग्ध बीज भाव को प्राप्त नहीं हुये हैं तथापि उनके तनु होने में तो कोई सन्देह नहीं हो सकता।

(३) समाधि पाद सूत्र ३२ में एक तत्त्व के अभ्यास को चित्त की श्विति का साधन बतलाया है। सम्प्रज्ञात समाधि में किसी न किसी विषय को ही आलम्बन (ध्येय) बनाकर धारणा, ध्यान और समाधि लगाई जाती है। फिर इस बतलाई हुई प्रणाली पर चलने वाले साधकों को योग दर्शन के सूत्रों की ही व्याख्या में अयोगी और श्रज्ञानी कहना कब ठीक हो सकता है। (४) किर भी यदि किसी स्थूल अथवा सूक्ष्म विषय को ध्येय बनाकर समाधि लगाने वालों को तत्त्व लीन कहा जावे तो भी यह सीमा वितर्कानुगत और विचारानुगत तक ही रह जाती है, अथात् उन्हीं दोनों भूमियों में किसी अन्य प्राध्य विषय को आलम्बन बनाना होता है। आनन्दानुगत और अस्मिता-अनुगत में तो सारे अन्य विषयों से परे होकर केवल प्रहण और प्रहीत श्रहकांर और श्रिस्मता क्रमानुसार रह जाते हैं। उस उच्चतर और उच्चतम सत्त्व के प्रकाश में छेश बिना तनु हुये प्रसुप्त कैसे रह सकते हैं। (५) यदि इस अवस्था को भी अविद्या और श्रज्ञानमय सममा जावे तब भी छेशों की इस श्रवस्था को उदार कहना होगा न कि प्रसुप्त। विदेह और प्रकृतिलयों की इस प्रकार अथागित की अवस्था दिखलाना सूत्रकार के आशय के विरुद्ध है। (६) तथा व्यास भाष्य और भाजवृत्ति में विदेह और प्रकृतिलयों का नाम व निशान भी नहीं है। इसके स्पष्टी करण के लिय इस सूत्र के व्यास भाष्य तथा भोजवृत्त का भाषानुबाद कर देना उचित प्रतीत होता है।

व्यास भाष्य का अर्थ सूत्र ४—इन में अविद्या उत्तर-छेश अस्मिता आदि प्रसुप्त, तन विच्छित्र, उदार चार, अवस्थावालों की चेत्र अर्थात् उत्पत्ति की भूमि है। उनमें प्रसुप्त छेश कीन से हैं ? इसका उत्तर यह है कि जो चित्त में बीज भाव को प्राप्त हुये शक्ति मात्र से रहते हैं। आलम्बन अर्थात् विषय के सन्मुख होने पर उनकी जागृति होती है। प्रसंख्यान (विवेक ख्याति) ज्ञान वाले योगी को जिसके छेश दग्ध बीज भाव को प्राप्त होगय हैं विषय रूप आश्रय के सन्मुख होने पर भी इन छेशों की फिर जागृति नहीं होती क्योंकि जल हुये बीज की कहाँ से उत्पत्ति हो सकती है। इसलिय जिस योगी के छेश चीण होगय हैं वह "कुशल चरम देह" (जिस की मुक्ति में देह पड़ने तक की देर है) कहलाता है। उसी योगी में यह पांचवीं दग्ध-बीज-भाव वाली छेशों की अवस्था है, दूसरे में नहीं। छेशों के रहते हुए भी उस पांचवीं अवस्था में बीज की सामर्थ्य जल जाती है। इस कारण विषयों के सन्मुख रूप से रहते हुए भी उनकी जागृति नहीं होती। सोते हुए छेशों का स्वरूप और दग्ध बीज छेशों की अनुत्पत्ति यहां तक कही गई है।

श्रव तनु हैशों की निर्वलता का स्वरूप कहा जाता है। प्रतिपत्त भावना द्वारा नष्ट ,िक्रिये हुए हैश तनु होते हैं। उसी प्रकार नष्ट हो होकर उस उस रूप से फिर २ जो वर्तने लगते हैं वे विच्छित्र कहलाते हैं। किस प्रकार ? उत्तार देते हैं। राग काल में क्रोध के न देखे जाने से निश्चय राग काल में क्रोध नहीं बर्तता। राग भी किसी एक पदार्थ में देखे जाते हुए श्रव्य विषय में नहीं है यह नहीं देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि एक स्त्री में चैत्र नामी पुरुष प्रीतिमान हो श्रीर श्रव्य स्त्रियों में न हो, किन्तु उसमें राग वर्तमान है श्रीर श्रव्य में श्रागे होने वाला है। यह लब्ध-वृत्ति हो तब प्रसुप्त तनु श्रीर विच्छित्र होती है। विषय में जो वर्तमान यृति है वह उदार कहलाती है। ये सब छेश विषयत्त्व को नहीं छोड़ते। तब वे कौन से छेश नहीं छोड़ते हैं ? उत्तर: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार चारों नहीं छोड़ते। यह सत्य ही है। तो पुनः इन विशेष रूप हुन्नों का विच्छिन्नादित्व क्या है ? जैसे प्रतिपक्त भावना करते हुए इन की नियृत्ति होती है, वैसे ही ज्यपने प्रकाशक संस्कार श्रीर विषय के द्वारा प्रकाशित होकर प्रकटता होती है। ये सब छेश अविद्या के भेद हैं, क्यों कि सब में श्रविद्या ही प्रकाशित होती है। जो श्रविद्या से वस्तु के स्वरूप को धारण किया जाता है तब छेश चित में सोए हुए श्रविद्या यृत्तिकाल में उपलब्ध हो जाते हैं श्रीर श्रविद्या नाश होने पर नाश हो जाते हैं।

भोज वृति का अर्थ सूत्र ४। हेशत्व धर्म्म का पांचों के ऊपर तुल्य होने पर भी सब का कारण अविद्या है, अतः अविद्या की प्रधानता का प्रतिपादन करते हैं --

श्रास्मिता, रागादि, जो प्रसुप्तादि भेद से चार प्रकार के हैं, उन सब की उत्पन्न करने बाली भूमि अविद्या है। मोह को अर्थात् अनात्म पदार्थ देहादि में आत्म अभिमान को त्राविद्या कहते हें । जहां यह अविद्या शिथिल पड़जाती है, वहां अस्मितादि छेश की उत्पत्ति नहीं देखी जाती ( ऋौर ऋविद्या के होने पर देखी जाती है ) इससे यह सिद्ध हुआ कि सब का मूल अविद्या है! जो छेश चित्त रूपी भूमि में रहते हुए भी प्रबोधक उद्घोधक ( उकसान वाले ) के न मिलने पर अपने काम का आरम्भ नहीं करते वे प्रसप्त कहलाते हैं। जैसे बाल श्रवस्था में, बालक के चित्त में संस्कार रूप से बैठे हुए भी क्लेश, किसी सहकारी प्रबोधक के न मिलने से प्रकट नहीं होते। जो अपने २ प्रति पत्त भावना से कार्य्य करने की शक्ति को शिथिल करने वाले केवल वासना युक्त चित्त में रहते हुए विना ऋधिक सामग्री के ऋपने काम आरम्भ करने में असमर्थ हैं। वे तनु अर्थात् सृक्ष्म कहलात हैं। जैसे अभ्यास करने वाले योगी के । जो किसी बलवान होश से द्वाव पाकर ठहरे रहते हैं वे विच्छित्र कहलाते हैं, जैसे द्वेष होने पर राग श्रौर राग होने पर द्वेष । क्यों कि ये राग श्रौर द्वेप दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। कभी एक काल में नहीं हो सकते। किसी सहकारी का मेल पाकर जो अपने २ काम को सिद्ध करते हैं वे उदार कहलाते हैं, जैसे योग विरोधी पुरुष के सर्वदा ही व्युत्थान श्रवस्था में हुश्रा करते हैं। श्रास्मिता श्रादि जो प्रत्येक चार प्रकार के हैं इन का सम्बन्ध कारणीभूत अविद्या के साथ है। अविद्या के सम्बन्ध से शून्य होशों का स्वरूप कहीं भी उपलब्ध नहीं होता, तो मिथ्या ज्ञानरूप अविद्या की निवृत्ति यथार्थ ज्ञान के होने पर भुने हुए बीज के समान श्रस्मितादि श्रंकुरित्त नहीं होते। इससे इनका कारण भी श्रविद्या श्रीर इन सब में श्रविद्या का सम्बन्ध निश्चित् है। इसी से यह सब श्रविद्या शब्द से व्यवहृत होते हैं। सभी छेश, चित्त को विद्यिप्त करने वाले हैं इससे इनके उच्छेद में योगी को पहिले यत करना चाहिये।

संगति—श्रविद्या को सर्व हेशों का मूल कारण बताकर श्रव उसका यथार्थ स्वरूप दिखलाते हैं।

#### श्रनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ ५ ॥

राज्दार्थ—अनित्य-अशुचि-दु:ख-अनात्मसु = श्रनित्य, अपवित्र, दुख और आनात्मा (जड़) में (क्रम से)। नित्य-शुचि-सुख-आत्मख्याति = नित्य, पवित्र, सुख और आत्मभाव अर्थात् चेतनता का ज्ञान। अविद्या = अविद्या है।

अण्वयार्थ—अनित्य में नित्य, श्रपवित्र में पवित्र, दु:ख में मुख और अनात्मा में आत्मा का ज्ञान अविद्या है।

व्याख्या—जिसमें जो धर्म नहीं है उसमें उसका भान होना श्रविद्या का सामान्य लच्च है। पशु के तुल्य श्रविद्या के भी चार पाद हैं जो निम्न प्रकार हैं:—

- (१) त्रानित्य में नित्य का ज्ञान: यह सम्पूर्ण जगत् श्रौर उसकी सम्पत्ति श्रनित्य है, क्योंकि उत्पत्तिवाला श्रौर विनाशी है। इसको नित्य सममना।
- (२) श्रपवित्र में पवित्रता का ज्ञान: शरीर, कफ, रुधिर, मल-मूत्र श्रादि का स्थान श्रपवित्र है। इसको पवित्र मानना। श्रम्याय, चोरी हिसा श्रादि से कमाया हुश्रा धन श्रपवित्र है, उसको पवित्र मानना। श्रधमं, पाप, हिसा श्रादि से रंगा हुश्रा श्रन्त:करण श्रपवित्र है, उसको पवित्र समभना।
- (३) दुःख में सुख का ज्ञानः संसार के सब विषय दुःखरूप हैं (२।१५), उनमें सुख समभना।
- (४) त्रानात्म (जड़) में त्रात्मज्ञान: शरीर, इन्द्रिय और चित्त, ये सब त्रानात्म (जड़) हैं, इनको ही त्रात्मा समसना। ये चार प्रकार के भेद वाली त्राविद्या है, यही वन्धन का मृल कारण है।

विशेष विचार—सूत्र ५ अविद्या का उत्पत्ति स्थान—तीनों गुणों का प्रथम विषय परिणाम महत्त्व है। जो सत्त्व में रज क्रियामात्र और तम उस क्रिया को रोकने मात्र है। यह महत्त्व सत्त्व की विशुद्धता से समष्टि रूप में विशुद्ध सत्त्वमय चित्त कहलाता है जिसमें समष्टि ऋहंकार बीजरूप से रहता है जो ईश्वर का चित्त है। और सत्त्व की इस विशुद्धता को छोड़कर व्यष्टि रूप में सत्त्व चित्त कहलाता है जो संख्या में अनन्त हैं जिनमें व्यष्टि ऋहंकार बीज रूप से रहते हैं जो जीवों के चित्त कहलाते हैं। इन व्यष्टि चित्तों में जो लेशमात्र तम है उस तम में ही अविद्या वर्त्तमान है। उस अविद्या से अस्मिता छेश उत्पन्न होता है। अर्थात चेतन तत्त्व से प्रतिविम्बित अथवा प्रकाशित व्यष्टि सत्त्व चित्त व्यष्टि अस्मिता कहलाते हैं। त्रिगुणात्मक जड़ चित्त और गुणातीत चेतन पुरुष जिसके ज्ञान का प्रकाश चित्त में पड़ रहा है दोनों भिन्न २ हैं। उपर्युक्त अविद्या के कारण इन दोनों में अभिन्नता की प्रतीति होना अस्मिता छेश है। उस अस्मिता छेश से राग द्वेष आदि छेश उत्पन्न होते हैं जैसा कि आगे बतलाया जावेगा। अस्मिता छुश से राग द्वेष आदि में अस्मिता का साचात्कार होता है विवेक ख्याति में सत्त्व की विशुद्धता में चित्त और चेतन पुरुष में भेदज्ञान उत्पन्न होने से अस्मिता छेश निवृत्त हो जाता है और अविद्या अन्य सब

के सिहत दग्ध बीजतुल्य हो जाती है। श्रव वही लेशमात्र तमस् जिसमें श्रविद्या वर्त्तमान थी विवेक ख्यातिरूप सार्विक वृत्ति को स्थिर रखने में सहायक हो जाता है।

समाधि पाद सूत्र ८ में विपर्य (अविद्या ) वृत्ति रूप से और यहां अविद्या आदि क्षेत्र संस्कार रूप से बतलाये गये हैं ।

संगति — इस श्रविद्या के कारण सबसे प्रथम जब चित्त और श्रात्मा में धिवैक जाता रहता है तब जड़ चित्त में श्रात्मा का भाव श्रारोप हो जाने से उसमें श्रीर श्रात्मा में श्रभिन्नता प्रकट होने लगती है; इससे श्रात्मिता छेश उत्पन्न होता है जिसका लन्नण श्रगले सूत्र में बतलाया गया है।

### द्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६ ॥

हाब्दार्थ — हग-दशेन-शक्त्योः = दप्टशक्ति और दशेनशक्ति का । एकात्मा-इव = एक रूप-जैसा ( भान ) होना । अस्मिता = अस्मिता ( हेश है )।

अन्वयार्थ--हग्शक्ति और दर्शनशक्ति का एक स्वरूप-जैसा भान होना श्रस्मिता (हेश) है।

व्याख्या—पुरुष द्रष्टा है, चित्त दिखाने वाला उसका एक करण है। पुरुष चैतन्य हैं, चित्त जड़ है। पुरुष क्रियारहित है, चित्त प्रसव-धर्मी अर्थात् क्रिया वाला है। पुरुष क्रेवल है, चित्त त्रिगुणमय है। पुरुष अपिरणामी है, चित्त परिणाम-शील है। पुरुष खामी और चित्त उसकी 'ख': मिलकियत है। इस प्रकार यह दोनों अत्यन्त भिन्न हैं। पर अविद्या के कारण दोनों में भेद की प्रतीति जाती रहती है। जैसा कि पश्चिशिखाचार्य ने कहा है:—

## बुद्धितः परं पुरुषमाकारशीलविद्यादिभिर्विभक्तमपश्यन् कुर्यात् तत्रात्मबुद्धि मोहेन ॥

अर्थ-(पुरुष) बुद्धि से परे पुरुष को स्वरूपशील श्रीर श्रविद्या श्रादि छेश से श्रतग न देखता हुश्रा मोह (श्रविद्या) से (बुद्धि = चित्त) में श्रात्मबुद्धि कर लेता है।

इस प्रकार पुरुष चित्त में अविद्या के कारण एक-जैसा भान होना अस्मिता क्षेत्रा है। इसी को हृदय-प्रन्थि भी कहते हैं। यही असङ्ग पुरुष और चित्त का प्रस्पर अध्यारोप है इस अध्यारोप से आत्मा में बन्धन का आरोप होता है।

मुग्डक उपनिषद् में इस प्रन्थि के भेदन का उपाय विवेक ख्याति बतलाया है। यथा:-

## भिद्यते हृदयग्रंथिशिद्यन्ते सर्वसंशयाः।

#### न्नीयन्ते चास्य कर्माण तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥ ( छ॰ २।२।८)

अर्थ—उस पर श्रौर श्रवर श्रर्थात् चेतन रूप पुरुष श्रौर जड़ रूप चित्त के भेद का विवेक पूर्ण साज्ञात् हो जाने से हृद्य प्रान्धि का भेदन हो जाता है। सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं श्रौर सारे कर्म जीए हो जाते हैं।

वि० व०-पुरुष से प्रतिविम्बित अथवा प्रकाशित चित्त की संज्ञा अस्मिता है और

पुरुष व चित्त में श्रभिन्नता की प्रतीति श्रस्मिता हैश है। पुरुष श्रौर चित्त में भेद-ज्ञान विवेक ख्याति है।

संगति—इस श्रस्मिता क्लेश के कारण मन, इन्द्रियों श्रीर शरीर में श्रात्मभाव श्रर्थात् ममत्त्व श्रीर श्रहमत्त्व पैदा हो जाता है श्रीर उनके सुख पहुँचाने वाले विषयों श्रीर वस्तुश्रों में राग उत्पन्न हो जाता है जिसका लक्षण श्रगले सूत्र में कहते हैं।

#### मुखानुशयी रागः ॥ ७॥

राब्दार्थ—सुख-श्रनुशयी = सुख भोगने के पीछे जो चित्त में उसके भोग की इच्छा रहती है। राग:—उसका नाम राग है।

अन्वयार्थ—सुख-भोग के पीछं जो चित्त में उसके भोग की इच्छा रहती है वह राग है।

व्याख्या— शर्रार, इन्द्रियों और मन में आत्म-ऋध्यास हो जाने पर जिन वस्तुओं और विषयों से उनमें सुख प्रतीत होता है, उनमें और उनके प्राप्त करने के साधनों में जो इच्छा-रूप तृष्णा और लोभ पैदा हो जाता है उसके जो संस्कार चित्त में पड़ जाते हैं उसी का नाम राग छेश है।

## इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ।

## तयोर्न वशमागच्छेत्तौ शस्य परिपन्थिनौ ॥ (गीता ३ । ३४)

अर्थ—इन्द्रिय इन्द्रिय के ऋर्थ में ऋर्थात् सभी इन्द्रियों के भोगों में िश्वत जो राग और द्वेष है उन दोनों के वश में नहीं होने, क्यों कि ने दोनों ही कल्याण मार्ग में निष्न करने वाले महान शत्रु हैं।

संगति—यह राग ही द्वेष का कारण है, क्योंकि चित्त में राग के संस्कार जम्म जाने पर जिन वस्तुओं से शरीर, इन्द्रियों और मन को दुःख प्रतीत हो अथवा जिनसे सुख के साधनों में विघ्न पड़े उनसे द्वेष होने लगता है। अब द्वेष का लन्नण कहते हैं:—

#### दुःखानुशयी द्वेषः ॥ = ॥

शब्दार्थ—दु:ख-श्रनुशयी = दु:ख के श्रनुभव के पीछे जो घृणा की वासना चित्त में रहती है उसको द्वेषः = द्वेष कहते हैं।

अन्ययार्थ - दु:ख के ऋनुभव के पीछं जो घृणा की वासना चित्ता में रहती है उसको देष कहते हैं।

व्याख्या—जिन वस्तुत्रों श्रथवा जिन साधनों से दु:ख प्रतीत हो उनसे जो घृणा स्प्रौर क्रोध हो उसके जो संस्कार चित्त में पड़ें उसको द्वेष क्लेश कहते हैं।

संगति—देष क्लेश ही अर्थात् शरीर, इन्द्रियों आदि को दुःखों से बचाने के संस्कार ही अभिनिवेश का कारण हैं, जैसा अगले सूत्र से स्पष्ट है।

#### स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढ़ोऽभिनिवेशः॥ १॥

शब्दार्थ—खरसवाही = खभाव से बहने वाला ( जो कुदरती तौर पर बह रहा है ) विदुष:-श्रिष = विद्वान् के लिये भी। तथारूढ़: = ऐसा ही प्रसिद्ध है ( जैसा कि मूर्खों के लिये वह )। श्रिभिनवेश: = श्रिभिनवेश क्लेश है।

अन्वयार्थ—( जो मरने का भय हरएक प्राणी में ) स्वभावतः वह रहा है और विद्वानों के लिय भी ऐसा ही प्रसिद्ध है (जैसा कि मूर्खों के लिये ) वह अभिनिवेश क्लेश है।

व्याख्या—स्वरसवाही—स्वरस नाम वासना द्वारा; वाही नाम प्रवृत्ता है। श्रथात् मरण भय के संस्कार जो जन्म जन्मान्तरों से प्राणीमात्र के चित्ता में स्वभाव से ही चले श्रा रहे हैं।

विदुषः —यह शब्द यहाँ केवल शब्दों के जानने वाले विद्वान् के लिये प्रयोग हुआ है। अर्थात् वह पुरुष जिसने कोरे शास्त्रों को पढ़ा है और क्रियात्मक रूप से योग द्वारा अनुभव तथा यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। अभिनिवेश के अर्थ हैं 'मा न भूवं भूयासमिति' = ऐसा न हो कि मैं न होऊँ, किन्तु मैं बना रहूँ। 'शरीरविषयादिभिः मम वियोगो मा भूदिति' = शरीर और विषयादि ( रूप-रसादि ) से मेरा वियोग न हो। आत्मा अजर-अमर है, जैसा गीता अध्याय २ में बतलाया है।

## य एनं वेत्ति इन्तारं यश्चैनं मन्यते इतम् । उभौ तौ न विजानीतो नायं इन्ति न इन्यते ॥ १६ ॥

अर्थ—जो इस त्रात्मा को मारने वाला समकता है, तथा जो इसको मरा (मरने वाला) समकता है; वे दोनों ही (तत्त्व को) नहीं जानते हैं। यह त्रात्मा न मरता है, न मारा जाता है।

#### न जायते म्रियते वा कदाचित्रायं भृत्वा भविता वा न भूयः। स्रजो निन्यः शाश्वतोऽयं प्रराणो न इन्यते इन्यमाने शरीरे ॥ २०॥

अर्थ—यह त्रात्मा किसी काल में भी न जन्मता है, न मरता है, त्राथवा न यह होकर फिर न होने वाला है; क्योंकि यह त्राजन्मा, नित्य, शाश्वत त्रारे पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है।

### वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमन्ययम्।

कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति इन्ति कम् ॥ गीता २ । २१ ॥

अर्थ- हे अर्जुन ! जो पुरुष इस आत्मा को नाशरिहत, नित्य, श्रजन्मा और अव्यय जानता है वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है।

#### वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवोनि देही ॥ गोता २ । २२

त्रर्थ-जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नये वस्त्रों को प्रहण करता है वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को त्यागकर नये शरीरों को धारण करता है।

## नैनं छिन्द्नि शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।

#### न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः । गीता २ । ३४ ॥

अर्थ— इस श्रात्मा को शस्त्रादि नहीं काट सकते, इसको श्राग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता श्रीर वायु नहीं सुखा सकता है।

#### ऋच्छेचोऽयमदाह्योऽयमक्केचोऽशोष्य एव च।

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयंसनातनः॥ गीता २ । २४ ॥

श्रर्थ—यह श्रात्मा शस्त्रों से छेदन नहीं किया जा सकता, यह श्रात्मा जलाया नहीं जा सकता, गलाया नहीं जा सकता श्रीर सुखाया नहीं जा सकता है। तथा यह श्रात्मा निःसन्देह नित्य सर्वेच्यापक, श्रचल, कूटस्थ श्रीर सनातन है।

#### श्रव्यत्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयग्रुच्यते ।

तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमईसि ॥ गीता २ । २५ ॥

अर्थ — यह आत्मा अर्थ्यक्त अर्थात् इन्द्रियों का अविषय और यह आत्मा अचिन्त्य अर्थात् मन का अविषय और यह आत्मा अबिकारी कहा जाता है इससे इस आत्मा को एसा जान कर तुमे शोक करना उचित नहीं है।

फिर भी राग द्वेष के कारण शरीर में आत्माध्यास हो जाता है और मूर्त्त से लेकर विद्वान् तक अपने वास्तविक आत्मखरूप को भूलकर भौतिक-शरीर की रत्ता में लगे रहते हैं और उसके नाश से घबरात हैं। इस मृत्यु के भय के जो संस्कार चित्त में पड़ जाते हैं इन्हीं को अभिनिवेश क्लेश कहते हैं। यह अभिनिवेश क्लेश ही सकाम कर्मों का कारण है, जिनकी वासनाएँ चित्तभूमि में बैठकर वर्त्तमान और अगले जन्मों (आवागमन) को देने वाली होती हैं; जो सूत्र बारह में बतलाया जायगा।

संगति—सब क्लेशों के बीजरूप होने से जो पांचों क्लेश त्यागने योग्य हैं उन पाँचों क्लेशों श्रीर उन क्लेशों की श्रमुप्त, तनु, विच्छित्र श्रीर उदार-रूप चार श्रवस्थाश्रों का पूर्व सूत्रों में निरूपण किया गया है। परन्तु प्रसंख्यान रूप (विवेक ख्यातिरूप) श्रिप्त-द्वारा दग्ध बीज-भाव को प्राप्त हुए क्लेशों की पाँचवीं श्रवस्था का क्यों नहीं वर्णन किया गया ? इस शङ्का के निवारणार्थ श्रगला सूत्र है:—

#### ते प्रतिपसवहेयाः सूच्माः ॥ १० ॥

शब्दार्थ— तं = वे (पूर्वोक्त पाँच क्लेश)। प्रति-प्रसव-हेयाः = (श्रसम्प्रज्ञात-समाधि द्वारा) चित्त के श्रपने कारण में लीन होने से त्यागने श्रर्थात् निवृत्त करने योग्य हैं। सूक्ष्माः = क्रिया-योग से सूक्ष्म श्रौर प्रसंख्यान (विवेक ख्यातिरूप) श्रिप्त से दग्ध-बीज हुए।

अन्वयार्थ — वे पूर्वोक्त पांच क्लोश जो क्रिया-योग से सूक्ष्म और प्रसंख्यान ऋग्नि से दग्धबीज-रूप हो गए हैं; असम्प्रज्ञात-समाधि द्वारा चित्त के अपने कारण में लीन होने से निवृत्ति करने योग्य हैं। व्याख्या—ते पश्चक्लेशा दग्धबीजकल्पा योगिनश्चरिताधिकारे चेतिस प्रलीने सह तेनैवास्तं गच्छान्ति । (व्यासभाष्य )

वे पाँच क्लेश जो दग्ध बीज के सदश हैं योगी के चिरताधिकार चित्त के श्रपने कारण ( श्रथवा सम्प्रज्ञात समाधि ) में लीन होते समय उसी चित्त के साथ लीन हो जाते हैं।

क्रिया-योग से सूक्ष्म किये हुए क्लेश जब प्रसंख्यान (विवेक ख्याति) रूप श्रिप्त से द्राध-बीज के समान हो जाते हैं तब श्रसम्प्रज्ञात-समाधि द्वारा समाप्त श्रधिकार वाले चित्त के श्रपनी प्रकृति में लीन होने से वे क्लेश भी उसके साथ लीन होकर निवृत्त हो जाते हैं। प्रतिप्रसव के श्रतिरिक्त उन क्लेशों के निरोध के लिये श्रन्य किसी यह की श्रावश्यकता नहीं है।

श्रर्थात् पुरुष के प्रयन्न का जो विषय होता है वही उपदेश करने में श्राता है। जो सूक्ष्म क्लेश प्रसंख्यान-रूप श्रिम में दग्ध बीज-भाव को प्राप्त हो गए हैं उन पाँचवीं श्रवस्था वाले क्लेशों की निर्मृत्त प्रयन्न का विषय नहीं है। जब तक चित्त विद्यमांन रहता है तब तक इन दग्ध-बीज-रूप क्लेशों की निर्मृत्त किसी भी प्रयत्न से नहीं हो सकती, किन्तु जब पर-वैराग्य की हद्ना से श्रसम्प्रज्ञात-समाधि में निरधिकार प्राप्त हुए चित्त का प्रलय होता है तब चित्त के साथ-साथ ही वे दग्ध-बीज-भाव को प्राप्त हुए क्लेश भी प्रलीन हो जाते हैं, क्योंकि धर्मी के नाश बिना संस्कार-रूप सूक्ष्म धर्मी का नाश नहीं होता। धर्मी के नाश से ही संस्कार-रूप सूक्ष्म धर्मी का नाश होता है। इसलिये वे दग्ध-बीज-रूप पाँचवीं श्रवस्था वाले क्लेश प्रतिप्रसव-हेय श्रर्थात् चित्त के प्रलय होने से (श्रपने कारण में लीन होने से) त्यागने योग्य हैं।

चित्त के प्रलय त्र्यर्थात् अपने कारण में लीन होने का नाम 'प्रतिप्रसव' श्रीर त्यागने योग्य का नाम 'हेय' हैं। ('प्रसव' का अर्थ उत्पत्ति है उससे विरुद्ध 'प्रतिप्रसव' के अर्थ प्रलय श्रर्थात् अपने कारण में लीन होने के हैं)

शंका – तन्करण, दग्धबीज भाव और प्रतिप्रसव अर्थात् प्रलय यह क्रम है। अतः दग्ध बीजभाव के प्रति पाठक ''ध्यानहेयास्तद्-वृत्तयः ॥ ११॥'' इस सूत्र को पहिले रखना उचित था।

समाधान — नहीं, मुख्य फल होने से प्रतिप्रसव ऋथीत् प्रलय का ही पहिले उसमें निर्वचन किया है, उसमें द्वार की साकांता होने पर दग्ध बीजभाव को पीछे कहना उचित है।

संगति—क्रिया-योग ( श्रथवा सम्प्रज्ञात समाधि ) से तनु किये हुए श्रंकृर उत्पन्न करने की शक्तिरूप बीज भाव के सिंहत जो तनु क्लेश रूप किस विषयक प्रयत्न से दूर होते हैं ? इसको श्रगले सूत्र में बतलाते हैं।

#### ध्यानहेयास्तइ वृत्तयः ॥ ११ ।।

शदार्थ—ध्यान-हेयाः = (प्रसंख्यान-संज्ञक) ध्यान से त्यागने योग्य हैं। तद्वृत्तयः = ( क्लेशों की स्थूल वृत्तिएं ) जो क्रिया-योग द्वारा ततु कर दी गई हैं। अन्वयार्थ—क्लेशों की स्थूल वृत्तियें जो क्रिया-योग से तनु कर दी गई हैं, प्रसंख्यान (विवेक ख्याति) संज्ञक ध्यान से त्यागन योग्य हैं। (जबतक कि वे सूक्ष्म हो कर दग्ध बीज के सदश न हो जावें)।

व्याख्या—श्रंकुर उत्पन्न करने की शक्तिरूप बीजभाव के सिंहत जो चित्त में क्लेश स्थित हैं वे क्रिया-योग (श्रथवा सम्प्रज्ञात समाधि) से तनु करते हुए प्रसंख्यान (विवेक ख्याति) रूप ध्यान से त्यागन योग्य हैं, जबतक कि वे सूक्ष्म होते हाते दग्ध बीज के सहश न होजावें।

भाव यह है कि प्रसंख्यान विषयक प्रयत्न से उदय हुई जो प्रसंख्यान (विवेक ख्याति) रूप श्रिप्त है, उस श्रिप्त में क्रिया-योग द्वारा तनु किये हुए क्लेश-रूप बीज, दग्ध होते हैं। इसलिए जबतक क्रिया-थोग से तनु किये हुए क्लेश दग्ध बीज के सदश न होजावें तबतक प्रसंख्यान विषयक प्रयत्न करते रहना चाहिए।

जैसे वस्न का स्थूलमल प्रचालन आदि से सुगमता से दूर किया जा सकता है, परन्तु सूक्ष्म-मल विशेष यत्न से दूर करना होता है, ऐसे ही क्लेशों की स्थूल वृत्तिए कम दुःख देने वाली हैं ( छोटे शत्रु हैं ) किन्तु क्लेशों की सूक्ष्म वृत्तिएं अधिक दुःखदायी हैं ( महान् शत्रु हैं )। अर्थात् उदार क्लेशों की वृत्तियें स्थूल-रूप से ही वर्तमान रहती हैं, उनका क्रिया-योग ( अथवा सम्प्रज्ञात समाधि ) द्वारा तनु करना चाहिए ( २ । २ ) ये तनु किये हुए क्लेशों की सूक्ष्म वृत्तियें स्थूल वृत्तियों से अधिक दुःख देने वाली और महान् शत्रु हैं। इसलिय इनके निवृत्त करने के लिये विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है। इन तनु किये हुए क्लेशों की सूक्ष्म वृत्तियों को प्रसंख्यान ध्यान की अग्नि सं दग्धवीज के सदश कर देना चाहिय; फिर ये दग्धवीज होकर असन्प्रज्ञात-समाधि में चित्त के प्रलय होने पर उसके साथ खयं ही प्रलीन हो जाती हैं, जैसा कि पूर्व सूत्र में बतलाया गया है।

संगति—क्लेश ही सकाम कमों के कारण हैं, जिनकी वासनाएँ मनुष्य को संसारचक्र में डालती हैं।

क्लेशमृतः कर्माशयां दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—क्लेश-मूलः = क्लेश जिसकी जड़ है ऐसी। कमीशयः = कर्म की वासना। हृष्टाहृष्टु-जन्म-वेदनीयः = वत्तीमान और आने वाले जन्मों में भोगने योग्य है।

अन्वयार्थ—क्लेश जिसकी जड़ हैं ऐसे कर्मों की वासना वर्त्तमान और अगले जन्मों में भोगने योग्य है।

व्याख्या—सूत्र में 'कर्माशयः' शब्द से कमोशय का खरूप, 'क्लेशमूलः' से उसका कारण, और 'इष्टाइष्टजन्म वेदनीयः' से उसका फल बतलाया गया है। जिन महान् योगियों ने क्लेशों को निर्वीज-समाधि द्वारा उखाड़ दिया है उनके कर्म निष्काम अर्थात् वासना-रहित केवल कत्तंव्य-मात्र रहते हैं, इसलिय उनको इनका फल भोग्य नहीं है। जब चित्त में क्लेशों के संस्कार जमे होते हैं तो उनसे सकाम कर्म इत्पन्न होते हैं। बिना रजोगुण के कोई क्रिया नहीं हो सकती। इस रजोगुण का जब सत्त्वगुण के साथ मेल होता है तो ज्ञान, धर्म, वैराग्य

श्रीर ऐश्वर्य के कमों में प्रवृत्ति होती है; श्रीर जब तमोगुए के साथ मेल होता है तो उसके उल्टै: श्रज्ञान, श्रधम, श्रवैराग्य श्रीर अनैश्वर्य के कमों में प्रवृत्ति होती है। यही दोनों प्रकार के कमें ग्रुम-श्रग्रुम, ग्रुक्ल-कृष्ण श्रीर पाप-पुएय कहलात हैं। जब तम तथा सत्त्व दोनों रजोगुए से मिले हुए होते हैं तो दोनों प्रकार के कमों में प्रवृत्ति होती है; श्रीर ये कमे पुरय-पाप से मिश्रित कहलाते हैं। इन कमों से इन्हीं के श्रानुकृल फल मोगने के बीज-रूप जो संस्कार चित्त में पड़ते हैं उन्हीं को वासमा कहते हैं। यही मीमांसकों का श्रपृर्व श्रीर नैयायिकों का श्रहृष्ट है, इसी को सूत्र में कमाशय के नाम से बतलाया गया है।

पुर्य कर्माशय मनुद्यों से उँचे देवताओं आदि के जैसे भोग देने वाले होते हैं। पाप कर्माशय मनुद्य से नीचे पशु-पत्ती आदि के जैसे भोग देने वाले होते हैं। पाप और पुर्य मिश्रित कर्माशय मनुद्यों के जैसे भोग-फल देने वाले होते हैं। ऊपर तीन श्रे शियों में बतला हुए कर्मों में केवल शरीर अथवा इन्द्रियाँ कारण नहीं होतीं, वास्तविक कारण उनमें मने होती है। इस हेतु वह मनोवृत्ति ही वास्तविक कर्म है; जिसकी श्रेरणा से शरीर तथा ्रां में किया होती है। उसी से वासनाओं के संस्कार पड़ते हैं। ये मनोवृत्तियें अनन्त हैं और इनसे उत्पन्न हुए कर्माशय अथवा फल-भोग के संस्कार भी अनन्त हैं। इस प्रकार मनोवृत्ति रूप कर्मों से वासनाएँ और वासनाओं से कर्म उत्पन्न होते रहते हैं। यह क्रम बराबर चलता रहता है जब तक कि उनके प्रतिपत्ती या उनसे बलवान कर्म उनको दबा न दें। कुछ कर्माशय वर्त्तमान जन्म में, कुछ अगले जन्म में और कुछ दोनों जन्मों में फल देते हैं। इसको विस्तार-पूर्वक अगले सूत्र में बतलाया जायगा।

संगति—इन कर्माशयों के अनुसार ही इनका फल, जाति, आयु श्रौर भोग होता है; यह बतलाते हैं:—

#### सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भीगाः ॥ १३ ॥

शब्दार्थ—सतिमूले = अविया आदि क्लेशों की जड़ के होते हुए। तद्-विपाकः = ভसका ( कर्माशय का ) फल। जाति-आबुः-भोगाः = जाति, आयु और भोग होते हैं।

अन्वयार्थ — श्रविद्या श्रादि क्लेसों की जड़ के होते हुए उस (कर्माशय) का फल जाति, श्राय श्रीर भोग होता है।

व्याख्या—मनुष्य, पशु, देव श्रादि 'जाति' कहलाती हैं। बहुत काल तक जीवासा का एक शरीर के साथ सम्बन्ध रहना 'श्रायु' पदार्थ हैं। इन्द्रियों के विषय रूप रसादि 'भोग' शब्दार्थ हैं। यहाँ सूत्र बारह व तेरह में क्लेशों, कर्माशयों, जाति, श्रायु श्रीर भोग को श्रालङ्कार-रूप से वर्णन किया है। क्लेश जड़ हैं, उन जड़ों से कर्माशय का वृत्त बढ़ता है। उस वृत्त में जाति, श्रायु श्रीर भोग तीन प्रकार के फल लगते हैं। कर्माशय का वृत्त उसी समय तक फलता है जब तक श्रविद्या श्रादि क्लेश-रूपी उसकी जड़ विद्यमान रहती है। प्रसंख्यान (विवेकख्याति) द्वारा इस जड़ के कट जाने पर कर्माशय-रूपी वृत्त, जाति, श्रायु श्रीर भोगरूपी उसके फल तथा सुख-दुश्व-रूपी उन फलों के स्वाद की निवृत्ति स्वयं ही हो जाती है। कर्माशय की उत्पत्ति तथा फल में भी श्रविद्या श्रादि क्लेश ही मूल हैं। पिछले

सूत्र में बतला आए हैं कि मन की वृत्ति-रूपी कर्म अनन्त हैं जो समस्त जीवन में होते रहते हैं। इनसे उत्पन्न हुये संस्कार भी अनन्त हैं; जिन से चित्त चित्रित रहता है। ये संस्कार चित्त में प्रबल रूप से उत्पन्न होते हैं तब उन्हें प्रधान कहते हैं, जो शिथिल रूप से रहते हैं उन्हें उपसर्जन कहते हैं। मृत्यु के समय प्रधान कर्माशय पूरे वैग से जाग उठते हैं और अपने-जैसे पूर्व सब जन्मों के कर्माशय के सिच्चत संस्कारों के अभिन्यक्षक होकर जगा देते हैं (४।९)। इन सब प्रधान संस्कारों के अनुसार ही अगला जन्म, ऐसी जाति, देवता, मनुष्य पशु-पन्नी आदि में होता है जिनमें उन कर्माशयों का फल मांगा जा सके; और उनकी आयु देने वाले होते हैं जिसमें निश्चित भोग समाप्त हो सकें। उन्हीं कर्माशयों के अनुकूल उनका भोग नियत होता है। इस प्रधान कर्माशय से जो अगला जन्म, आयु तथा भोग नियत हो गया है उनकी 'नियत-विपाक' कहते हैं; जो सूत्र बारह में 'प्रश्चन-मवेदनीय' से बतलाया गया है।

उपसर्जन कर्माशय जो अगले जन्मों में भोग्य हैं पर अभी उनका फल नियत नहीं हुआ है उन्हें 'अनियत-विपाक कहते हैं। इन्हीं को सूत्र बारह में 'अटप्रजन्मवेदनीय' कहा है। इन उपसर्जन कर्माशयों की, जो दबे पड़े हुए हैं, जिनका फल अभी निश्चित नहीं हुआ है अर्थात् जो अनियत-विपाक वाले हैं, तीन प्रकार की गित होती है:—

- (१) या तो वे बिना पके ही नियत विपाक को कि चित् न्यून (दुर्बल) करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इससे यह नहीं समभाना चाहिये कि वे बिना फल दिये ही नष्ट हो गए; किन्तु नियत-विपाक को कम (दुर्बल) करने में अपना फल दे चुके छौर नियतविपाक उनके नष्ट करने में उस अंश तक अपना फल दे चुका।
- (२) या वे नियत-विपाक के साथ हो जाते हैं और समय-समय पर अवसर पाकर अपना फल देते रहते हैं।
- (३) या वे चित्तभूमि में वैसे ही दबे पड़े रहते हैं जब तक कि किसी जन्म में उनके फल देने का अवसर नहीं मिल जाता। जब कभी उनके जगाने वाले कमीशय प्रधान होते हैं तो उस अभिन्यक्षक को पाकर अपना फल देने के लिये जाग उठते हैं।

विशेष वक्तव्य सूत्र १३: यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि अवस्था भेद से कमों को तीन प्रकार में विभक्त किया जा सकता है। सिब्बत, प्रारब्ध और क्रियमाण्।

जो कम्मे अनन्त जन्मों में किये गए हैं और अभी तक उनके भोग भोगने की वारी नहीं आई है, किन्तु केवल संस्कार रूपेण कर्माशय में हैं, उन्हें सिच्चत कमें कहते हैं।

कर्माशय में भरे हुए अनन्त कर्मों में से नित थोड़े से कर्मों ने शरीर रूपी फल की उत्पत्ति करदी है अर्थात् जिन का फल इस जन्म में होरहा है उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं।

जिन नवीन कम्मों को संग्रह किया जाता है श्रर्थात् नवीन इच्छा से जो नवीन कमें नवीन संस्कार उत्पन्न करते जाते हैं, वे क्रियामाण् कहलाते हैं।

सूत्र की व्याख्या में सिश्वत कर्मों के संस्कारों को उपसर्जन कर्माशय श्रनियत विपाक श्रदृष्टजन्मवेदनीय कहा गया है श्रीर प्रारब्ध कर्मों के संस्कारों को प्रधान कर्माशय नियत विपाक दृष्ट जन्म वेदनीय बतलाया गया है। क्रियमाण कर्मों के संस्कारों का वर्णन इसलिये नहीं किया गया क्योंकि कुछ तो इनमें से प्रारब्ध कर्मों के प्रधान कर्माशय के साथ मिल कर अपना फल देना आरम्भ कर देते हैं और कुछ सिचत कर्मों के उपसर्जन कर्माशय के साथ मिल जाते हैं।

हांका—संसार की उत्पत्ति पुरुष को आत्मिश्चिति कराने के लिये होती है, पशुओं आदि नीच योनियों से मनुष्ययोनि में आना और मनुष्य से मनुष्य अथवा देवयोनियों में जाना तो सम्भव है परन्तु मनुष्य से नीच पशु आदि योनियों में जाना विकासवाद (Evolution theory) के विरुद्ध है और इसके मानने में ईश्वर के सवेशक्तिमत्ता, सवेज्ञता, दया, न्याय और कल्याणकारी आदि गुणों में भी दोष आता है।

समाधान – सामान्यतः तो मनुष्य का जन्म मनुष्यों में ही अथवा उससे ऊँची योनियों में ही होता है, पशु-पत्ती आदि नीच योनियों में विशेष अवस्था में उनको अपने कल्याणार्थ ही जाना होता है।

उपर व्याख्या में बतलाया गया है कि मनोवृत्तियाँ अनन्त हैं। यह मनोवृत्तियाँ जब हिसा, विषय-भोग, मक्कारी, भूठ, अपवित्रता, देश तथा धमेद्राह आदि दोषों से मिलकर होती हैं तब वे मनुष्यत्व से नीची है। ये वृत्तियाँ नाना प्रकार के दोषों; काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि के न्यूनाधिक्य और तीनों गुणों के परिणाम के भेद से इतने प्रकार की हैं जितने प्रकार के पशु, पत्ती, कीट, पतङ्ग, जलचर आदि। पशु आदिकों की स्वाभाविक वृत्तियों और मनुष्य की इस प्रकार की मनोवृत्तियों में कुछ अन्तर नहीं रहता। जिस अवस्था में मनुष्य में इस प्रकार की मनोवृत्तियाँ उदय होती हैं तो (मानो) वह सूक्ष्म-शरीर से उन्हीं योनियों में होता है, यद्यपि स्थूल-शरीर मनुष्य-जैसा रहता हैं। उदाहरणार्थ हिंसक-योनि में जाना बतलाते हैं, उसी से अन्य प्रकार की योनि में जाना समक्ष लेना चाहिये।

हिंसा और मांस-भन्नण श्रादि करता का खभाव भनुष्यत्व के विपरीत धर्म है। हिसकों के संसर्ग से जब किसी में यह दोष उत्पन्न हो जावे और किसी कारण से दूर या कम न हो बल्कि इसमें प्रवृत्ति बराबर बढ़ती जावे तो उसका खभाव कर धौर हिंसक हो जावेगा; क्योंकि कमों से संस्कार श्रीर संस्कारों से कम बनते रहते हैं। यदि यह कम विना किसी स्कावट के चलता रहे तो एक सीमा पर पहुँच कर उसका सूक्ष्मशरीर उसकी श्रन्य मनोंवृत्तियों की विशेषताश्रों को सम्मिलित करके उस हिंसक पशु-विशेष-जैसा हो जाता है जिसमें इस प्रकार के हिंसा के श्रन्तगंत सर्व गुण होते हैं। ऐसे कर श्रीर हिंसक मनुष्य के मुख पर करता श्रीर खूंखारी टपकने लगती है। इससे यह प्रतीत होने लगता है कि उसका स्थूल-शरीर सूक्ष्म-शरीर के श्राकार में परिणत होना श्रारम्भ हो गया है। स्वभावतः जहाँ कहीं भी वह मनुष्य जावेगा शिकार, दिसा, मांस-भन्नण श्रादि के साधन श्रीर सामग्री को चाहेगा। जब शरीर को छेखने का समय श्रावेगा तो यही हिंसा से सम्बन्ध रखने वाले कर्माशय प्रधान-रूप से जागेंगे श्रीर उसकी सारी मनोवृत्तियों के श्रनुसार वैसी ही किसी हिंसक योनि में उसका श्रगला जन्म होगा और वैसी ही श्रायु तथा भोग होगा। जैसी की कहावत

है ''अन्त समय जो मित सो गित'' तथा गीता श्रौर उपनिषद् में भी ऐसा ही बतलाया गया है। तथा:—

यं यं वाऽपि स्परन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्।

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव-भावितः ।। गीता ॥ = । ६ ॥

श्रर्थ - हे कुन्ती पुत्र श्रर्जुन ! यह मनुष्य श्रन्तकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उस उस भाव को ही प्राप्त होता है सदा उस ही भाव को चिन्तन करता हुआ।

कामान् यः कामयते मन्यमानः स कामभि जैयाते तत्र तत्र ।

पर्च्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे पविलीयन्ति कामाः । भएडुक ३ । २ । २

अर्थ—जो इच्छात्रों को मन में रखता हुत्रा उनकी पूर्ति चाहता है वह मनुष्य उन वासनात्रों के अनुसार उत्पन्न होता है। परन्तु जिसने आत्मा का सान्नात् कर लिया है उस पूर्ण हुई इच्छा वाले मनुष्य की समस्त कामनायें इस शरीर में ही विलीन होजाती हैं। जहाँ किसी हिंसक-यानि में ऐसा गर्भ तैयार होगा जिसमें इसकी सारी वासनात्रों की पूर्ति के सब साधन हों वहीं यह अपना स्थान बना लेगा, क्योंकि प्रकृतिक नियम यही है कि स्वभाव अपने-जैसे स्वभाव की तरक खिचता है। चुम्बक-पत्थर जिस प्रकार लोहे को अपनी आर आकर्षित करता है उसी प्रकार ऐसे गर्भ अपने स्वभाव वाले सूक्ष्म-शरीरों को अपनी आर खींचते हैं। यह ईश्वर के पूर्ण ज्ञान, नियम और व्यवस्था में प्रभाव है कि हरेक प्राणी के लिये शरीर छोड़ने से पूर्व उसके अनुसार गर्भ तैयार रहता है। अब इसमें ईश्वर की दया, सर्वशक्तिमत्ता तथा कल्याणकारी स्वभाव और विकासवाद को देखिये।

- (१) ईश्वरीय नियमों से तो सदैव ऐसे बुरे कमों से बचने की प्रेरणा होती रहती है। मांस, रुधिर आदि को देखकर मनुष्य को खाभाविक ग्लानि होती है, दूसरों की पीड़ा देखकर दिल काँपता तथा पीड़ित होता है, परन्तु हिंसा रूपी मल का आवरण हृदय पर आजाने से ईश्वर की यह आवाज सुनाई नहीं देती।
- (२) मनुष्य कमें तथा भाग दोनों प्रकार की योनि है, इसमें संस्कार बनते भी हैं श्रीर धुलते भी हैं। दूसरी जो भोग-योनियें हैं उनमें संस्कार बनते नहीं बल्कि उनकी निवृत्ति होती है। यदि वह हिंसक फिर मनुष्य-योनि में ही श्रावे तो पिछले कमीशय से दबा हुश्रा हिंसा के कार्य करता रहेगा श्रीर उनसे उसी प्रकार के संस्कार बनते रहेंगे। यह क्रम सदा के लिये जारी रहेगा श्रीर वह अपने वास्तविक कल्याण से विश्वत रहेगा। यदि किसी को अपनी रत्ता के लिये कोई शस्त्र दिया जावे श्रीर वह नशे की श्रवस्था में उससे श्रपने ही शरीर को घायल करने लगे तो उसका हित इसी में होगा कि नशा रहने तक उससे वह शस्त्र छीन लिया जावे। ईश्वरीय नियम मनुष्य-शरीर इसलिये दिया गया है कि श्रात्मोन्नति करे श्रीर परमात्मा तक पहुंचे यथा:—

आत्मानं रिथनं विद्धि शरीरं रथमेवतु।
बुद्धि तु सारिथं विद्धि मनः मग्रहमेव च ॥
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्।
आत्मेन्द्रियमनो युक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः॥

अर्थ—श्रात्मा को रथ का खामी जानों, शरीर को रथ तथा बुद्धि को सारिथ श्रीर मन को लगाम सममो इन्द्रियों को घोड़े कहते हैं श्रीर उनके चलने के मागे विषय हैं, इन्द्रिय मन से युक्त श्रात्मा को बुद्धिमान भोक्ता कहते हैं। इस कारण ईश्वर की द्या से इस नशे के दूर होने तक श्रथवा इस मल को दूर करने के लिय नीची योनियों में जाना होता है, इस योनि में श्रागे के लिये संस्कार नहीं बनते बल्कि पिछले हिसा श्रादि के संस्कार धुल जाते हैं; श्रीर वह फिर मनुष्य-योनि में पिवत्र होकर श्रात्मोन्नित के लिये श्राता है। यह योनियाँ तो श्रन्तःकरण के मल धोने के स्थान हैं।

जिस प्रकार श्रनजान बालक श्रपने शरीर को विष्टा में सान लेता है तो माता नाली के पास ले जाकर पानी से धोती है, इसी प्रकार कल्याणकारिणी प्रकृति माता श्रपने पुत्रों के इन मलों को इन योनियों में श्रपने हितकारी नियमों के जलों से धोती है।

- (३) इसमें ईश्वर की दया है न कि क्रूरता। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति में ही सुख समफता है; और इस प्रकार ईश्वर के पूर्ण ज्ञान वाले नियम उनकी इच्छाओं के अनुसार योनियों में भेजकर उनकी इच्छा-पूर्त्ति करते हैं।
- (४) इसी तरह ईश्वर की कल्याणकारिता यह है कि इस प्रकार मनुष्य के सब मल धुल जाते हैं श्रीर उसे फिर उन्नति करने का श्रवसर मिल जाता है।
- (५) इसमें ईश्वर का न्यायकारी नियम भी आ जाता है जिससे हर प्राणी को उसके कमों के अनुकुल फल मिल जाता है और इसमें उसकी सर्वज्ञता भी पाई जाती है कि जिससे समस्त संसार का कार्य व्यवस्था-पूर्वक चल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार घड़ी के चलाने में सब यन्त्र काम करते हैं इसी प्रकार संसार-रूपी घड़ी के चलाने में सब शरीरधारी अपने-अपने स्थान पर कुछ-न-कुछ काम कर रहे हैं।

संगति—जाति, त्रायु त्रौर भोग में पाप श्रौर पुराय के श्रनुसार सुख-दुःख मिलता है, यह त्रगले सूत्र में बतलात हैं:—

## ते ह्वादपरितापफला: पुरायापुरायहेतुत्वात् ॥ १४ ॥

शब्दार्थ — ते = वे (जाति, श्रायु, भोग)। हलाद-परिताप-फलाः = सुख-दुःख फल के देने वाले होते हैं। पुराय-श्रपुराय-हेतुत्वात् = पुराय तथा पाप कारण होने से।

अन्वयार्थ—वे (जाति, श्रायु श्रीर भोग) सुख-दुःख रूपी फल के देने वाले होते हैं क्योंकि उनके कारण पुगय श्रीर पाप हैं।

•बाख्या—पिछले सूत्र में बतलाये हुए कर्माशयों के फल जाति, श्रायु श्रीर भोग १७४ भी दो प्रकार के (खादवाले) होते हैं। एक सुख के देने वाले (मीठे खादवाले), दूसरे दु:ख के देने वाले (कड़वे खाद वाले)।

पुगय अर्थात् अहिंसात्मक:-दूसरों को सुख पहुँचाने वाले कर्मों से जाति, आयु और भोग में सुख मिलता है। पाप श्रथात् हिंसात्मक:—दूसरों को दुःख पहुँचाने वाले कमों से दुःख मिलता है। पिछले सूत्र में बतलाये हुए कमों को जब स्वार्थ छोड़ कर दूसरे प्राणियों के कल्याणार्थ उनकी यथार्थ भलाई श्रौर सुख पहुँचाने की मनोवृत्ति से किया जाता है तो वे कर्त्ता को सुख पहुँचाने का कारण होते हैं; और जब वे खार्थवश दूसरे प्राणियों को काम, क्रोध, लोभ, मोहादि से दु:ख देने की मनोवृत्ति से किये जाते हैं। तो वे करने वाले को दु:ख का कारण होते हैं। यहीं कारण है कि सर्वे योनियों में सुख-दु:ख दोनों देखे जाते हैं। जिस प्रकार भौरे को फूल की सुगन्ध में त्रानन्द प्रतीत होता है इसी प्रकार विष्टा के कीड़े को विष्टा में सुख प्रतीत होता है। जिस प्रकार इसको सुगन्धित फूल के न मिलने में दु:ख होता है इसी प्रकार उसकी विष्टा के न मिलने में दुख होता है। कुछ मनुद्यों को ऐश्वर्य, सुख, राज, धन, सम्पत्ति, सब प्रकार के साधन प्राप्त हैं, श्रीर कुछ खूले, लंगड़े, श्रम्धे, कोढ़ी, रोटी से तङ्ग, सर्दी में ठिटुरते हैं। इससे नीची योनियों में पशु-पत्ती भी इनसे श्रधिक सुख पात हैं। कुछ कुत्त गिलयों में मारे-मारे फिरते हैं; कुछ मोटरों में बैठते हैं, नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ खाते श्रौर तीन-तीन नौकर उनकी सेवा में रहते हैं। जो सुख अथवा दुःख दूसरों को दिये हैं उनका फल सुख-दुःख अवश्य मिलता है, चाहे इस योनि में अथवा दूसरी योनियों (जन्मों) में । सुख-दुःख पहुँचाने वाले कर्मों में भी मनोवृत्तियाँ ही कारण होती हैं। डाक्टर एक पक्के फोड़े को नश्तर द्वारा चीरकर उसके मवाद को निकालता है, इससे डाक्टर के चित्ता में सुख पाने के कमेविपाक बनते हैं, यदि कोई मनुत्म द्वेष से उसी फोड़े में चाकू मारता है तो उसके चित्ता में दुःख पान के कमेविपाक बनत हैं। श्रकर्म में भी कमें होता है, और कमें में भी श्रकर्म होता है। जैसा कि श्रीकृष्ण जी महाराज ने गीता श्रध्याय ४ में बतलाया है:—

## कर्मणो शापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः।

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः॥ १७॥

अर्थ - कर्म का खरूप भी जानना चाहिय और अकर्म का खरूप भी जानना चाहिय तथा निषद्ध कर्म का खरूप भी जानना चाहिये क्योंकि कर्म की गति गहन है।

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म च।

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न-कर्मे कृत् ॥ गीता ४ । १८

अर्थ—जो पुरुष कर्म में अर्थात् श्रहंकार रहित अनासक्त भाव से की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात् वास्तव में उनका न होना पना देखे और जो पुरुष श्रकमें में भी कर्म के अर्थात् त्याग रूप किया को देखे वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान् है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है।

## यस्य सर्वे समारम्भाः काम-संकल्प-वर्जिताः। ज्ञानाग्नि-दग्ध-कर्माणं तमाद्वः पण्डितं बुधाः॥ गीता ४ । १६

अर्थ-जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं ऐसे उस ज्ञान रूप श्रिप्त द्वारा भस्म हुये कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन परिडत कहते हैं।

त्यक्त्वा कर्म पता-सङ्गं-नित्य तृप्तो निराश्रयः ।

कर्मस्यभि-पृत्रत्तांऽपि नैव किंचित्करोति सः ॥ गीता ४। २०॥

अर्थ—जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानन्द परमात्मा में तृप्त है वह कमीं के फल और सङ्ग अर्थात् कर्तृत्व अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बर्तता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है।

यदि किसी के समन्न कोई हिंसक जन्तु किसी सोत हुए मनुष्य को काटने के लिये जावे ख्रीर वह मनुष्य उसको दुःख देने के विचार से न बचावे ख्रथवा कोई अपने किसी नियत कर्त्तव्य कर्म को न करे तो वह ख्रकमें में कमे होगा। इससे भी दुःख पाने के कमेविपाक बनेंगे।

कर्म-सिद्धान्त बहुत गहन है, स्थूल-बुद्धि से समक्त में नहीं श्रा सकता, एकाप्रबुद्धि से ही समक्ता जा सकता है। इस कमे-सिद्धान्त का सार यही है कि कोई कमें भी किसी को दुःख देन की नीयत से न किया जावे "मा हिस्यात्सर्व-भूतानि"। वास्तव में न कोई किसी को सुख दे सकता है न दुःख। जो मिलना है वह उसे अवश्य मिलेगा। मनुष्य दूसरों को सुख-दुःख पहुँचाने की नीयत से कर्म करके अपने अन्दर सुख-दुःख पाने के कर्मविपाक एकत्र कर लेता है।

संगति—योगी के लिये सुख-दुःख दोनों दुःख-रूप ही हैं, अब यह बतलाते हैं:— परिणामतापसंस्कारदुःसैगुँ ए दृत्तिविरोधाच दुःखमेव सर्वे विवेकिनः ॥ १५ ॥

शब्दार्थ-परिणाम-ताप-संस्कार-दुःखै; = परिणाम, ताप, संस्कार के दुःखों से।
गुण-वृत्ति-विरोधात्-च = त्रीर गुणों की वृत्तियों के विरोध से। दुःखं-एव-सर्व-विवेकिनः =
दःख ही है सब-कुछ त्रथात् सुख भी दुःख ही है विवेकी का।

अन्वयार्थ क्योंकि (विषय-सुख के भोगकाल में भी) परिगाम-दु:ख, ताप-दु:ख श्रीर संस्कार-दु:ख बना रहता श्रीर गुणों के स्वभाव में भी विरोध है, इसलिये विवेकी पुरुष के लिये सब-कुछ (सुख भी जो विषय-जन्य है) दु:ख ही है।

व्याख्या—जिस प्रकार विष मिला हुआ स्वादिष्ट पदार्थ भी बुद्धिमान के लिये त्याज्य है इसी प्रकार जिन योगी-जनों को सम्पूर्ण क्लेश तथा उनके विभाग आदि का विवेकपूर्ण ज्ञान हो गया है उनको संसार के सब विषय-सुखों में दुःख ही दुःख प्रतीत होता है। क्योंकि इन सुखों में भी चार प्रकार का दुःख सम्मिलित है जो नीचे व्याख्या सहित वर्णन किया जाता है:—

परिणाम-दुख - विषय-सुख के भोग से इन्द्रियों की तृप्ति नहीं होती बल्कि रागक्लेश

(২।७) उत्पन्न होता है। ज्यों-ज्यों भोग का श्रभ्यास बढ़ता है त्यों-त्यों तृष्णा बलवान होती है। यथा

## न जातु कामः कामानाग्रुपभोगेन शाम्यति । हिवा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाऽभिवर्धते ॥—(मनु॰ २।९४)

अर्थ — विषय-कामना विषयों के उपभोग से कभी शान्त नहीं होती किन्तु सामग्री के डालने से ऋषि के सदश और ऋषिक भड़कती है। ऋथोत् हिवः (सामग्री) डालने से ऋषि बुक्ती नहीं किन्तु और बढ़ती है इसी प्रकार विषय-सुख के भोग से विषय सुख की कामना शान्त नहीं होती किन्तु और बढ़ती है।

विषयों के भोग से इन्द्रियें दुबेल हो जाती हैं, अन्त में इन्द्रियों में विषय-भोग की शक्ति बिल्कुल नहीं रहती और तृष्णा सताती है। यह सुख परिणाम में दुःख ही है।

ताप-दुः व—विषय-सुख की प्राप्ति में श्रीर उसके साधन में राग-क्लेश (२।७) उत्पन्न होता है श्रीर उनमें जो रुकावटें होती हैं उनसे द्वेष-क्लेश (२।८) उत्पन्न होता है। यह सुख के नाश होने का दुःख, सुख के भोग-काल में भी सताता रहता है। इसी कारण यह सुख परिणाम में ताप-दुःख है।

संस्कार-दु:ख—सुख के भोग के जो संस्कार चित्त पर पड़ते हैं उनसे राग (२।७) उत्पन्न होता है, मनुष्य उनके प्राप्त करने में यन्न करता है। उनमें रुकावटों से द्वेष (२।८) होता है। इस प्रकार राग-द्वेष के भी संस्कार पड़ते रहते हैं श्रीर उनके वर्शाभूत होकर जो शुभाशुभ कर्म करता है उनके भी संस्कार पड़ते हैं। यह संस्कार श्रावागमन के चक्र में डालने वाले होते हैं इसलिये यह सुख परिणाम में संस्कार-दु:ख है।

गुण-वृत्ति-विरोध-दुःख—सत्त्व, रजस्, तमस्; य क्रम से प्रकाश, प्रवृत्ति और स्थिति स्वभाव वाले हैं। इनकी क्रम से सुख, दुख और मोह-रूपी वृत्तियें हैं। ये तीनों गुण पिरणामी हैं। कभी एक गुण दूसरे को दवाकर प्रधान हो जाता है, कभी दूसरा उसको। जब सत्त्व, रजस् तथा तमस् को दवा लेता है तब सुख वृत्ति का उदय होता है। जब रजस्, सत्त्व तमस् को दवा लेता है तब दुःख और जब तमस् सत्त्व तथा रजस् को दबा लेता है तब मोह पैदा होजाता है। इन तानों गुणों में पिरणाम रहता है। इस कारण इनकी वृत्तियों में भी पिरणाम का होना आवश्यक है और सुख के पश्चात् दुःख और मोह का होना स्वाभाविक है। यह गुण वृत्तियों के विरोध से सुख में दुःख की प्रतीति है। जिस प्रकार मकड़ी का जाला आँख में पड़कर अत्यन्त दुःखदायी होता है इसी प्रकार विवेकी योगियों का चित्त अत्यन्त शुद्ध होता है, उनको लेश-मात्र भी दुःख और क्लेश खटकता है। इस कारण वे संसार के सुखों को भी सदैव त्वाज्य और दुःख-रूप समकते हैं। इसी प्रकार सांख्य दशन अध्याय ६ में बतलाया गया है

'कुत्रापि कोऽपि सुखीति'॥ ७॥ 'तद्पि दुःख शवलमिति दुःखपक्षे निःच्चिपन्ते विवेचकाः'॥ ८॥ २३ १७७ अर्थ — क्या कहीं कोई सुखी है अर्थात् कहीं कोई भी सुखी नहीं है। (जिसको सुख समभा जाता है) वह सुख भी दुःख से मिला हुआ है इसलिये उस सुख को भी दुःख के पत्त में विवेकी पुरुष संयुक्त करते हैं।

संगति—जिस प्रकार चिकित्सा शास्त्र में रोग, रोग का कारण, श्रारोग्य, श्रारोग्य का साधन (श्रीषधि). चार विषय होते हैं इसी प्रकार यहाँ इस शास्त्र में (१) दुःख जो "हेय" त्याज्य है सूत्र १६ में, (२) दुःख का कारण द्रष्ट्र-दृश्य का संयोग जो "हेय-हेतु" है सूत्र १७ में, (३) दुःख का नाश, इस संयोग का श्रभाव जो "हान" श्रर्थात् कैवल्य है सूत्र २५ में, श्रीर (४) विवेकख्याति कैवल्य का साधन जो 'हानोपाय" है सूत्र २६ में वर्णन किया गया है। इस प्रकार यह शास्त्र चतुर्व्यूह कहलाता है। "हेय" श्रर्थात् त्याज्य क्या है, यह श्रगले सूत्र में बतलाते हैं:—

#### हेयं दुखमनागतम् ॥ १६ ॥

शब्दार्थ — हेयं = त्याञ्य । दुःखं = दुःख । श्रनागतम् = श्राने वाला है । श्रन्वयार्थ—श्राने वाले दुःख हेय (त्यागने योग्य ) हैं ।

व्याख्या—भूतकाल का दुःख भोग देकर व्यतीत होगया इसलिये त्यागने योग्य नहीं। वर्त्तमान दुःख इस चाए में भोगा जारहा है दूसरे चाए में स्वयं समाप्त हो जायगा, इस कारण त्याज्य नहीं। इसलिए श्रानेवाला दुःख ही त्यागने योग्य है। विवेकी जन उसी को हटाने का यन्न करते हैं।

संगति — इस हेय दु:ख का कारण ''हेय हेतु'' क्या है, यह अगले सूत्र में बतलाते हैं:—

#### द्रष्टृहरययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७ ॥

श्चाब्दार्थ - द्रब्ट्-दृश्ययो: - संयोगः = द्रष्टा श्रीर दृश्य का संयोग । हेय-हेतुः = हेय (त्याज्य दुःख) का कारण् है।

अन्वयार्थ-द्रष्टा श्रीर दृश्य का संयोग "हेय-हेतु" ( दु:ख का कारण ) है।

व्याख्या — द्रष्टा चेतन पुरुष है जो चित्त का खामी होकर उसको देखने वाला है। हश्य चित्त है जो ख (मिलकियत) बनकर पुरुष को गुणों के परिणाम-खरूप संसार को दिखाता है। चित्त द्वारा देखे जाने के कारण यह सारा गुणों का परिणाम विषय, शरीर खीर इन्द्रिय आदि भी सब दृश्य ही हैं।

संयोग—इस पुरष और चित्त का जो श्रासिक्त सिंहत श्रविवैक पूर्ण भोक्ता भोग्य भाव का सम्बन्ध है उसके लिय यहाँ संयोग का शब्द श्राया है। यही इस दुःख का (जा पिछले सूत्र में हेय श्रर्थात् त्याज्य बतलाया था) "हेतु" श्रर्थात् कारण है।

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् ।

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनि-जन्ममु ॥ गीता १३। २१॥ अर्थ:—प्रकृति में स्थित हुन्ना ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थी १७८

पृष्ठ १७८ पर सूत्र १६ की टिष्पणी प्रेसवालों की भूल से छपने से रहगई है। उसके बिना सूत्र २६ तथा सूत्र २९ की टिष्पणी का विषय अधूरा रह गया है। इसलिये उसको यहां संक्षेप से लिख देना आवश्यक है—

#### पृष्ठ १७८ पंक्ति २७ के पश्चात्

टिप्पणी सूत्र १६—बौद्ध दशेन--वैदिक दर्शनों के चार प्रातिपाद्य विषयों को बौद्ध धर्म में 'चार आर्य-सत्य' के नाम से वर्णन किया गया है:—

पहिला त्रार्थ-सत्य—दु:खम्—इस संसार का जीवन दु:ख से परिपूर्ण है। दूसरा त्रार्थ-सत्य—दु:खसमुद्य:—इस दु:ख का कारण विद्यमान हैं। तीसरा त्राये सत्य—दु:ख निरोध:—इस दु:ख से वास्तविक मुक्ति मिल सकती है। चौथा त्रार्थ सत्य—निरोधगामिनी प्रतिपद्—दु:खो के नाश के लिये वास्तविक मार्ग है।

(१) दुःख—दुःख की व्याख्या करते समय तथागत ने बतलाया है 'हे भिक्षुगण, दुःख प्रथम श्रायं-सत्य है। जन्म दुःख है। वृद्धावस्था भी दुःख है। मरण भी दुःख है। शोक, परिदेवना, दौर्मनस्य, उपायास सब दुःख है। श्रप्रिय वस्तु के साथ समागम दुःख है। श्रिय के साथ वियोग भी दुःख है। ईप्सित वस्तु का न मिलना भी दुःख है। संचेप से कह सकते हैं कि राग के द्वारा उत्पन्न पांचों स्कन्ध (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान) भी दुःख हैं। धम्मपद गाथा १४६ में बतलाया है:--

## को नु हासो किमानन्दो निर्च पज्जिति सित । (को नु हास: क आनन्दो निर्यं प्रज्विति सिति)

जब यह संसार नित्य जलते हुये घर के समान है, तब यहां हंसी क्या हो सकती है श्रोर श्रानन्द क्या मनाया जासकता है।

(२) दुःख समुद्य —योगदर्शन के हेय हेतु के स्थान में यह दूसरा आर्य सत्य है। समुद्य का अर्थ हेतु है। यहाँ दुःख का हेतु तृष्णा बतलाई गई है। मिष्मिम निकाय में भगवान् बुद्ध के शब्दों में बतलाया गया है—

हे भिक्षुगण, दुःख समुदय दूसरा त्रार्थ-सत्य है। दुःख का वास्तविक हेतु तृष्णा है जो बारम्बार प्राणियों का उत्पन्न करती है, विषयों के राग से युक्त है तथा उन विषयों का स्राभिनन्दन करने वाली है। यहां त्रारे वहां सर्वेत्र त्रपनी तृष्ति खोजती रहती है। यह तृष्णा तीन प्रकार की है (२) कामतृष्णा जो नानाप्रकार के विषयों की कामना करती है (२) भवतृष्णा जो संसार की सत्ता को बनाये रखती है (३) विभव तृष्णा जो संसार के नाश की इच्छा करती है। संत्तेप में दुःख-समुदय का यही स्वरूप है।

#### सरितः स्निम्धाश्च सौमनस्या भवन्ति जन्तोः । ते स्रोतः स्रता सुस्वैषिणस्ते वै जातिजरोपगा नराः ॥ (धम्मपद गाथा ३४१)

तृष्णा की धारायें प्राणियों को बड़ी प्रिय श्रीर मनोहर लगती हैं। सुख के फेर में पड़े उसकी धारा में पड़ते हैं श्रीर बार-बार जन्म जरा के चक्र में जाते हैं।

### न तद् हटं बन्धनपाहुधीरा यद् श्रायसं दारूजं वर्वजं च । संरक्त-रक्ता मिणकुंडलेषु पुत्रेषु दारेषु च या ऽपेथा ॥

( धम्मपद गाथा ३४५)

धीर विद्वान् पुरुष लोहे, लकड़ी तथा रस्सी के बन्धन को दृढ़ नहीं मानते । वस्तुतः दृढ़ बन्धन है— सारवान पदार्थों में रक्त होना या मिए, कुएडल, पुत्र तथा स्त्री में इच्छा का होना ।

## ये रागरक्ता अनुपतन्ति स्रोतः स्वयं कृतं मर्कटक इव जालम् ।

जो राग में रक्त हैं, वे जैसे मकड़ी श्रपने बनाये जाल में पड़ती है, वैसे ही श्रपने बनाये स्नोत में पड़ते हैं। मिक्सिम निकाय में बतलाया गया है "यही तृष्णा जगत् के समस्त विद्रोह तथा विरोध की जननी है। उसी के कारण राजराजा से लड़ता है, चित्रय चित्रय से लड़ता है, ब्राह्मण ब्राह्मण से लड़ता है; माता पुत्र से लड़ती है श्रीर लड़का माता से लड़ता है। समस्त पाप कमों का निदान यही तृष्णा है। चार उसी के लिये चारी करता है; कामुक इसी के लिये परस्त्रीगमन करता है। धनी इसी के लिये ग्ररीबों को चूसता है। तृष्णामूलक यह संसार है। तृष्णा ही दुःख का कारण है। इसी का समुच्छेद प्रत्येक प्राणी का कर्त्तव्य है"।

को भोगता है और इन गुणों का सङ्ग ही इस जीवात्मा के श्रव्छी बुरी योनियों में जन्म लेने में कारण है (सत्त्व गुण के संग से देवयोनियों में, रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में और तमोगुण के सङ्ग से पशुपत्ती श्रादि नीच यानियों में जन्म होता है।)

टिप्पणी:—इस सूत्र की व्याख्या शीवता तथा सरलता के कारण हमने प्रथम संस्करण में भोज वृत्ति श्रानुसार कर दी थी। इस के व्यास भाष्य के सममने में कई एकों को कुछ शंकाएं उत्त्पन्न हुई हैं, इसलिये उनके स्पष्टीकरण के साथ व्यास भाष्य के भाषार्थ को लिखा जाता है।

व्या० भा० भाषार्थ सूत्र १७: — द्रष्टा नाम बुद्धि-प्रतिसम्वेदी पुरुष का है श्रर्थात् बुद्धि में प्रतिविम्बित होकर तदाकारता को धारण करने वाले श्रथवा श्रपने प्रतिविम्ब द्वारा बुद्धि को चेतन तुल्य करने वाले पुरुष के लिये द्रष्टा का शब्द प्रयोग हुत्रा है।

हश्य नाम बुद्धि सत्त्वोपारूढ़ सब धर्मों (सत्त्व में स्थिर हुई सर्व धर्मों वाली) का है। अर्थात् बुद्धि तथा इन्द्रियों द्वारा जिन पदार्थों को बुद्धि से प्रहण किया जाता है अथवा आहंकार आदि द्वारा जितने तत्त्व बुद्धि से उत्पन्न होते हैं उन सब प्रकृति के कार्यों को हश्य पद से प्रहण करना चाहिये। यह बुद्धि आदि हश्य ही अयस्कान्तमणि के तुल्य सन्निधिमात्र से द्रष्ट रूप स्वामी का उपकार करता हुआ हश्य रूप से स्व हो जाता है (और भोका भूत पुरुष का भोग्य)। यद्यपि यह हश्य अपने जड़ रूप से लब्ध सत्ता वाला होने से स्वतन्त्र है तथापि पुरुष के अर्थ होने से इसको परतन्त्र ही जानना चाहिये।

यह पुरुषार्थ प्रयुक्त जो स्व स्वामी भाव वा हग्हरय भाव वा भोक्त भोग्य भावरूप श्रनादि प्रकृति पुरुष का संयोग है वह दु:ख का कारण है । पश्चिशिख।चार्य्य ने भी ऐसा ही कहा है:—

### ''तत्संयोगद्देतुविवर्जनात्स्यादयमात्यन्तिको दुःखमतिकारः''

त्रर्थात् दुःख के कारण बुद्धि संयोग के विवर्जन से (हट जाने से) दुःख का अत्यन्त प्रतिकार (नाश) हो जाता है।

( यहां यह भी जान लेना चाहिये कि यह संयोग ही श्रस्मिता क्लेश है, श्रीर जिसका कारण श्रविद्या है। श्रीर श्रविद्या सत्त्वचित में जो लेशमात्र तम है उसमें वर्तमान है)।

जिस प्रकार लोक में परिहार करने योग्य दु:ख-हेतु पदार्थ-प्रतिकार (निवृक्ति का उपाय ) है। इसी प्रकार यहां भी दु:ख हेतु संयोग का प्रतिकार जान लेना चाहिये। अर्थात् जिस प्रकार लोक में पादतल (पैर का तलवा) भेद्य (दु:ख पान वाला) है और कएटक (कांटा) भेदक (दु:ख देन वाला) है और कएटक पर पैर न रखना वा जूते पहिनकर पैर रखना यह इस पैर के तलवे में कांटे लगने के दु:ख का प्रतिकार (उपाय) है। इसी प्रकार यहां कोमल पादतल के तुल्य मृदुल सत्त्वगुण (सत्वप्रधान बुद्धि अथवा सत्त्व चित) तप्य (दु:ख पाने वाला) और रजोगुण उसका तापक (दु:ख देने वाला) है और प्रकृति पुरुष

के संयोग की हानि वा विवेक ख्याति इस तापका प्रतिकार है जैसे लोक में भेश भेदक और परिहार इन तीनों को जानने वाला भेदक-कराटकादि की निवृत्ति के उपाय अनुष्ठान करके भेद-जन्य दु:ख को प्राप्त नहीं होता वैसे यहां भी जो तप्य तापक और परिहार इन तीनों पदार्थों को जानता है वह भी विवेक ख्याति रूप अनुष्ठान करके संयोग जन्य दु:ख को प्राप्त नहीं होता

यद्यपि तापरूप जो क्रिया है वह कर्मभूत सत्त्व (चित्त) में ही है न कि पुरुष में अर्थात् बुद्धि (चित्त) ताप्य है न कि पुरुष, क्योंकि पुरुष अपिरिणामी तथा निष्क्रिय है तथापि दिश्चित विषयत्त्वरूप उपाधि से वा अविवैक से वुद्धि के तदाकार होने से पुरुष भी तदाकार धारी अनुताप को प्राप्त हो जाता है। इसलिये पुरुष में औपाधिक ताप का संयोग है अर्थात् बुद्धि उपाधि के सम्बन्ध से पुरुष ताप्य है। प्रकृति पुरुष का सम्बन्धतापक है और विवेक्ष्व्याति इसका परिहार है।। १७।।

विशेष जानकारी के लिये—विज्ञानभिक्षु के योग वात्तिक का भाषा-नुवाद ॥ सूत्र १७ ॥

हेय के सूत्र की व्याख्या करके कम से प्राप्त हेय के हेतु के प्रतिपादक सूत्र का ध्रवतरण करते हैं—तस्मात —जो हंय कहा जाता है, उसके ही कारण का निर्देश किया जाता है—द्र पृष्ट इययोः संयोगो हेयहेतुः—द्रष्ट्र शब्द के पदार्थ को कहते हैं—

द्रष्टा बुद्धि प्रतिसंवेदी पुरुष है—

प्रातसंवेदन—संवेदन—बुद्धि की वृत्ति के प्रतिविम्ब का नाम है। प्रतिध्विन के समान इस (प्रतिसंवेदन) शब्द का प्रयोग किया गया है। वह प्रतिसंवेदन जिसको होवे वह बुद्धि की वृत्ति का प्रतिसंवेदी—बुद्धि का सान्ती बुरु । है यह फलितार्थ है।

दश्य पदार्थ को कहते हैं—हश्य-बुद्धि सत्त्व में उपारुढ़ सब धमे हैं। बुद्धि सत्त्व को भी हश्य होने से यहाँ विशेषण विविद्यत है, धर्म उसका भी बुद्धि श्रमेत्व विविद्यत है, इस अभिप्राय से—हश्य-बुद्धश्यारुढ सब धर्म हैं, यह कहा गया है— ये धमे बुद्धि के कार्य हैं, इस अभिप्राय से नहीं कहा है। क्योंकि प्रधान आदि का भी हश्य होने से त्याग उचित नहीं है। उत्तर सूत्र में मुख्यतया प्रधान को ही हश्य कहा है। यद्यपि बुद्धश्यारुढ़ (बुद्धि में प्रतिविद्यत) पुरुष भी हश्य है, तो भी वह दु:ख से रहित है अतः उसका दर्शन हेय दु:ख का हेतु नहीं है, इस आश्य से यहाँ हश्य के अन्दर पुरुष की गिनती नहीं करेंगे। तथा सुख दु:ख भोहात्मक दश्यवाली बुद्धि के साथ द्रष्टा-सान्ती पुरुष का जो काष्ठ में अग्नि के समान सम्बन्ध है—जिसको बन्ध भी कहते हैं वह दु:ख का हेतु है, यह सूत्र का अर्थ है। बुद्धश्यारुढ दश्यों के साथ द्रष्टा का ज्ञानरूप संयोग हेय का हेतु यहाँ विविद्यित नहीं है।

#### 'खखामिशक्त्योः खरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः'

इस आगामी सूत्र से इस ज्ञान रूप संयोग को ज्ञान का हेतु ही कहा है, ज्ञान रूप नहीं कहा है। इस सूत्र से बुद्धि और आत्मा के संयोग की भांति घटादि बस्तुओं के साथ आत्मा का संयोग भी भोग का हेतु है, यह जानना चाहिये। क्योंकि लाघव से भोक्ता और भोग्य वस्तु का संयोग ही सामान्य भोग का हेतु कहना उचित है। विषय के भोग में बुद्धि के अवच्छेद से विषय का संयोग हेतु है अतः अतिव्याप्ति नहीं है। यह संयोग पुरुषार्थ का हेतु है और इस संयोग का हेतु पुरुषार्थ है इस बात को कहने के लिये— सकल पुरुषार्थस्वरूप जो पुरुष का स्वत्व है—सम्पत्ति है—उसका बुद्धि में प्रतिपादन करते हैं—तदेतदिति—वह यह दश्य—अयस्कान्त मिण के सदश सिन्निधिमात्र से उपकारी दश्यत्व से खामी पुरुष का स्व-सम्पत्ति होता है।

शंका—'तस्य हेतुरविद्या' इस आगामी सूत्र से ही संयोग का कारण कहेंगे, यहाँ संयोग के कारण की अपेक्षा नहीं है ?

समाधान — यह नहीं कहना चाहिये, क्योंकि श्रविद्या को भी पुरूषार्थ की श्रसमाप्ति के द्वारा बन्ध की हेतुता श्रागे कहेंगे। तदेतद् इत्यादि का श्रथं यह है कि तद् बुद्धि सत्व है, यह दृश्य जगत जिसमें रहता है वह दृश्य है अतः श्रयस्कान्तमिण के समान सिन्निधिमात्र से उपकारी होने से और स्वयं दृश्य होने से ज्ञान मात्र स्वरूप—स्वामी पुरुष का वह स्व-श्रात्मीय (सम्पत्ति) होता है।

शंका—बुद्धि का अन्य स्वामी क्यों मानते हो ? वह बुद्धि ही श्रपरतन्त्रा, स्वयं ही द्रष्ट्री स्वार्थ ही हो सकती है।

समाधान—तत्राह-अनुभवकर्मेति—क्योंकि कर्म कर्तृ विगेध होने से आप अपना हरय तो हो नहीं सकता (अतः) अनुभव नामक जो पुरुष का कर्म हैं, उस कर्म का विषय होता हुआ ही अन्य रूप से पुरुष चैतन्य से प्रतिलच्धात्मक-सिद्ध सत्तावाला—अथवा अन्य रूप से अन्य के प्रयोजन के कारण प्राप्त स्थिति (अतः) स्वतन्त्र होने पर भी पुरुष के अनाश्रित भी पदार्थ होने से परतन्त्र हैं, पर-पुरुष का स्व-सम्पत्ति है। इस प्रकार दृश्य नामक-भोग्यात्मक अखिल पुरुषार्थ के बुद्धिनिष्ठ सिद्ध हो जाने पर वही पुरुषार्थ अनागत अवस्था में स्थित-बुद्धि और पुरुष के संयोग में कारण है—यह कहते हुए सूत्र के वाक्यार्थ को कहते हैं—तयोरिति—उन स्व और स्वामी का—हृश्यते अनयेति दर्शनं बुद्धिः—देखा जाय जिससे वह दर्शन नाम बुद्धि का है—पुरुषार्थ कृतत्व वचन कथन के कारण यहाँ अनादि का अर्थ प्रवाह से अनादि है।

शंका - पुरुषार्थ का पुरुष से संयोग मानने में पुरुष की अपरिणामिता का भंग हो जायेगा (कोई भी संयुक्त पदार्थ अपरिणामी नहीं होता )

समाधान—सामान्य गुणों के श्रितिरक्त धर्मों की उत्पत्ति को ही व्यवहार के श्रित्तार परिणाम निश्चय किया है। घट श्रादि के संयोग श्रादि से श्राकाश परिणामी नहीं होता, श्रीर दित्व श्रादि संख्या के संयोग से पुरुष परिणामी नहीं कहा जाता, पद्म-पत्र पर रक्षी जल की बूँद से पद्म-पत्र की श्रपरिणामता श्रीर श्रसंयोग भी सुना जाता है। संयोग, विभाग, संख्या श्रादि द्रव्यों के सामान्य गुण हैं ( श्रतः सामान्यगुण संयोग से अपरिणामता का भंग नहीं होता है) श्रुति श्रीर स्प्रतियों में सुखादिरूप परिणाम ही पुरुष

में नहीं माने हैं, मन के साथ सुखादि का अन्वय और व्यतिरेक है, अतः मन में ही लाघव से सुखादि माने हैं, सुखादि को मन का अवच्छेदक मान कर अन्यत्र-पुरुष में उसको (सुखादि को) मानने में गौरव है। संयोगादि के प्रति तो द्रव्यत्व रूप से ही हेतुता होने से-वह पुरुष की भी हो सकती है, और पुरुष का द्रव्यत्व तो अनाश्रित होने से तथा परिमाण से सिद्ध है (अर्थात् जो अनाश्रित और परिमाण वाला होता है वह द्रव्य हुआ करता है, पुरुष किसी के आश्रय नहीं और महत् परिमाण वाला है अतः द्रव्य है)

यद्यपि कारणावस्था में बुद्धि और पुरुष दोनों विभु हैं तथापि (तो भी) उनका संयोग पिरिच्छत्र गुणान्तर के अवच्छेद से संभव है ही, क्योंकि महदादि अखिल पिरिणाम त्रिगुण के संयोग के विना उत्पन्न नहीं होते, और वह संयोगज संयोग है, कर्म जन्य संयोग नहीं है। जैसे अवच्छेदकी मृत गुण के संयोग से हो दो विभुत्रों का (बुद्धि और पुरुष का) संयोग है। साज्ञात् संयोग का पुरुष में निषेध है संयोगज संयोग का निषेध नहीं है। यदि आत्मा का संयोग ही नहीं है यह माना जाय तो प्रकृति पुरुष के संयोग से सृष्टि और उनके वियोग से प्रलय यह जो अति, स्मृति और सूत्रों ने माना है वह न बन सकेगा।

भोक्त भोग्य योग्यता ही यहाँ श्रोपचारिक संयोग वक्तव्य है यह नहीं कहना चाहिये, क्योंकि वह ख-स्वामि-भाव होने से श्रनादि है, श्रनादि होने से कार्य हो नहीं सकता, श्रोर उसके श्रविनाशी होने पर ज्ञान से नाशकता का विरोध होगा, नाशवान् मानने में पुरुष को परिग्णामता होगी (जो कि श्रनिष्ट है)।

शंका-पुरुष का संयोग मानने में पुरुष की असंगत की चित होगी ?

समाधान-नहीं, कमलपत्र में जो कि पुरुष का दृष्टान्त है—संयोग होने पर भी असंगता मानी जाती हैं। स्व-श्राश्रय-विकार का हेतु जो संयोग, उससे योग होने पर ही संग की श्राप्ति है। पुरुष में ऐसा सयोग नहीं हैं (जो पुरुष के अन्दर विकार का हेतु हो), अत: पुरुषार्थ का कारण बुद्धि और पुरुष का संयोग है, वहीं जन्म रूप से दुःख का हेतु है—यह बात सिद्ध होती है। वह संयोग विशेष परमेश्वर की योगमाया—योगीन्द्रों से भी अचिन्त्य—श्रुति और स्मृतियों से गम्य हैं—विशेष तर्क का विषय नहीं है, जिस माया के द्वारा ईश्वर, नित्य-मुक्त-असंग, अविद्या आदि से रहित विभु और चेतनमात्र आत्मा जीव समूह को बन्धन में डालता है (जिसके कारण जीव समूह बन्धन में फँसे हुये हैं) ऐसा ही कहा है—

## 'श्रचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत् ।'

निश्चय ही जो भाव श्राचिन्त्य हैं उनको तर्क से युक्त न करे—उनके विषय में तर्कना न करे।

> 'सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते। ईश्वरस्य विद्युक्तस्य कार्पएयद्युत वन्धनम्'॥

वह ही यह भगवान की माया है जो कि नीति का भी विरोध करती है—(इसी माया के कारण विमुक्त ईश्वर को भी दीनता श्रीर बन्धन होता है। अ

संयोग को दु:ख की हेतुता दिखलाने के लिये पश्चिसिखाचार्थ के संबाद को कहते हैं—तथा चोक्तं-यहाँ से-प्रतीकार-यहाँ तक। बुद्धि श्रीर पुरुष का संयोग हेय दु:ख का हेतु है, उसके परिवर्जन से-उच्छेद से-दु:ख का श्रात्यन्तिक प्रतीकार होता है— उच्छेद होता है।

शंका—श्रनादि काल से प्रष्टत जो दुःख का हेतु संयोग, उसका उच्छेद नहीं हो सकता, इस श्राशय से पृछते हैं प्रसंग से उसकी शक्यता का निश्चय करने के लिय कस्मादिति।

समाधान — दुःखं के हेतु के परिहार से दुःखं का प्रतीकार देखा जाता है। प्रकृति श्रादि की नित्य व्यावृत्ति तथा च दुःखं के हेतुत्व नित्यत्व लिङ्ग से संयोग का उच्छेद हो सकता है। इसका श्रनुमान होता है। दुःखं के हेतु का प्रतीकार हो सकता है इसमें लैंकिक उदाहरण कहते हैं—तदाथेति।

भेदात्व—भेदजदुःख—भागित्व हैं, श्रौर भेतृत्व—भेद के द्वारा दुःख का हेतु है, पादानिधिष्ठान—पैर से श्रनारोहण--न चढ़ना है। पादत्राण जूते को कहते हैं श्रथवा जूता पहने पैरों से कांटों पर चढ़ना।

ये तीन दुःख का आश्रय, दुःख का हेतु श्रीर दुःख के परिहार के उपाय हैं, जो इनको जानता है—इस वचन से भाष्यकार ने इन तीनों के ज्ञान को दुःख प्रतीकार की हेतुता कहते हुए—यह तीनों मुमुक्षु को जानने चाहियें यह भी सृचित किया है।

शंका—ताप श्रौर दुःख पर्याय वाची शब्द हैं। तब दृष्टान्त में यथा भेदा-भेत्त-प्रतीकार-रूप त्रिक है, ऐसा दार्ष्टान्तिक में नहीं है क्योंकि उसमें एक बुद्धि को ही तव्य (तपने वाली) तापक (तपाने वाली) उभय रूप माना है श्रौर पुरुष को निदुःख माना है। श्रतः श्राह्मेप करते हैं—कस्मादिति—

सामधान—सिद्धान्त कहते हैं—त्रित्वोपलन्धीत । बाह्य दुःख के खल में उक्त तीनों की उपलिध के बल से अन्तर दुःख के खान में भी तीनों की सिद्धि होती है यह भाव है, उसका प्रकार कहते हैं—अत्रापीति—वहाँ दार्शन्तिक में भी, भाव यह है बुद्धि के एक होने पर भी त्रिगुणात्मक होने से तीन अंश होते हैं, उन में से रनो छंश तापक है, सत्व अंश तप्य-तपने-वाला है, बुद्धि और पुरुष का वियोग, दुःख का प्रतीकार है, इस भाँ ति तीन बन सकते हैं। पुरुष ही तप्य-तपने-वाला—क्यों नहीं है इस आशय से पूछते हैं—कस्मादिति—सिद्धान्त कहते हैं—अत्रापि इत्यादिना—इससे चंत्रज्ञ—इस तक से कर्मखत्व का अर्थ है कर्म-तया अर्थात् सकर्मक होने से। कर्मत्व का अर्थ क्रिया व्यापक है क्योंकि दुःख व्याप्तत्व अपरि-णामी में सम्भव नहीं। बृत्ति व्याप्यत्व तो विषयता रूप अपरिणामी में भी सम्भव है। अतः ज्ञानिक्रया की कर्मता पुरुष में बन सकती है, यह वाक्य शेष है। और जो पुरुष की स्वज्ञेयता है, वह भी स्वप्रतिविन्त्रित बुद्धि की वृत्ति से व्याप्यत्व ही है, उसमें परिणाम की अपेना नहीं है।

ॐ टि॰—यह सिद्धान्त नवीन वैदान्त का समस्तना चाहिए (प्रकाशक)

शंका— दुःखि निवृत्ति पुरुषार्थ कैसे हो सकती है ? क्योंकि दुःख तो हेय होता नहीं, यह भी नहीं कह सकते कि पुरुष-निष्ठ दुःख का भ्रम है इससे दुःख हेय है, क्योंकि विद्वानों को भी दुःख-हान के लिये असम्प्रज्ञात समाधि की अर्थिता स्वीकार हैं ?

समाधान—दर्शितविषयत्वादित्यादि—पुरुष क्योंकि दर्शित विषय है, बुद्धि सत्व से निवेदित विषय है श्रतः सत्त्व के तप्यमान होने पर प्रतिबिम्ब रूप से पुरुष बुद्धि सत्व के समान श्राकार वाला होता है तपता नहीं, मूढ बुद्धियों को श्रनुतप्त जैसा दिखलाई देता है, ख-श्राकार के प्रतिविम्बन के सिवाय विषय का निवेदन श्रपरिणामी पुरुष में सम्भव नहीं है, इस बात का प्रतिपादन 'वृत्तिसारूप्य' इस सूत्र में कर दिया है। तथा च —प्रतिविम्ब रूप से भोग नामक सम्बन्ध के द्वारा विद्वानों को भी दुःख की हेयता है, पुरुषार्थ के श्रसंभव का दोष नहीं है, यह भाव है,— जो पुरुष में भोक्त नहीं मानत, उन नवीन वेदान्तियों को ही यह दोष है।। १७।।

संगति—श्रव दश्य का स्वरूप, उसका कार्य तथा प्रयोजन बतलाते हैं।

## पकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दश्यम् ॥ १८ ॥

शब्दार्थ-प्रकाश-क्रिया-स्थिति-शीलं = प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है। भूतेन्द्रिय-आत्मकं = भूत इन्द्रिय जिसका स्वरूप है। भोग-अपवर्ग-अर्थम् = और भोग अपवर्ग जिसका प्रयोजन है। दृश्यं = वह दृश्य है।

अन्वयार्थ--प्रकाश, क्रिया श्रीर स्थिति जिसका खभाव है, भूत श्रीर इन्द्रिय जिसका स्वरूप है, भोग श्रीर श्रपवर्ग जिसका प्रयोजन है वह दृश्य है।

व्याख्या - सत्व, रजस् श्रीर तमस् ये तीनों गुण श्रीर जो कुछ इनसे बना ह

गुणों का धर्म - प्रकाश सत्व-गुण का; प्रवृत्ति (क्रिया = चलना) रजोगुण का और स्थिति = रोकना तमोगुण का स्वभाव है। यह तीनों प्रकाश, क्रिया, स्थितिशील-गुण-परिणामी और परस्पर संयोग विभाग वाले हैं, तथा विवेक-स्याति-रहित पुरुष के संग संयुक्त रहते हैं अर्थात् स्वस्वामी भाव = (भोग-भोक्नुभाव) सम्बन्ध रखते हैं और विवेक-स्याति वाले पुरुष से विभक्त हो जाते हैं।

यह तीनों गुण साम्यावस्था को प्राप्त हुये प्रधान = (प्रकृति = अन्यक्त = कारण्) रूप से रहते हैं और विषमावस्था में परस्पर अंग-अंगी भाव से मिले हुये व्यक्त कार्यों को उत्पन्न करते हैं, अर्थात् जब सात्तिक, प्रकाशरूप कार्य उत्पन्न होता है तब सत्व गुण अंगी (मुख्य) होता है, अन्य दोनों रजोगुण और तमोगुण अंग (गौण्) होते हैं। इसी प्रकार जब राजस् तथा तामस् कार्य उत्पन्न होते हैं तब रजोगुण तथा तमोगुण अंगी और अन्य दोनों गुण् अंग होते हैं। अंग-अंगी भाव से मिले हुये रहने पर भी इनकी क्रक्तियाँ भिन्न-भिन्न ही रहती हैं अत: सब कार्य विलक्तण होते हैं।

मिलकर कार्य करने से ही यह तीनों गुए तुल्य जातीय अतुल्य जातीय कार्य को

श्चारम्भ करते हैं। श्चर्थात् प्रकाशरूप सात्विक कार्य के श्चारम्भ काल में सत्व गुण तुल्य जातीय श्चीर श्वन्य दोनों रजोगुण श्चीर तमोगुण श्चतुल्य जातीय होते हैं। इसी प्रकार सत्वगुण की श्वपेता से प्रकाश तुल्य जातीय श्चीर श्चन्य दोनों गुणों की श्वपेता से श्चतुल्य जातीय हैं। इसी से रजोगुण श्चीर तमोगुण के सम्बन्ध में जान लेना चाहिए। जहाँ जो तुल्य जातीय है वह उपादान कारण है श्चीर जो श्चतुल्य जातीय है वह सहकारी कारण है।

दिव्य शरीर उत्पन्न करने के समय सत्वगुण प्रधान (मुख्य) होता है और रजोगुण तमोगुण गौण (सहकारी) होते हैं; मनुष्य शरीर उत्पन्न करने के समय रजोगुण प्रधान होता है और अन्य दोनों गुण गौण होते हैं; और तिर्थक कीट पशु श्रादिक शरीर उत्पन्न करते समय तमोगुण प्रधान होता है और अन्य दोनों गुण गौण होते हैं। इस प्रकार जिस गुण का कार्य उत्पन्न होता है वह गुण प्रधान हुआ उदार होता है और अन्य दो गुण सहकारी कारण होने से प्रधान-गुण के अन्तर्गत सूक्ष्म रूप से रहते हैं और व्यापार-मात्र में अनुमान से जाने जाते हैं। इस प्रकार यह तीनों गुण गौण प्रधान (अङ्गाङ्गी) भाव से मिले हुए केवल पुरुषार्थ अर्थात् पुरुष के भोग-अपवर्ग के प्रयोजन साधने के लिये अयश्कान्त-मणि के तुह्य पुरुष की सित्रधि-मात्र से कार्यों को उत्पादन करते हैं। ऐसे धर्मशील गुणों की साम्यावस्था ही प्रधान है और यही दृश्य कहा जाता है।

गुणों का कार्य — यह दृश्य भूतेन्द्रियात्मत है, श्रर्थात् दस भूत, पाँच स्थूलभूत, पृथ्वी-जल श्रादि श्रीर पाँच सूक्ष्मभूत गन्ध, रस, तन्मात्रा श्रादि; श्रीर तेरह इन्द्रियें पाँच क्रांनेन्द्रियें, पाँच कर्मेन्द्रियें, तीन सूक्ष्म इन्द्रियें मन, श्रहङ्कार, बुद्धि + चित्त, (महत्त्तर्च) श्रादि सत्व प्राह्य-प्रहण रूप से इन्हीं तीनों गुणों के कार्य हैं श्रथोत् इन्हीं के विभिन्न रूप हैं।

गुणों का प्रयोजन—यह त्रिगुणात्मक दृश्य अर्थात् भूतेन्द्रिय आदि रूप से प्रकृति का परिणाम निष्ययोजन नहीं है किन्तु पुरुष के भोग-अपवर्ग-रूप प्रयोजन वाला है।

भोग—उसमें द्रष्टा दश्य के स्वरूप-विभाग से रहित इष्ट-र्त्ञानष्ट, गुण, स्वरूप का श्रवधारण (त्रानुभव) भोग कहलाता है।

श्चपवर्ग—द्रष्टा श्चीर दृश्य के खरूप से विभक्त भोक्ता के खरूप का श्चवधारण (सालात्कार) श्चपवर्ग है। उपरोक्त दोनों प्रकार के भाग भी पुरुष के कल्याणार्थ हैं, अर्थात् श्चपवर्ग दिलाने में सहायक हैं; इसको स्पष्ट किये देते हैं।

१(क) भोग—श्रनिष्ट गुण खरूप का श्रनुभव : कर्माशय का श्रावरण, क्लेशों श्रीर संस्कारों का मल जो श्रविद्या, श्रविवेक, श्रासिक श्रीर सकाम कर्मों के परिणाम-रूप चिरा पर चढ़ा लिया गया है, इसके निवारणार्थ मन, इन्द्रियों और शरीर श्रादि का भोग है जो साधारण रूप से सब प्राणी भोग रहे हैं। भाव यह है कि गुणों के विषम परिणाम का प्रयोजन तो पुरुष को उनका (गुणों का) यथार्थ ज्ञान कराकर स्वरूप में श्रविधित कराने का है। पर पुरुष श्रविद्या, श्रविवेक, श्रासिक श्रीर सकाम कर्मों से चित्त पर कर्माशय

आदिं का मल चढ़ा लेता है। इस मल के निवारणार्थ जो पुरुष का भोग है यद्यपि वह अनिष्ट है तथापि वह भी पुरुष के कल्याणार्थ है क्योंकि गुणों का यथार्थ ज्ञान दिलाकर स्वरूप में अवस्थित कराने के लिये चित्ता से उन मलों का धोना आवश्यक है जो अनिष्ट-भोगों द्वारा होता है।

(ख) भोग—इष्ट गुण स्वरूप का श्रनुभव : इस सम्पूर्ण दृश्य का गुर्णों के परिणाम का सम्प्रज्ञात-समाधि द्वारा विवेक-पूर्ण तत्त्वज्ञान जो इस दृश्य के भोग का वास्तविक प्रयोजन है जिसको विवेकी-जन भोगते हैं जिसके पश्चात् स्वरूपवांध्यति प्राप्त होती हैं।

२ श्रपवर्ग: भोक्ता के स्वरूप का श्रवधारण स्वरूपाविश्वित है जो विवेकख्याति के प्रश्नात् प्राप्त होती है, जो पुरुष का परम प्रयोजन है।

इन दोनों दरोनों अर्थात् पुरुष को गुणों का यथाथे ज्ञान कराने (गुणों के परिणाम का दर्शन) श्रीर स्वरूप श्रवस्थित कराने (पुरुष-दर्शन कराने) के श्रितिरक्त प्रधान प्रवृत्ति का श्रन्य कोई तीसरा प्रयोजन नहीं है जैसा कि श्री व्यासजी महाराज ने पश्चिशिखा-चाये के सूत्र से श्रपने भाष्य में दर्शाया है:—

श्चरं तु खलु त्रिषु गुणेषु कर्तृष्वकर्ति च पुरुषे तुन्यातुन्यजातीये चतुर्थे तित्रयासान्त्रियपुपनीयमानान्सचभावानुपपन्नाननुपश्यन्नदर्शनमन्यच्छंकत, इति ।

अर्थ - निश्चय इन तीनों गुणों के कत्ता होते हुए चौथे उनकी क्रियात्रों के साची तुल्य-श्रतुल्य स्वभाव वाले अकर्ता पुरुष में (बुद्धि सं) प्राप्त कराये सारे भावों को स्वाभाविक देखता हुआ अन्य दशेन की सम्भावना नहीं करता।

यद्यपि यह भोग-अपवर्ग-रूप दोनों पुरुपाथे युद्धिकृत होने और बुद्धि में ही वर्तन से बुद्धि के ही धर्म हैं तथापि जैसे जय और पराजय योद्धाकृत और योद्धा में वर्तमान होने पर भी उनके स्वामी राजा में कहीं जाती हैं क्योंकि वह उसका स्वामी और उसके फल का भोक्ता है, इसी प्रकार बन्ध वा मोच चित्त में वर्तमान होते हुए भी पुरुष में व्यवहार से कहे जाते हैं क्योंकि वह बुद्धि का स्वामी और उसके फल का भोक्ता है।

वास्तव में पुरुष के भोग-अपवर्ग-रूप प्रयोजन की समाप्ति न होने तक चित्त में ही बन्धन है और विवेकख्याति की उत्पत्ति से पुरुष के उस प्रयोजन की समाप्ति में चित्त का ही मोत्त है।

जिस प्रकार बन्ध-मोन्न-रूप चित्त के धर्मों का पुरुष में आरोप किया जाता है। इसी प्रकार प्रह्ण (स्वरूप-मात्र से पदार्थ का ज्ञान), धारण (ज्ञात हुए पदार्थ की स्मृति) ऊहा (पदार्थ के विशेष धर्मों का युक्ति से निर्णय करना), अपोह (युक्ति से आरोपित धर्मों का दूर करना), तत्त्वज्ञान (ऊहा अपोह से पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना), अभिनिवेश (तत्त्वज्ञान-पूर्वक त्याग और प्रहण का निश्चय) आदि धर्म भी चित्त में वर्तमान रहते हुए पुरुष में अविवेक से आरोप किये जाते हैं, क्योंकि वही उसका खामी और उसके फल का भोक्ता है।

टिप्पणी—व्यासभाष्य का भाषानुवाद ॥ सूत्र १८॥ दृश्य का रूप कहते हैं—

## पकाशिकियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् ॥ १८ ॥

प्रकाशशील सत्त्व है, क्रियाशील रज है और स्थितिशील तम है, ये गुण परस्पर उपरक्त-प्रविभाग हैं, संयोग विभाग धर्म वाले हैं, एक ने दूसरे के सहारे पर अपना मूर्त्तरूप भूतादि और इन्द्रियादि उपार्जित किया है, परस्पर अंग और अंगी होने पर भी असंभिन्न शक्ति प्रविभाग हैं, तुल्य जातीय और अतुल्य जातीय शक्ति के भेद से अनुपाती हैं, प्रधान अवस्था के समय में उपदर्शित सित्रधान हैं, गुण होने पर भी व्यापार मात्र से प्रधानान्तर्णीत इनकी सत्ता अनुमित है, पुरुषार्थ कर्त्ते होने से अपने सामर्थ्य का प्रयोग करते हैं, सिन्निधिमात्र से उपकारी हैं, अयस्कान्त मिण के समान प्रत्यय के विना एक की वृत्ति के अनुकूल वर्तते हुए प्रधान शब्द के वाच्य होते हैं (प्रधान शब्द से उनको बोला जाता है) यह हश्य कहलाता है। यह हश्य भूतेन्द्रियात्मक है—भृत भाव से—पृथिवी आदि सूक्ष्म और स्थूल कप से परिणित होता है, तथा इन्द्रिय भाव से—श्रंत्रादि—सूक्ष्म और स्थूल भाव से परिणित होता है, तथा इन्द्रिय भाव से—श्रंत्रादि—सूक्ष्म और स्थूल भाव से परिणित होता है; और वह निष्योजन नहीं किन्तु प्रयोजन को लेकर प्रवृत्त होता है, अतः वह हश्य पुरुष के भोगाथे ही है, उनमें से इष्ट और अनिष्ट गुण के अविभागापत्र स्वरूप का अवधारण भोग है और भोक्ता पुरुष के स्वरूप का अवधारण अपवर्ग है मुक्ति है, इन दो के अतिरिक्त दर्शन नहीं है।

तथा चोत्तम्—"अयन्तु खलु त्रिषु ग्राणेषु कर्तृषु श्रकर्ति च पुरुषे तुल्या-तुल्यं जातीये चतुर्थे तिक्त्रियासान्निणि उपनीयमानान् सर्वभावान् उपपन्नान् श्रमुपश्यन् न दर्शनमन्यच्छं कते इति"

श्री पंचिशिखाचार्य कहते हैं—लोक में तीनों गुणों के कर्ता होने पर भी श्रकती चतुर्थ पुरुष में जो कि गुणों की क्रियाश्रों का साची है बुद्धि से लाये गये सब भावों को मूढ युक्ति सिद्धवत् देखता हुआ अन्य दर्शन की शंका भी नहीं करता है—सम्भावना भी नहीं समभता।

दांका—ये बुद्धिकृत भाग श्रीर श्रपवर्ग, जो कि बुद्धि में ही वर्तमान हैं, पुरुष में किस श्रकार कहे जाते हैं ?

समाधान—जैसे कि विजय और पराजय योद्धाओं में होता है और स्वामी राजा में व्यपदेश से कहा जाता है, क्योंकि राजा ही जय पराजय के फल का भोक्ता होता है, ऐसे ही बन्ध और मोच भी बुद्धि में होते हैं और स्वामी पुरुष में व्यपदेश से कहे जाते हैं, क्योंकि वह पुरुष ही उन बन्ध और मोच्चरूप फलों का भोक्ता है, बुद्धि को ही पुरुषार्थ की समाप्ति तक बन्ध है, और उस पुरुषार्थ की समाप्ति अपवर्ग है, इससे प्रहण, धारण, ऊहापोह, तक्त्वज्ञान और अभिनिवेश बुद्धि में होते हुए, पुरुष में अध्यारोपित सद्भाव वाले हैं क्योंकि वह पुरुष ही उनके फल का भोका है। १८।।

## विज्ञान भित्तु के योगवार्तिक का भाषानुवाद ॥ सूत्र १८ ॥

श्रव द्रष्टा, दृश्य, श्रीर संयोग इन तीनों के ही स्वरूप को सूत्रकार कहेंगे, उनमें से दृश्य के स्वरूप के प्रतिपादक सूत्र का श्रवतरण करते हैं—दृश्य स्वरूपमुच्यत इति-दृश्य के स्वरूप को कहते हैं—यहाँ पाठकम के विपरीत से श्रादि में दृश्य के कथन का कारण यह है कि दृश्यात्र इस श्रागामी सूत्र में जो मात्र शब्द श्राया है, उससे श्रिखल दृश्य के भेद से दृष्टा का प्रतिपादन करना है, उसके लिये प्रतियोगी दृश्यों का ज्ञान श्रपेचित होगा, इसी कारण पूर्व सूत्र में प्रथम प्रधानतया दृष्टा का उपन्यास है यह जानना चाहिये।

प्रकाश क्रयास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थ दृश्यम्। प्रलय काल में प्रकाश मादि कार्य का स्रभाव होता है स्रतः यहाँ शील पद दिया है। प्रकाश — बुद्धि की वृत्ति स्रादि रूप स्रालोक स्रोर भौतिक स्रालोक है। क्रिया प्रयन्न चलन को कहते हैं, स्थिति, प्रकाश स्रोर क्रिया से शून्य या प्रकाश क्रिया के प्रतिबन्ध का नाम हैं। तत् शीलगुण-मय यह विशेष्य पद यहाँ उत्तर सूत्र में गुण्पर्वीण इस विभाग वचन से उपलब्ध होता है। स्रतएव भाष्यकार एतं गुणाः ऐसी व्याख्या करेंगे, उस प्रकार गुणों के होने में प्रमाण कहते हैं, भूतित — भूतेन्द्रियात्मक — स्थूल स्थीर सूक्ष्मरूप भूतों स्थीर स्थूल तथा सूक्ष्मरूप इन्द्रियों का कारण है, इससे महदादि स्थित कार्यों का कारण व ही लब्ध होता है, स्थीर वह कारणत्व गुणों में हैं (स्थीत् महदादि स्थित प्रयोत्त प्रपंच के कारण गुण हैं) स्थीर उनके प्रकाशादि रूपता में प्रमाण हैं (स्थित प्रमान प्रमाण हैं) क्योंकि त्रिगुणात्मक जड़ कार्यों की सिद्धि त्रिगुणात्मक जड़ कारण के भिना नहीं होती। गुणों के कार्य को कह कर उनके स्वरूप की सत्ता के प्रयोजक प्रयोजन को कहते हैं। भोगापवर्गार्थ—भोग स्थीर स्थान प्रयोजन वाला है, यह सूत्रार्थ है।

दांका - तब तो तीन गुए। ही दृश्य हैं, उनके विकार दृश्य नहीं हैं ?

समाधान—यह नहीं, क्योंकि गुण के पर्व रूप से उत्तर सूत्र से उनके विकारों का भी संप्रह है अतः वे भी दृश्य हैं। इस सूत्र की व्याख्या करते हैं प्रकाशशीलमिति—वह दृश्य प्रकाश-क्रियास्थितिशील है।

शंका—सत्त्व आदि गुण ही यदि प्रकाशादिशील दृश्यरूप से यहाँ कहे हैं और प्रकृति को कहा नहीं, तो सूत्र की न्यूनता है और सत्त्व आदि गुणों को ही भूतेन्द्रियात्मक मानने से प्रकृति मानने के सिद्धान्त की चृति होगी, क्योंकि प्रकृति व्यर्थ होगी।

समाधान—गुण ही प्रकृति शब्द के बाच्य हैं, उनसे श्रीतिरिक्त प्रकृति नहीं है यह निश्चय करते हैं—एते गुणाः—सत्त्व श्रादि ये गुण प्रकृतिशब्द के बाच्य होते हैं। प्रधीयतऽस्मिन्कार्यजात मित्यादि व्युत्पत्त्या प्रधानप्रकृत्यादिशब्दैहच्यन्ते इत्यन्वयः। जिसमें कार्यसमृह रहता है, इस व्युत्पत्ति से प्रधान श्रीर प्रकृति श्रादि शब्दों से गुण ही कहे जाते हैं। तथा च सांख्यसूत्रम्—

सत्त्वादीनामतद्धमेत्वं तद्भवत्वात् ।

पुरुष के उपकरण होने और वन्धन के कारण से सत्त्व आदि गुण कहलाते हैं, प्रकाश और किया आदि की भांति द्रव्य में समवेत होने से सत्त्व आदि गुण नहीं कहलाते, यह भाव है। सत्त्व आदि ही प्रधान शब्द के बाच्य हैं इसको सिद्ध करने के लिए गुणों के ही जगत्कारणत्व अनित्यत्व आदिक जो हेतु-गर्भविशेषण हैं उनका उपपादन करते हैं। परस्परेति-सत्त्व का प्रविभाग—अधिक भाग रज और तम के खल्प भागों से उपरक्त—संसृष्ट होता है, ऐसे ही रजस् और तमस् का भी जानना चाहिये। इस भांति परस्परोपरक्तविभाग तथा संयोग विभाग धर्म वाले हैं, परस्पर संयोग विभाग खभाव वाले हैं। इससे यह भी सिद्ध हो गया कि सत्त्व आदि गुण-द्रव्य हैं (द्रव्याश्रित गुण नहीं हैं) तथा एक दूसरे की सहायता से अवयवी को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि कार्य कारण के अभेद से ही आरम्भ होता है।

शंका - यदि इतरेतर सहाय से सब गुण सब कार्थों के कारण हों तो सत्त्व श्रादि को भी क्रिया श्रादि के हेतु होने से सक्रियत्व श्रादि की श्रापत्ति से प्रकाश श्रादि शक्ति का सांक्ये होगा ?

समाधान-तत्राह-परस्पर श्रंगांगित्व होने पर भी एक दूसरे के श्रंगांगिभाव से उत्पन्न किये द्रव्य में प्रकाश सत्त्व का ही गुण है, क्रिया रजस का ही गुण है और स्थित तमस का ही गुरा है, श्रतः प्रकाशादि की शक्ति विभाग का संभेद-सांमिश्रण नहीं है। तथा तुल्य जातीय और अतुल्य जातीय शक्ति भेद के गुण अनुपाती हैं। सत्त्व अदि जाति से सजातीय हैं श्रीर जो सहकारी शक्ति विशेष हैं वे विजातीय हैं, तदनुपाती हैं, उनके अविशेष से उपष्टम्भक स्वभाव वाले हैं। इससे (यह भी सिद्ध है कि) सत्त्व आदि गुरा व्यक्तिक्रप से अनन्त हैं (व्यापक हैं)। और त्रिगुण्ल आदि व्यवहार तो सत्त्व आदि जातिमात्र से होता है-जैसे कि वैशेषिक मत में नव द्रज्यों में द्रव्यत्व जाति मान कर, द्रव्य व्यवहार होता है, यह सिद्ध हो गया। श्रतएव लघुत्व श्रादि धर्मों से एक दूसरे के साथ साधर्म्य श्रीर वैधर्म्य भी है, इस बात को सांख्य सूत्र ने सत्त्व श्रादि के लघुत्व श्रादि रूप साधर्म्य और वैधर्म्य दर्शा कर स्पष्ट किया है। तथा प्रधान वेला में ( प्रधानावस्था में ) स्वस्व प्रधानकाल में विकारों में (कार्यों में) अपने साहिध्य को प्रकट करने वाले होते हैं। तथा गुरा होने पर भी इतर के उपसर्जन होने की दशा में भी व्यापारमात्र से (अपने सांनिध्य की किट करने वाले होते हैं ) तथा विषय विधि से श्रयस्कान्तमिए के समान चित्त के श्राकर्षक होते हैं। वक्ष्यतिहि-अयस्कान्तमिण के सदश विषय हैं और अयस धमक चित्त है, तथा प्रत्यय के विना-श्रिभव्यक्ति के विना श्रपने श्रनभिव्यक्ति काल में उस समय एकतम जिस किसी गुणान्तर की वृत्ति के पीछे सूक्ष्म वृत्ति वाले होते हैं, क्योंकि वृत्ति-श्रतिशयों का ही विरोध कहा है-यह विशेषण समृह का अर्थ है। यह दृश्य कहलाता है। यह गुणत्रय ही कार्यकारण भावयुक्त दृश्य कहे जात हैं-इनके सिवाय अन्य दृश्य नहीं है, ये ही गुण न्याय श्रीर वैशेषिक के द्वारा द्रव्याप्टक नाम से विभाग किये गये हैं श्रीर वैदान्तियों ने इनकी माया कहा है। "मायां तु प्रकृतिं विय्यादिति श्रुतेः" माया को तो प्रकृति जान यह क्षुति कहती है। यह बात बृहद्वासिष्ठ में भी कही है—

#### 'नामरूपविनिर्धुक्तं यस्पिन्संतिष्ठते जगत्। तमादुः प्रकृतिं केचित् मायामन्ये परे त्वणुन्'।।

नाम और रूप से विनिर्मुक्त यह जगत् जिसमें ठहरता है—लीन हो जाता है—उसको कोई प्रकृति कहते हैं, दूसरे माया बोलते हैं श्रीर छुछ लोग श्रणु नाम लेते हैं।

शंका-यदि त्रिगुण से पृथक् प्रकृति नहीं है तो श्रजामेकां लोहितशुक्रकृष्णां इत्यादि श्रुति के कहे प्रकृति के एकत्व श्रादि से विरोध होगा, तथा —

#### हेतुपद्नित्यमञ्यापि सिक्रयमनेकपाश्चितं तिक्कम् । सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम् ॥

यह व्यक्त हेतु वाला, र्ञ्यानत्य, अव्यापी, सिक्रय-अनेक-आश्रित-लिङ्ग; सावयव और परतन्त्र है इसके विपरीत अव्यक्त है, श्रहेतु, नित्य, व्यापी, श्रक्रिय, एक, श्रनाश्रित, श्रलिङ्ग-निरवयव और स्वतंत्र है। इत्यादि से कहा व्यापकत्त्व श्रक्रियवत्व निरवयवत्व श्रादि रूप जो सांख्य का सिद्धान्त है उसका विरोध होगा।

#### एते मधानस्य गुणाः स्युरनपायिनः—

ये तीन प्रधान के अनुपायी गुर्ण हैं, इत्यादि स्मृतिपरम्परा में प्रधान के गुर्णों का आधाराधेय भाव सम्बन्ध और हेतुइतुमद्भाव सम्बन्ध को कहने वाले वचन भी उपपन्न न होंगे। तथा—

#### सत्त्वं रजस्तप इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः-

सत्त्व, रजस् श्रीर तमस् ये प्रकृति से उत्पन्न गुगा हैं, यह गीतादि वाक्यों में सत्त्व श्रादि को जो प्रकृति का कार्य कहा है, वह न बनेगा तथा २८ तत्त्व का पत्त भी न बनेगा।

समाधान — पुरुष भेद और सर्ग भेद से भेद का अभाव ही प्रकृति का एकत्व अजादि वाक्यों से कहा है और अजादिवाक्यमूलक ही सांख्यादि ने भी प्रतिपादन किया है। अजावाक्य से ऐसे ही तात्पर्त्य का निश्चय किया गया है। भोग्य और भोक्त के मध्य में भोग्य गुए हैं, वे भोग्यत्व और अभोग्यत्व के द्वारा सर्ग भेद से भिन्न भिन्न (भेद वाले) होते हैं, ये भाग्य के योग्य हैं, और यह भोग्य के योग्य नहीं हैं, यह बात मुक्त पुरुष के उपकरणों में भी हो सकती है क्योंकि वे भी अन्य पुरुष के भोग्य होते हैं। भोक्ता पुरुष भी भोक्त व और अभोक्त के भेद से सर्ग के भेद से भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भोक्ता पुरुष भी भोक्त व और अभोक्त के भेद से सर्ग के भेद से भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अतः प्रकृति एक है और पुरुष अनेक हैं व उत्तर सर्ग में भोक्ता नहीं हैं किन्तु दूसरे भोक्ता हैं। अतः प्रकृति एक है और पुरुष अनेक हैं यह कहा जाता है। तथा वे ही गुए। सब सर्गों में स्नष्टा होते हैं, और महत् आदि विकारों का तो सर्ग भेद से भिन्न होना स्पष्ट ही है, क्योंक अतीत व्यक्ति का पुनः उदय न होना आगे कहेंगे। यदि प्रकृति एक ही व्यक्ति हो तो "निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां" इसमें प्रकृति के लिये

जो बहुबचन दिया है इससे विरोध होगा, श्रीर (इन्द्रो मायाभ्रिः पुरुष्ट्य ईयते—इत्यादि श्रुति-गत बहुबचन से भी विरोध होगा । प्रकृति का न्यापकत्व तो कारणत्व सामान्य से ही जानना चाहिए ( श्रर्थात् सब कार्यों में श्रनुस्यूत है श्रतः न्यापक है ) कारणशून्य प्रदेश का श्रभाव होने से, जैसे कि गन्धादि वृथिवी श्रादि में न्यापक होते हैं । महद् श्रादि तो सामान्य से भी न्यापक नहीं है । श्रतएव श्रंशभेद से प्रकृति की न्यापकता श्रीर परिच्छिन्नता मानी है, श्रतः "जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्" इस श्रागामी सूत्रोक्त प्रकृत्यापूर भी घट जाता है ।

प्रकृति को जो श्रक्तियत्व माना है वह श्रध्यवसायाभिमान श्रादि रूप प्रतिनियत कार्य से शून्य है—चलनादि क्रिया शून्य नहीं है।

### मधानात् चोभमाणाच तथा पुंसः पुरातनोत् । मादुरासीन्महद् बीजं मधानपुरुषात्मकम् ॥

ह्योभ्यमाण प्रधान (गुणों का विषमावस्था) से तथा पुरातन पुरुष से प्रधान-पुरुषात्मक महद् बीज का प्रादुर्भाव हुआ। इत्यादि स्पृतियों में प्रकृति का भी ह्योभ नामक चलन माना है।

## मकृतेर्ग्रुण-साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवि ! चेष्टा यतः स भगवान् काल इत्यभिधीयते ॥

हे मानवि ! निर्विशेष-गुणसाम्य प्रकृति की जिससे चेटा होती है, वह भगवान् काल कहलाते हैं ।।

यहाँ स्पष्ट ही प्रकृति की क्रिया कही गई है और जहाँ कहीं पुरुष का भी चोभ श्रुति में आया है, वह संयोग के उन्मुख रूप गौग चोभ है, क्योंकि संयोग की उत्पत्ति तो प्रकृति के कर्म से ही होती है। प्रकृति के लिये जो निरवयव कथन वाले वाक्य हैं वे आरम्भ अवयव का निषेध करते हैं, वनांश के तुल्य छंशों का निषेध नहीं करते, इससे "एतेप्रधानस्य गुणा!" ये प्रधान के गुण हैं इत्यादि वाक्य भी उपपादित हो गये, वन के सदश प्रधान अंशी के पनस, आम, अनार आदि के तुल्य गुण द्रव्य को अंश माना है। जो सत्त्व आदि गुणों को प्रकृति का कार्य कथन करने वाला वचन है, वह वचन व्यवहार के अभिप्राय से कहा गया है, क्योंकि प्रकाशादि-रूप फल से उपहित में ही सत्त्वादि शब्द का प्रयोग होता है। फलानुपधान दशा में वे प्रकृतिरूप ही होते हैं। फलोपहितत्त्या ही सत्त्व आदि का व्यवहार दिखलाई देता है। यदि गुणों को प्रकृति का कार्य माने तो गुणों की नित्यता के सिद्धान्त का विरोध होगा, अखरड प्रकृति का विचित्र परिणाम असम्भव है, कदाचित् सम्भव मान भी लें तो महत् आदि दूसरे कार्य भी केवल प्रकृति से ही उत्पन्न हो जायेगे, गुणों की कल्पना व्यर्थ होगी।

राका- गुगरूप अवच्छेद के भेद से ही महत् आदि कार्यों की उत्पत्ति होती है यदि यह कहें।

समाधान-यह नहीं कह सकरे-ऐसा मानने में गुणों से ही सब कार्यों की सिद्धि हो जायेगी, उनसे भिन्न प्रकृति की कल्पना व्यर्थ होगी। यदि गुणत्रय से ऋतिरिक्त प्रकृति हो-तब

#### गुणसाम्यमनुद्रिक्तमन्यूनं च महामते । उच्यते प्रकृतिईतः प्रधानं कारणं परम् ॥

हे महामते ! गुणों की साम्यावरू। जो कि गुणों से न्यून वा अधिक नहीं है। पर-कारण-प्रधान-हेतु या प्रकृति कहलाती है। इत्यादि स्मृतियों में श्रीर सत्त्व रजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः—सत्त्व, रजस् श्रोर तमस् की साम्यावस्था प्रकृति है, इस सांख्य सूत्र में जो साम्यावस्था गुणों को प्रकृति कहा है, वह आसानी से संगत न होगा ? विशेषाविशेष लिङ्गमात्रा लिङ्गानि गुणपर्वाणि, ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मान, परिणाम क्रमसमाप्ति गुणानाम, इत्यादि सूत्रों में त्रौर भाष्य में गुणों को ही मूल कारण कहने वाले वचन भी उपपन्न न होंगे, इत्यादि दूषण होंगे, श्रीर साम्यावस्था प्रकृति के लक्त्रण में विशेषण नहीं है किन्तु यदा कदाचित् सम्बन्ध से प्रकृति का उपलक्षण है जैसे कि काग वाले देवदत्त के घर हैं (यहाँ काकवत्व घर का विशेषण नहीं उपलक्षण है) श्रीर वह न्यूनाधिक भाव से असंहनन अवस्था—अकार्य अवस्था—है, उस अवस्था से उप-लित गुरात्व प्रकृति का लच्चरा है-महदादि से व्यावृत्त है- (महदादि में अव्याप्त है) उस से सर्ग काल में भी गुणों को प्रकृतित्व की सिद्धि होने से प्रकृति की नित्यता की हानि नहीं होती । ईश्वर सदा एक रूप है, साम्यावस्था शून्य है उसमें भी प्रकृति का लच्चए अति-व्याप्त नहीं है। गुणों के सम्बन्ध में प्रमाण के उपदर्शक भूतेन्द्रियात्मक विशेषण की व्याख्या करते हैं—तदेतद्भूतेति—वह दृश्य भूत श्रौर इन्द्रियात्मक है—भूतभावन का विवर्ण है—पृथिव्यादिना— उनमें भी अवान्तर विशेष को कहते हैं — सूक्ष्म स्थूलेन – तन्मात्रा सूक्ष्म हैं श्रीर पृथिकी श्रादि महामूत स्थल हैं। इन्द्रियभावेन, इसका विवरण है श्रोतादिना, श्रीत्रादि में भी अवान्तर विशेषों को कहते हैं —सूक्ष्म स्थूलेन। महद् और अहंकार सूक्ष्म इन्द्रियें हैं। एकादश इन्द्रियें स्थूल हैं। इन्द्रियों के संघात में ईश्वर कारण है।

भोगापवर्गार्थामित — यह गुण का ही दूसरा विशेषण है । मोस्न के उपपादक की व्याख्या करते हैं — "तत्त्वाप्रयोजनिमिति" वह गुण्त्रय प्रयोजन स्न्यम्त और इन्द्रिय रूप से प्रवृत्त नहीं होता — किन्तु प्रयोजन को लेकर ही प्रवृत्त होता है। अतः इस प्रकार का गुण्त्रय पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिये ही प्रवृत्त होता है। भोग और अपवर्ग की व्याख्या करते हैं — तत्रेशिनप्रेति — इप्र और अनिष्ट गुण सुखदुःखात्मक शब्द आदि विषय हैं। उनके स्वरूप का अवधारण — तदाकार बुद्धि की वृत्ति हैं — पुरुष-निष्ठ साचात्कार नहीं क्योंकि बुद्धिनिष्ठता आगे कहेंगे। "स हि तत्कलस्य भोक्ता" — इससे पुरुषिनष्ठ भोगान्तर को भी आगे कहेंगे, पुरुषिनष्ठ भोग के चित् स्वरूप होने से तथा नित्य होने से वह पुरुषिनष्ठ भोग सुतरां फल नहीं हैं — यह भाव है। शब्द आदि की वृत्ति के काल में, विवेक ख्याति होने पर आगे कहा अपवर्ग ही है अतः इस प्रकार के शब्द आदि की व्यावृत्ति के लिये अविभागापन्नं यह विशेषण पुरुष के साथ अविविक्त है (अमिश्रित है) अर्थात् अहंकार से मम (मेरा) यह आत्मिनष्ठतया अभिमान होना (भोग है), जीवन्मुक्त को भोग नहीं

भोगाभास ही होता है, क्योंिक मैं सुनता हूं इत्यादि श्रभिमान है श्रन्दर जिनके उन शब्द श्रादि वृत्ति के गुणों में ही भोग व्यवहार होता है। भोक्तुरिति—भोक्ता पुरुष का जो खरूप- उपाधिरहित चैतन्य है तदाकार बुद्धि श्रपवर्ग है।

# श्रादौ तु मोन्नो ज्ञानेन द्वितीयो राग—संनयात्। कुच्छ्त्रयात् तृतीयस्त्र न्याख्यातं मोन्नलन्नणम्॥

प्रथम मोन्न ज्ञान से होता है, दूसरा मोन्न राग के न्नय से होता है श्रीर तीसरा मोन्न दु:खत्रय के छूट जाने से होता है—यह मोन्न लन्नण की व्याख्या हो गई। इसमें यह पंच शिखाचार्य का वाक्य प्रमाण है। श्रथवा अपवृज्यते 5नेनेति—हट जाता है— छूट जाता है—जिस के द्वारा दु:ख से वह श्रपवर्ग है। इस व्युत्पत्ति से भी दु:खत्रय से छूटना हो श्रपवर्ग है।

शंका—क्योंजी भोग श्रीर अपवर्ग के सिवाय श्रन्य प्रयोजनाथे दृश्य क्यों नहीं होता ?

समाधान—हयोरिति—इन दो भोग और अपवर्ग के अतिरिक्त दर्शन नहीं हैं, बुद्धि की वृत्ति नहीं हैं। अविभागापत्र में पश्चिश्वाखाचार्य के संवाद को प्रमाण देते हैं— तथा चोकिभिति—लोक में सब के कत्ती गुणों के विद्यमान होने पर भी तीन गुणों की अपेत्ता से जो चौथा पुरुष हैं, जो कि गुणों के व्यापार का साद्यीमात्र हैं, उसी में कर्ता बुद्धि से समर्प्यमाण गुणों के पिरणामों को युक्तिसिद्ध के समान देखता हुआ मृह गुणों से अन्य चैतन्य दर्शन की सम्भावना तक नहीं करता है। इस विवेक के अप्रहण में और भिन्नत्व में हेतु हैं, तुल्यातुल्यजातीय यह पुरुष का विशेषण । बुद्धि और पुरुष दोनों ही स्वच्छ हैं और सुक्ष्म हैं, इस समानता से गुण और पुरुष दोनों तुल्य जातीय हैं। पुरुष चेतन अपरिणामी है और गुण जड़ हैं, परिणामी हैं इस भिन्नता से गुण और पुरुष विजातीय हैं, यह आश्य है।

यहाँ भाष्य में तीन गुणों की अपेद्मा से पुरुष को चतुर्थ कहा है—इस वचन से अन्य भी जो तुरीय वाक्य हैं वे जायत् आदि अवस्था में जो तीन गुण हैं उनकी अपेद्मा से जो पुरुष का साद्मित्व है उस को ही पुरुष की तुरीया (चतुर्थ) अवस्था कहा है यह बात सिद्ध है, ऐसा ही स्मृति भी कहती है—

#### सत्वाज्जागरणं विद्याद् रजसा स्वाममादिशेत्। पस्वापनं तु तपसा तुरीयं त्रिषु संततम्॥

सत्व गुण से जागरण जानो श्रौर रजोगुण से स्वप्न, तथा तमोगुण से सुषुप्ति समको श्रौर तुरीय (सार्चा) इन तीनों जायत, स्वप्न श्रौर सुषुप्ति में सतत-श्रोतप्रोत है ऐसा समकना चाहिये।

शंका—क्यों जी भोग श्रीर श्रपवर्ग गुणों का कार्य होने से गुण-निष्ठ हैं, फिर पुरुष के भोग श्रीर श्रपवर्ग के लिए दृश्य है यह कैसे कहते हैं ?

समाधान — तावेताविति — यद्यपि भोग श्रीर श्रपवर्ग बुद्धि कृत हैं, यह श्रन्वय श्रीर व्यक्तिरेक से सिद्ध है कि के बुद्धि के कार्य हैं श्रतः उनको बुद्धि में मानने में ही लाघव है,

पुरुष निष्ठ मानने में लाघव नहीं है। दृष्टान्त दिखलाकर परिहार करते हैं—यथेत्यादिना—पुरुष में स्वामी होने से जय की भाँति भोग और अपवर्ग व्यपदेश से (अमुख्य में मुख्य व्यवहार से) कहे जाते हैं यह वाक्यार्थ है। बन्ध और मोच्च यथोक्त भोग और अपवर्ग हैं। वह पुरुष ही उनके फल का भोक्ता है। बुद्धिगत विषयाधधारण और पुरुषावधारण के फल मुख दुःख आदि रूप फल का भोक्ता है, अपने में प्रतिविन्वित मुख दुःख का साची है। अतः उन मुख दुःख का स्वामी है। यहाँ पुरुष का भी स्वतन्त्र भोग कहा है और "स्वरूप प्रतिष्ठा वा चितिशक्ति" शास्त्र के इस अन्तिम सूत्र में पुरुष का स्वतः ही मोच्च भी कहेंगे, अतः पुरुष के भोग और अपवर्ग का निषेध नहीं है, क्योंकि बुद्धिगत भोग और अपवर्ग को स्वतः पुरुषार्थता नहीं है। और करण के व्यापार की पुरुषार्थता सिद्ध है। अपितु—परिणाम रूप भोग और अपवर्ग का ही पुरुष में निषेध किया गया है। इसीलिये तौ-एतौ इस विशेषण से भाष्यकार ने भोग और अपवर्ग को विशेषित किया है। अर्थात् तावेतौ भौगापवर्गों बुद्धिकतौ (ऐसा विशेषण दिया है)

संसारी पुरुषों को ही मुख्य भोग-बुद्धि की वृत्ति से श्रभिन्न सुखादि का साचात्कार होता है श्रौर जीवन्मुक्त तथा ईश्वर को तो गौए भोग होता है जो सुखादि के साचात्कार मात्र रूप होता है यह बात ईश्वर के लच्चए। वाले सूत्र में हमने श्रतिपादन की है। यदि पुरुष में पृथक् भोग श्रौर मोच्च न मानें तब—

> कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिहच्यते । पुरुषः मुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुहच्यते ॥ मुक्तिहित्वाऽन्ययारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः"

कार्य, कारण और कर्त्व में प्रकृति हेतु कहलाती है और मुख दु:ख के भोग में पुरुष को हेतु कहते हैं। अन्यथा रूप को त्याग कर स्वरूप से व्यवध्यित मुक्ति है। इत्यादि वाक्य उपपन्न न हो सकेंगे। बुद्धि के ही परमवन्ध और मोन्न भी दर्शाते हैं ''बुढ़ेरेवेंति'' बुद्धि रूप से परिणित गुणों को ही पुरुषार्थ की असमाप्ति बन्धन है और विवेक ख्याति द्वारा तद्र्थाव-साय—पुरुषार्थ समाप्ति अपवर्ग है, तथाच यथोक्त भोग और अपवर्ग रूप पुरुषार्थों के साथ सम्बन्ध बुद्धि का बन्ध है और पुरुषार्थों से बुद्धि का वियोग मुक्ति है, यह भाव है, ये दोनों बुद्धि के परम बन्ध और परम मुक्ति हैं। और पूर्वोक्त भोग और अपवर्ग अपर बन्धन और जीवन्मुक्ति हैं, इसलिये कोई विरोध नहीं।

एतेनेति—इससे शब्द श्रादि विषय भोग और विवेक ख्याति पुरुष में श्रीपचारिक होने से प्रहण धारणादि भी पुरुष में श्रीपचारिक सत्ता वाले हैं यह जानना चाहिए। स्वरूपमात्र से श्रथों का ज्ञान-प्रहण है। चिन्तन को धारणा कहा है, श्रर्थगत विशेष की तर्कना को ऊहा कहते हैं, वितर्क के श्रन्दर से बिचार द्वारा कितनों ही के निराकरण को अपोह माना है। वितर्क के मध्य में से विचार द्वारा कुछ का श्रवधारण तत्त्वज्ञान है। तदाकारतापत्ति श्रभिनिवेश है। प्रकृतयोग की भूमिका मात्र से ही यहाँ चित्त के परिणामों को गिना है इनसे दूसरे भी इच्छा कृति श्रादि उपलक्षित जानने चाहियें।। १८।।

संगति—दृश्य का खभाव, स्वरूप और प्रयोजन कहकर श्रगले सूत्र में उनकी श्रवस्थाओं का वर्णन करते हैं:—

### विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि ॥ १६ ॥

शब्दार्थ—विशेष-अविशेष-लिङ्गमात्र-अलिङ्गानि = विशेष, अविशेष, जिङ्गमात्र और अलिङ्ग । गुणपर्वाणि = गुणों की अवस्थाएँ (परिणाम) हैं।

अन्वयार्थ—गुणों की चार श्रवस्थाएँ (परिणाम ) हैं : विशेष, श्रविशेष, लिङ्गमात्र श्रीर श्रालिङ्ग ।

व्याख्या—सत्त्व, रजस् और तमस्, इन तीनों गुणों की चार श्रवस्थाएँ है : विशेष, श्रविशेष, लिङ्गमात्र और श्रतिङ्ग।

- (१) विशेष सोलह है : पाँच महाभूत—श्राकाश, वायु, श्रिप्त, जल श्रीर भूमि जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस श्रीर गन्ध-तन्मात्राश्रों के कम से कार्य हैं; पाँच ज्ञानेन्द्रिय—श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना श्रीर नातिका; पाँच कर्मेन्द्रिय—वार्णा, हस्त, पाद, पायु श्रीर उपस्थ, ग्यारहवाँ मन जो श्रहङ्कार के कार्य हैं (१४५)। ये सोलह, तीनों गुणों के विशेष परिणाम हैं। इनको विशेष इस कारण से कहते हैं कि तीनों गुणों के सुख, दुःख मोहादि जो विशेष धर्म हैं वे सब शान्त, घोर, मोह-रूप से इनमें रहते हैं।
- (२) श्रविशेष छः हैं। पाँच तनमात्राएँ—शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध जो पाँचों महाभूतों के क्रम से कारण हैं; श्रीर एक श्रदृङ्कार जो एकादश इन्द्रियों का कारण है (११४५) यह छः महत्तत्त्व के कार्य गुणों के श्रविशेष परिणाम हैं। इनमें शान्त, घोर, मूढ्रूप विशेष धर्म नहीं रहते इसलिये श्रविशेष कहलाते हैं।

### तन्मात्राएयविशेषाणि अविशेषास्ततो हि ते। न शान्ता नापि घोरास्ते न मृहाश्चा-विशेषिणः ॥

अर्थ—तन्मात्रायें अविशेष हैं। वे इस लिये अविशेष हैं क्योंकि वे शान्त, घोर और मूढ़ नहीं होते।

- (३) लिङ्गमात्र: सत्तामात्र महत्तत्त्व (समष्टि तथा व्यष्टि चित्त) यह विशेष-श्रविशेष से रहित केवल चिन्हमात्र तीनों गुणों का प्रथम परिणाम है, लिङ्ग इसलिये कहलाता है क्योंकि चिन्हमात्र व्यक्त है।
- (४) त्रालिङ्ग : त्राव्यक्त : मूल प्रकृति त्रार्थात् गुणों की साम्यावस्था । यह त्रालिङ्ग त्रावस्था पुरुष के निष्प्रयोजन हैं । त्रालिङ्ग त्रावस्था के त्रादि में पुरुषार्थता कारण नहीं है । त्रार्थ उस त्रावस्था की भी पुरुषार्थता कारण नहीं होती । यह पुरुषार्थ-कृत भी नहीं है, इस कारण नित्य कही जाती है । त्रालिङ्ग इसलिये कहलाती है कि इसका कोई चिह्न नह स्थात् व्यक्त नहीं है, त्राव्यक्त है । ये चारों, तीनों गुणों के परिणाम की श्रावस्थाविशेष हैं

इनमें से पहिली तीन श्रवस्थाएं गुणों के विषम परिणाम से होती हैं, यही पुरुष के प्रयोजनको साधती हैं। चौथी श्रालिंग श्रवस्था में गुणों में साम्य परिणाम होता है, इस की पुरुष के भोग तथा श्रपवर्ग किसी प्रयोजन में प्रयृत्ति नहीं होती परन्तु इसी श्रवस्था की श्रोर गुणों के जाने की प्रयृत्ति होती है, क्योंकि यह मूल श्रवस्था है; इसी को प्रकृति, प्रधान, श्रव्यक्त तथा माया भी कहते हैं। स्थूल से सूक्ष्म श्रीर सूक्ष्मतर तथा सूक्ष्मतम ज्ञान दिलाने के लिये यह कम दिखलाया है। उत्पत्ति का कम इससे उत्या होगा। श्राथीत् श्रालिंग से लिंग, लिंग से छ: श्रविशेष; श्रीर श्रविशेष से सोलह विशेष उत्पन्न होते हैं। (१।४५) इन विशेषों का कोई तत्त्वान्तर परिणाम नहीं होता, उनके केवल धर्म, लन्नण श्रीर श्रवस्था परिणाम होते रहते हैं जो तीसरे पाद में बतलाये जाउँगे।

विशेष वक्तव्य—गुणपर्वाणि: जैसे बाँस के दगड में पोरी होती हैं, सबसे उपर की पतली सूक्ष्म होती हैं और कम से नीचे को मोटी स्थूल होता जाती हैं, ऐसे ही प्रकृत्ति अलिंग सूक्ष्म है, लिंगमात्र (महत्तत्व) उससे स्थूल हैं; और लिंगमात्र की अपेता अविशेष (अहङ्कार तन्मात्रा) स्थूल हैं; और अविशेष की अपेता विशेष स्थूल हैं। इस लिए गुणपर्वाणि का अथे यह हुआ कि इन चारों विभागों में गुण विभक्त हैं। अर्थात् यह चार गुणों की अवस्थाएँ हैं।

सांख्य तथा योग में जड़-तत्त्व को तीन विभागों में विभक्त किया है—प्रकृति अविकृति, प्रकृति विकृति श्रोर श्रप्रकृति विकृति ।

- (१) प्रकृति नाम तत्त्व के कारण का श्रीर विकृति नाम कार्य का है, तीनों गुणों की साम्यावस्था-रूप जो श्रव्यक्त प्रधान है वह केवल प्रकृति है, विकृति नहीं। इसी की इस सूत्र में श्रिलंग संज्ञा दी है, क्योंकि इसका कोई व्यक्त चिन्ह नहीं है।
- (२) महत, श्रहङ्कार, पश्चतन्मात्राएँ; यह सात प्रकृति विकृति हैं, क्योंकि यह सातों कार्य-कारण-स्वरूप हैं। श्रथात् महत्तत्त्व प्रकृति का कार्य श्रौर श्रहङ्कार का कारण है। श्रहङ्कार महत्तत्त्व का कार्य श्रौर पाँचों तन्मात्राश्चों का कारण है। श्रौर पाँचों तन्मात्राएँ श्रहङ्कार का कार्य श्रौर पाँचों स्थूलभूतों के कारण हैं। इनमें से महत्तत्त्व की संज्ञा लिंग है क्योंकि वह गुणों का प्रथम कार्य = परिणाम, चिह्नमात्र = सत्तामात्र, व्यक्त है। श्रौर श्रहङ्कार तथा पाँच तन्मात्राण, इन छ: की संज्ञा श्रविशेष है क्योंकि इनमें शान्त, घोर, मूढ़- रूप विशेष धर्म नहीं रहते हैं।
- (३) पाँच स्थूलभूत पाँच तन्मात्रात्रों के कार्य श्रीर ग्यारह इन्द्रिये श्रहङ्कार के कार्य, यह सोलह श्रप्रकृति विकृति हैं, क्योंकि ये खयंकार्य हैं श्रीर किसी का कारण नहीं हैं। इन सोलह की विशेष संज्ञा है क्योंकि इनमें शान्त, घोर श्रीर मूढ़ विशेष धर्म रहते हैं। चेतन पुरुष श्रप्रकृति श्रविकृति है श्रर्थात् वह न किसी का कार्य है, न कारण है। श्रपरिणामी, कूटस्थ, नित्य है (विशेष व्याख्या १।१ में देखों)।

यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि तीनों गुए सब धर्मों में परिएाम को प्राप्त होने वाले न नष्ट होते हैं, न उत्पन्न होते हैं किन्तु अतीत, अनागत, वर्त्तमान रूप से विषम श्रवस्था में उत्पत्ति-विनाशशील प्रतीत होते हैं। जैसे कि लोक में देवदत्त दिरद्र हो गया, क्योंकि उसका धन हरण हो गया, श्रीर गाय श्रादि पशु मर गए। यहाँ दिरद्रता का व्यवहार गाय श्रादि के मरने से उसमें श्राराप किया जाता है, न कि उसके स्वरूप से हानि होने से। इसी प्रकार गुणों का समाधान है श्रायांत्र कार्य की उत्पत्ति-विनाशरूप परिणाम से गुणों के स्वरूप में परिणाम नहीं होता। गुणात्व धर्म सर्वदा एकसा बना रहता है।

यहाँ पर सत्कार्यवाद का सिद्धान्त समम लेना चाहिय श्रर्थात् प्रथम कार्य जो लिंगमात्र महत्तत्त्व है वह उत्पत्ति से पूर्व प्रधान में सूक्ष्मरूप से स्थित हुश्रा ही प्रधान से विभक्त हुश्रा है। पहिले श्रसत् नहीं था इसी प्रकार छः श्रविशेष लिंगमात्र महत्तत्त्व में पिहले सूक्ष्मरूप से स्थित ही श्रमिव्यक्त हुए हैं। इसी प्रकार सोलह विशेष भी श्रविशेषों में स्थित हुए ही विभक्त होते हैं। सोलह विशेषों से श्रागे कोई नया तत्त्व नहीं बनता है। श्रर्थात् इनका कोई नया तत्त्वरूप कार्य नहीं, इसलिये न उनमें कोई सूक्ष्मरूप से स्थित है, न कोई तत्त्वान्तर उत्पन्न होकर विभक्त होता है, श्रतः उनका नाम विश्वति है।

टिप्पणी—न्यास भाष्य का भाषानुवाद सूत्र ॥१९॥ दृश्य गुणों के भेदों का निश्चय कराने के लिये यह सूत्र आरम्भ होता है—विशेषाविशेष लिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि ॥१९॥ विशेष, श्रविशेष, लिङ्गमात्र और अलिङ्ग ये गुणों के पर्व हैं।

जनमें आकाश, वायु, अग्नि, उदक और भूमि ये पाँच भूत हैं। और ये पाँच भूत शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध तन्मात्राओं अविशेषों के विशेष हैं। तथा श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्ना, ग्राण् ये पाँच झानेन्द्रिय हैं, वाक्, हाथ, पैर, पायु (गुदा) और उपस्थ (जननेन्द्रिय) ये पाँच कर्मेन्द्रिय हैं, मन सर्वार्थ ग्यारहवाँ इन्द्रिय है। य सब अहंकार रूप अविशेष के विशेष हैं, गुणों के ये सोलह विशेष परिणाम हैं। छः अविशेष हैं—शब्द तन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा और गन्धतन्मात्रा, ये—एक, दो, तीन, चार और पाँच लच्चण वाले शब्दादि पाँच अविशेष हैं और छठा अहंकारमात्र अविशेष हैं, ये सत्तामात्रस्वरूप महत्तत्त्व के छः अविशेष परिणाम हैं और जो कि अविशेषों से पर है—लिङ्गन्मात्र है, वह महत्तत्त्व हे। ये (छः अविशेष) उस सत्तामात्र महत्तत्त्व में अविश्वत रह कर विश्वद्धि की पराकाष्ठा का अनुभव करते हैं। और प्रित संसुज्यमान (प्रलय को प्राप्त होते हुए) उसी सत्तामात्र महत्त् आत्मा में अविश्वत होकर निःसत्तासत्त-निःसद्सद्-निरसद् अव्यक्त अलिङ्ग; प्रधान में लीन होते हैं यह उनका लिङ्गमात्र परिणाम है, निःसत्तासत्त-श्रिलङ्गविश्वा कारण नहीं होती हैं। यतः उसका पुरुषार्थता कारण नहीं होती अतः वह पुरुषार्थन कृत न होने से नित्य कहलाता है।

तीन—विशेष, श्रविशेष श्रीर लिङ्गमात्र—जो श्रवस्था विशेष हैं, इनके श्रादि में पुरुषार्थता कारण होती है। वह श्रथं हेतु, निमित्त कारण होता है श्रतः श्रनित्य कहा जाता है। गुण तो सर्वधर्मानुपाती हैं—न लीन होते हैं न उत्पन्न होते हैं, गुणान्वियनी, श्रतीत, श्रमागत, व्यय श्रागम वाली व्यक्तियों से ही उपजन, श्रपाय धमें वाले जैसे भासते हैं।

जैसे कहते हैं कि देवदत्त कंगाल हो गया, क्योंकि इसकी गौ मर गई है। गौ के मौत से उसकी कंगाली है, उसके स्वरूप की हानि से उसकी कंगाली नहीं है, इसके समान ही यह समाधान हैं, लिङ्गमात्र श्रलिङ्ग के प्रत्यासन्न है, क्रम का उल्लंघन न करके उस प्रधान से संसृष्ट विभक्त होता है। तथा छ: श्रविशेष परिणाम के क्रम से लिङ्गमात्र में संसृष्ट विभक्त होते हैं, तथा ज्य यह वृष्ठ कहा है कि विशेषों से परे तत्त्वान्तर नहीं होता, श्रतः विशेषों का तत्त्वान्तर परिणाम नहीं होता है। उन विशेषों के धमे परिणाम, लक्षण परिणाम श्रीर श्रवस्था परिणाम कहलाते हैं, व्याख्या किये जाते हैं।।१९॥

### विज्ञानभिद्ध के योगवात्तिक का भाषानुवाद ॥१६॥

इस सूत्र ने गुणों को ही दृश्य कहा है, गुणों के विकारों को दृश्य नहीं कहा है स्रतः इस न्यूनता के निरासार्थ स्रगले सूत्र का स्रवतरण करते हैं दृश्यानां तु-दृश्यों के स्वरूप भेद के निश्चयार्थ-स्रवान्तर भेदों के प्रतिपादनार्थ इस सूत्र का स्रारम्भ होता है—

#### विशेषाविशेष लिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि ॥

गुगारूप बांस है, उस गुगारूप बाँस के अलिङ्ग आदि चार पर्व हैं—चार पोरी हैं। बीज ख्रोर खड़ुर की भाँति खबस्था भेद हैं खत्यन्त भिन्न नहीं हैं— खतः गुगों में ही सब दश्यों का खन्तर्भाव है, यह सूत्रकार का खाशय है।

कार्यों से कारणों का अनुमान हुआ करता है इस आशय से विशेषादि के क्रम से पर्वों की गिनती है। उनमें से जिस जिस अविशेष का जो जो विशेष है उसको कहते हैं— तत्राकाशेति—आकाश आदि भूत शब्द आदि तन्मात्राओं के जो कि शान्त आदि धर्मों से शून्य शब्द आदि द्रव्य वाल सूक्ष्म द्रव्य हैं इसीलिय जिनका नाम अविशेष हैं, उनके विशेष हैं। अभिन्यक्त शान्त आदि विशेष वाले यथा क्रम पिणाम हैं।

तथा इति विशेषा—इसके साथ अन्वय है। अर्थात् श्रोत्र, त्वक् चक्षु, जिह्वा, घाण ये ज्ञानेन्द्रिय और वाक्, पाण्गि, पाद, पायु और उपस्थ ये कर्मेन्द्रिय और सर्वार्थ मन ये सब एकादश अस्मिता रूप अविशेष के विशेष हैं। मन को इन्द्रियों में प्रवेश के लिये हेतुगर्भ विशेषण दिया है, सर्वार्थ-सर्वेषां दशेन्द्रियाणां अर्था एवार्था यस्य इति मध्यमपदलोपीसमासः। सब दश इन्द्रियों के अर्थ (विषय) ही हैं विषय जिसके वह मन सर्वार्थ है। यह मध्यम पदलोपी समास है, क्योंकि मन की सहायता से ही श्रोतादि इन्द्रियां अपने अपने विशेष को प्रहण करती हैं अतः मन सर्वार्थ है। अहंकार के अविशेषत्व में हेतुगर्भ विशेषण है। अस्मितालचणस्येति—अस्मितारूप—अभिमान—मात्र धर्म वाले श्रवण, स्पर्शन, दर्शन आदि विशेष रहित अहंकार के ये श्रोत्रादि विशेष हैं। इकट्ठा करके विशेष पर्व का उपसंहार करते हैं। गुणानामिति—गुणों के ये सोलह विशेष परिणाम हैं। इसी भाँति पाँच भूत, एकादश इन्द्रियगण यह षोडश संख्या वाला गुणों का विशेष नाम वाला परिणाम है।

दांका — इन्द्रियों के समान तन्मात्राष्ट्रों को ष्टाहंकार का विशेष क्यों नहीं कहा ? क्योंकि तन्मात्रा भी शब्द, स्पर्श ष्ट्रादि विशेष वाले हैं ?

समाधान—यह नहीं कह सकते, क्योंकि विशेष मात्र को ही यहाँ विशेष कहा है, तन्मात्रा विशेष मात्र नहीं है क्योंकि वे भूतों की अविशेष भी हैं। अविशेष पर्व की व्याख्या करते हैं। पड अविशेषा इति—छः को गिनते हैं— शब्द तन्मात्रमित्यादि से अस्मितामात्र इसतक, एक द्वि जीति। लक्ष्यते दनेनेति लच्चणम्—जिससे लखाया जाय उसको लच्चण कहते हैं वह धर्म होता है,—यहाँ तन्मात्राओं को द्रव्यत्व प्रतिपादन करने के लिये लच्चण पद दिया है। तथा उत्तरोत्तर तन्मात्राओं में पूर्व पूर्व तन्मात्राओं के हेतु होने से शब्द तन्मात्र शब्द धर्मवाली हैं, तत्कार्यतयास्पर्शतन्मात्र शब्द स्पर्श उभय धर्म वाली है, इस प्रकार क्रम से एक एक लथ्यण धर्म की वृद्धि होती है, इनमें मात्र शब्दों के साथ शान्त आदि विशेष की ही व्यावृत्ति है गुणान्तर के संपर्क की व्यावृत्ति नहीं है क्योंकि एक दित्र्यादि लच्चणत्व को कहा गया है।

तन्मात्राएयविशेषाणि अविशेषास्ततो हिते। न शान्ता नापि घोरास्ते न मृद्वारचाविशेषिणः॥

इति विष्णुपुराणाच्च — तन्मात्रा अविशेष हैं इसिलये वे अविशेष हैं क्योंकि वे शान्त, घोर और मूढ नहीं होते, अतः अविशेष हैं, यह बात इस विष्णुपुराण से प्रमाणित होती है।

रंका— तन्मात्राश्रों में परस्पर कार्यकारण भाव सिद्ध हो जाने पर ही कारण गुण के कम से उत्तरोत्तर गुण वृद्धि हो जायगी उसी में क्या प्रमाण है ? क्योंकि श्रुति श्रीर स्मृतियों को तो स्थूल भूतों के विषय में ही श्राकाशादि के कम से कारणता है ?

समाधान—आकाशादि स्थृल भूतों से वायु आदि की उत्पत्ति दिखलाने से सृक्ष्मभूतों में भी उसी प्रकार के कार्य कारण भाव की कल्पना उचित है, ये तन्मात्रा तामस अहंकार से शब्द आदि के कम से उत्पन्न होते हैं यह जानना चाहिये। अस्मिता मात्र-अभिमान वृत्ति वाला है, उससे इन्द्रिय भावापन्न अहंकार की व्यावृत्ति होती है। "एते सत्तामात्रस्यति" ये सत्तामात्र महत्तत्त्व के षड् अविशेष परिणाम हैं सत्ता—विद्यमानता वा व्यक्तता का नाम है। आदि कार्य होने से महत्तत्त्व व्यक्ततामात्र है। प्रलय में ही सब विकार (कार्य) द्रव्य अतीत और अनागत रूप से रहते हैं—विद्यमान रूप से नहीं रहते अतः आदि विकार अंकुरवन् जो महान् है, वह सर्ग के आदि में सत्ता को लाभ करता (विद्यमान अवस्था में आता है) वह सत्तामात्र कहलाता है, और वह सत्सामान्य से सत्तामात्र कहा जाता है, क्यों कि सद् विशेष अहंकार आदि उस समय अविद्यमान होते हैं। इसीलिये यास्क मुनि ने षड् भाव विकारों में से जन्म के उत्तर अस्तिता (सत्ता) ही विकार कहा है। इस प्रकार संसार रूपी वृत्त का अस्तितामात्र परिणाम महत्तत्त्व है, और वही अहंकार से वृद्धि परिणाम है। इस प्रकार सब विकारों के आत्मारूप बुद्धि नामक महत्त्व के छै परिणाम

श्रविशेष संज्ञक हैं। सामान्यत्व को श्रविशेषत्व कहा है। यद्यपि षांडशिवशेषों का सामान्यत्व महत्तत्त्व श्रीर प्रकृति इन दोनों में है, तो भी विशेष शब्द पंकज श्रादि शब्दों की भौति षड (छ:) में ही योगारूढ है।

यहाँ छ: के मध्य में से तन्मात्रात्रों को बुद्धि की परिणामता ऋहंकार के द्वारा ही माननी चाहिये ( त्रर्थात् प्रकृति से महत्तत्त्व त्रौर महत्तत्त्व से ऋहंकार त्रौर उससे तन्मात्रा उत्पन्न होते हैं ) क्योंकि "सूक्ष्मिवषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानम" इस सूत्र पर भाष्य ने ऐसी ही व्याख्या की है।

लिङ्गमात्र पर्व की व्याख्या करते हैं—यत्तात्परं-श्रविशेषों से जो पर है-पूर्व उत्पन्न है, बांस के प्रथम पर्व की भाँति जगत् का श्रंकुर महत्तत्त्व है उसीको लिङ्गमात्र कहते हैं। लिङ्ग श्राखिल वस्तुश्रों का व्यश्वक है और वह भहतत्त्व है। महत्तत्त्व ही खयम्भु—श्रादि पुरुष—काये ब्रह्म का उपाधिरूप है, जो सगे के श्रादि में सब जगत को प्रकट करता हुआ उदय होता है जैसा कि सोकर चित्त उठता है। ज्ञान के श्रितिरिक्त तो व्यापार पीछे श्रहंकार से उत्पन्न होता है, श्रतः महत्तत्त्व लिगमात्र कहलाता है,ऐसा स्मृति भी कहती है—

# ततोऽभवन्मइत्तत्त्वयकात् कालचोदितात् । विज्ञानात्मात्म-देहस्थं विश्वं व्यञ्जंस्तमोनुदः ॥

काल से प्रेरित उस अव्यक्त प्रकृति से आत्म देहस्य इस विश्व को व्यक्त करता हुआ तम का नाशक विज्ञानात्मा उत्पन्न हुआ, कोई सज्जन "लयं गच्छतीति लिंगम्" जो लय को प्राप्त होता है वह लिंग है ऐसा लिंगपद का अर्थ करते हैं। वह प्रमाण के अभाव से उपैचित (त्याज्य) है, क्योंकि अहंकार आदि भी लय को प्राप्त होने से लिङ्गमात्र कहे जा सकते हैं, जो उचित नहीं है। तथा लिङ्गमात्र में जो मात्रशब्द का प्रयोग है वह उपपन्न न होगा। उस सूक्ष्म रूप में वे पूर्वोक्त अविशेष विशेष पदार्थ अवस्था से अनागत अवस्था से स्थित होकर उत्तरोत्तर वाँस की पोरी की भाँति स्थावर और जंगमों की विवृद्धि की पराकाश को प्राप्त होते हैं। "महान् प्रादुर्भूत ब्रह्मा कूटस्थो जगद् अंकुरः" कूटस्थ जगत् का अंकुर महान् ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुआ इसमें यह समृति प्रमाण है।

तथा प्रतिसंसुज्यमान प्रलीयमान वे उसमें ही ऋतीत श्रवस्था से श्रनुगत होकर उसी के साथ जो प्रसिद्ध तीन गुणों की साम्यावस्था रूप श्रलिंग है—प्रधान नाम का मूलकरण है उस प्रकृति में लीन होते हैं। इससे यह भी व्याख्या हो गई कि जगत् की सृष्टि स्थिति श्रीर लय का हेतु महत्तत्व उपाधि युक्त कार्य ब्रह्म भी है। प्रधान के श्रलिंगत्व को उप-पादन करने के लिये श्रव्यक्त यह विशेषण दिया है। स्थं श्रव्यक्त होने से परस्पर व्यंजक नहीं है श्रतः श्रलिंग है यह श्राषय है। पुरुष से पर श्रिभमत शश श्रुंगादि से व्यावर्त्तन के लिये "िनः सत्ता सत्ते" विशेषण दिया है। निगेते पारमार्थिक सत्ता सत्ते" विशेषण दिया है। निगेते पारमार्थिक सत्ता सत्ते श्रस्मात् = निगेत हैं पारमार्थिक सत् श्रीर श्रास्मात् आदि पारमार्थिक सत् है।

#### सतोऽस्तित्वे च नासत्ता नास्तित्वे सत्यता कृतः।

सत् के श्रस्तित्व में श्रसत्ता नहीं होती, नास्तित्व में सत्यता कहाँ (श्रर्थात् नास्तित्व में सत्यता रह ही नहीं सकती)

# तस्मान्न विज्ञानमृतेऽस्ति किंचित् कचित्कदाचिद् द्विज! वस्तुजातम्। यज्ञान्यथात्वं द्विज! याति भूयो न तत्तथा तत्र कुतो हि सत्त्वम्।।

हे द्विजसत्तम! इस हेतु से विज्ञान के सिवाय कुछ भी, कहीं भी और कभी भी वस्तु समूह नहीं है। हे द्विज! जो वस्तु फिर अन्यथा हो जाती है वह वैसी नहीं होती, इसमें सत्ता कहां? (अर्थात् उसमें सत्ता भी नहीं होती) इन गरुडपुराण और विष्णु-पुराण के वचनों से असत्ता सामान्य के अभाव की ही पारमार्थिक असत्ता सिद्ध है। और वह प्रधान में नहीं है क्योंकि महद् आदि अखिल विकार रूपों के साथ प्रलयकाल में नहीं होते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से तो परिणामी होने से प्रतिच्चण तत् धर्म रूप से अपाय होता ही रहता है यथा श्रुति और स्मृति भी चैतन्य-चिन्मात्र को सत् होते हुए यह जीव लोक चय और उद्य से परिवर्तन हॉता हुआ एक च्चण भी नहीं ठहरता इत्यादि कहती हैं। जैसे यह प्रधान सत्ता से वर्जित है वैस ही पारमार्थिकी असत्ता से भी वर्जित है क्योंकि सत्ता सामान्य का अभाव ही पारमार्थिक असत्व है और वह प्रधान में नहीं है, क्योंकि वह नित्य है, अर्थ क्रियाकारी है और श्रुति, स्मृति तथा अनुमान से सिद्ध है। इसी भाँति सत् और असत् से अनिर्वचनीय—त्रिगुणात्मक—माया नामक प्रधान है यह वेदान्त सिद्धान्त भी अवधारणीय है।

## नासद्रूपा न सद्रूपा माया नैवोभयात्मिका। सदसद्वभ्यामनिर्वोच्या मिथ्याभूता सनातनी॥

माया न श्रसद्रूपा है, न सद्रूपा है न ही उभय रूपा है—वह सत् या श्रसत् से श्रानवीच्या है, मिध्यारूपा श्रोर सनातनी है (नित्या है)। इन श्रादित्य पुराणादि में माया नामक प्रकृति को पारमार्थिक सत्त्व श्रादि रूप से श्रानिरूप्या कहा है

प्रपंच की अत्यन्त तुच्छता या अत्यन्त विनाशिता वेदान्त का सिद्धान्त नहीं है क्योंकि नाभाव उपलब्धेः '२।२।२८' भावे चापलब्धेः' २।१४।१५ इन वेदान्त के सूत्रों में अत्यन्त तुच्छता का निराकरण किया है। "सत्त्वाचावरस्य" २।१।१६ "असद्व्यपदेशादिति चेत्र धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्" २।१।१७ वैधर्म्याच न स्वप्नादिवत् इत्यादि यथा श्रुत वेदान्त सूत्रों से प्रपंच की सत् असत् रूपता की ही सिद्धि होती है। "धर्मान्तरेण" का अर्थ है अतीत और अनागत धर्म से और शास्त्रों में स्वप्न आदि दृष्टान्त च्यांग्गरत्व और पारमार्थिक असत्य अंश से ही जानने चाहियें। स्वप्न और गन्धवे नगर आदि भी अत्यन्त असत् नहीं हैं क्योंकि स्वप्न आदि में भी सान्ति-भास्य मानस पदार्थ माने हैं। यदि ऐसा न माने तो सन्ध्ये सृष्टि राहहीति" वेदान्त सूत्र से ही स्वप्न में जो सृष्टि का अवधारण किया उससे विरोध होगा।

२६

'न स्वप्नादिवत्' इस वेदान्त सूत्र में जाप्रत् प्रपंच का केवल मानसत्व होना ही निषेध किया है। इस से जो स्वप्नादि के दृष्टान्तों के द्वारा प्रपंच को मनोमात्र माना है वह नवीन वैदान्तियों का अपसिद्धान्त ही है, क्योंकि वैदान्त सूत्र ने भी स्वप्न तुरूयत्व के श्रभाव का निर्णय किया है इसलिये यथोक्त ही प्रपंच का "असत्त्व" ब्रह्ममीमांसा का भी सिद्धान्त-समान-तन्त्र सिद्ध है। कोई यहाँ उत्तर विशेषण में ऋर्थ क्रियाकारित्व ही सत्त्व विवित्ति है श्रीर वह प्रलय काल में प्रकृति श्रीर प्रकृति के कार्य में होता नहीं श्रत:-प्रकृति सत् नहीं ऐसी शङ्का करते हैं ? वह ठीक नहीं है क्योंकि इस यक्ति से ईश्वर से अन्य पुरुष भी प्रलय काल में अर्थ कियाकारी न होने से असत हो जायेंगे। जीवों में भी विषय के प्रकाशन रूप व्यापार का उपरम हो श्रमत्ता-लय-खाप-प्रलय में है यह ईश्वर प्रकरण में श्रति श्रीर स्मृतियों में प्रसिद्ध है अतः प्रधान के पारमार्थिक सत् असत् के अभाव की सिद्धि के लिये उसके विकारों के भी पारमार्थिक सत् असत् नहीं है यह प्रतिपादन करने के लिये प्रधान का विशेषणान्तर है निः सदसद इति-निर्गत हैं सत् असत् जिससे एसा विग्रह है। नि:-सिन्नरसद ऐसा पाठ होने पर भी अर्थ वह ही है। प्रधान वृत्ति जितना विकार-समृह है वह पारमार्थिक सत् नहीं है, क्योंकि परिणामी होने से अपने धर्मों द्वारा प्रतिच्या उसका विनाश होता रहता है। श्रादि अन्त की व्यक्ति अवस्था से भी असत ही है। वाचारम्भएं विकारो नामधेयं मृत्तिका इत्येव सत्यम् । विकार नामधेय ( घट, शराव छादि ) वाचारम्भण है ( वाणी का विलास है ) मृत्तिका है, इतना ही सत्य है।

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत! अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ हे भारत! ये भूत आदि में अव्यक्त थे अब मध्य वर्त्तमान में व्यक्त हैं, मृत्यु होने पर फिर अव्यक्त हो जायेंगे इनके विषय में परिदेवना क्या? (दुःख नहीं मानना चाहिये, चिन्ता नहीं करनी चाहिये) । इत्यादि श्रुति और स्मृति विकारों के नित्यतारूप सत्त्व का निराकरण करती हैं, यहाँ श्रुति में विकारों के आदि और अन्त में नाममात्र अवशेष होने से खिर न होने के कारण अखिर की अपेना से कारण की खिरत्व रूप सत्यता विवन्नित है, क्योंकि "नित्यो नित्यानां, सत्यस्य सत्यं" वह नित्यों का नित्य है सत्य का भी सत्य है । इन दूसरी श्रुतियों में भा इसी प्रकार का अर्थ सिद्ध है । विकार अत्यन्त तुच्छ हैं इस कारण से उनके नित्यतारूप सत्त्व का निराकरण नहीं है । यदि तुच्छतया निराकरण मानें तो मृद्विकार को श्रव्यन्त तुच्छता सिद्ध नहीं है, जिससे कि श्रद्ध के काये प्रपंच के तुच्छ होने पर उसकी दृष्टान्तता बन सके १ जिस प्रकार प्रधान वृत्ति काये समृह अत्यन्त सत् नहीं है, उसी प्रकार अत्यन्त असन् भी नहीं है, क्योंकि अतीत और अनागत रूपों से सदा ही सत् है । तद्धेदं "तद्धीव्याकृतमासीत्" वह ही तो यह अव्याकृत था।

त्रासीदिदं तमोभूतममज्ञातमलत्त्रणम् । स्रमतक्यमिविज्ञेयं मसुप्तमिव सर्वतः ॥ यह दृश्य जगत् प्रलयावस्था में तमोभूत, श्रप्रज्ञात, श्रलच्चाण, श्रप्रतक्यं, श्रविज्ञेय सर्वतः प्रसुप्रवत् था। इत्यादि श्रुति श्रीर स्मृतियों से कार्य जगत् की कारण रूप सत्ता सिद्ध है।

इंका—इस प्रकार विकार सिहत प्रधान के सत् श्रीर श्रसत् का प्रतिषेध हो जाने पर, प्रकृति की सत् श्रीर श्रसत् श्रात्मता का प्रतिपादन करने वाली सैकड़ों श्रुति श्रीर स्मृतियों का विरोध होगा ? श्रीर "सदसद् वाधावाधाभ्याम्" इस सांख्यसूत्र से भी विरोध होगा।

समाधान—ऐसा नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के जितने वाक्य हैं वे सब व्यक्त और अव्यक्त रूप व्यवाहारिक सत् और असत् परक हैं। सांख्य सूत्र में बाध और अबाध रूप भेद से सार्वकालिक हैं। वह कहा है—

## जगन्मयी भ्रान्तिरियं कदाऽपि न विद्यते। विद्यते न कदाचिच जलबुद्बुद्वत् स्थितम्॥

यह जगत्-मयी भ्रान्ति कभी भी नहीं है, यह बात नहीं है, कभी कभी नहीं होती। इसकी स्थिति जल के बुद्बुद के समान है।

भ्रान्ति यह पारमार्थिक भ्रम को लेकर ज्ञान श्रौर ज्ञेय के श्रभेद रूप की विवत्ता से कही गई है। श्रतएव गौतम सूत्र है —

तत्त्वप्रधानभेदाच्च मिथ्या बुद्धेहैं विध्योपपित्तिरित-तात्त्विक मिथ्याबुद्धि-त्र्यनित्य पदार्थ का ज्ञान है, वह प्रधान मिथ्या ज्ञान है, प्रसिद्ध मिथ्या ज्ञान है जैसे शुक्ति में रजत-ज्ञान। पारमार्थिक भ्रम का लक्ष्ण है—तदभाववित तत्प्रकारक-त्र्यथवा त्र्यसद्विषयकता, यह दोनों ही परिणामी नित्य पदार्थ बुद्धियों में हैं। व्यावहारिक त्र्यौर पारमार्थिक भेद से सत्ता त्र्याद की द्वि प्रकारता विष्णु-पुराण त्रादि में प्रसिद्ध है।

## सद्भाव एषो भवते मयोक्तो ज्ञानं यथा सत्यमसत्यमन्यत्। एतच्च यत्संव्यवहारभूतं तथाऽपि चोक्तं भ्रवनाश्चितं तद्र।

जैसे यह ज्ञान सत्य है श्रीर श्रन्य सब श्रसत्य है, यह सद्भाव मैंने श्रापके लिये कह दिया है, श्रीर यह जो संव्यवहार रूप है जो लोक के श्राश्रित है वह भी कह दिया है। तीसरी लोकसिद्ध पारिभाषिकी सत्ता भी है, जो मनोमात्र परिग्णाम, श्रुक्ति में रजत श्रीर स्वप्न के पदार्थों की सत्ता है। जो परमात्म चैतन्य सत्य है जीव चैतन्य सत्य नहीं है यह वैदान्त रहस्य है—

नाऽन्योऽतोऽिस्त द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, बोद्धा इत्यादि श्रुति सिद्ध है, वह तो लय शून्य-त्वरूपा श्रित पारमार्थिक सत्ता के श्रभिप्राय से समभनी चाहिये। प्रलयकाल में ही परमात्मा में प्रकृति श्रौर पुरुषों के व्यापार के उपरमरूप लय होता है। 'प्रकृतिः पुरुषश्रोभौ लीयेते परमात्मिन'' प्रकृति श्रौर पुरुष ये दोनों परमात्मा में लीन होते हैं। इत्यादि वाक्यों से यह सिद्ध है। परमात्मा सदा जाव्रतरूप से लयशून्य है। वही परमार्थ सत् है, प्रकृति श्रौर पुरुष परमार्थ सत् नहीं है यह नवीन वैदान्त वाक्यों की मर्यादा है। इससे सत् श्रौर श्रसत् के विरोध से एकत्र श्रसम्भव का भी कारण हो गया, क्योंकि व्यवहार श्रीर परमार्थ के भेद से, काल के भेद से, श्रवच्छेद के भेद से, स्वरूप के भेद से श्रीर प्रकार के भेद से इनका श्रविरोध है। इस प्रकार श्रुति श्रीर न्याय से सिद्ध सत्यात्व श्रीर मिध्यात्व के विभाग को न जानते हुये श्राधुनिक वैदान्तियों के प्रपश्च का श्रात्यन्त श्रसत्यत्व श्रादि रूप नास्तिकों के सिद्धान्त श्रनुसार श्रप-सिद्धान्त हैं—श्रतः मुमुक्षुश्रों को दूर से ही त्यागने चाहियें, क्योंकि सामान्यन्याय से श्रन्यत्र सिद्धान्तों को ही बह्म मीमांसा के सिद्धान्त कहा गया है। इस प्रकार सब ठीक है।

लिङ्गमात्र परिग्णाम का उपसंहार करते हैं-एष तेषाम-यह गुगों का लिंगमात्र परि-गाम है। अलिंग पर्व की व्याख्या करते हैं-निःसत्तासत्तं चेति-निःसत्तासत्त अलिंग परिणाम है, निःसत्तासत्त इस कथन में जो पदार्थ है वह त्रालिङ्ग नामक गुर्णों का परिग्णाम है त्रौर वह साम्यावस्थानात्मक गुणों से ऋतिरिक्त है, इससे उस प्रधान की गुणात्मता सिद्ध होती है, उसी श्रवस्था के लिये प्रधानवाची शब्द, धर्मधर्मी के श्रभेद से महदादि की व्यावृत्ति के लिये ही यहाँ श्रुति स्मृतियों में प्रयोग किया है। परमार्थ से तो गुरण ही तद्रप लित्त प्रधान हैं, भाष्य में गुणों को ही प्रधान शब्द से कहा है। अब पर्व और गुणों के परस्पर वैधर्म्य से भेद प्रतिपादन करते हैं—उनमें से पहिले अलिंग अवस्था रूप पर्व का तीनों पर्व से श्रीर गर्गों से वैधर्म्य का प्रतिपादन करते हैं - अलिङ्गावस्थायामिति-परुषार्थ विषयभोग श्रीर विवेक ख्याति तथा उनके कार्य सुख श्रीर दुःख लिङ्ग श्रवस्था के प्रति हेतू नहीं है, क्योंकि अलिंग अवस्था में आदि में सृष्टि के पहिले पुरुषार्थता-पुरुषार्थ समृह कारण रूप से अभिमत नहीं हो सकते। दःख निवृत्ति की व्यावृत्ति के लिये कारण यह शब्द कहा है, प्रलय-काल में द:ख निवृत्ति की कर्म के त्तय से ही उपपत्ति होने से प्रलय में प्रयोजन न रहने से दु:ख की निवृत्ति प्रलय का कारण नहीं होती यह आशय है। उपसंहार करते हैं-- न तस्या इति-- यूं कहा जा सकता है व्यक्त अवस्था में गुणों से शब्द आदि के उपभोग आदि रूप पुरुषार्थ होता है अतः वह उसमें अनागतावस्था कारण हो, साम्यावस्था में तो तज्जन्य कोई भी पुरुषार्थ नहीं होता श्रत: इस श्रव्यक्त श्रवस्था में पुरुषार्थ कारण नहीं हैं। इससे क्या प्रयोजन है। यह कहते हैं - वह साम्यावस्था पुरुषार्थकृत नहीं है, श्रतः शास्त्रों में नित्य कहलाती है। नित्या-स्वाभाविकी है अनैमित्तिकत्व से तीनों पर्वों की अपेद्या से श्वित, स्वाभाविकत्व होने पर भी धर्मादिकों से प्रतिबन्ध यहाँ गुणों का साम्यरूप परिणाम है यह भाव है। अञ्यक्त अवस्था की स्वाभाविकता व्यक्त श्रवस्था की श्रपेत्ता से नहीं होती, बहुत काल तक श्रवस्थायित्व ही नित्यत्व-सत्यत्व श्रादि दूसरे नामों से व्यवहार से सिद्ध है। धर्म नित्य है, सुख दु:ख श्रनित्य है इत्यादि महाभारत आदि में व्यवहार होता है, इस प्रकार का नित्यत्व गीतादि में कहा है—

### श्रव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । श्रव्यक्त-निधनान्येव तत्र का परिदेवना ।।

हे भारत ! ये भूत आदि में अव्यक्त थे और मध्य (वर्तमान) में व्यक्त हैं, निधन-मृत्यु (अन्त) में फिर अव्यक्त हो जाते हैं इसमें परिदेवन क्या ? इत्यादि से यही बात कही है।

श्रथवा सर्वदा सत्त्वरूप ही नित्यत्व यहाँ के लिये भी सही, सृष्टि काल में भी गुणों के साम्य का श्रत्यन्त उच्छेद नहीं होता है, श्रंश से ही वैषम्य है श्रावरण रूप गुण-साम्य सदा ही रहता है। श्रन्यथा साम्यावस्था का श्रत्यन्त उच्छेद होने पर पर्वता ही न बन सकेगी। इस ही सूत्र ने उर्ध्वमूलमधः शाखिमत्यादि गीता को श्रव्यक्त मूल प्रभव इत्यादि मोच धर्मादिक को श्रनुसरण करके संसार रूप गुणवृत्त ही चतुष्पर्वतया निरूपण किया है। उस वंश (बाँस) तुत्य गुणवृत्त के पूर्व पूर्व तत्त्व श्रावरणों के श्रंश से ही उत्तर तत्त्व रूप से परिणत होते हैं, जैसे कि समुद्र के श्रंश से फेन श्रादि रूप परिणाम हुश्रा करता है। जैसे दूध सर्वीश से दही बन जाता है। पूर्व पूर्व तत्त्व का सर्वाश से परिणाम होता है वैसा नहीं है। उत्पन्न कार्य के कारण से पुनः पूर्णार्थ तो कारणों को स्व-कार्य के श्रावरक होने से श्रवस्थान सिद्ध हैं। इसलिये सर्ग काल में भी बहिर् श्रिलगावस्था के श्रवस्थान से उसकी नित्यता है।

शंका— १ छिति को लेकर श्राठ श्रावरण ब्रह्मागड के सुने जाते हैं, तन्मात्रा नहीं सुनी जाती हैं।

समाधान—यह बात नहीं है, सूक्ष्म और स्थूल की एकत्व की विवत्ता से (एक मान कर) आठ प्रकार का आवरण कहा है अतएव भागवत के द्वितीय स्कन्ध में परब्रह्म की गित में पाँच भूतों की बिह: तन्मात्रा आवरण में गित कही है, इन्द्रियें कारण न होने से आवरण नहीं कहीं, उनकी उत्पत्ति तो तन्मात्राओं के समान देश में होती है, जैसे कि तिलों के समान देश में सूक्ष्म तेल की उत्पत्ति होती है। इतर तीन अवस्थाओं में अनित्यत्वरूप वैधर्म्य को कहते हैं—लयाणामिति—तीन अबस्था विशेषों की आदि उत्पत्ति में पुरुषार्थता कारण होती है। आदि उत्पत्ति में उपादान कारण के व्यवच्छेद के लिये कहते हैं—सर्वार्थ इति। और वह अर्थ-हेतु-निमित्त-कारण होता है, अतः तीनों अवस्था अनित्य कही जाती हैं। शेष सुगम है।

पवीं में नित्य और अनित्यत्व वैधर्म्य को कह कर पवीं गुणों का पवीं से वैधर्म्य कहते हैं—गुणास्त्वित—सत्त्व आदि गुण तो सर्व विकारों में अनुगत हैं, अतः उत्पत्ति और विनाश से शून्य हैं—अनुपचरित हैं। अलिंग अवस्था भी गुणों के सदृश नित्य नहीं है।

शंका-त्रिगुणात्मक प्रकृति के नित्य होने पर-

प्रकृति पुरुषं चैत प्रविश्यात्मेच्छया हरिः। शोभयामास संपाप्ते सर्गकाले व्ययाव्ययौ॥ तस्मादव्यक्तमुत्पन्नं त्रिगुर्णं द्विजसत्तम!

हे द्विज ! सर्गकाल प्राप्त होने पर हिर ने आत्मेच्छा से व्यय और अव्यय प्रकृति श्रीर पुरुष में प्रविष्ट होकर इन में चोभ उत्पन्न किया, उससे त्रिगुणात्मक अव्यक्त उत्पन्न हुआ। इत्यादि स्मृतियों में प्रकृति के लिये व्यय और उत्पत्ति बचन आये हैं वे संगत कैसे होंगे ?

समाधान—व्यक्तिभिरेवेति—गुणान्वयिनीभिः—गुण धर्म कार्य व्यक्ति श्रतीत से उपचर्यान्त परिणाम वालियों से गुण जन्म श्रौर विनाश वाले जैसे प्रतीत होते हैं कार्य- कारण का विभाग होने से, उन सत्त्वादि गुणों में खतः जन्म और विनाश नहीं है। इसी कारण से खानुगत व्यय आदि से ही गुणात्मक प्रकृति के व्यय आदि का व्यवहार होता है, यह आशय है। परिणाम तो प्रकृति का पारमार्थिक होने पर व्याप्यों के उत्पत्ति और विनाश का व्यापकों में व्यवहार होता है उसमें दृष्टान्त कहते हैं—यथा देवदत्तो दरिद्राति, दरिद्राति का अर्थ है चीण होता है। समः समाधिः—यह समाधान दार्ष्टान्तिक में भी समान है।

रंका—तो भी प्रकृति की नित्यता नहीं बनती । "भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः" फिर अन्त में विश्वमाया निवृत्त होती है।

### पकृतिः पुरुषश्चोभौ लीयेते परमात्मनि ।

प्रकृति ऋौर पुरुष दोनों परमात्मा में लीन हो जाते हैं, इत्यादि वाक्यों से प्रकृति की नित्यता नहीं बनती।

समाधान—इसका उत्तर दे दिया है कि कार्य के विनाश से कारण में विनाश व्यव-हार उपचार से होता है। व्यापार के उपरम रूप लय को ही पुरुष के साहचर्य से प्रकृति में व्युय विनाश निश्चय किया है।

## वियोजयत्यथान्योन्यं प्रधानपुरुषावुभौ। प्रधानपुंसोरनयोरेष संहार ईरित:॥

प्रधान और पुरुष दोनों एक दूसरे को सपने से युक्त करते हैं यही प्रधान और पुरुष का संहार कहलाता है। इत्यादि कूर्म पुराण के बचनों से भी यही सिद्ध होता है, प्रकृति और पुरुष का कार्य उपरम ही उपचार से विनाश कहलाता है, यदि ऐसा न मानें, तो न्याय के अनुमह से बलवती श्रुतियों का विरोध होगा। ऐसे ही प्रकृति और पुरुष का पुराणों में श्र्यमाण उत्पत्ति भी अन्योऽन्य के संयोग से अभिन्यिक ही जाननी चाहिये।

## संयोगलक्तालात्पक्तिः कथ्यते कर्मजा तयोरिति स्मृते:।

स्मृति का भी यही तात्पर्य है प्रकृति श्रौर पुरुष की संयोग रूप कमेंज उत्पत्ति कही जाती है। तथा चोक्तम —

# न घटत उद्भवः मकृतिपूरुषयोर जयोरभययुजा भवन्त्यसुभृतो जलबुद्दबुदवत् । त्विय त इमे ततो विविधनाम-गुणैः परमे सरित इवार्णवे मधुनि लिन्युरशेषाः ॥

श्रज प्रकृति श्रौर पुरुष का उद्भव— उत्पत्ति नहीं बनती, प्राण्धारी जल में बुद्बुद के समान दोनों से संयुक्त होते हैं। श्रापक परम रूप के श्रन्दर ही ये सब नाम श्रौर गुणों के सिहत लीन होते हैं जैसे कि समुद्र में निद्याँ लीन होती हैं श्रौर मधुर रस में सब रस लीन हो जाते हैं।

अब प्रकृति आदि का उन उन के कार्यों से अनुमान कराने के लिये पर्व शब्द से सूचित अलिंगादि के अविरल क्रम को दशोत हैं—लिङ्गमात्रमिति—लिंगमात्र के अलिंग

प्रत्यासन है— श्रव्यविहत कार्य है। वही लिंगमात्र उस श्रलिंग में — श्रलिंगावस्था प्रधान में श्रव्यक्त रूप से श्रविभक्त है श्रतः उससे विभक्त होता है — उसमें हेतु है — क्रमेति-क्रम का — पौर्वापर्य का कभी भी श्रितक्रम नहीं करता, यदि कारण में श्रनागत श्रवस्था से श्रसत् की भी उत्पत्ति मानें तो श्रविशेषतया सब की सर्वत्र उत्पत्ति होनी चाहिये, श्रीर श्रतीत की भी उत्पत्ति होनी चाहिये जो कि श्रमम्भव है। श्रीर प्रागभाव कारण है नहीं, क्योंकि श्रभाव श्रिसद्ध है। यदि श्रभाव को निमक्त कारण मानें तो उसको ही उपादान कारण भी मान लें, तब तो श्रन्यवादियों की विजय हो गई। श्रभाव को उपादान देखा भी नहीं है यदि यह कहा जाय तो निमित्त में भी यह बात तुल्य ही है श्रतः जैसे श्रभाव उपादान नहीं हो सकता वैसे निमित्त भी नहीं हो सकता। इसलिये कार्य जनन शक्ति ही श्रनागत श्रवस्थारूपिणी कार्य रूपसे परिणित होती है, वह सत्कार्यवाद इस भाष्य ने सिद्ध किया है। तथा इत्यादि की भी यूं ही व्याख्या करनी चाहिय। महद् श्रादि से प्रकृति श्रादि के श्रनुमान का प्रकार सांख्य सूत्रों ने कहा है, हमने भी उनके भाष्य में उसको प्रपंचित किया है, (विस्तार रूप से लिखा है) विस्तार भय से यहाँ प्रस्तुत नहीं करते। यह बात पहिले कह दी है। जैसे विशेषों से श्रवान्तरभेद भिन्न विशेष उत्पन्न होते हैं वैस पहिले इसी सूत्र के श्रादि में कह दिया है।

शंका - सूत्रकार ने गुणपर्वों का चतुर्धा (चार प्रकार का) विभाग कैसे किया है ? ब्रह्माग्रह, स्थावर जंगम रूप से पर्व श्रनन्त हो सकते हैं ?

समाधान—ब्रह्माग्ड श्रादि सब विशेष कार्यों का विशेषों में ही अन्तर्भाव है यह कहते हैं—न विशेषेभ्य इति—विशेषों से पर-उत्तर भावि, तत्त्वान्तर-तत्त्व भेद नहीं है, श्रतः विशेषों का तत्त्वान्तर परिणाम नहीं है। श्रतः ब्रह्माग्ड श्रादिक सब विशेष पवे से ही गृहीत हैं यह भाव है। तत्त्वत्व — द्रव्यत्व है, तत्त्वान्तरत्व—स्वावृत्तिद्रव्यत्व उससे साज्ञात् व्याप्य जातियत्व है—पश्चीसतत्त्वों में पश्चीस जाति के श्रंगीकार न करने में तत्त्वान्तरत्व—स्वावृत्तिद्रव्य विभाजक उपाधिमत्व—तत्त्वान्तरत्व है।

शंका—यूं तो तत्त्व का भेद होने 'से अन्तः करण का जो कहीं कहीं एकत्व कहा है वह कैसे हो सकेगा ?

समाधान—जैसे विशेष नामक एक तत्त्वात्मिका एक ही पृथिवी प्रथम उत्पन्न होती है, उसके पीछे उस पृथिवी के खोदने श्रीर मथन करने से पार्थिव जल श्रीर पार्थिव तेज श्रीभव्यक्त मात्र होते हैं इसी प्रकार तत्त्व-त्रयात्मक ही श्रादि में महान् उत्पन्न होता है, पीछे उस महत्तत्त्व में स्थित श्राहंकार श्रादि वृत्तिभेद से प्रकट हाते हैं।

प्रश्न-तो क्या विशेषों के परिग्णाम ही नहीं होते ?

उत्तर—नहीं, विशेषों के परिणाम नहीं होते । उनके तो धर्म परिणाम, लच्चण परिणाम श्रौर श्रवश्चा परिणाम—सूत्रकार उत्तर पाद में व्याख्या करेंगे, वे होते हैं ।

शंका—ऐसा ही सही, महद् श्रादि के कम से कहा सृष्टि का प्रकार श्राकाश श्रादि बोधक श्रुति के विरुद्ध होने से हेय है, श्रुति में तन्मात्रा की चर्चा न होने से ये पदार्थ कल्पित हैं, मनु श्रादि स्मृतियें सांख्य की इस कल्पना का श्रनुवाद करने से धर्म विषयक ही हैं, प्रकृति श्रादि परक नहीं हैं। श्रतः स्मृतियों से भी प्रकृति की सिद्धि नहीं होती ?

समाधान — गुगात्रयात्मिका प्रकृति मूलकारण रूप से मैत्रेयोपनिषद् में सुनी गई है। यथा —

''तमो वा इदमेकमास तत्परं स्यात् तत्परेणेरितं विषयत्वं प्रयाति एतद्वे रजसो रूपं तद्रजः खक्वीरितं विषयत्वं प्रयाति एतद्वे सत्त्वस्य रूपं तत्सन्त्वमेवेरितं तपसः संप्रास्नवत् तत्सांशोऽयं यश्चेतितामात्रः प्रतिपुरुषं क्षेत्रज्ञः संकर्णाध्यवसायितङ्गः प्रजापतिस्तस्य प्रोक्ता श्रस्यास्तनवो ब्रह्मा रुद्रो विष्णुरित्यादि"

यह प्रपंच एक तम ही था, वह पर था, वह पर से प्रेरित विषम बन गया, यह ही रजः का रूप है। वह रजः पर से प्रेरित होकर विषम होगया, यह ही सत्त्व का रूप है, वह सत्त्व प्रेरित हुआ तम से बहा—जुदा हुआ—वह सांश यह है—जो कि पुरुष का चेतितामात्र है—च्चेत्रज्ञ है। सत्व प्रेरित हुआ तम संकल्प और अध्यवसाय लिग है—प्रजापित है, उसका प्रोक्ता बहाा, रुद्र, विष्णु इत्यादि उसके तनु शरीर कहे गये हैं। तथा गर्भोपनिषद् में चौबीस तत्त्व इसी क्रम से कहे हैं, यथा—

''अष्टी प्रकृतयः, षोडश विकाराः शरीरम्'' इति ।

आठ प्रकृति हैं (मूल प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार और पाँच तन्मात्रा ) पांड्श विकार हैं और शरीर । तथा प्रश्नोपनिषद् में—

एवं ह वै तत्सर्वे परे श्चात्मिन संप्रतिष्ठते
पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चोपोमात्रा च
तेजश्च तेजो मात्रा च वायुश्च वायु मात्रा
चाकाशश्चाकाशमात्रा च' इत्यादि

इस भांति वह सब पर आत्मा में संप्रतिष्ठित है—पृथिवी, पृथिवी मात्रा, जल व जल-मात्रा, तज, तेजोमात्रा, वायु, वायुमात्रा, आकाश और आकाश मात्रा इत्यादि से परमात्मा में तेईस तत्त्व प्रतिष्ठित हैं समुद्र में नदी नद की भांति यह कहा है। अतः चौबीस तत्त्व प्रत्यत्त श्रुति से और स्मृति से श्रानुमेग श्रृति से सिद्ध हैं। व्यवहार और परमार्थ विषय का भेद होने से श्रद्धित श्रृति इन श्रुतियों की बाधक नहीं है। व्यवहारिक श्रद्धित श्रृतियाँ श्रविभाग लच्च के श्रभेद परक ही हैं—यह बात नदी समुद्र दृष्टान्त से सिद्ध हैं। उन महदादि की सृष्टि का क्रम भी श्रुति में पाठ क्रम से निश्चय होता है।

## एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुष्ट्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी॥

इससे प्राण उत्पन्न होता है, मन श्रौर इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं, श्राकाश, वायु, ज्याति, जल श्रौर सब को धारण करने वाली पृथिवी उत्पन्न होती है।

श्रीर जो तैत्तिरीय उपनिषद् में वियदादि की सृष्टि कही है वहाँ वियत् (श्राकाश) से पहिले स्मृति से उन्नेय श्रुति के साथ एकवाक्यता द्वारा बुद्धि श्रादि की सृष्टि पूरण कर लेनी चाहिये। छान्दांग्य में जैसे वियदायु की पूर्ति की है। किंच सांख्योक्त सृष्टि के क्रम में स्पष्ट ही श्रुति प्रमाण है जैसा कि गोपालतापनीय में—

'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मासीत् तस्मादन्यक्तमेवात्तरं तस्मादत्तरान्महत् महतो वै अहङ्कारस्तस्मादेवाहङ्कारात् पञ्च तन्मात्राणि तेभ्यो भृतादीनीति।''

एक श्रद्वितीय ब्रह्म ही था, उससे श्रव्यक्त श्रव्यक्त हुआ, उस श्रव्य से महत्तस्व श्रीर महत्तत्व से श्रहंकार श्रीर श्रहङ्कार से पश्चतन्मात्रा, तथा तन्मात्राश्चों से पाँच महाभूत श्रादि उत्पन्न हुए हैं। वेदान्तसूत्रों ने भी बुद्धि श्रादि के क्रम से ही सृष्टि कही है, उन पर नवीनों की व्याख्या का हमने श्रपने भाष्य में खराउन किया है। इस प्रकार सांख्य शास्त्र में प्रपंचित (विस्तार से वर्णित) चौबीस तत्त्व ही यहाँ योग दर्शन के दो सूत्रों ने संचेप से कहे हैं। इनके खरूप श्रादि भी वहीं दर्शाय हैं। संचेप से यहां भी कहते हैं—

पाँच भूत और ग्यारह इन्द्रियें तो प्रसिद्ध ही हैं, तन्मात्रा इन पाँच भूतों के साज्ञात् कारण हैं, ये तन्मात्रा शब्द आदि वाले सूक्ष्म द्रव्य हैं, अतः इनको सृक्ष्म भूत भी कहीं कहते हैं। महत् और अहंकार का लज्ञण मोज्ञ धर्म में कहा है—

हिरएयगर्भो भगवानेष बुद्धिरिति स्मृतः।
महानिति च योगेषु बिरिश्चिरिति चांप्युत ॥
धृतं चैकात्मकं येन कृत्स्नं त्रैलोक्यमात्मना।
तथैव विश्वरूपत्वाद्विश्वरूप इति श्रुतः॥
एष वै विक्रियापनः सज्जत्यात्मानमात्मना।
ऋहंकारं महातेजाः प्रजापतिमहंकृतम्॥

यह भगवान हिरएयगर्भ है जिसको बुद्धि कहा है। योग में इनको महान् और विदंचि कहा है, जिसने अपने आत्मरूप से एकात्मक समस्त त्रैलोक्य को धारण किया हुआ है। इसी कारण विश्वरूप होने से उनको विश्वरूप कहा है। ये ही विक्रियापत्र अपने आत्मा से आत्मा को उत्पन्न करते हैं ये महातेजा प्रजापित आहंकृत रूप आहंकार को उत्पन्न करते हैं। यहाँ उपासना के लिए शक्ति और शक्तिमान् के अभेद से उपाधियों के नाम और रूपादि

२७

उपाधिमान् रूप कहे हैं। जैसे कि मनुष्य पशु श्रादि शरीरों के नाम से उन शरीर के श्रीमानी श्रात्माओं को भी मनुष्य श्रीर पशु श्रादि नाम से बोलते हैं। दूसरी स्मृतियों में सांख्य श्रीर योग के श्रविवेक से जड़ वस्तु रूप से ही उनका व्यवहार है ज्ञान श्रीर ऐश्वर्यादि रूप महत्तत्व श्रीर श्रीमान रूप श्रहङ्कार का श्रन्तःकरण धर्मत्व होने से। प्रकृति के तो तेईस तत्वों के कारणसत्त्व श्रादि नाम वाले सूक्ष्म द्रव्य श्रसंख्य हैं, उनको गुण इसलिये कहा है कि वे पुरुष के उपकरण है श्रीर पुरुष कां बाँधने वाले हैं। वे तीन गुण सुख दुःख मोह वाले होने से सुख दुःख मोहात्मक कहलाते हैं। पुरुषों के सब श्रथों के साधक होने से राजा श्रीर मन्त्री के समान प्रधान कहे जाते हैं। जगत् को उपादान होने से प्रकृति श्रीर जगत् की मोहक होने से माया कहलाते हैं, वैशेषिक श्रादि ने श्रपनी श्रपनी परिभाषा से परमाणु श्रीर श्रज्ञान श्रादि शब्दों से कहा है। तदुक्तं वासिष्ठे—

## नामरूपविनिर्धक्तं यस्मिन् संतिष्ठते जगत्। तमाद्यः पकृति केचिन्मायामेके परे त्वणुन्।)

नाम और रूप से रहित यह जगत् जिसमें ठहरा हुआ है, उसको कोई माया कहते हैं, कोई प्रकृति और कुछ लोग अणु कहते हैं। इनमें तेईस तत्त्व सगे के आदि में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दो रूप से परिणित होते हैं। उनमें से स्थूल तो पांच मूतों से बनता है, और सूक्ष्म शेष १७ तत्त्वों से बनता है। उन दोनों शरीरों में से सूक्ष्म शरीर काष्ठवत् चैतन्य का अभिन्यक्षक होने से पुरुष का लिंग शरीर कहलाता है। और वह अहंकार के बुद्धि में प्रवेश से सत्रह तत्त्व वाला (अवयव वाला) सांख्यशास्त्र में कहा गया है—सप्त-दरीकं लिङ्गिमिति, इस सूत्र में एकत्व समिट के अभिश्राय से कहा है। "व्यक्तिभेदः कर्मविशेषात्" इस अगलं सूत्र से व्यक्ति रूप से एक ही लिंग—शरीर को अनेक कहा है। यह व्यष्टि और समिटभाव वन-यूत्तवत् नहीं है किन्तु पिता पुत्रवत् ही है।

## ''तच्छरीरसमुत्पन्नैः कार्येस्तैः करगौः सह । क्षेत्रज्ञाः समजायन्त गात्रेभ्यस्तस्य धीमतः ॥

उस धीमान हिरायगमें के स्थूल श्रौर सूक्ष्म दोनों शरीरों से समुखन काय्यों श्रौर करणों के सहित चेत्रज्ञ उत्पन्न होते हैं। इन मनु श्रादि के वाक्यों से हिरण्यगमें के दो शरीरों के श्रंश से ही श्रखिल पुरुषों के दोनो शरीरों की उत्पत्ति सिद्ध होती है। वन श्रौर युत्तों में इस प्रकार का कार्य कारण भाव नहीं होता है।। १९।।

संगति-द्रष्टा का खरूप दिखात हैं:-

## द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि मत्ययानुपश्यः ॥२०॥

शब्दार्थ—द्रष्टा = द्रष्टा । दृशिमात्रः = देखने की शक्तिमात्र है । शुद्धः-श्रिप = निर्मल श्राथित् निर्विकार होने पर भी । प्रत्यय-श्रनुपश्यः = चित्त की वृत्तियों के श्रनुसार देखने बाला है । अन्वयार्थ—द्रष्टा जो देखने की शक्तिमात्र है, निर्विकार होता हुआ भी चित्त की वृत्तियों के अनुसार देखने वाला है।

व्याख्या— दिशमात्र, इस शब्द से यह श्रभिप्राय है कि देखने वाली शक्ति विशेषण्-रिहत केवल ज्ञानमात्र है अर्थात् यह देखना या वह देखना उसका धर्म नहीं है, बल्कि यह देखने की शक्तिमात्र धर्मी है, उसमें कोई परिणाम नहीं होता। यथा:—

## यथा दीपः प्रकाशात्मा खन्यो वा यदि वा महान्। ज्ञानात्मानं तथा विद्यादात्मानं सर्वजनतुषु॥

अर्थ:—जैसे दीपक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, प्रकाश रूप ही होता है वैसे ही सब प्राणियों के अन्दर आत्मा को भी ज्ञानरूप जानो।

#### ज्ञानं नैवात्मनो धर्मो न गुणो वा कथश्चन। ज्ञानस्वरूप एवात्मा नित्यः सर्वगतः शिवः॥

अर्थ — ज्ञान न तो त्र्यात्मा का धर्म है श्रौर न ही किसी भांति गुए है। श्रात्मा तो नित्य, विभु श्रौर शिव (कल्याएकारी) ज्ञानखरूप ही है।

प्रत्ययानुपश्य = चित्त की वृत्तियों के अनुसार देखने वाला। चित्तवृत्ति गुण्डियी होने से परिणामिनी है। विषय में उपराग होने से वह विषय उसको ज्ञात होता है। पर पुरुष तो चित्त का सदैव साची बना रहत है, वह चित्त पुरुष के ज्ञानरूपी प्रकाश से (प्रविविम्बित होकर) चेतन-जैसा भासता है। इस कारण वह (चित्त) जिन-जिन वृत्तियों के तदाकार होता है वह पुरुष से छिपी नहीं रहती। पुरुष में चित्त-जैसा कोई परिणाम नहीं होता।

द्रष्टा खरूप से शुद्ध परिणाम श्रादि से रहित सर्वदा एकरस रहता हुश्रा भी चित्त की वृत्तियों का ज्ञान रखने वाला है। क्योंकि चित्त में उसके ही ज्ञान का प्रकाश है अर्थात् वह उसी के ज्ञान से प्रतिविम्बित है। चित्त सुख, दु:ख, मोहादि वृत्तियों के रूप में परिणित होता रहता है। यह परिणाम श्रात्मा में नहीं होता है। क्योंकि वह श्रपरिणामी ज्ञानस्वरूप है। चित्त का साद्यी होने के कारण उसमें यह वृत्तियें श्रज्ञान से श्रपनी प्रतीत होती हैं।

नोट—यह बात श्रन्छी प्रकार जान लेना चाहिये कि श्रात्मा का वास्तविक दर्शन विवेकख्याति द्वारा चित्त को श्रपने से भिन्न देखना श्रीर श्रसम्प्रज्ञात-समाधि द्वारा खरूप-स्थिति प्राप्त करना है। इसके श्रातिरक्त चित्त की श्रन्य वृत्तियों को श्रासक्ति के साथ देखना श्रद्शीन है, क्योंकि यह श्रविद्या से होता है श्रीर इससे यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होता। श्रागे सूत्र तेईस की व्याख्या में इसका विशेष ध्यान रखना चाहिये।

टिप्पणी:—इस सूत्र की व्याख्या खोल कर स्पष्ट शब्दों में करदी गई है, फिर भी पाठकों की श्रिधिक जानकारी तथा श्रपनी व्याख्या की पुष्टि के निमित्त व्यासभाष्य तथा भोजवृत्ति का भाषार्थ भी नीचे दिया जाता है:—

भाषार्थ व्यासभाष्यः — सूत्र २०॥ ( दिशमात्रः ) सब धर्मों से रिहत जो केवल चेतनमात्र अथात् ज्ञानस्वरूप पुरुष है, वह द्रष्टा कहा जाता है। यदि ज्ञानस्वरूप है तो ज्ञान का आश्रय कैसे हो सकता है अर्थात् ज्ञानस्वरूप धर्म का आधार होने से दिशमात्र कैसे हो सकता है ? इस शंका का उत्तर देते हैं "शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः" यद्यपि वह स्वभाव से ज्ञान का आधार न होने से शुद्ध ही है तथापि प्रत्यय संज्ञक बुद्धि-धर्म ज्ञान को अनुसरण करने से ज्ञान का आधार कहा जाता है।

अर्थात् यद्यपि पुरुष ज्ञानस्वरूप ही है तथापि बुद्धि रूपी द्र्पेण में प्रतिविम्बित होने से उस बुद्धि के धर्मभूत ज्ञान का आधार प्रतीत होता है। इसलिये बुद्धि वृत्ति का अनुकारी अर्थात् तदाकारधारी होने से पुरुष 'प्रत्ययानुपश्य' कहा गया है।

सो यह दिशमात्र चेतनभूत पुरुष न तो बुद्धि के समान रूपवाला है और न श्रत्यन्त विरुद्धरूपवाला है। अर्थात् यह पुरुष बुद्धि से विलच्च है, क्योंकि ज्ञात श्रज्ञात विषय होने से बुद्धि परिग्णामिनी है और सदा ज्ञातविषय होने से पुरुष श्रपरिग्णामी है। अर्थात् बुद्धि का विषयभूत जो गवादि घटादि पदार्थ हैं वे कभी ज्ञात होते हैं और कभी श्रज्ञात, किन्तु पुरुष का विषयभूत जो बुद्धितत्त्व है वह सदा पुरुष को ज्ञात हो रहता है। इसलिये बुद्धि सदा एक रस न होने से श्र्यात् विषयसित्रिधि से विषयाकार होकर ज्ञात विषय होने से अपरिग्णामी है; क्योंकि पुरुष का विषयभूत बुद्धितत्त्व सदा ज्ञात ही रहता है। अतः यह दोनों परस्पर विलच्च होंने एवं संहत्यकारी होने से अर्थात् तीन गुग्गों से मिलकर पुरुष के भोग श्रपवर्गरूप श्रथ्य के सम्पादन करने से बुद्धि परार्थ है श्रीर पुरुष श्रसंहत श्रथीत् केवल होने से श्रन्य किसी के श्रथीन होने के कारण स्वार्थ है। इस कारण से भी दोनों परस्पर विलच्च होने से श्रम्य कारा होने से श्रम्य कारा होने से त्रम्य कारा होने से प्रिण्य होने से श्रम्य कारा होने से त्रम्य कारा होने से त्रम्य कारा होने से त्रम्य होने से त्रम्य हाने से त्रम्य हाने से त्रम्य हाने से त्रम्य कारा होने से त्रम्य वार्दि होने से त्रम्य वार्दि होने से त्रमात होने से समान रूप नहीं है।

तो फिर क्या अत्यन्त विरुद्धरूप है ? इसका उत्तर देते हैं कि अत्यन्त विरुद्धरूप भी नहीं है। क्योंकि ( शुद्धोऽपि ) यह पुरुष शुद्धरूप अर्थात् सब विकारों और परिणामों से रहित होने पर भी ( प्रत्ययानुपश्यः ) बुद्धि वृत्तिरूप ज्ञान को प्रकाशता हुआ बुद्धि वृत्तिस्वरूप न होने पर भी बुद्धि वृत्ति स्वरूप से भान होता है। ऐसा ही पंचशिखाचार्य ने भी कहा है:—

"अपरिणामिनी हि भोकृशक्तिरमतिसंक्रमा च परिणामिन्यर्थे प्रतिसंक्रान्तेव तद्दृष्टित्तमनुपतित, तस्याश्च पाप्तचैतन्योपग्रहरूपाया बुद्धि-वृत्तेरनुकारमात्रतया बुद्धिन्यविशिष्टा हि इनिवृत्तिरित्याख्यायते" है। श्रर्थात् श्रपरिणामी जो भोक्नृ शक्ति संज्ञक पुरुष है वह यद्यपि श्रप्रतिसंक्रम है श्रर्थात् किसी विषय से सम्बन्ध न होने से निलेप है तथापि परिणामिनी बुद्धि में प्रतिविभ्वित हुश्रा तदाकार होने से उस बुद्धि की वृत्ति का श्रनुपाती (श्रनुसारी) हो जाता है श्रोर उस चैतन्य-प्रतिविभ्व-प्राहिणी बुद्धि वृत्ति के श्रनुकार मात्र होने से बुद्धि वृत्ति से श्रभिन्न हुश्रा वह चेतन ही ज्ञानवृत्ति कहा जाता है।

भोजवृत्ति भाषार्थ—सूत्र २०। पूर्वोक्त प्रकार से दृश्य के खरूप को जो हेय अर्थात् त्यागने योग्य होने के कारण प्रथम जानने के योग्य है अवस्था सहित वर्णन करके अब उपादेय अर्थात् प्रहण करने योग्य दृष्टा पुरुष के खरूप को बतलाते हैं। दृष्टा पुरुष ज्ञान खरूप है। पुरुष का ज्ञान धर्म नहीं है इसिलये सूत्र में 'मात्र' शब्द है। कोई एक मानते हैं कि चेतना (ज्ञान) आत्मा का धर्म है। वह खरूप से शुद्ध होता हुआ परिणाम आदि से रहित होने पर भी (सुप्रतिष्ठोऽपि) अपने खरूप से प्रतिष्ठित रहता हुआ भी (प्रत्यानुपश्यः) चित्त की वृत्तियों के अनुसार देखने वाला है। बुद्धि की समीपता अर्थात् उसमें प्रतिविन्वित होने के कारण उमकी विषयों से उपरक्त हुई वृत्ति ज्ञान के अनुसार (प्रतिसंक्रमाद्यभावेन) प्रति संक्रम के विना भी अर्थात् विना किसी विषय से सम्बन्ध रखते हुए निर्लेप होने पर भी देखता है। सारांश यह है कि बुद्धि में विषयों के उपराग की उत्पत्ति होने पर सिन्निधमात्र से पुरुष में द्रष्टापन है।

### विज्ञानभिद्ध के वार्त्तिक का भाषानुवाद ॥ सूत्र २०॥

सूत्र का अवतरण करते हैं व्याख्यातमिति-द्रष्टा दशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः-दशि यहाँ गुण नहीं है किन्तु प्रकाश स्वरूप द्रव्य है।

## क्षोनं नैवात्मनो धर्मो न गुणो वा कथंचन। क्रानस्वरूप एवात्मा नित्यः सर्वगतः शिवः॥

ज्ञान आत्मा का धर्म नहीं है और न किसी भाँति गुण ही है आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है, नित्य है, सर्वगत है और शिव (कल्याणकारी) है।। इत्यादि स्मृति से भी आत्मा ज्ञानस्वरूप द्रव्य ही सिद्ध होता है। अग्नि और उष्णता आदि में भेद और अभेद होता है क्योंकि उष्णता के प्रहण न होने पर भी चक्षु से अग्नि का प्रहण होता है, परन्तु पुरुष का प्रहण ज्ञान के प्रहण के विना नहीं होता। अतः ज्ञान पुरुष का धर्म या गुण नहीं—पुरुष का स्वरूप ही है। मात्र शब्द से पूर्व सूत्र में कहे इन प्रकाश क्रिया आदि गुणों की व्यावृत्ति हो गई। इन प्रकाश क्रिया आदि में सब शेष गुणों का अन्तर्भाव है अर्थात् कोई भी गुण पुरुष में नहीं है। शुद्ध शब्द से भूत और इन्द्रियात्मकत्व की व्यावृत्ति होती है (अर्थात् आत्मा पंचभूतात्मक और एकादश-इन्द्रियात्मक भी नहीं है)। शुद्धोऽपि—बुद्धि से अभेद के उपपादनार्थ शेष विशेषण हैं (शुद्ध और प्रत्ययानुपश्य विशेषण हैं)। यहाँ परिणामित्व, पाराध्ये, अवेतनत्व आदि बुद्धि की अशुद्धि हैं, वे अशुद्धि पुरुष में नहीं हैं यही पुरुष की भाष्य में व्यक्त होगी। प्रत्ययानुपश्य—प्रत्यय के समान आकारतापन्न इव होता हुआ

की वृत्ति का सान्ती है यह अर्थ है। इस विशेषण से द्रष्टा में प्रमाण कहा है। युद्धोऽ-पीत्यादि भाष्य के फलान्तर की (दूसरे फल की) भाष्यकार व्याख्या करेंगे। दृशमात्र के शब्दार्थ को कहते हैं—हग् शक्ति ही है। प्रलय और मोन्न आदि में जीवों के दर्शन नामक चैतन्य फल का उपधान नहीं है (प्रतीतिन्या व्यवहार नहीं है) इस प्रयोजन से भाष्यकार ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। एव शब्द का अर्थ कहते हैं—विशेषणों से अपरामृष्ट है (अद्भृता है) इन विशेषणों से विशेषित का अर्थ है व्यावर्तन, द्रव्यान्तर से भिन्न है यह तात्पर्य है। विशेषण वे विशेष गुण हैं जो वैशेषिक शास्त्र में कहे हैं। उनसे दृग्शक्ति तीनों कालों में असम्बद्ध है, यह अर्थ है। इससे (सामान्य-गुण) संयोग, संख्या, परिमाण आदि होने पर भी न्ति नहीं है। द्रष्टा यह लक्ष्य (वाचक) पद है बुद्धि से व्यावृत्त-भिन्न रूप से इसकी व्याख्या करते हैं—स पुरुष इति। संवेदिनी बुद्धि का प्रतिसंवेदी पुरुष है, संवेदन अर्थाकार वृत्ति का नाम है—उस वृत्ति का संवेदन प्रतिष्वनिवत् प्रतिविम्बरूप आरोपित क्रिया से कल्पित दर्शन कर्तृत्व द्रष्टृत्व है यह बात भी सूचित कर दी है। आत्मा की ज्ञान स्वरूपता तो—

## यथा दीपः मकाशातमा खन्पो वा यदि वा महान्। ज्ञानात्मानं तथा विद्यादात्मानं सर्वजन्तुषु।।

जैसे दीपक छोटा है या बड़ा वह प्रकाशरूप ही होता है, वैसे सब प्राणियों के श्रन्दर श्रात्मा को भी ज्ञानरूप जानें। इत्यादि सैकड़ों वाक्यों के श्रनुप्रह से श्रीर लाघव तर्क की सहायता से, आत्मत्वादि रूप व्यतिरेकी छादि लिंगों से अनुमेय ज्ञान के आश्रयत्व की कल्पना में धर्मधर्मिभावापत्र दो वस्तु की कल्पना का गौरव होने से ( आत्मा की ज्ञान-रूपता सिद्ध है ) । मैं जानता हूँ इत्यादि प्रत्यय तो, मैं गोरा हूँ ऐसे सैकड़ों भ्रमों के अन्त: पाती होने से (जैसा यह भ्रम है ऐसा ही भ्रम होने से) अप्रमाणता की शंका से युक्त होने के कारण यथोक्त अनुमान की अपेचा से दुर्लभ है। बुद्धि और पुरुष के विवेक का प्रति-पादन करने के लिये और उनके अभेद भ्रम का उपपादन करने के लिये, उनके वैहृष्य और सारूप्य के प्रतिपादकतया-कम से दो विशेषणों की व्याख्या करते हैं-वह आत्मा न बुद्धि के सरूप है श्रीर न श्रत्यन्त विरूप है-पारमार्थिक सारूप्य का श्रभाव है-यह शुद्धोऽपि इत्यादि अंश का अर्थ है। प्रतिविम्बरूप अपारमार्थिक सारूप्य है। यह शेष अंश का अर्थ है। तथा परिगामित्वादिरूप बुद्धि के सारूप्य का अभाव ही शुद्धि है, और बुद्धि की वृत्ति के सारूप्य ही प्रत्ययानुपश्यत्व है, यह बात आ जाती है। सारूप्य के अभाव और सारूप्य का क्रम से प्रतिपादन करते हैं - न तावत् इत्यादि से - प्रथम तो वह आत्मा बुद्धि के सरूप-समान नहीं है, क्यों नहीं है ? इसका उत्तर है-बुद्धि परिणामिनी है, बुद्धि के परिग्णामिनी होने में हेतु है कि वह बुद्धि ज्ञात त्रीर श्रज्ञात विषय वाली है। ज्ञातेति इस वाक्य का विवरण करते हैं - तस्याश्चेति उस बुद्धि के विषय गवादि और घटादि ज्ञात और

श्रज्ञात होते हैं, श्रतः वे बुद्धि की परिणामता को दर्शाते हैं—( व्याख्या ) गवादिरिति — गोशब्द शब्दवाची भी, त्रातः गवादि व घटादिपदां से धर्मी के सामान्य रूप से-धर्म धर्मीरूप सब ही बुद्धि विशेषों का प्रहरा है। वृत्ति से व्याप्य को ज्ञात कहते हैं श्रीर वृत्ति से श्रव्याप्य को श्रज्ञात कहते हैं। "दर्शयति" काश्रथे है अनुमान कराता है। भाव यह है-बद्धि परिगामिनी हो तब भी कभी शब्द आदि के आकारवाली होती है कभी नहीं होती-यह हो सकता है। (परन्तु) पुरुष के समान बुद्धि में अपिरिणामिनी होने पर भी विषय का प्रतिविम्बन ही विषयाकार हो सकती है ? उस प्रतिविम्ब के कदाचित् कभी कभी होने से बुद्धि की ज्ञाताज्ञात विषयता बन सकती है ? यह नहीं कह सकते, श्रीर क्योंकि स्वप्नावस्था में श्रीर ध्यानावस्था में विषय के समीप न होने से प्रतिविम्ब का पड़ना असम्भव है। शास्त्रों में बुद्धि में विषय के प्रतिविम्ब को कहने वाले वचन तो उस विषय के समान त्राकार जो परिणाम होता है उस परिणाम-मात्र के कारण कहे गये हैं। अतः बुद्धि के अर्थ प्रहण की अनित्यता से बुद्धि के श्रर्थाकार परिएाम का श्रनुमान होता है। बुद्धि के परिएामित्व का दिखलाकर उस परिएामित्व के अभाव को पुरुष में दिखलाते हैं - सदाज्ञातेति-सदा ज्ञात है - बुद्धि को वृत्तिरूप जिससे उसका भाव सदा ज्ञात विषयत्व है, वह सदा-ज्ञातविषयत्व पुरुष के ऋपरिए।भित्व को श्रमुमान कराती है। यदि पुरुष परिस्मामी ही हो तो जड़ता रूप परिस्माम से कभी उस पुरुष का विषय बुद्धि की वृत्ति श्रज्ञात भी रहनी चाहिये, ऐसा मानने में वर्त्तमान भी घटादि की वृत्ति का श्रज्ञान सम्भव हो जायेगा। मैं घटादि को निश्चय जानता है या नहीं इत्यादि ( प्रत्यत्त घटादि-विषय में ) संशय भी हो सकता है, ऐसे ही योग्य की अनुपल्लिध से घटादि के ज्ञान का श्रभाव निश्चय भी न हो सकेगा, क्योंकि श्रज्ञात वृत्ति की सत्ता का सम्भव है, यह भाव है।

शंका—इतने से भोक्ता का ज्ञान परिणाम न सही ? परन्तु सुखादि परिणामों का भोक्ता में श्रभाव इसमें कैसे श्रनुमान हो सकेगा ?

समाधान—शब्द त्रादि का निश्चयरूप परिणाम के बुद्धि में सिद्ध हो जाने से ही— उन शब्दादि के परिणाम के कार्य्य इच्छा, कृति, सुख, दुख, श्रदृष्ट, संस्कार श्रादि भी बुद्धि के धमें हैं यह बात सिद्ध हो जाती है क्योंकि कारण श्रपने कार्य को समान श्रधिकरण में ही उत्पन्न किया करता है (श्रतः बुद्धिरूप श्रधिकरण में जिन शब्दादि विषयों का निश्चय हुआ है—वह निश्चयात्मक ज्ञान श्रपने कार्य इच्छा कृति सुखादि को भी उसी श्रधिकरण बुद्धि में उत्पन्न करेगा, श्रतः वे भी बुद्धि के ही धमे या परिणाम है पुरुष के नहीं) इसी में लाघव है।

दांका—पुरुष भी सदा ज्ञात विषय नहीं है क्योंकि प्रलय आदि में अपने विषय बुद्धि की वृत्ति को नहीं जानता है ? यह आत्तेप करते हैं कस्मादिति—

समाधान— नहीति—पुरुष विषयक बुद्धि की वृत्ति भी शब्द श्रादि के समान नहीं है, श्रथवा वह वृत्ति श्रगृहीत श्रौर गृहीत कालभेद से होती है। ऐसा स्मृति भी कहती है—

''न चिद्यतिबिम्बाऽस्ति दृश्याभावादते किल । कचिकाप्रतिविम्बेन किलादर्शोऽवतिष्ठते ॥'' २१५

चितिशक्ति—दृश्य के स्रभाव के सिवाय कहीं भी श्रप्रतिविम्बा नहीं होती है जैसे कि दर्पण दृश्य के अभाव के सिवाय कभी भी प्रतिविम्ब रहित नहीं होता है। तथा च-प्रलय श्रादि में वृत्ति नामक दृश्य के श्रभाव से ही, उस बुद्धि वृत्ति को नहीं देखता यह भाव है। उपसंहार करते हैं — सिद्धमिति—परिग्णामित्व की भांति बुद्धि श्रीर पुरुष के परार्थत्व श्रीर श्रपरार्थत्व को दिखलात हैं - किं चेति - बुद्धि संहत्यकारी होने से परार्थ्य है अपने से भिन्न के भोगादि के साधनार्थ है, सहत्यकारों की अपेचा से व्यापार वाले शय्या-स्रासन और शरीर त्रादि की भांति । पुरुष स्वार्थ है--अपने भोग आदि का साधन है-उसमें उक्त हेतुओं संहत्यकारी त्रादि का त्रभाव है। जो सहकारी सापेच व्यापार वाला नहीं होता वह परार्थ नहीं हुआ करता जैसे पुरुष । बुद्धि का ही ज्यापार विषय प्रहरणादि इन्द्रियादि सापेत्र है, शय्या श्रादि भी जो शयन त्रादि के लिये हैं मूमि श्रादि की श्रपेता रखते हैं। पुरुष का सुखादि के प्रकाशन का व्यापार ही नहीं होता, क्योंकि वह उसका खरूप से नित्य है, सुखादि की सत्ता में सुखादि के प्रकाशनार्थ पुरुष सहकारी कारण की अपेत्ता नहीं रखता - यह भाव है। बुद्धि के परार्थ होने में श्रुति प्रमाण है-'न वारे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवति त्र्यात्मनस्त कामाय सर्व शियं भवतीत्यादि''-सब की कामना के लिये सब प्यारे नहीं होते, श्रपनी कामना के लिये सब प्यारे होते हैं। यहां कोई स्वाथं इसका यह अर्थ करते हैं कि साध्य पदार्थ नहीं होता है। यह नहीं हो सकता क्योंकि भृत्य चेतन को भी खामी चेतन के अर्थ देखा जाता है। परार्थत परमात्रार्थ है यदि यह कहो तो नहीं कह सकते। अचेतनत्वरूप अन्य वैधर्म्य को कहते हैं - तथा सर्वार्थेति – सुख दु:ख – मोहात्मक सर्वार्थ तीन गुणों को महण करती हुई बुद्धि भी तदाकारतया त्रिगुणा-सत्त्व आदि गुण्त्रयमयी अनुमान से ज्ञात होती है-त्रिगुण होने से पृथिवी आदि की भाति अचेतन है यह सिद्ध है। गुणों का उपद्रष्टा पुरुष तो द्रष्ट्री बुद्धि के सान्निध्य से बुद्धि की वृत्ति के प्रतिविम्ब मात्र से गुणद्रष्टा होता है—गुणाकार परिणाम से गुणों का उपद्रष्टा नहीं होता, जैसे कि बुद्धि, अतः पुरुष त्रिगुए नहीं है इसी से चेतन है यह शेष है। उपसंहार करते हैं - अत इति-अतः वैधर्म्यत्रय से पुरुष बुद्धि-सरूप नहीं है। इतने से ही शुद्ध है इसकी व्याख्या हो गई।

शंका—सर्व अभिमान की निवृत्ति के लिये सामान्य से ही टग् और टश्य के विवेक का प्रतिपादन करना चाहिये, तो वह क्या बुद्धि और पुरुष के वैषम्य का प्रतिपादन किया जाता है ?

समाधान—नहीं, बुद्धि ही पुरुष की साज्ञात् दृश्या है। क्योंकि अन्यों को बुद्ध वारूढ होने से ही दृश्यता है। उसी में (बुद्धि ही में) साज्ञात् अभिमान होता है और उस बुद्धि के सम्बन्ध से दूसरे विषयों में अभिमान होता है। मृत शरार में—सुपुष्त्यवस्थ-प्राण् में चैतन्य का अभाव स्पष्ट देखने में आता है। एक इन्द्रिय का न्याघात हो जाने पर भी, चेतनता की उपलब्धि होती है, अतः इन्द्रिय भी चेतन नहीं है यह बात स्पष्ट ही है। अतः बुद्धि के विवेक से ही सब अभिमान की निवृत्ति होती है—इस अभिप्राय से पुरुष में बुद्धि का वैधर्म्य ही प्रायः प्रतिपादन करते हैं। एक बात यह भी है कि बुद्धि से न्यतिरिक्तों से तो पुरुष का

विवेक ( पृथक्त ) न्याय और वैशेषिक ने सिद्ध कर ही दिया है, बुद्धि से विवेक ही सांख्य और योग का असाधारण कृत्य है। अत्यन्त वैरूप्य का निराकरण करने के लिये सन्देह उठाते हैं—अस्तु तर्हि—अच्छा तो विरूप ही सही। समाधान—ना अत्यन्त विरूप—क्योंकि पुरुष प्रत्ययानुपश्य है। इसी की न्याख्या करते हैं—क्योंकि वह बौद्ध प्रत्ययों ( बुद्धि में उत्पन्न हुए ज्ञानों को ) को बुद्धि के पीछे से देखता है ( बुद्धिकी वृत्ति को देखता है यह अर्थ है)।

शंका-बुद्धि का दृष्टा होने पर भी श्रत्यन्त वैरूप्य क्यों नहीं है ?

समाधान—तमनुपश्यवीति—क्योंिक उस बुद्धि के वृत्ति-प्रत्यय को देखता हुआ पुरुष बुद्धशात्मक न होता हुआ भी—परमार्थ से बुद्धि के असमानरूप भी बुद्धि सरूप जैसा प्रतीत होता है—जपा पुष्प रूप स्फटिक के समान बुद्धि का अनुकारी हो जाता है। अर्थ—प्रहण रूप से बुद्धि स्थल में पुरुष की अर्थाकारता ही सिद्ध होती है। प्रतिविम्ब रूप से और मिध्या सारूप्य से पारमार्थिक असारूप्य का विरोध नहीं है। यथोक्त सारूप्य और वैरूप्य के विषय में पञ्चिशियाचार्य के वाक्य को प्रमाण में उपिश्वत करते हैं—तथा चोक्तमिति—

भोक्त्राक्ति बुद्धि के समान परिणामिनी नहीं है, तथा बुद्धिवत् स्वविषय में संक्रान्त उपरक्त भी होती है, क्योंकि विकार के हेतु के साथ संयोग ही उपराग है। अतः बुद्धि के विकार प्रतिविम्ब से ही इसकी सिद्धि हो जाती है—पुरुष के विकार की कल्पना करना व्यर्थ है। इन दो विशेषणों (शुद्ध व प्रत्ययानुपश्य) से पुरुष का बुद्धि से वैरूप्य दर्शाया है। अब बुद्धि से पुरुष का सारूप्य दिखलाने के लिये पहिले बुद्धि की चिद्रूपता का उपपा-दन करते हैं—

परिणामिन्यर्थ इति —परिगामी श्रपना खार्थ विषय जो बुद्धि है उसमें प्रतिविम्ब रूप से संक्रान्तु की भांति उपरक्त जैसी होती हुई। चिति शक्ति—तद्वृत्ति—बुद्धि की विषया-कार वृत्ति की श्रनुयायी है—बुद्धि का चेतन जैसी बना देती है—जैसे कि सूर्य जल में पड़ कर जल को सूर्यवत् कर देता है। इससे बुद्धि के रूप को दिखलाकर—पुरुष के बुद्धि सारूप्य को दर्शाते हैं—

स्याश्चेति—हि शब्द श्रवधारण वाचक है—उस भोक्त्रिक की भी ज्ञान वृत्ति— ज्ञानरूपा वृत्ति बुद्धि वृत्ति से श्रविशिष्ट ही—श्रभित्र ही कही जाती है—इसमें हेतु है—श्राप्तेति-उपप्रह-उपराग है—उक्त रीति से श्राप्त चैतन्य उपराग के सदश बुद्धि को वृत्ति के श्रनुकरण करने वाली—प्रतिविक्षोद्ग्राहिणी—तन्मात्रतया यह ज्ञान वृत्ति का विशेषण है तथा च परस्पर के प्रतिविक्ष से दोनों का ही चेतनत्व सुखादिपरिणामकत्व रूप सारूष्य कहा जाता है।

इस सूत्र ने जीव श्रौर ईश्वर को साधारणता से ही चिन्मात्र कहा है। तथा च श्रुति श्रौर स्मृति हैं—''चेतामात्रः प्रतिपुरुषं चेत्रज्ञः"

> ज्ञानमेव परं ब्रह्म ज्ञानं बन्धाय चेष्यते । ज्ञानात्मकमिदं विश्वं नं ज्ञानादु विद्यते परम् ॥

चेतामात्र-प्रतिपुरुष-चेत्रज्ञ ।

ज्ञान ही परं ब्रह्म है, ज्ञान ही बन्ध के लिये है, यह सब ज्ञानात्मक है, ज्ञान से परे कुछ नहीं है। जो वैशेषिक आदि आत्मा को ज्ञान का आश्रय मानते हैं वे श्रुति और स्मृति का विरोध होने से उपेन्नणीय हैं (मानने योग्य नहीं हैं)। कि च लाघव से प्रत्येक पुरुष एक-एक व्यक्ति ज्ञानमात्र नित्य है यह सिद्ध हो जाने पर उस ज्ञान का आश्रय मानने रूप गौरव की कल्पना नहीं करनी चाहिय। "जानािम" इस प्रतीित की संयोग सम्बन्ध से ही उपपत्ति हो जाती है। जैसे कि इन्धन तेजस्त्री है—यह प्रत्यय संयोग संबन्ध से प्रमा ज्ञान है, ऐसे ही बुद्धि में ज्ञान नामक द्रव्य के संयोग सम्बन्ध से ज्ञानवत्व प्रत्यय प्रमा ही है। लोगों के आहं (में) प्रत्यय में बुद्धि भी भासती है। अनािद मिध्या ज्ञान की वासना नामक दोष के प्रतिबन्धकता में कोई प्रमाण नहीं है, अतः अहं जानािम यह अविद्वानों का प्रत्यय आहं अंश में भ्रम है और ज्ञानवत्व अंश में प्रमा है यह बात हम दोनों को समान ही है। विद्वानों को तो जानािम यह प्रत्यय प्रसिद्ध ही है। परमेश्वर की सर्वज्ञता का व्यवहार लोकव्यवहार की दृष्टि से होता है, अधिक तो सांख्य के भाष्य आदि में कहा है इति हिक्।। २०।।

संगति—इस दृश्य का प्रयोजन पुरुष के लिये हैं यह अगले सूत्र में बतलाते हैं:—
तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा ॥२१॥

्राब्दार्थ—तद्-श्रर्थः-एव = उस (द्रष्टा पुरुष ) के लिये ही । दश्यस्य-श्रात्मा = दश्य का स्वरूप है ।

अन्वयार्थ-उस पुरुष के लिये ही (यह सारा) दृश्य का खरूप है।

व्याख्या— ऊपर कहे हुए लक्त्सानुसार दृश्य का जो खरूप है वह पुरुष के प्रयोजन के हेतु है, क्योंकि प्रकृति अपने किसी भी प्रयोजन की अपेक्षा न करके केवल पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिये प्रवृत्त होती है। इसी को निम्न कारिका स्पष्ट करती है:—

> इत्येष प्रकृतिकृतो महदादिविशेषभूतपर्यन्तः। प्रतिप्रकृषविमोत्तार्थे स्वार्थे इब परार्थे श्रारम्भः ॥५६॥

अर्थ—इस प्रकार यह प्रकृति से किया हुआ महत् से लेकर विशेषभूतों तक का आरम्भ प्रत्येक पुरुष के मोत्त के लिये स्वार्थ की नाई परार्थ है।

वत्सविद्वद्धिनिमित्तं त्तीरस्य यथा प्रदृत्तिरइस्य । पुरुषविमोत्तनिमित्तं तथा पद्वत्तिः प्रधानस्य ॥ ५७ ॥

अर्थ-बछड़े की वृद्धि के निमित्त जिस श्रकार श्रचेतन दूध की प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार पुरुष के मोत्त के लिये प्रधान की प्रवृत्ति होती है।

नानाविधेवपायैकपकारिएयनुपकारिषः पुंसः। ग्रुणवत्यग्रुणस्य सतस्तस्यार्थमपार्थकं चरति ॥ ६० ॥ अर्थ — नाना प्रकार के उपायों से यह उपकारिणी गुणवती (सत्त्व, रजस् तमस् गुण वाली) प्रकृति उन अनुपकारी गुणरहित (गुणातीत) पुरुष के अर्थ निस्वार्थ काम करती है (जिस प्रकार परोपकारी सज्जन सब का भला करता है और अपना कोई प्रत्युपकार नहीं चाहता)।

टिप्पणी—व्यासभाष्य का भाषानुवाद ।।सूत्र २१।। दिशक्ष पुरुष के कर्म और फल के भोगार्थ दृश्य है। उसकी प्रयोजन सिद्धि के लिये ही दृश्य का आत्मा होता है अर्थात् स्वरूप होता है, यह अर्थ है। जड़ होने के कारण दृश्य का स्वरूप (पर) चेतन रूप से ही लब्ध होता है। इसलिये जिन पुरुषों का भोग और अपवर्ग प्रयोजन सिद्ध हो गया है उनसे नहीं देखी जाती। अब प्रश्न होता है क्या स्वरूप के हान से इस दृश्य का नाश हो जाता है ?

उत्तर-नाश नहीं होता ॥ २१ ॥

## भोजवृत्ति भाषार्थ ॥ सूत्र २१ ॥

पूर्वोक्त लच्चाण अनुसार जो दृश्य का स्वरूप है वह उस पुरुष के भोक्तुत्व प्रयोजन सम्पादनार्थ है, क्योंकि प्रकृति अपने किसी भी प्रयोजन की अपेचा से प्रवृत्त नहीं होती, किन्तु पुरुष के भोक्तुत्व सम्पादन के लिये प्रवृत्त होती है।। २१।।

विज्ञान भिक्षु के वार्त्तिक का भाषानुवाद ॥ सूत्र २१ ॥ बुद्धि से अतिरिक्त द्रष्टा के विषय में सूत्रकार प्रमाण कहते हैं—

#### तदर्थ एव दश्यस्यात्मा ॥

उस पुरुष के अर्थ है, प्रयोजन हैं भोग और अपवर्ग, भोग और अपवर्ग ही हैं प्रयोजन जिसके वह पुरुष है। यह मध्यम पद लोगी समास है—भोग और अपवर्ग-प्रयोजन वाला ही दृश्य का स्वरूप हैं—कार्य और कारण रूप तीनों गुण स्वार्थनहीं हैं। इसमें अनुमाक वाल वह प्रयोग है—

गुण परार्थ हैं — संहत्यकारी होने से, शय्यादि की भाँति। इस अनुमान से — बुद्धि से अतिरिक्त पुरुष नामक पर की सिद्धि होती है। इस अनुमान की व्याख्या पूर्व सूत्र में कर चुके हैं। तद्र्थ ही दश्य हैं इतना कहने से ही निर्वाह हो जाता। धातु का अर्थ जो दर्शन है उसमें अञ्चय का भ्रम न हो इसके लिये आत्म पद का प्रयोग किया है। तद्र्थत्व में युक्ति कहते हुए सूत्र की व्याख्या करते हैं —

हशिरूपस्येति—क्योंकि दशिरूप पुरुष का जो कर्म के सदृश कर्म-दर्शन, उस दर्शन की विषयता को प्राप्त हुई वस्तु दृश्य होती है और दर्शन सब वस्तुश्रों का प्रयोजन है यह बात सर्वसम्मत है उसी के लिये गुणों का स्वरूप है। जो बस्तु पर प्रयोजन के लिये हुशा करती है, वह पर प्रयोजन के बिना एक च्रण भी नहीं ठहर सकती, नित्य या श्रमित्य प्रयोजन के बिना किसी भी पदार्थ वस्तु की स्थिति न दीखने से वह पुरुषार्थ की सिद्धि का कारण है यह बात सिद्ध होती है। इस सूत्र से यह सिद्ध है कि दृश्य की सत्ता पर-चैतन्य के आधीन है।। २०।।

संगति—क्या एक पुरुष के प्रयोजन को साधकर यह दृश्य नष्ट हो जाता है ? नहीं, क्योंकि—

कुतार्थे पति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् ॥ २२ ॥

शब्दार्थ — कृतार्थ-प्रति-नष्टं-श्रिप = जिसका प्रयोजन सिद्ध होगया है उसके लिये नष्ट हुश्रा भी । श्रनष्टम् = (वह दृश्य ) नष्ट नहीं होता । तद्-श्रन्य-साधारणत्वात् = क्योंकि वह (दृश्य ) दृसरों की सांभे की वस्तु है ।

अन्वयार्थ — जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है उसके लिये यह दृश्य नष्ट हुआ भी

नष्ट नहीं होता है क्योंकि यह दूसरे पुरुषों के साथ सांभे की वस्तु है।

व्याख्या—इस सारे दृश्य की रचना समस्त पुरुषों के भोग-श्रपवर्ग के लिये हैं, न कि किसी विशेष के लिये। इसीलिये जिसका यह प्रयोजन सिद्ध होगया है उसके लिये यद्यपि इस दृश्य का कार्य समाप्त श्रीर नाश के तुल्य हो जाता है, तथापि इसका सर्वथा नाश नहीं हो जाता। क्योंकि एक पुरुष के मुक्त हो जाने से सब मुक्त नहीं हो जाते। यह दूसरों के इसी प्रयोजन को साधने में लगा रहता है।

पुरुष शब्द के अर्थ यहां चित्त-प्रतिविम्बत-चिति शक्ति (चेतन तत्त्व) अर्थात् जीवात्मा के हैं। चित्त को बनाने वाले गुणों का जीवात्मा के प्रयोजन भोग और अपवर्ग को सम्पादन करने के पश्चात् अपने कारण में लीन हों जाना ही जीवात्मा की मुक्ति (कैवल्य) कही जाती है। चित्त, पुरुष का दृश्य रूप है। वही वृत्ति रूप से अन्य सब दृश्यों को पुरुष को बोध कराने का साधन है। एक चित्त के नष्ट होने से उससे दृश्यमान सारा जगत् भी उसके प्रति नष्ट होने के तुल्य है। किन्तु अनन्त जीवों के चित्त जिन्होंने (जीवों के) उनके प्रति भोग और अपवर्ग का प्रयोजन सिद्ध नहीं किया है अपने विषय सारे दृश्यमान जगत् सिह्त वर्तमान रहते हैं।

टिप्पणी:—व्यासभाष्य का भाषा अनुवाद ।। सूत्र २२ ।। कृतार्थ हुए एक पुरुष के प्रति यह दृश्य नष्ट अर्थात् नाश को प्राप्त हुआ भी अन्य पुरुषों के सामे की वस्तु होने से नाश को प्राप्त नहीं होता । कुशल पुरुष के प्रति नाश को प्राप्त हुआ भी यह दृश्य अन्य अकुशल पुरुषों के प्रति कृत प्रयोजन नहीं हुआ है । इसिलये उन पुरुषों की विषयता को प्राप्त हुआ यह दृश्य चेतनरूप आत्मा के द्वारा निज रूप से लब्ध सत्ता वाला ही होता है। अभाव को प्राप्त नहीं होता है। इस कारण (दृष्टा) पुरुष और (दर्शनशक्ति) प्रकृति के नित्य विद्यमान होने से इन दोनों का संयोग अनादि कहा गया है। ऐसा ही पंचाशिखाचार्य्य ने कहा है—

धर्विणामनादिसंयोगाद्धर्ममात्राणामप्यनादि-संयोगः।

अर्थात् (धर्मी) गुगों के संयोग के अनादि होने से धर्मभूत महत्तत्वादि का संयोग भी अनादि है।

भोजवृत्ति भाषार्थ सूत्र २२—यद्यपि विवेकख्याति पर्य्यन्त भोग सम्पादन कर्ना धर्म होने से भी यह दृश्य कृतार्थ पुरुष के प्रति नष्ट होजाता है अर्थात् व्यापार त्याग देता है। तथापि सब पुरुषों के साधारण अर्थात् सांभे की वस्तु होने से अन्य के प्रति अनष्ट व्यापार

रूप से रहता है अतः सम्पूर्ण भोक्ताओं के साधारण होने से प्रकृति की कृतप्रयोजनता नहीं होती न कभी उस का नाश होता है। एक के मुक्त होने से सब मुक्त नहीं होजाते, ऐसा शास्त्र का भी सिद्धान्त है।

संगति:—दृश्य का खरूप दिखला कर अब हेय का हेतु जो दृश्य श्रौर द्रष्टा संयोग हैं उसका वर्णन करते हैं।

#### स्व-स्वामि-शक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः ॥२३॥

शब्दार्थ: — ख-स्वामि-शक्त्योः = स्व शक्ति श्रौर स्वामी शक्ति संज्ञक (बुद्धि पुरुष के) स्वरूप—उपलब्धि—हेतुः = स्वरूप की उपलब्धि का जो कारण है। संयोग—वह (दृश्य दृष्ट का स्व स्वामि-भाव) संयोग है। श्रर्थात् स्व-शक्ति श्रौर स्वामि-शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि (दृश्य दृष्ट के स्व-स्वामि-भाव) संयोग के वियोग का कारण है।

अन्वयार्थ — स्व शक्ति श्रौर स्वामी शक्ति संज्ञक स्वरूप की उपलब्धि का जो कारण है वह ( दृश्य द्रष्ट्ट का स्व स्वामी भाव ) संयोग है। श्रर्थात् स्व शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि ( दृश्य द्रश्ट्ट के स्व स्वामि भाव ) संयोग के वियोग का कारण है।

व्याख्या— चित्त और यह सारा जड़ दृश्य ख ( मिलकियत ) है। चेतन पुरुष इसका खामी है। शिक्त शब्द का अर्थ खभाव वा खरूप है, दृश्य होय है और दृष्टा ज्ञाता है। दृश्य और दृश दोनों नित्य और व्यापक हैं, उनका खरूप से भित्र कोई संयोग नहीं हो सकता। जो दृश्य में भोग्यत्व और दृष्टा में भोक्त्व है वह अनादि काल से है। इस दृश्य के भोग्यत्व और दृष्टा के भोक्त्व भाव को ही संयोग नाम दिया गया है। यह संयोग अनादि काल से चला आ रहा है। इसी के हटाने के हेतु खशक्ति और खामिशक्ति के खरूप की उपलब्धि की जाती है। अर्थात् खशक्ति और खामिशक्ति के खरूप की उपलब्धि दृश्य दृष्ट के ख खामिभाव संयोग के वियोग का कारण है। यह दृश्य के खरूप की उपलब्धि अर्थात् दृश्य खरूप का विवेकपूर्ण साज्ञात् करना भोग है और दृष्टा के खरूप की उपलब्धि अर्थात् पुरुष-दर्शन या खरूप-स्थित अपवर्ग हैं।

गीता में द्रष्टा को चेत्रज्ञ श्रौर दृश्य को चेत्र तथा सांख्य कारिका में दृश्य रूप जड़ प्रकृति को श्रन्थे श्रौर द्रष्टा रूप निष्क्रिय पुरुष को लंगड़े की उपमा देकर इनके परस्पर के संयोग को दिखलाया है।

यथाः—

''यावन्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावर-जङ्गमम्।

क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-संयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ गीता १३। २६॥

अर्थ:— हे श्रर्जुन यावन्मात्र जो कुछ भी स्थावर जङ्गम वस्तु उत्पन्न होती है उसे सम्पूर्ण को तु चेत्र (प्रकृति ) श्रीर चेत्रज्ञ (पुरुष ) के संयोग से ही उत्पन्न हुई जान श्रर्थात प्रकृति श्रीर पुरुष के प्रस्पर के सम्बन्ध से ही सम्पूर्ण जगत की स्थिति है।

## पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवन्यार्थं तथा प्रधानस्य । पङ्ग्वन्धवदुभयोरिष संयोगस्तत्कृतः सर्गः॥२१॥( सांख्यकारिका )

अर्थ—पुरुष का दर्शन के लिये और प्रधान का मोत्त के लिये दोनों का ही लॅंगड़े और अन्धे की तरह संयोग है। उससे की हुई (बनी हुई) सृष्टि है।

यह द्रब्हा-दृश्य का संयोग जैसे अनादि है वैसे अनन्त नहीं है। पुरुष दर्शन-पर्धन्त रहता है। पुरुष-दर्शन से इसका अभाव हो जाता है। इसिलये पुरुष-दर्शन वियोग का कारण है। दर्शन, अदर्शन (स्वरूप-स्थिति का प्राप्त न होना अर्थात् अविवेक और आसिक के साथ चित्तवृत्तियों का देखना) का विरोधी है। अतः जैसे दर्शन वियोग का निमित्त कारण है वैसे ही अदर्शन संयोग का निमित्त कारण है। अदर्शन का अभाव ही संयोगरूपी बन्धन का अभाव है, वही अपवर्ग अर्थात् मोत्त है। दर्शन के होने पर बन्धन के कारण अदर्शन का नाश हो जाता है।

टिप्पणी—व्यासभाष्य का भाषानुवाद सूत्र २३। संयोग के स्वरूप को प्रकाशित करने की इच्छासे इस सृत्र की प्रवृत्ति होती हैं। पुरुष जो स्वामी हैं वह अपने दृश्य के साथ द्रानीर्थ संयुक्त है। इस संयोग द्वारा दृश्य के स्वरूप की जो उपलब्धि है वह भोग और जो दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि है वह अपनर्ग है। दर्शन कार्य्य (विवेकख्याति) पर्य्यन्त संयोग है। इसलिए दर्शन को वियोग का कारण कहा है। दर्शन अदर्शन का विरोधी है। इसलिये अदर्शन संयोग का निमित्त कारण कहा गया है। अर्थात् जैसे दर्शन (विवेकख्याति) वियोग का कारण है वैसे ही अदर्शन (अविवेक) संयोग का कारण है। यहां दर्शन मोच का कारण नहीं है (किन्तु) अदर्शन के अभाव से ही जो बन्ध का अभाव होता है वह मोच है। दर्शन के होने पर बन्ध के कारण अदर्शन का नाश हो जाता है। इस लिये दर्शन अर्थात् (विवेकख्याति) ज्ञान को कैवल्य का कारण कहा गया है।

( उपरोक्त कथन का अभिप्राय यह है कि दर्शन अर्थात ज्ञान = विवेकख्याति अद्रीन अर्थात् अज्ञान = अविवेक का विरोधी होने से दर्शन अद्रीन का ही नाश करता है बन्ध का नहीं इसलिए दर्शन साज्ञात् मोज्ञ का कारण नहीं है, किन्तु अद्रोन निवृत्ति पूर्वक बन्ध निवृत्ति द्वारा परम्परा से मोज्ञ का कारण है। अर्थात् अद्रीन के अभाव से जो बन्ध का अभाव होता है यहाँ उसी को मोज्ञ कहा है और दर्शन के होने से ही बन्ध के कारण अद्रीन का अभाव होता है, इस लिये इस अभिप्राय से ही दर्शन कैंबल्य का कारण कहा जाता है। कैंवल्य साज्ञात् ज्ञान जन्य नहीं है।)

श्रव यहाँ पर प्रसंग से यह विचार किया जाता है कि जिस श्रद्शेन श्रविद्या, श्रज्ञान का दर्शन विवेकख्याति = ज्ञान से श्रभाव होता है वह श्रद्शेन किस स्वरूप वाला है श्रर्थात् श्रद्शेन किस का नाम है।

१—क्या गुणों में जो काय्यों के आरम्भ का सामर्थ्य है उसका नाम अदर्शन है ? २—वा दृशिरूप स्वामी के भोग अपवर्ग रूप अर्थ जिस चित्त ने सम्पादन कर दिया

है ऐसे चित्त का श्रनुत्पाद (फिर उदय न होना) अर्थात् आत्म दर्शन का श्रमाव अदर्शन है ?

३—वा गुणों की अर्थवत्ता (चित्त में भोग अपवर्ग रूप अर्थ की सूक्ष्म अवस्था से विद्यमानता) अदर्शन है ?

४—श्रथवा चित्त की उत्पत्ति का बीजभूत श्रीर प्रलय काल में चित्त के सहित ही प्रकृति में लीन जो विपर्थय ज्ञान वासना है वह श्रदर्शन है ? (यही पत्त सिद्धान्त होगा)

५—त्रथवा प्रधान सम्बन्धी स्थिति-संस्कार के चय होने पर गति-संस्कार की श्रीभ-व्यक्ति त्रदर्शन है ? त्रर्थात् प्रधान में दो प्रकार का संस्कार रहता है । एक स्थित संस्कार जो प्रलय-कालीन साम्य त्रवस्था का कारण है और एक गति संस्कार जो महत्तत्त्वादि विकारों का त्रारम्भ है । ऐसा ही पंचशिखाचार्थ्य ने कहा है ।

''प्रधानं स्थित्यैद वर्तमानं विकाराकराणाद्मधानं स्यात्। तथा गत्यैव वर्तमानं विकारानित्यत्वादमधानं स्यात्। उभयथा च ास्य प्रवृत्तिः प्रधानन्यवद्दारं लभते नान्यथा, कारणान्तरेष्वपि कन्पितेष्वेष समानश्चर्चः''।

श्रशीत् "प्रधान यदि स्थिति ( गुणों की साम्य श्रवस्था = कारण श्रव्यक्तरूप ) से वर्ते तो विकार के न करने से श्रप्रधान है श्रीर यदि गति ( गुणों की विषम श्रवस्था = कार्य्य = व्यक्तरूप ) से ही वर्ते तो विकार के नित्त्य होने से श्रप्रधान है । दोनों तरह इस की प्रवृत्ति प्रधान नाम पाती है, श्रन्यथा नहीं, जो श्रीर ( श्रादि ) कारण ( माया श्रविद्या, परमाणु ) कल्पना किये गए हैं उनके विषय में भी यहीं समान विचार है" एवं गति संस्कार के होने से जो महदादिकार्थ्य का श्रारम्भ है क्या उसका नाम श्रदर्शन है ?

- ६— श्रीर कोई यह कहते हैं कि "प्रधानस्यात्मख्यापनार्था प्रवृत्तिः" श्रर्थात् प्रधान की प्रवृत्ति श्रपने स्वरूप ख्यापन (बोधन) के श्रर्थ हैं ? इस श्रुति से दर्शन शिक्त ही श्रद्शन पद का वाच्य है। श्रर्थात् यद्यपि पुरुष सारे पदार्थों के ज्ञान में समर्थ है। तथापि प्रधान की प्रवृत्ति से पूर्व पुरुष उनको देख नहीं सकता, सारे काय्य करने में समर्थ दृश्य भी उस समय उसे दिखलाई नहीं देता श्रर्थात् श्रनुभव का विषय नहीं होता है। श्रतः प्रधान की प्रवृत्ति से जो पुरुष का दर्शन सामध्ये हैं श्रथोत् प्रधान में जो श्रनुभव कराने की शक्ति है क्या उसका नाम श्रदर्शन है ?
- (७) कोई यह कहते हैं कि प्रकृति तथा पुरुष इन दोनों में जो परस्पर दर्शन शक्ति है वह श्रदर्शन है। यद्यपि दश्य जड़ है श्रीर पुरुष श्रमंग निर्धर्मक है इसिलये दोनों का ही धर्म दर्शन नहीं हो सकता तथापि चेतन के प्रतिविम्ब से दश्य को चेतन तुल्य होने से उस चेतन के प्रतिविम्ब की श्रपेन्ना से दश्य का धर्म दर्शन श्रीर बुद्धिरूप दश्य की श्रपेन्ना से पुरुष का धर्म दर्शन जानना। श्रथीत् बुद्धि श्रीर चेतन का परस्पर श्रविवेक होने से दोनों का ही जो दर्शन धर्म है वह श्रदर्शन है।

(८) और कोई यह कहते हैं कि शब्दादि विषयों का जो ज्ञान है वही श्रदर्शन है। इस प्रकार श्रदर्शन (श्रविद्या) के खरूप निरूपण में श्राठ प्रकार के सांख्यशास्त्र ने विकल्प किए हैं परन्तु यह सब विकल्प सब पुरुषों के सङ्ग प्रकृति संयोग कारण होने से साधारण हैं। अर्थात् यह सब पूर्वोक्त अदर्शन (श्रविद्या) का लच्चण उसी में रह सकता है जो कि प्रकृति पुरुष के संयोग द्वारा सारे प्रपञ्च का हेतु है। श्रीर जो श्रविद्या प्रत्येक पुरुष के संग बुद्धि संयोग द्वारा सुख दुःख भोग के वैचित्र्य (विचित्रता) में हेतु हैं (संख्या ४)। इसका यह लच्चण नहीं श्रतः यह लच्चण श्रसाधारण है। (श्रथात् संयोग दो प्रकार कां है एक सारे संसार का कारण और एक प्रत्येक पुरुष के सुख दुःख बन्ध मोच्च का कारण। यहां प्रथम साधारण संयोग का हेतु जो श्रदर्शन है उसी के यह सब पूर्वोक्त लच्चण हैं। द्वितीय श्रसाधारण संयोग (संख्या ४) के हेतुमूत श्रदर्शन के नहीं) प्रत्येक पुरुष के संग श्रसाधारण बुद्धि संयोग का कारण जो श्रविद्या है उसको श्राले सूत्र में बतलात हैं।

भोजबृत्ति भाषाथं सूत्र २३—कार्य्य (स्वरूपज्ञान) के द्वारा इस संयोग का लज्ञण् करते हैं। स्वशक्ति दृश्य का स्वभाव (स्वरूप) है स्वामि शक्ति दृश्य का स्वरूप (स्वभाव, है। इन दोनों (ज्ञेयज्ञातरूप जानने योग्य और जानने वाला रूप) से वर्तमान का जो स्वरूप उपलब्धि है उसका जो कारण है वह संयोग कहलाता है। वह भोग्य भोक्तृ भाव स्वरूप से भिन्न और कुछ नहीं है। इन दोनों नित्य व्यापकों के स्वरूप से भिन्न संयोग और कोई वस्तु नहीं है। जो कि भोग्य (दृश्य) में भोगत्व और भोक्तृ (दृश्य) में भोक्त्व है वह अनादि काल से है और वहीं संयोग है।

इस संयोग का कारण बतलात हैं।

व्यासभाष्य पर विज्ञानभिक्ष के वात्तिक का भाषानुवाद सूत्र २३

द्रष्टा और दृश्य का खरूप कह दिया अब उनके संयोग के प्रदृशक सूत्र को उठाते हैं —संयोगखरूपेत —दृश और दृश्य का सामान्य संयोग हेय (संसार) का हेतु नहीं है, क्योंकि सामान्य संयोग तो प्रलय और मोच्च दोनों दशा में समान ही हैं, अतः संयोगगत विशेष का अवधारण करने के लिए यह सूत्र प्रवृत्त होता है —

स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलिब्धहेतुः संयोगः—भोग्यता के योग्य होने से स्व शक्ति हश्य है श्रीर भोक्तृ योग्य होने से स्वामिशक्ति द्रष्टा है; इन दोनों के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु जो संयोगविशेष है वह ही द्रष्ट हश्य का संयोग, यहां हेय का हेतु कहा है। विभु के साथ द्रष्टा और दृश्य का सामान्य संयोग सदा ही रहता है श्रतः वह हेय का हेतु नहीं है, यह भाव है। वह संयोगविशेष—बुद्धिद्वारक-दृश्य बुद्धि सत्त्व उपाधि रूप है, जिसको कि सर्वधमा-इस भाष्य ने कहा है, श्रतः दृश्य वाली बुद्धि के साथ संयोग ही यहां संयोगविशेष है। श्रात्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमेनीिषणः। इन्द्रियों श्रीर मन से युक्त श्रात्मा को विचार-शील भोक्ता कहते हैं। इस प्रकार की श्रुति श्रादि से लिङ्ग देह श्रीर श्रात्मा के संयोग से ही विषय का दर्शन जान पड़ता है, इस से भोका और भोग्य की योग्यता ही दृष्टा श्रीर

दृश्य का श्रनादिसम्बन्ध संयोग है। ऐसा मानने पर पुरुष में परिणामिता श्राजावेगी। ऐसा जो किसी का कथन है, वह (कथन) सूत्र के स्वरस (श्रिभिप्राय) से ही त्याज्य है। क्योंकि ऐसा होने पर स्वस्वामिभाव संयोग इसप्रकार का सूत्र होना ही उचित है। सामान्य संयोग एक व्यक्ति श्रनादि होने पर तो श्रागामी दो सूत्रों से उत्पत्ति श्रीर विनाशवचन संगत न हो सकेंगे ? चेतन श्रीर श्रचेतन के श्रातिरिक्त, प्रतिनियत याग्य-ज्ञान के श्रवच्छेदक का निरूपण नहीं किया है। वे दोनों (चेतन अचेतन) मोत्तकाल में सामान्य होने से हेय के हेतु नहीं है। यदि स्वभुक्त वृत्तियों की वासनावाली प्रवाहरूप से वासनात्रों की जो त्रानादिता है, वहीं संयोग है-ऐसा कहैं; तो भी इस प्रकार के संयोग को जो वक्ष्यमाण भाष्य में अविद्या की वासना से जन्य कहा है, वह न घट सकेगा ? ऐसे संयोग त्याग का अनौचित्य भी न बनेगा श्रीर जो यह कहा है कि संयोग से पुरुष परिणामी हो जायेगा, वह कथन परिणाम लच्चण के अज्ञान से किया गया है, क्योंकि संयोग और विभाग मात्र से आकाश आदि में परिएाम का व्यवहार नहीं होता, अतः सामान्य गुण के अतिरिक्त धर्म की उत्पत्ति ही परिणाम है-यह बात कही है। अन्यथा प्रतिसर्ग में प्रकृति और पुरुष का संयोग और विभाग जो श्रुति श्रीर स्मृतियों में कहे हैं उनसे विरोध होगा, प्रतिसर्ग में योग्यता के उत्पाद श्रीर विनाश भी न घटेंगे, क्योंकि इससे पुरुष में परिग्णामित्व दोष होगा, श्रुति श्रितपादित संयोग श्रीर विभाग का ही उत्पादादि क्रम उचित है। सूत्रार्थ का विवरण करते हैं — पुरुष इत्यादि से लेकर सोपवर्ग इस तक ( पुरुष स्वामी अपने दृश्य के साथ दृशन के लिए संयुक्त होता है, उस संयुक्त दृश्य की उपलब्धि भोग है और दृष्टा के खरूप की उपलब्धि अपवर्ग है ), सूत्र में स्त्रह्मप पद का प्रयोग, विवेकख्यातिपर्यन्त दर्शन सामान्य की संयोगजन्यता के प्रतिपादन के लिए है, त्रब ''विवेकख्यातिरविष्ठवा हानोपायः'' 'तस्यहेतुरविद्या', इन त्रामामी दोनों सूत्रों का अर्थ इसी सूत्र ने उत्पन्न कर दिया है, अतः इस क्रम से प्रतिपादन करते हैं—दर्शना-कार्येत्यादी-से कृतकृत्य का प्रयोजन नहीं रहता, अतः उसकी अविधिति असम्भव है -श्रत: दर्शन कार्य का श्रवसान अन्त होने तक ही संयोग है। अत: दर्शन-द्रष्टा के स्वरूप की उपलब्धिवियोग का कारण अर्थात इस सूत्र से कहने के लिए उपपादित है। तथा दर्शन अद्शेन का प्रतिद्वन्दी है - विरोक्षी है अतः अदशेन संयाग का हेतु है, यह भी अर्थात् कह दिया —सिद्ध कर दिया। दर्शन और अदर्शन के विरोधी से विरुद्ध ही वियोग और संयोग के दोनों कार्य भोग और अपवर्ग उचित ही हैं।

दांका — श्रदर्शन संयोग का कारण है, तो श्रदर्शन के श्रभाव से ही संयोग की निवृत्ति रूप मोत्त हो जायेगा, तब दर्शन को मोत्त का हेतु किस प्रकार कहा है ?

समाधान- -यहां दर्शन मोत्त का कारण है—हमारे शास्त्र में दर्शन-तत्त्वज्ञान मोत्त का कारण नहीं है क्योंकि इसमें गौरव है, निरोध श्रादि का व्यवधान होने से मोत्त के श्रव्यविहित पूर्व काल में नियम से ज्ञान की विद्यमानता श्रसम्भव है, किन्तु वक्ष्यमाण रूप श्रद्शन के श्रभाव से ही द्रष्टा श्रीर दश्य के संयोग का श्रभाव होता है श्रीर वहीं मोत्त है। इससे श्रनिमित्ततया मोत्त स्वाभाविक रूप से नित्य है। यह बात सिद्ध हो जाती है। रांका—'विवेकख्यातिरविष्ठवा हानोपाय—इस श्रिप्रम सूत्र से विरोध है—दर्शन वियोग का कारण है, इस श्रपने कथन से भी विरोध है ?

समाधान—दर्शनस्य भाव इति (दर्शन के होने पर बन्ध के कारण श्रद्रश्न का नाश होता है, श्रत: दर्शन ज्ञान कैवल्य का कारण कहा है), तथा च तत्त्वज्ञान मोच में प्रयोजक मात्र है, उत्तर सूत्र से श्रसाधारण संयोग के हेतु श्रद्र्शन का निश्चय करने के लिए उक्त श्रद्र्शन में विकल्प करके पूछते हैं—िक चेदिमिति—संयोग का कारण जो श्रद्र्शन कहा है वह क्या है ? नाम पद वाक्य की शोभाथेक है, यद्यपि संयोग दर्शन का कारण है, ऐसा सूत्र होने से—दर्शन का श्रनुत्पाद ही संयोग का हेतु है ? यह बात उपिश्चत होती है, श्रन्य संयोग का हेतु नहीं है ? तो भी उस दर्शन के श्रनुत्पाद के साथ समनियत होने से श्रन्यों को भी संशय कोटि में सममना चाहिए।

१ उनमें से प्रथम विकल्प हैं—क्या सत्त्वादि गुणों का ऋधिकार - कार्य आरम्भ का सामर्थ्य - अदर्शन है ? झानरूप ऋप्नि से ऋदग्ध कार्य विशेष की जनन शक्ति जिसका कि ऋथे उससे भी संसार का हेतु संयोगविशेष उत्पन्न होता है। द्वितीय विकल्प को छोड़ कर सब विकल्पों में बन्ध के कारण सत्त्वादि गुणों का योग होने से ऋदर्शन शब्द गौण है,

२ द्वितीय विकल्प को कहते हैं--श्राहोस्विदिति-( दिशक्ष स्वामी के दर्शित विषय प्रधान चित्त का अनुत्पाद अदर्शन है अदर्शन-इसमें दर्शन शब्द का कारण साधनत्व ( दृश्यते श्रनेन ) प्रतिपादन करने के लिए-''दिशिरूपस्य स्वामिनः दर्शितविषयस्य" यह चित्त का विशेषण है, <sup>(</sup>हशिरूपाय —स्वामिन दर्शितो विषयो येन-तस्य-चित्तस्य-दृशिरूपस्वामि-के लिये दर्शित विषय चित्त का ( श्रतुत्पाद ) ( तात्पर्य ) हशिरूप खामी के लिए दर्शित है विषय जिस चित्त से उस चित्त का अनुत्याद अदुशेन है ? इस कहे हुए का ( भाष्यकार ) विवरण करते हैं—स्वस्मिश्रिति—श्रपने चित्त में पुरुषार्थरूप से जा दृश्य है शब्दादि दृत्ति रूप है। उसमें सत्त्व पुरुष की अन्यता-वृत्ति के होजाने पर—जो दर्शन का अभाव चित्त वृत्ति का श्रभाव है (क्या वह श्रद्शेन हैं) मोत्तकालीन दर्शन के श्रभाव की व्यावृत्ति के लिए-सित तक के शब्दों का प्रयोग है। संयोग का ऋहेत होने से इस प्रकार का ऋदर्शन तो विचारणीय नहीं है, चित्त में पुरुषार्थ की सत्ता होने पर ही अदर्शन संयोग का हेत होता है। यह भाव है। ३ व्यर्थ होने से द्वितीय विकल्प के विशेष्य भाग के परित्याग मात्र से तृतीय विकल्प को कहते हैं--किमर्थवत्तेति-सत्कार्य की सिद्धि से भावि भोग श्रीर अपवर्ग नामक जो ष्प्रव्यपदेश्य हैं उनका अपने कारण गुणों में अवश्यान अदर्शन है। ४ चतुर्थ विकल्प को कहते हैं--- अत्राविद्येति-पांच पर्व वाली अविद्या प्रलय काल में अपने चित्त के साथ गुणों में लीन हुई वासनारूप से (र६ती है) उनके आश्रय चित्त की उत्पत्ति का बीज ( अद्शेन है) तथा च--अविद्या की वासना ही अदर्शन है। यह ही पत्त सिद्धान्त होगा।

५ पंचम विकल्प को कहते हैं—स्थिति इति—प्रधानिष्ठ असाम्य परिणाम के हेतु स्थितिसंस्कार के चय हो जाने पर, गितसंस्कार जो कि महदादि रूप विसदश परिणाम का हेतु है उसकी अभिव्यक्ति अदर्शन है। उस गितसंस्कार की अभिव्यक्ति से ही प्रकृति में

त्तोभ के द्वारा पुरुष और प्रकृति संयोग उत्पन्न होता है उन दोनों संस्कारों के सद्भाव में मतान्तर का प्रमाण देते हैं—यत्रेद्मुक्तम्-स्थित्ये और गत्ये यह ताद्ध्य में चतुर्थी विभक्ति है एव कार का दोनों के पीछे अध्याहार करना चाहिए स्थित्येव— ऐसा पाठ हो तो विशेषण में तृतीया विभक्ति समभनी चाहिए। तथा च प्रधान यदि स्थितिमात्र से ही बर्ते तो विकार का जनक न होने से प्रधान हो न रहेगा क्योंकि मृलकारण्य ही प्रधानत्व है, और यदि गति मात्र से ही बर्ते तब महद् आदि भी प्रकृति के समान नित्य हो जायेंगे, तब कौन किस का मृल है—यह व्यवहार के योग्य है। कार्य होने से महदादि में प्रधान व्यवहार नहीं होता। केवल मृल कारण में ही स्थिति और गित का कालभेद से निर्णायक विचार नहीं होता। केवल क्लिपत विकारकृप कारण के भेदों में भी महदादि में चर्चा—विचार समान हैं—इस बात को प्रसंग से भी निर्धारण करते हैं—नास्तिकों के अकुर्वद्रूपतावाद का निराकरण करने के लिये—कारणान्तरेष्वपीति—वह चर्चा—यथा मृतिका आदि यदि स्थिति से ही या निष्ठृत्ति से ही बर्ते तो—कभी भी घट के उत्पन्न न करने से उसके कारण्य की हानि होगी यदि गित से ही (प्रवृत्ति से ही) वर्ते तब भी मिट्टी और घट एक काल में हाने से कार्य कारण की व्यवस्था न हो सकेगी। अतः विकारकृप कारण भी स्थिति और गित दोनों वाला—(कारण नहीं होता)

६ षष्ठ विकल्प को कहते हैं—दर्शनशक्तिरवैति—पुरुप के लिए अपने को दिखलाने की जो कमता है वह दर्शन शक्ति है, वही अदर्शन है, और यह शक्ति विवेकख्याति के अनुत्पादरूपी संयोग का हेतु है—तथा सांख्यकारिका में कहा है—द्रष्टाहमित्युपरमत्यन्या-इति-पुरुषस्य दशनार्थ कैवल्यार्थ तथा प्रधानस्य पंग्वन्धवदुभयोरिप संयोगस्तत्कृतः सर्गः में देखी गई हूँ इस कारण प्रकृति उपरत हा जाती है, पुरुष के दर्शनार्थ और प्रधान के कैवल्यार्थ—लंगड़े और अन्धे के समान दोनों का ही संयोग होता है और उस संयोग से किया हुआ—बनाया हुआ यह सर्ग-सृष्टि है। तृतीय विकल्प में स्थित शब्द आदि वृत्ति के अनुत्पाद के त्याग से इस छठे विकल्प का भेद है। प्रधान की दर्शन शक्ति होने में श्रुति को प्रमाण देते हैं—प्रधानस्थेति—कालगित से छप्त शाखा की यह श्रुति है।

७ सप्तम विकल्प को कहते हैं — सर्वबोध्य इससे लेकर अवभासते इस तक से, सर्व बोध समर्थ भी पुरुष प्रधान की प्रवृत्ति से पिहले नहीं देखता, इससे एक अदर्शन पुरुषिष्ठ है — श्रीर दूसरा सब कार्यों के उत्पादन में समर्थ खरूप योग्य भी दश—प्रधानत्व प्रधान की प्रवृत्ति से पृर्व पुरुष को दिखलाई नहीं देता, वह दश्यिनष्ठ अदर्शन है — इस प्रकार दोनों प्रकृति और पुरुष का अदर्शन धर्म है । यह कोई कहते हैं — यह भी अदर्शन है यह वाक्य-दोष है ।

दांका — जड़ अदर्शनात्मक है उसका धर्म अदर्शन कैसे हो सकता है, क्योंकि अभाव अधिकरण रूप होता है — अन्यभिचार होने से लाघवतया एकत्व सिद्ध है — और दृशिरूप पुरुष का भी अदर्शनरूप कैसे घटता है। क्योंकि प्रकाशरूप का अप्रकाशरूप होना असम्भव है। धर्मत्व से विशिष्ट होता है, इसमें हेतु है पुरुषप्रत्ययापेच, दृश्य प्रत्यय की श्रपेचा करके— दृश्य गोचर प्रत्यय के श्रभाव से—यह श्रर्थ है।

८ ऋष्टम विकल्प को कहते हैं—दर्शनज्ञानमिति—ज्ञान—वासनारूप है वह भी दृश्य के संयोग का हेतु है—भोगापवर्गरूप—अनागतावस्थ दर्शन यहां नहीं कहा है। क्योंकि अर्थ-वत्ता से पुनरक्त दोष हो जाता।

उपसंहार करते हैं-इत्यत : इति-शास्त्रों में ये श्रज्ञान के भेद तान्त्रिकों-दर्शनकारों ने कहे हैं। संयोग के भेद से सब ही अदर्शनों की हेत्ता को सिद्धान्त बनाते हुए ही संयोगिवशेष के हेत अद्रीन विषय परक उत्तर सूत्र को उतारते हैं। तत्र विकल्पेति — जस अदर्शन में विकल्प बहुत हैं—भेद बहुत हैं, ये पुरुष सामान्य और गुण सामान्य के पुरुषार्थ के हेतु के संयोग सामान्य के प्रति कारणता में हैं यह जानना चाहिए। जो प्रत्येक चेतन का तत-तत् चेतन का अपनी बुद्धि के साथ संयोग है वह हेय का हेत् है यह बात स्वस्वामि इत्यादि प्रकृत सूत्र ने कही है तस्य हेत्रविद्या —चतुर्थ विकल्प रूप अदर्शन ही —इस सूत्र के साथ त्रान्वय (मेल खाता) है। प्रत्येक चेतनस्य इस पाठ में ख-स्व बुद्धि के त्रानुगमशील चेतन का-यह ऋथे है। भाव यह है-ऋविद्यात्तय के बाद भी जीवन्मुक्त के भोगार्थ विषयरूप से परिणित गुर्णों के साथ संयोग उत्पन्न होता है—श्रतः श्रविद्या गुर्ण श्रीर पुरुष के सामान्य संयोग का हेत नहीं किन्त यथोक्त गुर्णों का अधिकार ही संयोग का हेत है। स्व बुद्धि के साथ संयोग तो जन्म जिसका दूसरा नाम है उस श्रविद्या के बिना नहीं होता है, श्रतः बुद्धि श्रीर गुणों के संयोग का असाधारण कारण अविद्या ही है-वही बुद्धि (अविद्या) संयोग के द्वारा द्रष्टा श्रीर दृश्य के संयोग की हेत् विद्या से उच्छेदा—काटने योग्य है, इस श्राशय से वह ही उत्तर सूत्र ने सूचित किया है-गुणों के श्रिधकार श्रादि नहीं कहे, क्योंकि उनका ज्ञान से उच्छेद नहीं होता। एक पुरुष के मुक्त हो जाने पर भी दूसरे पुरुषों के लिए गुणों का अधि-कार ज्यूं का त्यूं बना रहता है, जो पुरुष से काटा जा सकता है वहीं हेय का निदान-हेतु इस शास्त्र का प्रतिपादनीय विषय है, अन्यथा—काल, कर्म, ईश्वर आदि ( जो कि सब कायों के प्रति सामान्य कारण हैं ) वे भी यहां प्रतिपादन का विषय बन जायेंगे।। २३।।

संगति—अगले सूत्र में अदर्शन-रूपी संयोग का कारण बताते हैं —

#### तस्य इंतुरविद्या ॥ २४ ॥

शब्दार्थ — तस्य-हेतुः = इस अदर्शन-रूपी संयोग का कारण । अविद्या = अविद्या है । अन्वयार्थ — इस अदर्शनरूपी संयोग का कारण अविद्या है ।

व्याख्या—अदर्शन-रूपी संयोग का कारण अविद्या अर्थात् मिध्या-ज्ञान हैं; जिससे आत्मा और चित्त में विवेक न होने से अभिन्नता प्रतीत होती हैं; और चित्त की सुख, दु:ख, मोहरूपी वृत्तियों का पुरुष में अध्यारोप होता है।

तस्मात् तत्स्योगादचेतनं चेतनावदिव लिंगम्।
गुणकर्तृत्वे च तथाकर्तेव भवत्युदासीनः॥२०॥ —(सांख्यकारिका)

अर्थ—इस कारण उनके संयोग से (पुरुष और बुद्धि के श्रविद्या के कारण आसक्ति वा श्रविवेकपूर्ण संयोग से) श्रचेतन बुद्धि चेतन-सी और वैसे ही गुणों के कर्त्ता न होने पर भी उदासीन (पुरुष) कर्त्ता-जैसा प्रतीत होता है।

पकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । श्राहंकारविमृदातमा कर्ताऽहमिति मन्यते ॥२७॥ (गीता अ०३)

अर्थ—वास्तव में सम्पूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किये हुए हैं तो भी श्रहङ्कार से मोहित हुए श्रन्त:करण वाला पुरुष 'मैं करता हूं' ऐसा मान लेता है श्रर्थात् श्रहं भाव पैदा कर लेता है।

टिप्पणीः—व्यासभाष्य का भाषानुवाद सूत्र २४ जो प्रत्येक चेतन ( श्रन्तरात्मा ) का स्व बुद्धि के साथ संयोग है उस श्रसाधारण संयोग का हेतु श्रविद्या श्रर्थात् विपर्यय ज्ञान वासना है। श्रविद्या का श्रर्थ है श्रनादिविपर्ययज्ञानजन्य वासना वही श्रसाधारण संयोग का हेतु है। ।।

विपर्यय ज्ञान की वासना से वासित जो बुद्धि है वह न तो कार्य्य में निष्ठा को प्राप्त होती है (अधिकार को समाप्त करती है) और न पुरुषख्याति को प्राप्त होती है। साधिकार होने से पुनरावृत्तिशील हो जाती है। किन्तु पुरुषख्याति पर्य्यवसान हुई बुद्धि श्रपने श्रन्तिम कार्य्यनिष्ठा को प्राप्त हो जाती है। वह समाप्त श्रधिकार हुई श्रज्ञान से रहित होकर बन्ध के कारण के अभाव हो जाने से पुनरावृत्तिरहित हो जाती है। यहां पर किसी नास्तिक ने एक नपुंसक के दृष्टा त से उपरोक्त कथन का खएडन उपहास के साथ किया है। एक अबोध स्त्री अपने नपुंसक पति से कहती है ''आर्थ्यपुत्र मेरी बहिन तो पुत्रवती है में क्यों नहीं हूं" ? वह उस को उत्तर देता है "में मर कर तेरे लिये पुत्र उत्पन्न कर दंगा" इसी प्रकार यह विद्यमान ज्ञान चित्तनिवृत्ति नहीं करता है तो फिर नष्ट होकर करेगा इसकी क्या श्राशा करनी चाहिये ( श्रर्थात् जब विद्यमान विवेकख्याति चित्तनिवृत्ति रूप मोत्त नहीं उत्पन्न कर सकती तो परवैराग्य द्वारा विनष्ट होकर मोत्त उत्पन्न करेगी इसकी कम आशा हो सकती है) इसका उत्तर एक आचार्य्यदेशीय अर्थात् एक साधारण बुद्धि वाले श्राचार्य ने इस प्रकार दिया है कि चित्त के भोग श्रपवर्गरूप परिशामों की निवृत्ति का नाम मोत्त है। श्रौर चित्त के भोग श्रपवर्गरूप परिगाम निवृत्ति श्रदर्शन के श्रभाव से होती है। वह श्रदर्शन बन्धका कारण है। उसकी निवृत्ति विवेक दर्शन से होती है। विवेक दर्शन की निवृत्ति परवैराग्य से होती है। चित्त के ऐसे खरूप होते ही मोन्न होता है। फिर उस नास्तिक का उपहास व्यर्थ ही है।

नोट:—यहां व्यास जी ने यह दिखलाया है कि एकदेशीय अर्थात् साधारण बुद्धि वाला आचार्य भी नास्तिक की इस आशंका का परिहार कर सकता है तो इस के उत्तर देने से कोई प्रयोजन नहीं है। सांख्य योग के विद्वान् आचार्य का तो यह मत है कि चित्त की निवृत्ति ही मोत्त है। चित्त की निवृत्ति का सात्तात् कारण विवेक दर्शन नहीं है) किन्तु स्थिर विवेकख्याति में परवैराग्य उदय होता है। परवैराग्य से श्रसम्प्रज्ञात समाधि। श्रसम्प्रज्ञात समाधि के श्रधिकत्व के क्रम से निरिधकार चित्त की निरिन्धन श्रिप्त के सदश श्रपने कारण में लयरूप निवृत्ति होती है। इस लिये परवैराग्य द्वारा चित्तनिवृत्ति का कारण विवेकदर्शन है। इस लिये नास्तिक का उपहास निरर्थक है।

भोजवृत्ति भाषार्थे सूत्र २४ पूर्व जो विपर्यय मोहरूप श्रविद्या कहा है वह श्रविवेक- ख्यातिरूप संयोग का कारण है।

व्यासभाष्य पर विज्ञान भिक्षु के वार्त्तिक का भाषानुवाद सूत्र २४

तस्य हेत्रविद्या - उस द्रष्टा श्रीर दृश्य के संयोग का बुद्धि श्रीर पुरुष के संयोग द्वारा अविद्या हेतु है। भाष्यकार ने सूत्रकार के तात्पर्य के अभिप्राय से ही तस्य इस पद का अर्थ बुद्धि-संयोगस्य किया है, साचात् ही नहीं—क्योंकि द्रष्टा का दृश्य के साथ सामान्य संयोग ही पूर्वसूत्र में शकृत है। ( प्रकरण में आया हुआ है )। बुद्धिसंयोगस्येति-अविद्या यहां त्रानातम में त्रात्मवृद्धिमात्र है, क्योंकि वह ही यहाँ बुद्धि के साथ संयोग की कारण है श्रीर श्रनित्यादि में नित्यादि बुद्धि रूप श्रविद्या जो श्रागे कहेंगे उसकी विवेकख्याति से निवृत्ति भी नहीं होती है। श्रीर वह अविद्या बुद्धि के संयोग से जन्य है श्रतः बुद्धिसंयोग के श्रव्य-वहित पर्व काल में होती चाहिये। (अनात्म में आत्मबुद्धि तो सम्भव है, अनित्यादि में नित्य बुद्धि-रूप सम्भव नहीं है) अतः भाष्यकार कहते हैं विपर्ययति-सर्गान्तरीय अविद्या खचित्त के साथ निरुद्ध हो जाती है - उसकी वासना प्रधान में क्षित रहती हैं उनसे वासित प्रधान उसी पुरुष की संयोगिनी उस प्रकार की बुद्धि को उत्पन्न करता है अतः अनादि होने से दोष नहीं है। अविद्या की वासना में बुद्धि और पुरुष का संयोग हेत है-इसमें युक्ति कहते हैं विषयेयेति-विषयेय ज्ञान की वासनान्त्रों के बल से पुरुषख्यातिरूप-कार्य निष्ठारूप स्व कर्त्तव्य की श्रन्तिम श्रवधि को बुद्धि प्राप्त नहीं होती श्रतः साधिकार होने से पुन: लौट त्राती है- पुरुष के साथ संयुक्त हो जाती है । वही बुद्धि पुरुषान्यताख्यातिपर्यन्त हुई पर वैराग्य के उत्पन्न कर देने से समाप्ति को प्राप्त होती है। ततः - चरिताधिकारो (जिसका अधिकार समाप्त हो चुका वै) निष्पादित कार्या (जिसने अपना कार्य भोग श्रीर विवेकख्याति सम्पन्न कर दिया है ) निवृत्ताविद्या (जिसने श्रविद्या को निवृत्त कर दिया है ) हुई बुद्धि संयोग नामक बन्ध के कारण के अभाव होने से फिर पुरुष से संयुक्त नहीं होती। तथा च अन्त्रय श्रीर व्यतिरेक से विपर्यय वासना बुद्धि पुरुष के संयोग का हेत् है, यह भाव है। पुरुषख्याति से चित्त की निवृत्ति होती है जो यह कहा है इस विषय में नास्तिक के आद्मेप के निराकरण करने का इच्छुक—उसको दिखलाते हैं। अत्र कश्चित् षराडक के उपाख्यान-इष्टान्त से उद्घाटन करते हैं-श्राचेप करते हैं-नधुंसक के श्राख्यान कां ही कहते हैं - मुग्धया इत्यादि से लेकर उत्पादियध्यति-इस तक से, वह षराडक उस अपनी भार्यो को, विनष्टमिति विनष्टं परवैराग्य से निरुद्ध ज्ञान जो कि चित्त की निवृत्ति रूप है—मोन को करेगा—मुक्ति देगा, यह नास्तिक की प्रत्याशा है—यह अर्थ है। उपेजा को सचित करने के लिए- पूर्वाचार्य के वचनों से इस विषय में सिद्धान्त को कहते हैं

ईषद् श्रसमाप्त श्राचार्य श्राचार्यदेशीय होता है (श्रर्थात् जो श्राचार्य तो नहीं है परन्तु लग-भग श्राचार्य जैसा है) जिस बात के उत्तर की श्राचार्य लोग उपेता कर देते हैं। उसका भी उन्होंने उत्तर दिया है; यही उनकी श्राचार्य देशीयता, है श्राचार्य वह है जिसका स्वरूप वायु-पुराण में कहा है—

#### श्राचिनोति च शास्त्रार्थमाचारे स्थापयत्यपि । स्वयमाचरते यस्मादाचार्यस्तेन चोच्यते ॥ इति

शास्त्र के श्रथों का ( उद्देशों-प्रयोजनों का ) जो संचय करता है, जनता को सदाचार में नियुक्त करता है श्रीर स्वयं भी सदाचारी है वह श्राचार्य कहा जाता है। ननु-शब्द यहां सम्बोधन वाचक है, यूं कह सकते हैं— इसन साज्ञान् मोज्ञ का हेतु नहीं है, किन्तु श्रविद्या नामक श्रदर्शन की निवृत्ति तत्कार्य निरोध योग द्वारा मोज्ञ का हेतु है। तथा च विनष्ट भी ज्ञान बुद्धि पुरुष वियोग रूप मोज्ञ का व्यापार द्वारा कारण सम्भव है।

रंगका—यदि यह स्थाचार्यदेशीय का ही है तो क्या बुद्धि-चित्त स्थादि नामक स्थन्त:करण को निवृत्ति ही मोच नहीं है ?

समाधान — तत्र चित्तेति—चित्तिनृति मोत्त होता ही है, किन्तु उस विषय में बेमौके ही इस नास्तिक को बुद्धि का मोह व्यर्थ है, इसलिए यहाँ उपेतृणीय विषय में समाधान करने वाले की स्त्राचार्यदेशीयता है यह बात कही है।। २४॥

संगति—सूत्र १५ में हेय जो दु:ख है, १७ में हेय हेतु द्रष्टा ख्रांर दश्य का संयोग जो दु:ख का कारण है, २३ में खशक्ति ख्रोर खामी शक्ति के खरूप की उपलब्धि जो संयोग के वियोग का कारण है ख्रोर २४ में संयोग का कारण ख्रविद्या बतलाकर ख्रब ख्रगले सूत्र में हान अर्थात् ख्रविद्या के कारण संयोग के नाश को जो कैवल्य है उसको बतलाते हैं।

#### तदभावात संयोगाभावो हानं तद् दृशेः कैवन्यम् ॥ २५ ॥

हाव्दार्थ—तदभावात् = उसके (ऋविद्या के) ऋभाव से । संयोगाभावः = संयोग का अभाव । हानम् = हान है । तद्-दशः = वह चिति शक्ति (द्रष्टा) का । कैवल्यम् = कैवल्य है ।

अन्वयार्थ-उसके (अविद्या के) अभाव से (अद्शेनरूपी) संयोग का अभाव 'हान' है। वह चिति-शक्ति का कैवल्य है।

व्याख्या—श्रविद्या के विरोधी यथार्थ ज्ञान से श्रविद्या का विच्छेद हो जाता है। श्रविद्या के श्रभाव होने पर श्रविद्या के कार्य 'संयोग' के श्रभाव को 'हान' कहते हैं। निराकार वस्तु 'संयोग' का मूर्त-द्रव्य के तुल्य छोड़ना नहीं होता है; किन्तु श्रज्ञान से जन्य संयोग श्रपने-श्राप ही निवृत्त हो जाता है। श्रश्रीत् पुरुष का श्रपने खरूप को भूला-जैसा होकर चित्त को श्रपने से भिन्न न समभते हुए केवल उसकी बाह्य वृत्तियों को ही देखते रहना जो संयोग है उसका कारण श्रदर्शन सूत्र तेईस में बतलाया था; श्रीर इसका कारण पिछले सूत्र में श्रविद्या बतलादी गई है। इस श्रविद्या के नाश से श्रदर्शन का श्रीर श्रदर्शन के नाश से संयोग का खयं नाश हो जाता है। इस संयोग का नाश होना ही 'हान' है,

श्चर्थात् दुःख का श्चपने कारणसहित नाश हो जाना। यह हान ही चिति-शक्ति (पुरुष) का कैवल्य श्चर्थात् केवल हो जाना, निखर जाना, स्वरूपिश्चिति, मोत्त श्चर्थात् शुद्ध परमात्म स्वरूप में श्चविश्चिति है।

टिप्पणी—व्यासभाष्य का भाषानुवाद सूत्र २५। इस ऋदर्शन के ऋभाव से बुद्धि श्रीर पुरुष के सङ्ग का ऋभाव ही अत्यन्त दुःख की निवृत्ति हैं, यह ऋथे है यही "हान" कहलाता है। यह द्रष्टा का कैवल्य है। यह पुरुष का ऋमिश्रीभाव है ऋथीत् इसके पश्चात् फिर कदापि गुग्गों से संयोग नहीं होता। दुःख के कारण की निवृत्ति होने पर दुःख की निवृत्ति ही परम हान है। तब पुरुष स्वरूप-प्रतिष्ठित हो जाता है ऋथीत् शुद्ध परमात्म स्वरूप में ऋवस्थित हो जाता है।

भोजवृत्ति का भाषानुवाद सू० २५। श्रविद्या के विरोधी यथार्थ ज्ञान से श्रविद्या का उच्छेद हो जाता है। श्रविद्या के श्रभाव होने पर उसके कार्य्य संयोग का भी जो श्रभाव होता है वही 'हान' कहलाता है। मूर्त्त द्रव्य के समान इस का परित्याग नहीं होता है, किन्तु विवेकख्याति के उदय होने पर श्रविवेक निमित्त संयोग खयं ही निवृत्त हो जाता है। यही इस संयोग का 'हान' है। यह जो संयोग का नाश है वही खरूप से नित्य केवली (शुद्ध खरूप) पुरुष का कैवल्य कहलाता है।

संगति-इस 'हान' की प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं:-

#### विवेकख्यातिरविस्नवा हानोपायः ॥ २६ ॥

शुद्धार्थ — विवेक-ख्याति = विवेकज्ञान । श्रविष्तवा — शुद्ध — निर्मत = श्रडोल श्रथात् संशय-विपर्यय रहित । हानोपायः = हान का उपाय है ।

अन्वयार्थ-शुद्ध विवेकख्याति हान का उपाय है।

व्याख्या — विवेक दृश्य-दृष्टा के भेद; और ख्याति नाम ज्ञानका है। इसलिय चित्त और पुरुष इन दोनों की भिन्नता का ज्ञान; अथवा यह ज्ञान कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और चित्त मुमसे भिन्न हैं, विवेकख्याति है। यह विवेकज्ञान आगम अर्थात् आचार्य के उपदेश और शास्त्रों के पढ़ने तथा अनुमान से भी उद्य होता है, पर यह परोत्त ज्ञान है; और अनादि अविद्या के निवृत्त करने में असमर्थ होता है। मिध्याज्ञानजन्य व्युत्थान के संस्कार चित्त में बने रहते हैं और तामस राजस वृत्तियें उद्य होती रहती हैं। यह विवेकख्याति विष्त्रव-सिहत है। विष्त्रव के अर्थ विच्छेद हैं अर्थात् जिसमें बीच-बीच में राजसी तामसी वृत्तियों का उद्य होना बना रहे। इसलिय ऐसा विवेक-ज्ञान हान का उपाय नहीं है। यह ज्ञान जब दीर्घकाल निरन्तर सत्कार-पूर्वक प्रतिपत्तभावना के बल से अर्थात् करेश के विरोधी किया-योग के अनुष्ठान-बल से अविद्या के विरोधी तत्त्वज्ञान, अस्मिता के विरोधी भेदज्ञान, राग-द्वेष के विरोधी मध्यस्थता, अभिनिवेश के विरोधी सम्बन्ध-ज्ञान निवृत्ति के अनुष्ठान से जब परिपक्व हो जाने पर समाधि द्वारा सात्तात् करित्या जाता है तो वह अपरात्त ज्ञान होता है। इससे अविद्या के नाश हो जाने पर कर्तृत्व-भोक्त्व अभिमान से रहित और राजस-तामस मलों से शून्य चित्त हो जाता है। तब सत्त्वगुण के प्रकाश में चित्त में चेतन

का जो प्रतिविम्ब अर्थात् प्रकाश पड़ रहा है और जिसके कारण चित्त में चेतनता प्रतीत हो रही है, चित्त से भिन्न उसका साम्रात्कार होता है। यद्यपि यह साम्रात्कार मी चित्त के द्वारा होता है इसिलये चित्त ही की एक सान्त्रिक वृत्ति है तथापि इसके निरन्तर अभ्यास से विवेक-ज्ञान का प्रवाह निर्मल और शुद्ध हो जाता है, क्लेशों का सर्वथा नाश होता है और मिध्या-ज्ञान दग्धवीज के तुल्य बन्धन की उत्पत्ति करने में असमर्थ हो जाता है। यही अविष्ठव अर्थात् अडोल, अविच्छेद निर्मल हान का उपाय है।

# क्षेत्रक्षेत्रक्षयोरेवमन्तरं ज्ञानचत्तुषा । भूतमकुतिमोत्तं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥ गीता १३ । ३४ ॥

अर्थ:—इस प्रकार चेत्र (प्रकृति)। श्रौर चेत्रज्ञ (पुरुष) के भेद को तथा विकारसिंहत प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञाननेत्रों द्वारा (विवेकख्याति द्वारा) तत्त्व से जान लेते हैं वे महात्मा जन पर-ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं।

टिप्पणी—व्यासभाष्य का भाषार्थ ॥ सूत्र २६ ॥ श्रव हान का उपाय क्या है ? यह बतलाते हैं ।

बुद्धि और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान विवेकख्याति है और वह मिध्याज्ञान जिस से निवृत्त हो गया है, ऐसी विवेकख्याति श्रविप्तव श्रश्चीत् शुद्ध श्रीर निर्मल कहलाती है। जब मिध्याज्ञान दग्धबीज के समान बन्धन की श्रनुत्पत्ति के योग्य होता है तब रजोग्याग्नानिमत्तक क्लेश दूर हो जाने पर सत्त्व के परम प्रकाश में परमवशीकार संज्ञक वैराग्य में वर्तमान हुए योगी के विवेकज्ञान का प्रवाह शुद्ध होता है। वह निर्मल विवेकख्याति हान का उपाय है। उससे मिध्याज्ञान दग्धबीज भाव को प्राप्त हो जाता है पुनः उत्पत्ति के योग्य नहीं होता यद मोन्न का मार्ग है। यही हान का उपाय है।

व्यासभाष्य पर विज्ञानिभक्ष के वार्तिक का भाषानुवाद सूत्र २६।। इससे परे हानोपाय व्यूह के चतुर्थ पाद का भी वाच्य कहाँ तक है—इस विषय में चतुर्थ व्यूह के प्रति-पादक सूत्र को उतारत हैं। श्रथेति बुद्धि—के संयोग की निवृत्ति ही साचात् दुःख के हान में कारण है। विवेकख्याति तो बुद्धि के संयोग के हेतु श्रविद्या की निवर्त्तक होने से परम्परा-सम्बन्ध से दुःख के हान का हेतु है इस बात को भाष्यकार ने प्राप्ति शब्द से सूचित किया है।

विवेकख्यातिरविष्ठवा हानोपायः-

विवेक ख्याति की साचात्कार रूप निष्ठा को सूचित करने के लिए—उसका श्रविष्ठवा विशेषण दिया है (श्रारम्भ में श्रभ्यासी को चािणक विवेक ख्याति होती है उसी को पर्याप्त समम कर योगी प्रयन्न को ढीला न करदे इसिलए श्रविष्ठवा कभी भी न हटने वाली विवेक ख्याति मोच का उपाय है यह सूचित किया है ) उसमें श्रविष्ठव शब्द से यह श्रर्थ कैसे निकलता है इस श्राकांचा के लिए कहते हैं—मिध्याज्ञान के संस्कारों के कारण से विवेक ख्याति प्रवित होजाती—मिध्याज्ञान के संस्कारों से बीच में वह श्रमिभूत हो जाती है। पदेति—जब साचात्कार की दशा में सूक्ष्म मिध्या ज्ञान—श्रनागत श्रवस्था में हो, दग्ध बीज के

समान हो, उसका विवरण है बन्ध्य प्रसव, यह मिश्या ज्ञान का प्रसव-सामर्थ्य बन्ध्या हो जाता है (उत्पादन कार्य के योग्य नहीं रहता) तब जिसकी क्लेशधूली धुल गई है उस बुद्धि-सत्त्व के पर वैशारय—वैल च्रण्य होने पर इसी का विवरण है—परस्यां वशीकारसंज्ञायां परवशीकारसंज्ञक वैराग्य में वर्तने वाले बुद्धि सत्त्व के—परमाणुपरममहत्वान्तोऽस्य वशीकार—इस सूत्रोक्त जो इन्छा का अप्रतिघात रूप है उसमें वर्तमान बुद्धि सत्त्व का विवेकख्याति प्रवाह निर्मल—मिश्या ज्ञान से अकलुषित होता है अतः वह विवेकख्याति अविश्वा कहलाती है। वह साज्ञात्काररूपिणी विवेकख्याति हान का उपाय है। किस के द्वाग हान का उपाय है इस आकां ज्ञा के विषय में कहते हैं—उस विवेकख्याति से सृक्ष्मरूप मिश्याज्ञान दग्धवीज होजाता है। फिर वह नहीं जमना इस प्रकार से यह विवेकख्याति रूप—चित्तकी निवृत्ति आदि रूप—मोज्ञ का मार्ग है—इसी का विवरण है हानोपाय—

रांका- इस प्रकार ज्ञान से ही दुःख हान नामक मोच्न की प्राप्ति के वचन से असंप्रज्ञात योग का प्रयोजन क्या रहा ?

समाधान - परवैराग्य जन्य असंश्रज्ञात योग को भी यहां ज्ञान के द्वारा ही मोज्ञ की हेतुता है-यह आशय है।। २६॥

टिप्पणी सूत्र २६। बौद्ध दर्शन —बौद्ध धर्म में 'हान' के स्थान में ''तृतीय त्रार्थ सत्य''

'दुःखनिरोध' (निर्वाण) बतलाया गया है। दुःखनिरोध: (निर्वाण)—तीसरे त्र्यार्थ सत्य का नाम 'दुःखनिरोध, है। निरोध

दु:खानराध: (निवाग)—तासर श्राय सत्य का नाम 'दु:खानराध, है। निराध शब्द का श्रर्थ नाश या त्याग है। यह सत्य बतलाता है कि दु:ख का नाश होता है। बुद्ध ने भित्तुश्रों के सामने इस सत्य की इस प्रकार व्याख्या की है—

''इदं खोपन मिक्खवे दुक्खनिरोधं ऋरियसच्चं। सो तस्सायेब व तरहाय ऋसेस विराग निरोधो चागो परिनिस्सागों मुत्ति ऋनालयों''।

त्रर्थात् दुःख निरोध त्र्यार्यसत्य उस तृष्णा से त्रशेष-सम्पूर्ण वैराग्य का नाम हैं; इस तृष्णा का त्याग, प्रतिसर्ग, मुक्ति तथा त्र्यनालय (स्थान न देना) यही है।

दुःख के कारण का दूसरे आर्य सत्य में विवरण दिया गया है। उस कारण को यदि नष्ट कर दिया जाय, तो कार्य आप से आप स्वतः नष्ट हो जावेगा। श्रतः कार्य कारण का सम्बन्ध ही इस सत्य की सत्ता का पर्याप्त प्रमाण है।

दु:खनिरोध की ही लोकप्रिय संज्ञा 'निर्वाण' है। तृष्णा के नाश कर देने से इसी जीवन में पुरुष उस अवस्था पर पहुंच जाता है—जिसे निर्वाण के नाम से पुकारते हैं। 'श्रंगुत्तर निकाय' में निर्माण प्राप्त पुरुष की उपमा शैल से दी गयी है:—

सेलो यथा एकघनो वातेन न समीरति।
एवं रूपा, रसा, सद्दा, गन्धा, फस्साच केवला।।
इद्वा धम्मा अनिद्वा च, न पवेघेन्ति तादिनो।
ठितं चित्तं विष्प ग्रुत्तं वसं यस्सानु पस्सति॥ (अंगुचर निकाय शपर)

अर्थात् प्रचएड मंमावात पर्वत को स्थान से च्युत नहीं कर सकता, भयंकर आंधी के चलने पर भी पर्वत एक रस, अडिंग, अच्युत बना रहता है। ठीक यही दशा निर्वाण प्राप्त व्यक्ति की है। रूप, रस, गन्धादि विषयों के थपेड़े उसके ऊपर लगातार पड़त रहते हैं, परन्तु उस के शान्त चित्त को किसी प्रकार भी क्षुच्ध नहीं करते। आस्रवों से विरिहत होकर वह पुरुष अखएड शान्ति का अनुभव करता है।

संगति—निर्मल विवेकख्याति में योगी की जैसी प्रज्ञा उत्पन्न होती है उसका स्वरूप बतलाते हैं:—

#### तस्य सप्तथा पान्तभूमिः पद्गा ।। २७ ॥

शब्दार्थ — तस्य = उसकी (निर्मल विवेकख्याति वाले योगी की) सप्तधा = सात प्रकार की। प्रान्तभूमिः = सबसे ऊँची श्रवस्था वाली। प्रज्ञा = बुद्धि होती है।

अन्वयार्थ—उस निर्मल विवेकख्याति वाले योगी की सात प्रकार की सबसे ऊँची श्रवस्था वाली प्रज्ञा होती है।

व्याख्या—ितर्मल विवेकख्याति द्वारा योगी के चित्त के श्रशुद्धि-रूप श्रावरण मल नष्ट हो जाने से दूसरे सांसारिक ज्ञानों के उत्पन्न न होने पर सात प्रकार की उत्कर्ष श्रवस्था वाली प्रज्ञा उत्पन्न होती है। उनमें से प्रथम चार प्रकार की प्रज्ञा कार्य से विमुक्त करने वाली है। विमुक्ति चित्त के श्रिधिकार की समाप्ति को कहते हैं। यह चार प्रकार की प्रज्ञा सम्बन्धी विमुक्ति कार्य्य श्रथीत् प्रयत्नसाध्य है। इस कारण वह कार्य-विमुक्ति प्रज्ञा कहलाती है। श्रीर श्रन्त की तीन चित्त से विमुक्त करने वाली हैं, इस कारण वे चित्त-विमुक्ति प्रज्ञा कहलाती हैं। उपरोक्त चारों प्रज्ञाशों के लाभ से यह तीन प्रज्ञा स्वतः ही लब्ध हो जाती हैं। कार्य विमुक्ति प्रज्ञा:—

१. क्षेय शून्य अवस्था—" परिकात हेयं नास्य पुनः परिक्षेयमस्ति "। जो कुछ जानना था जान लिया अब कुछ जानना शेष नहीं रहा अर्थात् जितना गुणमय दृश्य है वह सब परिणाम, ताप, और संस्कार-दुःखों तथा गुणवृत्ति-विरोध से दुःखरूप ही है इसलिये 'हेय' है—यह मैंने जान लिया (२।१५,१८,१९,)।

२ —हेयग्रस्य अवस्था—''क्षीणहेयहेतवो न पुनरेतेषां हातव्यमस्ति''। जो दूर करना था त्रर्थात् द्रष्टा त्र्यौर दृश्य का संयोग जो 'हेय-हेतु' है वह दूर कर दिया, त्र्राब कुछ दर करने योग्य शेष नहीं रहा (२। १६, १७)।

३—प्राप्यप्राप्त अवस्था—''साक्षात्कृतं निरोधसमाधिना हानम्'' । जो साचात् करना था वह साचात् कर लिया है (अर्थात् निरोध-समाधि द्वारा हानको साचात् कर लिया) अब कुछ साचात् करने योग्य शेष नहीं रहा (२।२५)।

४—चिकीर्पाग्नस्य अवस्था—"भावितो विवेकख्याति रूपो हानोपायः।" जो करना था वह कर लिया है अर्थात् हान का उपाय निर्मल विवेकख्याति सम्पादन कर लिया, अब कुछ सम्पादन करने योग्य शेप नहीं रहा (२।२६)।

- ५ चित्तविमुक्ति प्रक्षा चित्तसत्त्व-कृतार्थता । "चरिताधिकारा मुद्धिः" । चित्त ने अपना अधिकार भोग-अपवर्ग देने का पूरा कर दिया है, अब उसका कोई अधिकार शेष नहीं रहा है ।
- ६—गुणलीनता—गुणा गिरिशिखरतटच्युता इव त्रावाणो निरवस्थानाः स्व-कारणे प्रलयाभिमुखाः सह तेनास्तं गच्छन्ति । नचैषां प्रविलीनानां पुनरस्त्युत्पादः प्रयोजनाभावादिति ।" जिस प्रकार पर्वत की चोटी के किनारे से गिरे हुए पत्थर विना रुके हुए पृथिवी पर आकर चूरचूर हो जाते हैं इसी प्रकार चित्त के बनाने वाले गुण अपने कारण में लय होने के अभिमुख्जा रहे हैं क्योंकि अब इनका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा।

७—आत्मिस्थिति—"एतस्यामवस्थायां गुणसम्बन्धातीतः स्वरूपमात्रज्योतिर-मलः केवली पुरुषः इति" गुणों के सम्बन्ध से परे होकर पुरुष की परमात्म स्वरूप में स्थिति हो रही है। श्रव कुछ शेष नहीं रहा।

इस सात प्रकार की प्रान्तभूमि प्रज्ञा को अनुभव करता हुआ योगी कुशल (जीवन्मुक्त) कहा जाता है; और चित्त के अपने कारण में लीन होने पर भी कुशल (विदेह मुक्त) कह-लाता है। ये दोनों ही गुणातीत अर्थात् गुणों के सम्बन्ध से रहित केवल शुद्ध आत्मस्वरूप से स्थित होते हैं। इसलिय यह योगी विदेह मुक्त अवस्था को जीवन्मुक्त दशा में ही प्रत्यक्त कर लेता है।

संगति—हान का उपाय निर्मल विवेकख्याति की प्रज्ञान्त्रों का स्वरूप दिखाकर श्रव उसकी प्राप्ति के साधन योग-श्रंगों को बतलाते हैं।

#### योगांगाऽनुष्ठानादशुद्धिचये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः ॥२८॥

शब्दार्थ—योग-श्रंग-श्रनुष्ठानात् = योग के श्रंगों के श्रनुष्ठान से । श्रशुद्धि-त्त्रये = श्रशुद्धि के नाश होने पर । ज्ञान-दीप्तिः = ज्ञान का प्रकाश । श्राविवैक-ख्याते = विवैकख्याति-पर्यन्त हो जाता है ।

श्चन्वयार्थ— योग के श्रंगों के श्रनुष्ठान से श्रग्रुद्धि के नाश होने पर ज्ञान का श्रकाश विवेकस्याति-पर्यन्त हो जाता है।

व्याख्या—योग के आठ श्रंगों के अनुष्ठान से क्लेश (२।३) रूपी अशुद्धि दूर होती है और सम्यक् ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है। इन श्रंगों का अनुष्ठान जितना-जितना बढ़ता जाता है उतनी हो क्लेश की निवृत्ति और ज्ञान के प्रकाश की अधिकता होती जाती है। यहाँ तक कि यह ज्ञान के प्रकाश को वृद्धि विवेकख्याति पर्यन्त पहुँच जाती है, जिसका सूत्र सत्ताईस में वर्णन किया है। योग के श्रंगों का अनुष्ठान श्रशुद्धि के वियोग का कारण है और विवेकख्याति की प्राप्ति का कारण है।

टिप्पणी—( सूत्र २८ ) कारण नौ प्रकार के हैं:-

उत्पत्तिस्थित्यभिव्यक्तिविकारमत्ययाप्तयः । वियोगान्यत्वधृतयः कारणं नवधा स्मृतम् ॥

अर्थ-कारण नौ प्रकार का माना गया है: उत्पत्ति-कारण, श्विति-कारण, श्विभ-व्यक्ति-कारण, विकार-कारण, प्रत्यय-कारण, प्राप्ति-कारण, वियोग-कारण, अन्यत्व-कारण, धृति-कारण । वा श्रविद्या संयोग की उत्पत्ति का कारण है । ( सूत्र २ । २४ )

- (१) उत्पत्ति-कारण : जैसे बीज वृत्त का या मन विज्ञान का।
- (२) स्थिति-कारण: जैसे आहार शरीर की स्थिति का या पुरुषार्थ मन की स्थिति का, क्योंकि मन तब तक बना रहता है जब तक भोग और अपवर्ग को सिद्ध नहीं कर देता।
- (३) श्रभिव्यक्ति-कारण: जैसे प्रकाश रूप की श्रभिव्यक्ति ( प्रकटता ) का कारण है वा रूपज्ञान पौरुषेय बोध की अभिव्यक्ति का कारण है ।
- (४) विकार-कारण: जैसे श्रिप्त से पक कर च।वल बदल (गल) जाते हैं, सो श्रिप्र उनका विकार-कारण है, वा मन का दूसरे विषय में लग जाना मन के विकार का कारण है।
  - ( ५ ) प्रत्यय-कारण : जैसे धुएँ का देखना ऋषि के ज्ञान का कारण है।
- (६) प्राप्ति-कारण : जैसे धर्म सुख की प्राप्ति का कारण है, वा योग के श्रंगों का श्रनुष्ठान विवेकख्याति की प्राप्ति का कारण है।
- (७) वियोग-कारण: जैसे कुल्हाड़ा लकड़ी के दुकड़ों के वियोग का कारण है, वा स्वशक्ति श्रौर स्वामिशक्ति के स्वरूप की उपलब्धि संयोग के वियोग का कारण है। (सू० २। २३) वा योग के श्रंगों का श्रनुष्ठान श्रशुद्धि के वियोग का कारण है। (सू०२।२८)
- (८) अन्यत्व-कारण: जैसे सुनार सोने के कुएडल को दूसरी वस्तु अर्थात् कड़ा बना देने का कारण है वा जैसे रूपवती स्त्री का देखना एक ही है, पर वह देखना पित के सख. सपित्रयों के दुःख, बेगाने पुरुषों के मोह और तत्त्वज्ञानी की उदासीनता का कारण होता है।
- (९) वृति-कारण: जैसे शरीर इन्द्रियों (प्राणों) के धारने का कारण है; श्रीर इन्द्रिय ( प्रार्ग ) शरीर के धारने का कारण हैं, वा मनुष्य, पशु, पत्ती, श्रीषधि, वनस्पति एक-दूसरे के धारने के कारण हैं।—( ज्यासभाष्य )

संगति-वे योग के श्रंग ये हैं:-

#### यमनियमासनपाणायामप्रत्वाहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावंगानि ॥२६॥

शब्दार्थ- यमनियमा ......समाधयः = यम, नियम, त्रासन, प्रासायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान समाधि ( ये )। अष्टी अङ्गानि = आठ योग के अङ्ग हैं।

अन्वयार्थ-यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि (ये) श्राठ योग के श्रङ्ग हैं।

व्याख्या – ये त्राठ योग के त्रक्ष विवैकख्याति के साधन हैं। उनमें से धारणा, ध्यान समाधि साचात् सहायक होने से योग के अन्तरङ्ग साधन कहलाते हैं। यम-नियम योग के रकावट हिंसादि वितर्कों को निर्मूल करके समाधि को सिद्ध करते हैं। अन्य तीन अगले-अगले अङ्ग में उपकारक हैं अर्थात् आसन के जीतने पर प्राणायाम की स्थिरता होती है और प्राणायाम की स्थिरता से प्रत्याहार सिद्ध होता है।

समाधिपाद में बतलाये हुए अभ्यास, वैराग्य, श्रद्धा, वीर्य श्रादि श्रीर इस पाद में बतलाया हुआ क्रियायांग इन्हीं आठों अङ्गों के अन्तर्गत हो जाते हैं। अर्थात् धारणा, ध्यान श्रीर समाधि, विना अभ्यास-वैराग्य के नहीं हो सकते, क्योंकि अभ्यास तो इन आठों श्रङ्गों का पुनः पुनः अनुष्ठान-रूप ही है। श्रीर बिना वैराग्य के समाधि सिद्ध हो ही नहीं सकती, क्योंकि सम्प्रज्ञात-समाधि में एकायता अर्थात एक वृत्ति रहती है, जिसमें राग बना रहता है, पर उस वृत्ति में राग स्थिर नहीं रह सकता, जब तक उससे इतर श्रन्य सब प्रकार की वृत्तियों में वैराग्य न हो । सम्प्रज्ञात-समाधि की पराकाष्ट्रा विवैकख्याति है । उसमें भी जो वैराग्य है वह पर-वैराग्य कहलाता है; श्रीर निर्वाज-समाधि का साज्ञात् सहायक होने से उसका अन्तरंग साधन है, श्रद्धा वीर्य के विना किसी साधन का अनुष्ठान हो ही नहीं सकता। कियायोग के तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रिधान नियम में श्रा जाते हैं।

विशेष वक्तव्य - (सूत्र २६) इस पाद में सूत्र ३ से १३ तक बतला आए हैं कि पुरुष क्रमशः हेशों श्रीर सकाम कर्मी द्वारा ( श्रविद्या से श्रास्मता, श्रास्मता से राग, राग से द्वेष, इन दोनों से श्रभिनिवेश हेश उससे सकाम कर्म, सकाम कर्मी की वासनाश्रों से जन्म, श्राय, भाग श्रीर उनमें सकाम कर्मों के पाप पुराय श्रनुसार दु:ख सुख ) वहिर्मुख होकर नाना प्रकार के द:खों को प्राप्त होता है। इन दुखों की निवृत्ति के लिये इसी कमानसार अन्तर्मख होने का सरल उपाय श्रष्टांग योग है।

- १. यम:--विहर्भुखता की सब से अन्तिम अवस्था मनुष्य का अन्य सब शाि्एयों के साथ व्यवहार है। इसलिये सबसे प्रथम इस व्यावहारिक जीवन को यमों द्वारा सात्त्विक श्रीर दिव्य बनाना होता है। सकाम कर्म जो जन्म, आयु और भोग के कारण हैं निवृत्त हो जाते हैं। बाह्य व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाले राग-द्वेप और श्रभिनिवेश हेश तन हो जाते हैं।
- नियम:—नियमों का सम्बन्ध केवल अपने व्यक्तिगत शरीर इन्द्रियों तथा अन्तः करण के साथ होता है, इसलिय इनके यथार्थ पालन से अपनी व्यक्ति से सम्बन्ध रखने वाला सारा बाह्य व्यावहारिक जीवन राजसी, तामसी विचेप श्रीर श्रावरणरूप मलीं से धुल कर सात्त्विक पवित्र श्रीर दिव्य बन जाता है।
- ३. आसन: त्रासन का सम्बन्ध शारीरिक किया से हैं। इसके द्वारा शरीर की रज रूप चञ्चलता और अधिरता और तमरूप आलस्य और प्रमाद हटकर शरीर में सात्त्विक प्रकाश श्रौर दिव्यता उत्पन्न होती है।
- थ. प्राणायामः प्राणायाम द्वारा प्राण की गति को रोक कर अथवा धीमा करके शरीर की आन्तरिक गति (प्राण्) को सात्त्विक (दिव्य) बनाया जाता है।
- ५. प्रत्याहार: प्रत्याहार द्वारा इन्द्रियों को त्रालस्य त्रीर प्रमादरूप तमस श्रीर वहिर्मुखता रूप रजस से शून्य करके इनको सात्त्विक रूप में चित्त के साथ अन्तर्मुख करके दिव्य बनाना होता है।

धारणाः—धारणाद्वारा चित्त के मूढ़ और ज्ञिप्तह्मप तमस् और रजस् को हटाकर उसको सात्त्विकरूप में वृत्तिमात्र से किसी एक विषय में ठहरा कर दिन्य बनाना होता है।

- ७. ध्यान:- जिस विषय में चित्त को वृत्तिमात्र से ठहराया है उस वृत्ति को श्रिश्यर करने वाले रजस श्रीर प्रमाद उत्पन्न करने वाले तमस को हटाकर चित्त को उस सात्त्विक के ( दिव्य ) रूप से लगातार उस एक वृत्ति में ही ठहराना होता है।
- ८. समाधि:-जिस विषय में चित्त को वृत्तिमात्र से ध्यान में अविच्छित्रता के साथ लगाया है उस ध्येयाकार वृत्ति को जो रजस ध्यान और ध्यात आवारता रूप में लेजा रहा है श्रीर तमस जो उस ध्यान श्रीर ध्यात रूप श्राकारता को रोके हुए है उस लेशमात्र रजस् श्रीर तमस को भी हटाकर समाधि में चित्त का उस सात्त्विक ( दिव्य ) रूप में ध्यात श्रीर ध्यान से शून्य जैसा होकर केवल ध्येयाकार रूप से भासना होता है।

इन श्राठों श्रङ्गों में से पहले पांच योग के बहिरङ्ग साधन कहलाते हैं। उसमें उनका सीधा सम्बन्ध नहीं होता श्रौर श्रन्तिम तीन इसलिये श्रंतरङ्ग साधन कहलाते हैं क्योंकि जिस विषयमें समाधि लगाई जाती है वे उसी को लेकर चलते हैं, किन्तु यह तीनों भी असम्प्र-ज्ञात समाधि के बहिरक्न साधन हैं। उसका श्रन्तरक्न साधन परवैराग्य है, जिस के द्वारा श्रात्मा को चित्त से भिन्न साचात कराने वाली विवेकख्यातिरूप सात्त्विक वृत्ति जो ऋष्टांग योग की सीमा है उसका भी निरोध होकर शुद्ध परमात्म खरूप में अवस्थिति होती है।

श्रविद्या श्रीर श्रस्मितादि हेश धारणा ध्यान श्रीर समाधि में तन हो कर विवेकख्याति रूप अप्नि में दग्धबीजतुल्य हो जाते हैं और असम्प्रज्ञात समाधि द्वारा धर्मी चित्त के अपने कारण में लीन होने से उनका भी लय हो जाता है।

श्रष्टांग योग में निचली भूमियों को सात्त्विक बनाते हुए ऊंची भूमियों में श्रारोह (Ascent) होता है। उन ऊंची भूमियों की सालिकता की अधिकता के अनुसार ही दिव्यता की वृद्धि होती है। उन ऊंची भूमियों की सात्त्विकता और दिव्यता को लेकर अवरोह (Descent) में नीची भूमियों को सात्त्विक श्रीर दिव्य बनाया जाता है श्रीर फिर उन नीची भूमियों की उस साविकता श्रीर दिन्यता को लेकर ऊंची भूमियों को श्रारोह द्वारा सात्त्विक श्रीर दिव्य वनाया जाता है। इस प्रकार नीची श्रीर ऊंची सारी ही भूमियां, सारे श्रंग श्रौर उनकी क्रियायें श्रशीत बाह्य श्राभ्यन्तर सारा ही जीवन सात्त्विक श्रौर दिव्य वन जाता है।

इन अङ्गों का पृथक-पृथक साधने का विधान न सममना चाहिये वरन आरम्भ से ही एक साथ सब अङ्गों को साधना चाहिये। क्योंकि जिस प्रकार निचले अङ्ग उपर वाले अङ्गे की सहायता करते हैं इसी प्रकार उपर वाले श्रङ्ग निचले श्रङ्गों की टढ़ भूमि करने में सहायक होते हैं। ध्यान और समाधि धारणा की ही ऊंची श्रवस्थायें हैं। श्रतः श्रारम्भ में केवल धारणा का ही यह हो सकता है।

टिप्पणी-( सूत्र २९ ) बौद्ध दर्शन-बौद्ध धर्म में 'हानोपाय' के स्थान में चतुर्थ श्रार्य सत्य ''द:खनिरोधगामिनी प्रतिपद''- ''श्रष्टांग योग'' के स्थान में ''श्रष्टाङ्गिक मार्ग'' श्रीर ''पांच यमों'' के स्थान में ''पश्चशील'' बतलाये गये 'हैं। यमों में श्रहिंसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य तो समान हैं केवल योगदर्शन के अपरिष्रह यम के स्थान में बौद्ध धर्म में मद्य

का निषेध बतलाया गया है। पाठकों की ऋधिक जानकारी के लिये बौद्ध धर्म के उन सिद्धान्तों का कुछ विस्तार के साथ बतला देना उचित प्रतीत होता है।

दु:खनिरोधगामिनी प्रतिपद्—'प्रतिपद्' का त्र्र्थ मार्ग है। यह चतुर्थ त्र्रार्थ-सत्य दु:ख-निरोध तक पहुचाने वाला मार्ग है। निर्वाण प्रत्येक प्राणी का गन्तव्य स्थान है उस तक पहुंचाने वाले मार्ग का नाम 'त्र्रष्टाङ्गिक मार्ग' है। त्र्राठ त्रंग ये हैं—

- (१) सम्यग् दृष्टि (२) सम्यक् संकल्प
- (३) सम्यग् वाचा
- (४) सम्यक् कर्मान्त शाल
- (५) सम्यग् आजीविका
- (६) सम्यक् व्यायाम
- (७) सम्यक् स्मृति समाधि
- (८) सम्यक समाधि

अष्टांगिक मार्ग यह मार्ग बौद्ध धर्म की श्राचार मीमांसा का चरम साधन है। इस मार्ग पर चलने से प्रत्येक व्यक्ति श्रपने दुःखों का हठात् नाश कर देता है तथा निर्वाण प्राप्त कर लेता है। इसलिये (श्रष्टांग योग के सटश) यह समस्त मार्गों में श्रेष्ठ माना गया है। जेतवन के पांच सहस्र भिक्षुश्रों को उपदेश देते समय भगवान् बुद्ध ने श्रपने श्री मुख से इसी मार्ग को ज्ञान की विशुद्धि के लिये तथा मार को मूर्छित करने के लिये । श्रयणीय बतलाया है-

मग्गान हिन्नको सेहो सच्चानं चतुरो पदा । विरागो सेहो धम्मानं द्विपदानाश्च चच्खुमा ॥ एसो व मग्गो नत्थञ्जो दस्सनस्स विसुद्धिया। एतंति तुम्हें परिपज्जथ मारस्सेतं पमोहनं॥

(धम्मपद २०। १, २)

श्रर्थात् निर्वाणगामी मार्गों में श्रष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है। लोक में जितने सत्य हैं उनमें श्रार्थसत्य श्रेष्ठ है। सब धर्मों में वैराग्य श्रेष्ठ है श्रीर मनुष्यों में चक्षुष्माच् ज्ञानी बुद्ध श्रेष्ठ है। ज्ञान की विशुद्धि के लिये तथा मार को मूर्छित करने के लिये यही मार्ग (श्रष्टांगिक मार्ग) श्राक्षयणीय है।

ऋष्टांगिक मार्ग का विशिष्ट-रूप

(१) सम्यक् दृष्टि—'दृष्टि' का अर्थ ज्ञान है (सत्कार्य के लिये ज्ञान की भित्ति आवश्यक होती है। आचार और विचार का परस्पर सम्बन्ध नितान्त धनिष्ट होता है। विचार की भित्ति पर आचार खड़ा होता है। इसलिये इस आचार मार्ग में सम्यक् दृष्टि पहिला श्रंग मानी गई है। जो व्यक्ति श्रकुशल को तथा श्रकुशलमूल को जानता है, कुशल को श्रोर कुशलमूल को जानता है, वहीं सम्यक् दृष्टि से सम्पन्न माना जाता है। कायिक, वाचिक तथा मानसिक कर्म दो प्रकार के होते हैं—कुशल (भले) श्रोर श्रकुशल (बुरे) इन दोनों को भली प्रकार जानना 'सम्यक्—दृष्टि' कहलाती है। 'मज्किम निकाय' में इन दोनों का वर्णन निम्न प्रकार है—

|            | <b>श्र</b> कुशल                  | <b>कुरा</b> ल       |
|------------|----------------------------------|---------------------|
|            | ( (१) प्राखातियात ( हिंसा )      | (१) ऋ-हिंसा         |
| काय कर्म   | (२) ऋदत्तादान (चोरी)             | (२) अ-चौर्य         |
|            | (३) मिध्याचार (व्यभिचार)         | (३) अ-व्यभिचार      |
|            | ( ४ ) मृषावचन ( মূত )            | (४) त्र्य-मृषावचन   |
| वाचिक कर्म | (५) पिशुन वचन (चुगली)            | ५) ऋपिशुन वचन       |
|            | (६) परुष वचन (कटुवचन)            | (६) अ्र-कटुवचन      |
|            | (७) संप्रलाप (बकवाद)             | (७) त्र्य-संप्रलाप  |
|            | (८) ऋभिष्या (लोभ)                | (८) अ-लोभ           |
| मानस कमं   | ∤ (९) व्यापाद (प्रतिहिंसा)       | (९) अ-प्रतिहिस      |
|            | (१०) मिथ्या दृष्टि (भूठी धारणा ) | (१०) अ-मिध्यादृष्टि |

श्रकुशल का मूल है लोभ, दोष तथा मोह। इन से विपरीत कुशल का मूल है श्र-लोभ, श्रदोष तथा श्रमोह। इन कमों का सम्यक् ज्ञान रखना श्रावश्यक है। साथ ही साथ श्रार्यसत्यों - दु:ख, दु:खसमुदय, दु:खनिरोध, तथा दु:खनिरोधमार्ग का भलीभांति जानना भी सम्यक दृष्टि है।

- (२) सम्यक् संकल्प—सम्यक् निश्चय। सम्यक् ज्ञान होने पर ही सम्यक् निश्चय होता है। निश्चय निष्कामता का, श्रद्रोह का तथा श्रिहंसा का होना चाहिये। कामना ही समय दुःखों की उत्पादिका है। श्रतः प्रत्येक पुरुष को इन बातों का दृद संकल्प करना चाहिये कि वह विषय की कामना न करेगा, प्राणियों से द्रोह न करेगा श्रीर किसी भी जीव की हिंसा न करेगा।
- (३) सम्यक् वचन ठीक भाषण्। असत्य, पिशुनवचन, कटुवचन तथा बकवाद— इन सब को छोड़ दना नितान्त श्रावश्यक हैं। सत्य से बढ़कर श्रन्य कोई धमें नहीं है। जिन वचनों से दूसरे के हदय का चोट पहुंचे, जो बचन कटु हो, दूसरे की निन्दा हो, व्यर्थ का बकवाद हो, उन्हें कभी नहीं कहना चाहिये। वैर की शान्ति कटुवचनों से नहीं होती, प्रत्युत 'श्रवैर' से ही होती हैं—

निह वेरेन वेरानि सम्मन्तीह कदाचन। श्रवेरेन च सम्मन्ति एस सम्मो सनन्तनो॥

(धम्मपद २।५)

\* व्यर्थ के पदों से युक्त सहस्रां काम भी निष्फल होते हैं। एक सार्थक पद ही श्रेष्ठ होता है जिसे सुनकर शान्ति उत्पन्न होती है। शान्ति का उत्पन्न करना ही वाक्यप्रयोग का प्रधान लक्ष्य है। जिस पद से इस उद्देश्य की सिद्धि नहीं होती, उसका प्रयोग नितान्त अयुक्त है—

#### सहस्समिप चे वाचा अनत्थपदसंहिता । एकं अत्थपदं सेय्यो युं सुत्त्वा उपसम्मति ॥

(धम्मपद्र।१)

(४) सम्यक् कर्मान्त — मनुष्य की सन्गति या दुर्गति का कारण उसका कर्म ही होता है। कमें के ही कारण जीव इस लोक में सुख या दुःख भोगता है तथा परलोक में भी स्वर्ग या नरक का गामी बनता है। हिंसा, चोरी, व्यभिचार आदि निन्दनीय कर्मों का सर्वदा तथा सर्वथा परित्याग अपेन्तित है। इन्हीं की संज्ञा पश्चशील है। पश्चशील ये हैं — अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सुरा-मैरेय आदिक मादक पदार्थों का असेवन। इन कर्मों का अनुष्ठान सब के लिये विहित है। इनका सम्पादन तो करना चाहिये, परन्तु इन का परित्याग करने वाला व्यक्ति धम्मपद के शब्दों में 'मूलं खनित अत्तानों' अपनी ही जड़ खादता हैं —

यो पार्णमितिपातेति ग्रुसवादं च भासति। लोके श्रदिनं श्रादयति परदारश्च गन्छति।। भ्रुरामेरयपानं च यो नरो श्रनुयुद्धति। इद्देवमेसा लोकस्मि मृलं खनति श्रचनो॥

(धम्मपद १०। १२, १३)

श्रात्मविजय अपने ऊपर विजय पाना ही मानव की अनन्तशान्ति का चरम साधन है। श्रात्मदमन इन कर्मों का विधान चाहता है। "आत्मा ही अपना नाथ-स्वामी है। श्रपने को छोड़कर अपना स्वामी दूसरा नहीं। अपने को दमन कर लेने पर ही दुर्लभ नाथ-(निर्वाण) को जाब पाता है"—

#### "श्रत्ता हि अत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया। श्रत्तनो व सुदन्तेन नाथं लभति दुल्लभं॥" %

(धम्मपद १२ । ४)

भिक्षुत्र्यों के लिये तो आत्मद्मन के नियमों में बहुत कड़ाई है। इन सार्वजनीन कमीं

\* यह आत्मविजय का सिद्धान्त वैदिक धर्म का मूल मन्त्र है— नोट:—उद्धरेदात्मनाऽत्मानं नात्मानमवसादयत् । आत्मैव ह्यात्मैव विन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥ बन्धुरात्मात्मनस्तस्य यनात्मैवात्मना जितः । अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥ (गीता) के श्रांतिरक्त उन्हें पांच कर्म — श्रापराह्व-भोजन, मालाधारण, संगीत, सुवर्ण, तथा श्रामूल्य श्राच्या का त्याग श्रीर भी कर्तव्य है। इन्हें ही 'दशशील' कहते हैं। भिक्षुश्रों के निवृत्ति प्रधान जीवन को श्रादर्श बनाने के लिये भगवान् बुद्ध ने श्रान्य कर्मों को भी श्रावश्यक बतलाया है, जिनका उद्घेख 'विनय पिटक' में किया गया है।

- (५) सम्यक् आजीव (जीविका)—मूठी जीविका को छोड़कर सक्ची जीविका के द्वारा शरीर का पापण करना। बिना जीविका के जीवन धारण करना श्रसम्भव है। मानवमात्र को शरीररचण के लिये कोई न कोई जीविका प्रहण करनी ही पड़ती है, परन्तु यह जीविका सबी होनी चाहिये जिससे दूसरे प्राणियों को न तो किसी प्रकार का छेश पहुंचे श्रीर न उनकी हिंसा का श्रवसर श्रावे। समाज व्यक्तियों के समुदाय से बना है। यदि व्यक्ति पारस्परिक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर श्रपनी जीविका श्रजीन करने में लगे तो समाज का वास्तविक मंगल होना है। उस समय के व्यापारों में बुद्ध ने निम्न पांच जीविकाशों को हिंसा प्रवण्ण होने के कारण से श्रयांग्य ठहराया है—(१) सत्थ विण्जा (शस्त्र—हथियार का व्यापार), (२) सत्तविण्जा (प्राणी का व्यापार), (३) मंस विण्जा (मांस का व्यापार), (४) मज्ज विण्जा (मद्य = शराब का व्यापार), (५) विस विण्जा (विष का व्यापार)। 'लक्खण सुत्त' ३ में चुद्ध ने निम्न जीविकाशों को गईगीय बतलाया है—तराज की ठगी, वंस (बटखरे) की ठगी, मान की (नाप की) ठगी, रिशवन, वंचना, कृतन्नता, साचियोग (कुटिलता), छेदना, वध, बन्धन, डाका, छुटपाट की जीविका।
- (६) सम्यक् व्यायाम = ठीक प्रयत्न, शोभन उद्योग, सक्तमों के करने की भावना करने के लिये प्रयत्न करते रहना चाहिये। इन्द्रियों पर संयम, बुरी भावनात्रों को रोकने श्रौर श्रम्ब्छी भावनात्रों के उत्पादन रखने का प्रयत्न, उत्पन्न हुई, श्रम्ब्छी भावनात्रों को कायम रखने का प्रयत्न ये सम्यक् व्यायाम हैं। बिना प्रयत्न किये, चंचल चित्ता से शोभन भावनायें दूर भागती हैं श्रीर बुरी भावनायें घर जमाया करती हैं। श्रदः यह उद्योग श्रावश्यक है।
- (७) सम्यक् समृति इस श्रंग का विस्तृत वर्णन 'दीघ निकाय' के 'महासित पट्टान' सुत्त (२।९) में किया गया है। स्मृति प्रस्थान चार हैं—(१) कायानुपश्यना, (२) वेदनानुपश्यना, (६) चित्तानुपश्यना तथा धर्मानुपश्यना। काय, वेदना, चित्त तथा धर्म के वास्तिक स्वरूप को जानना तथा उसकी स्मृति सदा बनाये रखना नितान्त श्रावश्यक होता है। काय मलमूत्र, केश तथा नख श्रादि पदार्थों का समुचयमात्र है। शरीर को इन रूपों में देखने वाला पुरूष 'काये कायानुपश्यी' कहलाता है। वेदना तीन प्रकार की होती है—सुख, दु:ख, न सुख न दु:ख। वेदना के इस स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति 'वेदना में वेदनानुपश्यी' कहलाता है। चित्त की नाना श्राम्थायें होती हैं—कभी वह सराग होता है, कभी विराग; कभी सदेष श्रीर कभी वीतदेष; कभी समोह तथा कभी वीतमोह। चित्त की इन विभिन्न श्रवस्थाश्रों में उसकी जैसी गित होती है उसे जानने वाला पुरूष ''चित्त में चित्तानुपश्यी' होता है। धर्म भी नाना प्रकार के हैं (१) नीवरण—कामच्छन्द (कामुकता),

व्यापाद (द्रोह) स्त्यानमृद्ध (शरीर मन की आलसता), औद्धत्य - कौकृत्य (उद्वेग-खेद) तथा चिकित्सा (संशय) (२) स्कन्ध, (३) त्रायतन, (४) बोध्यगं; (५) त्रार्थ चतु:-सत्य। इन के खरूप को ठीक-ठीक जानकर उनको उसी रूप में जानने वाला पुरुष 'धर्म में धर्मानुपश्यी' कहलाता है। सम्यक समाधि के निमित्त इस सम्यक् स्मृति की विशेष त्रावश्यकता है। काय तथा वैदना का जैसा स्वरूप है उसका स्मरण सदा बनाये रखने से आसक्ति नहीं उत्पन्न होती। चित्त अनासक्त होकर वैराग्य की श्रोर बढ़ता है तथा एकाम्रता की योग्यता सम्पादन करता है । (विशेष विवर्ण के लिये देखो 'दिधिनिकाय' हिन्दी अनुवाद पृष्ठ १९०-१९८)

(८) सम्यक समाधि-योग दर्शन ''विवेकख्यातिरविष्लवा हानोपायः' तथा उपनिषद् ''ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः'' (ज्ञान के विना मुक्ति नहीं मिलती) के सदृश बौद्ध धर्म में ज्ञान को निर्वाण = कैवल्य = मुक्ति का मुख्य साधन माना है। ज्ञान की उत्पत्ति तब तक नहीं हो सकती, जब तक उसे धारण करने की योग्यता शरीर में पैटा नहीं होती। ज्ञान के उत्य के लिय शरीर की शुद्धि नितान्त आवश्यक है। इस लिये अष्टांग योग के अनुसार ही बुद्ध भगवान ने शील और समाधि के द्वारा क्रमशः कायशुद्धि और चित्तशुद्धि पर विशेष जोर दिया है।

बुद्ध धमें के तीन महनीय तत्त्व हैं — शील, समाधि त्रोर प्रज्ञा । त्र्रष्टांगिक मार्ग के प्रतीक ये तीनों ही हैं। शील से तालर्य सात्त्विक कार्यों से हैं। बुद्ध के दोनों प्रकार के शिष्य थे – गृहत्यागी प्रत्रजित भिक्षु तथा गृहसेवी गृहस्थ। कतिपय कर्म इन दोनों प्रकार के बुद्धानुयायियों के लिये समभावेन मान्य हैं जैसे ऋहिंसा, सत्य, ऋस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा मद्य का निरोध, ये 'पचंशील' कहलाते हैं। और इनका अनुष्ठान प्रत्येक बौद्ध के लिये विहित है। भिक्षुत्रों के लिये अन्य पांच शील की भी व्यवस्था है—जैसे अपराह्व-भोजन, मालाधारण, संगीत, सुवर्ण-रजत तथा महार्घ शय्या — इन पांचों वस्तुत्र्यों का परित्याग । पूर्व शीलों से मिला कर इन्हें 'दश शील' (दश सत्कर्म) कहते हैं। गृहस्थ के लिये अपने पिता माता, श्राचार्य, पत्नी, मित्र, सेवक तथा अमण्-ब्राह्मणों का सत्कार प्रति दिन करना चाहिये।

बुरे कमों के अनुष्ठान से सम्पत्ति का नाश अवश्यम्भावी है। नशा का सेवन, चौरस्ते की सैर, समाज (नाचगाना ) का सेवन, जूआ खेलना, दुष्ट मित्रों की संगति तथा श्रालस्य में फसंना—ये छत्र्यों सम्पत्ति के नाश के कारण हैं। ( दिधिनिकाय, सिगालीवाद सत्त ३२ प्रष्ठ २७१-२७६)

शील तथा समाधि का फल है प्रज्ञा का उदय। भवचक्र के मूल में 'श्रविद्या' विद्यमान है। जबतक प्रज्ञा का उदय नहीं होता, तबतक अविद्या का नाश नहीं हो सकता। साधक का प्रधान लक्ष्य इसी प्रज्ञा की उपलव्धि में होता है। प्रज्ञा तीन प्रकार की होती है—(१) श्रुतमयी—श्राप्त प्रमाणों से उत्पन्न निश्चय, (२) चिन्तामयी—युक्ति से उत्पन्न निश्चय तथा (३) भावनामयी — समाधिजन्य निश्चय । श्रुत—चिन्ता—प्रज्ञा से सम्पन्न ीलवान् पुरुष भावना (ध्यान) का अधिकारी होता है। प्रज्ञावान् व्यक्ति नानाप्रकार की

<sup>\*</sup> नोट अभिधर्म कोश ६। ५॥

ऋियां ही नहीं पाता, प्रत्युत प्राणियों के पूर्व जन्म का ज्ञान, परिचत्त ज्ञान, दिव्यश्रोत्र, दिव्यश्रेत्र, तथा दुःखन्तय—ज्ञान से सम्पन्न हो जाता है। उसका चित्त कामास्रव (भोग की इच्छा), भवास्रव (जन्मने की इच्छा) तथा अविद्यास्रव (अज्ञानमल) से सदा के लिये विमुक्त हो जाता है। साधक निर्वाण प्राप्त कर अर्हत् की महनीय उच्च पदवी को पालेता है। धम्मपद ने बुद्धशासन के रहस्य को तीन ही शब्दों में समकाया है—

(१) सब पापों का न करना (२) पुख्य का सचंय तथा (३) श्रयने चित्त की परिशृद्धि—

# सन्वपापस्स श्रकरणं कुसलस्स उपसम्पदा । स-चित्र परियोदपनं एतं बुद्धान सामनं ॥

(धम्मपद १४।५)

संगति—यम-नियम के बिना कोई अभ्यासी योग का अधिकारी नहीं हो सकता। यह न केवल अभ्यासियों के लिये ही वरन सब अश्रमवालों के लिये अत्यावश्यक हैं। इन में यमों का सारे समाज मे घनिष्ट सम्बन्ध होता है, इस कारण इनके पालन में सब मनुष्य परतन्त्र हैं। अर्थात् ये सब मनुष्यों का परम कर्त्तव्य है, जैसा कि मनु महाराज लिखते हैं:—

# यमान् सेवेत सततं न नियमान् केवलान् बुधः। यमान् पतत्यक्रविणो नियमान् केवलान् भजन्॥ —(मनु॰)

अर्थ-बुद्धिमान को चाहिये कि यमों का लगातार सेवन करे, न केवल नियमों का। क्योंकि केवल नियमों का सेवन करने वाला यमों का पालन न करता हुआ गिर जाता है।

यहाँ इस सूत्र में व्याख्या केवल उतनी ही की जावेगी जो योगियों तथा योग के जिज्ञासुत्रों के श्रभिमत है सूत्र ३१ के वि० वि० में उनका सामान्य और व्यापक रूप दिख-लाया जावेगा।

#### . ष्ट्राहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ ३० ॥

शब्दार्थ - ऋहिंसा-सत्य-ऋस्तेय-ब्रह्मचर्य-ऋपरिग्रहाः = ऋहिंसा, सत्य, ऋस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह । यमाः = यम हैं ।

अन्वयार्थ-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिम्रह यम हैं।

व्याख्या—श्रहिंसा = शरीर, वाणी श्रथवा मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय श्रादि की मनोवृत्तियों के साथ किसी प्राणी को शारीरिक, मानसिक पीड़ा श्रथवा हानि पहुँचाना, या पहुँचवाना या उसकी श्रनुमित देना या स्पष्ट श्रथवा श्रस्पष्ट रूप से उसका कारण बनना हिंसा है, इससे बचना श्रहिंसा है। गौ, श्रश्व श्रादि पशुश्रों का उचित रीति से पालन पोषण करके प्राण हरण न करते हुए उनसे नियमित रूप से दूध श्रादि सामग्री

<sup>+</sup> दीघनिकाय सामञ्ज फल सुत्त 20 ३०-३२॥

प्राप्त करना तथा सेवा लेना हिंसा नहीं है, पर यही जब उनकी रक्ता का ध्यान न रखते हुए सेवा इत्यादि करना के साथ ली जावे तो हिंसा हो जाती है।

शिक्षार्थ ताड़ना देना, रोग-निवारणार्थ ख्रौषधि देना ख्रथवा ख्रॉपरेशन करना, सुधारार्थ या प्रायिक्षित्त के लिये दरां हेना हिसा नहीं है यदि यह बिना देष ख्रादि के प्रेम से केवल उनके कल्याणार्थ किये जावें। पर यही जब देष, काम, क्रोध, लोभ, मोह ख्रौर भय ख्रादि की मनावृत्तियों से मिश्रित हों तो हिंसा हो जाते हैं। प्राणों का शरीर से वियोग करना सब से बड़ी हिंसा है। श्री व्यासजी महाराज ने ख्रिहंसा की व्याख्या इस प्रकार की है कि सर्व काल में सर्व प्रकार से सब प्राणियों का चित्त में भी द्रोह न करना ख्रहिंसा है। ख्रहिंसा ही सब यम-नियमों का मूल है, उसी के साधन तथा सिद्धि के लिये ख्रन्य यम ख्रौर नियम हैं ख्रौर उसी ख्रहिंसा को निर्मल कुप बनाने के लिये प्रहण किये जाते हैं।

पञ्चिशिखाचार्य जी कहते हैं :--

# स खन्त्रयं ब्राह्मणो यथा यथा व्रतानि बहूनि समादित्सते तथा तथा प्रमादकृतेभ्यो हिंसानिदानेभ्यो नियर्तमानस्तामेवावदातरूपापहिंसां करोति ।

अर्थ—निश्चय यह ब्राह्मण ( वेदवेत्ता योगी ) ज्योंज्यों बहुत-से ब्रतों यम-नियमों को धारण करने की इच्छा करता है त्र्यर्शत् अनुष्ठान करता है त्योंत्यों प्रमाद से किये हुए हिंसा आदि के कारण-रूप पापों से निवृत्त हुआ उसी अहिंसा को निर्मल करता है।

श्रहिंसा तथा श्रन्य सब यमों के विपरीत श्राचरण करने में मुख्य कारण श्रपने को छोटे से भौतिक शरीर में संकुष्ति रूप में देखना है, इसलिये योगियों के लिये तो श्रहिंसा का उच्चतम स्वरूप प्राणिमात्र में श्रपनी श्रात्मा को व्यापक रूप में देखना है। यथा—

### यस्तु सर्वाणि भृतान्यात्मन्येवानु-पश्यति । सर्वभृतेषु चात्मानं ततो न विज्ञगुप्सते ॥

(ईशो०६)॥

अर्थ—जो (साधक) सम्पृर्ण भृतों को (अपनी) आत्मा में ही देखता है और समस्त भृतों में भी अपनी आत्मा को ही देखता है वह इस (सर्वात्म दर्शन) के कारण ही किसी से घृणा नहीं करता ॥

# यस्मिन सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥

अर्थ- जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिये सब मृत ( अपनी ) श्रात्मा ही हो गये उस समय एकत्व देखने वाले उस विद्वान को क्या शांक श्रीर क्या मोह हो सकता है।

इस विशाल व्यापक दृष्टि के सम्बन्ध में यह शंका न करनी चाहिये कि इस समत्व बुद्धि से तामसी, राजसी प्रकृति वाले प्राणियों के प्रति व्यवहार में कठिनाई आवेगी, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के स्वयं श्रपने श्रन्तः करण में तामसी, राजसी श्रौर सात्त्विक तीनों प्रकार की वृत्तियों का उदय श्रौर चय होता रहता है। जिस महान योगी ने इन संकीर्ण भावों को हटा दिया है वह सारे श्रन्तः करणों तथा उनकी वृत्तियों को श्रपने ही श्रन्तः करण श्रौर वृत्ति जैसे रूप में देखता है। जिस प्रकार श्रपनी तामसी, राजसी वृत्तियों के निरोधपूर्वक सात्त्विक वृत्तियों के उदय करने का यत्न करता है, इसी प्रकार सारे श्रन्तः करणों की तामसी राजसी वृत्तियों के हटाने ( चय करने ) श्रौर सात्त्विक वृत्तियों के उठाने ( उदय करने ) की चेष्टा करता है। श्रीहंसा का सामान्य रूप सूत्र ३१ के विशेष विचार में देखें।

2. सत्य—वस्तु का यथार्थ ज्ञान ही सत्य है। उसका शरीर से काम में लाना शरीर का सत्य है, वाणी से कहना वाणी का सत्य है और विचार में लाना मन का सत्य है। जो जिस समय जिसके लिये जैसा यथार्थ रूप से करना चाहिये वहीं सत्य है अर्थात् कत्तेव्य ही सत्य है। अहिंसा तीनों काल में सत्य है। इस कारण यथार्थ रूप से यथार्थ ज्ञान से अहिंसा के लिये जो कुछ किया जावे वह सत्य है। यदि कोई पुरुष द्वेष से दिल दुखाने के लिये अन्धं को तिरस्कार के साथ अन्धा कहता है तो यह असत्य है, क्योंकि यह हिसा है, और हिंसा सदा असत्य है, श्री व्यासर्जी महाराज सत्य की व्याख्या इस प्रकार करते हैं: —

श्रशीनुकूल वाणी और मन का व्यवहार होना अर्थात् जैसा देखा हो, जैसा श्रनुमान किया हो और जैसा सुना हो वैसा ही वाणी से कथन करना और मन में धारण करना। दूसरे पुरुष में अपने बाध के अनुसार ज्ञान कराने में कही हुई वाणी यदि धोखा देने वाली, भ्रान्ति करानेवाली श्रथवा ज्ञान कराने में श्रसमर्थे न हो और सब प्राणियों के उपकार के लिये प्रवृत्त हुई हो; और जिससे किसी प्राणी का नाश, पीड़ा श्रथवा हानि न हो वह सत्य है। यदि इस प्रकार मां कही हुई वाणी प्राणियों का नाश करने वाली हो तो वह सत्य नहीं है बल्कि इस पुरुषाभास पुरुष के प्रतिहत्य पाप से महान दु:ख को प्राप्त होगा। इसलिए श्रच्छी प्रकार परीचा करके सब प्राणियों के हिताथे सत्य बाले। मनु भगवान ने भी ऐसा हो कहा है:—

#### सत्यं ब्र्यात्मियं ब्र्याच ब्र्यात सत्यमियम्

अर्थ - सत्य बोले, प्रिय बोले, वह सत्य न बोले जो आप्रय हो अर्थात् सत्य को मीठा करके बोले, कटु करके न बोले।

योगियों के लिये तो उच्चतम सत्य का स्वरूप श्रात्म-श्रनात्म, चेतन-जड़, पिनत्र-श्रपवित्र, नित्य-श्रनित्य में विवेकज्ञान श्रयोत् श्रात्मा को त्रिगुणात्मक श्रन्तःकरण, इन्द्रियों, शरीर, विषयों तथा भौतिक जगत् से सवेथा भिन्न, निर्विकार, निर्लेप, निष्क्रिय, श्रमंग, श्रपरिणामी, कूटस्थ, नित्य, ज्ञानस्वरूप विवेकपूर्वक देखना है।

### प्रकृत्यैव च कर्माण क्रियमाणानि सर्वशः।

#### यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ गीता १३। २९॥

अर्थ:—जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मी को सब प्रकार से प्रकृति से ही किये हुए देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही देखता है अर्थात् तत्त्वज्ञानी है।

सत्य का सामान्य रूप सूत्र ३१ के विशेष विचार में देखें।

3. अस्तेय — श्रन्यायपूर्वक किसी के धन, द्रव्य श्रथवा श्रिधिकार श्रादि का हरण करना स्तेय हैं। राजा का प्रजा के नागरिक श्रिधिकार द्वाना, ऊँचे वर्ण वालों वा धन-पितयों का नीचे वर्ण वालों श्रीर निर्धनों के सामाजिक तथा धार्मिक श्रिधिकारों का छीनना स्तेय है। श्रिधिकारिगणों का रिश्वत लेना, दुकानदारों का निश्चित वा उचित मूल्य से ज्यादा दाम लेना श्रथवा तोल में कम देना इत्यादि स्तेय है। पर इस प्रकार किसी वस्तु को प्राप्त करने का मूल कारण लोभ श्रीर राग है। इस हेतु योगी को किसी वस्तु में राग होना ही स्तेय सममना चाहिये। इसका त्यागना श्रस्तेय है।

श्रास्तेय की श्रधिक व्याख्या के लिये सूत्र ३१ का विशेष विचार देखें।

थ. ब्रह्मचर्य—मैथुन तथा अन्य किसी प्रकार से भी वीर्य का नाश न करते हुए जितिन्द्रिय रहना अर्थात् अन्य सब इन्द्रियों के निरोधपूर्वक 'उपस्थेन्द्रिय' के संयम का नाम ब्रह्मचर्य है। पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन वहीं कर सकता है जो ब्रह्मचर्य के नाश करने वाले पदार्थों के भन्नरण तथा कामोदीपक दश्यों के देखन और इस प्रकार की वार्ताओं के सुनने तथा ऐसे विचारों को मन में लाने से भी बचता रहे।

योगियों के लिये ब्रह्मचर्य का वास्तविक स्वरूप रिय अर्थात् अन्न के खोंचने के लिये जो प्राणों की आभ्यन्तर किया होती है उसी का नाम मूख है, वह वृद्धों पशु, पद्धी आदि और मनुष्यों में समान है। वृद्ध प्राणों के अनुकूल ही अन्न को खींचते हैं। यही कारण है कि विशेष विशेष वृद्ध उन विशेष स्थानों में नहां उनके अनुकूल पृथ्वी जलादि में परमाणु नहीं होते हैं नहीं उगते हैं। पशु आदि भी प्राणों के अनुकूल ही अन्न को खींचते हैं, यदि मनुष्य के कुसंग से इस स्वाभाविक वृद्धि को न खो बैठे हों। किन्तु मनुष्य नाना प्रकार की वासनाओं से भ्रमित होकर इस विवेक वृद्धि को खो देता है कि किस समय प्राणों को किस-किस विशेष रिय अर्थात् अन्न की आवश्यकता है। कभी-कभी प्राणों में भी कई विशेष कारणों के आधीन होकर बाहर रिय अर्थात् अन्न की आर आकर्षित होने की आभ्यन्तर किया होती है। यही काम विषयवासना के पीछे जाना है। इसके वशीकार हो जाने से ब्रह्मचर्य का खंडन होता है। इसलिये योगी के लिये ब्रह्मचर्य का वास्तविक स्वरूप प्राणों पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेना है और प्राण आदि पश्च वायु अन्तःकरण का सम्मिलित काये है। अतः अन्तःकरण पर पूरा अधिकार कर लेना आवश्यक है। यह अधिकार ब्रह्मनिष्ठा से प्राप्त होता है अर्थात् उस कम से ब्रह्मनिष्ठ होना ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का उनके लिये वास्तविक स्वरूप है।

श्रधिक जानकारी के लिये सूत्र ३१ का विशेष विचार देखें।

५. अपिरग्रह—धन, सम्पत्ति, भोग-सामग्री अथवा अन्य वस्तुओं को अपनी (शरीर-रत्ता आदि) आवश्यकताओं से अधिक केवल अपने ही भोग के लिय स्वार्थ-दृष्टि से सञ्जय या इकट्ठा करना परिग्रह है। (आवश्यक वह वस्तु है जिसके बिना अभ्यास अथवा धार्मिक कार्य निर्विध्नतापृवेक न चल सकें अर्थात् जो अध्यात्मोन्नति अथवा धार्मिक कार्यों में साधनरूप से आवश्यक हो।) इससे बचना अपरिग्रह है। पर योगी के लिये तो सब से बड़ा परिग्रह, अविद्या आदि क्लेश, शरीर और चित्त आदि में ममत्व और अहङ्कार हैं जो

सब परिप्रह के भूल कारण हैं। इसके लिये इन सब क्लेशों श्रादि का न रखना ही श्रपरिप्रह का लज्ञण श्रभिमत है।

शेष सूत्र ३१ के विशेष विचार में देखें।

संगति - इस प्रकार सामान्यरूप से यमों का निरूपण करके श्रगते सूत्र में उनकी सबसे ऊँची श्रवस्था बतलाते हैं:—

#### जातिदेशकालसमयानविच्छनाः सार्वभौगा महाब्रतम् ॥ ३१ ॥

राष्ट्रार्थ — जाति-देश-काल-समय-श्रमविच्छन्ना = जाति, देश, काल, श्रौर संकेत 'नियमविशेष' की सीमा से रहित । सार्वभौमाः = सब श्रवस्थात्र्यों में पालन करने योग्य । महात्रतम् = महात्रत है ।

अन्वयार्थ — जाति, देश, काल श्रौर समय की हद से रहित सर्व भूमियों में पालन करने योग्य यम, महात्रत कहलाते हैं।

व्याख्या — जाति, देश काल और समय (संकेत, नियमविशेष) की हद से रहित होने का यह अभिप्राय है कि इनके द्वारा हिंसा आदि यम संकुचित न किये जावें।

जाति द्वारा संकुचित : गौ श्रादि पशु श्रथवा ब्राह्मण की हिंसा न करूँगा।

देश द्वारा संकुचित : हरिद्वार, मथुरा त्रादि तीर्थ में हिंसा नहीं करूँगा।

काल से संकुचित : चतुर्दशी, एकादशी श्रादि तिथियों में हिंसा नहीं कहँगा।

समय द्वारा संकुचितः समय के अर्थ यहाँ काल नहीं है बल्कि विशेष नियम या विशेष संकेत के हैं। जैसे देव अथवा ब्राह्मण के प्रयोजन-सिद्धि के लिये हिंसा कहँगा अन्य प्रयोजन से नहीं। इसी प्रकार अन्य यमों को समक्त लेना चाहिये। अर्थात् समयाविच्छन्न सत्य-प्राण्हरण् आदि के संकट से अतिरिक्त मिध्याभाषण् न कहँगा। समयाविच्छन्न अस्तय—दुर्भित्त के अतिरिक्त चोरी न कहँगा। समयाविच्छन्न ब्रह्मचर्य्य-ऋतुकाल से अन्य समय में खीगमन न कहँगा। समयाविच्छन्न अपियह—परिवार के परिपालन के लिये ही प्रतिम्रह महुण कहँगा।

जब ये यम इस प्रकार की संकीर्णता से रहित सब जातियों के लिय सर्वत्र सर्वदा सर्वथा पालन किये जाते हैं तो महात्रत कहलाते हैं।

विशेष विचार—(सूत्र २१) इस सूत्र का यह भी भाव है कि यमों का पालन किसी जाति-विशेष या देश-विशेष या काल-विशेष या श्रवस्था-विशेष के मनुष्यों के लिये नहीं है किन्तु यह भूमण्डल पर रहने वाली सभी जाति, देश, काल श्रीर श्रवस्था वालों के लिये पालने योग्य है; इसीलिये ये सार्वभौम महात्रत कहलाते हैं। इससे पूर्व के सूत्र में हमने यमों का वह लक्षण किया है जो योगियों को श्रभमत है। श्रव इस सूत्र के वि० वि० में हम उनका वह विशाल व्यापक श्रीर सामान्य स्वरूप दिखलाने का यत्न करेंगे जिसका सम्बन्ध सम्पूर्ण मनुष्य समाज श्रीर सारे राष्ट्रों से है।

तीसवें सूत्र की संगति में बतला श्राये हैं कि यमों का सम्बन्ध केवल व्यक्तियों से नहीं है परन्तु सारे मनुष्य-समाज से है, इसलिये सारे मनुष्य इनके पालन करने में ३२ २४९

समष्टि रूप से परतन्त्र हैं। कोई मनुष्य चाहे वह किसी जाति, देश, काल, श्रवस्था, वर्णाश्रम, मत-मतान्तर का क्यों न हो, यदि उसे मनुष्य-समाज में रहना है तो उसके लिये ये यम सर्वदा माननीय व पालनीय हैं।

संसार में फैली हुई भयद्भर अशान्ति का केवलमात्र उपाय यमों का यथार्थ रूप से पालन करना है। यम के अर्थ ही शासन और व्यवस्था रखने वाले के हैं। इनके पालन से संसार की अवस्था ठीक रह सकती है। यह शङ्का कि चत्रिय शासकादि अहिंसा और गृहस्थी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, यमों को यथार्थ रूप से न समभने के कारण उत्पन्न होती है उसके निवारणार्थ यमों के स्वरूप को और स्पष्ट रूप से दिखलाने का यक करते हैं:—

आहेंसा – जिस प्रकार सारे क्लेशों का मृल श्रविद्या है उसी प्रकार सारे यमों का मृल श्रहिंसा है। हिंसा तीन प्रकार की है—(१) शारीरिक, किसी प्राणी के प्राण हरण करना श्रथवा श्रन्य प्रकार से शारीरिक पीड़ा पहुँचाना; (२) मानसिक, मन को क्लेश देना (३) श्राध्यात्मिक, श्रन्त:करण को मलीन करना। यह राग, देष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भयादि तमोगुण दृत्ति से मिश्रित होती है, जैसा कि सूत्र तीस की ज्याख्या में बतला श्राय हैं। किसी प्राणी की किसी प्रकार की हिंसा करने के साथ-साथ हिंसक श्रपनी श्रात्मिक हिंसा करता है, श्रर्थात् श्रपने श्रन्त:करण को हिंसा के किए संस्कारों के मल से दूषित करता है। इन तीनों प्रकार की हिंसाशों में सबसे बड़ी हिंसा श्राध्यात्मिक हिंसा है, जैसा कि ईशोपनिषद् में बतलाया है:—

#### श्रमुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽरहताः । तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥

अर्थ -जो कोई आत्मघाती लोग हैं ( अर्थात् अन्तः करण को मलीन करने वाले हैं ) वे मरकर उन लोकों में ( योनियों में ) जाते हैं जो असुरों के लोक कहलाते हैं और घने अँधेरे से ढके हुए हैं अर्थात् झानरहित मृद्ध नीच योनियों में जाते हैं।

शरीर तथा मन की अपेचा आत्मा श्रेष्ठतम है, क्योंकि शरीर और मन तो आत्मा के करण (साधन) हैं, जो मनुष्य को उसके कल्याण्ये दिये गए हैं। इसलिए हिंसक अधिक दया का पात्र है, उसके प्रति भी द्वेष अथवा बदला लेने की भावना रखना हिंसा है। इसलिय जिस पर हिंसा की जाती है उसके तथा हिंसक दोनों के कल्याणाथे हिंसा पाप को हटाना चाहिये। योगी में अहिंसा त्रत की सिद्धि से आत्मिक तेज इतना बढ़ जाता है कि उसकी सित्रिधि से ही हिंसक हिंसा की भावना को त्याग देता है। मानसिक शक्ति बाले मानसिक बल से हिंसा को हटा दें, वाचक तथा शारीरिक शक्ति वाले जहां तक उनका अधिकार है उस सीमा तक इन शक्तियों को हिंसा के रोकने में प्रयोग करें। शासकों तथा न्यायाधीशों का परम कर्त्तन्य संसार में अहिंसा त्रत को स्थापन करना है। जिस प्रकार कोई मनुष्य मदोन्मत्त अथवा पागल होकर किसी घातक शक्त से जो उसके पास शरीर-रज्ञा

के लिये है, अपने ही शरीर पर श्राघात पहुँचाने लगे तो उसके शुभचिन्तकों का यह कर्त्तव्य होता है कि उसके हितार्थ उसके हाथों से वह शस्त्र हरण कर ले। इसी प्रकार यदि कोई हिंसक शरीर-रूपी शस्त्र से जो उसको उसकी श्रात्मा के कल्याणार्थ दिया गया है, दूसरों को तथा श्रपनी ही श्रात्मा को हिंसारूपी श्राघात पहुँचा रहा है श्रीर श्रन्य किसी प्रकार से उसका सुधार श्रस्मभव हो गया है तो श्रहिंसा तथा उसके सहायक श्रन्य सब यमों की सुव्यवस्था रखने वाले शासकों का परम कर्त्तव्य होता है कि उसके शरीर का उससे वियोग कर दें। यह कार्य श्रहिंसा त्रत में बाधक नहीं है वरन श्रहिंसा त्रत का रचक श्रीर पोषक है।

पर यदि यह कार्य हेपादि तमोगुणी वृत्तियों अथवा बदला लेने की भावना से मिश्रित है तो हिंसा की सीमा में आ जाता है। अहिंसा के स्वरूप को इस प्रकार विवेक-पूर्वक समम्भना चाहिये कि सत्त्वरूपी धर्म, ज्ञान, वैराग्य और एअर्थ (श्रेष्ठ भावनाओं) के प्रकाश में अहिंसा तथा उसके अन्य सब सहायक यमों में; और तमरूपी अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वये (नीच भावनाओं) के अन्धकार में हिंसा तथा उसके सहायक अन्य चारों वितकों में प्रवृत्ति होती है। धर्म-आपन के लिये युद्ध करना चत्रियों का कर्त्तेच्य है उससे बचना हिंसारूपी अधर्म में सहायक करना है।

### स्वधमेषि चावेच्य न विकम्पितुमईसि । धर्म्योद्धि युद्धारुद्धेयोऽन्यत्त्तित्रयस्य न विद्यते ॥३१॥ गीता अ० २

ऋर्थ — स्वधर्म को समभकर भी तुमे हिचिकचाना उचित नहीं है क्योंकि धर्मयुद्ध की ऋषेछा त्रिय के लिये और कुछ ऋधिक श्रेयस्कर नहीं हो सकता।

### यहन्छया चोपपत्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् । स्रुखिनः चित्रयाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदशम् ॥३२॥ गीता अ०२

अर्थ—हे पार्थ ! यों अपने-आप प्राप्त हुआ और मानो स्वर्ग का द्वार ही खुल गया हो, ऐसा युद्ध तो भाग्यशाली चत्रियों को ही मिलता है। वेद में भी ऐसा वतलाया गया है। यथाः—

#### ये युध्यन्ते पधनेषु शूरासो ये तनृत्यनः । ये वा सहस्रदित्तणास्तांश्चिदेवापि गच्छतात् ॥

अर्थ — जो संग्रामों में लड़ने वाले हैं, जो अर्वारता से शरीर को त्यागने वाले हैं, श्रीर वे जिन्होंने सहस्रों दिल्णायें दी हैं तू उनकां (श्राथीत उनकां गित कां) भी प्राप्त हो। श्राप्त ते दुर्वलता के कारण भयभीत होकर श्रात्याचारियों के श्रात्याचार सहन करना, श्राप्ती धन-सम्पत्ति को चोर डाकुश्रों से हरण करवाना, श्राप्त समस्र श्राप्ते परिवार, देश, समाज श्राथवा धर्म को दुर्जनों द्वारा श्राप्तानित देखना श्राहिंसा नहीं है, बल्कि हिंसा का पोषक कायरता-रूपी महापाप है। इतना बतला देना श्रीर श्रावश्यक है कि सात्रधर्मानुसार तेजस्त्री वीर ही श्राहिंसा त्रत का यथार्थ रूप से पालन कर सकता है। दुर्वल, डरपोक, कायर, नपन्सक हिंसकों की हिंसा बढाने में भागी होता है।

उदारणार्थ डाकू संगठन ऋौर मृत्यू से निर्भयता इन दो शक्तियों को लेकर निकलते हैं। जो पुरुष मृत्यु के भय से अपना धन श्रीर सम्पत्ति विना मुकाबिला किये हुए श्रासानी से दे देते हैं, वे उनके दूसरे स्थानों में डाका डालने श्रीर लूटने के उत्साह श्रीर हिम्मत को बढ़ा कर उनके इस प्रकार की हिंसा में पाप के भागी बनते हैं। जो वीर पुरुष उनसे श्रधिक मृत्यु से अभयरूप आत्मवल और संगठनरूप दिव्य शक्ति रखते हैं और संगठित होकर निर्भयता के साथ उन डाकुश्रों का मुकाबिला करते हैं, वे अपने प्राणों को खोकर भी उन अत्याचारियों के दसरे स्थानों में डाका डालने के उत्साह ऋौर हिम्मत को कम करते हैं, वे उनकी हिंसा को घटा कर ऋहिसा रूपी पुरुष के भागी बनते हैं। यदि वै इस संप्राम में सफल होते हैं तो अपने धन श्रीर सम्पत्ति के एश्वर्य्य को भोगते हैं श्रीर यदि बलिदान होते हैं तो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष के चत्रियों में यह प्रथा थी कि जब वे अत्याचारी विधर्मी यवनों के मुका-बिले में अपने धर्म और देश को बचाने की कोई आशा न देखते थे तो उनके छोटे बच्चे और स्त्रिएं आग की चिता में भरम हो जाती थीं और वे वीर चन्नी हाथों में तलवारें लेकर एक-एक सैकड़ों अत्याचारियों का तलवार के घाट उतार कर बिल हो जाते थे। इस प्रकार धर्म श्रीर देशरता के परमकर्त्तव्य को श्रपने श्रन्त समय तक परा कर जात थे। पर इस वीरता के साथ-साथ उनमें एक संकीर्णता और स्वार्थ का दुर्गुण भी था जो उन्होंने श्रसंख्य गरीब श्रीर नीची जाति कहलाने वाले अपने भाइयों को उनके धार्मिक, सामाजिक, नागरिक, राष्ट्रीय श्रीर श्रार्थिक श्रधिकारों से विश्वत करके उनके श्रन्दर से मनुष्यत्व के श्रभिमान के संस्कार तक को निकाल दिया था। यह स्तेयरूप पाप ही उनकी श्रमफलता का कारण हुश्रा। यदि वे इस स्वार्थमय संकीर्ण दृष्टि का परित्याग करके इन सब श्रसंख्य भाइयों में श्रपनी जैसी शूर वीरता तथा धर्मप्रम श्रीर देशभक्ति उत्पन्न करने का यह करते तो बहुत सम्भव है कि भारतवर्ष का इतिहास आज के इतिहास से कुछ और ही विचित्र रूप में लिखने योग्य होता । संसार में सारे राष्ट्रों की स्वतन्त्रता का भी मूल उपाय यही हो सकता है कि पराधीन राष्ट्र के सारे व्यक्ति संगठित रूप में निर्भय होकर यह दृढ़ संकल्प कर लें कि यदि जीना है तो स्वतन्त्र राष्ट्र के वायुमएडल में ही श्रास लेंगे श्रन्यथा स्वतन्त्रता की देवी पर बलि हो जाएंगे।

श्रहिंसा श्रीर सत्य के श्रवतार महात्मा गांधीजी ने जब एक गाय के बछड़े की श्रत्यन्त रुग्णावस्था में सारे शरीर में कीड़े पड़ जाने श्रीर उसका कष्ट श्रसहनीय हो जाने पर उसके बचने की कोई सम्भावना न देखी तो उनकी सत्त्वप्रधान बुद्धि ने इसी को विवेक-पूर्ण श्रहिंसा निश्चय किया कि उसको उस श्रसहनीय कष्ट से बचाने के लिये किसी श्रीषधि द्वारा शीघ उसके रुग्ण शरीर को पृथक् कराने में सहायता की जावे। पर यही कार्य यदि कोई चिकित्सक रोगी की चिकित्सा से तंग श्राकर श्रथवा उसका कोई सम्बन्धी उसकी सेवा-शुश्रूषा से बचने के लिये तमरूपी प्रमाद से करे तो वह घोर हिंसा में प्रवृत्त हो जावेगा। एक राष्ट्र-द्वारा श्रहिंसा महाव्रत के पालम का सबसे बड़ा उदाहरण सम्राट् श्रशोक के समय में मिलता है।

सर्वसाधारण के लिये ऋहिंसारूप व्रत के पालन करने. में सबसे सरल कसीटी यह है "Do to others as you want others do to you" अर्थात् दूसरों के साथ व्यवहार करने में पहिले यह भली प्रकार जांच लो कि यदि तुम इनके खान पर होते और वे तुम्हारे खान पर तो तुम उनसे किस प्रकार का व्यवहार कराना चाहते। बस वैसा ही तुम उनके साथ व्यवहार करो। यही सिद्धान्त सत्य और ऋसतेय आदि यमों में भी घट सकता है।

सत्य—यह श्रहिंसा का ही रूपान्तर है। सत्य का व्यवहार केवल वाणी से ही नहीं होता है जैसा कि साधारण मनुष्य समभते हैं। सूत्र तीस की व्याख्या में सत्य का वास्तिवक स्वरूप दिखलाते हुए हमने बतलाया है कि कर्त्तव्य ही सत्य है। इसलिये जो मनुष्य प्रत्येक प्राणी के प्रति जिस श्रवस्था श्रीर जिस काल में वह हो उसके प्रति श्रपन्म कर्त्तव्य यथार्थरूप से समभता है श्रीर उसका यथार्थरूप से पालन करता है बही सत्यव्रती है। राजा हरिश्रन्द्र ने श्रपने पुत्र रोहिताश्व की मृत्यु का शोक श्रीर श्रपनी ख्री को घोर विपदा में श्रपने समस् खड़ी हुई देखकर उसका मोह छोड़कर श्रपने स्वामी चाएडाल के प्रति कर्त्तव्य को समभा श्रीर उसका पालन किया। यह उनके सत्य की श्रन्तिम परीत्ता थी जिसने उनका नाम सदा के लिये श्रमर कर दिया। यदि प्रत्येक मनुष्य श्रपने कर्त्तव्यरूपी सत्य-व्रत को पालन करने लगे तो संसार की श्रशान्ति स्वतः ही दूर हो सकती है।

कई श्रविवेकी पुरुष दूसरों के हृद्य को पीड़ा पहुँचाने वाले वचन कहने में श्रपने सत्यवादी होने का घमगड़ करते हैं। इस सम्बन्ध में हम केवल एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन कर देना पर्याप्त समक्तते हैं।

युधिष्ठिर के राजसूययज्ञ समाप्ति पर मयदानव चित्रकार द्वारा स्फटिक की बनाई हुई युधिष्ठिर की श्राश्चर्यजनक सभा में जल को थल, थल को जल, दीवार को दरवाजा, दरवाजे को दीवार इत्यादि समभते हुए दुर्योधन को स्थान-स्थान पर ठोकर खाते हुए देखकर पाएडवों श्रीर द्रीपदी का उसका उपहास करना तथा परिहास से यह शब्द कहना कि हे महाराज धृतराष्ट्र (श्रन्धे) के पुत्र ! देखो द्वार इधर है, जिन में इन छिपे हुये श्र्यों से उसके दिल को चोट पहुँचाने की भावना थी कि श्रन्धों के श्रन्धे ही पुत्र होते हैं" (महाभारत सभापर्व श्र० २० श्लोक २४) हिंसारूपी श्रमत्य था, जिसका फल महाभारत का युद्ध श्रीर उससे भारत का सर्वथा पतन हुआ।

इसी प्रकार, महाभारत में कर्णपर्व की एक घटना है। एक समय कर्ण से परास्त होने के पश्चात् युघिष्ठिर ने अर्जुन को कर्ण-वध के निमित्त उसके गाएडीव धनुष को धिकार कर उत्तेजित किया कि 'हे अर्जुन! तेरे गांडीव धनुष, बाहु-वीर्य, केसरी-सुत हनुमान् से अङ्कित ध्वजा और अग्निदत्त रथ को बार-बार धिकार है। तुम अपने गांडीव धनुष को जो तुमसे बलवान् होने का दावा करे, उस मित्र-राजा को सौंप दो।' अर्जुन ने यह त्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो उसको धिकार कर यह कहेगा कि तुम अपने गाएडीव धनुष को किसी

दूसरे को दे दो क्योंकि वह तुमसे बलवान है उसको वह मार डालेगा। इसलिने उसने अपनी प्रतिज्ञा पालन करते हुए युधिष्ठिर को वध करने के लिये अपनी तलवार खींच ली। उस समय कृष्ण ने अर्जुन को सत्य का खरूप इस प्रकार बतलाया कि 'हे अर्जुन! अज्ञानी केवल शब्द के स्थूल रूप को देखते हैं पर ज्ञानी उसके सूक्ष्म स्वरूप अर्थ को देखते हैं और उसके ही अनुसार व्यवहार करते हैं। तेरी प्रतिज्ञा केवल गाएडीव धनुष को धिकारने वाले का वध करने की थी, और धिकारना अपमान के लिये देषभाव से होता है। पर युधिष्टिर ने गाएडीव धनुष की प्रशंसा और मान बढ़ान के लिये प्रेमभाव से तुमें उत्ते जित करके कर्ण को वध करने के लिये यह शब्द कहे हैं। इसलिये युधिष्टिर के शब्दों के यह अर्थ नहीं लिये जा सकतं; और उसका मारना असत्य है। फिर भी यदि तू अज्ञानियों के सहश कृढ़िवाद में ही पड़ना चाहता है तो मारना केवल शक्त से और स्थूल शरीर का ही नहीं होता। युधिष्टिर ज्ञानी है, शरीर उसके लिये कपड़े के तुल्य है, उसके शरीर का प्रथक होना उसके लिये मृत्यु नहीं है। वाणी की चाट शक्त से अधिक तीक्ष्ण होती है, वही उसके लिये मृत्यु के सहश है, उसी से उसका मार।'

राष्ट्र की सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए योगीश्वर कृष्ण भगवान सत्यभाषण की व्यवस्था का उपदेश अर्जुन को जहाभारत कर्णपर्व अध्याय ६९ में इस प्रकार करते हैं:—

#### नहि धर्मविभागज्ञः कुर्यादेवं धनंजय !।

यथा त्वं पाएडवाद्येह धर्मभी हरपिएडत: ॥ १७ ॥

श्चर्थ हे धनश्चय ! धर्म के विभाग को जानने वाला ऐसा नहीं किया करता जैसा कि तुम हे पाएडव, छाज यहाँ धर्मभीरु और अज्ञानी हो रहे हो।

# अकार्याणां क्रियाणां च संयोगं यः करोति वै।

#### कार्याणामिकयाणां च स पार्थ ! प्रव्याधमः ॥ १८ ॥

अर्थ — जो अकार्यों (न करने योग्य कामों) का क्रिया के साथ संयोग करता है, (श्रमल में लाता है) श्रीर कार्यों (करने योग्य कामों) का श्रक्रिया से संयोग करता है (श्रनुष्ठान नहीं करता) है पार्थ ! वह श्रधम पुरुष है।

### अनुस्त्य तु ये ध में कथयेयु हपस्थिताः।

#### समासविस्तरविदां न तेषां वेरिस निश्चयम् ॥ १६ ॥

अर्थ -- जो धर्मानुष्ठान करने वाले (श्रामिल लोग) दृढ़ता से (निश्चयपूर्विक) धर्म का निरूपण करते हैं उन संत्रेप श्रौर विस्तार से जानने वालों के निश्चय को तुम नहीं जानते।

### अनिश्रयज्ञो हिनरः कार्याकार्यविनिश्रये।

### श्रवशो मुह्यते पार्थ ! यथा त्वं मृद एव तु ॥ २० ॥

अर्थ-कर्त्तव्याकर्त्तव्य के निश्चय से हीन मूढ़ मनुष्य, हे पार्थ ! तुम्हारी तरह श्चवश्य ही भूल करता है।

# निह कार्यमकार्ये वा सुखं ज्ञातुं कथंचन । श्रुतेन ज्ञायते सर्व तच त्वं नावबुध्यसे ॥ २१ ॥

अर्थ — कर्त्तन्य श्रौर श्रकर्त्तन्य किसी प्रकार भी सुख-पूर्वक (श्रासानी से) नहीं जाना जाता, यह सब-कुछ तो वेद श्रौर शास्त्रों के श्रवण से जाना जाता है, तुम इस बात को नहीं जानते।

श्रविज्ञानाद् भवान्यच धर्म रत्नति धर्मवित्। प्राणिनां त्वं वधं पाथे!धार्मिको नावबुध्यसे॥ २२॥

अर्थ—हे धर्मवित् कौन्तंय ! तुम धर्म के तत्त्व को बिना जाने धर्म की रज्ञा करना चाहते हो । धार्मिक वृत्ति वाले भी तुम, प्राणियों का वध कब करना चाहिय, यह नहीं जानते ।

पाणिनामवधस्तात! सर्वेज्यायान् मतो मम। अनृतां वा वदेद्वाचं न तु हिंस्यात् कथंचन॥ २३॥

अर्थ—हे तात ! प्राणियों का न मारना ही सब से श्रेष्ट है मेरा यह मत है ( निश्चय है ) चाहे भूठ बोल दे परन्तु हिंसा कभी न करे।

स कथं भ्रातरं ज्येष्ठं राजानं धर्मकोविदम् । इन्यादु भवान्नरश्रेष्ठ पाकृतोऽन्यः प्रमानिव ॥ २४ ॥

अर्थ—सो तुम श्रेष्ठ पुरुष दूसरे श्रज्ञानी मनुष्य की तरह, धर्मतत्त्व के ज्ञाता राजा श्रीर बड़े भाई को किस प्रकार मारत हो।

> त्र्ययुध्यमानस्य वधस्तथाऽशत्रोश्च मानद ! पराङ्ग्रुखस्य द्रवतः शरणं चापि गच्छतः॥ २५॥ कृतांजलेः पपनस्य प्रमत्तस्य तथैव च। न षधः पुष्यते सिद्धस्तच सर्वे ग्रुसौ तव॥ २६॥

अर्थ — जो युद्ध नहीं कर रहा है, जो शत्रु नहीं है, हे मानद ! जो पीट दे चुका है — जो युद्ध से भाग रहा है, जो शर्या में आ रहा है, जो हाथ जोड़े सामने आया है (आपद्-प्रस्त है) और जिसकी बुद्धि ठिकाने नहीं है, भल आदमी इनके वध को अच्छा नहीं कहते; और यह सब-कुछ तुम्हारे पूज्य (युधिप्रिर) में विद्यमान है।

त्वया चैवं त्रतं पार्थं ! बालेनेव कृतं पुरा । तस्माद्धमेसंयुक्तं मोरूर्यात्कमे व्यवस्यसि ॥ २७॥

हे पार्थ ! तुमने पहले जो यह प्रतिज्ञा की है, वह तो बच्चों की-सी है। उसी से श्रापनी मूर्खता के कारण श्राधर्म-युक्त कार्य करने का निश्चय कर रहे हो।

# स्र गुरुं पार्थ ! कस्मान्त्रं इन्तुकामोऽभिधावसि । श्रसम्प्रधार्य धर्माणां गति सूच्मां दुरत्ययाम् ॥ २८॥

अर्थ — धर्मों की सूक्ष्म श्रीर दुरत्यय गति का निर्णेय न करके, हे पार्थ ! तुम श्रपने बड़े भाई को क्यों भारने को दौड़ते हो ?

सन्यस्य विद्ता साधुर्ने सत्याद्विद्यते परम् । तत्त्वेनैव सुदुर्ज्ञेयं पश्य सत्यमनुष्ठितम् ॥ ३१॥ भवेत्सत्यमवक्तव्यं वक्तव्यमनृतं भवेत् । यत्रानृतं भवेत् सत्यं सत्यं चाप्यनृतं भवेत् ॥ ३२॥

अर्थ—सत्य का वक्ता साधु है, सत्य से उत्तम कुछ नहीं है। (तुम) देखो व्याव-हारिक सत्य तत्त्व से ही दुर्विज्ञेय है। जहां भूठ सत्य हो जाय श्रीर सत्य भूठ हो जाय, वहां सत्य बोलना श्रकत्तंव्य हो जाता है श्रीर श्रनृत कर्त्तव्य हो जाता है।

सर्वस्वस्यापहारे तु वक्तव्यमृततं भवेत्। तत्रानृतं भवेत्सत्यं सत्यं चाप्यनृतं भवेत्।। तादृशं पश्यते बालो यस्य सत्यमृतुष्ठितम् ॥ ३४ ॥ भवेत्सत्यमवक्तव्यं म वक्तव्यमृतुष्ठितम् । सत्यानृते विनिश्चित्य ततो भवति धमेवित्॥ ३५ ॥

अर्थ—( दुराचारी हिंसक द्वारा ) सर्वस्त्र हरण उपस्थित होने पर मूठ ही बोलना योग्य होता है ( मूठ बोलना कत्तंत्र्य बन जाता है ) वहां पर मूठ सत्य और सत्य मूठ हो जाता है । जो सत्य का अमुष्ठान करना चाहता है, ऐसे बालक को सत्य का यही तत्त्व समम्भना चाहिये । यदि कहीं पर सत्य बात का न कहना ही ठीक हो तो वहां पर किये हुए सत्य को नहीं ही कहना चाहिये । इस प्रकार मूठ और सत्य के तत्त्व को निश्चय करके मनुष्य धर्मवित् होता है । यथा चाल्पश्चतो मुद्रा धर्माणामऽविभागवित्

वृद्धानपृष्ट्वा सन्देहं महच्छ्वभ्रमिवाहिति। तत्र ते लच्चणोद्देश: कश्चिदेवं भविष्यति॥ ५४॥ दुष्करं परमं ज्ञानं तर्केणानुष्यवस्यति॥

अर्थ — जो मनुष्य विद्वान् पुरुषों से पूछकर सन्देह का निराकरण नहीं कर लेता है वह स्त्रज्ञान के बड़े भारी गड़ दे में ही पड़ा रहता है। इसलिये यहां दुछ धर्म के लच्नण स्त्रीर उद्देश्य को मैं तुक्ते कहता हूँ। धर्म का ज्ञान बड़ा दुष्कर है, तर्क से ही उसका निश्चय हो सकता है।

श्रुतेर्धर्म इति होके वदन्ति बहवो जनाः। तत्ते न मत्यस्रुयामि न च सर्वे विषीयते ॥ ४४॥ अर्थ — बहुत-से लोग ऐसा कहते हैं कि श्रृति से धर्म का ज्ञान होता है। तेरे सामने में इसका खएडन नहीं करता। किन्तु श्रुति से सभी-कुछ नहीं निश्चय हो सकता (देश, काल ख्रीर परिस्थिति ख्रनुसार कहीं तर्क का भी आश्रय लेना पड़ता है)।

मभवार्थाय भूतानां घमेंपवचनं कृतम् । यत्स्यादहिंसासंयुक्तं स धर्मे इति निश्रयः ॥ अहिंसार्थाय हिंस्रांणां धमेंपवचनं कृतम् ॥ ५७॥

अर्थ-प्राणियों की रत्ता के लिये धर्म का प्रवचन किया गया है। जो ऋहिंसा से युक्त है वही धर्म है, यह तू निश्चय समभा। धर्म का प्रवचन तो हिंसकों की भी ऋहिंसा के लिये किया गया है।

धारणाइ धर्मिनत्याहुर्धर्मो धारयते प्रजाः । यत्स्याद्व धारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चयः ॥ ५८ ॥

अर्थ—धर्म प्रजा को धारण करता है ( व्यवस्था में रखता है ), धारण करने से ही उसे धर्म कहते हैं। जो धारण (कर्म) संयुक्त है ( प्रजा को व्यवस्थित रखता है ) वह धर्म है, यह (शास्त्रों का) निश्रय है।

ये न्यायेन जिहीर्षन्तो धर्मेमिच्छन्ति कहिंचित्। अक्रुजनेन मोत्तं वा नानुकूजेत् कथंचन॥ ५६॥ अवस्थं कूजितन्ये वा शंकेरन्नप्यकूजितः। श्रेयस्तत्रानृतं वक्तुं तत्सत्यमविचारितम्॥ ६०॥

अर्थ — जो न्यायानुकूल आचरण को ही धर्म का लच्चण मानते हैं उनका मत है कि यदि कहीं न बोलने से (चुप रहने से) ही छुटकारा होता हो तो वहाँ कभी न बोले (चुप रहे), यदि बोलना आवश्यक ही हो जाय या न बोलने से शक पैदा होता हो तो वहाँ भूठ बोलने में ही श्रेय है; वह बिना विचारे (निःसन्देह) सत्य ही कहलाता है।

यः कार्येभ्यो त्रतं कृत्वा तस्य नातुपपादयेत् । न तत्फलमदामोति एवमादुर्मनीषिणः ॥ ६१॥

अर्थ-जो किसी काम की प्रतिज्ञा करके उसको अनेक प्रकार से (विधि में हेर-फेर करके) करता है मननशील कहते हैं कि वह उसके फल को नहीं पाता।

भाणात्यये विवाहे वा सर्वज्ञातिवधात्यये। नर्भएयमभिमद्यत्ते वा न च मोक्तं मृषा भवेत्॥ ६२॥

अर्थ-प्राणों पर संकट आने पर, विवाह-काल में, सर्वे ज्ञाति का अत्यन्त वध उपिथत होने पर वा हँसी मजाक के समय भूठ कहा भूठ नहीं होता।

३३

### श्चर्यमे नाम्र पश्यन्ति धर्मतत्त्वार्थेदश्चिनः । यत्स्तेनैः सह सम्बन्धान्म्यच्यते शपर्थेरिष ॥ ६३ ॥

अर्थ-जोकि चोरों के साथ पाला पड़ने पर (भूठ) शपथें ले लेकर भी अपने को उनके हाथ से छुड़ाले तो धर्म के तत्व को जानने वाले इसको अधर्म नहीं कहते।

श्रेयस्तत्रानृतं वक्तुं तत्सत्यमविचारितम्। न च तेभ्यो धनं देयं शक्ये सति कथंचन ॥ ६४ ॥

अर्थ —चोर त्रादि से सम्बन्ध पड़ने पर भूंठ बोलना अच्छा है, वह बिना विचारे सत्य ही है। सामर्थ्य होते उनको किसी प्रकार भी धन नहीं देना चाहिये।

पापेभ्यो हि धनं दत्तं दातारमि पीडयेत्। तस्माद् धर्मार्थमतृतग्रुक्त्वा नातृतभाग्भवेत्॥ ६५ ॥

अर्थ-पापियों को दिया धन दाता को भी दुःख देना है। इस कारण धर्म के लिये भूंठ बोलकर भी मनुष्य भूंठा नहीं होता।

एव ते लक्त्याोद्देशो मयोद्दिष्टो यथाविधि । यथा धर्म यथा बुद्धिः मयाद्य वै हितार्थिनः ॥ ६६ ॥ एतच्छुत्वा बूहि पार्थ यदि वध्यो युधिष्ठिरः ॥

अर्थ—मैं तुम्हारा हितैपी हूँ, आज मैं ने यह धर्म का लक्षण और उद्देश्य बुद्धियूर्वक विधि-सहित धर्मानुसार कह दिया। इसको सुनकर, यदि युधिष्ठिर वध के योग्य है तो तुम ही कह दो, (अर्थात् वध के योग्य नहीं है)।

राजा श्रान्तो विद्यतो दुःखितश्च कर्णेन संख्ये निशितैर्बाणसंघैः । यश्चानिशं सृतपुत्रेण वीर ! शरैर्श्वशं ताहितो युध्यमानः ॥ ७६ ॥ स्नतस्त्वमेतेन सरोपमुक्तो दुःखान्वितेनेदमयुक्तरूपम् । श्रकोपिता होष यदि स्म संख्ये कर्णे न इन्यादिति चान्नवीत् सः ॥७७ ॥

अर्थ — राजा युधिष्ठिर युद्ध में कर्ण के तेज बाग्यसमूह से घायल हुआ दुःखी और थक गया था; और हे वीर ! युद्ध करते हुए उस पर सूत्रपुत्र निरन्तर खूब बाग्य चला रहा था, अतः दुःख से युक्त उस युधिष्ठिर ने रोष में आकर यह अयुक्त-रूप वचन तुमको कहा है। उसने इसलिये ऐसा कहा है कि यदि अर्जुन कुपित न होगा तो युद्ध में कर्ण को नहीं मार सकेगा। (युधिष्ठिर के कथन का अभिशय तुम्हारे या गाग्डीव के अपमान करने का नहीं है अपितु तुमको जोश दिलाकर कर्ण का बध कराना है)।

जानं।ति तं पाग्डव एष चापि पापं लोके कर्णमसह्यमन्यैः। ततस्त्वग्रुक्तो भृशरोषितेन राज्ञा समन्तं पद्याणि पार्थे!॥ ७८॥ अर्थ—हे पाएडव ! राजा युधिष्ठिर यह भी समम्प्रते हैं कि यह पापी कर्ण लोक में अन्य वीरों से असह्य है। हे पार्थ ! इसीलिये क्रोधातुर धर्मराज ने तुम्हारे सम्मुख ही तुमको यह कठोर वचन कहे हैं।

नित्योद्युक्ते सततं चापसहा कर्णे द्यतं हाद्य रणे निबद्धम् ।
तिस्मन् इते कुरवो निर्जिताः स्युरेवं बुद्धः पार्थिवे धर्भपुत्रे ॥ ७६ ॥
अर्थ—नित्य उद्यत और अत्यन्त असहा कर्ण के भरोसे पर ही आज युद्ध में बाजी
लगी है, इसके मरने पर कौरव हार जायेंगे; महाराज धर्मपुत्र का यह अभिप्राय है।

ततो वधं नाहित धर्मेषुत्रस्त्वया प्रतिज्ञार्जुन पालनीया । जीवन्नयं येन मृतो भवेद्धि तन्मे निवोधेह तवानुरूपम् ॥ ८०॥

अर्थ — श्रतः धर्मपुत्र वयं के योग्य नहीं है, हे अर्जुन ! तुमका प्रतिज्ञा पालन करनी चाहिये। जिस बात से यह जीत ही मृतवत् हो जाय वह (उपाय) तुम्हारे श्रनुरूप है, यहाँ मुक्तसे समक्त लो।

यदा मानं लभते माननाईस्तदा स वै जीवति जीवलोके।

यदावमानं लभते महान्तं तदा जीवन मृत इत्युच्यते सः ॥ ८१ ॥ अर्थ — जबतक माननीय पुरुष मान पाता रहता है तबतक ही वह संसार में जीता है; श्रीर जब वह महा श्रपमान को प्राप्त होता है तब वह जीते-जी मरा कहा जाता है।

सम्मानितः पार्थिवोयं सदैव त्वया च भीमेन तथा यमाभ्याम् । दृद्धैश्र लोके पुरुषेश्च शूरैस्तस्यापमानं कलया प्रयुंच्व ॥ ८२ ॥

अर्थ—यह राजा युधिष्ठिर सदा ही तुमसे, भीम, सहदेव और नकुल से तथा अन्य वृद्ध और श्र्वीर पुरुषों सं लोक में सम्मनित रह। है। तुम इसका कुछ थोड़ा-सा अपमान करलो।

त्विमत्यत्र भवन्तं हि ब्रहि पार्थ युधिष्ठिरम् । त्विमित्युक्तो हि निहतो गुरुभविति भारत ॥ ८३ ॥

अर्थ — हं पार्थ ! तुम युधिष्ठिर को 'आप' के स्थान में 'तू' कहकर बुला लो । जो पूज्य होता है वह 'तू' कहकर बुलाने से ही मृत के तुल्य हो जाता है ।

एवमाचर कौन्तेय ! धर्मराजे युधिष्ठिरे । अधर्मयुक्तं संयोगं कुरुष्वैनं कुरुद्वह ! ।। ८४ ॥

अर्थ — हे कौन्तेय ! तुम यही व्यवहार धर्मराज युधिष्ठिर के साथ करो, हे कुरूढ़ह ! इनके साथ यह अधर्म-संयुक्त व्यवहार ही करो (इनके अपमान के लिये तुम्हारा इतना व्यवहार ही पर्याप्त है)।

#### श्चयवंगिरसी होषा श्रीतनाम्रुत्तवा श्रुतिः । श्रविचार्येव कार्येषा श्रेयस्कामेर्नरैः सदा ॥ ८५ ॥

अर्थ-अर्थाक्षिरसी यह श्रुति सारी श्रुतियों में उत्तम है। आत्म-कल्यांग के इच्छुक मनुष्यों को यह बिना विचारे ही करनी चाहिये।

### श्रवधेन वधः मोक्तो यद् गुरुं त्विमिक्निप्रभुः । तद ब्रहि त्वं यन्मयोक्तं धर्मराज स धर्मवित् ॥ ८६॥

अर्थ-प्रभु को जो कि 'तू' कहना है, यह उसका बिना वध के ही वध है। हे धर्मज्ञ ! जो मैंने कहा है वही तू धर्मराज को कह दे।

# वधं ह्ययं पाएडव ! धर्मराजस्त्वत्तोऽयुक्तं वेतस्यते चैवमेव । ततोस्य पादावभिवाद्य पश्चात् समंब्र्याः सान्त्वियत्वा च पार्थम् ॥ ८७॥

अर्थ - हे पागडव ! यह धर्मराज इस प्रकार 'तू' कहे हुए को अनुचित समक ले तब तुम सब इनके चरणों में अभिवादन करके पृथापुत्र युधिष्ठिर को सान्त्वना के बचन कहना (सान्त्वना देना)।

# भ्राता पाइस्तव कोपं न जातु कुर्याद् राजा धर्ममवेच्य चापि। मुक्तोऽनृताद् भ्रातृवधाच पार्थ ! हृष्ट: कर्णे त्व जिह सृतपुत्रम् ॥ ८८॥

अर्थ—बुद्धिमान् भाई धर्म को देखते हुए तुम्हारे ऊपर कोप कभी नहीं करेंगे। हे पार्थ! तुम भूठ और भ्रात्वध से रहित होकर प्रसन्नता-पूर्वक सूतपुत्र कर्ण को मार लेना।

शास्त्र के अनुसार निरपराधी जीवों की हिंसा को रोकना सब से बड़ा सत्य है। कल्पना करों कि कुछ लोग डाकुओं से पीछा किये जाने पर तुम्हारे समन्न किसी गुप्त स्थान में छिप जावें और उनके पश्चात् डाकू आकर तुम से पूछें कि वे आदमी कहां गए हैं ? इस अवसर पर तुम्हारा क्या कर्तव्य होगा। ऐसी अवस्था में प्रत्येक मनुष्य का अपनी अपनी सामर्थ्यानुसार हिंसकों की हिंसा हटाना और निरपराधी की सहायता करना परम कर्त्तव्य होगा अर्थात् आहिंसाप्रतिष्ठित योगी अपने आत्मबल से हिंसकों की हिंसायृत्ति का दमन करें। यथा ''अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सिक्षधी वैरत्यागः।''

सम्मोहन और संकल्पशक्ति से युक्त मनोविज्ञानी मानसिक प्रेरणा से हिंसकों की हिंसा वृक्ति को हटावें। वाक्शिक्ति में निपुण वक्तागण हिंसकों को इस पाप से बचने का उपदेश दें। शस्त्रविद्या में कुशल योद्धागण अपने शारीरिक वैल से हिंसकों की हिंसा हटाने का यह करें।

यदि तुम में उपर्युक्त कोई भी सामध्ये नहीं है श्रीर श्रपनी मृत्यु से भी डरते हो तो ऐसी परिस्थिति में मनु महाराज, योगीश्वर भगवान कृष्ण श्रीर नीतिशास इस प्रकार व्यवस्था देते हैं:—

#### "नापृष्टः कस्यचिद् ब्रयान चान्यायेन पृच्छतः। जानन्नपि हि मेधावी जड्बल्लोक आचरेत्"।। (मनु २ । १२०॥)

अर्थ:—जब तक (हिंसक) कोई प्रश्न न करे तब तक कुछ न बोलना चाहिये और यदि हिंसक अन्याय से पूछे तो भी उत्तर न देना चाहिये। या जानते हुए भी पागल के समान कुछ हां, हूं कर देना चाहिये और यदि इससे भी काम न चले और हिंसक को इस आचरण से शंका होने की सम्भावना हो तो:—

### "अवश्यं कूजितव्ये वा शंकेरन्नप्यकूजित:।

श्रेयस्तत्रानृतं वक्तुं तत्सत्यमविचारितम् ॥'' (महाभारत कर्णपर्व)

अर्थ:—श्रौर यदि बोलना आवश्यक ही हो जावे या न बोलने से शक उत्पन्न हो तो वहां भूठ बोलने में ही श्रेय हैं। वह बिना किचारे (निःसंदेह) सत्य ही है। तथा—

#### सत्यस्य बचनं श्रेयः सत्यादिष हितं वेदत् ।

यद्भृतहितमत्यन्तं एतत्सत्यं मतं मम ॥ (महा० भा० शान्ति पर्व ॥)

अर्थ: सत्य बोलना अन्छा है परन्तु सत्य से भी एसा बोलना अन्छा है जिससे सब प्राणियों का (वास्तविक) हित हो क्योंकि जिससे सब प्राणियों का अत्यन्त (वास्तविक) हित होता है वह हमारे मत में सत्य है।

यहां इस बात को भली प्रकार समभना चाहिय कि अहिंसा (अपने वास्तविक स्वरूप में) तीनों काल में सत्य है। इसिलय अहिंसा के लिय नियामित सीमा तक जो कुछ भी किया जाए और कहा जाए वह करना और कहना सत्य रूप ही है नियाकि जिस समय जिसके लिये जैसा करना चाहिये या कहना चाहिये अर्थात् कर्तव्य ही सत्य है। इसी बात को यहां शास्त्रकारों ने दर्शाया है किन्तु इसको सांसारिक लाभ तथा संकट और आपित्त के अवसर पर असत्यभाषण में समर्थक समभने की भूल कदापि न होनी चाहिये क्योंकि यही अवसर सत्य की परीन्ना के होते हैं सत्य की महिमा इस प्रकार बतलाई गई है:—

#### "श्रश्वमेधसइस्रं च सत्यंच तुलया धृतम्। श्रश्वमेधसइस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते॥"

अर्थ:—हजार श्रश्वमेध श्रीर सत्य की तुलना की जावे तो सत्य ही श्रिधिक रहेगा। तथा च:—

#### "श्रात्महेतोः परार्थे वा नर्महास्याश्रयात्तया। ये मृषा न वदन्तीह ते नराः स्वर्ग-गामिनः"॥

अर्थ: — जो लोग इस जगत् में खार्थ के लिये, परार्थ के लिये या हंसी में भी कभी मूठ नहीं बोलते उन्हीं को खर्ग की प्राप्त होती है। इसी के स्पष्टीकरण के लिये महा-भारत में बतलाया गया है कि धर्मावतार युधिष्ठिर महाराज ने संकट के समय में एक ही वार "नरों वा कुंजरों वा " "मनुष्य श्रथवा हाथी" कहा था जिस के फलस्वरूप उनका पृथिवी से चार श्रंगुल ऊपर चलने वाला रथ साधारण रथों के समान पृथिवी पर चलने लगा। श्रोर श्रन्त में उनको एक चण के लिये नरक में भी रहना पड़ा! श्रर्जुन को शिखरडी को सामने खड़ा करके भीष्म पितामह को तीरों द्वारा वध करने के फलस्वरूप श्रपने पुत्र बश्चवाहन से पराजित होना पड़ा।

अस्तेय — अस्तेय सत्य का ही रूपान्तर है। केवल छिपकर किसी की वस्तु अथवा धन का हरण करना ही स्तंय नहीं है जैसा कि साधारण मनुष्य समभते हैं। भूख से तंग आकर उदर-पूर्ति के लिय चौरी करने वाला निर्धन स्तेय पाप का इतना अधिक अपराधी नहीं है जितने कि निम्नश्रेणी वाले सम्पत्तिशील।

- (१) संकीर्ण हृदय, सुवर्ग, ऊँची जाति कहलाने वाले, समृद्धिशाली, अपने को धर्म का ठेकेदार समक्तने वाले जो नीची जाति कहलाने वाले निर्धनों के धार्मिक, सामाजिक, नागरिक अधिकारों का हरण करते हैं (धार्मिक अधिकारों का हरण करना सबसे बड़ा स्तेय और महापान हैं। क्योंकि ईश्वर्राय ज्ञान की प्राप्ति और आत्मोन्नति करना मनुष्यमात्र का न केवलजन्म सिद्ध अधिकार ही है, प्रत्युत मनुष्य देह का यही एक मुख्य उद्देश्य भी है।)
- (२) अत्याचारी राज। जो प्रजा के राजनौतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा नागारक अधिकार हरण करता है।

(३) लोभी जमींदार जो ग़रीब किसानों से श्रत्याचार द्वारा धन प्राप्त करते हैं।

- (४) लोभी फैक्ट्रियों के मालिक जो मजदूरों को पेटभर श्रन्न न देकर सब नका श्रपने पास रखते हैं।
- (५) लोभी साहूकार जो दूना सूद लेते हैं और ग़रीबों की जायदाद को अपने अधिकार में लाने की चिन्ता में रहते हैं।
- (६) धोलेबाज व्यापारी जो वस्तुत्र्यों में मिलावट करके धोखा देकर त्र्राधिक लाभ कमाना चाहते हैं ।
- (७) रिश्वतस्त्रोर न्यायाधीश तथा अन्य अधिकारी-गण जो वैतन पाते हुए भी कर्तव्य पालन में प्रमाद करते और रिश्वत लेते हैं।

(८) वकील जो केवल फीस के लोभ से मूठे मुकदमे लड़वाते हैं।

(९) लोभी वैद्य जो रोगी का ध्यान न रखेकर केवल फीस का लोभ रखते हैं।

(१०) वे सारे मनुष्य जो अन्यायपूर्वक किसी भी अनुचित रीति से धन, वस्तु अथवा किसी मी अन्य लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं।

इस समय सारे राष्ट्रों में जो बड़े आन्दोलन चल रहे हैं वे अस्तेय व्रत के यथार्थ रूप से पालन करने से शान्त हो सकते हैं।

ब्रह्मचर्य — शारीरिक, मानसिक, सामाजिकादि सारी शक्तियां ब्रह्मचर्य पर निर्भर हैं। एक स्वस्थ शरीर के सदश ब्रह्मचर्य को पालन करता हुन्ना सारा मनुष्य समाज सुख २६२ श्रीर शान्ति को प्राप्त होता है। २५ वर्ष तक श्राखंड ब्रह्मचारी रहने के पश्चात् गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके शास्त्रानुसार केवल सन्तानोत्पत्ति के लिये ऋतुसमय पर स्त्रीसंयोग करने से ब्रह्मचर्य व्रत नहीं दूटता है, श्राश्चीत् गृहस्थाश्रम में रहते हुये भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो सकता है।

प्राचीन पाश्चात्य देशों में ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण राष्ट्र द्वारा पालन किये जाने का उदाहरण यूनान के स्पार्टा देश में मिलता है जिसके फलस्वरूप थर्मापिल के युद्ध में ईरानी आक्रमणकारी सम्राट् जैरक्सीज Xerxes (ईरानी नाम के खुसरो) के तीन लाख सैनिकों को केवल तीन सौ स्पार्टा के वीर ब्रह्मचारियों ने अपना बलिदान देकर आगे बढ़ने से रोक कर सारे यूनान की स्वतन्त्रता को स्थिर रखा था।

अपरिग्रह - इस व्रत का यथार्थ रूप से पालन न होने के कारण ही धन सम्पत्ति श्रादि का ठीक-ठीक विभाग नहीं है। किसी के पास सैकड़ों मकान खाली पड़े हुये हैं, किसी के पास रात में सोने के लिये एक छोटी सी भोंपड़ी भी नहीं है। किसी के पास खत्तियों श्रानाज भरा हुश्रा है, कोई भूखा मर रहा है। इत्यादि-इत्यादि।

थोड़े से व्यक्तियों का अपनी आवश्यकताओं से अधिक सम्पत्ति तथा सामग्री रखकर उसको अपने तथा दूसरों के निमित्त यमों का पृरा ध्यान रखते हुए अनावश्यक रूप से व्यय करने में भी समाज की इतनी हानि नहीं है जितनी कि hoarding and locking up कंजूसी से संग्रह करने और उसको बिना काम में लाये बन्द रखने से होती है। क्योंकि धन सम्पत्ति आदि सामग्री जब व्यय अर्थात् काम में लायी जाती है तो उसका अंश किसी न किसी रूप से सारे समाज में बँट जाता है।

यदि हर-एक मनुष्य के पास केवल उसी की आवश्यकताओं के अनुसार ही सारी वस्तुयें रहें तो कोई मनुष्य निर्धन, मृखा और बेघर न रहेगा। इस समय अपरिम्रहत्रत के कुछ अंश में पालन करने वाले रूस देश U.S.S.R. का उदाहरण हमारे समन्त है। यद्यपि वह भी अपरिम्रह का यथाथे स्वरूप नहीं है और अनेक दोषों, ब्रुटियों तथा नास्तिकता से युक्त है।

संगति—सर्व समाज से सम्बन्ध रखने वाले धर्म रूप यमों का वर्णन करके अब वैयक्तिक धर्मरूपी नियमों को बतलाते हैं—

#### शौचसंतोषतपः स्वाध्येश्वरमिणधानानि नियमाः ॥ ३२ ॥

शब्दार्थ — शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय ( श्रौर ) ईश्वरप्रणिधान नियम हैं। व्याख्या -- शौच दो प्रकार का है—बाह्य श्रौर श्राभ्यन्तर।

बाह्य—मृत्तिका, जल त्र्याद से पात्र, वस्त्र, स्थान त्र्याद को पवित्र रखना तथा मृत्तिका जल त्र्याद से शरीर के त्रंगों को शुद्ध रखना, शुद्ध सात्विक नियमित त्र्याहार से शरीर को सात्त्विक, नीरोग त्र्यौर स्वस्थ रखना। वस्ती, धौती, नेती त्र्यादि तथा श्रौषधि से शरीर शोधन करना ये बाह्य शौच हैं।

आभ्यन्तर—ईर्षा, अभिमान, घृगा, असूया आदि मलों को मैत्री (१। ३१) आदि से दूर करना, बुरे विचारों को शुद्ध विचारों से हटाना, दुर्व्यवहार को शुद्ध व्यहार से हटाना मानसिक शौच है। अविद्या आदि क्लेशों के मलों को विवेक द्वारा दूर करना चित्त का शौच है।

सन्तोष सामर्थ्यानुसार उचित प्रयत्न के पश्चात् जो फल मिले अथवा जिस श्रवस्था में रहना हो उसमें प्रसन्नचित्त बने रहना और सब प्रकार की तृष्णा का छोड़ देना सन्तोष है।

### सन्तोषं परमास्थाय सुःखार्थी संयतो भवेत् । सन्तोषमृतं हि सुखं दुःखमृतं विपयेयः ॥ मनु० ४ । १२

अर्थ - सुख का अर्थी परम सन्तोष को सहारा लेकर अपने-आप को संयम में रक्खे, क्योंकि सन्तोष सुख की जड़ है और इसका उल्टा ( श्रसन्तोष ) दु:ख की जड़ है।

यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि सत्त्व के प्रकाश में चित्त की प्रसन्नता का नाम सन्ताष है न कि तम के अन्धकार में चित्त का आलस्य तथा प्रमादरूपी आवर्ण, जिसको सांख्य में तुष्टि कड़ा है।

#### ब्राध्यात्मिकाश्रतस्रः प्रकृत्युपादानकालभाग्याख्याः।

बाह्या विषयोपरमात् पंच नव तुष्ट्यो अभिमताः॥ सांख्यकारिका ५०

अर्थ - तुष्टियाँ (मोत्तप्राप्ति से पहिले ही सन्तुष्ट हो जाना) नौ मानी गई हैं, चार आध्यात्मिक हैं, जिनके नाम प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य हैं; श्रोर पांच बाह्य हैं जो विषयों में उपराम से होती हैं।

चार आध्यात्मिक तुष्टियाँ — १ इस भरासे पर कि शकृति स्वयं पुरुष के भोग-अपत्रमें के लिय काम कर रही हैं। आत्मसाचान् के लिये धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास न करना प्रकृति-तुष्टि है।

२ इस भरोसे पर कि संन्यास के प्रहण से स्वयं अपवर्ग प्राप्त हो जावेगा, यत्न करने की आवश्यकता नहीं, उपादान-तुष्टि है।

३ इस विचार से कि सब काम काल-त्राधीन हैं, समय त्राने पर त्रापवर्ग स्वयं प्राप्त हो जावेगा, यत्न न करना काल-तुष्टि है।

४ जब भाग्य में होगा स्वयं मुक्ति प्राप्त हो जावेगी, इस भरोसे पर यह न करना भाग्यतृष्टि है।

बाह्यतुष्टि: मोन्न के बाह्य साधनों में इस भय से प्रमाद और श्रालस्य करना कि शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्ध, इन पांचों विषयों में पांच प्रकार के दुःख होते हैं अर्थात् इनके प्राप्त करने में दुःख, रन्ना में दुःख, भोग में दुःख श्रीर दूसरे की हिंसा का दुःख। यहां तुष्टियों का वर्णन इस उद्देश्य से दिया है कि कोई अभ्यासी-जन श्रविवेक के कारण कहीं तुष्टि ही को सन्तोष न समम बैठें।

तप—जिस प्रकार ऋशविद्या का कुशल सारथी चश्चल घोड़ों को साधता है इसी प्रकार शरीर, प्राण, इन्द्रियों और मन को उचित रीति और अभ्यास से वशीकार करने को तप कहते हैं, जिससे सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, सुख-दु:ख, हर्ष-शोक, मान-अपमान आदि सर्व द्वन्द्व अवस्था में बिना विद्येप के योग-मागे में प्रवृत्त रहे। शरीर में व्याधि तथा पीड़ा, इन्द्रियों में विकार और चित्त में अप्रसन्नता उत्पन्न करने वाला तामसी तप योग-मागे में निन्दित तथा वर्जित है। तप की विशेष व्याख्या इस पाद के सूत्र एक के वि० व० में देखें।

स्वाध्याय – वेद, उपनिषद् आदि और अध्यातम-सम्बन्धी बिवेकज्ञान उत्पन्न करने वाले योग और सांख्य के सत्-शास्त्रों का नियमपूर्वक अध्ययन और ओंकार सिहत गायत्री आदि मन्त्रों का जप स्वाध्याय है। इस की विशेष व्याख्या इस पाद के सूत्र एक के वि० व० में देखें!

ईश्वरप्राणिधान—ईश्वर की भक्ति-विशेष श्रार्थात् फलसहित सर्वे कभे को उसके समर्पण करना ईश्वरप्रणिधान है।

ईश्वरप्रिश्चान का फल श्री वेदन्यास जी ने अपने भाष्य में इस प्रकार बतलाया है: --

श्राय्यासनस्थोऽय पथि व्रजन्वा स्वस्थः परित्तीणवितर्कजातः । संसारबीजन्नयमीन्तमाणः स्यान्नित्ययुक्तोऽमृतभोगभागी ॥

अर्थ-जो योगी शय्या तथा त्रासन पर बैठा हुत्रा वा मार्ग में चलता हुत्रा वा एकान्त में स्थित हुत्रा हिसादि वितर्क-रूप जाल को नष्ट किए हुए ईश्वरप्रिणधान करता है वह संसार के बीज त्र्यविद्या त्र्याद क्लेशों के त्त्रय का श्रनुभव करता हुत्रा नित्य परमात्मा में युक्त हुत्रा त्रमृत के भोग का भागी होता है त्रर्थात् जीवन्मुक्ति के सुख को प्राप्त होता है। सब नियमों में ईश्वरप्रिणधान मुख्य है। तथा सब नियमों को ईश्वर-समर्पण-रूप से करना श्रेयस्कर है। यथा:—

ब्रह्मचर्यमहिंसा च सत्यास्तेयापरिग्रहान्। सेवेत योगी निष्कामो योग्यतां मनसो नयन्॥ स्वाध्यायशौचसन्तोषतपांसि नियतात्मवान्। क्रवीत ब्रह्मणि तथा पर्रास्मन् भवणं मनः॥

अर्थ-ब्रह्मचर्य, श्रिहिंसा, सत्य, अस्तेय श्रीर अपरिप्रह का सेवन करें। जितेन्द्रिश्च शुद्ध मन योगी स्वाध्याय, शौच, सन्तोष, तप इनका पर ब्रह्म में अर्पण करे।

विशेष व्याख्या इस पाद के सूत्र एक के विशेष वक्तव्य में देखें। विशेष वक्तव्य ॥ सूत्र ३२ ॥

बिना शुद्ध निर्विकार नीरोग और खत्थ शरीर के योग साधना कठिन है। इसलिए शरीरशोधन तथा शरीर के विकार और रोग निवृत्ति के चार साधन बतला देना अस्ति प्रतीत होता है। इन चार साधनों में से (१) हठ योग की छः क्रियायें (२) प्राकृतिक चिकित्सा (३) सम्मोहन श्रीर संकल्पशक्ति को इस विशेष वक्तव्य में श्रीर चौथे श्रीषधियों को साधन पाद के श्रन्त में परिशिष्ट रूप में दिखलाया जावेगा।

विशेष वक्तव्य – हठ योग की छः क्रियाश्रों द्वारा शरीर-शोधन—हठयोग में शरीर-शोधन के छः साधन बतलाये हैं:—

# घौतिर्वस्तिस्तया नेतिनौँलिकि त्राटकस्तथा। क्रपालभातिश्वेतानि षट्कर्माणि समाचरेत्।। (गौरक्षसंहिता)

न्नार्थ भोति, वस्ति, नेति, नौलो, त्राटक त्रौर कपालभाति, इन छः कर्मों को ( इर्रार-होधन के निमित्त ) करे।

इन कमों को विशेष रूप से किसी जानने वाले से ही सीखना चाहिये। यहाँ पाठकों की जानकारी के लिये उनका साधारण रूप से वर्णन किया जाता है:—

१ घोति — घोति तीन प्रकार की होती है : वारिघोति, ब्रह्मदातीन और वासघोति । वारि-घोति अर्थात् कुन्जर-कर्म : खाली पेट ल ब्रग्ग-मिश्रित गुनगुना पानी पीकर छाती हिलाकर वमन की तरह निकाल दिया जाता है । इसको गजकरणी भी कहते हैं क्योंकि जैसे हाथी सूंड से जल खीनकर फेंकता है उसी प्रकार इसमें जल को पीकर निकाला जाता है । आरम्भ में पानी का निकालना कठिन होता है । तालु से ऊपर छोटी जिह्वा को सीधे हाथ की दो अंगुलियों से दवान से पानी निकलने लगता है ।

ब्रह्म-दातीन: सूत की बनी हुई बारीक, माम से चिकनी की हुई रस्सी के टुकड़े को स्थाया रबड़ की ट्यूब को, लबए-मिश्रित गुनगुन पानी को खाली पेट पीने के पश्चात् बिना हाँत लगाये गले से दूध के घूंट के सदश निगला जाता है, फिर छाती हिलाकर उसको निकाल सारे पानी को वमन के सदश निकाल दिया जाता है।

वास-घौति (वस्न-घौति): घौति चार श्रंगुल चौड़ी, सोलह हाथ लम्बी, बारीक मलमल-जैसे कपड़े की होती है। खाली पेट लवग्-मिश्रित गुनगुना पानी पीने के पश्चात् पानी श्रथवा श्चारम्भ में दूध में भीगी हुई घौति के एक सिरे को श्रंगुली से हलक में ले जाकर बिना दांत लगाय शनै:-शनै: दूध के घूंट के सदश निगला जाता है। श्चारम्भ में निगलना कठिन होता है श्चीर उल्टी श्चाती है इसलिये एक घूंट गुनगुने पानी के साथ निगली जाती है, प्रथम दिन एक-साथ ही नहीं निगली जा सकती है, शनै:-शनै: श्रभ्यास वढ़ाया जाता है। सब घौति निगलने के पश्चात् कुछ श्रंश मुंह के बाहर रखना पड़ता है। कुछ देर बाद नौली को चालन करके घौति तथा सब पिये हुए पानी को वमन के सदश निकाल दिया जाता है। इन क्रियाशों से कफ श्चीर पित्त रोग दूर होकर शरीर शुद्ध श्चीर हल्का हो जाता है; श्चीर मन सुगमता से एकाम होने लगता है।

इस क्रिया को ऋत्यन्त सावधानी के साथ करना चाहिये। धौती को तह करके पानी में भिगोना चाहिये। जितना भाग ऋन्दर ले जाना हो उसकी चार तह करते जावें। इस बात का ध्यान रहे कि अन्दर जाकर धौती उलमने न पाने, क्योंकि उसके निकालने मे दिक्कत होगी। यदि असावधानी से कभी ऐसी स्थिति हो जाने तो तुरन्त घौती को नापस खाना शुरू कर दें। दो तीन इन्च खाकर पुनः निकालना प्रारम्भ करें इससे अन्दर उलमी हुई धोती सुलम जायेगी यदि इस प्रकार भी न निकले तो कोई वमन करने वाली औषधि आदि खालें।

घेरएड-सहिता में घौति कर्म के चार निम्न भेद बतलाए हैं :-

(१) अन्तर्धौति, (२) दन्त-धौति, (३) हृद्धौतिः श्रौर (४) मूलशोधन।

(१) श्रन्तधौति : इसके भी चार भेद बतलाए हैं— (क) वातसार, (ख) वारिसार, (ग) विद्वसार श्रीर (घ) बहिन्कृत ।

(क) वातसार अन्तर्धोति: मुख को कौए की चोंच के सदृश करके अर्थात् दोनों होठों को सिकोड़कर धीरे-धीर वायु का पान करे, यहाँ तक कि पेट में वायु पूर्णतया भर जावे। फिर वायु को पेट के अन्दर चारों ओर सश्चालित करके धीरे-धीरे नासिकापुट द्वारा निकाल दे, इसे काकी-मुद्रा और काकी प्राणायाम भी कहते हैं।

फल: हृदय, कराठ श्रीर पेट की व्याधियों का दूर होना, शरीर का शुद्ध तथा निर्मल होना, क्षुधा की वृद्धि, मन्दाग्नि का नाश, फेफड़ों का विकाश, कराठ में सुरीलापन होना। वीर्य के लिये भी लाभदायक बतलाया गया है।

(ख) वारिसार अन्तर्धौति : इसमें मुख-द्वारा धीरे-धीरे जल पीकर कएठ तक भर लिया जाता है। फिर उदर में चारों त्रोर संचालित करके गुदामार्ग-द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है।

फल: देह का निर्मल होना, कोष्ठबद्धता तथा पेट के आमादि सब रोगों का दूर होना, शरीर का शुद्ध होकर कान्तिमान होना बतलाया गया है।

- (ग) विह्नसार अन्तर्धोति : नाभि की गांठ का मेरुपृष्ठ में सौ बार लगाये, अर्थात् उदर को इस प्रकार बार-बार फुलावे-सिकोड़े कि नाभि-प्रनिथ पीठ में लग जाया करे। इससे उदर के समस्त रोग नष्ट होते हैं और जठराम्नि प्रदीप्त होती है। (अनुभूत)
- (घ) बहिष्कृत श्रन्तर्धौति : कौए की चोंच के सदश मुख बनाकर इतनी मात्रा में वायु को पान करें कि पेट भर जावे, फिर उस वायु को डेढ़ घएटे तक (श्रथवा यथाशक्ति) पेट में धारण किय रहे। तत्पश्चात् गुदामार्ग-द्वारा बाहर निकाल देना बतलाया गया है। जब तक श्राधे पहर तक वायु को रोकने का श्रभ्यास न हो जावे तबतक इस क्रिया को करने का यक्ष न करें, श्रन्यथा वायु के कुपित होने का भय है।

फलः इससे सब नाड़ियां शुद्ध होती हैं। जैसी यह क्रिया फठिन है वैसे ही इसका लाभ श्रकथ्य तथा श्राम्य बतलाया गया है।

- (२) दन्त-धौति : यह भी चार प्रकार की होती है—(क) दन्तमूल, (ख) जिह्वामूल (ग) कर्णरन्ध्र और (घ) कपालरन्त्र ।
- (क) दन्तमृल धौति : खैर का रस, सूखी मिट्टी अथवा अन्य किसी औषधि विशेष से दांतों की जड़ को अच्छी प्रकार साफ करे।

- (ख) जिह्नामूल-धौत: तर्जनी, मध्यमा श्रीर श्रनामिका श्रंगुलियों को गले के भीतर डालकर जीभ को जड़ तक बार-बार घिसे। इस प्रकार धीरे-धीरे कफ के दोष को बाहर निकाल दे।
- (ग) कर्णरन्ध्र-धौति: तर्जनी श्रौर श्रनामिका श्रंगुलियों के योग से दोनों कानों के छिद्रों को साफ करे, इससे एक प्रकार का नाद प्रकट दोना बतलाया गया है।
- (घ) कपालरन्ध्र-धौति : निद्रा से उठने पर भोजन के अन्त में और सूर्य के अस्त होने पर सिर के गढ़े को दाहिने हाथ के अंगूठे द्वारा प्रतिदिन जल से साफ करे, इससे नाड़ियां खच्छ हो जाती हैं और दृष्टि दिव्य होती है।
- (३) हद्धौति : इसके तीन भेद हैं (क) दगड-धौति, (ख) वमन-धौति श्रौर (ग) वासो-धौति ।
- (क) दग्रहधौत : केले के दग्रह, हस्दी के दंड, चिकने बेंत के दग्रह, श्रथवा वटवृत्त की जटा डाढ़ी को धीरे-धीरे हदयस्थल में प्रविष्ट करदे, फिर हदय के चारों श्रोर घुमाकर युक्तिपूर्वक बाहर निकाल दे। इससे पित्त, कफ, अकुलाहट आदि विकारी मल बाहर निकल जाते हैं श्रीर हदय के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। इसको भोजन के पूर्व करना चाहिये।

नोट—इसको उपर्युक्त ब्रह्म-दातौन सममना चाहिय श्रौर उसी विधि के श्रनुसार करना चाहिये।

- (ख) वमन-धौति: भोजन करने के पश्चात् कराठ तक पानी पीकर भरले श्रौर थोड़ी देर तक ऊपर की श्रोर देखकर उस पानी को मुख-ारा बाहर निकालदे। पानी कराठ के श्रान्दर न जाने पावे। कफ-दोष श्रौर पित्त-दोष दूर होते हैं।
- (ग) वासधौति (वस्नधौति): चार अंगुल चौड़ा और पन्द्रह हाथ का बारीक वस्न किंचित् उद्या (गर्म) जल से भिगोकर गुरु के बताय हुए कम से अर्थात् पहिले दिन एक हाथ, दूसरे दिन दो हाथ, तीसरे दिन तीन हाथ अथवा इससे न्यूनाधिक युक्तिपूर्वक धीरेधीरे ही बाहर निकाल दे। इसको भोजन के पहिले करना चाहिये। इससे गुल्म, ज्वर, प्रीहा, कुष्ठ एवं कफ-पित्त आदि अन्य विकार नष्ट होते हैं। इसका वर्णन ऊपर आचुका है। (ज्वर की अवस्था में न करें)
- (४) मूलशोधन (गर्णश-क्रिया): कची मूली की जड़ से अथवा बीच की अंगुली से यन्नपूर्वक सावधानी से बार-बार जल द्वारा गुदामार्ग को साफ करें । इसके पश्चात् घृत, मक्स्वन उस स्थान पर लगाना अधिक लाभदायक हैं। जब एक अंगुली का अभ्यास हो जावे तब दो का, कर सकते हैं इससे उदर रोग का काठिन्य दूर होता है। आम जिनत एवं अजीर्ण-जिनत रोग उत्पन्न नहीं होते और शरीर की पृष्टि और कान्ति की वृद्धि होती है। यह जठरामि को प्रदीम करती है। इससे सब प्रकार के अर्श-रोग तथा वीर्यदीष भी दूर होते हैं।

२ वस्ति—वस्ति मूलाधार के समीप है। इसके साफ करने के कर्म को वस्तिकर्म कहते हैं। एक चिकनी नली को गुदा में लेजाकर नौलि-कर्म की सहायता से गुदामार्ग द्वारा विस्त में जल चढ़ाया श्रीर निकाला जाता है। साधारणतया इस किया का करना कठिन है। इसके स्थान पर एनिमा से काम लिया जा सकता है। इससे श्रांतों का मल जल के साथ मिलकर पतला हो जाता है श्रीर शीव्रतापूर्वक बाहर निकल जाता है।

जल चढ़ाने के पूर्व सिरिश्त (एक शांशे की पिचकारी जो श्रंग्रेजी दवा की दूकानों पर मिल सकती है) द्वारा गुदा में तेल चढ़ाना प्रशस्त है। एनिमा के श्रभाव में सिरिश्त द्वारा ग्लिसरीन चढ़ाने से भी मल तथा श्राँव के निकालने में वहीं लाभ हो सकता है। वस्ति में रोगानुसार भिन्न-भिन्न क्वाथादि चढ़ाये जाते हैं, पर साधारण रीति गुनगुने जल में साबुन श्रीर लवण श्रथवा पोटैशियम परमेंगनेट (कुँवे में डालने की दवा) मिलाने की है।

घेरगडसंहिता में वस्ति का निरूपण इस प्रकार है:-

वस्ति के दो भेद हैं: एक जल-वस्ति श्रौर दूसरी पवन-वस्ति (स्थल-वस्ति श्रथवा शुष्क-वस्ति)।

जल-वस्ति (चालन-कर्म): किसी बड़े पात्र में नाभिपर्यन्त जल भरवाकर, श्रथवा नदी, तालाब श्रादि जिनका जल शुद्ध हो, उत्कटासन लगाकर बैठ जाय, गुदामार्ग का श्राकुश्वन श्रोर प्रसारण करे अर्थात् उसी जल के श्रन्दर उत्कटासन से बैठा हुत्रा गुदा को इस प्रकार सिकोड़े श्रोर फैलावे जैसे श्रश्चादि मल-त्याग के पश्चात् किया करते हैं। इससे प्रमेह, कोष्ठ की क्ररता श्रादि रोग दूर होते हैं।

पवन-विस्त ( खल-विस्त, शुक्क-विस्त ): भूमि पर पश्चिमोत्तान होकर लेट जाय फिर श्रिश्चिन मुद्रा द्वारा धीरे-धीरे विस्त का चालन करे श्रिथवा गुदामार्ग का श्राकुञ्चन और प्रसारण करे। इसके श्रभ्यास से जठराग्नि प्रदीप्त होकर उदरगत श्राम, वात श्रादि रोगों को नष्ट कर देती है।

३ नेति - (क) नेति-कर्म के लिये महीन सूत के दस-पन्द्रह तार से बटी हुई एक डोरी की श्रावश्यकता होती है, जिसका एक किनारा नोकदार श्रीर मोम लगा हुआ होता है। नेति को पानी में भिगोकर उसके नोकदार सिरे को एक हाथ से नासिका द्वारा गले में लेजाकर दूसरे हाथ से पकड़ा जाता है तत्पश्चात एक दो वार श्रन्दर बाहर चला कर मुख से निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार दूसरे नासिका-छिद्र से। इस क्रिया से मस्तिष्क तथा गले की सफाई, नाक, कान, श्राम्ब, दाँत के दर्द दूर होते हैं श्रीर नेत्र की ज्योति बढ़ती है। बारीक मलमल के कपड़े की भी नेती बनाई जा सकती है!

- (ख) जल-नेति: क्रम से दोनों नासिका-छिद्रों से जल को पीते हुए मुंह से अथवा दूसरे नासिकापुट से निकालने से होती है।
  - (ग) कपालनेति मुंह में पानी भरकर नासिका-छिद्रों से निकालने से होती है। नोट--नासिका-छिद्रों द्वारा पानी पीने से भी यही लाभ होता है।
- ४ नौली —श्रारम्भ में इस क्रिया-को एक-साथ करना कठिन है। इसलिये तीन भागों में विभक्त करके इसका प्रयास करने में सुगमता होती है।

पहिला भाग—सीधा खड़ा होकर उदर का वायु बाहर निकालना। दोनों हाथों से दोनों घुटनों को दबाकर पूरा उड़ीयान करके अर्थात् पैट को बिल्कुल पीठ से मिलाकर दोनों नलों को उभारा जाता है। प्रथम पूरे उड़ीयान का अभ्यास पक्षा करना होता है। उसके पश्चात् नल स्वयं बाहर उठने लगते हैं।

दूसरा भाग – एक-एक नल को बारी-बारी से निकाला श्रौर घुमाया जाता है। पहिले नल निकालने का अभ्यास किया जाता है उसके पश्चात् घुमाने का।

तीसरा भाग—दोनों नलों को वाहर निकालकर पहिले एक त्रोर से फिर दूसरी श्रोर से घुमाया जाता है।

इस किया को शौच से निवृत्त होकर खाली-पैट करना चाहिये।

फल: यह क्रिया हठयोग की छः क्रियाश्रों में सबसे उत्तम मानी गई है। इससे गोला, तिल्ली, मन्दाग्नि, श्राम, वात, पेट का कड़ापन पैचिश, संप्रहणी श्रादि पेट के सब रोग दूर होते हैं तथा वात, पित्त कफ त्रिदोष एक-साथ दूर होते हैं।

प त्राटक किसी सुखासन से बैठकर धातु या पत्थर की बनी हुई किसी छोटी चीज अथवा काराज पर काला बिन्दु बनाकर बिना पलक अपकाय देखते रहना त्राटक है। स्फटिक (बिह्रोर) के यन्त्र पर त्राटक करने से किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती, नेत्र को ज्योति बढ़ती है, खारध्य सुधरता है, मन, स्थिर होता है, चित्त शान्त और प्रसन्न होता है, यदि किसी इप्रमन्त्र के साथ किया जावे तो उसमें शीघ सफलता होती है। रात्रि के समय मोमबत्ती अथवा तिल के तेल की बत्ती का प्रकाश स्फटिक पर डालते हुए त्राटक करना अधिक लाभदायक है। यन्त्र पर श्वास-प्रश्वास की गति की भावना करते रहने से पहिले बहि:किल्पता, तत्पश्चात् निरन्तर अभ्यास से बहि: अकल्पता वृत्ति की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। (३-४३) त्राटक के अभ्यास से नेत्र और मित्तिक में उद्याता बढ़ जाती है, इसलिये इस किया के करने वाले को नेति, जलनेति तथा नेत्रों को त्रिफला, हड़ अथवा गुलाब के पानी से धोना चाहिय; और नेत्र का व्यायाम अर्थात् शान्ति-पूर्वक दृष्टि को द्राँय-बाँय, उपर-नीचे शनै:-शनै: चलाने की क्रिया करना चाहिए।

कई आचार्यों ने त्राटक के तीन भेद बतलाए हैं :-

- (क) आन्तर त्राटक: नेत्र बन्द करके भूमध्य, हृदय, नाभि आदि आन्तरिक स्थानों में चक्षवृत्ति की भावना करके देखते रहना आन्तर त्राटक है।
- (ख) मध्य-त्राटक: किसी धातु त्रथवा पत्थर की बनी हुई वस्तु पर त्रथवा काली स्याही से काग़ज पर लिखते हुए त्रो३म् त्रथवा बिन्दु पर त्रथवा नासिकाम-भाग त्रथवा श्रूमध्य त्रथवा त्रस्य किसी समीपवर्ती लक्ष्य पर खुले नेत्रों से टकटकी लगाकर देखते रहना मध्य-त्राटक है।
- (ग) बाह्य त्राटक: चन्द्र, प्रकाशित नत्तत्र, प्रातःकाल उदय होते हुए सूर्य अथवा अन्य किसी दूरवर्ती लक्ष्य पर दृष्टि स्थिर करने की किया को बाह्य त्राटक कहते हैं।

६ कपालभाति—घेरगडसंहिता में कपालभाति के तीन भेद दिखलाये हैं :-

#### उड्डियान



बाहर निकाल कर पेट को अन्दर ले जाओ। यहाँ तक कि अभ्यास करते-करते पेट बिल्कल पीठ के साथ जाकर लग जाए ।

नौली किया

विधि - उड्डियान के ठीक हो जाने पर उसी अवस्था में ही पेट के मध्य की दोनों नलीं को बाहर निकालने का प्रयत्न करो । जब दोनों मसल निकालते-निकालते बारीक हो जायं तो एक को अम्दर दवा कर बारी-

विधि-दोनों हाथीं

को घुटनों पर रख कर

हो जाओ । श्वास को

नासिका द्वारा जोर से



बारी से एक-एक निका-लने का प्रथम करो। जब एक-एक अच्छी तरह निक-लने लगें तो फिर घुमाने का प्रयत्न करो। यह क्रिया पेट के लिये जितनी लाभ-प्रद है उतनी ही कठिन भी है। अतः इसे किसी अनुभवी गुरु से ही सीखना चाहिये।

- (क) वातकर्म कपालभाति, (ख) व्युत्कर्म कपालभाति, (ग) शीतकर्म कपालभाति ।
- (क) वातकर्म कपालभाति : सुखासन से बैठकर दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नथुने को कि कित्त द्वाकर बांये नथुने से बलपूर्वक वायु को अन्दर खींचे और बिना रोके हुए तुरन्त ही अनामिका और किनिष्ठका अंगुलियों से बांये नथुने को बन्द करके दाहिने नथुने से पूरी वायु को निकाल दे; इसी प्रकार दाहिने नथुने से वायु खींचकर बांए से निकाले। इस प्रकार अत्यन्त शीव्रता से कमशः रेचक, पूरक प्राणायाम को कपालभाति कहते हैं। आरम्भ में दस बार करे, फिर शनै:-शनै: बढ़ाता जावे। इससे नाड़ीशोधन सिद्ध होता है मिस्तिष्क और आमाशय की शुद्धि होकर पाचनशक्ति प्रदीप्त होती है तथा कफजनित रोग दूर होते हैं। इससे नाक, श्वास नाड़ी तथा फेंफड़े शुद्ध होते हैं श्वास रोग तथा चय रोग के लिये लाभदायक है। कुराइलिनी जायत और मन के स्थिर करने के निमित्त अभ्यास आरभ्भ करते समय इस किया का करना प्रशस्त है। कपालभाति को निम्न दो विधियों से भी किया जाता है।

दूसरी विधि : दोनों नासिकापुट से एक-साथ उपरोक्त रीति से वायु को अन्दर स्थींचना श्रीर बाहर निकालना ।

तीसरी विधि : दिच्या नासिकापुट बन्द करके वाम नासिकापुट से उपर्युक्त रीति से पूर्क रेचक करना; इसी प्रकार वाम नासिकापुट बन्द करके दिच्या नासिकापुट से उसी संख्या में पूरक-रेचक करना।

(ख) व्युत्कर्म कपालभाति : नासारन्ध्रों से जल पीकर मुख से निकाल देवे । इसे भी अनुलोम और विलोम रीति से किया जाता है ।

नोट-इन दोनों को हम नेतिकर्म में जलनेति नाम से बतला आये हैं।

# (२) प्राकृतिक नियमों द्वारा श्रारीर-शोधन अर्थात् बिना अौषि रोग द्र करने के उपाय

- (१) प्राकृतिक जीवन, सादा प्राकृतिक खान-पान, शरीर की सफाई ठएडे पानी से प्रातःकाल स्नान, सर्दी-गर्मी सहन करने का अभ्यास। सब कार्यों के लिये निश्चित समय-विभाग, प्रातः और सायंकाल दो-तीन मील खुली हवा में भ्रमण, भूख से कम और चबा-चबाकर खाना, सप्ताह में एक बार उपवास आदि साधारण स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना।
- (२) प्रातः श्रौर सायंकाल निश्चित समय पर सन्ध्या, व्यायाम, शीर्षासन, ऊर्ध्व-सर्वोङ्गासन, मयूरासन, सर्पासन श्रादि (साधन पाद सूत्र ४६ वि० व०) प्राणायाम, भिक्का श्रादि (साधनपाद सूत्र ५० वि० व०)।

स्वास्थ्य सुधारने, फेफड़े, पसली, झाती आदि के रोगों को हटाने के लिये:—

पेट का फुलाना — गर्दन, कमर, शिर को एक लाइन में रखकर सीधे खड़े हों, दोनों नथुनों से पूरे श्वास को बाहर निकालकर पेट को दोनों हाथों से दवायें। इस प्रकार दोनों हाथों से पेट को दबात हुए धीमे-धीमे श्वास को दोनों नथुनों से भरते हुए पेट को फुलावें।

इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रकार श्वास भरने से केवल पेट ही फूले, पसलियाँ और छाती बिल्कुल न फूलने पायें। भरसक श्वास भरने के पश्चात् थोड़ी देर उसे वहीं रोके रहें, तत्पश्चात् धीमे-धीमे श्वास को दोनों नथुनों से बाहर निकालें और पेट को भरसक दोनों हाथों से दबाकर अन्दर की और सिकोड़ें, इस क्रिया को पाँच छ: बार करें।

पसिलयों का फुलाना — इसके बाद इसी प्रकार दोनों हाथों की हथेलियों से दोनों छोर की पसिलयों का दबायें, दोनों नथुनों से श्वास को धीमे-धीमे खींचते हुए भरसक पसिलयों को फुलावें, पेट व छाती बिल्कुल न फूलने पावे। कुछ देर श्वास को पसिलयों में रोककर धीमे-धीमे दोनों नथुनों से निकालें, पसिलयों को हाथों से दबाते हुए यथाशक्ति सिकोड़ें। इस किया को भी पाँच छः बार करें।

छाती का फुलाना — इसके बाद दोनों हाथों की हथेलियों से छाती को हँसली की हड़ी के नीचे दबाकर धीमे-धीमे श्वास को खींचत हुए भरसक छाती को फुलावें, इस बात का ध्यान रखें कि पसिलयाँ और पेट बिल्कुल न फूलने पावें। कुछ देर श्वास को रोकने के पश्चात् धीम-धीमे श्वास को बाहर निकालें, छाती को खूब सिकोड़ें। इस किया को भी पाँछ छः बार करें।

पूरी गहरी श्वास — उपर्युक्त तीनों क्रियाओं के अभ्यास के पश्चात् इस प्रकार दोनों नथुनों से पूरा गहरा श्वास लें कि पिहले पेट, फिर पसिलयाँ और अन्त में छाती फूले, कुछ देर रोकने के पश्चात् इस प्रकार धीमे-धीमे दोनों नथुनों से श्वास निकालें कि पिहले छाती सिकुड़े, फिर पसिलयां और अन्त में पेट सिकुड़कर पीठ से लग जावे। इस क्रिया को भी पाँच छः बार करें। इन क्रियाओं के करने से सब प्रकार के रोग और निबंलता दूर होकर शरीर स्वस्थ और निरांग हो जावेगा।

#### (३) जल-चिकित्साः

हिए बाथ (Hip bath)—शौच से निवृत्त होकर खाली पेट छाती और पैरों को बचाकर वेवल नाभि के पास के पेट को ठएडे पानी में रखकर नाभि के नीचे के भाग को चारों तरफ कपड़ा फिरा कर ठंड पहुँचावें। इसके पश्चात् व्यायाम श्रथवा घूमना चाहिए।

सन बाथ (Sun bath)—सुबह को कुछ हलका कपड़ा श्रोढ़कर धूप में कुछ समय

स्टीम बाथ (Steam bath)— कभी-कभी श्रथवा ज्वर श्रादि राग से प्रसित होने पर कुर्सी या चारपाई के चारों श्रोर कम्बल या कपड़ा डालकर एक चादर श्रोढ़ कर बन्द कमरे में बैठें। एक श्रंगीठी पर एक डेगर्चा में पानी भरकर उसके मुँह को बत्तेन से ढक कर चारपाई या कुर्सी के नीचे रख दें। जब खूब भाप श्राने लगे तब बर्त्तन हटाकर भाप लें। पसीना बिलकुल सूख जाने पर श्रीर शरीर ठएडा होने पर बाहर निकले।

सिट्स वाथ ( इन्द्रिय-स्नान ) एक तसले अथवा मिट्टी के बड़े कूंडे में ठंडा पानी भर कर, इन्द्रिय के मुँह के ऊपर वाली खाल का ऊपर करें फिर इन्द्रिय को पानी में रखकर नीचे से उस खाल को बांये हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली अंगुली से इस प्रकार पकड़े कि जिस प्रकार पकड़ी हुई िमली का कुछ भाग इन दोनों अंगुलियों से बाहर रहे। इस िमली को कपड़े से छुआ-छुआ कर ठएड पहुँचानी चाहिए। यदि खाल इन्द्रिय के ऊपर चढ़ी हो और दोनों अंगुलियों से न पकड़ी जा सके तो उस स्थान को जहां पर यह खाल ऊपर से जुड़ी हुई है उसको कपड़े से छुआ-छुआ कर ठएड पहुँचावें। पानी जितना ठएडा होगा उतना ही लाभदायक होगा। प्रातःकाल शौच के पश्चात् अथवा भोजन के पूर्व व सायंकाल सोने वा ध्यान से पहिले पाँच िमनट से आध घएटे तक इस किया को करें। यह किया चित्त को शान्त व प्रसन्न, वीर्य-वाहिनी नाड़ियों, मित्तिक तथा सब मर्म स्थानों को शक्ति पहुँचाने, ब्रह्मचर्य की रचा और प्रमेह आदि सब प्रकार के वीर्य रोगों को दूर करने के लिये उत्तम है इस किया को करके अभ्यास पर बैठने से मन शीघ शान्त हो जाता है। पेशाब और शीच के पश्चात् इन्द्रिय के मुख पर ठएडा पानी धार के साथ डालने से भी लगभग यही लाभ प्राप्त होता है।

## शौच साफ़ लाने श्रीर श्राँव के निकालने के लिये:-

एक रूमाल को लपेटकर पानी में भिगोकर ऋथवा गीली मिट्टी को एक कपड़े में रखकर नामि के नीचे रात्रि को साते समय बाधें, जब कपड़ा या मिट्टी सूख जावे तो उसे गीला कर दें। घाव, फोड़े-फुन्सी में गीलीं चिकनी मिट्टी लगायें। छजना आदि में गोवर दही के पानी में घोलकर लेप करें।

## स्रथंविज्ञान :--

स्वर्गीय श्री परमहंस विशुद्धानन्दजी महाराज ( प्रसिद्ध गन्ध बावा ) सूर्य-रिश्मयों को स्फिटिक यन्त्रों द्वारा त्राकर्षित करके उनके संयोग-वियोग-विशेष से त्रद्भुत चमत्कार दिखला कर पाश्चात्य देशों के बड़े-बड़े वैज्ञानिकों को विस्मित कर देते थे। उन्हेंने सूर्यविज्ञान द्वारा त्र्यसाध्य रोगों के चिकित्सार्थ बनारस में एक सूर्यविज्ञान-मन्दिर की भी। स्थापना की थी देश के दुर्भाग्य से इस कार्थ के पूर्व ही उनका देहान्त हो गया।

#### मूर्यचिकित्साः-

सूर्य की किरणों को विशेष-विशेष रङ्ग के शीशे द्वारा मनुष्य के पीड़ित अङ्ग पर डालना तथा उनका जल आदि पदार्थों पर आकर्षण बरके उनका स्वास्थ्य-सुधार और रोगनिवारण में प्रयोग करना बड़ा प्रभावशाली सिद्ध हुआ है, उसको सामान्य रूप से यहाँ उद्धेख किया जाता है।

तत्त्वसम्बन्धी तालिका समाधिपाद सूत्र ३४ के विशेष वक्तव्य में पांचीं तत्त्वों का रङ्ग, चिह्न, खाद, गति, पिरमाण त्रादि बतला त्राए हैं, इन्हीं तत्त्वों से शरीर बना हुत्रा है, इसलिये इन तत्त्वों की खाभाविक परिमाण से न्यूनता या ऋधिकता ही रुग्ण अथवा अखस्य होने का कारण है। कौनसा तत्त्व बढ़ा हुत्रा है और कौनसे तत्त्व की कमी हैं

इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रकार श्वास भरने से केवल पेट ही फूले, पसलियाँ श्रीर छाती बिल्कुल न फूलने पायें। भरसक श्वास भरने के पश्चात् थोड़ी देर उसे वहीं रोके रहें, तत्पश्चात् धीमे-धीम श्वास को दोनों नथुनों से बाहर निकालें श्रीर पेट को भरसक दोनों हाथों से दबाकर श्वन्दर की श्रोर सिकोड़ें, इस किया को पाँच छ: बार करें।

पसिलयों का फुलाना — इसके बाद इसी प्रकार दोनों हाथों की हथेलियों से दोनों खोर की पसिलयों का दवायें, दोनों नथुनों से श्वास को धीमे-धीमे खींचते हुए भरसक पसिलयों को फुलावें, पेट व छाती बिल्कुल न फूलने पावे। कुछ देर श्वास को पसिलयों में रोककर धीमे-धीमे दोनों नथुनों से निकालें, पसिलयों को हाथों से दबाते हुए यथाशक्ति सिकोड़ें। इस किया को भी पाँच छ: बार करें।

छाती का फुलाना — इसके बाद दोनों हाथों की हथेलियों से छाती को हँसली की हड़ी के नीचे दबाकर धीमे-धीमे श्वास को खींचते हुए भरसक छाती को फुलावें, इस बात का ध्यान रखें कि पसलियाँ और पेट बिस्कुल न फूलने पावें। कुछ देर श्वास को रोकने के पश्चात् धीम-धीमे श्वास को बाहर निकालें, छाती को खूब सिकोड़ें। इस क्रिया को भी पाँछ छः बार करें।

पूरी गहरी श्वास — उपर्युक्त तीनों क्रियाओं के अभ्यास के पश्चात् इस प्रकार दोनों नथुनों से पूरा गहरा श्वास लें कि पिहले पेट, फिर पसिलयाँ और अन्त में छाती फूले, कुछ देर रोकने के पश्चात् इस प्रकार धामे-धामे दोनों नथुनों से श्वास निकालें कि पिहले छाती सिकुड़े, फिर पसिलयां और अन्त में पेट सिकुड़कर पीठ से लग जावें। इस क्रिया को भी पाँच छः बार करें। इन क्रियाओं के करने से सब प्रकार के रोग और निबेलता दूर होकर शरीर स्वस्थ और निरोग हो जावेगा।

#### (३) जल-चिकित्साः

हिप बाथ (Hip bath)—शौच से निवृत्त होकर खाली पेट छाती श्रौर पैरों को बचाकर बेबल नाभि के पास के पेट को ठएडे पानी में रखकर नाभि के नीचे के भाग को चारों तरफ कपड़ा फिरा कर ठंड पहुँचावें। इसके पश्चात् व्यायाम श्रथवा घूमना चाहिए।

सन बाथ (Sun bath)—सुबह को कुछ हलका कपड़ा श्रोदकर धूप में कुछ समय बैठना।

स्टीम बाथ (Steam bath)— कभी-कभी अथवा ज्वर आदि रोग से प्रसित होने पर कुर्सी या चारपाई के चारों और कम्बल या कपड़ा डालकर एक चादर ओद कर बन्द कमरे में बैठें। एक अंगीठी पर एक डेगर्चा में पानी भरकर उसके मुँह को बत्तेन से ढक कर चारपाई या कुर्सी के नीचे रख दें। जब खूब भाप आने लगे तब बर्त्तन हटाकर भाप लें। पसीना बिलकल सख जाने पर और शरीर ठएडा होने पर बाहर निकले।

सिट्स बाथ (इन्द्रिय-स्नान) एक तसले श्रथवा मिट्टी के बड़े कूंडे में ठंडा पानी भरे कर, इन्द्रिय के मुँह के ऊपर वाली खाल को ऊपर करे फिर इन्द्रिय को पानी में रखकर नीचे २७२ से उस खाल को बांये हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली अंगुली से इस प्रकार पकड़े कि जिस प्रकार पकड़ी हुई मिल्ली का कुछ भाग इन दोनों अंगुलियों से बाहर रहे। इस मिल्ली को कपड़े से छुआ-छुआ कर ठएड पहुँचानी चाहिए। यदि खाल इन्द्रिय के ऊपर चढ़ी हो और दोनों अंगुलियों से न पकड़ी जा सके तो उस खान को जहां पर यह खाल ऊपर से जुड़ी हुई है उसको कपड़े से छुआ-छुआ कर ठएड पहुँचानें। पानी जितना ठएडा होगा उतना ही लाभदायक होगा। प्रातःकाल शौच के प्रधात अथवा भोजन के पूर्व व सार्थकाल सोने वा ध्यान से पहिले पाँच मिनट से आध घरटे तक इस किया को करें। यह किया चित्त को शान्त व प्रसन्न, वीर्य-वाहिनी नाड़ियों, मित्तिक तथा सब मर्म खानों को शक्ति पहुँचाने, नहाच्चे की रचा और प्रमेह आदि सब प्रकार के वीर्य रोगों को दूर करने के लिये उत्तम है इस किया को करके अभ्यास पर बैठने से मन शीघ्र शान्त हो जाता है। पेशाब और शीच के प्रधात् इन्द्रिय के मुख पर ठएडा पानी धार के साथ डालने से भी लगभग यही लाभ प्राप्त होता है।

## शौच साफ़ लाने श्रौर श्राँव के निकालने के लिये :-

एक रूमाल को लपेटकर पानी में भिगोकर अथवा गीली मिट्टी को एक कपड़े में रखकर नाभि के नीचे रात्रि को साते समय बाधें, जब कपड़ा या मिट्टी सूख जावे तो उसे गीला कर दें। घाव, फोड़े-फुन्सी में गीलीं चिकनी मिट्टी लगायें। छजना आदि में गोवर दहीं के पानी में घोलकर लेप करें।

## सूर्यविज्ञान :---

स्वर्गीय श्री परमहंस विशुद्धानन्दजी महाराज ( प्रसिद्ध गन्ध बावा ) सूर्य-रिश्मयों को स्फटिक यन्त्रों द्वारा त्राकर्षित करके उनके संयोग-वियोग-विशेष से त्रद्भुत चमत्कार दिखला कर पाश्चात्य देशों के बड़े-बड़े वैज्ञानिकों को विस्मित कर देते थे। उन्हने सूर्यविज्ञान द्वारा त्रासाध्य रोगों के चिकित्सार्थ बनारस में एक सूर्यविज्ञान-मन्दिर की भी। स्थापना की थी देश के दुर्भाग्य से इस कार्य के पूर्व ही उनका देहान्त हो गया।

#### मूर्यचिकित्साः ---

सूर्य की किरणों को विशेष-विशेष रङ्ग के शीशे द्वारा मनुष्य के पीड़ित ऋङ्ग पर डालना तथा उनकां जल श्रादि पदार्थों पर श्राकर्षण बरके उनका स्वास्थ्य-सुधार और रोगनिवारण में प्रयोग करना बड़ा प्रभावशाली सिद्ध हुआ है, उसको सामान्य रूप से यहाँ उड़ेस्न किया जाता है।

तत्त्वसम्बन्धी तालिका समाधिपाद सूत्र २४ के विशेष वक्तव्य में पांचों तत्त्वों का रङ्ग, चिह्न, खाद, गित, पिरमाण त्रादि बतला त्राए हैं, इन्हीं तत्त्वों से शरीर बना हुआ है, इसलिये इन तत्त्वों की खाभाविक परिमाण से न्यूनता या अधिकता ही रुग्ण अथवा अखश्य होने का कारण है। कौनसा तत्त्व बढ़ा हुआ है और कौनसे तत्त्व की कमी है;

इसकी जांच नाखून, पैशाब, पाखाने आदि के रङ्ग से की जाती है। जैसे लाल रङ्ग की कमी में आंखें और नाखून नीले रङ्ग के, पाखाना और पैशाब सकेद अथवा कुछ-कुछ नीले रङ्ग का होता है। नीले रङ्ग की कमी में आंख गुलाबी, नाखून लाल, पाखाना और पेशाब कुछ लाल या पीला होता है। इसी प्रकार मनुष्य के स्वाद, स्वभाव, श्वास की गति और नाहियों की चाल से भी तत्त्वों की जांच की जाती है। यदि किसी तत्त्व की उसके स्वाभाविक अवस्था में कमी को, उसके रङ्ग को सूर्य की किरणों द्वारा रुग्ण शरीर मे प्रवेश करके पूरा कर दिया जावे तो रोग-निवृत्ति हो सकती है। विशेष विशेष रङ्गों को सूर्य की किरणों द्वारा रुग्ण शरीर में पहुँचाने के बहुत उपाय ढूंढे गए हैं, उनमें से सबसे सरल चार हैं:—

- (१) विशेष रङ्ग के शोशे द्वारा सूर्य की किरणों को रुग्ण शरीर में पहुँचाना श्रथवा उस रङ्ग की शोशे की लालटैन द्वारा उस रङ्ग का प्रकाश डालना।
- (२) विशेष रङ्ग की साफ बोतलों में ताजा या वर्षा का जल अथवा गंगाजल भर कर काग लगाकर कम से कम चार घरटे और अधिक से अधिक तीन दिन धूप में रख कर पानी को औषधिकृप में पिलाना तथा रुग्ण-स्थान में लगाना।
- (३) विशेष रंग की बोतलों में मिश्री आदि पदार्थ अथवा औषधि रखकर, काग लगाकर पन्द्रह दिन से एक माह तक धूप में रखकर औषधिरूप में प्रयोग करना।
- (४) विशेष रंग की बोतलों में सरसों, तिल, ऋलसी ऋदि का तेल रखकर, काग लगाकर कम से कम ४० दिन तक धूप में रखकर पीड़ित स्थान में मलना।

#### रंगों का प्रयोग :--

- (१) आसमान-जैसा हल्का नीला रंग जिसमें लाली बिल्कुल न हो—यह रंग ठएठा श्रीर कब्ज करने वाला होता है; श्रीर लाल रंग का जो गर्म श्रीर कब्ज दूर करने वाला है, विरोधी है। इसलिये गर्मी से श्राये हुए बुखार, पेचिश, श्रांव, दस्तों में, फोड़े-फुन्सी श्रीर जहरीले जानवरों की काटने की पीड़ा श्रादि जो लाल रंग की श्रधिकता से होती है, वह इस हल्के नीले रंग के पहुँचने से शान्त हो जाती है।
- (२) लाल रंग—यह रंग गरम श्रीर कब्ज दूर करने वाला तथा माहे को निकालने वाला होता है। इसलिये ठएड की श्रिधकता से जो रोग होते हैं, जैसे फालिज, लकवा, गठिया; सर्दी से सूजन श्रादि, इस रंग को तीनों तरह से पहुँचान से दूर होते हैं।
- (३) गहरा नीला रंग द्रार्थात् वह नीला रंग जो लाली लिये हुए हो, जैसे वे लम्बी बोतलें जिनमें विलायत से घरएडी का तेल आता है। जहां नीले रंग के साथ किश्वित् गर्मी पहुँचाकर गन्दे मादे को निकालने की आवश्यकता होती है वहां इस रंग को काम में लाया जाता है, जैसे काली खांसी इत्यादि।
- (४) पीला अथवा हल्का नारंगी रंग—यह रंग गहरे नीले रंग की अपेन्ना अधिक कब्ज खोलने वाला और गन्दे माद्दे को निकालने वाला है। इसलिये खुजली, कोढ़, रक्तिकार, बलग्रमी बुख़ार आदि में काम में लाया जाता है।

लगभग सब प्रकार के बुख़ार और सिर के दर्द जो गर्मी से उत्पन्न हों उनमें हस्की नीले रंगवाली बोतलों का पानी पिलावें, बुख़ार की तेजी में हस्के नीले शीशे का प्रकाश डालें और हस्की नीले रंग की शीशी का तेल मलें।

बलरामी बुखार में नारंगी रंग की बोतल का पानी पिलावें।

दिल की धड़कन, दिमारा की गर्मी, विषैले जानवरों के काटने में, पैचिश व आांव के दस्तों में हल्के नीले रंग की बोतल का पानी पिलावें और हल्के नीले रंग की बोतलों का सरसों का तेल दिमारा, दिल व पीड़ित स्थानों में मलें, इसी रंग का प्रकाश डालें।

निमोनियाँ में गहरे नीले रङ्ग की बोतल का पानी पियें तथा लाल बोतल वाले आ समित के तेल की छाती व पसिलयों पर मालिश करें।

तिल्ली के रोग के लिये नीले रङ्ग की बोतल का पानी पिलाना श्रौर तेल की मालिश करना लाभदायक है।

मृगी में गहरे नीले या हल्के नीले रङ्ग की बोतल का पानी पिलावें, इसी रंग के तेल की मालिश करें, इसी रंग के शीशे का प्रकाश डालें।

नजला या जुकाम के लिये हल्के नीले रंग की बोतल का पानी ऋथवा नारंगी व हल्के नीले रंग की बोतल का मिश्रित पानी पिलाना। गहरे नीले रंग वाली बोतल का तेल सिर व कनपटियों में मलना, हल्के नीले शीशे का प्रकाश डालना।

सूखी खांसी के लिये गहरे नीले रंग की बोतल का पानी पिलाना और लाल रंग की बोतल का तेल छाती पर मलना।

तर खाँसी में नारंगी रंग की बोतल का ऋथवा नारंगी बोतल व गहरी नीली बोतल, दोनों रंगों का मिश्रित पानी पिलाना, लाल बोतल का तेल छाती पर मलना।

दमा में नारंगी बोतल का पानी पिलाना श्रीर लाल बोतल के तेल को छाती पर मलना।

जिन रंगों (तत्त्वों) की कमी से जो रोग पैदा हुआ है उस रंग (तत्त्व) का भ्यान करने से भी रोग की निवृत्ति होती है।

#### ४. अन्य शाकृतिक चिकित्साएँ:--

- (१) ज्वर आधे सिर का दर्द अथवा इसी प्रकार का और कोई विकार उत्पन्न होने से पूर्व अथवा उसी समय, जिस नथुने से श्वास चलता हो उसे बन्द रखें।
- (२) सिर के चक्कर होने पर दोनों हाथों की कुहनी पर जोर से कपड़े की पट्टी बांधें, आपांधे सिर के ददें में जिस आरे ददें हो उस आरे कपड़े की पट्टी वाधें।
  - (३) नाक से पानी पीने से सर दर्द दूर होता है।
- ( ४ ) बारी का बुखार श्राने वाले दिन प्रातःकाल ही सफेद श्रापामार या मौलसरी के पत्ते हाथों से रगड़ कर हल्के कपड़े में बाँध कर सृंघते रहना चाहिये, काराजी नीबू के पत्ते मलकर सृंघने से भी बुखार को श्राराम होता है।

- (५) दाहिने स्वर में भाजन आदि खाने से और खाने के पश्चात् कुछ समय तक बायें करवट लेटने से भी अजीर्ण रोग दूर होता है। प्रथम दाहिने करवट से लेट कर १६ गहरी सांसें ले और छोड़े, फिर चित्त लेटकर ३२। इसके बाद बायें करवट लेट कर ६४ सांसें ले और छोड़े। प्रति दिन प्रात काल भोजन से आध घंटे पूर्व जल पीवे। नाभि के दांये ओर से बांये आर बड़ी अँतड़ियों की मालिश करने और उठने से पूर्व आध घंटे पेट के बल लेटने से भी अजीर्ण रोग दूर होता है।
- (६) कोष्ठबद्ध दूर करना—सौ बार पेट को खूब सिकोड़े और फैलावे। पहले एक-एक पैर को घुटने के ऊपर के हिस्से से मिलाकर पूरा उड़ीयान कर पेट की ओर खूब दबाये, फिर इसी प्रकार दोनों हाथों से दबायें। प्रात:काल बिस्तर से उठते समय सीधे तथा दोनों करवट से घूमकर हाथ पैरों को सिकोड़े और फैलावें।

शौच से पहले नासिका ख्रथवा मुँह से ताजा पानी पीवें।

खाने के पश्चात् शुद्ध किया हुआ रेत एक फंकी बिना दांतों से लगाये हुए फॉक कर ऊपर से पानी पीना।

रेत को घोकर मिट्टी श्रादि निकाल कर श्रौर बड़ी कंकड़ियों को छान कर साफ किया जाता है।

- (७) दन्तरोग पाखाना जात या पशाब करते समय नीचे ऊपर दोनों दांत मिला-कर जोर से दबाये रखें।
- (८) चक्षुरोग—प्रातःकाल बिस्तर से उठते ही मुँह में पानी भरकर आँखों में २०, ३० छींटे पानी के डाल कर धो डालो, स्नान के समय दोनों पैरों के अंगूठे में तेल लगावें। नेती किया करें।
- (९) रक्तपरिष्कार—शीतली प्राणायाम (साधनपाद सूत्र ५० वि० ब०) से रक्त विकार दूर होता है। और रक्त शुद्ध होता है।
  - ( १० ) छू में चलते समय कानों को कपड़े से बन्द रखने से शरीर को छू नहीं सताती।
- (११) दिमार्गी काम में थकावट होने पर कुर्सी श्रादि का सहारा लेकर श्राँखें बन्द करके शरीर को बिलकुल ढीला छोड़ देना चाहिये, थकावट दूर होने पर स्मरण-शक्ति ठीक काम करने लगेगी।
- (१२) हाथी दांत के कंघे को सर में रगड़ के साथ फेरने से सर दर्द दूर और मस्तिष्क बलवान होता है।
- (१३) नींद न आने पर पैर के नाखुनों में तेल लगानें। नाभी से नीचे भाग में गीला कपड़ा या मिट्टी बांधों या भंग पीस कर पैरों के तलवे तथा नाभि के नीचे भाग में लेप करें।
- (१४) मनुष्य अपने ही विचारों का बना हुआ है। यथा "श्रद्धामयोऽयं पुरुषों यो यच्छ्रद्धः स एव सः", मनुष्य विचारविशेष का ही पुद्गल है, जिसके जैसे विचार हैं वह वैसा ही है। इसलिए आरोग्यता की भावना करने और "ओ३म् आनन्दम् ओ३म् आरोग्यम्" जाप से सब रोग दूर होते हैं।

# (३) सम्मोइन-शक्ति और संकल्प-शक्ति द्वारा शरीर-शोधन (आरोग्यता) सम्मोइन-शक्ति

सम्मोहन — इस शक्ति को Personal अथवा Animal Magnetism (प्राणी की विद्युत्) और कारसी में शख्सी मिकनातीस या कशिश रूहानी कहते हैं। यह शक्ति मनुष्य में जितनी अधिक मात्रा में होती है उतना ही वह प्रभावशाली. तेजस्वी, उत्साही, आत्मिविश्वासी, आशावादी और कार्यकुशल होता है इसकी न्यूनता ही मनुष्य को निराशावादी, निरुत्साही, उसके जीवनको अशान्तिमय और उसके कार्यों को असफल बनाती है।

सम्मोहन-शक्ति का मुख्य स्थान — इस शक्ति का केन्द्र मनुष्य का सिर है, जो मिस्तिक और ज्ञानेन्द्रियों का स्थान है, इसिलये इसकी किरणों मनुष्य के चहरे, आँख, मुँह, नाक और मिस्तिक द्वारा निकलती रहती हैं। चेहरे के अतिरिक्त हाथों और अंगुलियों से भी इसकी किरणों निकलती रहती हैं, इसिलये हमारे जीवन का बहुत-सा कार्य हाथों द्वारा किया जाता है। यह शक्ति जो किरणों की शक्त में हाथों की अंगुलियों और मुखड़े आदि से निकलती है, उसकी संज्ञा हिन्दी में ओजस, तंजस, अंभेजी में Aura कारसी में जलाल और नूर है। इसको प्राणतत्त्व और विद्युत-प्रवाह भी कहते हैं।

सम्मोहन-शक्ति का प्रयोग — इस शक्ति को बढ़ाकर आँखों से त्राटक द्वारा (निगाह जमा हर), नाक से श्वास द्वारा, मुँह से फूंक द्वारा और हाथों से मार्जन (Passes) द्वारा और मिलक से शुभ भावनाओं और टढ़तापूर्वक आदेश अर्थात् (Suggestions) सूच- नाओं द्वारा शारीरिक तथा मार्नासक रोगों की निवृत्ति की जाती है। भारतवर्ष में यह विद्या प्राचीग काल से चली आ रही है। पाआत्य देशों में इसका आधुनिक आविष्कार मैस्मेरिज्म (Mesmerism) और हिपनोटिज्म (Hypnotism) के नाम से प्रसिद्ध है।

योहप में सबसे प्रथम आस्ट्रिया के वीयना (Vienna) नगर के एक व्यक्ति मैस्मर ने लगभग १०७० में यह सिद्धान्त दूं डा था कि मनुष्य के हाथ की अंगुलियों के अप्रभाग से विद्युत-प्रवाह अर्थात् अदृश्य शक्ति निकलती है जो रोगी के शरीर में प्रविष्ट होकर रोग निवारण करती है। इसका नाम उसने Animal अथवा Personal Magnetism (प्राणी का विद्युत-प्रवाह) रखा। उसी मैस्मर के नाम पर इस विद्या का नाम मैस्मेरिजम (Mesmerism) और इसके प्रयोगकत्तो का नाम मैस्मेराइजर (Mesmeriser) प्रचलित हुआ। मैनचेस्टर के एक डाक्टर बेड ने सन् १८४१ में यह अनुभव किया कि कृत्रिम निद्रा को उत्पन्न करके रोगी के रोग की सूचना, आदेश (Suggestions) द्वारा निवृत्ति की जासकती है। कृत्रिम निद्रा को सुचना, अपदेश (Suggestions) आरा स्माधार पर इस विद्या का नाम हिपनोटिज्म (Hypnotism) और इस विद्या के प्रयोगकत्ती का नाम हिपनोटिस्ट (Hypnotist) प्रचलित हुआ।

सम्मोहन-शक्ति के विकास करने के नियम —स्त्रस्थ श्रीर नीरोग रहना, ब्रह्मचर्य के नियमों का श्राचरण करना, शारीरिक, मानसिक श्रादि किसी प्रकार की शक्ति को बिना श्रावश्यकता व्यय न करना, कर्त्तव्य पर दृढ़ रहना, दृढ़ श्रात्मविश्वास श्रौर सङ्कल्पबल, श्रद्धा श्रौर उत्साह, सदाचार, जीवन की प्रत्येक श्रङ्क में पित्रत्रता, निर्भयता, वीरता, धैय, शुभ विचार, सर्वदा चित्त की प्रसन्नता, प्रमार्थ-बुद्धि, प्राणिमात्र के लिये शुभकामना, शुद्ध चिन्तन, यम-नियम का पालन, श्रासन श्रौर प्राणायाम श्रादि का श्रभ्यास, मन की एकामता श्रौर ईश्वर-भक्ति। ये सब इस शक्ति के विकास के नियम हैं।

सम्मोहन शक्ति के हास के कारण—शरीर तथा मन का अखस्य और रोगी होना, ब्रह्मचर्य के नियमों का उल्लंघन, शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विना आवश्यकता व्यर्थ व्यय करना, संशयात्मकता (ढिलमिल यक्तीनी), कायरता, निरुत्साह, दुराचार, भय, काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग-द्वेष, ईर्ध्या, घमएड, घृएा, निर्देयता, दूसरों का अहित-चिन्तन, चित्त की चञ्चलता, अशान्ति, यम-नियमों का उद्घंघन और नास्तिकता। ये सब इस शक्ति के हास के कारण हैं।

#### श्राक्षेया शक्ति को बढ़ाने के साधनः :---

१ मन को एकाग्र करने का अभ्यास—समाधिपाद २४ से २९ वें तक के सूत्रों में बतलाये हुए किसी साधन द्वारा मन को एकाग्र करना।

२ शरीर की आन्तरिक क्रियाओं का तथा रत्तप्रवाहिनी नाड़ियों के वशीकार करने का अभ्यासः—

- (क) एकान्त श्वान में मुखासन से बैठकर मन को एकाग्र करके एक हाथ को बिल्कुल खोलकर सीधा रखें। एक से दस तक गिनते हुए एक श्रंगुला को बन्द कर श्रन्य चारों को खुली रखें। फिर एक से दस तक गिनती करते हुए दूसरी श्रंगुली को भी बन्द करें, श्रन्य तीनों बिल्कुल खुली रहें। इस प्रकार पाँचों श्रंगुलियों को बन्द करलें। इसी प्रकार दूसरे हाथ की श्रंगुलियों को भी बन्द करें। फिर एक से दस तक गिन्ती गिनकर पहिले हाथ की पहिली श्रंगुली खोलें, श्रन्य सब बन्द रहें। इस प्रकार उस हाथ की सब श्रंगुलियों; और दूसरे हाथ की सब श्रंगुलियों को बन्द करने और खोलने की क्रिया का श्रभ्यास करें।
- (ख) किसी चौकी त्रादि पर दाहिना हाथ कलाई सहित रखकर हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, मन का सब त्रोर से एकाप्र करके दृद्ध संकल्प से ऐसी भावना करो कि रक्त का प्रवाह बड़ी तेजी से हाथ की त्रोर त्रारहा है, जिससे हाथ त्रीर त्रंगुलियों की रगें फूल रही हैं और लाल हो रही हैं। जब यह होन लगे तो इसी प्रकार यह भावना करो कि हाथ त्रीर त्रंगुलियों से खून त्रपने-त्रपने स्थान पर त्रारहा है। हाथ तथा श्रंगुलियों त्रपनी साधारण त्रवस्था पर त्रा रही हैं। जब हाथों में इच्छानुसार खून का प्रवाह लाने त्रीर उतारने में त्रभ्यास हो जावे तो मार्जन (पासों) से इस विद्युत को हाथों की त्रंगुलियों द्वारा रोगी के हगण स्थान में भरकर उसकी रोग-निवृत्ति कर सकते हैं। 'पासों' का त्रभ्यास इस प्रकार है: हाथों की दोनों हथेलियों को जोर से रगड़ें, जबतक कि गमें न हो जावें। फिर

हाथों को आगे-पीछे खूब हिलायें और हाथों की अंगुलियों को खुब जोर से खोलें और बन्द करें। फिर एक कपड़े अथवा रुई के तिक्ये पर मनुष्य की कल्पना करके उसके सिर से पैर तक धीरे-धीरे अपने हाथों को ले जायें, अन्त में भटकावें। कुछ समय के पश्चात् इस अभ्यास से अंगुलियों में सनसनाहट होने लगेगी और ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि अंगुलियों से विद्युत् का सूक्ष्म प्रवाह बह रहा है।

- (३) त्राटक का अभ्यास—हठयोग के षटकर्मों में बतलाये हुए स्फटिक त्रथवा काले बिन्दु पर इस भावना से त्राटक करें कि नेत्रों के ज्ञानतन्तु बलवान हो रहे हैं, नेत्र प्रभावशाली श्रीर त्र्याकर्षक हो रहे हैं।
- (४) प्राणायाम का अभ्यास—दीर्घ श्वास-प्रश्वास ( Deep Breathing ) का श्रभ्यास "प्राकृतिक नियमों द्वारा शरीर-शोधन" में बतलाई हुई चारों क्रियाश्रों के श्वनुसार। तालयुक्त व भिन्नका त्रादि प्राणायाम सूत्र ५० के वि० व० में बतलाई हुई रीत्यनुसार। प्राणायाम ऐसी भावना से करे कि 'मैं प्राणशिक्त को शरीर में खींच रहा हूँ, प्राणशिक्त रोम-रोम में प्रविष्ट होकर मुक्ते उत्साह, जीवन-शिक्त श्रौर श्रारोग्यता प्रदान कर रही हैं' मैं सूर्य के सदश तेजस्वी बन रहा हूं।'
- (५) आरोग्यता और स्वास्थ्य की दृढ़ भावना—"प्राकृतिक नियमों द्वारा आरोग्यता में" बतलाये दृए 'श्रो३म् श्राराग्यम्', 'श्रो३म् श्रानन्दम्' के जाप के साथ यह विचार किया करें कि 'मैं ख्रह्य हूँ', 'मुक्त में श्रालस्य श्रीर प्रमाद नहीं है', 'मैं बुढ़ापे के पाश से मुक्त हूं', 'मैं पूर्णतया नीरोग श्रीर बलिष्ठ हूँ', मुक्त में श्रपने कर्त्तव्य कार्यों के करने की पूरी शक्ति है', 'मैं उनको दत्तवित्त होकर कर्त्तगा', 'श्रपने कर्त्तव्य में कदाचित् प्रमाद न कर्त्तगा', जैसे :—

पतद्धसम वै तद्विद्वानाह महिदास ऐतरेयः स किं एतदुपतपासि योहऽमनेन न प्रेष्यामीति स ह षोडशं वर्षशतमजीवत्स ह षोडशं वर्षशतं जीवति य एवं वेद। ( छा॰ उप॰ )

अर्थ — इतरा का पुत्र महिदास जो इस रहस्य का जानने वाला था उसने रोग को लक्ष्य करके कहा कि 'तू मुक्ते यह क्या तपाता है, मैं इस ने मरूँगा', वह ११६ वर्ष जीवित रहा तथा जो कोई भी ऐसा जानता है वह भी ११६ वर्ष पर्यन्त जीवित रहता है।

(६) इष्ट (अच्छी) प्रकृतियों का ग्रहण और ग्रनिष्ट (बुरी) प्रकृतियों का परित्यागः—इस शक्ति के प्रयोगकर्ता को सबसे प्रथम अपने आपको नियन्त्रण (Self-control) में रखना श्रित आवश्यक है, क्योंकि जो खयं अपने को अपने वश में नहीं रख सकता है वह दूसरों पर किंचित भी प्रभाव नहीं डाल सकता है। इस लिए जो दुष्ट प्रकृतियाँ अपने में हों उनका परित्याग और अच्छी प्रकृतियों का ग्रहण निश्चयात्मकरूप से पूरे आत्म-विश्वास (Self-confidence) और दृढ़ संकल्प (Firm determination) के साथ करना चाहिये।

अच्छे अथवा बुरे विचार मनुष्य के मन में जिस प्रगित से वरावर उठते रहते हैं उसी के अनुसार उनका वल बढ़ता है। अन्त में एक समय वे इतने प्रबल हो जाते हैं कि मनुष्य उनके अनुसार कार्य करने पर वाध्य हो जाता है। जैसे कार्य मनुष्य करता रहता है वैसी ही उसकी प्रकृति वनती जाती है। इससे सिद्ध होता है कि विचार ही मनुष्य की प्रकृति के कारण हैं। इसलिए जिस अनिष्ट प्रकृति को त्यागना है उसको बिना टालमटोल के (जैसे १, २ सप्ताह में छोड़ दूँगा, अथवा २, ४ बार करने के पश्चात् छोड़ दूँगा इत्यादि तुरन्त उसके पित्याग का पूरे आत्मविश्वास से दृढ़ संकल्प करके उसके विचारों को पूर्णत्या मन से हटा दें। अथवा जिस समय अन्दर से अनिष्ट कर्मों को करने का विचार उत्पन्न हो उसी समय उसको हटा दें। इस प्रकार बराबर हटाये जाने से वे विचार दुवेल होते-होते नष्ट हो जावेंगे। विचारों के न रहने पर उस प्रकार के कर्म होने खयं बन्द हो जावेंगे, बुरे कर्मों के छूटने से वह अनिष्ट प्रकृति भी छूट जावेगी।

इसी प्रकार जिस प्रकृति को प्रहण करना हो उसके विचारों को मन में प्रबल करते-करते दृढ़ प्रकृति के रूप में लाया जा सकता है।

अनिष्ट प्रकृतियों के परित्याग और इष्ट प्रकृतियों के ग्रहण की प्रक्रिया:-श्रापने श्चनुभव किया होगा कि जितने बजे उठनें का संकल्प करते हुए श्राप सोते हैं श्रापकी श्रॉख श्रवश्य उस समय खुल जाती है । इससे सिद्ध होता है कि जो बात मन श्रथवा सूक्ष्म शरीर को भलीभांति सुमा दी जावे उसके अनुसार कार्य करने के लिए स्थूल शरीर बाध्य हो जाता है। विशेषतः उस समय जब निहा छा रही हो श्रौर समस्त श्रङ्ग ढीले हों, तब मन के व्यन्दर विशेष प्रभाव इारीर पर प्रकट होता है। इसलिए व्यारामकुर्सी या चारपाई पर लेटकर श्रङ्गों को ढीला कर चित्तवृत्ति को एकाप्र करे। एकाप्रता के साथ साथ हल्की नींद की कल्पना करे। जब नेत्र भारी होने लगें और हल्की सी निद्रा आने लगे तो जिस अनिष्ट प्रकृति को छोड़ना हो उसके सम्बन्ध में प्रभावशाली शब्दों में इस प्रकार त्रादेश (Auto-suggestions) दें: 'हे मन तू इस दुष्ट प्रकृति का परित्याग कर दे, तुम में यह दुष्ट प्रकृति नहीं रहनी चाहिए, कदाचित् नहीं रहनी चाहिए, मैं इसको निकाल कर बाहर फैंक रहा हूँ। मैंने इसको बाहर फैंक दिया है। श्रब तुम में इस प्रकार की कोई प्रकृति नहीं रही है।" यह आवश्यकता नहीं है कि इन्हीं शब्दों को दुहराया जाय, इस श्राशय को लेते हुए त्राप श्रपने ही प्रभावशाली शब्दों में इस प्रकार का श्रादेश (Auto-suggestions) दे सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई इष्ठ प्रकृति प्रहण करनी हो तो यह प्रबल विचार उत्पन्न करना चाहिये "हे मन, मैं इस शुभ प्रकृति को तुम्हारे अन्दर स्थापना करता हूँ। तुम श्रव इसी प्रकृति के अनुसार काम करोगे, तुम में यह प्रकृति दृढ़ हो गई है, मैंने इसको पूर्णतया दृढ़ कर लिया है।" इसी रीति से किसी बच्चे, श्रद्धाल शिष्य, भक्त अथवा मित्र की दुष्ट प्रकृति को छुड़ाया जा सकता है। अर्थात् उसको आराम से लिटाकर सम्मोहन निद्रा ( कृत्रिम निद्रा में जिसका आगे वर्णन होगा) लाओ । जब कृत्रिम

निद्रा श्राजावे तो उसका नाम लेकर उपर्युक्त प्रकार की श्राज्ञाश्रों (Suggestious) द्वारा श्रथात् 'हे श्रमुक, मैं तुम्हारी इस श्रनिष्ट प्रकृति को तुम्हारे श्रन्दर से बाहर निकालता हूँ, इस श्रानिष्ट प्रकृति को छोड़ दो, सर्वदा त्याग कर दो, मैंने इसे तुम्हारे श्रन्दर से बिल्कुल निकाल दिया है।' ऐसा ही इष्ट प्रकृति के स्थापन में 'हे श्रमुक, मैं तुम्हारे श्रन्दर इस इष्ट प्रकृति को स्थापित करता हूँ इस प्रकृति को मैंने तुम्हारे श्रन्दर दृद कर दिया है, श्रव तुम इसके श्रनुसार ही सारे कार्य करोगे, इत्यादि।' इस प्रकार के वाक्यों को दस-पन्द्रह मिनट तक निरन्तर दुहराते रहना चाहिए। यदि सर में भारीपन श्रनुभव करे तो उसके सर पर दाहिना हाथ रखकर, उसके नेत्रों में कुछ श्रन्तर से फूंक मारकर यह सूचना देनी चाहिए कि 'मैंने तुमको नीरोग कर दिया है, तुम श्रव श्रन्छ हो, श्रव तुम में भारीपन नहीं है।' इस प्रकार का श्रादेश प्रातः सायंकल दो बार श्रथवा रात्रि में एकान्त में दें। रात्रि में स्वाभाविक निद्रा में सोते हुए भी इस प्रकार के श्रादेश दे सकते हैं।

श्राकर्षणशक्ति का प्रयोग—जिस प्रकार प्रयोगकर्ता (Hypnotist) के लिये दृढ़ संकल्प, श्रात्मविश्वास श्रीर पात्र के प्रति शुभ भावनाश्रों की श्रावश्यकता है इसी प्रकार पात्र की प्रयोगकर्ता के प्रति पूरी श्रद्धा, विश्वास श्रीर उसके उत्तदेशों को प्रहण करने की इच्छा की भी श्रित श्रावश्यकता है। पात्र की इच्छा श्रथवा उसकी उसके प्रति पूरी श्रद्धा न होने पर प्रयोग का पूरा प्रभाव न पड़ेगा।

सूचनायें अर्थात् आदेश (Suggestions)—इस शक्ति के प्रयोग में मुख्य चीज सूचनायें हैं। सूचनायें चाहे त्राटक, माजन, फूंक आदि के साथ हों, चाहे इनके बिना हों, हद-संकल्प, पूरे आत्मविश्वास और प्रभावशाली शब्दों में अवश्य होनी चाहिये। प्रयोगकर्त्ता को यह अवश्य देखना चाहिये कि जिसके ऊपर वह प्रयोग कर रहा है उसका उसके साथ क्या सम्बन्ध है। यदि किसी अपने बड़े पूज्य, जैसे पिता, गुरु आदि पर प्रयोग किया जावे तो उसके प्रति ये सूचनायें प्रार्थनारूप में होनी चाहियें। जैसे ''आप महान् आत्मा क शरीर में कोई विकार नहीं होना चाहिये, आप अपने शरीर से इन सब विकारों को निकाल दीजिये, आप यह प्रार्थना अवश्य स्वीकार कर लीजिये, आपने यह प्रार्थना स्वीकार करली, अपने शरीर से सब विकारों को निकाल दिया, आप विल्कुल स्वस्थ हैं, आपका शरीर बिल्कुल नीरोग हो गया हैं' इत्यादि।

इस प्रकार की मानसिक प्रार्थना केवल त्राटक के साथ बिना मार्जन अथवा फूंक के भी प्रभावशाली होती है। गायत्री आदि वैदिक मन्त्र अथवा ॐ के जाप के साथ सूचनायें अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं।

मार्जनिक्रिया के प्रयोग करने की विधि (Passes)—मनुष्य के शरीर पर हाथ फेरकर अपनी शक्ति को हाथ और अंगुलियों द्वारा प्रवेश करने की क्रिया को मार्जन क्रिया अथवा 'पास' करना कहते हैं। मार्जन दो प्रकार के होते हैं, लम्बे और छोटे।

लम्बे मार्जन: सिर से पैर की श्रंगुलियों तक सारे शरीर में जो मार्जन किये जाते हैं उनको लम्बे श्रथवा पूरे मार्जन कहते हैं।

३६

छोटे मार्जन : जो गर्दन, कमर, जंघा आदि से पैरों की श्रंगुलियों तक श्रथवा किसी बाजू, दग्छ, कलाई आदि से उस हाथ की श्रंगुलियों तक किये जाते हैं उनको छोटे मार्जन कहते हैं।

मार्जन करने की विधि:--मार्जन स्त्री के बाई श्रौर पुरुष के दाहिनी श्रोर देना चाहिये। मार्जन करते समय पात्र के शरीर से हाथ चार इश्व दूर रहना चाहिये, दोनों हाथों की हथेलियों श्रीर अंगुलियों को मिलाकर तथा श्रंगुठे को दूर रखकर पीड़ित स्थान पर त्रंगुलियों को कुछ देर एखकर धीरे-धीरे पैरों त्रथवा हाथ की त्रंगुलियों तक ले जाकर हाथ की श्रंगुलियों को फटक देना चाहिये। चित्त एकाम, हृदय शुद्ध श्रीर पूरे दृद्-संकल्प के साथ ऐसी भावना करनी चाहिये कि श्रंगुलियों द्वारा श्रापका तेज (विद्यत-प्रवाह) रोगी के पीड़ित स्थान में प्रवाहित होकर पीड़ा को हटाता हुआ खस्थ जीवन प्रदान कर रहा है। रोगी के पैरों अथवा हाथों की अंगुलियों तक ले जाकर अपने हाथ की श्रंगुलियां को इस प्रकार भटक दे जैसे कि रोगी की पीड़ा श्रीर रोग को निकालकर बाहर फेंक दिया है। इसी प्रकार कई बार करें। कोई-कोई प्रयोगकत्ती हाथ में छरी अथवा लोहे की छोटी छुड़ी (Iron rod) लेकर मार्जन करते हैं श्रीर पीड़ित खान पर उसको छुत्राकर रोग को खींच लेते हैं। यदि आवश्यकता समभें तो रोगी के सन्तोषार्थ और विश्वासार्थ ऐसे शब्दों (Suggestions) का भी कभी-कभी उचारण होता रहे जैसे, "तुम्हारी पीड़ा दर हो रही है, तुम स्वस्थ हो रहे हो, अब देखो तुम्हारी पीड़ा कम हो गई, अब तुम बिल्कुल नीरोग श्रीर स्वस्थ हो गए" इत्यादि । किसी वैदिक मन्त्र अथवा ॐ के मानसिक जाप से संकल्पराक्ति अधिक प्रभावशाली हो जाती है। रोगी को कुर्सी, चारपाई अथवा किसी वस्न पर श्राराम से बैठा श्रथवा लिटा देना चाहिये। फिर यदि उसके सिर श्रथवा सारे जारीर में दर्द हो जैसे ज्वर त्रादि, तो लम्बे 'पास' सिर के पास कुछ देर हाथों को रोककर पैर की श्रंगुलियों तक पास करें। यदि एक पाँव जंघा, पिंडली अथवा पंजे में पीड़ा हो तो उसी स्थान-विशेष से लेकर पाँव की श्रंगुलियों के सिरे तक पास करे। यदि एक हाथ में बाज से पहुँचे तक कष्ट हो तो उसी हाथ की श्रंगुलियों के सिरे तक पास करे। यदि पीठ की श्रोर पीड़ा हो तो इसी प्रकार पीछे की श्रोर पास करके पीड़ा को निकालना चाहिये।

त्राटक श्रीर फूँक—उपर्युक्त भावना, श्रात्मविश्वास श्रीर दृढ़ संकल्प के सिहत नीरोगता की सूचनायें श्रीर वैदिक मन्त्र श्रथवा ॐ के मानसिक जाप के साथ त्राटक द्वारा रोगी के रुग्ण श्रथवा पीड़ित स्थान पर टकटकी बाँधकर लगातार देखने तथा पीड़ित स्थान पर मुंह से फूंक मारने से भी रोग-निवृत्ति की जाती है। इनका स्वतन्त्र रूप से तथा 'पासों' के साथ, दोनों प्रकार से प्रयोग हो सकता है।

जल, दुग्ध, घृत, तेल आदि पदार्थों अथवा किसी औषधि पर उपर्युक्त सारी भाव-नाओं के साथ 'पास', त्राटक और फूंक द्वारा इस शक्ति का संचार किया जाता है; और उनके यथायाग्य प्रयोग से रोग-निवृत्ति की जाती है। सूर्यचिकित्सा' में बतलाये हुए जल, तेल, मिश्री आदि पर प्रयोग इस काये के लिये विशेष हितकर होगा। इसी प्रकार कपड़ों को तह करके उनमें इन सब शिकयाओं से इस शक्ति को पहुँचाया जाता है। इसे रोगी के गीड़ित स्थानों में बाँधने अथवा ओढ़ने से रोग-निवृत्ति हो जाती है।

केवल त्राटक का प्रयोग—सङ्कल्पशक्ति के प्रवल हो जाने पर विना 'पास' या फूंक के दृढ़-संकल्प द्वारा स्वास्थ्य की शुभ भावनात्रों के साथ ॐ का मानसिक जाप करते दुए केवल दूर से त्राटक करने से भी सारे रोग दूर किये जा सकते हैं परन्तु यह फल पात्र की श्रद्धा श्रीर पूरे सहयोग से ही प्राप्त हो सकता है।

## द्र बैठे रोगी का इलाज-Post Hypnotism :-

ध्यान की श्रवस्था परिपक्व हो जाने पर ही इसका प्रयोग हो सकता है। इसलिये प्रथम श्रपने श्रभ्यास के कमरे में विश्विष्ठ्रक नियत श्रासन से बैठकर किसी ऐसे पिवत्रात्मा महान पुरुष के चित्र को जिस पर श्रापकी पूरी श्रद्धा हो, ध्यान में लाने का प्रयन्न करें। प्रथम वह चित्र बड़ी कठिनाई से एक च्राण के लिये सामने श्रावेगा। निरन्तर श्रभ्यास से जब वह चित्र बीस श्रथवा तीस मिनट के लिये ध्यान के आगे बना रहे तब दूर स्थान पर बैठे हुए रोगी के चित्र को ध्यान में लाकर उपर्युक्त प्रयोगों से उसके रोगों की निवृत्ति की जा सकती है, किन्तु यह प्रयोग एक निश्चित समय पर होना चाहिए श्रीर उस समय रोगी श्रपने कमरे में एकान्त शान्ति-पूर्वक श्राराम से सहारा लगाकर बैठ जावे या लेट आवे श्रीर इस प्रयोग को प्रहण करने की भावना करे।

#### श्रपने रोग का खयं इलाज करना :--

अपनी दृढ़ सङ्कल्पशक्ति और आरोग्यता की दृढ़ भावना के साथ उपयुंक्त विधियों से अपना रोग भी निवारण किया जा सकता है। अथवा एक बड़े द्पेण (आइने) में अपने प्रतिविम्व पर उपरोक्त विधि अनुसार त्राटक, पास आदि द्वारा आरोग्यता की सूचनायें (Auto-suggestions) दंकर रोग-निवृत्ति की जाती है, परन्तु जब पीड़ा के कारण अपनी इस शक्ति का स्वयं प्रयोग करने में असमर्थता हो तब किसी दृसरे अपने शिष्य अथवा अन्य किसी अनुभवी प्रयोगकर्त्ता से इस शक्ति का प्रयोग करावे और उसमें अपनी शक्ति लगादे।

दूसरे की पीड़ाओं को वस्त्र में खींचना — कोई-कोई प्रयोगकर्ता एक चादर श्रोढ़ कर बैठत हैं श्रीर रोगी को श्रपन सामने बैठाकर उसकी श्रांखों से श्रांखें मिलाकर पूरे संकल्प के साथ उसके रोग को चादर में खींच लेते तत्पश्चात उस चादर को जला देते हैं।

पूज्यपाद स्वर्गीय परमहंस स्वामी विशुद्धानन्द जी महाराज (प्रसिद्ध गधंबाबा) के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि व अपने श्रद्धालु शिष्यों के रोग और पीड़ा को अपने शरीर में स्वींच लेते थे, परन्तु यह कार्य अधिकतर शिष्यों की गहरी श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर था।

रुत्रिम निद्रा ( Hypnosis )—त्राटक, मार्जन आदि क्रियाओं तथा सूचना (Suggestions) शक्ति से अथवा किसी चमकीली वस्तु पर नजर जमाकर नेत्रों के मजा-

तन्तुश्चों को थकाकर जो खाभाविक निद्रा के समान तन्द्रा उत्पन्न की जाती है उसको कृत्रिम निद्रा Hypnosis अथवा Hypnotic Sleep अथवा Mesmeric Sleep कहते हैं। कृत्रिम निद्रा उत्पन्न कराने की कई सरल विधियां:—

- (१) प्रयोगकर्ता पात्र को अपने सम्मुख आराम से बैठाकर उसकी आँखों पर त्राटक करे और उससे कहे कि वह भी बिना पलक मपकाए टकटकी बाँधकर उसकी ओर देखे, कुछ देर ऐसा करने के पश्चात् पात्र से कहे कि अब तुम इतने समय तक अथवा जबतक में तुमको आज्ञा न दूँ, आँख नहीं खोल सकते, तुम कृत्रिम निद्रा में आगये हो। जो तुमको आज्ञा दूँगा वैसा ही करोगे।
- (२) एक काग़ज पर सौ बार कृत्रिम निद्रा (Hypnosis) लिखो और पात्र से यह कहकर पढ़वाओं कि तुम अन्तिम शब्द पढ़ोंगे तो गहरी कृत्रिम निद्रा को प्राप्त हो जाओंगे, उस समय सारे कार्य मेरी आज्ञा के अनुसार करोंगे, मेरी आज्ञा से बाहर किसी भी प्रकार न जा सकोंगे।
- (३) हुई के फोये को वर्फ या वर्फ-जैसे ठएडे पानी में भिगोकर पात्र के मत्थे से नीचे की त्रोर रखे, फिर उसकों यह कहकर सूचना दे कि उसको उठाते ही वह गहरी कृत्रिम निद्रा को प्राप्त होगा।

(४) पात्र के सन्मुख किसी धातु के कटोरे को रखकर लोहे की छुरी से धीमे-धीमे कई बार पात्र को यह सूचना देकर बजावे कि ज्यों ही वह बजाना बन्द करेगा त्यों ही वह (पात्र) गहरी कृत्रिम निद्रा को प्राप्त हो जावेगा।

- (५) पात्र के सामने एक प्याला दूध का अथवा मिश्री आदि के दुकड़े खाने के लिये रखकर यह सूचना दे कि इसके समाप्त करने के कुछ देर बाद वह गहरी कृत्रिम निद्रा को श्राप्त होगा। तत्पश्चात् कई विधान मार्जन दे।
  - (६) भ्रकुटी पर त्राटक करते हुए कृत्रिम निद्रा की सूचना दे।
- (৩) पात्र को प्रभावशाली शब्दों में यह सूचना देकर कि पन्द्रह मिनट अथवा आध घएटे में तुम कुत्रिम निद्रा को प्राप्त हो जाओंगे। उसको घड़ी में समय देखते रहने को कहो।
- (८) चुम्बक छड़ी (Mesmeric wand) हाथ में लेकर प्रभावशाली शब्दों में यह सूचना दो कि इस छड़ी में ऐसी शक्ति है कि जिसके सामने फिराई जाय वही कृत्रिम निद्रा को प्राप्त होगा, फिर जिस-जिस के सामने घुमाते जान्नो वही सोता जावेगा।

इस प्रकार कृत्रिम निद्रा में लाने के कई उपाय हैं। प्रयोगकर्ता को समय श्रीर श्रावश्यकतानुसार श्रपनी प्रयोग-बुद्धि से काम लेना होता है। ऊंची श्रवस्था वाले तो केवल मानसिक शक्ति से ही सारे कार्य कर सकते हैं। श्रारम्भ में प्रयोगकर्त्ता को किसी बारह वर्ष से सोलह वर्ष तक की श्रायु वाले लड़के पर श्रभ्यास करने से सुगमता होती है। श्रपनी शक्ति की जाँच इस प्रकार कर सकते हैं कि यदि किसी जाते हुए पुरुष के प्रति त्राटक द्वारा ऐसा संकल्प करों कि वह तुम्हारी श्रोर देखे। जब ऐसा होने लगे तो सममो कि तुम्हारी शक्ति प्रयोग करने के योग्य हो गई है।

#### कत्रिम निद्रा द्वारा रोग-निवारण:--

कोई-कोई प्रयोगकर्ता रोगी को छित्रम निद्रा में लाकर पूर्वोक्त रीति से स्वास्थ्य श्रौर नीरोगता की सूचनायें देकर श्रौर पीड़ा को निकालते हैं। इसमें दो प्रकार के मार्जन 'पास' दिये जाते हैं। विधान मार्जन (Downward Passes) श्रौर विसर्जन मार्जन (Upward Passes) विधान मार्जन ऊपर से नीचे की श्रोर श्रशीत सर से छाती श्रथवा पैर तक, छित्रम निद्रा लाने के लिये; श्रौर विसर्जन मार्जन नीचे से ऊपर की श्रोर श्रथीत छाती श्रथवा पैर से सिर तक, छित्रम निद्रा उतारने के लिए दिये जाते हैं।

कृतिम निद्रा लाने की साधारण रीति यह है कि पात्र को पहिले यह समका दिया जावे कि एक निश्चित समय तक कृतिम निद्रा में लाकर तुम्हारे रोग निकाल दिए जायेंगे। किर उसको कह दे कि शरीर को शिथिल करके लेट जावे और श्रङ्ग-प्रत्यङ्ग को ढीला छोड़कर नाक से गहरे श्रास-प्रश्चास करे। श्रुकुटि पर त्राटक करते हुए टढ़ सङ्कल्प के साथ कृतिम निद्रा में लाने की सूचनाओं के साथ विधान मार्जन दे। दस बारह विधान मार्जन देने से जब कृतिम निद्रा श्रा जावे तो पूर्वोक्त विधि से स्वास्थ्य की सूचना (Suggestions) के साथ लम्बे श्रथवा छोटे मार्जन यथा-श्रावश्यकता दे। यह सूचना प्रभावशाली शब्दों में होनी चाहिये कि तुम्हारा श्रमुक रोग निकल रहा है, श्रव तुम बिल्कुल निरोग हो रहे हो। जामत होने पर रोग श्रथवा पीड़ा सब जाती रहेगी, इत्यादि।

दूसरी विधि यह है कि प्रयोगकर्त्ता पात्र को अपने सन्मुख एक फुट दूर कुर्सी पर बैठाकर उसकी दाहिने हाथ की अंगुलियों को अपने बांये हाथ से पकड़कर निगाह से निगाह मिलाकर ऐसा हढ़ सङ्कल्प करें कि पात्र को निद्रा आ रही है, और पात्र को बिना भपकाए अपनी आंखों की ओर टकटकी बाँधकर देखने के लिए कहें, जब आंखें भारी होकर बन्द होने लगें तो बन्द करने को आज्ञा दे। कृत्रिम निद्रा आजाने पर उपर्युक्त विधि से खारूथ-दायक सूचनायें दे।

बालकों अथवा शिष्यों को इसी प्रकार कृत्रिम निद्रा में लाकर सूचनाओं द्वारा उनके दुर्भाणों को निकालकर सदाचारी बनाया जा सकता है।

ध्यान की परिपक्त श्रवस्था में दूर स्थान में रहने वाले शिष्य श्रथवा किसी प्रेमी के चित्र को ध्यान में लाकर इस प्रकार के Suggestions देन से वे दुर्गुण दूर हो सकते हैं श्रीर उसका जीवन पित्र बनाया जा सकता है। यदि कोई अपन से द्वेष रखे या प्रतिउपकार करे तो उसको ऐसे Suggestions देने से कि तुम मेर प्रति द्वेष नहीं रखते हो; जैसा मेरा हृदय तुम्हारे प्रति पित्र है वैसे ही तुम भी मेरे प्रति शुद्ध हृद्य हो, इत्यादि से उसका हृदय पित्र श्रीर दोषरहित हो जाता है।

#### कुत्रिम निद्रा की अवस्थायें :---

कृत्रिम निद्रा अथवा सम्मोहन निद्रा को छः अवस्थात्रों में विभक्त किया जा सकता है। तन्द्रा, निद्रा, प्रगाढ़ सुषुप्ति, अनुवृत्ति, दिव्य-दृष्टि, श्रौर प्रत्यग् दृष्टि। साधारण पात्र प्रथम तीन श्रवस्थाश्रों में ही रहते हैं। उत्तम श्रधिकारी ही चौथी श्रौर पांचवी श्रवस्था में पहुँच पाते हैं। छठी श्रवस्था किसी विरले ही को प्राप्त होती है।

इस सम्मोहन-शक्ति श्रोर संकल्प-शक्ति के ही श्रन्तर्गत पाश्चात्य देशों की Cliar-voyance दिन्य-दृष्टि, Spiritualism श्रोर Telepathy हैं। जब इस शक्ति को रोगनिवारणार्थ प्रयोग किया जाता है तो उसको क्यूरेटिव मैस्मेरिज्म (Curative Mesmerism) कहते हैं। श्रीर जब दिन्य दृष्टि श्रादि के लिये प्रयोग की जाती है तो फिनामिनल मैस्मेरिज्म (Phenominal Mesmerism) कहते हैं।

Clairvoyance—उपर्युक्त विधि से पात्र को सम्मोहन निद्रा में लाकर ऐसे आदेश दिए जाते हैं कि तुम दिन्य-दृष्टि को प्राप्त हो गये हो, तुम प्रत्येक वस्तु को देख सकते हो, तुम सब छिपी बातों को बता सकते हो इत्यादि। फिर जो छिपी हुई बात पृछी जाती है तो वह उसका उत्तर देता है। आरम्भ में दिन्य-दृष्टि को क्रमानुसार बढ़ाया जाता है। आर्थात् पहिले उस कमरे की चीजों के बारे में पृछा जाता है फिर अन्य स्थानों में भेजकर वहाँ के समाचारों को और फिर दूर देशों और गुप्त बातों को माख्म किया जाता है। आरम्भ में इसका प्रयोग छोटे बालक पर किया जाता है तत्पश्चात् प्रत्येक बड़े मनुष्य पर भी कर सकते हैं।

Spiritualism— एक प्रानचेट (एक पान के आकार का लकड़ी का पतला तख्ता जिसके दो और धातु के दो पहिंय और किनारे पर पेन्सिल लगी होती है) पर अंगुली रखने से उनकी मैगनेट पावर से वह घूमने लगती है। मन की एकाप्रता और हृदय की शुद्धता की अपेता से उसमें पुरुष के उत्तर ठीक-ठीक निकल आते हैं। इसी प्रकार पेन्सिल को हाथ की अंगुलियों से पड़कर काग़ज पर रखकर अंगुलियों के मैगनेट पावर से चलने पर प्रभां का उत्तर दिया जाता है इसी प्रकार एक छोटी टेबिल (Table) पर कई प्रयोगकर्त्ता एक।प्रतापूर्वक विशेष भावनाओं के साथ अपने हाथ की अंगुलियों को रखते हैं। अंगुलियों की विद्युत-शक्ति (Personal Magnetism) से उस टेबिल का एक-एक पाँव उठता है और प्रयोगकर्त्ताओं की एकाप्रता और हृदय की शुद्धता के कारण बहुधा उत्तर ठीक-ठीक ही मिलते हैं।

यहाँ इस बात को स्मरण रखना चाहिये कि जो इस प्रकार Planchet द्वारा अथवा किसी Medium द्वारा आत्माओं (Spirits) को बुलाकर उनकी मृत्यु के पश्चात् के जो समाचार माल्र्म किये जाते हैं, उनमें से अधिक प्रयोगकत्तों के अपने ही विचार होते हैं। (Planchet) विद्युत् Nagnet शक्ति से उन्हीं के विचारों की धाराएं घूमती है; तथा Nedium अपने ही विचारों को प्रकट करती हैं।

कभी कभी Nedium (पात्र) प्रयोगकर्ता के विचारों से प्रभावित होकर उसी के विचारों को प्रकट करने लगता है। यदि Nedium (पात्र) ऊंची दिव्य दृष्टि वाला हो तो वह उस पुरुष के विचारों को ही प्रहण करने लगता है जिस की आत्मा Shrit को उस पात्र

साधनपंदि

द्वारा बुलाने का यत्न किया जाता है। क्योंकि आकाश में सारे ही विचार विद्यमान हैं। कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि कोई पुरुष अपनी मृत्यु के समय अपनी विशेष बातों को किसी श्रपने दूर स्थान में रहने वाले किसी कुटुम्बी या मित्र से कहने की तीत्र इच्छा रखता है तो वे विचार श्रपनी प्रवल शक्ति के कारण स्वयं उस तक किसी न किसी रूप में पहुंच जाते हैं।

Telepathy—इसी प्रकार दो प्रयोगकत्तां श्रलग-श्रलग वैठकर एक निश्चित समय पर तालयुक्त प्राणायाम इत्यादि करके एक खबर ( Message ) भजता है और दूसरा इसको प्रहण करता है ( उपर्युक्त बातें केवल जानकारी के लिय लिखी गई हैं श्रात्म जुर्नात चाहने वाले श्रभ्यासियों को इन में श्रधिक प्रवृत्त न होना चाहिये ) ।

# संकल्पशक्ति ( Will-power )-

उपर्युक्त जितने प्रयोगों का सम्मोहन-शक्ति द्वारा होना वतलाया गया है, उन सब में मुख्य भाग संकल्पशक्ति का ही है। बिना संकल्पशक्ति के उनमें से किसी में भी सफलता का होना ऋसम्भव है। किन्तु केवल दृढ़ संकल्पशक्ति-मात्र से वे सब तथा उनसे कहीं अधिक बढ़कर चमत्कार दिखलाये जाते हैं। संकल्पशक्ति ही मनुष्य के जीवन में उन्नति श्रीर श्रवनित का कारण होती है। उपनिषदों में बतलाया गया है 'संकल्पमयोऽयं पुरुषः' अर्थात् मनुष्य संकल्प का ही बना हुआ है। मनु महाराज का कथन है:-

# संकल्पमृतः कामो वे यज्ञः संकल्पसम्भवः। व्रत-नियम-धर्माश्च सर्वे संकन्पजाः स्मृताः॥

अर्थ —सब प्रकार की कामनात्री का मूल यह संकल्प है। यज्ञ संकल्प से उत्पन्न होता है, ब्रत (प्रतिज्ञा), नियम, धर्म सब इसी संकल्प से उत्पन्न होनेवाल माने गये हैं।

श्राज हमें जितने महापुरुष दीख पड़ते हैं, जिनके नाम पर संसार फूल चढ़ाता है और जिन्हें श्रत्यन्त श्रादर से स्मर्ग करता है, उनके जीवन को पवित्र श्रीर उच्च बनाने का कारण संकल्पशक्ति ही है।

श्रायों की ईश्वरीय श्रीर जगत् की श्राचीनतम पुस्तक 'वेद' में श्रनेकों सूक्त इसी विषय के ऋात हैं जिनमें बारम्बार यही प्रार्थना की गई हैं :—'तनमे मनः शिवसंकल्पमस्त' श्रर्थात् मेरा यह मन पवित्र संकल्प वाला हो। यथा :--

# अ यज्जाग्रतो द्रमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति । द्रं-गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥

अर्थ-जो दिव्य मन जाप्रत अवस्था में दूर निकल जाता है और इसी पुकार सोने की दशा में भी बहुत दूर चला जाता है, वह दूर जाने वाला ज्योतियों का ज्योति अर्थात् इन्द्रियों का प्रकाशक मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो।

ॐ येन कर्माएयपसो मनीषिणो यज्ञे कृएवन्ति विदथेषु घीराः। यदपूर्वे यत्तमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकन्पमस्तु ॥

अर्थ-कर्मशील, मनीषी, धीर-पुरुष जिसके द्वारा परोपकार चेत्र में तथा जीवन-संघर्ष में बड़े-बड़े कार्य कर दिखाते हैं, जो समस्त प्रजाश्रों ( इन्द्रियों ) के श्रन्दर एक श्रपूर्व पूज्य सत्ता है, वह मेरा मन ग्रुभ संकल्पों वाला हो।

## ॐ यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्र यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु । यस्पान्नऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्त ॥

अर्थ—जो नये-नये श्रनुभव कराता है। पिछले जाने हुए का श्रनुभव कराता है। संकट में धैर्प्य धारण कराता है। जो समस्त प्रजाओं (इन्द्रियों) के श्रन्दर एक श्रमर ज्योति है। जिसके बिना कोई कर्म नहीं किया जाता वह मेरा मन श्रुभ सङ्कल्प वाला होवे।

# येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वम् ।

## येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्क्पमस्तु ।।

अर्थ — जिस श्रमृत मन के द्वारा यह भूत, भविष्यत् तथा वर्त्तमान जाना जाता है, जिससे सात होताश्रों वाला यज्ञ फैलाया जाता है, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो।

## ॐ यस्मिन्नृचः साम यजू धिष यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविबाराः। यस्मिश्चत्त इ सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्त् ॥

अर्थ — जिसमें ऋचायें, साम, यजु इस प्रकार टिके हुए हैं जैसे रथ की नाभि में अरे, जिसमें इन्द्रियों की सारी प्रवृत्ति पिरोई रहती है, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो।

# ॐ सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान् नेनीयतेऽभीषुभिर्वाजिन इव । हत्पतिष्टं यद्जिरं जविष्टं तन्मे मनः शिवसंकन्पमस्तु ॥

अर्थ—श्रन्छा सारथी जिस प्कार वेगवान घोड़ों को बागों से पकड़कर चलाये जाता है उसी प्रकार जो मनुष्यों को लगातार चलाता रहता है, जो हृद्य में रहने वाला है, वह मेरा मन शुभ संकल्पों वाला हो।

क्योंकि प्रारब्धकर्म संकल्प द्वारा ही क्रियमाण होते हैं, जैसा कि कहा है:— 'विनाशकाले विपरीतबुद्धिः' इसलिय मनुष्य यदि अपने संकल्प को विशुद्ध रखे और जब वह मिलन और अपवित्र होने लगे तो यह जानकर कि मुम्मपर कोई भारी विपत्ति आनेवाली है, शीघ ही अपने संकल्प और विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाले तो कभी भी दुर्भाग्य उसको भयभीत नहीं कर सकता। शुद्ध विचारवाले मनुष्य पर यदि अकस्मात् कोई विपत्ति आ भी जाए तो उसका बोम तुरन्त ही दूसरे लोग बाँट लेते हैं। अर्थात् अपनी सहायता और सहानुभूति से उसकी विपत्ति को तत्काल ही दूर कर देने का यह करते हैं। परन्तु इसके विरुद्ध दुर्जन को तत्काल दुःख में डालने के लिये सब के सब तैयार हो जाते हैं। सुतरां जो मनुष्य दुःखों को अपने जीवन में कम करने की इच्छा करता है उसको चाहिये कि वह संकल्प-विद्या-प्रवीण बने और उसका सुप्रयोग करना सीखे।

जैसे उगते हुए पौधे को उखाड़कर फेंकना श्रित सुगम है, परन्तु जब वह वृद्ध बन जाए तो फिर उसको जड़ से उखाड़ना मनुष्य की शक्ति से बाहर हो जाता है। ठीक ऐसे ही उत्पन्न होते दुष्ट संकल्पों का उच्छेदन श्रीर उनके स्थान में पित्रत्र तथा शुद्ध संकल्पों का संयोजन करना श्रातीव सुगम होता है, परन्तु वही जब एक वृद्धाकार धारण कर लेता है तो फिर उसका नष्ट करना कठिन हो जाता है। सुतरां जो उठते हुए दुष्ट संकल्प को उसी समय मिटा देते हैं वे उसके परिग्णामस्वरूप कर्म श्रीर कर्म के फल दु:ख से भी बचे रहते हैं। इसी कारण 'वेद' में बारम्बार यह प्रार्थना श्राई है— 'यह मेरा मन पित्रत्र संकल्पों का स्रोत बने।' 'संकल्पविद्या' की शक्ति का पूरा-पूरा श्रानुभव करना श्रात्यन्त कठिन है। क्योंकि संसार के प्रत्येक पदार्थ में यह विद्या विराजमान है। श्राजतक जितनी मानसिक शक्ति (Mental Senses) जैसे मैस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म, टेलीपैथी..हिप्रचुश्रालिज्म श्रादि मनुष्य को विदित हुई हैं उन सब में यही श्रालौकिक शक्ति काम करती है।

मार्कोनी के बिना तार के तार वाले यन्त्र ने संकल्पशक्ति को श्रात्युत्तमता से सिद्ध किया है। उससे इसके प्रबल श्रस्तित्व का प्रत्येक बुद्धिमान् को निश्चय हो जाता है। मार्कोनी महाशय कहते हैं:—

"एक शब्द अथवा वैसा ही कोई बर वायुमगडल में उसी प्रकार की गित उत्पन्न करता है जिस प्रकार मोल में एक कङ्करी के डाल देने से तरङ्गें उठने लगती हैं। शब्द की यह तरंगें दूर-दूर तक पहुँचती हैं, चाहे कितनी ही दूर का अन्तर क्यों न हो वह टेलिमाफ के प्रत्येक यन्त्र को अपना अस्तित्व अनुभव कर।ती हैं। आकाश के सूक्ष्म मगडलों (ईथर) पर संकल्प की तरंगें दौड़ती, काम करतीं और दूर-दूर तक पहुँचती रहती हैं।" यदि मार्कोनी साहब अपने इस अलौकिक यन्त्र का आशिष्कार न करते तो युक्ति तथा तर्क पर ही भरोसा रखने वाले बहुत-से मनुष्यों को विश्वास ही न होता।

ईथर की शक्ति जो श्राकाश में विद्यमान है, जिस पर संकल्प की तरंगें दूर तक दौड़ती हैं, हमारे मस्तिष्क में भी विद्यमान है। निरन्तर विचार से उसके श्रन्दर गित उत्पन्न होती है श्रीर मस्तिष्क से उसी प्रकार निकलती है जिस प्रकार विद्युत् की धाराएँ निकला करती हैं। विचार की वह धाराएँ जो श्रानिच्छित श्रीर संकल्पशक्ति की संरद्धा के बिना बाहर को निकलती हैं शीघ ही नष्ट हो जाती हैं। परन्तु विचारशक्ति की वह तरंगें जिनके साथ संकल्पशक्ति का प्रवल वल विद्यमान होता है, मनुष्य के मस्तिष्क से निकल कर हकावट श्रीर विरोध के होते हुए भी उस समय तक निरन्तर दौड़ती रहती हैं जबतक उसको ऐसा कोई मन न मिल जाय जो उस विचार के साथ सहानुभूति श्रीर श्रनुकूलता रखता हो।

यदि श्राप घृणा, धिकार, फटकार वा शत्रुता के विचार इसी संकल्पशक्ति की सहायता से किसी के लिये भेजेंगे तो वे विचार जीवित शक्ति बन जायेंगे श्रीर वे तबतक निरन्तर दौड़ते रहेंगे जबतक कि उसके मन तक न पहुँच जावें जिसके लिये वे भेजे गए थे। वे इसके श्रातिरिक्त श्रीर बहुत से मनों के श्रन्दर भी श्रपना प्रतिविम्ब छोड़ जाते हैं। प्रेम का जो प्रत्येक विचार बाहर जाता है, श्रपने परिणाम में प्रेम की पूरी शक्ति लेकर उसी के

२८९

पास वापस त्या जाता है, इसीलिये यह कहावत प्रसिद्ध है कि — 'मन का मन साची है, श्रौर कारसी में कहा है कि 'दिल रा वदिल रहे श्रम्त'।

क्योंकि आसमान में अनेक माति के विचार चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिये जिस प्रकार के विचारों की मनुष्य में प्रहण करने की प्रकृति होती है, उसी प्रकार के विचारों को आकाश से वह अपनी ओर खींच लेता है। यही कारण है, यदि कोई बुरा विचार मन में उत्पन्न हो जावे तो फिर उसी प्रकार के विचारों की लड़ी मन में वन जाती है और वह तबतक बन्द नहीं होती जबतक कि मनुष्य स्वयं अपनी प्रवल सङ्कल्पशक्ति से अपने मन को उस आर से नहीं रोक देता।

श्राकाश में उत्तम से उत्तम श्रीर निकृष्ट से निकृष्ट विचार विद्यमान हैं, इसलिये केवल उन विचारों को प्रहण करने के लिये मनुष्य को एकाप्र-चित्त से उद्यत होना श्रीर उस श्रीर चित्तवृत्ति का लगाना ही पर्याप्त है। जब तत्त्वदर्शी किसी पदार्थ पर विचार करता है तो उसी सम्बन्ध में नवीन बातें उसके मन में उठने लगजाती हैं श्रीर यह ऐसी बातें होती हैं जो स्वयं सोचने वालों के लिये भी सर्वथा नई श्रीर विस्मित करदेने वाली होती हैं। इसी प्रकार श्राविष्कार करनेवाला जब श्रापने श्राविष्कार के सम्बन्ध में विचार करने के लिये श्रापने चित्त को एकाप्र करके एकान्त में बैठ जाता है तो वह श्राकाश में से श्रापने उपर्युक्त विचारों को उसी प्रकार संग्रह करलेता है जिस प्रकार एक ताड़ का वृद्ध भूमि से मधुर रस को श्रापने श्रान्दर खींच लेता है। ठींक इसी प्रकार से एक श्राविष्कार करनेवाला श्रापने मन को श्रान्य विचारों से श्रुन्य श्रीर एकाप्र करके श्रापने उपयोगी विचारों को श्रापने श्रान्दर श्राने का श्रावसर देता है; एवं निरन्तर श्रभ्यास के श्रान्त में एक विख्यात श्राविष्कारक बन जाता है।

अध्यात्म-विद्या के गुरु जब अपने किसी शिष्य से कोई काम करवाना चाहते हैं तो उसको पत्र आदि नहीं लिखा करते प्रत्युत अपने विचारों को ही उसके मन में रख देते हैं। यह विचार उसके अन्दर पहुँचकर उसको वहीं काम करने के लिये प्रेरणा करते हैं जिसका कराना उसके गुरु को अभिप्रेत होता है। यहीं मानसिक प्रेरणा है, यहीं गुप्त आध्यात्मिक सम्बन्ध और आत्मिक सहायता है, जो पिछले महात्मा अपने शिष्यों के साथ रखते थे। यदि तुम किसी के प्रति बुरे विचारों की भावना करोगे तो वे वहाँ दुःख और व्याकुलता देन के पश्चात् अपने सजातीय अन्य विचारों को तुम्हारे लिये उत्पन्न करेंगे अर्थात् जितने घृणा के विचार तुम दृसरों के निमित्त उत्पन्न करोगे उससे कहीं अधिक मात्रा में लौटकर तुमको मिलेंगे और यदि प्रेम के विचार भेजोगे तो वे भी प्रभाव-रहित न रहेंगे, बल्कि वे उस मन तक अवश्य पहुँचेंगे और अपने परिणाम में अधिक प्रेम को तुम्हारे निमित्त उत्पन्न करेंगे। यहीं कारणा है कि जिससे तुम्हारा मन घृणा करता है वह भी उसी प्रकार तुमसे घृणा करता है। हाँ, यदि तुम उसकी घृणा को दूर करना चाहते हो तो उसके लिये अपने से प्रेम-भरे विचारों को भेजो। ये विचार उसके मन का सुधार करेंगे और फिर अपने परिणाम में तुम्हारे लिये प्रेम को उत्पन्न करेंगे। इसी कारण हमारे प्राचीन शाकों ने उपदेश किया है कि प्रत्येक मनुष्य को जीवमात्र की भलाई के लिये प्रवल शक्ति के साथ यह प्राधेना करनी चाहिये:—

# सर्वे भवन्तु मुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्॥

अर्थ-सम्पूर्ण जीवों को सुख प्राप्त हो, सब प्राणी नीरोग हों, सबका कल्याण हो, किसी को भी दुःख न हो।

जब एक मनुष्य अपने अन्दर से समस्त शत्रुता के विचार निकालकर सारे संसार के लिये भलाई और सुख की प्रार्थना करता है तब उसको उसके बदले में (Universal Love) विश्वमात्र का प्रेम प्राप्त होता है और तब संसार का कोई पदार्थ उसके लिये त्रासोत्पादक नहीं रहता।

# ॐ श्रभयं नः करत्यन्तरित्त्त्वभयं द्यावापृथिवी उभे इमे । श्रभयं पश्रादभयं पुरस्तादुत्तराद्धरादभयं नोऽस्तु ॥

अर्थ—अन्तरित्त में हमारे लिये अभय हो, इन दोनों शौ और पृथवी में अभय हो, अभय पीछे से हो, आगे से हो, ऊपर नीचे से हमारे लिये अभय हो।

# ॐ श्रमयं मित्रादभयमित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरो यः। श्रभयं नक्तमभयं दिवा नः सर्वो श्राशा मम मित्रं भवन्तु ॥

अर्थ - हम मित्रों से अभय हों, शत्रुत्रों से अभय हों, जाने हुए परिचितों से अभय हों और जो आगे आनेवाले हैं, अपरिचित हैं उनसे भी अभय हों। रात्रि और दिन में हम निभय रहें, समस्त दिशायें हमारे मित्ररूप में हों। (अर्थव० १९-१५-५-६)

वह वनों में भी उसी आनन्द श्रौर सुख से रहता है जैसे कि अपने घर में । स्वामी विवेकानन्द जी महाराज इसी शक्ति का वर्णन करते हुए अपने राजयोग में इस प्रकार लिखते हैं:—

योगी को चाहिये कि वह रात्रि को सोते समय श्रौर शतःकाल जागने पर चारों हिशाश्रों में मुंह करके प्रवल संकल्पशक्ति से सारे संसार की भलाई श्रौर शान्ति के श्रथे श्रपने विचारों को छोड़े। यथाः—

ॐ द्यौः शान्तिरन्तरित्त र शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिरैवेदेवा शान्तिक्रेह्य शान्तिः सर्वर्थशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।।

अर्थ—गुलांक शान्ति दे, अन्तिरित्त शान्ति दे, पृथ्वीलोक शान्ति दे, जलप्र—ाण शान्ति देवें, रोगनाशक श्रोषधियाँ शान्ति देवें, भोज्य वनस्पतियाँ शान्ति देवें। सबके-सब देव शान्ति दायक होवें, ज्ञान शान्ति देवे, सब कुछ शान्ति ही देवे, शान्ति भी सचमुच शान्ति ही होबे, वह ऐसी शान्ति मुक्ते प्राप्त होवे।

क्योंकि Every bit of hatred that goes out of the heart of man comes back to him in full force, nothing can stop it and every impulse of life comes back to him. अर्थात् घृणा का प्रत्येक विचार जो मनुष्य के अन्दर से बाहर आता है वह वापस अपने पूरे बल के साथ उसी के पास आ जाता है; और ऐसा करने में उसका कोई वस्तु रोक नहीं सकती। इसी प्रकार कोई मनुष्य अनुमान नहीं कर सकता कि अज्ञानता से विचारे हुए घृणा, प्रतिकार और कामी तथा अन्य घातक विचारों के भेजने से कितने जीवन नष्ट होंगे और कितनों की हानि होगी। इसिलये विचारशक्ति के महत्त्व को सममो और उसको सर्वदा पवित्र तथा निर्मल रखने का प्रयत्न करो और प्रतिदिन समस्त जीवमात्र के कल्याण के लिये प्रार्थना किया करो, इससे तुम्हारा और सबका भला होगा।

विचारों द्वारा मनुष्य के शरीर में 'स्वास्थ्य' श्रौर 'रोग' दोनों हो का सश्चार किया जासकता है। 'विचार' मूख को उत्पन्न श्रौर नाश कर सकता है। वह मुखमगडल को सहसा पीला कर देता है, मुंह श्रौर होठों को सुखा देता है; श्रौर यही विचार मुख-मगडल को प्रफुल्लित, रक्त की गित को तीन्न श्रौर शरीर पर कान्ति प्रदान करता है। यही देह को कँपाते हुए, नेत्रों से श्राँसूश्रों का प्रवाह जारी कर देता है, मन की गित इसी के द्वारा शिथिल श्रौर तीक्ष्ण हो जाती है। यही मनुष्य को श्रानन्दमय बना देता है, श्रौर यही मनुष्य को निराशा की चिरकाल खोह में ढकेल देता है, इसी के श्रकस्मात् प्राप्त श्रानन्द को न पचाकर मनुष्य फुलकर मर जाता है; श्रौर कभी भय के कारण लहू सूख जाने श्रथवा मन की गित रुक जाने तथा भय, शोक श्रौर श्रसह दुःख के कारण तुरन्त श्रौर श्रकस्मात् मृत्यु हो जाती है, श्रथात् जहाँ यह मनुष्य को मृत्यु के मुख में तुरन्त ढकेल सकता है वहाँ वहां उसे स्वास्थ्य, श्रानन्द श्रौर सुख प्रदान कर सकता है।

वस्तुतः हमारी दुनिया वह नहीं है जिसको हम मानते हैं प्रत्युत वह है जिसका हम विचार करते हैं। मनुष्य विचारों का एक पुतला है। जैसे इसके विचार होते हैं वैसा ही यह बन जाता है। इसलिए यदि हम रोग के विचार को एक समय तक निरन्तर बनाए रखेंगे तो निराश होना पड़ेगा, रोग अपना स्वरूप अवश्य दिखलायेगा, अर्थात् जैसा विचार करेंगे वैसा ही हो जायेगा।

अतः प्रतिदिन प्रतिज्ञाण मनुष्य को चाहिये कि वह निराश न हो, वरन सदैव आशाजनक प्रसन्नता, स्वास्थ्य और सफलता के विचारों को मन में धारण करे। सुख और आशा की तरंगें रक्त की गति पर ही उक्तम प्रभाव डालेंगी और उसको शुद्ध तथा लाल करके स्वास्थ्य के सुप्रभाव को सम्पूर्ण देह में बाँट देंगी, जिससे तुम अपने स्वास्थ्य को अच्छा और शरीर को ज्याधियों से सुरचित रख सकोगे।

प्रत्येक मनुष्य सुन्दरता, स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की इच्छा करता है। प्रस्थेक व्यक्ति चाहता है कि वह सौ वर्ष तक जीवित रहे। वह सौ वर्ष तक उस प्रकार का जीवन नहीं चाहता जो रोते-क्षींकते हुए और खाट पर पड़े हुए औषधियों का सेवन करते हुए कटे । वह जीवन चाहता है जो काम करते हुए रहे, हँसते-खेलते हुए । वह उसी के लिये ईश्वर के सन्मुख सिर मुकाकर प्रार्थना करता है :—

# पश्येम शरदश्शतं जीवेम शरदश्शतं श्रुणुयाम शरदश्शतं

मब्रवाम शारदश्शतमदीनाः स्याम शारदश्शतम् । (यज् ० ३६ । २४)

अर्थ — मैं सौ वर्ष तक देखूं, सौ वर्ष जीवित रहूँ, सौ वर्ष तक सुनूं, सौ वर्ष पर्यन्त बोल्दं, सौ वर्ष तक सुखी श्रौर स्वतन्त्र जीवन भोगूं।

धार्मिक और लौकिक दोनों विषयों में मनुष्य उतना ही सफल होता है जितना उसका संकल्प दृढ़ होता है। यदि कोई किसी कार्य में श्रसफल है, इसका कारण उसका दुर्भाग्य नहीं बल्कि उसके संकल्प की निबंतता है । मेरा तो विचार है कि मनुख्य के श्रन्दर यह बहुमूल्य शक्ति ऐसी गुप्त है कि जो कोई इससे काम लेना शुरू कर देता है उसको ही यह महान् और उच्च बना देता है। अटल संकल्प में एक बलवान् शक्ति होती है जो अपनी श्रनुकूल अवस्था को खयमेव अपनी ओर खींच लेती है। इस कारण याद आप जीवनयात्रा में सफल होना चाहते हैं तो इस शक्ति को अपने अन्दर उत्पन्न करें क्योंकि जीवन की कठिनाइयों को दूर करने वाली यही एक शक्ति है। जिनमें यह शक्ति है वे अपने विचारों को बलवान बनाकर दूर तक भेज सकते हैं। परन्तु जिनमें यह नहीं है वे ऐसा नहीं कर सकत; और यही कारण है कि कुछ मनुष्य निबंल विचार वाले मनुष्यों की अपेना अधिक सफल, यशस्त्री श्रीर ऐश्वयंत्रान् हो जाते हैं। सङ्कल्पशक्ति ही मन को एकाम करके मस्तिष्क की त्रोर विचारों के त्राकर्षण में सहायक होती है। त्राकर्षण का यह नियम है कि उसका मुकाव अपने सहधर्मी पदार्थ की ओर अधिकतर होता है, अर्थात् प्रत्यक पदार्थ अपने सह-धर्मी पदार्थ को ऋपनी श्रोर खींचता है। इसलिए जो मनुष्य जैसा बनना चाहता है, उसकी टढ़ सङ्कल्प के साथ ऋपने अन्दर वैसे ही विचार उत्पन्न करने चाहियें और यह विचार अपने सहधर्मी को अवश्य श्रपनी श्रोर खींच लावेंगे, जिसका परिगाम यह होगा कि वह श्रपने उद्देश्य में श्रवश्य सफल होगा। इसलिए यदि तुम कोई काम करना चाहते हो तो तुम काम की छोटाई-बड़ाई की श्रोर न देखा करो, प्रत्युत श्रपन विचारों के न्यूनाधिक्य पर ध्यान रखा करो, क्योंकि काम में उसकी छोटाई व सुगमता के कारण सफलता नहीं होती प्रत्युत उस काम के करने में तुम्हारी सङ्कल्पशक्ति की न्यूनाधिकता के अनुसार सफलता होगी। जो बात तुम्हें करनी हो, उसके लिये योंही विचार न किया करा, श्रीर जब किसी काम को करने का विचार करा तो फिर उसको दूसरे निर्वल विचारों की तरङ्गों के नीचे दबने न दो, और किसी ऐसे मनुष्य की सम्मति की परवाह न करो जो तुमको अपने विचार की कठिनाइयों के कारण छोड़ देने का उपदेश कर रहा हो। ऐसे मनुष्य स्वयं निर्वल हृदय श्रीर निर्वल विचारों के होते हैं, इसलिये वे साधारण बातों को असम्भव बातों में गिन लेते हैं। श्रीर सच तो यह है कि ऐसे मनुख्यों ने विचारों की शक्ति को कभी श्रनुभव नहीं किया, यदि किया होता सो वे कभी भी किसी के साहस और विचार को (यदि वह विचार किसी वुराई के करने

श्रथवा ऐसे कर्म करने का न हो जिसके करने से उसकी जान जोखों में हा श्रीर मनुष्य-समाज में श्रशान्ति उत्पन्न होने का भय हो ) न गिराते वरन उसका साहस तोड़ने के स्थान में अपने प्रबल विचारों को साथ मिलाकर और भी अधिक पुष्ट करते और सफलता के श्रादर्श तक पहुँचाने में सहायता देते । जब मनुष्य एकबार दृढ़ विचार करके खड़ा हो जाता है, तो चाहे उसके मार्ग में कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों न हों, वह सब को पार कर जाता है। कोई वस्तु उसका श्रपने उद्देश्य से नहीं रोक सकती, वरन ऐसे पुरुषार्थी मनुष्य की सहायता के लिए प्रकृति आप काम करती है। कोई पुरुष पहले से ही महान् नहीं होता, प्रत्युत जो श्रपनी श्राभ्यान्तरिक शक्तियों से काम लेने लग जाता है वही महान पुरुष बन जाता है: श्रीर जो इनकी श्रोर ध्यान नहीं देते वही श्रपनी जीवनयात्रा में पीछे रह जाते हैं। महर्षि दयानन्द सरस्वती को साधारण साधु से वर्त्तमान काल का ऋषि बनाने वाली यदि कोई वस्त थी, तो वह केवल उनकी सङ्करपशक्ति थी। समस्त भारतवर्ष उनके विचारों से विरोध रखता था, परन्त जब वह मनस्वी एक बार अपने चेत्र पर आरूढ हो गए तो कोई भी मनुष्य उनके सन्मुख खड़ा न हो सका। इसका कारण उनकी त्र्याध विद्या ही न थी, प्रत्यत हृद्ध सङ्कल्पशक्ति श्रीर उस शक्ति में पूर्ण विश्वास का होना था। इसी शक्ति के भरोसे पञ्जाब-केसरी महाराजा रणजीत सिंह ने श्रटक नदी की छाती को घोड़ों के खुरपुटों से यह कह कर रींय डाला और अपनी सेना को पार कर दिया कि 'जाके मन में अटक है, सोई अटक रहा, जाके मन में श्रटक नहीं, उसको श्रटक कहाँ "। सचमुच यदि मन के श्रन्दर रुकावट नहीं तो फिर कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमको अपने उद्देश्य की पूर्त्ति से तथा अपने जीवन को सखी श्रीर सार्थक बनाने से रोक सके।

> श्रहं द्वत्तस्य रेरिवा । कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव । ऊध्व-पिवत्रो वाजिनीव स्वमृतमिस्म । द्रविषाथं सुवर्चसम् । सुमेधा श्रमृतोत्तितः । इति त्रिशंकोर्वेदानुवचनम् । ते॰ उप॰ १ । १०

अर्थ—में (संसाररूप) वृत्त को हिलाने वाला हूँ। मेरी कीर्ति पर्वत के सदश है। में वह हूं जिस के ज्ञान का पवित्र (प्रकाश) ऊंचा उदय हुत्रा है माना सूर्य्य में है। मैं वह हूं जो असली अमृत है। में चमकता हुआ धन (खजाना) हूं। में सुमेधा हूं, अमृत हूं ज्ञीं स्वांग न होने वाला। यह वेद की शिला त्रिशंकु से दी गई है।

दृ स्त्रौर बलवान् सङ्कल्पशक्ति के कारण मनुष्य में ऐसी योग्यता स्त्रा जाती है कि बह स्त्रपने विचार को बहुत बड़ी शक्ति दे सकता है। स्त्रपने लक्ष्य पर फिर वह स्त्रपने विचार को उस समय तक स्थिर रखता है, जब तक उसका स्त्रभीष्ट प्राप्त नहीं होता। यदि किसी मनुष्य में स्त्रानाकानी की प्रकृति है तो यह समम लेना चाहिये कि उसकी सङ्कल्पशक्ति निवेल है स्त्रौर उससे कोई काम न हां सकेगा। जो स्त्रपना दृढ़ विचार बनाकर फिर दूसरों को दृढ़ सम्मति के कारण उसको बदल देता है तो उससे भी उसकी सङ्कल्पशक्ति का पता मिलता है और वह दूसरों की सम्मित का दास है, क्योंकि उसने अपनी विवेचना-शक्ति को खो दिया है। वह अपने नहीं, प्रत्युत दूसरों के विचारों के अनुसार कार्य कर रहा है। ऐसा करता हुआ वह दिन-पर-दिन अपनी विचारशक्ति को ज्ञीण कर रहा है, जिसके कारण प्रायः उसे अपने कामों में कठिनाई और असफलता का मुँह देखना पड़ेगा। इस कारण इस शक्ति के महत्त्व को सममो। किन्तु हठ, दुराग्रह और उच्छुह्वलता को ही विचारशक्ति न समभ लेना। विचारशक्ति और हठ आदि में महान अन्तर है। पहिली आचार की टढ़ता और अष्ठता का परिणाम है तथा दूसरी उसकी निर्वलता का फल है।

संकल्पशक्ति को पूरा विकास देने के लिए दृढ़ आत्मविश्वास की आवश्यकता है और आत्मविश्वास की दृढ़ता आस्तिकता अर्थात् ईश्वरभक्ति से होती है। जब मनुष्य सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ ईश्वर का सहारा लेकर सारे कार्यों को उसके समर्पण करके अनासिक और निष्काम भाव से उसके लिए ही और अपने को केवल उसका एक करण (साधन) सममकर कर्त्तव्यरूप से करता है तो उसकी ख्यं अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियाँ भी अगाध और असीम हो जाती हैं। यही कारण है कि ईश्वरभक्तों द्वारा जो महान् कार्य और अद्भुत चमत्कार अनायास साधारणत्या प्रकट हो जाते हैं उनके अनुकरण करने में संसार की सारी भौतिक शक्तियाँ अपना पूरा वल लगाने पर भी असमर्थ रहती हैं।

उसके सारे संकल्प ईश्वर के समर्पण श्रौर उसी की श्रेरणा से होते हैं, इसलिए वह जो संकल्प करता है वही होता है।

उसकी कोई इच्छा श्रनुचित श्रथवा स्वार्थमय नहीं होती किन्तु सारे प्राणियों के कल्याणार्थ ईश्वरार्पण होती है, इसलिये वह जो इच्छा करता है वही होता है।

वह कोई शब्द अनुचित, अनावश्यक और असत्य नहीं बोलता, उसकी वाणी ईश्वर-समर्पण होती है, इसलिय उसकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं वैसा ही होता है।

उसके कार्य अनावश्यक और खार्थसिद्धि के लिये नहीं होते, किन्तु सब प्राणियों के हितार्थ निष्काम भाव से ईश्वर की आज्ञानुसार कर्त्तेत्यरूप से होते हैं, इसलिए वह उनको पृरं लगन और दृढ़ता से करता है। संसार की कोई शक्ति उसको अपने कर्त्तेत्य से नहीं हटा सकती।

संगति — जब यम तथा नियमों के पालन में विच्न उपस्थित हों तो उसको निम्न प्रकार हूर करना चाहिये :—

# वितर्कवाधने प्रतिपत्तभावनम् ॥ ३३ ॥

शब्दार्थ — वितर्क-बाधने = वितर्कों द्वारा यम (श्रीर नियमों) का बाध होने पर। प्रतिपत्त-भावनम् = प्रतिपत्त का चिन्तन करना चाहिये।

अन्वयार्थ—वितर्को द्वारा यम श्रीर नियमों का बाध होने पर प्रतिपन्न का चिन्तन करना चाहिये।

व्याख्या—वितर्क-विरोधी तर्क अर्थात् यम, नियम आदि के विरोधी अधर्म : १ हिंसा, २ असत्य, ३ स्तेय, ४ ब्रह्मचर्य का पालन न करना, ५ परिग्रह, ६ अशीच, ७ असन्तोष, ८ तप का श्रभाव, ९ स्वाध्याय का त्याग, श्रौर १० ईश्वर से विमुखता। जब किसी दुर्घटनावश यह वितर्क उत्पन्न हों श्रौर मन में इन योग के विधर्मी श्रधमों के करने का विचार श्रावे तो उनके प्रतिपत्ती श्रधीत् उन वितर्कों के विरोधी विचारों का चिन्तन करके उन वितर्करूप श्रधमों को मन से हटाना चाहिये। प्रतिपत्त विचारों के चिन्तन से यह श्रभिप्राय है कि जैसे क्रोध श्राने पर शान्ति का चिन्तन करना, हिंसा का विचार उत्पन्न होने पर दया के भाव का चिन्तन करना इत्यादि।

व्यासभाष्य श्रनुसार प्रतिपत्तभावना :-

जब इस ब्रह्मज्ञानेच्छुक योगी के चित्त में श्रिहंसा श्रादि के विरोधी हिंसादि वितर्क उत्पन्न हों कि मैं इस बैरी का हनन करूँगा। इसको दुःख पहुँचाने के लिये श्रमत्य भी बोळूंगा, इसका धन भी हरण करूँगा, इत्यादि। इस प्रकार दुर्मार्ग वाली, श्रात बाधक, वितर्क-ज्वर से जलती हुई श्रिग्न के समान यम-नियमों का बाध होने लगे तब इनमें प्रवृत्त न होंवे, किन्तु इन वितर्कों के विरोधी पत्नों का इस प्रकार बार-बार चिन्तन करे कि संसार की घार श्रिग्न में सन्तप्त होकर उससे बचने के लिये सब भूतों को श्रभयदान देकर मैंने योगमार्ग की शरण ली है। श्रब उन छोड़े हुए हिंसा श्रादि श्रधमों का पुनः महण करना कुन्ते के सहश श्रपनी ही त्यागी हुई वमन का चाटना है। धिकार है मुमे, यदि में योगमार्ग छोड़कर श्रज्ञानरूपी गढ़े में गिरूँ। इस प्रकार प्रथम सूत्र यमादि श्रीर द्वितीय नियमादि दोनों में वितर्कों की प्रतिपत्तभावना जान लेनी चाहिये।

संगति—वितकों के स्वरूप, उनके भेद श्रीर उनके फलसहित प्रतिपत्तभावना को बतलाते

वितर्का हिंसाद्यः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधि-मात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतियत्तभावनम् ॥ ३४ ॥

द्दार्थ—वितर्काः-हिंसा-त्रादयः = (यम-नियमों के विरोधी ) हिंसा त्रादि वितर्क हैं। कृत-कारिता-त्रजुमोदिताः = वे स्वयं किये हुए, दूसरों से कराये हुए त्रोर समर्थन किये हुए होते हैं ‡। लोभ-क्रोध-मोह पूर्वकाः = उनका कारण लोभ, क्रोध त्रौर मोह होता है †।

टिप्पणी—।। सूत्र ३४ ।। ‡ यह तीन प्रकार इसलिए बतलाए गए हैं कि इन तीनों में से किसी एक को यह भ्रम न रह जाये कि 'मैंने हिंसा नहीं की' किन्तु इस प्रकार के तीनों ही हिंसक हैं। छाटी बुद्धि के मनुष्य ऐसा समम्तते हैं कि यह हिंसा मैंने स्वयं तो नहीं की इसलिये मुमे दोष नहीं।—'भोजवृत्ति'

†यद्यपि सूत्र में पहिले लोभ का प्रह्ण किया है तथापि श्रात्मित्र (शरीरादि) में श्रात्माभिमान-रूपी मोह सब श्रात्मित्रादि क्लेशों का कारण है। उसी के होने पर मनुष्य को श्रपना दूसरा सूक्षता है। इसलिये लोभ, क्रोध, हिंसा, श्रसत्यभाषणादि का वहीं मूल जानना चाहिये। तात्पर्य यह है कि दोष-समुदाय मोह से होते हैं। तृष्णा का नाम लोभ है। कर्त्तन्या-कर्त्तन्य विचार का नाशक श्राग्निरूप चित्त की एक श्रवस्था का नाम क्रोध है।—'भोजवृत्ति'

मृदु-मध्य-श्रिधमात्राः = वे मृदु, मध्य श्रीर तीत्र भेद वाले होते हैं। दुःख-श्रज्ञान-श्रनन्तफला = उनका फल दुःख श्रीर श्रज्ञान का श्रनन्त (श्रपरिमित) होना है : । इति-प्रतिपत्त-भावनम् = यह प्रतिपत्त की भावना करना है।

अन्ययार्थ—यभ-नियमों के विरोधी हिसा आदि वितर्क कहलाते हैं। (वे तीन प्रकार के होते हैं) स्वयं किये हुए, दूसरों से कराय हुए और अनुमोदन किये हुए। उनके कारण लोभ, मोह और क्रांध होते हैं, वे मृदु, मध्य और अधिमात्रा वाले होते हैं, यह सब दुःख और अज्ञानकृषी अपरिमित फलों को देने वाले हैं। इस प्रकार प्रतिपन्न की भावना करे।

व्याख्या—यहां हिंसा वितर्क को उदाहरण देकर बतलाते हैं, इसी प्रकार श्रन्य सब वितर्कों को समक्त लेना चाहिये।

हिंसा तीन प्रकार की है: खयं की हुई, दूसरों से कराई हुई और दूसरों के किये जाने पर श्रमुमोदन या समर्थन की हुई। कारणों के श्रमुसार इसके तीन भेद हैं। लोभ से की हुई, जैसे मांस, चमड़े श्रादि के लिय। काध से की हुई श्रर्थात् किसी प्रकार का हानि पहुँचने पर द्वेषवश्च की हुई। माहवश्च की हुई, जैसे स्वर्ग श्रादि की प्राप्ति के लिय पशुश्रों की बिल करना। इस प्रकार  $3 \times 3 = 9$  प्रकार की हिंसा हुई। ये नौ प्रकार का हिंसा मृदु, मध्य और श्रिधमात्रा के भेद से  $9 \times 3 = 9$  प्रकार की हिंसा हुई। इसी प्रकार मृदु, मध्य और श्रिधमात्रा के प्रत्येक का मृदु, मध्य, श्रिधमात्रा का भेद होने से तीन-तीन भेदवाली  $9 \times 3 = 9$  प्रकार की हुई। इसी प्रकार श्रसत्य, स्तय श्रादि वितर्कों के बहुत भेद होकर श्रमन्त, श्रपिमित श्रज्ञान और दुःख इनका फल होता है।

जब इस प्रकार वितके उपिश्वित हों तब उनको इनके प्रतिपत्ती अर्थात् विरोधी विचारों से हटाना चाहिये कि ये हिंसा आदि वितके महापाप हैं। रजागुण व तमोगुण को उत्पन्न करके मोह तथा दुःख में डालने वाले हैं। यदि इनमें फँसा तो दुःख और अज्ञान का अन्त न होगा अर्थात् यह सब अपरिमित दुःख और अज्ञानरूपी फलों को देने वाले हैं। इस कारण इन से सवेदा बचना चाहिये। यह प्रतिपत्त भावना है। इस प्रकार यम-नियमों के विध्नों को हटाता हुआ योगमागे पर चल सकता है।

श्री व्यासजी महाराज हिंसा वितके के प्रतिपत्त की भावना इस प्रकार बतलाते हैं :— हिंसक पहिले वध्य-पशु के वीये अथात् बल का नाश करता है, फिर शस्त्रादि से मारकर दु:ख देता है, फिर उसे जीवन से भी छुड़ा देता है। वध्य पशु के बल को नष्ट करने के कारण हत्यारे के खयं शरीर, इन्द्रिय आदि का बल तथा पुत्र, पौत्र, धनादिक उपकरण नष्ट हो जाते हैं, और शस्त्र द्वारा पशु को दु:ख देने के बदले नरक, तियेक्, पशु

अज्ञान : मिथ्याज्ञान अर्थात् संशयात्मक श्रौर विपरीत ज्ञान को कहते हैं।

—'भोजवृत्ति'

<sup>÷</sup> दुःखः श्रपनी विश्वद्ध प्रतीत होनेवाली रजागुण से उत्पन्न हुई चित्त की एक वृत्ति का नाम दुःख है।

त्रादि योनियों में वैसा ही दुःख भोगता है त्रौर वध्य पशु के जीवत्व नष्ट करने के फलखरूप दुःसाध्य रोग में पीड़ित होकर प्राणान्त सिन्निहित त्रवस्था को प्राप्त होंकर मरने की इच्छा करता हुत्रा भी दुःख-फल त्रवश्य भोग्य होने से बड़े कष्ट से ऊँचे-ऊँचे साँस लेकर जीता है। यदि किसी कारण से पुग्य मिली हुई हिंसा होवे तो भी उस जन्म में उस पुग्य का फल सुख-प्राप्ति त्रव्यायु ही होगी। इसी प्रकार यथासम्भव त्रासत्यादि त्रान्य यमों तथा नियमों में भी जान लेना चाहिये। इस प्रकार वितकों में त्रानिष्ट-फल का चिन्तन करता हुत्रा उनसे मन को हटावे।

संगति—इन वितकों के प्रतिपत्तों से निर्मल हो जाने के पश्चात् योगी को यम तथा नियमों में जो सिद्धि प्राप्त होती है उसका वर्णन करते हैं:—

## श्रहिसामतिष्ठायां तत्सिन्निधौ वैरत्यागः ॥ ३५ ॥

शब्दार्थ — ऋहिंसा-प्रतिष्ठायाम् = ऋहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर । तत्सिन्नधौ = उस (ऋहिंसक योगी) के निकट । वैर-त्यागः (सर्वप्राणिनाम् भवति) = सब प्रणियों का वैर छट जाता है।

अन्वयार्थ — श्रहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस ( श्रहिंसक योगी ) के निकट सब प्राणियों का वैर छट जाता है।

व्याख्या—'सर्वप्राणिनां भवति' सूत्र के अन्त में यह वाक्यशेष है। जब योगी की अहिसा-पालन में दृढ़ स्थिति हो जाती है तब उसके अहिसक प्रभाव से उसके निकटवर्ती सब हिंसक प्राणियों की भी अहिसक वृत्ति हो जाती है।

अिंसानिष्ठ योगी के निरन्तर एसी भावना और यह करने से कि उसके निकट किसी प्रकार की हिंसा न होने पावे, उसके अन्तः करण से अहिंसा की सात्त्विक धारा इतने तीव्र और प्रवल वेग से बहने लगती है कि उसके निकटवर्त्ती तामसी हिंसक अन्तः करण भी उससे प्रभावित होकर तामसी हिंसक वृत्ति को त्याग देते हैं।

#### सत्यमतिष्ठायां क्रियाफत्ताश्रयत्वम् ॥ ३६ ॥

शब्दार्थ — सत्य-प्रतिष्ठायाम् = सत्य में दृढ़ स्थिति हो जाने पर । क्रियाफल-श्राश-यत्वम् = क्रिया फल का त्राश्रय बनती है ।

अन्वयार्थ-सत्य में दृढ़ श्यिति हो जाने पर क्रिया फल का आश्रय बनती है।

व्याख्या—जिस योगी की सत्य में दृढ़ स्थिति हो गई है उसकी वाणी से कभी असत्य नहीं निकलेगा, क्योंकि वह यथार्थ ज्ञान का रखनेवाला हो जाता है। उसकी वाणी अमोघ हो जाती है। उसकी वाणी द्वारा जो क्रिया होती है, उसमें फल का आश्रय होता है अर्थात् जैसे किसी को यज्ञादिक क्रिया के करने में उसका फल होता है, इसी प्रकार योगी के केवल वचन से ही वह फल मिलजाता है। यदि वह किसी से कहे कि तू धर्मात्मा अथवा सुखी हो जा, तो वह ऐसा ही हो जाता है।

सत्यितिष्ठ योगी के निरन्तर ऐसी भावना और धारणा रखने से कि उसके मुख से न केवल भूत और वर्तमान के सम्बन्ध में किन्तु भविष्य में होने वाली घटनाओं के सम्बन्ध में भी कोई असत्य वचन न निकलने पावे, सत्य की प्रबलता से उसका अन्तः करण इतना खच्छ और निर्मल होजाता है कि उसकी वाणी से वहीं बात निकलती है जो किया- कर में होने वाली होती है।

श्रस्तेयमतिष्ठायां सर्वेरत्रोपस्थानम् ॥ ३७ ॥

शब्दार्थ-अस्तेय-प्रतिष्ठायाम् = अस्तेय की दृढ़ स्थिति होने पर । सर्व-रत्न-उप-स्थानम् = सब रत्नों की प्राप्ति होती हैं।

अन्वयार्थ-अस्तेय की दृढ़ स्थिति होने पर सब रह्नों की प्राप्ति होती है।

व्याख्या—जिसने राग को पूर्णतया त्याग दिया है वह सब प्रकार की सम्पत्ति का स्वामी है, उसको किसी चीज की कमी नहीं रहती। इसमें एक आख्यायिका है :—

किसी निर्धन पुरुष ने बड़ी श्राराधना के पश्चात् धन-सम्पत्ति की देवी के दर्शन किये। उसके पैरों की एड़ी श्रीर मिस्तिक घिसा हुआ देखकर उसकी श्राश्चर्य हुआ। अपने भक्त की श्राश्रह-पूर्वक विनय पर उसको बतलाना पड़ा कि जो मुक्तसे राग रखते हैं श्रीर धर्म-श्रधमें का विवेक त्यागकर मेरे पीछ मारे-मारे फिरते हैं उनको ठुकराते हुए मेरे पैर की एड़ी घिस गई है; श्रीर जिन्होंने ईश्वर-प्रणिधान का श्रासरा लेकर मुक्तमें राग छोड़ दिया है तथा मुक्तसे दूर भागते हैं उनको रिकाने श्रीर श्रपनी श्रीर प्रवृत्त करने के लिये उनकी चौखट पर रगड़ते-रगड़ते मिस्तिक घिस गया है।

## ब्रह्मचर्यमतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥ ३८ ॥

शब्दार्थ — ब्रह्मचर्य-प्रतिष्ठायाम् = ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति होने पर । वीर्यलाभः = वीर्य का लाभ होता है ।

अन्वयार्थ - ब्रह्मचर्य की दृढ़ श्यिति होने पर वीर्थ का लाभ होता है।

व्याख्या — वीर्थ ही सब शक्तियों का मूल कारण है, उसके पूर्णतया रोकने से शारीरिक, मानसिक श्रीर श्रात्मिक शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, श्रीर योगमार्ग में बिना रकावट पूरी उन्नति कर सकता है। वह विनय करने वाले जिज्ञासुश्रों में ज्ञान प्रदान करने में समर्थ हो जाता है।

# श्चपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तासम्बोधः ॥ ३६ ॥

शब्दार्थ--श्रपरियह-स्थैर्य-जन्मकथन्ता-सम्बोधः = श्रपरिष्रह की स्थिरता में जन्म के कैसेपन का साज्ञात् होता है।

अन्वयार्थ -अपरिग्रह की स्थिरता में जन्म के कैसेपन का साचात् होता है।

व्याख्या—सूत्र के अन्त में 'अस्य भवति' शेष है। अपरिमह की व्याख्या में बतला आए हैं कि योगी के लिय सबसे बड़ा परिमह अविद्या, रागादि क्लेश और शरीर में अहंत और ममत्व है। इनके त्यागने से उसका चित्त शुद्ध, निर्मल होकर यथार्थ ज्ञान प्राप्त

करने में समर्थ हो जाता है। इससे उसको भूत श्रीर भविष्य जन्म का ज्ञान हो जाता है कि इससे पूर्व जन्म क्या था, कैसा था, कहाँ था, यह जन्म किस प्रकार हुआ, श्रागे कैसा होगा। इस प्रकार इसकी तीनों काल में श्रात्मस्वरूप की जिज्ञासा निवृत्त हो जाती है।

संगति-अब नियमों की सिद्धियाँ कहते हैं:-

# शौचात् स्वांगजुगुप्सा परैरसंसर्गः ॥ ४० ॥

शब्दार्थ-शौचात् = शौच से । खाङ्ग-जुगुप्सा = अपने श्रङ्गों से घृणा होती है । परै: असंसगः = दूसरों से संसर्ग का अभाव होता है ।

अन्वयार्थ — शौच से अपने अङ्गों से घृणा और दूसरों से संसर्ग का अभाव होता है। व्याख्या - शौच के निरन्तर अभ्यास से योगी का हृदय शुद्ध हो जाता है, उसको मल-मृत्रादि अपवित्र वस्तुओं के भग्छार इस शरीर की अशुद्धियाँ दीखने लगती हैं। इसमें राग और ममत्व छूट जाता है। इसी हेतु से उसका संसर्ग दूसरों से भी नहीं रहता। वह इस शरीर से परे सबसे अलग रहते हुए केवली होने का यत्न करता है। यह शरीरशुद्धि का फल है।

संगति - अब आभ्यन्तर शीच का फल कहते हैं :-

# सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाइयेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च ॥ ४१॥

शब्दार्थ—सत्त्वशुद्धि = चित्त की शुद्धि । सौमनस्य = मन की खच्छता । ऐकाश्य = एकाग्रता । इन्द्रियजयः = इन्द्रियों का जीतना । श्रात्मदर्शन-योग्यत्वानि च = श्रौर श्रात्मदर्शन की योग्यता ।

अन्वयार्थ—चित्त की शुद्धि, मन की खच्छता, एकामता, इन्द्रियों का जीतना श्रीर श्रात्मदर्शन की योग्यता श्राभ्यन्तर शौच की सिद्धि से प्राप्त होती है।

व्याख्या — सूत्र के अन्त में 'भवन्ति' यह वाक्यशेष हैं । आभ्यन्तर शौच की हढ़ स्थिति होने पर तम तथा रज के आवरण धुल जाने से चित्त निर्मल हो जाता है। मन के स्वच्छ होने से उसकी एकामता बढ़ती हैं। मन की एकामता से इन्द्रियों का वशीकार होता है अर्थात बहिर्मुख से अन्तर्मुख हो जाती हैं।

परांचि खानि व्यवृणत् स्वयमभूस्तस्मात् परांङ् पश्यति नान्तरात्मन् । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैत्तदावृत्तचत्तुरमृतत्वमिन्छन् ॥

— कठ उपनिषद् वल्ली ४ मन्त्र १ अर्थ — स्वयम्भू ने (इन्द्रियों के) छेदों को बाहर की और छेदा है वहिर्मुख किया है। इस कारण मनुष्य बाहर देखता है, त्र्रपने अन्दर नहीं देखता। कोई ही धीर पुरुष अमृत को बाहता हुआ अपनी आँखों (इन्द्रियों) को बन्द करके अन्तर्मुख होकर उस आत्मा को जो अन्दर है देखता है। इस प्रकार इन्द्रियों के वशीभूत हो जाने से चित्त में विवेकख्याति-रूपी आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त हो जाती है।

#### सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः ॥ ४२ ॥

शब्दार्थ—सन्तोषात् = सन्तोष से। अनुत्तम-सुख-लाभः = अनुत्तम सुख प्राप्त होता है। अन्वयार्थ—सन्तोष से अनुत्तम सुख प्राप्त होता है।

व्याख्या—अनुत्तम सुख—उत्तम से उत्तम सुख अर्थात् जिससे बढ़कर कोई और सुख न हो। सन्तोष में जब पूरी स्थिरता हो जाती है तो तृष्णा का नितान्त नाश हो जाता है। तृष्णा-रहित होने पर जो प्रसन्नता तथा सुख प्राप्त होता है उसके एक अंश के समान भी बाह्य-सुख नहीं हो सकता। व्यासजी का कथन है:—

# यच कामसुखं लोके यच दिन्यं महत्सुखम् । वृष्णात्त्रयसुखस्यैते नाईतः षोडशीं कलाम् ॥

अर्थ-संसार में जो कामसुख है श्रीर जो महान दिव्य सुख है वह तृष्णा के ज्ञय के सुख के सोलहवें श्रंश के समान भी नहीं है।

## कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धित्तयात्तपसः ॥ ४३ ॥

शब्दार्थ—काय-इन्द्रिय-सिद्धिः = शर्रार श्रौर इन्द्रियों की सिद्धि । श्रश्चिद्धिः त्रयात् = श्रश्चिद्धि के दूर होने से । तपसः = तप से होती है ।

अन्वयार्थ—तप से अग्रुद्धि के चय होने से शरीर और इन्द्रियों की ग्रुद्धि होती है। व्याख्या—जिस प्रकार लोहे को बार-बार आग पर तपाने और ऋहिरन पर कूटने से उसके मल दूर हो जाते हैं और उसको इच्छानुसार काम में ला सकत हैं। इसी प्रकार तप के निरन्तर अनुष्ठान से अग्रुद्धियों के मलों के दूर होने पर शरीर खस्थ खच्छ और लघु हो जाता हैं, और उसमें अणिमा आदि सिद्धियें (३।४४,४५) आ जाती हैं और इन्द्रियें दिव्य-दर्शन, दिव्य-अवण, दूर-अवण (३।४८) आदि सिद्धियों को प्राप्त करने में समर्थ हो जाती हैं।

## स्वाध्यायादिष्ठदेवतासम्प्रयोगः ॥ ४४ ॥

शब्दार्थ-स्वाध्यायात् = स्वाध्याय से । इष्ट-देवता-सम्प्रयोगः = इष्ट देवता का साज्ञात् होता है।

अन्वयार्थ-स्वाध्याय से इष्ट देवता का साज्ञात् होता है।

व्याख्या—स्वाध्यायशील को देवता, ऋषियों श्रौर सिद्धों के दर्शन होते हैं श्रौर वे इसके योग-कार्यों में सहायक होते हैं।—(व्यासभाष्य)

इष्ट मन्त्र के जपरूप स्वाध्याय के सिद्ध होने पर योगी को इष्ट देवता का योग होता है अर्थात् वह देवता प्रत्यन्न होता है। (भोजवृत्ति)

उपासना में उपास्य के गुणों को धारण करना, उसमें अवस्थित होना अर्थात् उसके तदाकार होना होता है। उपास्य के जिन इष्ट गुणों अथवा आकारविशेष की भावना के साथ किसी विशेष मंत्र अथवा विना मंत्र के धारणा की जाती है तब ध्यानकी परिपक्त श्रवस्था में रजस् श्रौर तमस् से श्रून्य हुश्रा चित्त सात्त्विक प्रकाश में उस विशेष इष्ट श्राकार में परिणित हो जाता है। जैसा कि समाधिपाद सूत्र १८ के विशेष वक्तव्य में साकार उपासक भक्तों के सम्बन्ध में बतलाया गया है।

## समाधिसिद्धिरीश्वरमणिधानात् ॥ ४५ ॥

शब्दार्थ-समाद्धिसिधिः = समाधि की सिद्धि । ईश्वर-प्रिधानात् = ईश्वरप्रिधान से होती है ।

अन्वयार्थ-समाधि की सिद्धि ईश्वर-प्रणिधान से होती है।

व्याख्या—ईश्वर की भक्तिविशेष श्रौर सम्पूर्ण कमों तथा उनके फलों को उसके समर्पण कर देने से विन्न दूर हो जाते हैं श्रौर समाधि शीघ सिद्ध हो जाती है। इस समाधित्रज्ञा से योगी देशान्तर, देहान्तर श्रौर कालान्तर में होनेवाले श्रभिमत पदार्थों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता है।

यहाँ यह शङ्का नहीं करनी चाहिये कि ''जब ईश्वर-प्रिशान से ही समाधि का लाभ हो जाता है तो योग के अन्य सात अझों के अनुष्ठान से क्या प्रयोजन हैं" क्योंकि इन सोतों योग-अझों के बिना ईश्वर-प्रिशान का लाभ कठिन है। इसिलये यह ईश्वर-प्रिशान के भी उपयोगी साधन हैं। ईश्वर-प्रिशान-रहित सातों अझों के अनुष्ठान से नानाप्रकार के विच्न उपस्थित होने से दीर्घकाल में समाधि का लाभ प्राप्त होता है। ईश्वर-प्रिशान सहित योग- अझों के अनुष्ठान से निर्विच्चता के साथ शीच्र ही समाधि-सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसिलये योगाभिलाषी-जनों को ईश्वर-प्रिशान सहित योग के अझों का अनुष्ठान करना चाहिये।

संगति—यम-नियम को सिद्धियों सिहत बतलाकर अब क्रमशः आसन का लच्चरा कहते हैं:-

#### स्थिरमुखगासनम् ॥ ४६॥

अर्थ-जो स्थिर और सुखदायी हो वह आसन है।

व्याख्या - जिस रीति से स्थिरतापूर्वक बिना हिले-डुले श्रीर सुख के साथ बिना किसी प्रकार के कष्ट के दीर्घकाल तक बैठ सकें वह श्रासन है। हठयोग में नाना प्रकार के श्रासन हैं। जो शरीर के स्वस्थ, हल्का श्रीर योग-साधन के योग्य बनाने में सहायक होते हैं पर यहाँ उन श्रासनों से श्रभिप्राय है जिनमें सुखपूर्वक निश्चलता के साथ श्रिधिक से श्रिधिक समय तक ध्यान लगाकर बैठा जा सके। उनमें से ज्यादा उपयोगी निम्न हैं। जो श्रभ्यासी जिसमें सुगमतया श्रधिक देर तक बैठ सके वह उसको महण करे।

स्वस्तिकासन, सिद्धासन, समासन, पद्मासन, बद्धपद्मासन, वीरासन, गोमुखासन, बज्जासन।

१ स्वस्तिकासन की विधि -दायें पाँव के खंगूठे और अन्य चार उंगिलयों को कैंची के सहश फैलाकर उसके अन्दर बायें पाँव और जंघा के जोड़ वाले नीचे भाग को दबाओं। श्रीर दाये पांव की तली बांई जंघा के साथ लगायें। इसी प्रकार बायें पैर को दायें पैर के नीचे लेजाकर श्रंगूठे श्रीर उंगलियों की कैंची में दायाँ पाँव श्रीर जंघा के जोड़ वाले नीचे भाग को दबाश्रो। श्रीर बायें पांव की तली दायीं जांघ के साथ लगाएं। दायें पांव के स्थान पर बायें पाँव का तथा बायें के स्थान पर दायें पांव का भी उपयोग किया जा सकता है।

सिद्धासन — बाथें पैर की एड़ी को सीवनी श्रर्थात् गुदा श्रौर उपस्थेन्द्रिय के बीच में इस प्रकार हदता से लगावे कि उसका तला दायें पैर की जंघा को स्पर्श करे। इसी प्रकार दाहिने पैर की एड़ी को उपस्थेन्द्रिय के जड़ के ऊपर भाग में इस प्रकार हद लगावे कि उसका तला बायें पैर की जंघा को स्पर्श करे। इसके पश्चात् बायें पैर के श्रंगूठे श्रौर तर्जनी को दायों जांघ श्रौर पिंडली के बीच में ले लेवें। इसी प्रकार दायें पैर के श्रंगूठे श्रौर तर्जनी को बायों जंघा श्रौर पिंडली के बीच में ले लेवें। सारे शरीर का भार एड़ी श्रौर सीवनी के बीच की ही नस पर तुला रहना चाहिए।

इससे नाड़ी समूह में आग-सी तप्त होने लगती है। इसलिए नितम्बों के बीच में आध इश्व मोटी गदी अथवा कपड़ा लगा देना चाहिए। यह आसन वीर्थ-रच्चा के लिए अति उपयोगी है। इस आसन के सम्बन्ध में कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इससे गृहस्थियों को हानि पहुंचती है यह भ्रम-मूलक है।

समासन—सिद्धासन से इसमें केवल इतना भेद है कि इसमें पहले उपस्थेन्द्रिय की जड़ के ऊपर के भाग में बायें पैर की एड़ी को फिर उसके ऊपर दायें पैर की एड़ी को सिद्धासन की विधि से रखते हैं। इससे कमर सीधी तनी रहती है।

४ पद्मासन चौकड़ी लगाने में दाहिने पैर को बायें रान की मूल में श्रीर बायें पैर को दाहिने रान का मूल में जमाकर रखने से पद्मासन बनता है। इस श्रासन से इार्रार नीराग रहता है और प्राणायाम की कियाश्री में सहायता मिलती है।

५ बद्ध-पद्मासन —यह पद्मासन सिद्ध होने के पश्चात् किया जा सकता है। इस में दोनों जंघाओं को दोनों पैरों से दबाकर रखना होता है और पैरों के अंगूठे भूमितल से लगे रहते हैं।

६ वीरासन—दाहिना पैर बायीं जंघा पर श्रीर बायें पैर को दाहिनी जंघा पर रखकर दोनों हाथों का घुटने पर रखें।

७ गोमुखासन—दाहिने पृष्ठ पार्श्व (चूतड़) के नीचे बायें पैर के गुल्फ (गांठ) को और बायें पृष्ठ पार्श्व के नीचे दाहिने पैर के गुल्फ को रखकर दाहिने हाथ को सिर की खोर से खीर बायें हाथ को नीचे की खोर से पीठ पर ले जाकर दाहिनी तर्जनी (अंगूठे के बगल वाली अंगुली) से बायों तर्जनी को ददतापूर्वक पकड़ लें।

८ वज्रासन —दोनों जंघाओं को वज्र के समान करके दोनों पावों के तलुवों को गुदा के दोनों त्रोर पाश्वे भाग में लगाकर घुटने के बल बैठ जावे। जिससे कि घुटने से निचल भाग से पांव की उंगलियों का भाग भूमि को स्पर्श करे।

श्रासन के समय गर्दन, सिर श्रौर कमर को सीधे एक रेखा में रखना चाहिए। श्रौर मूलबन्ध के साथ श्रर्थात् गुदा श्रौर उपस्य को श्रन्दर की श्रोर खींच कर बैठना चाहिए।

खेचरी मुद्रा के साथ अर्थात् जिह्ना को ऊपर की ओर ले जाकर तालु से लगाकर बैठने से ध्यान अच्छा लगता है और आसन में दृढ़ता आती है। एक ही आसन से शनै:-शनै: अधिक समय बैठने का अभ्यास बढाते रहना चाहिए। पैर आदि किसी अंग में एक श्रासन में बैठे रहने से यदि दुई मालूम हो तो उस श्रंग पर नरम कपड़ा रखकर बैठना चाहिए। यदि ऋधिक पीड़ा हो तो रतन-जोत के तल की मालिश कर सकते हैं। एक आसन से जब ३ घंटे ३६ मिनिट तक बिना हिले-डुले सुखपूर्वक बैठ सको तब उस आसन की सिद्धि समभानी चाहिये। श्रारम्भ में बीच में दो-एक बार श्रासन को बदल सकते हैं। श्रासन को दृढ़ करने का सरल उपाय यह है कि जब बैठने का श्रवसर मिले उसी एक श्रासन में बैठने का यह करे । जो श्रभ्यासी स्थल श्रथवा विकारी शरीर होने के कारण उपर्युक्त आसनों में न बैठ सके वह अर्द्ध पद्म, अर्द्ध सिद्ध अथवा किसी सुखासन से तथा दीवार का सहारा लेकर बैठ सकते हैं। पर मेरुद्गड को सीधा और कमर, गर्दन और सिर को सम रेखा में रखना ऋति आवश्यक है। प्रथम तीन-ऋर्थात् खिस्तक, सिद्ध श्रीर सम श्रासनों में हाथों को उल्टा करके घुटनों पर रखना श्रथवा ज्ञानमुद्रा से बैठना लाभ-दायक है। दानों हाथों की कलाई को घुटनों पर रखकर तर्जनी अर्थात् अंगूठे के पास की अंगुली तथा अंगूठे को एक दूसरे की आर फेरकर दोनों के सिरे आपस में मिलाने और शेष श्रंगुलियों को सीधा फैलाकर रखने को ज्ञानमुद्रा कहते हैं। श्रन्य तीन अर्थात पद्म. बद्ध पद्म तथा वीरासन में दोनों हाथों को उठाकर सीने से लगाय रखना हितकर है। सब श्चासनों में बायां हाथ एडियों के ऊपर सीधा रखकर उसी प्रकार दायां हाथ उसके ऊपर रख कर अथवा जिसमें सुगमता प्रतीत हो उस विधि से हाथों को रखकर बैठ सकते हैं। मुख को पर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर करके बैठना चाहिए ।

अध्यास पर बैठने से तीन घंटे पूर्व कुछ न खावे। बैठने के लिए एक चौकी होनी चाहिए जो न अधिक ऊँची हो और न अधिक नीची हो। चौकी के ऊपर कुशासन उसके ऊपर ऊन का आसन उसके ऊपर रेशम या (उसके अभाव में) सूत का वस्न होना चाहिए। अहिंसा में निष्ठा रखने वाले अध्यासियों को किसी प्रकार के चर्म को आसन के रूप में प्रयाग न करना चाहिए। देश काल और परिश्चिति को दृष्टि में रखते हुए किसी-किसी स्पृति में मृगचमे की व्यवस्था दी गई है किन्तु वर्त्तमान समय में उत्तम से उत्तम ऊनी आसन सुगमता से प्राप्त हो सकते हैं और निरपराधी पशुओं की हिंसा अधिकतर चर्म प्राप्त के उदेश्य से ही की जाती है।

विशेष वक्तव्य—।। सूत्र ४६ ॥ अभ्यास ऐसी कोठरी या कमरे में करना चाहिये। जो शुद्ध शान्त, एकान्त और निर्विध्न हो। हर प्रकार के शोरगुल, मच्छर, पिस्सू और सील आदि से रहित हो। हवन अथवा घृत के साथ धूप-दीप आदि सुगन्धित वस्तुओं के जलाने से उसको सुगन्धित रखना चाहिये। नदीतट अथवा पांच हजार फीट से अधिक ऊँचाई वाले पहाड़ी स्थानों का वायुमंडल शुद्ध और भजन के लिये अधिक उपयोगी होता है। गरम मैदान वाले स्थानों में शरद् और वसन्त ऋतु में भजन अच्छा हो सकता है। पहाड़ों में अथवा जमीन में खुदी हुई गुफा समाधि लगाने के लिए अति उत्तम है किन्तु उसमें सोल किंचिन्मात्र भी न होने पावे और शुद्ध हो। योगाभ्यास में खान-पान में संयम रखना अति आवश्यक है। और शरीर तथा नाड़ीशोधन से शीव सफलता प्राप्त होती है। जिसका विस्तारपूर्वक वर्णन इन पाद के प्रथम तथा ३२ वें सूत्र के विशेष विचार में कर दिया गया है। यहां शरीर के सूक्ष्म, सात्त्वक, शुद्ध, स्वस्त्र, नीरोग, आसन को हढ़ और ध्यान को स्थिर करने तथा कुएडलिनी को जागृत करने वाले कुछ उपयोगी, बन्ध, मुद्रायें और आसन बत्तलाये देते हैं:—

१ मूळ-बन्ध—मूल गुदा एवं लिङ्ग स्थान के रन्ध्र को बन्द करने का नाम मूल-बन्ध है। वाम पाद की एड़ी को गुदा और लिंग के मध्य भाग में हढ़ लगाकर गुदा को सिकोड़ कर योनि स्थान अर्थात् गुदा और लिङ्ग एवं कन्ध के बीच के भाग को हढ़तापूर्वक संकोचन हारा अर्थागत अपान वायु को बल के साथ धीरे-धीरे ऊपर को खेंचने को मूल-बन्ध कहते हैं। सिद्धासन के साथ यह बन्ध अच्छा लगता है। अन्य आसनों के साथ एड़ी को सीविनी पर बिना लगाये हुए भी मूल-बन्ध लगाया जा सकता है।

फल: इससे ध्रपान वायु का ऊर्ध्व-गमन होकर प्राण के साथ एकता होती है। कुगड़िलनी शक्ति सीधी होकर ऊपर की श्रोर चढ़ती है। कोष्ठबद्ध दूर करने, जठराग्निको प्रदीप्त करने श्रीर वीर्य को ऊर्ध्व-रेतस् बनाने में यह बन्ध श्रीत उत्तम है। साधकों को न केवल भजन के श्रवसर पर किन्तु हर समय मूल-बन्ध को लगाए रखने का श्रभ्यास करना चाहिए।

२ उद्दुर्शियान बन्ध — दोनों जानुओं को मोड़कर पैरों के तलुओं को परस्पर भिड़ाकर पेट के नाभि से नीचे और ऊपर के आठ अंगुल हिस्से को बल-पूर्वक खींचकर मेरदर्र रीढ़ की हुड़ी से ऐसा लगादे जिससे कि पेट के स्थान पर गड्ढा-सा दीखने लगे। जितना पेट को अन्दर की ओर अधिक खींचा जावेगा उतना ही अच्छा होगा। इसमें प्राण पत्ती के सदश सुपुम्ना की ओर डड़ने लगता है इसलिये इस बन्ध का नाम उड़ीयान रखा गया है। यह बन्ध पैरों के तलुओं को बिना भिड़ाए हुए भी किया जा सकता है।

फल: प्राण श्रीर वीये का ऊपर की श्रीर दौड़ना, मन्दाग्नि का नाश, क्षुधा की वृद्धि, जठराग्नि का प्रदीप्त श्रीर फेफड़े का शक्तिशाली होना।

जालन्धर-बन्ध — कराठ को सिकोड़कर ठोडी को दृढ़ता-पूर्वक कराठकूप में इस प्रकार स्थापित करें कि हृदय से ठोडी का अन्तर केंबल चार श्रंगुल का रहे, सीना आगे की ओर तना रहें। यह बन्ध कराठ स्थान के नाड़ी-जाल के समृह को बांधे रखता है इसिलये इसका नाम जालन्धर-बन्ध रखा जाता है।

फल: कराठ का सुरीला, मधुर श्रीर श्राकर्षक होना, कराठ के सङ्कोच द्वारा इड़ा, पिक्कला नाड़ियों के बन्द होने पर प्रारा का सुषुम्ना में प्रवेश करना।

३९ ३०५

लगभग सभी त्रासन, मुद्रायें त्रौर प्राणायाम मृलबन्ध त्रौर उड्डायान-बन्ध के साथ किये जाते हैं। राजयोग में ध्यानावस्था में जालन्धर-बन्ध लगाने की बहुत कम त्रावश्यकता होती है।

४ महाबन्ध — पहली विधि: बांये पैर की एड़ी को गुदा श्रीर लिङ्ग के मध्य भाग में जमाकर बांयीं जंघा के ऊपर दाहिने पैर का रख, समसूत्र में हो, वाम श्रथवा जिस नासारन्ध्र से वायु चल रहा हो उससे ही पूरक करके जालन्धर-बन्ध लगावे। फिर मूलद्वार से वायु को ऊपर की श्रोर श्राकषेण करके मूलबन्ध लगावे। मन को मध्यनाड़ी में लगाय हुए यथाशक्ति कुम्भक करे। तत्पश्चात् पूरक के विपरीत वाली नासिका से धीर-धीरे रेचन करे। इस प्रकार दोनों नासिका से श्रनुलोम-विलोम रीति से समान प्रणायाम करे।

दूसरी विधि: पद्म अथवा सिद्धासन से बैठ योनि श्रौर गुह्म-प्रदेश सिकोड़ अपान-वायु को ऊर्ध्वगामी कर नाभिस्थ समान-वायु के साथ मिलाकर श्रौर हृदयस्थ प्राग्णवायु को अधामुख करके प्राग्ण श्रौर अपान वायुओं के साथ नाभिष्यल पर हृदृह्म से कुम्भक करे।

फल: प्राण का ऊर्ध्वगामी होना, वीर्य की शुद्धि, इड़ा, पिङ्गला श्रीर सुषुम्ना का सङ्गम प्राप्त होना, बल की वृद्धि इत्यादि ।

५ महावेध—पहली विधि: महाबन्ध की प्रथम विधि अनुसार मूलबन्ध-पूर्वक कुम्भक करके दोनों हाथों की हथेली भूमि में हढ़ स्थिर करके हाथों के बल ऊपर उठकर दोनों नितम्बों (चूतड़) को शनै:-शनै: ताड़ना देवें; और ऐसा ध्यान करे कि प्राग्ण इड़ा, पिङ्गला को छोड़कर कुग्रडलिनी शक्ति को जगाना हुआ सुपुम्ना में प्रवेश कर रहा है। तत्पश्चात् वायु को शनै:-शनै: महाबन्ध की विधि अनुसार रेचन करे।

दूसरी विधि: मूलबन्ध के साथ पद्मासन से बैठे, अपान श्रीर प्राणवायु को नाभि-धान पर एक करके (मिलाकर) दोनों हाथों को तानकर नितम्यों (चृतड़ों) से मिलते हुए भूमि पर जमाकर नितम्य (चूतड़) को श्रासन-सहित उठा-उठाकर भूमि पर ताड़ित करते रहें।

फल: कुएडिलिनी शक्ति का जायत होना, प्राग्ण का सुषुम्ना में प्रवेश करना । महा-बम्ध, महावेध श्रीर महामुद्रा तीनों को मिलाकर करना श्रिधिक फलदायक है ।

१ खेचरी मुद्रा—जीभ को ऊपर की श्रोर उल्टी लैजाकर तालु-कुहर (जीभ के ऊपर तालु के बीच का गढ़ा) में लगाये रखने का नाम खेचरी मुद्रा है। इसके निमित्त जिह्वा को बढ़ाने के लिये तीन साधन किये जाते हैं : छेदन, चालन श्रौर दोहन।

पहिला साधन—इंदन: जीभ के नीचे के भाग में सूताकार वाली एक नाड़ी नीचे बाले दाँतों की जड़ के साथ जीभ को खींचे रखती है। इसलिये जीभ को ऊपर चढ़ाना कठिन होता है। प्रथम इस नाड़ी के दाँतों के निकट वाले एक ही खान पर स्फटिक (बिझौर) का धार वाला दुकड़ा प्रतिदिन प्रातःकाल चार-पाँच बार फेरते रहें। कुछ दिनों ऐसा करने

के पश्चात् वह नाड़ी उस स्थान में पूर्ण कट जायगी। इसी प्रकार क्रमंशः उससे उपर-अपर एक-एक स्थान को जिह्वामूल तक काटते चले जावें। स्फटिक फेरने के पश्चात् माजूफल का कपड़छन चूर्ण (टैरिन ऐसिड) जीभ के उपर-नीचे तथा दाँतों पर मलें और उन सब स्थानों से दूषित पानी निकलने दें। माजूफल चूर्ण के श्रमाव में श्रकरकरा, नून, हरीतकी और कत्थे का चूर्ण छेदन किये हुए स्थान पर लगावे। यह छेदन-विधि सबसे सुगम है; और इससे किसी प्रकार की हानि पहुँचने की सम्भावना नहीं है, यद्यपि इसमें समय श्रधिक लगेगा। साधारणतया छेदन का कार्य किसी धातु के तीक्ष्ण यन्त्र से प्रति श्राठवें दिन उस शिरा को बाल के बराबर छेदकर घाव पर कत्था और हरड़ का चूर्ण लगाकर करते हैं। इसमें नाड़ी के सम्पूर्ण श्रंश के एक साथ कट जाने से वाक् तथा श्रास्वादन शक्ति के नष्ट हो जाने का भय रहता है। इसलिय इसे किसी श्रमिझ पुरुष की सहायता से करना चाहिये। छेदन की श्रावश्यकता केवल उनको होती है कि जिनकी जीभ श्रीर यह नाड़ी मोटी होती है। जिनकी जीभ लम्बी और यह नाड़ी पतली होती है। उन्हें छेदन की श्रधिक श्रावश्यकता नहीं है।

दूसरा व तीसरा साधन—चालन व दोहन: श्रंगूठे श्रीर तर्जनी श्रंगुली से श्रथवा वारीक वस्न से जीभ को पकड़कर चारों तरफ उलट-फेरकर हिलाने श्रीर खेचने को चालन कहते हैं। मक्खन श्रथवा घी लगाकर दोनों हाथों की श्रंगुलियों से जीभ का गाय के स्तन-दोहन जैसे पुन:-पुन: धीरे-धीरे श्राकषेण करने की क्रिया का नाम दोहन है। जिस समय जीभ नासिका के श्रमभाग तक पहुँचने लगे तब खेचरी मुद्रा सिद्ध समभना चाहिय।

निरन्तर अभ्यास करते रहने से अन्तिम अवस्था में जीभ इतनी लम्बी हो सकती है कि नासिका के ऊपर भूमध्य तक पहुँच जावे। फौलाद के अर्क से जिह्वा शीघ्र बढ़ती है। इस मुद्रा का बड़ा महत्व बतलाया गया है, इससे ध्यान की अवस्था परिपक्व करने में बड़ी सहायता मिलती है।

२ महामुद्रा—मूलबन्ध लगाकर बायें पैर की एड़ी से सीवन (गुदा और अग्रड-कोष के मध्य का चार श्रंगुल स्थान ) द्वाये और दाहिन पैर को फैलाकर उसकी श्रंगुलियों को दोनों हाथों से पकड़े। पाँच घर्षण करके बायी नासिका से पूरक करे। फिर जालन्धर-बन्ध खोलकर दाहिनी नासिका से रेचक करे। यह वामाङ्ग की मुद्रा समाप्त हुई। इसी प्रकार दिल्लाङ्ग में इस मुद्रा को करना चाहिये।

दूसरी विधि: बायें पैर की एड़ी को सीवन (गुदा और उपस्थ के मध्य के चार अंगुल भाग ) में बलपूर्वक जमाकर दायें पैर को लम्बा फैलाव । किर शनै:-शनै: पूरक के साथ मूल तथा जालन्धर-बन्ध लगात हुए दायें पैर का आंगूठा पकड़कर मस्तक को दायें पैर के घुटने पर जमाकर यथाशक्ति छुम्भक करे । कुम्भक के समय पूरक की हुई वायु को पेट में शनै:-शनै: फुलावे; और ऐसी भावना करे कि प्राग् कुग्डिलिनी को जामत करके सुषुम्ना में प्रवेश कर रहा है, तत्पश्चात् मस्तक को घुटने से शनै:-शनै: रेचक करते हुए उठाकर यथा-स्थित में बैठ जावे । इसी प्रकार दूसरे अङ्ग से करना चाहिये । प्राग्णायाम की संख्या एवं समय बढ़ाते रहें । फल: मन्दाग्नि, अजीर्ग आदि उदर के रोगों तथा प्रमेह का नाश, क्षुधा की बुद्धि और कुराडिलनी का जामत होना।

३ अश्वनी मुद्रा—सिद्ध श्रथवा पद्मासन से बैठ योनिमराडल को श्रश्च के सदश पुनः-पुनः सिकोड़ना श्रश्चनी मुद्रा कहलाती है।

फल : यह मुद्रा प्राण के उत्थान और कुगडिलनी शक्ति के जामत करने में सहायक होती है। श्रपानवायु को शुद्ध और वीर्यवाही स्नायुश्रों को मजबूत करती है।

४ शक्तिचालिनी मुद्रा—सिद्ध अथवा पद्मासन से बैठ हाथों की हथेलियाँ पृथिवी पर जमादे। बीस-पन्नीस बार शनै:-शनै: दोनों नितम्बों को पृथिवी से उठा-उठा कर ताड़न करे। तत्पश्चात् मृलबन्ध लगाकर दोनों नासिकाओं से अथवा वाम से अथवा जो स्वर चल रहा हो उस नासिका से पूरक करके प्राण्वायु को अपानवायु से संयुक्त करके जालन्धर-बन्ध लगाकर यथाशक्ति कुम्भक करे। कुम्भक के समय अश्वनी. मुद्रा करे अर्थात् गुह्यप्रदेश का आकर्षण-विकर्षण करता रहे। तत्पश्चात् जालन्धर-बन्ध खोलकर यदि दोनों नासिकापुट से पूरक किया हो ता दोनों से अथवा पूरक से विपरीत नासिकापुट से रेचक करे और निर्विकार होकर एकाप्रतापूर्वक बैठ जावे।

घेरएडसंहिता में इस मुद्रा को करते समय बालिश्त-भर चौड़ा, चार श्रंगुल लम्बा, कोमल, श्रेत और सूक्ष्म बस्न नाभि पर कटिसूत्र से बाँधकर सारे शरीर पर भस्म मलकर करना बतलाया है।

फल: सर्व रोग-नाशक और स्वास्थ्यवर्द्धक होने के श्रितिरिक्त कुराडिलनी शक्ति के जायत करने में श्रात्यन्त सहायक है। इससे साधक श्रवश्य लाभ प्राप्त करें।

५ योनिमुद्रा—सिद्धासन से बैठ सम-सूत्र हो ५एमुर्छी मुद्रा लगाकर श्रार्थात् दोनों श्रंगूठों से दोनों कानों को, दोनों तर्जनियों से दोनों नेत्रों को, दोनों मध्यमाश्रों से नाक के छिद्रों को बन्द करके श्रीर दोनों श्रनामिका एवं किनिष्ठिकाश्रों को दोनों श्रोठों के पास रख कर काकी मुद्रा द्वारा श्रार्थात् जिह्ना को कौर की चोंच के सदश बनाकर उसके द्वारा प्रार्थात् या को खेंचकर श्रधोगत श्रपानवायु के साथ मिलावे। तत्पश्चात् श्रो३म् का जाप करता हुश्चा ऐसी भावना करे कि उसकी ध्विन के साथ परस्पर मिली हुई वायु कुड्र एलिनी को जामत करके षड्चकों का भेदन करते हुए सहस्रदल कमल में जा रही है। इससे श्रन्तज्योंति का साज्ञात्कार होता है।

६ योगमुद्रा—मृलबन्ध के साथ पद्मासन से बैठकर प्रथम दोनों नासिकापुटों से पूरक करके जालन्धर-बन्ध लगावे, तत्पश्चात् दानों हाथों को पीठ के पीछे ले जाकर बायें हाथ से दायें हाथ की क्योर दायें हाथ से बायें हाथ की कलाई को पकड़े, शरीर को आगे मुकाकर पेट के श्रन्दर एडियों को दबाते हुए सिर को जमीन पर लगादे। इस प्रकार यथा शक्ति कुम्भक करने के पश्चात् सिर को जमीन से उठाकर जालन्धर-बन्ध खोलकर दोनों नासिकाओं से रेचन करे।

फल: पेट के रोगों को दूर करने श्रीर कुएडिलनी शक्ति के जामत करने में सहायक होती है।

७ शास्भवी मुद्रा—मूल और उड्ढीयान बन्ध के साथ सिद्ध अथवा पद्मासन से बैठ नासिका के अप्रभाग अथवा अमध्य में दृष्टि को स्थिर करके ध्यान जमाना शास्भवी मुद्रा कहलाती है।

८ तड़ागी मुद्रा— तड़ाग (तालाब) के सहश पेट को वायु से भरने को तड़ागी मुद्रा कहते हैं।

शवासन से चित लेटकर जिस नासिका का खर चल रहा हो उससे पूरक करके तालाब के समान पेट को फैलाकर वायु से भरले। तत्पश्चात् कुम्भक करते हुए वायु को पेट में इस प्रकार हिलावे जिस प्रकार तालाब का जल हिलता है। कुम्भक के पश्चात् सावधानी से वायु को शनै:-शनै: रेचन कर दे, इससे पेट के सर्व रोग समूल नाश होते हैं।

९ विपरीतकरणी मुद्रा —शीर्षासन = कपालासन = पहिले जमीन पर मुलायम गोल लपेटा हुआ वस्त्र रखकर उस पर अपने मस्तक को रक्खे। फिर दोनों हाथों के तलों को मस्तक के पीछे लगाकर शरीर को उल्टा ऊपर उठाकर सीधा खड़ा करदे। थोड़े ही प्रयन्न से मूल और उड़डीयान खयं लग जाता है। यह मुद्रा पद्मासन के साथ भी की जा सकती है। इसको ऊर्ध्व-पद्मासन कहते हैं। आरम्भ में इसको दीवार के सहारे करने में आसानी होगी।

फल: वीर्यरचा, मस्तिष्क, नेत्र, हृदय तथा जठराग्नि का बलवान होना, प्राण की गित स्थिर ख्रीर शान्त होना, कब्ज, जुकाम, सिर दर्द ख्रादि का दूर होना, रक्त का शुद्ध होना ख्रीर कफ के विकार का दूर होना।

१० बज्रोली मुद्रा — मूत्रत्याग के समय कई बार मूत्र को बलपूर्वक उपर की श्रोर श्राकर्षण करे। ऐसा करते समय इस बात को ध्यान से देखे कि मूत्रधारा कितने नीचे से श्राकर्षित होकर लौटती है और पुनः उतरते समय कितना समय लगता है। निरन्तर श्रभ्यास से जब मूत्रधार दस-बारह श्रंगुल नीचे से श्राकर्षित होकर खेंची जा सके और उतारने में कुछ शक्ति लगाना पह तो सममना चाहिये कि वश्रोली क्रिया सिद्ध हो गई है। तत्पश्चात् कमशः जल, दृध, तेल श्रथवा घी, शहद श्रीर श्रन्त में पारा खींचने का श्रभ्यास करे।

दूसरी विधि: एक चौदह श्रंगुल रबड़ का कैथीटर (जो कि श्रंमेजी दवाखानों में मिल सकता है) लिङ्ग-छिद्र में प्रवेश करने का श्रम्यास करें। यह श्रम्यास एक श्रंगुल से प्रारम्भ करके क्रमशः एक-एक श्रंगुल बढ़ाते जावें। जब बारह श्रंगुल प्रविष्ट होने लगे तो चौदह श्रंगुल लम्बी श्रौर लिङ्ग के छिद्र श्रनुसार चौड़ी जस्त की सलाई जो दो श्रंगुल मुड़ी हुई ऊपर को मुंह वाली हो जिससे कि लिंगेन्द्रिय में प्रविष्ट कर सके उपर्युक्त रबड़ के कैथीटर की रीति से लिङ्ग-छिद्र में प्रवेश करने का श्रम्यास करे। जब बारह श्रंगुल तक प्रविष्ट होने लगे तब चौदह श्रंगुल लम्बी लिङ्ग के छिद्र श्रनुसार चौड़ी श्रन्दर से पोली एक चाँदी की

सलाई बनवावे जो दो अंगुल टेढ़ी और अर्ध्वमुखी हो। इस टेढ़े भाग को लिंग-छिद्र में प्रविष्ट करके दो अंगुल बाहर रहने दे, फिर सुनार की धमनी के सहश धमनी से उस सलाई में लगातार फूल्कार कूरे। इस प्रकार लिङ्गमार्ग की अच्छी प्रकार शुद्धि हो जाने पर वायु को खींचने और छोड़ने का अभ्यास करे, इस अभ्यास के सिद्ध हो जाने पर लिङ्ग-छिद्र से उपर्युक्त रीति से जल, तेल, दूध, शहद और पारे के खींचने का क्रमशः अभ्यास करे।

फल: लिंगेन्द्रिय के छिद्र की शुद्धि श्रीर श्रपानवायु पर पूर्णतया श्रधिकार प्राप्त हो जाता है, पथरी को तोड़कर निकालने में सहायता मिलती है।

इस मुद्रा का फल हठयोग के शास्त्र में खलौकिक सिद्धियाँ बतलाई गई हैं परन्तु जरासी असावधानी होने पर इन्द्रिय-छिद्र में विकार होने से भयक्कर शारीरिक रोग उत्पन्न होने तथा स्त्री के रज खींचने की चेष्टा में ऊँचे से ऊँचे अभ्यासी के लिय भी आध्यात्मिक पतन होने की अधिक सम्भावना है। इस प्रकार के बहुत-से उदाहरण दृष्टिगोचर हुए हैं। इन मुद्राओं आदि को किसी अनुभवी की सहायता से करना चाहिये अन्यथा लाभ के स्थान में हानि पहुँचन की अधिक सम्भावना है।

काकी और भुजङ्गी मुद्रा का वर्णन पचासवें सूत्र के विशेष वक्तव्य में किया जायगा।

#### चित लेटकर करने के आसन

१ पादांगुष्ट नासात्र स्पर्शासन पृथिवी पर समसूत्र में पीठ के बल सीधा लेट जावे। दृष्टि को नासात्र में जमाकर दायें पैर के श्रंगुठे को पकड़कर नासिका के श्रव्यभाग को स्पर्श करें, इसी प्रकार पुन:-पुन: करें, मस्तक, बायाँ पैर श्रोर नितम्ब पृथिवी पर जमें रहें। इसी प्रकार दायें पैर को फैलाकर बायें पैर के श्रंगुठे को नासिका के श्रव्यभाग में स्पर्श करें। फिर दोनों पैरों के श्रंगूठों को दोनों हाथों से पकड़कर नासिका के श्रव्यभाग को स्पर्श करें। कई दिन के श्रभ्यास के पश्चात् श्रंगुठा नासिका के श्रव्यभाग को स्पर्श करने लगेगा।

फल : कमर का ददे, घुटने की पीड़ा, कन्ध-स्थान की शुद्धि एवं उदर-सम्बन्धी सर्व रोगों का नाश करता है। यह आसन स्त्रियों के लिये भी लाभदायक है।

२ पश्चिमोत्तान।सन — दोनों पाँवों को उड्डीयान और मूलबन्ध के साथ लम्बा सीधा फैलावे। दोनों हाथों की अंगुलियों से दोनों पैरों की अंगुलियों के खींचकर शरीर को मुका-कर माथे को घुटने पर टिकादे, यथाशक्ति वहीं पर टिकाए रहे। प्रारम्भ में दस-बीस बार शनै:-शनै: रेचक करते हुए मस्तक को घुटने पर ले जावे और इसी प्रकार पृरक करते हुए उत्तर उठाता चला जावे।

फल: पाचन शक्ति का बढ़ाना, कोष्ठबद्धता दूर करना, सब स्नायु श्रौर कमर तथा पेट की नस-नाड़ियों की शुद्ध एवं निर्मल करना, बढ़ते हुए पेट को पतला करना इत्यादि।

इस आसन को कम से कम दस मिनट तक करते रहने के पश्चात् उचित लाभ प्रतीत होगा।

३ सम्प्रसारण भू-नमनासन (विस्तृत पाद भू-नमनासन) — पैरों को लम्बा करके ३१०

#### पृष्ठं ३१०



१. पादांगुष्ट नासाम्र स्पर्शासन, प्रथम प्रकार



१. पादांगुष्ठ नासाम्र स्पर्शासन ३ रा प्रकार

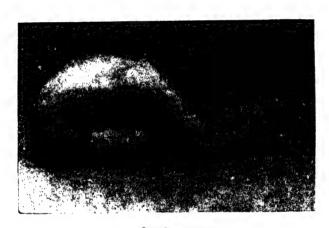

२. पश्चिमोत्तानासन.



३. सम्प्रसारण भू-नमनासन

#### पृष्ठ ३११



४. जानुशिरासन



५ आकर्ण धनुषासन



६ शीषेपादासन



७ हृदयस्तम्भासन

यथाशक्ति चौड़ा फैलावे। तत्पश्चात् दोनों पैरों के ऋंगूठों को पकड़कर सिर को भूमि में टिकादे।

फल : इससे ऊरु श्रौर जंघा-प्रदेश तन जाते हैं, टाँग, कमर, पीठ श्रौर पेट निर्दोष होकर वीर्य स्थिर होता है।

४ जानुशिरासन—एक पाँव को सीधा फैलाकर दूसरे पाँव की एड़ी गुदा श्रीर श्रग्रहकोश के बीच में लगाकर उसके पाद-तल से फैले हुए पाँव की रान को दबावे। मूल श्रीर उड्डीयान वन्ध के साथ फैले हुए पैर की श्रंगुलियों को दोनों हाथों से खींच कर धीरेधीरे श्रागे को फुकाकर माथे को पसारे हुए घुटने पर लगादे, इसी प्रकार दूसरे पाँव को फैलाकर माथे को घुटने पर लगावे।

फल: इस त्रासन के सब लाभ पश्चिमोत्तान त्रासन के समान हैं। वीर्य-रज्ञा तथा कुगड़िलनी जाप्रत करने में सहायक होना, यह इसमें विशेषता है। इसको भी वास्तविक लाभ प्राप्ति के लिये कम से कम दस मिनट करना चाहिये।

५ आकर्ण धनुषासन — दोनों पाँव एक-दूसरे के साथ जमीन पर फैलाकर दोनों हाथों की अंगुलियों से दोनों पाँव के अंगुठे पकड़ ले। एक पाँव सीधा रखकर दूसरे पाँव को उठाकर उसी ओर के कान को लगावे, हाथों और पैरों के हेर-फेर से यह आसन चार प्रकार से किया जा सकता है: —

- (क) दाहिने हाथ से दाहिने पाँव का ऋंगूठा पकड़कर वायें पाँव का ऋंगूठा बायें हाथ से खींचकर बायें कान को लगावे।
- (ख) बायें हाथ से बायें पाँव का ऋंगूठा पकड़कर दाहिने पाँव का ऋंगूठा दाहिने हाथ से खींचकर दाहिने कान को लगावे।
- (ग) दाहिने हाथ से बायें पाँव का श्रंगूठा पकड़कर उसके नीचे दाहिने पाँव का अंगूठा बायें हाथ से खींचकर बायें कान को लगावे।
- (घ) बायें हाथ से दाहिने पाँव का श्रंगूठा पकड़कर उसके नीचे बायें पाँव का श्रंगूठा दाहिने हाथ से खींचकर दाहिने कान को लगावे।

फल: बाहु, घुटने, जंघा ऋदि ऋवयवों को लाभ पहुँचता है।

६ शीर्ष-पादासन—चित लेटकर सिर के पृष्ठ-भाग और पैरों की दोनों एड़ियों पर शरीर को कमान के सदृश कर दे। इस आसन को पूरक करके कर और ठहरे हुए समय में कुम्भक बना रहे, तत्पश्चात् धीरे से रेचक करना चाहिये।

फल: मेरुद्रख का सीधा श्रीर मृदु होना, सम्पृर्ण शरीर की नाड़ियों, गर्दन श्रीर पैरों का मजबूत होना।

हृदयस्तम्भासन—िचत लेटकर दोनों हाथों को सिर की छोर छौर दोनों पैरों को छागे की छोर फेलावे, फिर पूरक करके जालन्धर बन्ध के साथ दोनों हाथों छोर दोनों पैरों को छ:-सात इश्व की ऊँचाई तक धीर-धीर उठावे छौर वहीं पर यथाशक्ति ठहरावे, जब श्वास निकालना चाहे तब पैरों छोर हाथों को जमीन पर रखकर धीर-धीरे रेचक करे।

फल: छाती, हृदय, फेफड़े का मजबूत और शक्तिशाली होना और पेट के सब प्रकार के रोगों का दूर होना।

ट उत्तानपादासन—चित लेटकर शरीर के सम्पूर्ण स्नायु ढीले कर दे, पूरक करके धीरे-धीरे दोनों पैरों को ( अंगुलियों को ऊपर की ओर खूब ताने हुए ) ऊपर उठावे, जितनी देर आराम से रख सके रखकर पुनः धीरे-धीरे भूमि पर ले जावे और श्वास को धीरे-धीर रेचक कर दे। प्रथम बार तीस डिप्री तक, दूसरी बार पैंतालीस डिप्री तक, तीसरी बार साठ डिप्री तक पैरों को उठावे। इस आसन के आधुनिक अनुभवियों ने नौ भेद किये हैं:—

(क) द्विपाद चक्रासन: हाथों के ५ेजे नितम्ब के नीचे रख चित लेट एक पैर घुठने में मोड़कर घुटने को पेट के पास लाकर तथा दूसरा पैर किञ्चित् ऊपर उठाकर बिल्कुल सीधा रक्खे; और इस प्रकार पैर चलावे जैसे साइकिल पर बैठकर चलाते हैं।

फल: इससे नितम्ब, कमर, पेट, पैर श्रीर टॉगें निर्दोष होकर वीर्य शुद्ध, पुष्ट श्रीर स्थिर रहता है।

(ख) उत्थित द्विपादासन: चित लेटकर दोनों पैर पैंतालीस डिग्री तक ऋपर डठा कर जमीन से बिना लगाये धीरे-धीरे ऊपर-नीचे करे ।

इससे पेट के स्नायु मजबूत होते हैं और मलत्याग किया ठीक होती है।

(ग) उत्थित एकैक पादासन: चित लेटकर दोनों पैर (एक पैर बीस डिमी में श्रौर दूसरा पैर ४५ डिमी में) श्रधर में रखकर जमीन से बिना लगाये हुए ऊपर-नीचे करे।

इससे कमर के स्नायु मजबूत होते हैं, मलोत्सर्ग क्रिया ठीक होती है, वीर्य शुद्ध श्रौर

स्थिर होता है।

(घ) उत्थितहस्त-मेहद्ग्डासन: हाथ-पैर एक रेखा में सीधे फैलाकर चित लेटे। दोनों हाथ उठाकर पैरों की खोर ले जावे, इस प्रकार पुन:-पुन: पीठ के बल लेटकर पुन:-पुन: उठे।

इससे कमर, छाती, रीढ़ श्रीर पेट निर्दोष होते हैं।

( क्र ) शीर्षबलहस्त-मेरुद्रगडासन: पूर्ववत् पीठ के बल लेटकर सिर के पीछे हाथ बाँधे, बिना पैर उठाये कमर से शरीर ऊपर उठावे।

इससे पेट, छाती, गर्दन, पीठ और रीढ़ के दोष दूर होते हैं।

(च) जानुस्पृष्टभाल-मेरुद्ग्डासन: उपर्युक्त आसन करके घुटना मोड़कर बारीबारी धीर-धीरे माथे में लगावे, नीचे का पैर मूर्गि पर टिका हुआ सीधा रहे।

इससे यकृत् ( जिगर ), प्लीहा (तिल्ली), फेफड़े आदि नीरोग होकर पेट, गर्दन, कमर, रीढ़, ऊह बलवान और निर्विकार होते हैं।

(छ) उत्थित हस्तपाद-मेरुद्गडासन: पूर्ववस् पीठ के बल लेटकर हाथ-पैर दोनों एक-साथ उपर उठावे श्रीर पुनः पूर्ववत् एक रेखा में ले जावे चार-पाँच बार ऐसा करे।

इससे पेट, छाती, कमर और ऊरु निर्दोष होते हैं।



८. (क) द्विपाद चक्रासन



८. (ख) उध्यित द्विपादासन



८. (ग) उत्थित एकैक पादासन



. (घ) उत्थित हस्त मेरुदण्डासन



८. (ङ) शीपंबद्ध हस्त मेरुदण्डासन



८. (च) जानु स्पृष्ट भाल मेरुद्ण्डासन



८. (छ) उत्थित हस्तपाद मेरुदण्डासन

#### प्रष्ठ ३१३



ः (ज) डांत्थः पाद-मेरुदण्डासन



ः (झ) भारुस्प्रष्ट द्विजानु मेरुद्ण्डासन



९ हतस्पादांगुष्टाान (पहिला प्रकार)



११. पवनमुक्तासन



१२. ऊध्वं सर्वांगासन



१२. जध्वं सर्वागासन



९. हस्तपादांगुष्टासन (दुसरा प्रकार)

- (ज) उत्थितपाद-मेरुद्राडासन: पैर सामने को फैलाकर हाथों की कोहनियों के बल धड़ को उठावे, अनन्तर पैर पैंतालीस डिमी तक ऊपर उठाकर ऊपर-नीचे करे। इससे कमर, रीढ़ श्रीर पेट निर्दोष होते हैं।
- (क) भालस्पृष्ट द्विजानु-मेरदरखासन: उपर कहे अनुसार हो करे, किन्तु इसके अतिरिक्त सिर दोनों घटनों में लगादे।

इससे पीठ, छाती, रीढ़, गर्दन श्रीर कमर के सब विकार दूर होते हैं।

९ हस्त-पादांगुष्ठासन—चित लेटकर दोनों नासिका से पूरक करके बाग्रे हाथ को कमर के निकट लगाये रक्खे, दूसरे दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़े; और समूचे शरीर को जमीन पर सटाये रक्खे। दाहिने हाथ और पैर ऊपर की ओर उठाकर तना हुआ रक्खे। इसी प्रकार दाहिने हाथ को दाहिनी ओर कमर से लगाकर बायें हाथ से बायें पैर के अंगूठे को पकड़कर पूर्ववत् करना चाहिये। फिर दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़कर उपर्युक्त विधि से करना चाहिये।

फल: सब प्रकार के पेट के रोगों का दूर होना, हाथ-पैरों का रक्तसञ्चार व बलवृद्धिं।

१० स्नायु-संचालासन — चित लेटकर दोनों पैरों को पृथिवी से एक इश्व उठा-कर पूरक करके जाजन्धर-बन्ध लगाले और हाथों को शिर की ओर ले जाकर एक इश्व ऊपर उठावे, बायें पैर व बायें हाथ को मोड़े और फैलावे, फिर दाहिने हाथ व दाहिने पैर को मोड़े और फैलावे, जबतक कुम्भक रह सके इसी प्रकार उलट-फेर से हाथों और पैरों को मोड़ता और फैलाता रहे, तत्पश्चात् जालन्धर-बन्ध खोलकर हाथ व पैरों को जमीन पर रखकर धीरे-धीरे रेचक करे।

फल: शरीर के सब स्नायुत्रों में प्रगति उत्पन्न होना, पेट की शिरायें, घुटने एवं मेरुद्गड का पुष्ट होना।

११ पवन-मुक्तासन — चित लेटकर पिहले एक पाँव को सीधा फैलाकर दूसरे पाँव को घुटने से मोड़कर पेट पर लगाकर दोनों हाथों से श्रव्छी प्रकार दबाये, फिर इस पाँव को सीधा करके दूसरे पाँव से भी पेट को खूब इसी प्रकार दबावे। तत्पश्चात् दोनों पाँवों को इसी प्रकार दोनों हाथों से पेट पर दबाये। पूरक करके कुम्भक के साथ करने में श्रिधक लाभ होता है।

फल: उत्तानपाद श्रासन के समान इसके सब लाभ हैं। वायु को बाहर निकालने में तथा शीचशुद्धि में विशेषरूप से सहायक होता है, बिस्तर पर लेटकर भी किया जा सकता है, देर तक कई मिनट तक करते रहने से वास्तविक लाभ की प्रतीति होगी।

१२ ऊर्ध्व-सर्वागासन—भूमि पर चित लेटकर दोनों पैरों को तानकर धीरे धीर कन्धों और शिर के सहारे से पूर्ण शरीर को ऊपर खड़ा करदे। आरम्भ में हाथों के सहारे से उठावे, कमर और पैर सीधे रहें, दोनों पैरों के आंगूठे दोनों आंखों के सामने रहें। मस्तक कमजोर होने के कारण जो शीर्षासन नहीं कर सकते हैं उनको इस आसन से वहीं लाभ

प्राप्त हो सकते हैं। एक पांव को आगे और दूसरे को पीछे इत्यादि करने से इसके कई प्रकार हो जाते हैं। इसमें ऊर्ध्व-पद्मासन भी लगा सकते हैं।

फल : रत्तशुद्धि, भूख की वृद्धि श्रौर पेट के सब विकार दूर होते हैं। सब लाभ शीर्षासन-समान जानना चाहिये।

१३ सर्वागासन (हलासन)—िचत लेटकर दोनों पाँवों को उठाकर सिर के पीछे जमीन पर इस प्रकार लगावे कि पांव के शंगूठे और झंगुलियां ही जमीन को स्पर्श करें, घुटनों सिहत पांव सीधे समसूत्र में रहें, हाथ पांछे भूमि पर रहें।

दूसरा प्रकार—दोनों हाथों को सिर की तरफ ले जाकर पैर के अंगूठों को पकड़ कर ताने।

फल : कोष्ठबद्ध का दूर होना, जठरामि का बढ़ना, श्राँतों का बलवान् होना, श्रजीर्ण, प्लीहा, यक्टत् तथा श्रन्य सब प्रकार के रोगों का निवृत्ति श्रीर क्षुधा की वृद्धि।

१४ कर्णपीडासन – हलासन करके घुटने कानों पर लगाने से कर्णपीडासन बनता है, इसमें दोनों हाथों को पीठ की श्रोर जमीन में लगाना चाहिये।

फल: सर्वाङ्कासन के समान, पेट के रोगों के लिए इसमें कुछ श्रधिक विशेषता है। नादानुसन्धान में भी सहायक है। देर तक करने से वास्तविक लाभ की प्रतीति होगी।

१५ चक्रासन—चित लेटकर हाथों श्रीर पैरों के पंजे भूमि पर लगाकर कमर का भाग ऊपर उठावे। हाथ-पैरों के पंजे जितने पास-पास श्रासकें उतने लाने का यह करे। यह श्रासन खड़ा होकर पीछ से हाथों को जमीन पर रखने से भी होता है।

फल: कमर और पेट के स्थान को इससे अधिक लाभ पहुँचता है, पृष्ठवंश सदा आगे की ओर मुकता है, उसका दोष इस आसन द्वारा विरुद्ध मुकाव होने से दूर हो जाता है।

१६ गर्भासन—चित लेटकर दोनों पैरों को ऊपर उठाकर सिर की श्रोर जमीन में लगावे, फिर दोनों पैरों को गर्न में एक पर दूसरे पैर को देकर फँसावे, तत्रश्चात् दानों हाथों को पैरों के श्रन्दर की श्रोर से ले जाकर कमर को एक-दूसरे हाथ से पकड़ कर बांधे। इससे पेट के सब प्रकार के रोग, कोष्ठबद्ध यक्तत्, प्लीहा (तिही) श्रादि दूर होते हैं।

१७ शवासन (विश्रामासन) शरीर के सब श्रंगों को ढीला करके मुद्दें के समान लेट जावे। सब श्रासनों के पश्चात् थकान दूर करने श्रीर चित को विश्राम देने के लिये इस श्रासन को करे।

#### पेट के बल लेटकर करने के श्रासन

१८ मस्तक-पादांगुष्ठासन—पेट के बल लेटकर सारे शरीर को मस्तक और पैरों के अँगूठे के बल पर उठाकर कमान के सदश शरीर को बना दे। शरीर को उठाते हुए पूरक ठहरात हुए कुम्भक और उतारते हुए रेचक करे।

फल: मस्तक, छाती, पैर, पेट की आंतें, तथा सम्पूर्ण शरीर की नाड़ियां शुद्ध और

बलवान् होती हैं। पृष्ठवंश एवं मेरुदएड के लिये विशेष लाभ पहुँचता है।

१९ नाभ्यासन-पेट के बल सममूत्र में लेटकर दोनों हाथों को सिर की श्रोर श्रागे

#### पृष्ठ ३१४



१३ सर्वांगासान (हलासन)



१३ दूसरा प्रकार सर्वांगासन ( हलासन )



१५. चक्रासन



१८ मस्तक-पादांगुष्टासन



१९ नाभ्यासन





२०. मयूरासन



२१. (ग) भुजंगासन





२१. (ख) भुजंगासन

दो हाथ की दूरी पर एक-दूसरे हाथ से अच्छी तरह फैलावे, दोनों पैरों को भी दो हाथ की दूरी पर ले जाकर फैलावे। फिर पूरक करके कंवल नाभि पर समूचे शरीर को उठावे, पैरों श्रीर हाथों को एक या डेढ़ हाथ की ऊँचाई पर ले जावे, सिर श्रीर छाती को श्रागे की श्रीर उठाय रहे, जब श्रास बाहर निकलना चाहे तब हाथों श्रीर पैरों को जमीन पर रखकर रेचक करे।

फल: नाभि की शक्ति का विकास होना, मन्दामि, श्रजीर्णता, वायु-गोला तथा श्रन्य पैट के रोगों का तथा वीर्यदोष का दूर होना।

२० मयूरासम — दोनों हाथों को मेज अथवा भूमि पर जमाकर दोनों हाथों की कोहिनयां नाभिस्थान के दोनों पार्श्व से लगाकर मूल उड्डीयान बन्ध के साथ सारे शरीर को उठाये रहे। पांव जमीन पर लगे रहने से हंसासन बनता है।

फल: जठरामि का प्रदीप्त होना, भूख लगना, वात-पित्तादि दोषों को तथा पेट के रोगों गुल्म कब्जादि का दूर करना और शरीर को आरोग्य रखना। बस्ती तथा इनेमा के पश्चात् इसके करने से पानी तथा आंव जा पेट में रह जाती है वह इससे निकल जाती है, मेहदराड सीधा होता है।

२१ भुजंगासन ( सर्पासन ) आधुनिक आसन-व्यायाम के अनुभवियों ने भुजङ्गा-सन के निम्न तीन भेद किये हैं :—

- (क) डिल्थितैकपाद-भुजङ्गासन: पैट के बल लेटकर हाथ छाती के दोनों श्रोर से कोहिनयों में से घुमाकर भूमि पर टिकावे, भुजङ्ग के सदश छाती ऊपर को उठाकर दृष्टि सामने रक्खे, एक पैर भूमि पर टिका रहे, दूसरा पैर घुटने को बिना मोड़े जितना जा सके ऊपर उठावे; इसी प्रकार बारी-बारी से पैरों को नीचे-ऊपर करें। इससे किट-दाष यक्तत्, प्रीहादि के विकार दूर होते हैं।
- (ख) मुजङ्गासन: पैरों के पंजे उल्टी श्रोर से भूमि पर टिकाकर हाथों को भी भूमि पर किश्वित् टेढ़े रखकर धड़ को कमर से उठाकर मुजङ्गाकार होवे। इससे पेट, छाती, कमर, ऊह, मेहदराड श्रादि के सब दोष नाश होते हैं।
- (ग) सरलहस्त-भुजङ्गासन: हाथों को भूमि पर सीधा रखकर पैरों को पीछे की श्रोर ले जाकर दोनों हाथों के बीच कमर श्राजाय इस रीति से कमर भुकाकर छाती श्रीर गर्दन भरसक ऊपर उठाकर सीधे श्राकाश की श्रोर देखे। इससे पैट की चरबी निकल जाती है, पेट, कमर श्रीर गर्दन के सब विकार दूर होते हैं।

२२ दालभासन—शलभ टिड्डा को कहते हैं। पैट के बल लेटकर दोनों हाथों की श्रंगुलियों को मुट्ठी बाँधकर कमर के पास लगावे, तत्पश्चात् धीरे-धीरे पूरक करके छाती व सिर को जमीन में लगाये हुए हाथों के बल एक पैर को यथाशक्ति एक-डेढ़ हाथ की ऊँचाई पर ले जाकर ठहराये रहे, जब श्वास निकलना चाहे तब धीरे-धीरे पैर को जमीन पर रखकर इति:-शनै: रेचक करे। इसी प्रकार दूसरे पैर का उठावे, फिर दोनों पैरों को उठावे।

फलः जंघा, पेट, बाहु श्रादि भागों को लाभ पहुँचता है, पेट की श्रांतें मजबूत होती हैं श्रीर सब प्रकार के उदर-विकार दूर होते हैं।

धनुरासन—पेट के बल लेटकर दोनों हाथों को पीठ की आर करके दोनों पैरों को पकड़ लेवे और शरीर को वक्र-भाव से रक्खे। कहीं-कहीं इस आसन को वक्रासन की भाँति एडियों पर बैठकर पीछे की आर मुककर करना बतलाया है।

फलः कोष्ठबद्धादि उदर के सब विकारों का दूर होना, भूख तथा जठराग्नि का प्रदीप्त होना।

## बैठकर करने के भासन

२४ मत्स्येन्द्रासन-इसको पाँच भागों में विभक्त करने में सुगमता होगी :-

- (क) बायें पाँव का पश्जा दाहिने पाँव के मृल में इस प्रकार रखे कि उसकी एड़ी टूंडी में लगे और श्रङ्कलियें पाल्थी के बाहर न हों।
  - (ख) दांयाँ पाँव बायें घुटने के पास पश्जा भूमि पर लगाकर रक्खे ।
- (ग) बायाँ हाथ दाहिने घुटने के बाहर से चित डालकर उसकी चुटकी में दाहिने पाँव का श्राँगुठा पकड़े, उस दाहिने पाँव के पंजे को बायें घुटने के बाहर सटाकर रक्खे।
  - (घ) दाहिना हाथ पीठ की श्रोर से फिराकर उससे बायें पैर की जंघा पकड़ ले।
- ( क ) मुख तथा छाती पीछे की श्रोर फिराकर तानें तथा नासाम में दृष्टि रक्खे। इसी प्रकार दूसरी श्रोर से करे।

फल: पीठ, पेट के नल, पाँव, गला, बाहु, कमर, नाभि के निचले भाग व छाती के स्नायुष्टों का श्रच्छा खिचाव होता है, जठरामि प्रदीप्त होती है; श्रीर पेट के सब रोग श्रामवात, परिणाम-शूल, तथा श्राँतों के सब रोग नष्ट होते हैं।

२५ वृश्चिकासन - कोहनी से पंजे तक का भाग भूमि पर रखकर उसके सहारे सब शरीर को संभालकर दीवार के सहारे पाँच को ऊपर ले जावे, तत्पश्चात् पाँच को घुटनों में मोड़कर सिर के ऊपर रखदे।

दूसरे प्रकार से केवल पर्जों के ऊपर ही सब शरीर को संभालकर रखने से भी यह स्त्रासन किया जाता है।

यह आसन कठिन है। मोड़चाल से चलनेवाले लड़के इस आसन को शीघ कर सकते हैं।

फल : हाथों और बाहों में बलवृद्धि, पेट तथा आँतों का निर्दोष होना, शरीर का फुर्तीला और हल्का होना, मेरुद्गड का शुद्ध और शक्तिशाली होना, तिल्ली, यकृत्, एवं पाग्डु-रोग आदि का दूर होना।

२६ उष्ट्रासन—वजासन के समान हाथों से एड़ियों को पकड़कर बैठे। पश्चात् हाथों से पाँवों को पकड़े हुए चूतड़ों को उठाये, सिर पीछे पीठ की श्रोर मुकावे श्रोर पेट भरसक श्रागे की श्रोर निकाले।

फल: यकृत, प्लीहा, श्रामवात श्रादि पेट के सब रोग दूर होते हैं श्रीर करठ नीरोग होता है।

२७ सुप्त वजासन—वजासन करके चित लेटै, सिर को जमीन से लगा हुआ रक्ले, पीठके भाग को भरसक जमीन से ऊपर उठाये रक्ले; और दोनों हाथों को बाँधकर छाती के ऊपर रक्ले अथवा सिर के नीचे रक्ले।

फल: पेट, छाती, गर्दन और जंघाओं के रोगों को दूर करता है।

२८ कन्द-पीड़ासन — पृथिवी पर बैठकर दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़कर ठीक पेट के ऊपर नाभि के पास ले जाकर इस प्रकार मिलाये कि पैरों की पीठ मिली रहे और तलुए कुित्तयों की ओर हो जावें, दोनों पैरों के अंगूठे और किनिष्ठिकायें भिली रहें, हाथ इस प्रकार जोड़कर बैठ जाये कि हाथ की हथेली पैरों के अंगूठे पर और अंगुलियाँ छाती के ऊपर आ जावें।

फल: पैर, घुटने तथा पेट के रोग दूर होते हैं, क्षुधा की वृद्धि, तिल्ली श्रीर वायुगोले का नाश होता है, स्कन्ध-स्थान के पवित्र होने से झरीर की सब नाड़ियों का शोधन होता है।

२९ पार्वती आसन—दोनों पैरों के तलुए इस प्रकार मिलावे कि श्रंगुलियों से श्रंगुलियों श्रोर तलुए से तलुश्रा मिल जावे; श्रोर मिले हुए भागों को इस प्रकार घुमावे कि श्रंगुलियाँ नितम्बों के नीचे श्रा जावें श्रोर एड़ियाँ श्रग्रहकोश के नीचे मिलकर सामने दिखाई देने लगें।

फल: घुटने, पैरों की श्रंगुलियों, मिण्डनधों, श्रग्डकोश श्रौर सीवनी के सब रोगों का नाश होना, वीथेवाही नसों का पवित्र होना। ब्रह्मचारिणी स्त्रियों के लिये भी यह श्रासन लाभदायक है।

३० गौरत्तासन—दोनों पैरों के तलुओं को पूर्ववत् मिलाकर दोनों एड़ियों को सीवनी पर जमाकर पैरों को इस प्रकार चौड़ा करे कि बायें पैर की श्रंगुलियाँ बायों पिंडली की श्रोर श्रा जावें श्रोर दायें पैर की श्रंगुलियाँ दायें पैर में जा मिलें, फिर दोनों हाथों को पीठ की श्रोर जंघा के नीचे से लाकर घुटने के पास से पैरों की श्रंगुलियों को पकड़कर जालन्धर बन्ध लगाकर चित्त को श्रिर करके बैठे।

फल: कराठ, स्कन्ध, बाहु श्रीर हृदयादि ऊपर के श्रङ्गों तथा जंघा, पिंडली, पैर, सीवनी, श्रराङकोश श्रीर कटिप्रदेश की न्याधियों का दूर करना।

३१ सिंहासन—दोनों पैरों को नितम्बों के नीचे इस प्रकार जमावे कि बायाँ पैर दायें नितम्ब के नीचे और दायाँ पैर बायें नितम्ब के नीचे आ जावे, फिर दोनों हाथों को पेट की ओर अंगुलियाँ करके जंघा पर जमावे। पेट को अन्दर खींचत हुए, छाती को बाहर निकाले हुए, मुंह को खोलकर जिह्हा को बलपूर्वक बाहर की ओर निकाल ठाढ़ी पर जमादे।

फल : बाहु श्रीर पैरों का शक्तिशाली होना, गर्दन का नीरोग होना, कार्ट श्रीर सीवनी

आदि की शुद्धि, इकलाना बन्द होना।

३२ वकासन — दोनों हाथों के पंजे जमीन पर रखकर दोनों घुटनों को बाहुओं के ३१७

सहारे ऊपर उठाकर पांव सिहत सारे शरीर को ऊपर उठावे, केवल हाथों के पंजे भूमि पर रहें शेष शरीर ऊपर उठाये रहे। घुटनों को अन्दर रखकर भी यह आसन किया जा सकता है।

फल: भुजदराडों में बलवृद्धि, सीने का विकास, रक्त की ग्रुद्धि श्रीर क्षुधा की वृद्धि। ३३ लोलासन —वकासन के अनुसार दोनों पंजों को भूमि पर रखकर केवल उन पर ही सारे शरीर को उठावे। वकासन में पाँव पीछे की श्रीर मुकते हैं श्रीर इसमें श्रागे की श्रीर।

फल: वकासन के समान।

#### पद्मासन लगाकर करने के आसन

३४ ऊर्ध्व पद्मासन-शीर्षासन श्रीर ऊर्ध्व सर्वाङ्गासन के साथ।

३५ उत्थित पद्मासन—पद्मासन लगाकर दोनों हाथ दोनों श्रोर जमीन पर रखकर उनके ऊपर सारे शरीर को पेट श्रन्दर खींचे हुए श्रीर छाती को बाहर निकाले हुए भरसक पृथिवी से ऊपर उठाये। जितना पृथिवी से ऊपर उठा रहेगा उतना ही श्रिधिक लाभ होगा।

फल: बाहुबल की वृद्धि, छाती का विकास, पेट के रोगों का नाश श्रौर क्षुधा की वृद्धि।

३६ कुक्कुटासन — पद्मासन से बैठकर दोनों पाँवों के पंजे भीतर रहें इस प्रकार दोनों जाँघों और पिडलियों के बीच में से दोनों हाथ कोहनी तक नीचे निकालकर पंजे भूमि पर टिकाकर सारे शरीर को तोलकर रक्खे।

फल: उत्थित पद्मासन के समान लाभ । जठराग्नि का प्रदीप्त होना, श्रालस्य का दूर होना श्रादि ।

३७ गर्भासन - कुक्कुटासन करके हाथों की श्रंगुलियों से दोनों कान पकड़े।

३८ क्र्मासन—कानों को न पकड़कर हाथों की श्रंगुलियां एक-दूसरे के साथ मिलाकर गला पीछे से पकड़े।

फल: श्रांतों के विकार का दूर होना, शौच-शुद्धि, क्षुधा-वृद्धि।

३९ मत्स्यासन—पद्मासन लगाकर चित लेटे, दोनों हाथों से दोनों पानों के अंगूठे पकड़े और दोनों हाथों की कोहनियाँ जमीन पर टिका दे। सिर को पीछे मोड़कर छाती तथा कमर को भरसक जमीन से ऊपर उठाए रखे।

फल: शौच-शुद्धि, अपानवायु की निम्न गित, आंतों के सब रोगों का नाश इत्यादि। दस-पन्द्रह मिनट तक करने से विशेष लाभ की प्रतीति होती है। इस आसन से देरतक जल में तैर सकता है।

४० तोलांगुलासन—पद्मासन लगाकर नितम्बों के नीचे हाथों की मुट्टियां रखकर उन पर तराजू के सहश सारे शरीर को तोल रक्खे।

फल: मत्स्यासन के समान है।

४१ त्रिबन्धासन मूलबन्ध, उड्डीयान-बन्ध श्रौर जालन्धरबन्ध लगाकर पद्मासन

#### पृष्ठ ३१६–३१७



२३. धनुरासन



२४. मत्स्येन्द्रासन



२४. मत्स्येन्द्रासन



२५, बृदिचकासन



२६. उष्ट्रासन



#### पृष्ठ ३१८







३४. ऊर्ध्व पद्मासन

३५, उत्थित पद्मासन

३६, <del>कुन</del>कुटासन



३७, गर्भासन

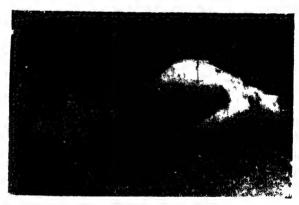

३९. मत्स्यासन

से बैठे। फिर निम्न कियायें करे:—दोनों हाथों को मिलाकर भरसक उपर उठावे दोनों हाथों को गौमुख करके रक्खे। दोनों हाथ पीछे फेरकर दाहिने हाथ से बायें पांव के अंगूठे को अप्रैर बायें हाथ से दाहिने पांव के अंगूठे को पकड़े। दोनों हाथों को भूमि पर जमाकर उन पर सारा शरीर अर्थात् पूरे आसन को डठावे और नितम्बों को पुनः भूमि पर ताड़न करे।

फल: तीनों बन्धों के फल के श्रांतिरिक्त इससे कुएडिलनी की जागृति श्रौर प्राणों के उत्थान में विशेष सहायता मिलती है, किन्तु सावधानी के साथ करे।

४२ एक-पादांगुष्टासन—एक पैर की एड़ी को गुदा और अरुडकोश के बीच में लगाकर उसी के अंगूठे को अंगुलियों सिहत पृथिवी पर जमाकर दूसरे पैर को ठीक उसके घुटने पर रखकर उस पर सारे शरीर का भार सँभालकर बैठे। नासाम भाग पर दृष्टि जमाकर छाती को किश्वित् उभारे रहे, दाये-वायें दोनों अङ्ग से बारी-वारी से करे।

फल: वीर्यदोष का दूर होना श्रीर वीर्यवाही नाड़ियों का शुद्ध श्रीर पुष्ट होना।

### खड़े होकर करने के आसन

४३ ताड़ासन—गला, कमर, पाँव की एड़ी श्रादि सबको समरेखा में करके सीधा खड़ा हो एक हाथ को भरसक सीधा उपर ताने श्रीर दूसरे को जंघा से मिलाय रक्खे। उपरवाले हाथ को धीरे-धीरे तानता हुआ नीचे ले जावे श्रीर नीचेवाले को उपर। इसी प्रकार कई बार करे।

फल: सारे शरीर को आरोग्य रखना, मेरुदराड का सीधा करना, शौच-शुद्धि, आर्श रोग का नाश करना इत्यादि।

४४ गरुड़ासन — सीधे खड़े होकर एक पैर को दूसरे पैर से लपेटे, तत्पश्चात् दोनों हाथों को भी उसी प्रकार लपेटकर हथेली में हथेली मिलाकर दोनों हाथों को नाक के पास ले जावे।

फल: पैरों के स्नायु की शुद्धि, अग्रहकोश की वृद्धि का राकना, घुटने और कोहनियों आदि के दर्द का नाश करना।

४५ द्विपाद मध्यशीर्घासन—दोनों पैरों को भरसक फैलावे. मस्तक को आगे की आरे सुकाकर दोनों पैरों के बीच में ले जाकर पृथिवी पर लगावे।

फल : पेट के स्नायु, कमर, मेहदराड, श्रीर वीर्यवाही नसों का पुष्ट होना।

४६ पाद्महस्तासन—सीधे खड़े होकर धीरे-धीरे श्रागे की श्रोर मुककर दोंनों हाथों से दोनों पैरों के श्रंगूठे पकड़े, उड़ीयान श्रीर मृलबन्ध के साथ बिना घुटने तथा पाँव मुकाए घुटने पर सिर को लगादे।

फल: तिल्ली, यकुत्, कोष्ठबद्धता आदि का दूर होना। देर तक करने से विशेष लाभ की प्रतीति होगी।

४७ हस्तपादां गुष्ठासन — सीधा समसूत्र में दोनों पैरों को मिलाकर खड़ा हो एक ३१९ पैर को सीधा उठाकर कटिप्रदेश की जगह तक ले जावे, दूसरे हाथ से इस पैर के अंगूठे को पकड़कर सीधा ताने, दूसरा हाथ कमर पर रहे। इसी प्रकार दूसरी आर करे। जब यह आसन लगभग एक मिनट तक टिकने लगे तो मस्तक को फैलाये हुए घुटने पर लगावे।

फल: पेट, पीठ, जंघा, कमर, कएठ आदि अवयवों का बलवान होना।

४८ कोणांसन — टांगों को फैलाकर समसूत्र में खड़ा हो, तत्पश्चात् एक हाथ को सीधा रखकर दूसरे हाथ से बायीं त्रोर मुककर बायें पैर के घुटने को पकड़े। इसी प्रकार दूसरी त्रोर करे।

फल: पीठ, कमर का नीरोग होना, स्नायुश्रों में रक्त व खून का संचार इत्यादि। यहाँ लगभग सभी मुख्यासन उनके फल-सिहत बतला दिये हैं। किन्तु बहुत-से श्रासनों को करने की श्रपेत्ता श्रपनी श्रावश्यकतानुसार थोड़े-से विशेष-विशेष श्रासनों को निम्न-लिखित सूची-श्रनुसार विधिपूर्वक देर तक करना श्रिष्ठक लाभदायक होगा। श्रासनों को श्रांश्म के मानसिक जाप तथा स्थान विशेष पर ध्यान के साथ करना श्रच्छा रहेगा।

| 8         | इर्गिर्धासन ( विपरीतकरणी मुद्रा ) (९) | २० | मिनट | कम से कम   |
|-----------|---------------------------------------|----|------|------------|
| २         | मयूरासन (२०)                          | १० | 33   | 33         |
| ર         | ऊर्ध्वे सर्वाङ्गासन (१२)              | १० | "    | "          |
| 8         | पश्चिमोत्तानासन (२)                   | १० | 15   | **         |
| ૡ         | जानुशिरासन (४)                        | १० | 33   | 31         |
| Ę         | उत्तानपादासन (८)                      | 4  | "    | <b>3</b> . |
| v         | पवन-मुक्तासन (११)                     | બ  | 93   | >3         |
| 6         | भुजङ्गासन (२१)                        | 4  | 3    | >1         |
| 9         | शलभासन (२२)                           | ५  | "    | ;;         |
| १०        | त्रिबन्धासन (४१)                      | 4  | 33   | 39         |
| ११        | ताड़ासन (४३)                          | ५  | 33   | 39         |
| १२        | पादहस्तासन (४६)                       | ५  | 33   | 19         |
| १३        | सम्भसारण भू-नमनासन (३)                | ५  | "    | 59         |
| <b>48</b> | हृद्यसम्भासन (७)                      | ધ  | "    | 19         |
| १५        | र्शाषेपादासन (६)                      | ધ  | "    | "          |
| १६        | सर्वाङ्गासन ( हलासन ) (१३)            | १० | "    | <b>7</b> 3 |
| १७        | कर्णपीड़ासन (१४)                      | १० | 77   | 11         |
| १८        | मस्तक-पादाङ्गुष्ठासन (१८)             | લ  | "    | <b>3</b> 3 |
| १९        | नाभ्यासन (१९)                         | 4  | "    | 33         |
| २०        | धनुरासन (२३)                          | ų  | 33   | 19         |
| २१        | <b>उ</b> ष्ट्रासन (२६)                | ч  | 25   | 33         |
| २२        | सुप्तवन्त्रासन (१७)                   | લ  | 19   | 39         |

२३ मत्स्यासन(३९) १० " " २४ द्विपाद मध्यशीर्षासन (४५) ५ " "

श्रासन का उठना: —ध्यान की श्रवस्था में प्राण के दवाव से सूक्ष्म श्रीर शुद्ध शरीर वाले साधकों का कभी-कभी श्रासन खयं उठने लगता है। बहुधा साधकों को प्राण के उत्थान में श्रासन के उठने का भ्रम हो जाता है।

आसन उठाने की विधि — वस्ती अथवा एनेमा आदि से पेट की सफाई करके मूल और उड्डीयान बन्ध लगाकर पद्म आसन से बैठे फिर नीचे से पेट में वायु को भरना चाहिये। कुछ दिनों के अभ्यास के पश्चात् एक विशेष अकथनीय खयमेव होने वाली आन्ति-रिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म और शुद्ध शरीरवालों का आसन उठने लगता है। किन्तु आसन का उठना केवल शारीरिक क्रिया है। इसमें आध्यात्मिकता का लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं है। इसके प्रदर्शन में आध्यात्मिक हानि ही है।

गुफा में बैठना : साधारण मनुष्य श्रधिक समय तक गुफा में बैठने को ही समाधि सममते हैं।

गुफा में बैठने की पहिली विधि—इसमें एक लम्बे समय तक खान-पान तथा अन्य सब शार्रारिक क्रियाओं को छोड़ देने का अभ्यास होता है। गुफा में जाने से कई दिन पूर्व वस्ती धौनी आदि यौगिक क्रियाओं द्वारा शरीर-शोधन और दूध तथा बादाम का छोंका आदि सूक्ष्म और अल्प आहार लेना होता है। गुफा में जाने वाले दिन वस्ती, धौती, नेती आदि क्रियाओं तथा Cathetar (कैथेटर) से शरीर-शोधन करना चाहिये। गुफा में नमी सील लेशमात्र भी न हो। पक्की होनी चाहिये। कई दिन पूर्व तैयार करा ली जावे जिससे उसकी सील सब निकल जावे। वायु-प्रवेश के लिये एक जालीदार खिड़की होनी चाहिये। दो एक अनुभवी देखभाल करते रहें जिससे किसी दुर्घटना की उपस्थित में उसका प्रतीकार किया जा सके। युवक और पुष्ट शरीर वाले ही अपनी शिक्त से कम समय के लिये ही बैठने की चेष्टा करें। इसके लिए शीतकाल उपयोगी समय है।

गुफा में बैठने की दूसरी विधि—इसमें पहिली विधि में बतलाई हुई सब बातों के अतिरिक्त किसी विशेष किया मे प्राण की बाह्य गित को रोक कर एक ही आसन से निश्चित समय तक बैठना होता है। इसमें खेचरी मुद्रा अधिक उपयोगी होती है। बाह्य प्राण की गित के अभाव में प्राणों की केवल आन्तरिक किया होती रहती है। इसलिये बाहर की हवा की आवश्यकता नहीं रहती। इसमें गुफा को बिल्कुल बन्द कर दिया जाता है। इसमें बेहोशी जैसी अवस्था रहती है। इसलिये शोत्र और और नासिकादि के छिद्रों को विशेष रीति से बन्द कर दिया जाता है जिससे कोई जीव-जन्तु अन्दर प्रवेश न कर सके। शरीर में दीमक न लगने पावे इसलिये गुफा में राख डाल दी जावे अथवा अन्य किसी प्रकार से इसका उपचार करना चाहिये। इस किया में पहिली विधि की अपेत्ता अधिक शारीरिक बल और देखभाल की आवश्यकता है। कुछ अनुभवियों को पहिले ही से सब बातें समका कर नियुक्त कर

देना चाहिये। श्रपनी सामर्थ्य से कम समय के लिये बैठना चाहिये तथा गुफा में कोई ऐसी बिजली की घएटी श्रादि होनी चाहिये कि जिससे दुर्घटना की उपिश्यित में सूचना की जा सके।

वास्तविक समाधि तो तीव्र वैराग्य होने पर ध्यान द्वारा वृत्तियों के निरोधपूर्वक होती है जैसा कि योग दरोन में बतलाया गया है। उपर्यक्त दोनों प्रकार से गुका में बैठना न तो वास्तविक समाधि ही है और न इसका आध्यात्मिकता से कोई विशेष संबन्ध ही है। पहिली विधि में अति कठिन शारीरिक तप है और दूसरी विधि में उससे भी भयंकर प्राणसंबन्धी तप श्रौर उसकी विशेष क्रियाश्रों का श्रभ्यास है। यदि इन दोनों प्रकार की किया शों में कार्य्य-कुशल साधक जनसमृह में प्रतिष्ठा मान श्रीर धन प्राप्ति की श्राभ-लाषा की उपेचा करके वैराग्य और ध्यान द्वारा वृत्तिनिरोध की श्रोर प्रवृत्त हों तो बहुत शीघ्र आत्म-उन्नति के जिखर पर आरूढ हो सकते हैं। इस प्रकार की समाधि का सब से कठिन श्रीर श्राश्चर्य जनक प्रदर्शन महाराजा रणाजीतसिंहजी के समय में एक र मुख हठयोगी हरिदास ने किया था। वह प्राणों की बाह्य गति को किसी विशेष क्रिया द्वारा श्रन्तमुख करकं खेचरी मुद्रा लगा कर एक विशेष श्रासन से बैठ गया। उसके नाक व कानों के छिद्रों को मोम तथा अन्य कई ऋषिधयों द्वारा बन्द कर दिया गया। एक लोहे के बक्स में रख कर ताला लगाकर उसको जमीन खुदवा कर गड़वा दिया गया। तदु-परान्त उस भूमि पर चने बुवा दिये गये। छः मास पश्चात् जर्मान को खोद कर ६क्स में से उसे निकाला गया और उसकी बतलाई हुई विधि अनुसार होश में लाया गया। इतना सब कुछ होते हुये भी कहते हैं कि उसमें वैराग्य तथा ध्यान द्वारा वृत्तिनिरोध के अभ्यास की कमी थी जिसके फलस्वरूप (बहुत सम्भव है बकोली किया की सिद्धि की चेटा में ) एक क्वांरी लड़की को भगा कर लेजाने के प्रयक्ष ने उसकी सारी प्रतिष्ठा श्रीर मान पर पानी फेर दिया । इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार के योग के नाम पर प्रदर्शन आरम्भ में जनसमृह में योग शब्द के प्रति त्र्यगाध श्रद्धा श्रौर श्रन्ध विश्वास उत्पन्न कर देते हैं किन्तु उनके प्रदर्शकों की सांसारिक छीर खार्थमय चेष्टायें अन्त में उससे कहीं अधिक योग के सम्बन्ध में अश्रद्धा की उत्पादक होजाती हैं।

श्रासन मुद्रायें श्रादि सभी यौगिक क्रियाश्रों का हमने वर्णन कर दिया है। इनमें से जो जिसके श्रभ्यास में सहायक हों उनको महण करना चाहिये। किन्तु मुख्य ध्येय श्रात्म उन्नति को छोड़कर केवल इन शारीरिक क्रियाश्रों और खान-पान के चिन्तन में ही लगा रहना श्राहितकर है।)

संगति-श्रासन की सिद्धि का उपाय बताते हैं:-

# प्रयक्षशिष्ट्यानन्त्यसमापत्तिभ्याम् ॥ ४७ ॥

शब्दार्थ — ध्यत्न-शैथित्य = प्रयत्न की शिथिलता । आनन्त्य-समापत्तिभ्याम् = और आनन्त्य में समापत्ति द्वारा । (आसन सिद्ध होता है)। अन्वयार्थ—( श्रासन) प्रयत्न की शिथिलता श्रौर श्रानन्त्य में समाप्ति द्वारा सिद्ध होता है।

व्याख्या— सूत्र के अन्त में 'भवति' वाक्य शेष है। प्रयक्ष-शैथिल्य = स्वाभाविक शरीर की चेष्टा का नाम प्रयक्ष है। उस स्वाभाविक चेष्टा से अङ्गमेजयस्व (शरार कम्पन) के निमित्त उपरत होना प्रयक्ष की शिथिलता है। इस प्रयक्ष की शिथिलता से आसन सिद्ध होता है। अथवा आनन्त्यसमापित = आकाशादि में रहनेवाली अनन्तता में चित्त की व्यवधान-रहित समापित अथोत् तद्रपता को प्राप्त हो जाने से आसनसिद्धि होती है अर्थात् शर्रार को प्रयक्ष ग्रन्य और मन को व्यापकिषयी वृत्तिवाला करके आसन पर बैठना चाहिये। इस प्रकार शरीर और मन को क्रियारहित करने से शरीर का अध्यास छूट जाता है और उससे भूला-जेसा होकर बहुत समय तक स्थिरता के साथ सुखपूर्वक बैठ सकता है। आनन्त्य-समापित्त से यह अभिपाय है कि चित्त वृत्तिक्ष्प से प्रतिज्ञ्ञण अनेक परिच्छिन्न पदार्थों की आर घूमता रहता है। उनकी परिच्छिन्नता में वह अस्थिर रहता है। अपरिच्छिन आकाशादि में जो अनन्तता है उसमें चित्त को तदाकार करने से चित्त निर्वषय होकर स्थिर हो जाता है।

टिप्पणी - ।। सूत्र ४० ।। इस सूत्र में अनन्त पाठ मानकर अनन्त-समापित का अर्थ भिन्न-भिन्न टीकाकारों ने भिन्न-भिन्न अपने-अपने विचारों के अनुसार किया है। इसका कारण यह है कि व्यासभाष्य से इसका पूरा स्पष्टीकरण नहीं होता है। व्यासभाष्य में केवल इतना बतलाया है:—

## अनन्ते वा समापन्नं चित्तमासनं निर्वर्तयतीति ।

अर्थ-अनन्त में समापन्न किया हुआ चित्त आसन को सिद्ध करता है।

इसीलिये किसी ने अनन्त के अधे अनन्त पदार्थ, किसी ने ईश्वर किये हैं। और वाचस्पति मिश्र तथा विज्ञानभिक्षु ने अनन्त शेषनाग का नाम बताया है जो अपने सहस्र फनों पर पृथिवीम् एडल को धारण किय हुए है। इन सबका यह तात्पर्य हो सकता है कि समाधिसिद्धि से आसनसिद्धि हो जाती है। पर समाधि से पूर्व प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान इन चारों अङ्गों की पृति शेष रहती है। आसन साधन हैं और समाधि साध्य है। समाधिसिद्धि से आसनसिद्धि बतलाना साध्य से साधन को सिद्ध करना है, इसलिय इसके अर्थ हमने "भोजवृत्ति" के अनुसार किये हैं, जो इस प्रकार है:—

# यदा चाऽऽकाशादिगत त्रानन्त्ये चेतसः समापत्तिः क्रियतेऽब्यवधानेन तादात्म्यमापद्यते तदा देहाइंकाराभावान्ताऽऽसनं दुःखजनकं भवति ।

अर्थ-जब आकाश आदि में रहनेवाली अनन्तता में चित्त को व्यवधान-रहित तदाकार किया जाता है तब उसकी तद्रुपता प्राप्त हो जाने पर शरीराभिमान का अभाव हो जाने से देह की सुध न रहने से आसन दुःख का उत्पादक नहीं होता।

सगति—उसका फल बतलाते हैं :-

## ततो द्वन्द्वानभिघातः ॥ ४८॥

शब्दार्थ--ततः उससे । द्वन्द्व-श्रनभिघातः = द्वन्द्व की चोट नहीं लगती । अन्वयार्थ-श्रासन की सिद्धि से द्वन्द्वों की चोट नहीं लगती ।

व्याख्या—श्रासन सिद्ध होने पर योगी को गर्मी-सर्दी भूख-प्यास श्रादि द्वन्द्व नहीं सताते।

संगति - आसनसिद्धि के अनन्तर प्राणायाम का बताते हैं :-

तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः ॥ ४६ ॥

शब्दार्थ — तस्मिन्-सित = उस त्रासन के श्विर हो जाने पर । श्वास-प्रश्वासयोः = श्वास श्रीर प्रश्वास की । गति-विच्छेदः = गति को रोकना । प्राणायामः = प्राणायाम है ।

अन्वयार्थ—श्रासन के स्थिर होने पर श्रास-प्रश्नास की गति का रोकना प्राणायाम है। ज्याख्या—श्रास: बाहर की वायु का नासिका द्वारा श्रन्दर प्रवेश करना श्वास कहलाता है।

प्रश्वास: कोष्ठ-िश्वत वायु का नासिका द्वारा बाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है। श्वास-प्रश्वास की गतियों का प्रवाह रेचक, पूरक छौर कुम्भक द्वारा बाह्याभ्यन्तर दोनों स्थानों में रोकना प्राणायाम कहलाता है। रेचक प्राणायाम की बहिगीत होने के कारण उसमें श्वास की खाभाविक गति का तो ख्रभाव होता ही है पर कोष्ठ की वायु का बहिर-विरेचन करके बाहर ही धारण करने से प्रश्वास की खाभाविक गति का भी ख्रभाव हो जाता है। इसी प्रकार पूरक प्राणायाम में प्रश्वास की गति का तो ख्रभाव होता ही है, पर बाह्य वायु को पान करके शरीर के ख्रन्दर धारण करने से श्वास की खाभाविक गति का भी ख्रभाव हो जाता है; ख्रीर कुंभक प्राणायाम में रेचन पूरण प्रयत्न के बिना केवल विधारक प्रयत्न से प्राणवायु को एकदम जहाँ के तहाँ रोक देने से श्वास-प्रश्वास दोनों की गति का ख्रभाव हो जाता है।

जब ठीक श्रासन से बैठ जावे तब उपर बतलाई हुई रीति से प्राणायाम करना चाहिये। प्राणायाम के इन तीनों भेदों का विस्तारपूर्वक वर्णन श्रगले सूत्र में है। श्रासन यम-नियम की नाई योग का स्वतन्त्र श्रङ्ग नहीं है, वह प्राणायाम की सिद्धि का उपाय है। इसलिये 'तिस्मन सित' उसके श्रथीत श्रासन के हो जाने पर यह शब्द लाया गया है।

संगति - सुखपूर्वक प्राणायाम की प्राप्ति के लिये उसका भेद करके खरूप बताते हैं।

## बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसुत्रमः ॥ ५० ॥

शब्दार्थ — बाह्य-श्राभ्यन्तर-स्तम्भ-वृत्तिः = बाह्य-वृत्तिः, श्राभ्यन्तर-वृत्ति श्रोर स्तम्भ-वृत्ति (तीनों प्रकार का प्राणायाम )। देश-काल-संख्याभिः-परिदृष्टः = देश, काल श्रोर संख्या से देखा हुश्रा। दीर्घसुक्ष्मः = लम्बा श्रोर हल्का होता है।

अन्वयार्थ — (यह प्राणायाम ) बाह्य-वृत्ति श्राभ्यान्तर-वृत्ति श्रौर स्तम्भ-वृत्ति (तीन प्रकार का होता है) देश, काल श्रौर संख्या से देखा हुश्रा (नापा हुश्रा) लम्बा श्रौर हल्का होता है।

व्याख्या—बाह्य-वृत्ति (प्रश्नास): श्वास का बाहर निकालकर उसका खाभाविक गति का श्रभाव करना रेचक शाणायाम है।

श्राभ्यन्तर-वृत्ति (श्रास) : श्रास श्रन्दर खींचकर उसकी खाभाविक गति का श्रमाव पूरक प्राणायाम है।

स्तम्भवृत्ति : श्वास-प्रश्वास दोनों गितयों के त्रभाव से प्राण को एकदम जहाँ का तहाँ रोक देना कुम्भक प्राणायाम है। जिस प्रकार तप्त-लोहादि पर डाला हुत्रा जल एक-साथ संकुचित होकर सूख जाता है, इसी प्रकार कुम्भक प्राणायाम में श्वास-प्रश्वास दोनों की गित का एक-साथ त्रभाव हो जाता है।

इन तीनों में प्रत्येक प्राणायाम तीन-तीन प्रकार का होता है :-

१ देश परिदृष्ट : देश से देखा हुआ अर्थात् देश से नापा हुआ । जैसे (१) रचक में नासिका तक प्राण का निकलना, (२) पूरक में मूलाधार तक श्वास का ले जाना, (३) कुम्भक में नाभिचक आदि में एकदम रोक देना।

२ कालपरिदृष्ट: समय से देखा हुआ अर्थात् समयोपलित्त = समय की विशेष मात्राओं में श्वास का निकालना, अन्दर ले जाना और रोकना। जैसे दो सेकिएड में रेचक, एक सेकिएड में पूरक और चार संकिएड में कुम्भक।

६ संख्यापरिदृष्ट : संख्या से उपलक्तित । जैसे इतनी संख्या में पहिला, इतनी संख्या में दूसरा; त्र्यौर इतनी संख्या में तीसरा प्राणायाम । इस प्रकार अभ्यास किया हुआ प्राणा-याम दीघे और सूक्ष्म अर्थात् लम्बा और हल्का होता है।

भाव यह है कि ज्यों-ज्यों योगी का अभ्यास बढ़ता जाता है त्यों-त्यों रेचक, पूरक, कुम्भक, यह तीनों प्रकार का प्राणायाम देश, काल श्रीर संख्या के परिमाण से दीघे (लम्बा) सूक्ष्म (पतला, हल्का) होता चला जाता है। श्र्यांत् पहले-पहल रेचक प्राणायाम में बाहर फेंकते समय जितनी दूर तक प्राणा जाता है, धीरे-धीरे श्रभ्यास से उसका परिमाण बढ़ता चला जाता है। इसकी जांच इस प्रकार की जाती है कि रेचक प्राणायाम के समय पहले-पहल नासिका के सामने पतली-सी रुई रखने से जितनी दूर वह श्रास के स्पर्श से हिलती है, कुछ दिनों के श्रभ्यास के पश्चात् उससे श्रधिक दूरी पर हिलने लगती है। इस प्रकार जब बारह श्रंगुल-पर्यन्त रेचक श्विर हो जावे तब उसको दीर्घ-सूक्ष्म सममना चाहिये।

जिस प्रकार रेचक प्राणायाम में श्वास की लम्बाई बाहर बढ़ती जाती है इसी प्रकार पूरक प्राणायाम में श्वन्दर बढ़ती जाती है। श्वन्दर श्वास खींचन में श्वास का स्पर्श चींटी जैसा प्रतीत होता है। यह स्पर्श श्रभ्यास के क्रम से नीचे की श्रोर नाभि तथा पादतल श्रोर उत्तर की श्रोर मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। नाभि-पर्यन्त पूरक स्थिर हो जाने पर उसको भी दीर्घ-सूक्ष्म समस्ता चाहिये। इस तरह केवल रेचक, पूरक की परीचा की जाती है, कुम्भक में न बाहर कुछ हिलता है, न श्वन्दर स्पर्श होता है। यह देशद्वारा परीचा हुई।

## काल-द्वारा परीचा

इसी प्रकार तीनों प्रकार का प्राणायाम अभ्यास द्वारा काल के परिमाण में भी बढ़ता जाता है। श्रारम्भ में जितने कालतक प्राणायाम होता है, धीरे-धीरे उससे श्रधिक कालतक बढ़ता जाता है। हाथ को जानु के ऊपर से चारों श्रोर फिराकर एक चुटकी बजा देने में जितना काल लगता है उसका नाम मात्रा है। दिनों-दिन बृद्धि को प्राप्त किया हुआ प्राणा-याम जब छत्तीस मात्राश्रों पर्यन्त श्वास-प्रश्वास की गति के श्रभाव में होने लगे तब उसको दीर्घसूक्ष्म जानना चाहिये।

### संख्या-द्वारा परीचा

इसी प्रकार संख्या के परिमाण से प्राणायाम बढ़ता जाता है। प्राणायाम के बल से कई स्वाभाविक श्वास-प्रश्वास का एक-एक श्वास बनता जाता है। जब बारह श्वास-प्रश्वास का एक श्वास बनने लगे तो जानना चाहिये कि दीघे-सूक्ष्म हुश्चा। यह प्रथम उद्घात, मृदु दीघे-सूक्ष्म, चोबीस श्वास-प्रश्वास का एक श्वास, द्वितीय उद्घात मध्य दीघे-सूक्ष्म श्वीर छत्तीस श्वास-प्रश्वास का एक श्वास, तृतीय उद्घात तीत्र सूक्ष्म कहलाता है। उद्घात का श्वर्थ नाभिमूल से प्रेरणा की हुई वायु का सिर में टक्कर खाना है। यह प्राणायाम में देश, काल श्वीर संख्या का परिमाण है। इस प्रकार प्राणायाम श्वभ्यास से लम्बा (घड़ी, पहर, दिन, पत्त, श्वाद पर्यन्त) श्वीर सूक्ष्म बड़ी निपुणता से जानने योग्य होता चला जाता है।

विशेष वक्तव्य—।।सूत्र ५० ।। प्राण का विस्तार-पूर्वक वर्णन पहले पाद के चौंतीसवें सूत्र के वि० व० में कर आये हैं । यहाँ प्राणायाम का क्रियात्मक रूप धतला देना आवश्यक है । एक स्वस्थ मनुष्य स्वाभाविक रीति से एक मिनट में पन्द्रह बार श्वास लेता है । साधारण स्थिति में श्वास की गति इस कम से होती हैं : (१) श्वास का भीतर जाना, (२) भीतर कना, (३) बाहर निकलना, (४) बाहर रकना । श्वास के भीतर जाने को श्वास, बाहर निकलने को प्रश्वास और अन्दर तथा बाहर रकने को विराम कहते हैं । इस स्वाभाविक श्वास-प्रश्वास की गति के वशीकरण से शरीर के भीतर प्राण की समस्त सूक्ष्म गतियों का वशीकार हा सकता है और नाना प्रकार की अद्मुत शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं । इन दोनों गतियों के नियम-पूर्वेक रोक देने के अभ्यास से आयु बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है- कुराइ- लिनी जाग्रत होती है, और मन जो अति चञ्चल तथा दुर्निग्रह है, प्राण् से सम्बन्ध रखने के कारण उसके रकने से शीव्र स्थिर हो जाता है। योग का अन्तिम लक्ष्य चित्त की वृत्तियों का रोकना है, इसलिये सूत्रकार ने प्राण्णायाम को योग का चौथा अंग मानकर उसका लच्चण (नियमपूर्वेक) श्वास-प्रश्वास की गति का रोकना किया है। तीन नियमित क्रियाओं से इस गति का निरोध किया जाता है । इसलिये प्राण्णायाम के तीन भेद: पूरक = आध्यन्तर-वृत्ति, रेचक = बाह्य-वृत्ति, और कुम्भक = स्तम्भ-वृत्ति किये हैं।

(१) पूरक ( श्राभ्यन्तर-यृत्ति ) द्वारा श्रास को देश ( नाभि, मूलाधार श्रादि श्राभ्य-न्तर प्रदेश तक ले जाकर ), काल ( श्रास की मात्रायें बढ़ाकर ) श्रीर संख्या ( कई श्रासों का एक श्वास बनाकर ) के परिमाण से दीर्घ श्रीर सूक्ष्म करके उसकी गति का श्रभाव किया जाता है। इस प्रकार पूरक द्वारा श्वास की गति को रोक देने को पूरक सहित कुम्भक, श्रथबा श्राभ्यन्तर कुम्भक कहते हैं।

- (२) इसी प्रकार रेचक द्वारा प्रश्वास को देश, काल श्रीर संख्या के परिमाण से दीघे श्रीर सूक्ष्म कर्क उसकी गति को रोक दिया जाता है। इस प्रकार प्रश्वास की गति को रोक देने को रेचक सिंहत कुम्भक श्रथवा बाह्य कुम्भक कहते हैं। जहाँ पूरक, रेचक दोनों से श्वास-प्रश्वास की गति को रोक दिया जाता है वह सिंहत-कुंभक कहलाता है।
- (३) बिना पूरक रेचक किये हुए श्वास-प्रश्वास दोनों की गतियों को कुम्भक द्वारा एकदम जहाँ का तहाँ रोक दिया जाता है। यह भी देश ( हृदय की धड़कन, हाथ की नाड़ी श्वादि की चाल को देखकर) काल ( कितनी मात्राश्रों में गित का श्वभाव रहा ) संख्या ( कितनी विराम की संख्या में गित का श्वभाव रहा ) के परिमाण से दीचे श्रीर सूक्ष्म होता है। इसको केवल कुम्भक कहते हैं।
- (४) इन तीनों प्रकार के प्राणायामों से भिन्न एक चौथी विलच्च किया श्वासप्रश्वास की गति को रोकने की है। इसकी संज्ञा योगदर्शन में ''चतुर्थ प्राणायाम'' की है। इसमें श्वास-प्रश्वास की गति को रोके बिना केवल रेचक, पूरक किया जाता है। इसके निरन्तर अभ्यास से श्वास-प्रश्वास की गति देश, काल श्रीर संख्या के परिमाण से दीघे श्रीर सूक्ष्म होती हुई स्वयं निरुद्ध हो जाती है।

समाधिपाद के चौंतीसवें सूत्र के वि० व० में मुख्य प्राण के पाँच भेद: प्राण, अपान, समान, व्यान श्रीर उदान तथा प्राण का निवास-स्थान हृदय, श्रपान का मूलाधार, श्रीर समान का नामि बतला श्राये हैं। पूरक में प्राण समान से नीचे जाकर श्रपान के साथ मिलता है श्रीर रेचक में श्रपान समान से ऊपर जाकर प्राण से मिलता है। इसलिये कई योगाचायों ने प्राणायाम का लक्षण 'प्राण श्रीर श्रपान का मिलना किया है। यथा:—

# प्राणापानसमायोगः प्राणायाम इतीरितः। प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचक-पूरक-क्रम्भकैः॥

---योगियाज्ञवल्<del>व</del>य६।२

अर्थ - प्राण श्रौर श्रपान वायु के मिलाने को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम कहने से रेचक पूरक श्रौर कुम्भक की किया समभी जाती है।

वर्णत्रयात्मका होते रेचक-पूरक-कुम्भकाः। स एव प्रखवः मोक्तः प्राणायामश्र तन्मयः॥

- योगियाज्ञवल्क्य ६।३

अर्थ — रेचक, पूरक श्रीर कुम्भक यह तीनों तीन वर्णरूप हैं श्रर्थात् इन तीनों में तीन-तीन वर्ण होते हैं। वहीं यह प्रणव कहा गया है। प्राणायाम प्रणव-रूप ही है। श्रर्थात् जिस प्रकार श्रोव में श्र, उ, म, ये तीन वर्ण हैं, इसी प्रकार पूरक, कुंभक, रेचक तीनों में तीन-तीन वर्ण हैं, इसिलये यह तीनों प्रणव ही हैं। ऐसा जानकर इन तीनों के श्रलग-श्रलग श्रभ्यास में प्रणव उपासना की भावना करनी चाहिये। प्राणायाम की क्रियाश्रों की भिन्नता से कुम्भक के श्राट श्रवान्तर भेद बतलाये गये हैं। यथा:—

# सहित: सूर्यभेदश्च उज्जायी शीतली तथा। । भिक्ता भ्रामरी मूर्जी केवली चाएकुंभकाः ॥

- गोरक्षसंहिता १९५, घेरण्डसंहिता

अर्थ - सिहत, सूर्यभेदी, उज्जायी, शीतली, भिक्तिका, भ्रामरी, मूर्छी, श्रीर केवली भेद से कुम्भक खाठ प्रकार का है।

हठयोगप्रदीपिका में कुम्भक का आठवाँ भेद प्लाविनी माना है। इन सब प्रकार के उपर्युक्त कुम्भकों के वर्णन करने से पूर्व इनके सम्बन्ध में कई विशेष सूचनायें दे देना उचित प्रतीत होता है।

बन्धों का प्रयोग—िश्चरासन में खेचरी मुद्रा के साथ नेत्रों को बन्द करके प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिये। सिर, गर्दन और मेहदग्ड सीधे रहें; मुके न रहें। शरीर को तानकर नहीं रखना चाहिये बिन्क ढीला छोड़ देना चाहिये। मूलबन्ध आरम्भ से अन्ततक तीनों प्राणायामों में लगा रहना चाहिये। उड़ीयान को भी लगाए रखने का प्रयन्न करें। रेचक में पूरा उड़ीयान करके पेट को पीठ से मिला देना चाहिये। पूरक और कुम्भक के समय पेट की नाड़ियों को फुलाकर आगे की आर नहीं बढ़ाना चाहिये, वरन सिकोड़कर ही रखना चाहिये। पूरक करके कुम्भक के समय जालन्धर-बन्ध लगाकर वायु को अन्दर रोकना होता है। कुम्भक की समाप्ति पर जालन्धर-बन्ध खोलकर रेचक किया जाता है। जालन्धर-बन्ध यद्यपि बहुत लाभदायक है तथापि तिनक-सी असावधानी होने पर इनमें हानि पहुँचने की भी सम्भावना रहती है। तथा इसके द्वारा गर्दन सुकाने की आदत भी कई अभ्यासियों को पड़ जाती है। इसलिये राजयोग के अभ्यासियों के लिये अधिक हितकर नहीं है। बिना जालन्धर-बन्ध लगाये दोनों नासिकापुट को अंगुलियों से बन्द करके अथवा इसके बिना भी कुम्भक किया जाता है।

२ अंगुलियों का प्रयोग—वाम नासिकापुट से पूरक करते समय दाहिने नासिकापुट को दाहिने हाथ के अंगूठे से दबाना होता है। कुम्भक के समय वाम नासिकापुट को भी दाहिने हाथ की अनामिका तथा किनिष्ठिका से दबाकर वायु को अन्दर रोकना होता है। अर्थात् यदि जालन्धर-बन्ध न लगाना हो तो कुम्भक में दोनों नासिकापुट (नथुने) सीधे हाथ की नियुक्त अंगुलियों से बन्द किये जाते हैं। दिच्या नासिकापुट से रचक करते समय केवल वाम नासिकापुट को बन्द रखना होता है, दाहिने पर से अंगुलियों हटाली जाती हैं, इसी अवस्था में दाहिने नथुने से पूरक किया जाता है; और कुम्भक के समय इसको भी पृववत् बन्द कर दिया जाता है। बायें नथुने से रेचक के समय उस नथुने पर से अंगुलियाँ हटाली

जाती हैं। दोनों नथुनों से रेचक तथा पूरक करते समय दोनों नथुनों पर से श्रंगुलियाँ हटाली जाती हैं। श्रारम्भ में ही श्रंगुलियों के प्रयोग की श्रावश्यकता होती है। श्रभ्यास परिपक्व हो जाने पर नथुनों को श्रंगुलियों से दबाये बिना भी रेचक, पूरक, कुम्भक किया जा सकता है। यदि कुम्भक में जालन्धर बन्ध लगाया हो तो श्रंगुलियों द्वारा नथुनों को बन्द करने की श्रावश्यकता नहीं होती।

आगे बतलाये जाने वाले रेचक, पृरक, कुम्भक में श्रंगुलियों द्वारा नासिकापुट का खोलना, बन्द करना पाठकगण स्वयं समम लें, हमें श्रव उनके बतलाने की आवश्यकता नहीं रही।

३ प्राणायाम के आरम्भ में जिस नासिकापुट से पूरक करना हो उससे प्रथम पूरा श्वास बाहर निकाल देना चाहिये।

सगर्भ ( सबीज ) सिहत कुम्भक:-

# सहितो द्विषधः मोक्तः माणायामं समाचरेत् । सगर्भो बीजमुच्चार्यं निगर्भो बीजवर्जितः ॥

अर्थ — सिंहत-कुम्भक सगर्भ और निर्गर्भ भेद से दो प्रकार का कहा गया है। उसका आचरण करे। सगर्भ बीजमन्त्र के उच्चारण के साथ किया जाता है और निर्गर्भ बीजमंत्र को छोड़कर किया जाता है।

सगर्भ अर्थात् सबीज प्राणायाम की विधि - पूरक का बीजमन्त्र "श्रं" है कुम्भक का 'उं' श्रोर रेचक का 'मं' है। इस प्रकार सहित-प्राणायाम को प्रण्वात्मक समसकर उसमें 'प्रण्व' की उपासना की भावना करते हुए पूरक में 'श्रं' का, कुम्भक में 'उं' का श्रोर रेचक में 'मं' का जाप करते हुए श्रथवा पूरक कुम्भक श्रोर रेचक तीनों को श्रलग श्रलग प्रण्वात्मक जानकर उनमें 'प्रण्व' की उपासना की भावना करते हुए तीनों में 'श्रोम्' की निश्चित मात्रा से जाप करना सबीज श्रथवा सगर्भ प्राण्वायाम है।

१ साधारण सहित अथवा अनुलोम विलोम कुम्भक—बीजमन्त्र 'श्रं' श्रथवा श्रोशम् का छः बार मानसिक जाप करते हुए बार्ये नासिकापुट से धीमे-धीमे बिना श्रावाज किये हुये वायु को मूलाधार तक पूरक करे। चौबीस बार बीजमन्त्र 'उं' श्रथवा श्रोशम् का मानसिक जाप करते हुए कुम्भक करे। बीजमन्त्र 'मं' श्रथवा श्रोशम् का-बारह बार मानसिक जाप करते हुए धीरे-धीरे बिना श्रावाज किये वायु को रचक करे। थोड़ी देर (एक सेकिएड) वायु को बाहर रोककर पूर्ववत् बारह मात्रा में 'श्रं' श्रथवा श्रोशम् का जाप करते हुए पूरक करे पूरक के पश्रात् पूर्ववत् कुम्भक तत्पश्रात् रचक करे, ये दो प्राणायाम हुए, इस प्रकार दोनों नासिकापुटों से एक साथ पूरक, कुम्भक श्रोर रचक करके प्राणायाम किया जा सकता है। प्राण्याम की संख्या यही रहे मात्राएं पूरक, कुम्भक श्रीर रचक १-४-२ के हिसाब से यथाशक्ति बढ़ाते रहें।

| निम्नलिखित ह | क्रमानुसार | मात्राश्चों | को | शनै:-शनै | बढ़ाया | जा | सकता | है:— |
|--------------|------------|-------------|----|----------|--------|----|------|------|
|--------------|------------|-------------|----|----------|--------|----|------|------|

| Ęį | मात्रा व | से पूरक    | ĘĮ | ात्रा : | से कुम्भक  | 61 | गत्रा र | वे रेचक    | १५ दि | न तक |
|----|----------|------------|----|---------|------------|----|---------|------------|-------|------|
| Ę  | 91       | ,,         | १२ | "       | "          | ዓ  | 19      | **         | 91    | 91   |
| Ę  | 53       | ,,         | १८ | 19      | **         | १० | "       | "          | ,,    | 19   |
| Ę  | "        | "          | २४ | 53      | "          | १२ | 93      | <b>9</b> 9 | "     | "    |
| G  | "        | "          | २८ | ,,      | ,;         | 88 | "       | 33         | "     | ,,   |
| 6  | 33       | "          | ३२ | "       | "          | १६ | "       | 33         | 13    | "    |
| ٩  | 91       | ,,         | ३६ | 19      | 55         | १८ | "       | 93         | "     | "    |
| १० | 33       | <b>7</b> 3 | ४० | "       | "          | २० | 19      | 19         | ,,    | "    |
| 88 | 33       | 19         | 88 | "       | 33         | २२ | 33      | "          | "     | "    |
| १२ | 33       | ,;         | ४८ | "       | 1,         | २४ | "       | 11         | 93    | 33   |
| 13 | 91       | 53         | ५२ | 35      | 53         | २६ | 11      | <b>9</b> 7 | "     | "    |
| १४ | 33       | 11         | ५६ | ,,      | 33         | २८ | 17      | ;1         | ,,    | 35   |
| १५ | 19       | 19         | ६० | "       | ,,         | ३० | 19      | ,,         | 53    | 33   |
| १६ | 15       | "          | ६४ | ;;      | ,,         | ३२ | "       | 33         | ,,    | 93   |
| १७ | 33       | 33         | ६८ | ,,      | 33         | 38 | ,,      | 55         | 19    | 95   |
| १८ | 93       | "          | ७२ | 59      | "          | ३६ | 19      | 91         | "     | 99   |
| १९ | 19       | 33         | ७६ | ,,      | "          | 36 | ,,      | 19         | 91    | 91   |
| २० | 33       | 33         | ८० | 17      | <b>9</b> 1 | 80 | 19      | 33         | 99    | "    |

इसके पश्चात् यदि चाहें तो केवल कुम्भक कर सकते हैं। मात्रात्रों को बढ़ाने में शीव्रता न करें, यथाशक्ति शनै:-शनै: बढ़ावें।

साधारण सहित-कुम्भक के अन्तर्गत कई अन्य उपयोगी प्राणायाम:-

(क) तालयुक्त प्राणायाम : हाथ की कलाई पर श्रंगूठे की श्रोर नवज वाली नाड़ी पर श्रङ्कुलियों को रखकर उसकी धड़कन (गित) की चाल को श्रच्छी प्रकार पहचानने का श्रभ्यास करने के पश्चात् इस प्राणायाम को निम्न प्रकार करे:—

किसी सुखासन से विधि अनुसार बैठकर उस नाड़ी की धड़कन को १ से ६ तक गिनते हुए पुरक, १ से ३ तक गिनते हुए आभ्यन्तर कुम्भक १ से ६ तक गिनते हुए आभ्यन्तर कुम्भक १ से ६ तक गिनते हुए बाह्य कुम्भक करे। यह १ प्राणायाम हुआ, इस प्रकार सात प्राणायाम करे। मात्रायें इसी क्रम-इनुसार यथाशक्ति बढ़ाते जावें। इसी प्रकार अनुलोम-विलोम रीति से यह प्राणायाम किया जा सकता है।

फल: मन की एकामता तथा बिना तार के तार वाले यन्त्र (Wireless Telegram) अथवा रेडियो (Radio) के सदश दूर-दूर खानों में बैठे हुए दा मनुष्य एक निश्चित समय पर इस प्राणायाम द्वारा तालयुक्त होकर अपने विचार की तरंगें (धारें) एक-दूसरे तक पहुँचा सकते हैं (सूत्र ३२ वि० वि० सम्मोहन शक्ति)।

दूसरी विधि—उपर्युक्त विधि के परिपक्त होने पर सातों चक्रों पर क्रमानुसार ध्यान करते हुए इस प्राणायाम को करे:—

मूलाधार चक्र पूरक में ऐसी भावना करे कि श्वास उस स्थान में श्वन्दर श्रा रहा है। श्वाभ्यन्तर कुम्भक के पश्चात् रेचक में ऐसी भावना करे कि श्वास वहाँ से बाहर निकल रहा है। फिर बाह्य कुम्भक करे। इस प्रकार सात प्राणायाम करे। इसी प्रकार क्रमानुसार स्वाधिष्ठान चक्र, मिण्पूरक चक्र, श्रनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, श्राज्ञाचक्र, तथा ब्रह्मरन्त्र में ध्यान करते हुए प्राणायाम करे।

फल : चक्रभेदन में सहायता, शरीर के किसी विशेष श्रंग के विकारी होने पर उस स्थान पर इस प्राणायाम द्वारा प्राणा को भरकर विकार का हटाना।

२ सूर्यभेदी कुम्भक — बलपूर्वक सूर्यनाड़ी श्रर्थात् दाहिने नासिकापुट से धीरे-धीरे श्रावाज के साथ पूरक करें (प्राणावायु को पूर्णतया पेट मं भरकर नख से शिखा-पयेन्त फैलाकर) बलपूर्वक जबतक वायु को रोक सके कुंभक करें। इसके पश्चात् चन्द्र-नाड़ी श्रर्थात् वाम नासिकापुट से धैर्य के साथ श्रावाज करते हुए वेग-पूर्वक रेचक करें। यह एक प्राणायाम हुआ। श्रारम्भ में इस प्रकार पांच प्राणायाम करें, रानै:-रानै: राक्ति श्रनुसार संख्या बढ़ाते जावें। इस प्राणायाम में पुन:-पुन: केवल सूर्यनाड़ी से ही पूरक श्रीर वाम नाड़ी से ही रेचक किया जावे।

सूर्यभेदी प्राणायाम से शरीर में उष्णता तथा पित्त की वृद्धि होती है। वात श्रीर कफ से उत्पन्न होनेवाले रोग, रक्त-दोष, त्वचा-दोष, उदर-कृमि श्रादि नष्ट होते हैं। जठराग्नि बढ़ती है; श्रीर कुराडलिनी-शक्ति के जागरण करने में सहायता मिलती है। इस प्राणायाम का श्रभ्यास गर्मी के दिनों में तथा पित्त-प्रधान प्रकृति वाले पुरुषों के लिये हितकर नहीं है।

चन्द्रभेदी प्राणायाम सूर्यभेदी प्राणायाम से बिल्कुल उल्टा स्र्थीत् चन्द्रस्वर (बायें नासिकापुट) से रूचक स्रोर सूर्यस्वर (दाहिने नासिकापुट) से रूचक करने से चन्द्रभेदी प्राणायाम होता है। इससे थकावट स्रोर शरीर की उष्णता दूर होती है।

३ उज्जाई कुम्भक—मुख को किसी-क़दर मुकाकर कराठ से हृदय-पर्यन्त शब्द करते हुए दोनों नासिकापुट से ( अथवा दाहिने नासिकापुट से ) शनै:-शनै: पूरक करें । कुछ देर तक कुम्भक करने के पश्चात् बायें नासिकापुट से इसी प्रकार रेचक करें । यह एक प्राणायाम हुआ। इस प्राणायाम में कुम्भक, पूरक, रेचक खल्प परिमाण में किये जात हैं । कुम्भक में वायु हृदय से नीचे नहीं जाना चाहिय । रेचक में जितना हो सके शनै:-शनै: वायु को विरेचन करना चाहिय । इसमें पूरक में नासिका-छिद्र द्वारा वायु को बाहर से खींचकर मुख में, मुख से कराठ में और कराठ से ले जाकर हृदय में धारण किया जाता है । फिर यथाक्रम रेचक में हृदय से कराठ में, कराठ से मुख में और मुख से वायु को बाहर निकाला जाता है । पाँच से आरम्भ करके शनै:-शनै: यथाशक्ति संख्या बदाते जावें ।

फल : कफ-प्रकोप, उदर-रोग, श्रामवात, मन्दाग्नि, प्लीहा श्रादि का दूर होना, श्रिक का प्रदीप्त होना एवं कएड, मुख और फेफड़ों की खच्छता। दीर्घसूत्री उज्जाई—इसमें कएठ की सहायता से लम्बी, दीर्घ और हल्की श्रावाज उत्पन्न करते हुए मन की एकामता के लिये केवल पूरक रेचक किया जाता है।

४ शीतली कुम्भक—काक के चोंच की आकृति में जिह्ना को श्रोष्ठ से बाहर निकालकर वायु को शनै: शनै: पूरक करे। धीरे-धीरे पेट को वायु से पूर्ण करके सूर्यभेदी प्राणायाम के सदश कुछ देर कुम्भक करने के पश्चात् दोनों नासिकापुट से रेचक करे। पुनः पुनः इसी प्रकार करे।

फल: अजीएं, पित्त से उत्पन्न होनेवाले रोग, रक्तिपत्त, रक्तिकार, पेचिश, अम्ल-पित्त, प्लीहा, तृषा आदि रोग इससे दूर होते हैं, बल और सौन्दर्य की वृद्धि होती है। कफ प्रकृति वाले मनुष्यों के लिये तथा शीतकाल में इस प्राणायाम का अभ्यास हितकर नहीं है।

निम्नलिखित प्राणायामों को शीतली के अन्तर्गत समस्रना चाहिये। इनकी विधि तथा फल भी लगभग उसी के समान है। शर्र में ठएड पहुँचाने तथा चयी (थाइसिस Phthisis) राजयक्ष्मा आदि रोगों के नाश करने में श्रित उपयोगी होते हैं।

- (क) शीतकारी—जिह्वा को श्रोष्ठों से बाहर निकालकर श्रीर उसका बिल्कुल श्रगला भाग दोनों दाँतों की पंक्ति एवं श्रोष्ठों से साधारण हल्का दबाकर छिद्रों से वायु को शिकार-पूर्वक श्रथीत् शीत्कार की श्रावाज उत्पन्न करते हुए पूरक करें, श्रन्य सब विधि शीतली के समान।
- (ख) काकी प्राणायाम—इसमें श्रोष्ठों को सिकोड़कर काक की चोंच के समान बनाकर वायु को शनैः शनैः पृरक किया जाता है, श्रन्य सब विधि शीतली के समान।
- (ग) किव प्राणाय।म—दोनों दाँतों की पंक्तियों को दबाकर उनके छिद्रों द्वारा वायु को शनै:शनै पूरक करे, अन्य सब विधि पूर्ववत्। वाणी का मीठा और कराठ का सुरीला हाना यह इसमें विशेषता है।
- (घ) मुजङ्गी प्राणायाम—मुजङ्ग के सहरा मुख को खोलकर वायु को पूरक करें। श्रम्य सब विधि पूर्वेवत्। इन प्राणायामों में कहीं-कहीं पाँच बार केवल पूरक रेचक करने के पश्चात् छठी बार कुम्भक करना बतलाया है।

५ भिस्त्रका कुम्भक-भिस्त्रका प्राणायाम कई प्रकार से किया जाता है। इसके मुख्य चार भेद हैं:

मध्यम भिक्रका, वाम भिक्रका, दित्तिण भिक्रका श्रीर श्रनुलोम विलोम भिक्रका

(क) मध्यम भिस्त्रका—जैसे छहार की धौंकनी से वायु भरी जाती है इसी प्रकार होनों नासिकापुट से वायु को आवाज के साथ धीमे-धीमे लम्बा, दीर्घ और वेगपूर्वक मूला-धार तक पूरक करे। बिना कुम्भक किये इसी प्रकार दोनों नासिकापुट से रेचक करे इस प्रकार बिना आम्यन्तर और बाह्य कुम्भक के आठ बार पूरक रेचक करके नवीं बार पूरक करके यथा शक्ति कुम्भक करके दशवीं बार उसी प्रकार धीमे धीमे दोनों नासिका पुट से रेचक करे यह एक प्राणायाम हुआ इस प्रकार तीन प्राणायाम करे।

- (ख) वाम भिक्तिका—दिचिए नासिका पुट को बन्द करके उपर्युक्त रीति से वाम नासिका पुट से मूला धार तक आठ बार पूरक रेचक करके नवीं बार पूरक करके यथा इाक्ति कुम्भक करें। तत्पश्चात् उपर्युक्त विधि अनुसार दिच्च नासिका पुट से धीमे-धीमे रेचक करदे। यह एक प्राणायाम हुआ।
- (ग) दक्षिण भिक्तिका—वाम नासिका पुट बन्द करके दिल्ला नासिका पुट से आठ बार बिना आभ्यन्तर और बाह्य कुम्भक के उपयुक्त विधि अनुसार पूरक रेचक करने के पश्चात् नवीं बार पूरक करके यथाशक्ति कुम्भक करे। तत्पश्चात् वाम नासिका पुट से रेचक करे। यह एक प्राणायाम हुआ।

वाम भिक्षका श्रीर दिल्ला भिक्षका को मिलाकर करने की विधि पहिले वाम भिक्षका का एक प्राणायाम करे फिर दिल्ला भिक्षका का एक प्राणायाम तत्पश्चात् वाम भिक्षका का एक प्राणायाम। इस प्रकार इन तीन प्राणायामों में दो बार वाम भिक्षका श्रीर एक बार दिल्ला भिक्षका होगा।

(घ) अनुलोम-विलोम मिस्नका— जैसे लोहार की घोंकनी से वायु भरी जाती है इसी प्रकार बायें नासिकापुट से वायु को आवाज के साथ घीमे-घीमे लम्बा, दीघे और वेग-पूर्वक मूलाधार तक पूरक करें। बिना कुम्भक किये इसी प्रकार द्विण नासिका-पुट से रेचक करें। बिना बाग्र कुम्भक के उसी नासिका-पुट से पूरक करके फिर बायें नासिका-पुट से विधि अनुसार रेचक करें। यह चार प्राणायाम हुए। इस प्रकार आठ बार बिना कुम्भक किये केवल पूरक, रेचक करते हुए नवीं बार वाम नासिकापुट से पूरक करके यथाशिक कुम्भक करें। तत्परचान् दसवीं बार दांचण नासिकापुट से रेचक करें। यह दस प्राणायाम का पहिला प्राणायाम हुआ। अब दिल्ल नासिकापुट से आरम्भ करके नवीं बार कुम्भक के प्रधात् दसवीं बार वाम नासिकापुट से रेचक करें। यह दस प्राणायाम का प्राणायाम की भौंत तीसरा प्राणायाम करें।

इन विधियों में पूरक की समाप्ति पर मूलाधार चक्र पर एक सेकिएड (कुछ देर) ध्यान के पश्चात् रेचक करें। इसा प्रकार रेचक की समाप्ति पर नासिका के अप्रभाग पर कुछ देर (एक सेकिएड) ध्यान के पश्चात् पूरक करें। कुम्भक के समय नाभि-स्थान मिणपुर-चक्र पर ध्यान लगावें। यह प्राणायाम तीन बार ही करें। अथोत् तीन से अधिक बार कुम्भक बढ़ाने का यन्न न करें। किन्तु तीनों प्राणायामों की संख्या दस से ऊपर शनै:-शनै: यथाशक्ति चार-चार बढ़ाते हुए १४, १८, २२ इत्यादि करते हुए चले जायें। पूरक, रेचक और कुम्भक का समय भी यथाशक्ति बढ़ाते जावें।

इस प्राणायाम से त्रिधातु-विकृति से उत्पन्न हुए सब रोग नष्ट हो जाते हैं, आरोग्यता बढ़ती है, जठरामि प्रदीम होती है। गर्मी, सर्दी सब ऋतुओं में किया जा सकता है। कुम्भक बढ़ाने, मन के स्थिर करने और कुण्डलिनी जामत करने में श्रित उपयोगी है। श्रभ्यासीगण भ्यान करने से पूर्व इसे श्रवश्य करें।

भिक्षका में रेचक, पूरक श्रिधिक लाभदायक होते हैं, इसलिये इनकी संख्या श्रिधिक श्रीर कुम्भक की कम बतलाई गई है।

(१) बलहीन अशक्त साधकों को साधारण वेग-पूर्वक, (२) स्वस्थ, शक्तिशाली साधकों को लम्बा, दीर्घ वेगपूर्वक और (३) अभ्यस्त साधकों को अति वेगपूर्वक पूरक रेचक करना चाहिये।

रेचक में पूरक से श्रधिक समय देना चाहिये। इसलिये पूरक श्रीर कुम्भक में उतना ही समय देना चाहिये जिससे रेचक करने के लिये काफी दम बना रहे।

निम्नलिखित दो प्राणायामों को भिन्नका के अन्तर्गत समभाना चाहिये:—

- (क) श्रन्तर्गमन प्राणायाम—सिद्धासन से बैठकर वाम नासिकापुट से रेचक करते हुए पूरे उद्दायान के साथ वाम घुटने पर सिर को टेक देना तत्पश्चात् पूरक करते हुए सीधा हो जाना। इस प्रकार रेच के, पूरक करते हुए दसवीं बार पूरक करके जालन्धरबन्ध के साथ सिर को घुटने पर रखकर यथाशक्ति कुम्भक करना, तत्पश्चात् जालन्धर-बन्ध खोलकर सीधे हो जाना। फिर रेचक करके तीनों बन्धों हे साथ सिर को घुटने पर रखकर यथाशक्ति बाह्य कुम्भक करना। इसी प्रकार दिल्ला की श्रोर करे।
- (ख) सिद्ध त्रथवा पद्मासन से बैठकर वाम नासिकापुट से पूरक करें, फिर जाल-न्धर बन्ध लगाकर दोनों हाथों की त्राङ्गुलियों को त्रापस में सांठकर उनको उल्टा करके सिर को दबाते हुए यथाशक्ति कुम्भक करें; त्रौर ऐसी भावना करें कि प्राण ब्रह्मरन्ध्र में चढ़ रहा है। तत्पश्चात् दोनों हाथों को सिर पर से हटाकर और जालन्थर बन्ध खोलकर दिच्चण नासिकापुट से रेचक करें। इसी प्रकार कई बार करें।

६ आमरी कुम्भक—इस प्राणायाम में पूरक श्रौर रेचक की विशेषता है। पूरक वेग से श्रौर भोरे के शब्द के सदृश शब्द युक्त होता है; श्रौर रेचक भृज़ी, भवरी के सदृश मन्द-मन्द शब्द से युक्त होता है। रेचक का महत्त्व श्रीधक है, इसलिये इसका नाम आमरी रखा गया है।

नेत्र बन्द करके भ्रमध्य में ध्यान करते हुए दोनों नासिकापुट से भूंग अर्थात् भौरे के सदश ध्वनि करते हुए लम्बे स्वर में पूरक करें। यथाशक्ति कुम्भक करके भ्रुङ्गी अर्थात् भौरी के मंद-मंद् शब्द के सदश ध्वनि करते हुए कएउ से रेचक करें। आवाज मीठी, सुरीली और एक तान की होनी चाहिये। इसके साथ-साथ मूल और उड्डीयान बन्ध लगाते जाना चाहिये। कहीं-कहीं साधारण रीति से वेगपूर्वक पूरक करके दृद्तापूर्वक जालन्धर-बन्ध लगाकर करठ से उपर्युक्त रीति से शब्द करते हुए रेचक करना बतलाया है।

घरराडसंहिता में दोनों कानों को श्रंगुलियों से बन्द करके शब्द सुनने का श्रभ्यास करना वतलाया गया है। इस प्रकार पहिले मींगुर, भौरे श्रीर पित्रयों के चहचहाने-जैसे शब्द सुनाई देत हैं। फिर क्रमशः घुंघरू, शंख, घरा, ताल, भेरी, मृदङ्ग, नकीरी श्रीर नगाड़े के सदश शब्द सुनाई देते हैं। इस प्रकार उन शब्दों को सुनते हुए 'ॐ' शब्द का अवसा होने लगता है।

श्रातुलोम-विलोम भ्रामरी प्राणायाम—उपर्युक्त विधि-श्रानुसार वाम नासिकापुट से पूरक करके कुछ देर कुम्भक के पश्चात् दिल्ला नासिकापुट से उसी प्रकार रेचक, फिर दिल्ला नासिकापुट से पूरक, वाम से रेचक, वाम से पूरक, दिल्ला रेचक। यह एक प्राणायाम हुआ।

फल: इस प्राणायाम से वीर्य का शुद्ध होकर ऊर्ध्वगामी होना, रक्त एवं मजातन्तुओं का शुद्ध होना श्रीर मन का एकाम होना है।

ध्वन्यात्मक प्राणायाम—इस प्राणायाम को भी भ्रामरी के श्रान्गीत सममाना चाहिए। विधि यह है कि दोनों नासिकापुट से पूरक करके कि ध्वित् मुंह को खोलकर जिह्ना श्रीर करठ के सहारे 'श्रोम्' का मीठी, सुरीली लगातार एक ध्विन के साथ उन्नारण करो। श्रावाज के साथ-साथ मूल श्रीर उड्डीयान बन्ध लगाते जाना चाहिये श्रीर रेचक करते जाना चाहिये। इसे प्रणावान्संधान भी कहते हैं।

फल: भ्रामरी प्राणायाम के सहश।

७ मूच्छी कुम्भक ( षण्मुखी सर्वद्वार बन्द मुद्रा )—इस प्राणायाम में पूरक, रेचक आमरी प्राणायाम के सददा किया जाता है। उससे इसमें केवल इतनी विशेषता है कि यह दोनों कान, नेत्र, नासिका और मुँह पर क्रमशः दोनों हाथों के अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका तथा कनिष्ठिका को रखकर किया जाता है। पूरक के समय नासिकापुट पर से मध्यमा को किच्चित् उपर उठाकर पूरक किया जाता है। इसके पश्चात् नासिकापुट को मध्यमा से दबाकर कुम्भक किया जाता है। कुम्भक की समाप्ति पर फिर नासिकापुट से मध्यमा को शिथिल करके रेचक किया जाता है। यह प्राणायाम अनुलोम-विलोम रीति से भी उपर्युक्त विधि-अनुसार किया जा सकता है।

फल : इससे मन मूर्छित श्रीर शान्त होता है, श्रतः इसका नाम मूर्छा है।

८ प्लावनी कुम्भक — यथाविधि श्रासन से बैठकर दोनों नासिकापुट से पूरक करे। नाभि पर मन को एकाप्र कर सब शरीर-मात्र की वायु को उदर में भरकर पैट को चारों श्रोर से मसक या रबड़ के गोले सहश फुलाकर ऐसी भावना करे कि सारे शरीर का वायु पैट में एकत्र हो गया है; श्रीर शरीर के किसी श्रङ्ग-प्रत्यङ्ग में वायु नहीं रहा है। यथाशिक इस स्थिति में कुम्भक करके दोनों नासिका से शनै:-शनै: रेचक कर दें।

फल: प्राणवायु पर पूर्णतया ऋधिकार, पेट के सब प्रकार के रोग, कोष्ठबद्धता ऋदि का नाश, ऋपानवायु की शुद्धि, जठराग्नि की वृद्धि, वीर्य तथा रक्त की शुद्धि, जल में सुख-पूर्वक तैरना इत्यादि।

केवल कुम्भक — केवल कुम्भक बिना पूरक रेचक किये हुए एकदम श्वास-प्रश्वास की गित को जहाँ का तहाँ रोक देने से होता है।

अपाने जुहृति पार्ण पार्णेऽपानं तथा परे। प्राणापानगती रुद्धवा प्राणायामपरायणाः ॥—गीता ४। २९

अर्थ-कोई अपानवायु में प्राण को हवन करते हैं ( पूरक सिंहत अथवा आध्यान्तर

कुम्भक करते हैं ) कोई प्राण में अपानवायु को होमते हैं (रेचक सहित अथवा बाह्य कुम्भक करते हैं ) कोई प्राण अपान (दोनों ) की गति को रोककर (केवल कुम्भक) प्राणायाम करते हैं ।

सहित-कुम्भक के निरन्तर अभ्यास से केवल कुम्भक होने लगता है।

केवल कुंभक की विधि हठयोग द्वारा – तीनों बन्धों के साथ प्राण को हृदय से नीचे ले जाकर श्रीर श्रपान को मूलाधार से ऊपर उठाकर समान वायु के स्थान नाभि पर दोनों को टक्कर देकर मिलाने से हठयोग विधि से केवल कुम्भक किया जाता है। पर इसमें हानि पहुँचने की सम्भावना है श्रीर राजयोगियों के लिये श्रिधक हितकर नहीं है, उनके लिये सबसे उत्तम प्रकार निम्नलिखित हैं:—

साधारण स्वस्थ अवस्था में मनुष्य के श्वास की गित एक दिन रात में २१६०० बार बतलाई जाती है। इस स्वाभाविक श्वास की गित की संख्या गायन, भोजन करने, चलने, निद्रा, मैथुन, व्यायाम आदि में क्रमशः बढ़ जाती है। जिस प्रकार साधारण घटनात्रों को छोड़कर एक घड़ी अथवा अन्य यन्त्रों की आयु उसके काम करने की शक्ति पर निश्चित की जाती है। इसी प्रकार मनुष्य की आयु उसके श्वास-प्रश्वास की गित पर निभेर बतलाई जाती है। श्वास-प्रश्वास की गित की संख्या जिस परिमाण से बढ़ती जावेगी उसी परिमाण से आयु का चय; और जिस परिणाम से घटती जावेगी उसी परिमाण से आयु की वृद्धि होती जावेगी। केवल कुम्भक में श्वास-प्रश्वास की गित का निराध होता है। प्राण और मन का घनिष्ट सम्बन्ध है, इसलिये प्राण के ककने से मन का भी निरोध हो जाता है। जो योग का अन्तिम ध्येय है।

केवल कुम्भक की विधि राजयोग द्वाराः—श्वास-प्रश्वास की गति में प्रण्व उपा-सना की भावना करे, अर्थात् हर समय यह भावना रहे कि श्वास में 'ओ' और प्रश्वास में 'अम' रूप से प्रत्येक श्वास-प्रश्वास में ओम् का जाप होरहा है, इस ओम् के अजपाजाप को केवल कुम्भक में परिण्ति करने की विधि यह है कि 'ओ' से श्वास लेकर जितनी देर तक शान्तिपूर्वक रोक सकें रोके, उसके पश्चात् 'अम्' से छोड़ दें । क्रमशः कुम्भक का अभ्यास बढ़ता रहे । इसका अभ्यास नासिका-अप्रभाग, भृकुटि, ब्रह्मरन्ध्र आदि स्थानों पर गुरु-आज्ञानुसार करना चाहिये। 'ओ' और 'अम' के उचारण की आवश्यकता नहीं है । केवल अपने नियत स्थान पर श्वास-प्रश्वास की गति पर इस भावना से ध्यान देना होता है। इसको ५१ वें सूत्र में बतलाये हुए चौथे प्राणायाम के अन्तर्गत ही समकना चाहिये।

विशेष सूचना - 11 सूत्र ५० 11 प्राणायामों को किसी अनुभवी से सीखकर उनका अभ्यास करना चाहिये, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि पहुँचने की संभावना है। नियमित्त आहार आदि (११३४) तथा (२१३२) में बतलाये हुए नियमों का पालन करना भी अति आवश्यक है।

यद्यपि सभी प्राणायाम स्वास्थ्य नीरोगता, जठरामि, दीर्घश्रायु, नाड़ी तथा रक्तशोधन श्रौर मन की स्थिरता के लिये श्रांत उपयोगी हैं, श्रौर सबकी जानकारी श्रावश्यक है, पर सबके अभ्यास के लिये पर्याप्त समय मिलना किटन है, इसलिये राजयोग के साधकों के लिये चतुर्थ प्राणायाम का अभ्यास ही अधिक हितकर हो सकता है। निम्न तीन प्राणायामों को चौथे प्राणायाम और ध्यान तथा अन्य सब प्रकार के प्राणायामों का पूर्व अङ्ग बनाने में शीघ सफलता प्राप्त हो सकती है।

१ नाड़ीशोधन प्राणायाम—वाम नासिकापुट से कई बार एकदम बाहर सांस फैंके फिर उसी नासिकापुट से बाहर से वायुको खींचकर बिना रोके हुए एकदम दूसरे दाहिने नधुने से बाहर फैंक दे। पुनः दाहिने से वायु को खींचकर बायें से फैंकें। इस प्रकार कई बार करें। रेचक पूरक में नासिकापुट को बतलाये हुए नियमानुसार निश्चित अंगुलियों से खोलते और बन्द करते रहें।

२ कपालभाति — जिसकी विधि (२।३२) तथा (१।३४) के वि०व० में बधलाई है।

३ अनुलोम-विलोम भिक्तका प्राणायाम—इसकी विधि सहित-कुम्भक में पांचवें शाणायाम में बतलाई है।

संगति—चौथे प्राणायाम का लच्चण बताते हैं:-

# बाह्याभ्यन्तरविषयात्तेपी चतुर्थः ॥ ५१ ॥

शब्दार्थ--बाह्य-स्राभ्यन्तर-विषय-स्राचेषी = बाहर स्रन्दर के विषय को फेंकने वाला स्रर्थात् स्रालोचना करने वाला । चतुर्थः = चौथा प्राणायाम है ।

अन्वयार्थ - बाहर अन्दर के विषय को फैकने वाला अर्थात् आलोचना करने वाला चौथा प्राणायाम है।

व्याख्या-व्यासभाष्यः -

देशकालसंख्याभिर्वाह्यविषयपरिष्टष्ट श्रानिप्तः । तथाऽऽभ्यन्तरविषयपरिष्टष्ट श्रानिप्तः । उभयथा दीर्घसुरूपः । तत्पूर्वको भूमिजयात्क्रमेणोभयोर्गत्यभावश्चतुथैः माणायामः । तृतीयस्तु विषयानालोचितो गत्यभावः सकुदारब्ध एव देशकाल-संख्याभिः परिष्टष्टो दीर्घमुत्तमः । चतुर्थस्तु श्वासमश्वासयोर्विषयावधारणात्क्रमेण भूमिजयादुभयान्तेपपूर्वको गत्यभावश्चतुर्थः पाणायाम इत्ययं विशेष इति ५१

अर्थ — देश काल श्रीर संख्या से परिदृष्ट जो बाह्य-विषय (नासा द्वाद्शान्तादि बाह्यप्रदेश ) है उसके श्रालेपपूर्वक (श्रालोचनपूर्वक = ज्ञानपूर्वक = विषयपूर्वक = विचारपूर्वक ), ऐसे ही देश काल श्रीर संख्या से परिदृष्ट जो श्राभ्यन्तर विषय (हृद्य नाभि चक्रादि श्राभ्यन्तर प्रदेश ) है उसके श्रालेपपूर्वक दीर्घ श्रीर सूक्ष्म दोनों प्रकार से उत्तरोत्तर कम से भूमियों के जय के प्रश्रात् जो श्रास श्रीर प्रश्रास इन दोनों की गति का श्रभाव है वह चौथा प्राणायाम है। तीसरा प्राणायाम तो (बाह्य श्रीर श्राभ्यन्तर) विषय के श्रालो-चन बिना ही (श्रास प्रश्रास की) गति के श्रभाव से होता है। वह एकदम ही श्रारम्भ

४३

होकर देश काल और संख्या से परिदृष्ट दीर्घ और सूक्ष्म होजाता है। चौथे प्राणायाम में यह विशेषता है कि यह श्वास प्रश्वास के (आभ्यन्तर और बाह्य) विषय को अवधारण करके उन दोनों (विषयों) के आन्तेप पूर्वक क्रमानुसार भूमियों के जय से (श्वास प्रश्वास की) गति के अभाव से होता है।

व्यास-भाष्य का भावार्थ-पिछले सूत्र में प्राणायाम के तीन भेद रेचक; पूरक श्रौर कुम्भक बतलाते हैं।

१ रेचक प्राणायाम से जब श्वास को बाहर निकाल कर उसकी गति का स्रभाव किया जावे स्रर्थात् उसको बाहर ही रोक दिया जावे तो वह रेचक सिहत-कुम्भक स्रथवा बाह्य कुम्भक कहलाता है।

२ पूरक प्राणायाम से जब श्वास को अन्दर खींचकर उसकी गति का अभाव किया जावे अर्थात् उसको अन्दर ही रोक दिया जावे तो वह पूरक सहित-कुम्भक अथवा आभ्यन्तर कुम्भक कहलाता है।

३ जब प्राण्वायु को जहाँ का तहाँ एकदम बिना रेचक-पूरक के केवल विधारण प्रयत्न से रोककर श्वास-प्रश्वास की गति का स्थान किया जावे तो वह केवल कुम्भक कहलाता है।

४ चौथा प्राणायाम बाह्य तथा आभ्यन्तर कुम्भक के बिना केवल रेचक, पूरक द्वारा बाह्य तथा आभ्यन्तर विषय (प्रदेश) के केवल आलोचन-पूर्वक ख्वयं ही श्वास-प्रश्वास की गति के निरोध से होता है। इसमें तीसरे प्राणायाम से यह विशेषता है कि जहाँ तीसरा प्राणायाम रेचक, पूरक के बिना एकदम दोनों श्वास-प्रश्वास की गति के विषय अभाव से होता है, वहाँ चौथा प्राणायाम रेचक, पूरक द्वारा बाह्य तथा आभ्यन्तर (प्रदेश) के आलोचन-पूर्वक उत्त-रोत्तर भूमियों के जय के कम से ख्वयं ही श्वास-प्रश्वास की गति के अभाव से होता है। उदाहरणार्थ उसकी चार विधियें बतलाये देते हैं:—

पहली विधि—केवल रेचक द्वारा जहाँतक जा सके श्वास को बाहर ले जावें। बिना रोके हुए वहाँ से पूरक द्वारा जहाँतक जा सके अन्दर ले जावें। यह एक प्राणायाम हुआ। इस प्रकार ११, १५, २० इत्यादि की संख्या में बिना कुम्भक किये हुए केवल रेचक, पूरक देर-तक करते रहने से ख्यं दीर्घ और सूक्ष्म होकर दोनों श्वास-प्रश्वास की गतियों का ख्वयं ही अभाव हो जाता है।

दूसरी विधि—छो३म् के मानसिक जाप के साथ यह भावना करें कि 'छो' से श्वास अन्दर आ रहा है और 'छाम्' से बाहर निकल रहा है। इस क्रम से श्वास-प्रश्वास द्वारा ओम् का मानसिक जाप करते रहें अथात् बाह्यप्रदेश तथा आभ्यन्तरप्रदेश हृदय, नाभि आदि तक जहाँतक श्वास जावे वहाँतक उसकी गित को आलोचनपूर्वक दीर्घकाल तक ओम् का इस विधि से जाप करें तो ख्वयं श्वास-प्रश्वास दीर्घ और सूक्ष्म होते-होते निरुद्ध हो जायेगा।

तीसरी विधि—नासिका-श्रमभाग, भृकुटी, ब्रह्मरन्ध्र श्रथवा श्रन्य किसी चक्र पर इस भावना से श्रो३म् का मानसिक जाप करें कि 'श्रो' से उसी प्रदेश में श्वास श्रन्दर श्रा रहा है श्रोर 'श्रम्' से बाहर निकल रहा है। इस प्रकार उस विशेष स्थान को श्वास-प्रश्वास का

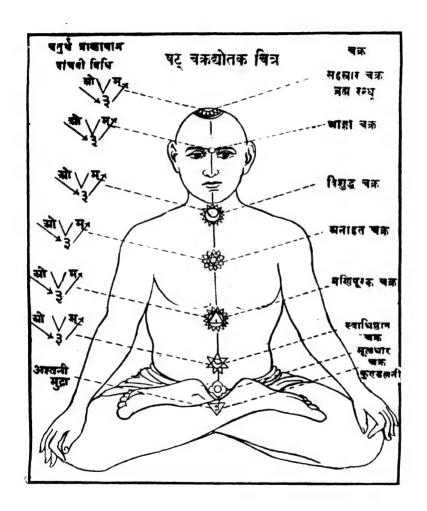

केन्द्र बनाये हुए जाप के निरन्तर श्रभ्यास से श्वास-प्रश्वास की गति दीर्घ श्रौर सूक्ष्म होते हुए स्वयं निरुद्ध हो जाती है।

चौथी विधि—ब्रह्मरन्ध्र में ध्यान करते हुए श्वास-प्रश्वास की गति में ऐसी भावना करना कि 'द्यों' से श्वास मेरुदरांड के भीतर सुषुम्ना नाड़ी में होता हुन्त्रा मूलाधार तक जा रहा है और 'त्राम्' के साथ वहाँ से ब्रह्मरन्ध्र तक लौट रहा है।

चक्रभेदन में इस प्राणायाम का अभ्यास:—इसी प्रकार निचले चक्रों : मूलाधार, खा-धिष्ठान, मिण्पूरक इत्यादि में ध्यान करते हुए 'ख्रो' से श्वास और 'ख्रम्' से प्रश्वास की गति की भावना करते हुए उसको ऊपर के चक्रों में खालोचन करने से किया जाता है।

विशेष वक्तव्वः—॥सूत्र ५१ ॥—इस सूत्र के अर्थ भिन्न-भिन्न टीकाकारों ने भिन्न-भिन्न किये हैं। 'आचेष' के अर्थ फैकने के हैं। इससे किसीने उलाँघने = त्यागने = हटाने से अभिप्राय लिया है। और किसीने विषय करने = जानने = आलोचन से अभिप्राय लिया है। यहाँ सूत्र के दूसरे 'आलोचन' अर्थ किये गये हैं। सूत्र के आश्राय को अधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से मूल व्यासभाष्य, इसके शब्दार्थ, भावार्थ तथा चतुर्थ प्राणायाम के चार उदाहरण भी देदिये हैं। चौथे प्राणायाम की विधियें राजयोग के उक्तम अधिकारी के लिये हैं तथा गोपनीय और गुरु-गम्य हैं।

श्राचेपी के अर्थ उलाँघने अर्थात् त्यागने करने से सूत्र का अर्थ इस प्रकार होगाः— बाहर और अन्दर के विषय का अर्थात् रेचक और पूरक को त्यागने वाला चौथा प्राग्णा-याम है। उसकी विधि निम्न प्रकार होगी:—

पांचवी विधि—मृलाधार, श्राज्ञा, ब्रह्मरन्ध्र श्रादि किसी चक्र श्रथवा नासिका-श्रध-भाग श्रादि किसी खान को बिना रेचक पूरक के श्वास-प्रश्वास की गति बनाते हुए श्रथात् ऐसी भावना करते हुए कि 'श्रो' से उसी विशेष खान पर श्वास श्रा रहा है और 'श्रम्, से छूट रहा है, श्रोम् का मानसिक जाप करें। उसके निरन्तर श्रभ्यास से श्वास-प्रश्वास की गति का निरोध हो जाता है। इस विधि को सब से प्रथम खान देना चाहिए चक्रभेदन में इस विधि से शीव्र सफलता प्राप्त हो सकती है। (समाधिपाद वि० व० सूत्र ३४)।

संगति-प्राणायाम का फल बताते हैं:-

### ततः ज्ञीयते प्रकाशावरणम् ॥ ५२

शब्दार्थ-ततः = उस प्राणायाम के अभ्यास से। चीयतं = नाश हो जाता है। प्रकाश्चावरणम् = प्रकाश का आवरण (विवेक-ज्ञान का पर्दा)।

अन्वयार्थ—उससे प्रकाश का त्रावरण (विवेक-ज्ञान का पर्दा) चीगा हो जाता है। व्याख्या—विवेक-ज्ञानरूपी प्रकाश, तम तथा रजोगुण के कारण श्रविद्यादि क्लेशों के मलों से ढका हुन्या है। प्राणायाम के श्रभ्यास से जब यह श्रावरण चीगा हो जाता है तब वह प्रकाश प्रकट होने लगता है। जैसे पश्चिशखाचार्य ने कहा है:—

त्रवो न परं पाषायामात् ततो विशुद्धिर्मलानां दीप्तिश्च ज्ञानस्य ॥ ३३९

अर्थ-प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है, उससे मल धुल जाते हैं श्रीर ज्ञान का प्रकाश होता है।

इसी प्रकार मनु भगवान का ऋोक है :-

# द्धन्ते ध्पायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः पाणस्य निग्रहात्॥

अर्थ-जैसे श्रिप्त से धौंके हुए खर्ण श्रिद्ध धातुत्र्यों के मल नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार प्राणायाम के करने से इन्द्रियों के मल नष्ट हो जाते हैं।

संगति-प्राणायाम का दूसरा फल:-

### धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५३ ॥

शब्दार्थ-धारणासु = धारणाश्रों में । च = श्रौर । योग्यता-मनसः = मन की याग्यता होती है ।

अन्वयार्थ-श्रीर धारणात्रों में मन की योग्यता होती है।

ब्याख्या—प्राणायाम से मन स्थिर होता है। जैसे कि 'प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य' पाद १ सूत्र ३४ में बतलाया है। श्रीर उसमें धारणा की (जिसका वर्णन श्रगले पाद में किया जायगा) योग्यता प्राप्त हो जाती है।

संगति-प्रत्याहार का लच्चगा बताते हैं :--

### स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥

राब्दार्थ — खः विषय = अपने विषयों के साथ । असम्प्रयोगे = सम्बन्ध न होने पर । चित्तस्य-स्वरूप-अनुकारः, इव = चित्त के स्वरूप का अनुकरण अर्थात् नकल-जैसा करना । इन्द्रियाणाम् = इन्द्रियों का । प्रत्याहारः = प्रत्याहार कहलाता है ।

अन्वयार्थ—इन्द्रियों का अपने विषयों के साथ सम्बन्ध न होने पर चित्त के स्वरूप का अनुकरण (निकल) जैसा करना प्रत्याहार है।

व्याख्या—प्रत्याहार का अर्थ है पीछे हटना, उल्टा होना, विषयों से विमुख होना। इसमें इन्द्रियाँ अपने बिहुमुंख विषय से पीछे हटकर अन्तर्मुख होती हैं। इस कारण इसको प्रत्याहार कहा गया है। जिस प्रकार मधु बनाने वाली मिक्खियां रानी मक्खी के उड़ने पर उड़ने लगती हैं और बैठने पर बैठ जाती हैं इसी प्रकार इन्द्रियां चित्त के आधीन होकर काम करती हैं। जब चित्त का बाहर के विषयों से उपराग होता है तब ही उनको प्रहण करती हैं। यम, नियम, प्राणायामादि के प्रभाव से चित्त जब बाहर के विषयों से विरक्त होकर समाहित होने लगता है तो इन्द्रियाँ भी अन्तर्मुख होकर उस जैसा अनुकरण करने लगती हैं और चित्त के निकद्ध होने पर स्वयं भी निकद्ध हो जाती हैं। यही उनका प्रत्याहार है। इस

श्रवस्था में चित्त तो बाह्य विषयों से विमुख होकर श्रात्मतत्व के श्रिभमुख होता है, पर इन्द्रियाँ केवल वाह्य-विषयों से विमुख होती हैं। चित्त के सदृश श्रात्मतत्व के श्रिभमुख नहीं होतीं। इसलिए "श्रमुकार इव" श्रर्थात् नक्षल जैसा कहा गया है। इस प्रकार चित्त के निरुद्ध होने पर इन्द्रियों के जीतने के लिए श्रम्य किसी उपाय की श्रपेत्ता नहीं रहती।

# परांचि खानि व्यत्णत् स्वयम्भूस्तस्मात् पराङ् पश्यति नान्तरात्मम् । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैत्तदावृत्तचत्तुरमृतत्विमच्छन् ॥ कठोपनिषद् (२१४१९)

अर्थ — स्वयम्भू ने (इन्द्रियों के) छेदों को बाहर की स्रोर छेदा है स्रर्थात् इन्द्रियों को बिहर्मुख बनाया है। इस कारण मनुष्य बाहर देखता है, स्रपने श्रन्दर नहीं देखता। कोई विरला धीर पुरुष श्रमृत को चाहता हुआ आंखों श्रर्थात् इन्द्रियों को बन्द करके (श्रन्त-र्मुख होकर प्रत्याहार द्वारा) श्रन्तर श्रात्मा को देखता है।

संगति - प्रत्याहार का फल बतलात हैं।

### ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम् ॥५५॥

शब्दार्थ — ततः = उससे (प्रत्याहार से)। परमा = सबसे उत्तम = उत्कृष्ट । वश्यता-= वशिकरण होता है। इन्द्रियाणाम् = इन्द्रियों का।

अन्वयार्थ-उस प्रत्याहार से इन्द्रियों का उत्कृष्ट वशीकार होता है।

व्याख्या — सूत्र में प्रत्याहार से इन्द्रियों की परमवश्यता बतलाई है यह परमवश्यता किस अपरमवश्यता की ऋपेता से है, इसको व्यासभाष्य में इस प्रकार बतलाया है:—

१ कोई कहते हैं कि शब्द आदि विषयों में आसक्त न होना अर्थात् विषयों के आधीन न होकर उनको अपने आधीन रखना इन्द्रियवश्यता अर्थात् इन्द्रियजय है।

२ दूसरे कहते हैं कि वेद-शास्त्र से अविरुद्ध विषयों का सेवन और उनसे विरुद्ध विषयों का परित्याग इन्द्रियजय है ।

३ तीसरे कहते हैं कि विषयों में न फँसकर श्रापनी इच्छा से विषयों के साथ इन्द्रियों का संप्रयोग होना इन्द्रिय जय है।

४ चौथे कहते हैं कि राग-द्वेष के श्रभावपूर्वक सुख-दुःख से शून्य शब्दादि विषय का ज्ञान होना इन्द्रियजय है ।

इन सब उपर्युक्त इन्द्रियजय के लक्त्णों में विषयों का सम्बन्ध बना ही रहता है। जिससे गिरने की आशङ्का दूर नहीं होसकती। इसलिये यह इन्द्रियों की परमवश्यता नहीं वरन अपरमवश्यता है।

भगवान् जैगीषव्य का मत है कि चित्त के एकायता के कारण इन्द्रियों की विषय में प्रवृत्ति न होना इन्द्रिय जय है। उस एकायता से चित्त के निरुद्ध होने पर इन्द्रियों का सर्वथा निरोध हो जाता है और अन्य किसी इन्द्रिय-जय के उपाय में प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिये यही इन्द्रियों की परमवश्यता है जो सूत्रकार को अभिमत है।

### साधनपाद का उपसंहार

पूर्वोक्त प्रकार से पूर्व पाद में कहे हुए योग के श्रङ्गभूत, क्लेशों को सूक्ष्म बनाने वाले क्रियायोग को कहकर श्रीर क्लेशों के नाम, खरूप, कारण, फलों को कहकर कमों के भी भेद, कारण, खरूप श्रीर फल को कहकर विपाक के कारण श्रीर खरूप को कहा। फिर क्लेशों को त्याज्य होने से, क्लेशों को बिना जाने त्याग न कर सकने से, क्लेश-ज्ञान को शास्त्राधीन होने से, शास्त्र को हेय, हेयहेतु, हान, हान-उपाय के बोधन-द्वारा चतुव्यूह को श्रपने-श्रपने कारण सिहत कहकर मुक्ति के साधन विवेकज्ञान के कारण जो श्रन्तरङ्ग-बहिरङ्ग भाव से खित यम-नियमादि हैं उनके फल-सिहत खरूप को कहकर श्रासन से लेकर प्रत्याहार तक जो कि परस्पर उपकार्यो पकारक भाव से खित हैं, उनका नाम लेकर प्रत्येक का लच्चा श्रीर कारणपूर्वक फल कहा है।

इस उपसंहार में व्याख्याता के अपने विशेष-वक्तव्य, विशेष-विचार, टिप्पणी इत्यादि श्रर्थात ( प्रथम सूत्र में ) तप का वास्तविक खरूप, युक्ताहार, युक्त-विहार, युक्त-खप्न, युक्त बोध, उपवास ऋदि के नियम, गायत्री मन्त्र की विशेष व्याख्या, (सूत्र ४ में ) 'विदेह' बथा 'प्रकृतिलयों' के सम्बन्ध में संकीर्ण और अयुक्त विचारोंका युक्तियों, व्यास भाष्य और भोजवृत्ति द्वारा निराकरण, ( सूत्र ५ में ) अविद्या के उत्पत्तिस्थान का निर्देश सत्त्वचित्तों में लेशमात्रतम, (सूत्र १३ में ) प्रधान कमोशय, नियत विपाक, श्रानियत विपाक, श्रानियत विपाक की तीन गतियाँ, त्रावागमन के सम्बन्ध में विकासवादियों की शङ्कात्रों का समाधान, श्रावागमन द्वारा ईश्वर की द्या तथा न्याय, सर्वशक्तिमत्ता, कल्याणकारिता तथा आवागमन का मनुष्य के विकास के लिये अनिवाये होना (सूत्र २७ में) व्यासभाष्य का भाषार्थ, (सूत्र २०, २१, २२ २३, २४, २५ में ) व्यासभाष्य योगवार्त्तिक, तथा भोजवृत्ति का भाषार्थ, (सूत्र० ३० में) यमों का योगियों के अभिमत खरूप, (सूत्र ३१ में) यमों का सार्वभौम स्वरूप तथा संसार में फैली हुई अशान्ति को मिटाने का एकमात्र उपाय, केवल उनका यथार्थ रूप से पालन, महाभारत कर्णपर्व अध्याय ६९ के श्लोक जिनमें श्रीकृष्ण जी महाराज ने राष्ट्र की सारी परिस्थितियों को दृष्टिगोचर रखते हुए सत्य का खरूप बताया है, (सूत्र ३२ में ) नियमों का विस्तारपूर्वक वर्णन, हठयोग की छहों कियाओं द्वारा शरीर-शोधन, श्रौषिधयों, प्राकृतिक नियमों, सम्मोहन शक्ति, संकल्प-शक्ति द्वारा नीरोगता, पाश्चात्य देश की आधुनिक विद्यायें : हिपनोटिज्म मैस्मेरिज्म, क्लेयरवायन्स, टैलीपैथी, स्प्रीच्युलिज्म का विधिपूर्वक वर्णन, (सूत्र ४६ में ) ध्यान पर बैठने के सब प्रकार के आसन, योगसाधन के नियम, सब फ्रकार की मुख्य-मुख्य मुद्रायें, बन्ध और आसन उनके फलसहित; (सूत्र ५० में) आठ प्रकार के प्राणायाम उनके अवान्तर भेद सहित; (सूत्र ५१ में) चौथे प्राणायाम की पांच विधियाँ इत्यादि भी उपसंहत कर लेना चाहिये। इस प्रकार यह योग यम-नियमों के भीज भाव को प्राप्त हुआ, आसन प्राणायाम आदिकों से अंकुरित हुआ और प्रत्याहार से पुल्पवाला होकर धारणा, ध्यान श्रीर समाधि से फलित होगा। इस प्रकार पातब्जल योग प्रदीप में साधनपाद वाले दसरे पाद की व्याख्या समाप्त हुई।

इति पांतजल योग-प्रदीपे साधनपादो द्वितीय:।

# परिशिष्ट

साधनपाद सूत्र ३२ के विशे षवक्तव्य में बतलाए हुए शरीरशोधन के चार साधनों में से चौथा साधन श्रौषधि यहां परिशिष्ठ रूप से दिया जाता है।

### श्रोषधि द्वारा शरीर शोधन ( त्रारोग्यता )

शरीर का शोधन श्रौषधि द्वारा भी होता है। श्राजकल लगभग निन्यानवे प्रतिशत मनुष्यों को कोष्ठबद्ध श्रर्थात् पूर्णतया मलत्याग न होने का विकार रहता है। जिससे भजन श्रर्थात् मन की एकाप्रता में नानाप्रकार के विद्यन उपस्थित होते हैं, उनके निवारणार्थ चिकित्सक के श्रभाव में कब्ज तथा श्रन्य साधारण रोगों के शान्त करने के लिये श्रभ्यासियों के उपयोगी कुछ श्रनुभूत तथा श्रनुभवी संन्यासियों, वैद्यों, डाक्टरों श्रीर हकी मों से प्राप्त की हुई श्रीषधियां लिखे देते हैं।

# कोष्ठबद्ध द्र करने की कुछ रेचक श्रौषिधयां-

(१) त्रिफला ( हड़, बहेड़ा, श्रॉवला सम भाग ) दो माशे से छ: माशे तक श्रथवा केवल बड़ी हड़ का चूर्ण दो माशे से छ: माशे तक श्रथवा इतरीफल जमानी दो माशे से छ: माशे तक रात को सोते समय दूध श्रथवा पानी के साथ।

बड़ी हैंड़ का प्रयोग पूरे वर्ष के लिये :-

चैत और वैशाख हड़ का चूर्ण तीन माशे शहद एक तोला से दो तोला के साथ ज्येष्ठ और अषाढ़ ,, गुड़ ,, गुड़ ,, शावण और भादों ,, गुड़ मिश्री एक तोला से दो तोला के साथ आश्विन और कार्तिक ,, मिश्री एक तोला से दो तोला के साथ मार्गशीर्ष और पौष ,, पीपल एक माशे से तीन माशे के साथ मार्गशीर्ष और पौष ,, गुड़ सोंठ ,, मेश्री एक तोला से दो तोला के साथ मार्गशीर्ष और पौष ,, गुड़ सोंठ ,, गुड़ सोंठ ,,

- (२) गुलाब के फूल एक तोला, सेंधा नमक एक तोला, बड़ी हुड़ का बक्कल एक तोला, सोंफ एक तोला सोंठ एक तोला, सनाय की पत्ती चार तोला, इनका चूर्ण दो माशे से छ: माशे तक रात को सोते समय पानी के साथ अथवा दिन में आवश्यकतानुसार। (अनुभूत)
- (३) सनाय की फली छ:, चार घएटे तक थोड़े से (आधी छटांक) पानी में भिगो कर फली निकाल कर पानी को पीना। (अनुभूत)
- (४) रब्यूस्सूस एक तोला, बंसलोचन एक तोला, एलुआ दो तोला, रेवनचीनी दो तोला, रूमी मस्तगी एक तोला, सब का चूर्ण खरल करके थोड़ा-सा पानी डालकर चने के बराबर गोली बनावे, एक गोली सोते समय दूध या पानी के साथ लें। (अनुभूत)
- (५) रूमी मस्तगी, श्रसार रेवन्द, एलुवा, सुरश्जान शीरीं बराबर-बराबर लेकर चूर्ण करके चने के बराबर गोलियाँ बनावे, एक गोली सोते समय पानी या दूध के साथ लें। (श्रनुभूत)

- (६) खील सुहागा छः माशे, एलुआ छः माशे, रसौत तीन माशे, बड़ी हड़ का बक्कल दो तोला, सनाय की पत्ती दो तोला, सकमोनिया विलायती एक माशा, सबको घीकुमार के रस में खरल करके चने के बराबर गोलियाँ बनावें। सोते समय एक गोली दूध या पानी के साथ लें। (अनुभूत)
- (७) सकमोनिया विलायती एक तोला, जुलाका हड़ एक तोला एळुआ एक तोला, रेवन्द श्रासार एक तोला, रूमी मस्तगी एक तोला, सोंठ छ: माशे, भरमुकी छ: माशे, सब को पानी में खरल करके चने के बराबर गोली बनावें, सोते समय एक गोली दूध के साथ। (अनुभूत)

### बातविकार-नाशक तथा रेचकः-

- (१) रेवन्दचीनी (रेवनचीनी), सोडा खाने का, सोंठ, बराबर-बराबर लेकर चूर्ण कर लें, सोते समय चार रत्ती से एक माशे तक दूध या पानी के साथ लें।
- (२) त्रिकुटा श्रर्थात् पीपल, काली मिर्च, सोंठ बराबर-बराबर लेकर चूर्ण करलें, सोते समय तीन माशे से छ: माशे तक दूध के साथ लें। कफ तथा वातनाशक।
- (३) एलुत्रा, तिर्वी सकेद (निसीत), सुरश्वान मीठा, सब सम भाग—उनके चूर्ण को घीकुमार के गृदे में खरल करके चने बराबर गोली बनावे, एक या दो गोली रात को सोते समय दूध या ताजे पानी के साथ। रेचक, पाचक, वातिवकार (दर्द आदि) कड़िज और आम को दूर करता है। (अनुभूत)

# कफ्-नाशक, पाचक व रेचकः-

बड़ी हरड़ की बकुली तीन तोला, काली मिर्च चार तोला, पीपल छोटीं दो तोला, चव्वह एक तोला, तालीसपत्र एक तोला, नागकेशर छः माशे, पीपलामूल दो तोला, पत्रज डेढ़ माशा, छोटी इलायची तीन माशे, दारचीनी तीन माशे, नीलोफर के फूल तीन माशे, इन सबका चूर्ण बनावें। इन सब की चारगुणी मिश्री की चासनी बनाकर उसमें उस चूर्ण को मिलावें, तीन माशे से एक तोला तक साते समय दूध के साथ या दोपहर को खाने के बाद लें। ( श्रनुभूत )

(१) बिगड़े हुए जुकाम, खाँसी, सिर का भारी रहना, सिर तथा आधे सिर का दर्द व हर प्रकार के मस्तिष्क तथा पेट के विकारों के लिये अत्युत्तम रेचक अनुभूत औषधि:—

श्रयाहज फिकरा (यूनानी दवा, कई श्रौषिधयों का चूर्ण) एक मारी से तीन मारी तक इतरीफल करानीजी एक तोले से दो तोले तक में भिलाकर प्रातः सायं दूध के साथ खा सकते हैं।

श्रयारुज फिकरा का नुसला—त्रालछड़, सलीका, दारचीनी, श्रसार्वन, जाफरान, ऊदबलसान, हुब-बलसान, रूमी मस्तगी एक-एक तोला; एछवा एक पाव इन सब का चूर्ण।

श्रयाहज फिक़रा का दूसरा नुसला—जो खयं बनवाना होगा श्रत्तारों के पास न मिल सकेगा— पोस्त इन्द्रायन (तिंजल) पांच तोला, गाजीकोन पांच तोला, सकमोनिया विलायती पांच तोला, अकतीमून तीन तोला, गूगल शुद्ध तीन तोला अनीसून तीन तोला, तज तीन तोला, काली मिर्च तीन तोला, सोंठ तीन तोला, उस्तख्धइस तीन तोला, गुलाब के फूल तीन तोला, बादरंज बाया तीन तोला पोदीना दो तोला इन सब के चूणे से दुगना शहद मिलाकर चालीस दिन के पश्चात् तीन मारो से एक तोले तक खुराक।

(२) हर प्रकार के विगड़े हुए जुकाम दिमाग़ी खराबी व हाजमे के लिये निहायत अनुभूत (मुर्जरेब) नुसखा:—

लींग एक तोला, पत्रज दो तोला, बड़ी इलायची का दाना तीन तोला श्रकरकरा चार तोला, दारचीनी पांच तोला, पीपलामूल छः तोला, पीपल छोटी सात तोला, काली मिर्च श्राठ तोला, सोंठ नौ तोला, लाल चन्दन का चूर्ण दस तोला, इस मात्रा में इनका चूर्ण होना चाहिए। इसलिये इन सबके चूर्ण का श्रलग-श्रलग नाप लें। सब को एक करके सुबह श्रीर शाम चार रत्ती से एक माशा तक शहद के साथ खावें।

(३) जुकाम का बन्द होना, सर का दर्द तथा खांसी व दमा में बहुत लाभ दायक (স্মনুমূत)

नौसादर उड़ाया हुआ अथवा शुद्ध किया हुआ दो रत्ती, भस्म फटकरी एक रत्ती, खील सुहागा एक रत्ती,

### साधारण जुकाम के लिए:-

(४) गुलबनफरा। छ: मारो, तुलम खतमी (खतमी के बीज) अथवा खतमी का गूदा चार मारो, उस्तखुद्दस चार मारो, मुलहर्छा चार मारो, गाजुवाँ चार मारो, बड़ी हड़ छ: मारो, उन्नाव विलायती सात दाने, ल्हसीड़ा ग्यारह दाने, इनका जोशांदा मिश्री या चीनी डालकर सुषह व सात समय पीवै। (अनुभूत)

# भजन ( पाणायाम, ध्यानादि क्रिया ) से उत्पन्न होनेवाली खुश्की के लिए :—

- (१) मीठे बादाम की गिरी ग्यारह से पन्द्रह तक, काली मिचे ग्यारह दाने, सौंक चार माशे, गुलाब के फूल चार माशे, कासनी चार माशे, गुलबनकशा (फूल) चार माशे, बड़ी इलायची के दाने दो माशे, इन सबको पीस व छानकर मिश्री या बूरा एक छटांक डालकर पियें। सर्द मौसम में इनको घी में छौंककर पियें। (अनुभूत)
- (२) इलायची के दाने, जीरा, बादाम की गिरी, मुनका, गुलबनफशा, मिश्री को आवश्यकतानुसार मात्रा में पीसकर चाटे। (अनुभूत)
- (४) रूमी मस्तर्गा, इलायची के दाने, वंशलोचन सम मात्रा, इससे दुगुनी मिश्री, सबका चूर्ण एक माशे घी या मक्खन में खूब खरल करके सोत समय दूध या बिना दूध के खावें। (श्रतुभृत)

### माँव का रोग मरोड़ व पेचिश केलिए:-

- (१) सौंक श्राधी भुनी हुई श्रीर कच्ची पीसकर उसमें मिश्री या चीनी मिला कर दिन में कई बार दो-तीन चुटकी लें। (श्रनुभुत)
- (२) सौंफ, सोंठ, बड़ी हड़ के बक्कल, सब बराबर-बराबर लेकर सोंठ व हड़ को किसी कदर घी में भूनकर सब को कूटकर चीनी मिलाकर सोते समय चार माशे से छ: माशे तक पानी या दूध के साथ खावें। यह रेचक भी है। (अनुभूत)
- (३) ईस गोल का सत अर्थात् उसकी भूसी छः माशे से एक तोला तक दूध में घोलकर पीना। (अनुभूत)
- (४) गर्मी से आांव पेचिश व दस्त के लिये : गोंद कतीरा एक तोला, बिलगिरी दो तोला, ईसब गोल चार माशे, बिहीदाना तीन माशे, अर्क बेद मुश्क छ: छटांक में सब का चूर्ण मिलाकर खिलावें। (अनुभूत)
- (५) बालंगू के बीज तीन माशे, गुलाब का अके एक पाव, रांग्रन बादाम एक माशा, शर्बत शहतूत दो तोला सबको पकाकर रात को खिलावें और उस रात खाने को कुछ न दें। (अनुभूत)

### साधारण ज्वर के पश्चात् निवंतता दुर करने के लिए:-

दारचीनी तीन मारो, छोटी इलायची के दाने छ: मारो, पीपल छोटी एक तोला, वंशलाचन दो तोला, गिलाय का सत दो तोला, मिश्री श्राठ तोला, इनका चूर्ण एक माशा कुछ घी में चिकना करके शहद मिलाकर खाना। ( श्रनुभूत )

#### खाँसी ख़श्क व तर :--

- (१) गोन्द बबूल छः माशे, कतीरा छः माशे, बहेड़ा छः माशे, मुलहठी एक तोला, काकरासिगी तीन माशे, रब्बुस्सूस (मुलहठी का सत) छः माशे, नमक काला एक तोला, भुने हुई लाल इलायची के दाने एक तोला, कूट-छानकर चने के बराबरा गोलियां बनावें एक गोली मुंह में डालकर रस चूसें। (अनुभूत)
- (२) रब्बुस्सूस एक तोला, मुलहठी चार तोला, काकरासिगी दो तोला, सोंठ एक तोला, काली मिर्च एक तोला, पीपल एक तोला, बिहीदाना एक तोला, मगज बादाम (बादाम की गिरी) एक तोला पीसकर शहद में चने के बराबर गोलियाँ बनावें, एक या दो गोली सोते समय मुंह में डाले रहें, खाँसी के वक्त भी मुंह में डाले रहें रस चूसते रहें। (अनुभूत)
  - (३) श्रनार का छिकल जला हुश्रा चार रत्ती पान के साथ।

# साँस, दपा, खाँसी आदि के लिये:--

पारा शुद्ध, गन्धक शुद्ध, मीठा तेलिया शुद्ध, त्रिकुटा ( सोंठ, पीपल, काली मिर्च ), सुहागा की खील, काली भिर्च सम भाग लेकर सबका चूर्ण बनाकर श्रद्रक के रस में खरल करें, एक रत्ती श्रद्रक के रस के साथ लें। (श्रुनुभूत)

# दमा के अनुभूत नुसखे :--

(१) दमे की अनुभूत अति उत्तम एलोपेथिक औषिध श्वास उखडने की अवस्था में तुरन्त आराम करने वाली एक-एक मात्रा दिनमें दो तीन बार:—

Potsi Iodide 5 gr, Syrup coillaua 30 drops, yincture Labelia Atherata 10 drops (श्वास ठीक करने के लिये) Syrup Ferri Iodide 20 drops, Extract Gly cyrrhse 30 drops, Aqua (पानी) 1 oz. एक सप्ताह के लिए सब श्रीषि मिलाकर रख लें। पीते समय एक श्रीस पानी मिला लें (श्रनुभूत) यदि कफ की श्रिषक वृद्धि हो तो Tincture Belladrona 5 drops श्रीर मिला लें।

(२) उपर्युक्त श्रौषधि के श्रमाव में तथा उसके साथ भी Ephedrine Tablet  $\frac{1}{2}$  gr. (इफेदरिन टैबलेट  $\frac{1}{2}$  ब्रेन) श्रास उखड़ने के समय तथा प्रातः व सायंकाल सेवन कर सकते हैं। श्रास के रोगी श्रभ्यासी गोली को खाकर दोनों समय श्रभ्यास पर बैठें। इस से मन के शान्त होने में भी सहायता मिलती है। (श्रमुभूत)

जिस बूटी से यह दवा बनाई जाती है उसका देशी नाम सोमकल्प तथा सोमलता है जो बड़ी-बड़ी देशी फार्मेंसी से मिल सकती है। इसका चूर्ण चार रत्ती पानी के साथ ले सकते हैं। इससे भी अधिक और शीघ प्रभाव करने वाली एक दूसरी पेटेंट दवा Arthmindon है जो Indo Pharma Bomnbay की बनाई हुई गोलियों के रूप में है।

- (३) यदि श्वास उखड़ने की अवस्था में ये दोनों श्रीषियें नाकाम रहें तो फेल सोल (FELSOL) (एक एलोपैथिक पेटन्ट दवा) की एक पुड़िया पानी के साथ लेवे (श्रनुभूत)।
- (४) भयंकर दौरे की अवस्था में यदि उपर्युक्त तीनों श्रीषधियें नाकाम रहें तो Ephedrine इफेंड्रेन के इन्जेक्शन सामयिक कष्ट दूर करने के लिये।
- (५) दमें में स्थायी रूप से ताक़त के लिए श्वासकुठार, अश्रक भस्म, लोह भस्म श्रातः व सार्थकाल शहद के साथ लेवें (अनुकृत) किन्तु दौरे की अवस्था में इसको न लें। कि के सूख जाने से हानि पहुँचने की सम्भावना हो सकती है)।

#### श्रन्य साधारण श्रीषधियाँ:---

(६) नोसादर धतूरे के रस में उड़ाया हुआ दो रत्ती पानी या दृध के साथ लेवें। इस के अभाव में शुद्ध अथवा साधारण नौसादर भी लाभदायक है। (अनुभूत)

उड़ाये हुये नौसादर के साथ भस्म फटकरी व खील सुहागा मिलाना श्राधिक लाभ-दायक रहेगा।

- (७) चने के छिलकों का पाताल यन्त्रसे निकाला हुन्ना तेल एक बून्द बताशे के साथ।
- (८) पीली कौड़ी तीन दिन पानी में नमक मिलाकर रखें, फिर गरम पानी से धोकर एक उपले पर कोड़ियों को रखकर दस उपले ऊपर से रखकर जलावें, जब कौड़ियाँ जल जावें तो आक के दूध में खरल कर टिक्की बनाकर एक मिट्टी के बर्तन में रखकर

कपड़े से लपेटकर जल।यें, उसको पीसकर आक के दूध में फिर पकार्वें, तीन बार ऐसा ही करें, फिर इसको पीसकर एक रत्ती शहद के साथ प्रातः सायं खावें, ऊपर से गाय का दूध पियें।

- (९) लोहे की कढ़ाई में चार तोले क़लमी शोरा रखकर उसके ऊपर श्रौर चारों श्रोर एक छटाँक भलावा फैलाकर किसी वर्त्तन से ढक दें। एक श्रंगीठी में कायले जलाकर उसको ऐसी जगह पर रख दें जहाँ किसी को धुश्राँन लगे। जब जलकर जम जावे तो खुरचकर शीशी में रख लें। खुराक : दो रत्ती बताशे में। परहेज : खटाई, लाल मिचे इत्यादि। (श्रनुभूत)
- (१०) भांग के पत्ते डेढ़ तोला, धतूरे के पत्ते डेढ़ तोला, इनको कूटकर दो तोले कलमी शोरा पानी में भिगोकर उसमें मिलाकर धूप में मुखा लो। एक मासा यूकैलिप्टस आइल (Eucalyptus Oil) मिलाकर रख छोड़ो। इसका सिगरेट बनाकर पिलावें, धुआँ कुछ देर रोककर छोड़दें, तुरन्त दमा का दौरा रक जावेगा। (अनुभूत)
- (११) क़लमी शोरा को पानी में डालकर आंच पर पकावें उसमें जाजिव (स्याही-चुस Blotting paper) को भिगो कर सुखालें। दौरे के समय उसका धुवां दें।
- (१२) सं०६ व ९ को वसूटी के खार के साथ दो से चार रत्ती तक गले में डालकर ऊपर से दुध या पानी पीले।
- (१३) मदार, धतूरा, वसूटी का खार, उडाये हुये नौसादर के साथ अथवा अलग-अलग चार रती तक उपर्युक्त विधि अनुसार।
- (१४) कड़वे तमाकू के पत्ते एक पान मिट्टी के वर्त्तन में डालकर मदार के दूध से खूब भिगो दें। सूख जाने पर वर्त्तन को सम्पुट करके उपलों में भस्म करलें। एक रत्ती भस्म प्रातः काल उबले हुये चनों के पानी के साथ। घी दूध का सेवन रहे। दवा की मात्रा धीमे-धीमे बढ़ाते जावें।

# बदहन्नमी, दस्त व के के लिए:-

श्रमृतधारा की दो-चार बूंदें पानी या बताशे के साथ लें।

श्चमृतधारा का नुस्खाः—पीपरमेग्ट एक तोला, काफूर एक तोला, श्रजवाइन का सत छ: माशे, दारचीनी का सत एक तोला, लींग का सत छ: माशे, छोटी इलायची का सत छ: माशे सबको मिलाकर एक शीशी में रख लें। दो बृंद पानी श्रथवा बताशे में लें। (श्रनुभूत)

(२) सञ्जीवनी वटी, जो वैद्यों के पास बनी हुई मिलती है, अद्रक या सोंठ के रस के साथ लें। (अनुभूत)

सर्जीवनी वटी का नुस्ताः बायबिडङ्ग, सोंठ, पीपल, कालीमिर्च, बड़ी हड़, श्राँवला,

नोट:—इमे में निहार मुंह गुनगुना पानी नोंन मिश्रित पीकर उलटी करे घोती नेती और न्योली अधिक लाभदायक हैं।

बहेड़ा, बह्न, गिलोय, भलावा शुद्ध, मीठा तेलिया शुद्ध, सब समभाग, इनका चूर्ण सात दिन तक गोमूत्र में खरल कर गोलियाँ बनावें।

भेलावें की शोधन-विधि: बिना ब्याई गाय (बह्नेरी) के गोबर के साथ पकावें श्रौर कची ईट के चूर्ण में डालकर उसके नोंक काटें श्रौर गरम पानी में धोवें। इसके शोधन में सावधान रहें, धुएँ से बचें। मीठा तेलिया दूध में पकावें, जब सींक उसमें गड़ने लगे तब समम्मना चाहिये कि वह पक गया है। श्रजीर्ण रोग में श्रदरक के रस के साथ एक गोली, हैं जो में दो, साँप के काटे में तीन, सिन्नपात श्रर्थात् सरसाम में चार; श्रौर खाँसी में सोंठ के साथ लेना बतलाया गया है।

# म्रजीर्ण (बदहज़्मी) के लिए:--

- (१) अष्टक गोली: सोंठ, काली मिर्च, पीपल जीरा काला व सकेंद्र, अजमोद, प्रत्येक एक-एक तोला, हींग घी में भुनी हुई छ माशे, नमक काला डेढ़ तोला, गन्धक शुद्ध दो तोला, सबको पीसकर कागजी नीवृ के रस में खरल करके चने के बराबर गोली बनावें, खाने के बाद एक या दो गोली लें। (अनुभूत)
- (२) मुना हुआ सुहागा, पीपल बड़ी, हड़ का बकल, हिंगुल अर्थान् शिगरफ शुद्ध, एक-एक तोला, सबको कागजी नीबू के रस में खरल करके मटर के बराबर गोली बनावें। (अनुभूत)
- (३) हींग घी में भुनी हुई छ: माशे, जीरा सफेद व काला, मिर्च सफेद (दिल्ला) भेंघा नमक, पीपल, प्रत्येक ढाई तोला, नीबू का सत छ: तोला, मिश्री छ: तोला, सबका चूर्ण खुराक चार माशे।
- (४) अजीर्ण, पेट का फूलना, वायुविकार, खांसी, श्वासादि सब विकारों को हटाकर जठराग्नि बढाने वाली अनुभृत दवा आनन्द भेरों रस—हिगुल अर्थात् शिंगरफ शुद्ध दो तोला, गन्धक आवलेसार (शुद्ध) एक तोला, मीठा तेलिया शुद्ध एक तोला, खील सुहागा एक तोला, सोंठ एक तोला, पीपल एक तोला, काली मिर्च एक तोला, धतूरे के बीज एक तोला अदरक के रस में खरल करके काली मिर्च के बराबर गोली बनावे। एक या दो गोली प्रातः व सायंकाल दध या पानी के साथ (अनुभृत)!

#### संप्रहणीः--

- (१) बड़ी हड़, मोचरस, पठानी लोद, धावे के फूल, बेलगिरी, इन्द्रजी, ऋकीम, पारा शुद्ध, गन्धक आंवलेसार, सब सम भाग, गन्धक और पारे की कजली करके अन्य सब दवाओं का चूर्ण मिलाकर खरल करें। तीन रत्ती प्रातःकाल गौ के छाछ के साथ, तीन रत्ती सायंकाल बकरी के दूध अथवा खसखस के दूध के साथ। भोजन चांवल मूँग की खिचड़ी दहीं के साथ।
- (२) एक तोला शुद्ध गन्धक त्रांवलेसार को एक माशे त्रिकुटे के साथ खूब वारीक पीसकर तीन भाग बनावें। तीन मलमल के टुकड़ों पर एक-एक भाग रख कर तीन बत्तियां

बनावें। एक बत्ती को तिल के तेल में भिगों कर जलावे। तीन बूँद एक पान में टपका कर उसमें दो रत्ती शुद्ध पारा डाल कर खिलावें। तीन दिन तक ऐसा करें। खुराक-दूध चावल। हैजा:—

मदार का गृदा तीन तोले बारीक पीस कर दो तोले श्रदरक के रस में खरल करके चने के बराबर गोली बनावे। गुलाब के श्रक या ताजा पानी के साथ एक गोली खिलावें।

# अम्लिपत्त से हाज़मा ठीक न रहना अविपत्तिकरचूर्णः--

सोंठ, काली मिर्च, पीपल, हड़, बहेड़ा, श्राँवला, बायबिड़ङ्ग, नागरमोथा, पत्रज, छोटी इलायची के दाने, बिड़ नमक, एक-एक तोला, लोंग ग्यारह तोला, निसीत चवालीस तोला, मिश्री छियासठ तोला, इन सबका कपड़छन चूर्ण घी में चिकनाकर शहद मिलाकर रखलें। तीन माशे से एक तोला तक रात को सोत समय दृध के साथ या दिन में खाने के बाद ताजे पानी के साथ लें। यह रेचक भी है। (श्रानुभूत)

### वात-विकार के लिए रेचक:---

- (१) वातारि ग्राल : ग्राल शुद्ध, गन्धक शुद्ध, हड़, बहेड़ा, आँवला का चूर्ण सब बराबर वजन में लेकर कैस्टर-स्राइल (स्ररण्डी का तेल) में एक-एक माशे की गोली बनावें, सोते समय एक गोली दूध के साथ लें। यह रेचक भी है। वायु का दर्द दूर करता है। (स्रतुभूत)
- (२) वातव्याधि के लिये अरएडी पाक—यह रेचक हैं, शीतकाल में अधिक लाभ-दायक है। त्रिकुटा डेढ़ तोला, लींग तीन माशे, बड़ी इलायची के दाने छ: माशे, दारचीनी छ: माशे, पत्रज छ: माशे, नागकेसर छ: माशे, असगन्ध एक तोला, सौंफ एक तोला, सनाय एक तोला, पीपलामूल छ: माशे, माले के बीज (निर्मुएडी) छ: माशे, सतावर छ: माशे, बिसखपरा (पुनर्नवा सफेद) की जड़ का बक्कल छ: माशे, खस छ: माशे जायफल चार माशे, जावित्री चार माशे। इन सबका चूर्ण करें। छ: तोले अरएडी के बीज की गिरी बारीक पीसकर एक सेर गाय के दूध में मावा बनावें, उसको दो छटांक गाय के घी में भूनें। फिर दवाओं का चूर्ण और एक सेर बूरा मिलाकर छ:-छ: माशे के लड्ड बनावें। खुराक: एक लड्ड गाय के दूध के साथ अथवा बिना दूध के प्रातःकाल व सायङ्काल खावें। यह रेचक भी है। (अनुभूत)
- (३) गठिया और प्रत्येक वातिकार के लिये—एक छटाँक श्ररएडी के बीज रेत में या भाड़ में भूनकर चवायें श्रीर उसके ऊपर श्राधसेर या जितना पिया जा सके गाय का दूध पिलावें, इससे दस्त श्रायेंगे। सात दिन तक ऐसा करें। खुराक: दाल मृंग श्रीर चांवल की पतली खिचड़ी। हवा से बचाये रखें।
- (४) वात के रोग की श्रत्यन्त पीड़ा में चरस (सुलफा) श्राधी रत्ती खिलाकर ऊपर से गाय का दृध गाय के घी के साथ पिलावें।

# आधे सिर का दर्द, नथनों का बन्द रहना, सिर का भारी रहनाः--

- (१) बनफरो के फूल, उस्तखुदुद्स, बर्ग सिब्बत, बराबर वजन में लेकर कपड़छन चूर्ण बनावें, श्रङ्गली से नथनों के अन्दर लगावें। ( श्रनुभूत )
  - (२) नौसादर एक बोला, काफूर तीन माशे, पीसकर माथे पर लेप करे और सुंघायें।
- (३) जमालगोटा शुद्ध, यदि शुद्ध न मिल सके तो श्रशुद्ध पानी में पीस लिया जावे. एक सींक से भवों के ऊपर मस्तिष्क पर बिन्दी लगावें। फ़ौरन दर्द दर हो जावेगा। उसी वक्त कपड़े से पोंछकर घी या मक्खन लगावें। (४) नारङ्गी के छिलके का रस दर्द से दूसरी त्र्योर वाले नथने में डालना।

- ( 4 ) रीठे का छिलका पानी में भिगोकर जिस कनपटी में दर्द हो उसके दसरी श्रोर वाले नथुने में डालना । कपड़्छन रीठे का चूर्ण भी नाक में लगाने से सिर का दर्द दूर होता है ।
- (६) नौसादर उड़ाया हुआ या शुद्ध किया हुआ, फिटकरी की भस्म गर्मे द्ध या पानी के साथ सेवन । ये सब श्रीषधियें श्रनुभत हैं ।

प्रमेह, पेशाब में शकर आना, स्वमदणीदि वीर्य के हर पकार के विकार के लिये: --

- (१) चन्द्रप्रभा। चन्द्रप्रभा का नुस्खा: वच, नागरमोथा, चिरायता, गिलाय, देव दाह, दाहहत्दी, श्रतीस, चन्य, गजपीपल, सोनामक्बी भरम, सजीखार, काला नमक, कचर दारहल्दी, पीपलामूल, चीता की छाल, धनियाँ, हड़, बहेड़ा, श्राँवला, बायबिड़ंग, त्रिकटा, जवाखार, सेंधा नमक, बिड़ नमक, प्रत्येक चार-चार मारो, निसौता, तजपात, छोटी इलायची के दाने, गौदन्ती, दारचीनी, वंशलोचन, प्रत्येक एक तोला-चार माशे, लोह भस्म दो तोला, श्राठ मारो, मिश्री पांच तोला चार मारो, शिलाजीत शुद्ध दस तोला श्राठ मारो, गूगल शुद्ध दस तोला आह मारो, सबका चूर्ण कपड्छन करके चन के बराबर गोली बनावे। वैद्यों के पास बनी हुई मिलती हैं। सोते समय रात को अथवा प्रातःकाल दूध के साथ एक गोली।
- (२) सूर्यप्रभावटी । सूर्यप्रभावटी का नुस्खा : चित्रक, हड्, बहेड्ा, श्रॉवला, नीम के अन्दर की छाल, पटोलपत्र, मुलहठी, दालचीनी, नागकेशर, अजवायन, अमलवैत. चिरायता, दाहहत्दी, इलायची के दाने, नागरमीथा, पित्तपापड़ा, नीला थोथा की भरम, कुटकी, भारंगी, चन्य, पद्माक, ख़ुरासानी श्रजवायन, पीपल, कालीमिर्च, निसीत, जमालगीटा ग्रुद्ध, कचूर, सोंठ, पोकरमूल, जीरा सफेद, देवदार, तमालपत्र, कूड़ा की छाल, रासना, दमासा, गिलाय, निसीत- तालीसपत्र, तीनों नमक ( सेंधा, काला और कचिया ), धनियां, अजमोद सींफ, सवर्णमानिक ( सोनामक्बी ) भरम, जायफल, वंशलोचन, श्रसगन्ध, श्रनार की छाल, कमकोल, नेत्रबाला, दोनों चार यानी सज्जी श्रीर जवाखार, काली मिर्च, प्रत्येक चार-चार तोला, शुद्ध शिलाजीत बत्तीस तोला, गूगल शुद्ध बत्तीस तोला, लोहभरम बत्तीस तोला, रूपामान्तिक (चाँदी मक्ली) भस्म त्राठ तोला, सबका चूर्ण बनाकर मिश्री चौंसठ तोला. गाय का घी सोलह तोला, शहद बत्तीस तोला, मिलाकर चीनी के वर्त्तन में रखें अथवा गोलियां बनावें । ख़ुराक: एक माशा प्रातः श्रथवा सायं दूध के साथ । सूर्य प्रभावटी Diabetes पैशाब में शकर आना इस रोग के लिये अति लाभदायक सिद्ध हुई है ( अनुभत )

चन्द्रप्रभा श्रीर सूर्यप्रभा सब मौसम श्रीर सब श्रवस्था में सब प्रकार के रोगों में श्रमुमूत श्रीषि है। इनसे सब प्रकार के प्रमेह, मूत्रक्रच्छ, पेशाब में शक्कर श्राना इत्यादि, सब प्रकार की वातव्याधि, उदर-रोग, गोला, पाएडु, संग्रहणी, हदय-रोग, शूल, खाँसी, भगन्दर, पथरी, रक्तिपत्त, विषम-ज्वर तथा वातजन्य, पित्तजन्य रोग दूर होकर शरीर खस्थ श्रीर जठराग्नि प्रदीन्न होती है। श्रभ्यासियों के लिये श्रमुकूल है।

- (३) बंगभस्म चार रत्ती पान अथवा शहद के साथ प्रमेह के लिये। (अनुभूत)
- (४) हरी गिलाय का रस चार तोला, शहद छ: माशे के साथ सुबह को प्रमेह के लिए पियें। (अनुभूत)
  - (५) सत बड़ चार रत्ती गाय के दूध के साथ सिर्फ एक सप्ताह तक लें। (अनुभूत)

बड़ का सत बनाने की विधि—बड़ की कोपलें दस सेर बारीक काटकर चालीस सेर पानी में पकावें। जब पत्ते गल जावें तो मल छानकर लोहे की कढ़ाई में पकाकर खोया बना लें। फिर दस तोला बहूफली का चूर्ण मिलाकर चार-चार रत्ती की गोली बनावें। एक गोली को पानी में घोलकर उस पानी को दूध में मिलाकर दूध को जोश दें। केवल सात दिन तक ईसबगोल की भूसी छ: माशे और चीनी डालकर दूध को पीवें। बड़ सत तैयार न हो तो बड़ की कोपल दा तोला को एक पाव पानी में पकावें। जब पानी एक छटांक रह जावे तो उसको छानकर छाधसेर गाय के दूध में मिलाकर पकावें। फिर ईसबगोल की भूसी और बूरा मिलाकर सिर्फ सात दिन तक पियें। बिना ईसबोल की भूसी के भी ले सकते हैं। यह वीर्य को गाढ़ा करके स्वप्रदोष इत्यादि सब प्रकार के वीर्यपात को राकता है। अनुभूत, साधुत्रों की गुप्त औषधि है। यह औषधि पौष्टिक है इसलिय कब्ज न होने दें।

(६) ब्राह्मी घृत: ब्राह्मी के पश्चांग का रस दो सेर निकालें। ब्राह्मी के पश्चांग का रस निकालने की विधि:—

यदि ब्राह्मी हरी हो तो दो सेर कूट कर निकालें, सूखी हो तो दो सेर को आठ सेर पानी में पकावें जब दो सेर रह जावे तो छान लें। आंवले का छिलका, हर्त्दी, कठमटी (कुरत शीरीं) निसीत (तिवीं), बड़ी इड़ का छिक्लल, पीपल छोटी, मिश्री, प्रत्येक दो-दो तोला, बच, सेंधा नमक छ:-छ: माशे, सचको दो सेर पानी में पकावें, जब आधसेर रह जावे तो मल छानकर ब्राह्मी का रस मिलाकर लोहे की कढ़ाई या कर्लाई के बर्चन में रखकर आग पर चढ़ावें और आधसेर शुद्ध गौ का घृत उसमें डालकर हरकी आंच से पकावें। जब घृत बाकी रह जावे तो उतार कर छान लें और साफ बर्चन में रख लें। खुराक: छ: माशे से तीन तोले तक गौ के दूध में प्रातः व सोते समय।

लाभ : वीर्य के सब प्रकार के रोगों की निवृत्ति, वीर्यशुद्धि, स्मृति व मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने के लिये, बुद्धि को तीक्ष्ण करने, कराठ को साफ करने, बवासीर, प्रमेह, खांसी स्मादि रोगों के लिये श्रति लाभदायक है। वीर्यदोष से जिन पुरुषों श्रथवा स्नियों के सन्तान उत्पन्न न हो उन दोनों के लिये श्रति लाभदायक है।

बाह्मी धृत की दूसरी विधि—हरी बाह्मी हो तो पांच सेर, सूखी हो तो दो सेर, शंख पुष्पी एक पाव, आंवला एक पाव, त्रिफला एक पाव, घुडबच एक छटांक, बायबिडक्न, पीपल, धनियां, निसीत की जड़, लौंग. छोटी इलायची, तज, सम्भाख के बीज श्रीर हल्दी एक-एक तोला, गिलोय दो तोला, सबको मोटा कूट कर दस सेर पानी में भिगो कर श्राप्त में खब पकावें । जब छः सेर रस के लायक पानी रह जावे तो मलकर छान लेवें । इस रस को लोहे की कढ़ाई या कलई के बर्त्तन में चढ़ाकर ढाई सेर शुद्ध गौ का घृत डालकर पकावें, आग्नि धीमी-धीमी श्राठ-दस घंटे तक देते रहें। जब पानी का भाग जंल जावे श्रीर रस का सब भाग इकट्टा हो जावे तब उतार कर कपड़े में छान लें, खुराक-डेढ़ तोले से ढाई तोले तक आवश्यकतानुसार गाय के दूध के साथ प्रातः सार्यकाल ।

#### सोते समय पेशाब निकल जाना :--

श्रावले का गूदा, काला जीरा सम-भाग शहद मिलाकर।

- पेशाब के साथ शकर आना :--
- (१) गुड़मार दो तोले, जामुन की गुठली दो तोले, वंशलोचन छः माशे, इलायची छ: मारो, गिलोय का सत एक तोला, पीपल की छाल तीन मारो, मरहूर-भस्म एक माशा, चांदी-भस्म चार रत्ती, शिलाजीत शुद्ध तीन माशे सब का चूर्ण करके चार माशे प्रातः व सायंकाल गाय श्रथवा बकरी के दूध के साथ। ( श्रनुभूत)
- (२) गुड़मार, बबूल या गूलर की जड़ की श्रंतर छाल, जामुन की गुठली, सोंड सम-भाग कूट छानकर छ: माशे से नौ माशे तक गरम पानी के साथ।
  - (३) गिलोय सब्ज का रस निकालकर उसमें पाशानभेद और शहद मिलाकर पिलावें।
- (४) सूर्यप्रभावटी इस रोग में आश्चर्यजनक लाभदायक सिद्ध हुई है ( अनुभूत) बहुमृत्र :---
- (१) चत्रक की लकड़ी एक तोले कूटकर पावभर पानी में मिट्टी के बर्त्तन में रात को भिगोदें, सुबह को पकावें जब दो तोले रह जावे तो मल छानकर पीवें। पन्द्रह दिन तक पीना चाहिए।
- (२) करीद बूंटी साये में सुखाई हुई एक तोला, मूसली सफेद एक तोला घोटकर सात दिन तक पिलावे।
- (३) श्रजवायन देशी छः मारो, नागर मोथा छः मारो, कन्दर छः मारो, काले तिल एक तोला सब को बारीक पीसकर दो तोले गुड़ में मिलावें। ख़ुराक छ: मारी प्रात: वा सायंकाल ।
- (४) पीली हरड़ का छिलका और अनार का छिलका समभाग कूट छानकर चार माशे प्रातः व सायंकाल पानी के साथ।
- (५) बढ़िया किस्म के बड़े अच्छे गूरेदार छुवारे दिन में खाने के पश्चात्, रात को द्धं से पहिले। (अनुभूत)

### इर मकार के बुखार के लिए:---

तुरुम कासिनी दो तोला, गुल नीलोफर छः मारो, वर्ग गावजुवां छः मारो, तुरुम खरबूजा छः मारो, तुरुम खरबूजा छः मारो, तुरुम खीरा छः मारो, गुलबनफरा छः मारो, नागरमोथा छः मारो, सब्ज गिलोय छः मारो (सब्ज न मिल सके तो सूखा हुन्ना काम में लावें), छोटी इलायची छः अदद, मुनका पाँच अदद, गुलकन्द पाँच तोला सब दवात्रों को एक सेर पानी में जोश दें फिर गुलकन्द मिलावें ठंडा होने पर कई बार पियें।

### बलग्मी बुखार के लिए :--

गुलबनफशा छः माशे, नीलोफर छः माशे, गाजुवाँ छः माशे, कासनी छः माशे, मुनका पाँच श्रद्द, छोटी इलायची पाँच श्रद्द, नागरमोथा छः माशे, श्रश्जीर पाँच श्रद्द, गिलोय एक तोला, इन सबको पानी में भिगादें, सुबह को जोश देकर मिश्री के साथ मिलाकर रख लें, ठराडा होने पर थोड़ा-थोड़ा पिलावें।

# मुलार के लिए, हर प्रकार के अम्लिपित, गुरदन आदि रोग में :--

गिलोय, धनियाँ, लाल चन्दन; पद्माक, नीम की छाल, इन सबको बराबर वजन में लेकर चूर्ण बनावें। शामको श्राधसेर पानी में ढाई तोला भिगो दें, सुबह को जोश दें, जब छटाँक-भर्रह जावे तब पिलावें।

# विचडवर पर 'सफ़ाई' खून के लिये :--

मुनका, श्रमलतास, कुटकी, पित्तपापड़ा, बड़ी हरड़ का बक्कल, नागरमोथा, सब बराबर वजन में लेकर ऊपर वाले नुस्ले की तरह ढाई तोला लेकर तैयार करके पियें।

मुखार के लिये कुछ श्रीर श्रनुभूत नुस्खेः-

(१) मगज कर अवा (करंजुए की गिरी) दो तोला, सेंधा नमक दो तोला, इनका चूर्ण बनालें। चार रत्ती सुबह श्रीर शाम ताजे पानी के साथ। चढ़े बुखार में भी दिया जा सकता है।

(२) करंजुए के पत्ते तवे पर कि श्वित् श्रॉच देकर चूर्ण बनाया जावे। चार रत्ती

दिन में तीन दफा ताजे पानी के साथ खिलावें। ( श्रनुभूत)

(३) फिटकरी लाल एक पाव पीसकर आक के दूध में भिगोवें, जब आक का दूध सूख जावे तो मिट्टी के बत्तन में रखकर सम्पुट कर पाँच से दस उपलों की आँच में जलावें, ठएडा हो जाने पर इस दवा को निकालकर पीसलें। खुराकः एक रत्ती गाय के दूध के साथ। खाँसी, दमा, बुखार, तपेदिक आदि के लिये लाभदायक है।

(४) गेरू दो तोला, फिटकरी भुनी हुई दो तोला, शकर सुर्ख पांच तोला मिलाकर

दिन में दो-तीन बार छ:-छ: माशे ताजे पानी के साथ।

(५) मृत्युंजय रस—शिगरफ दो तोला, गन्धक श्रांवलेसार, मीठा तेलिया शुद्ध, स्त्रील सुद्दागा, सोंठ, पीपल, काली मिचे एक-एक तोला, कागजी नीवृ के रस में स्दर्ण करके कालीमिचे के बराबर गोली बनावे। एक गोली ताजा पानी के साथ (अनुभूत)

(६) तीसरे दिन का बुखार—प्रातःकाल लाल फिटकरी की भस्म चार रत्ती से एक माशा तक श्रके गुलाब के साथ। (श्रनुभूत)

#### तपेदिक के लिये:-

- (१) गिलोय का सत, वंशलोचन, छोटी इलायची के दाने, काली मिर्च, भलावा शुद्ध, समभाग पीसकर काली मिर्च के बराबर गोली बनावें। पहिले दिन एक गोली एक पाव गाय के दूध के साथ लें, प्रत्येक दिन दूध दो तोला बढ़ाते जावें, एक सेर तक। भलावें की शोधनविधि संजीवनी वटी के नुस्त्ने में देखें।
- (२) एक पोई का लहसुन यदि न मिल सके तो साधारण लहसुन को ही कूटकर हुगुने पानी में उबालें, फिर मल छानकर उस पानी को पकावें, जब गाढ़ा हो जाबे तो चने के बराबर गाली बनावें, प्रात: व सायंकाल एक या दो गाली ठएडे पानी के साथ। (अनुभूत)
- (३) बर्ग करेला (करेले कं पत्ते) चार तोला, मुश्क काफूर एक तोला, इनको बारीक घोटकर एक माशे की गोली बनावें, बुखार आनं के चार घरटे पृहिले पानी के साथ खिलाबें। (अनुभूत)

### पायोरिया के लिये दाँतों का मंजन:-

- (१) लाहौरी नमक, तेजबल, फिटकरी भुनी हुई, तम्बाकू के पत्ते भुने हुए गेरू, काली मिर्च, सोठ, सब एक-एक तोला लेकर चूर्ण बनावें, दाँतों में मलकर पानी निकलने दें। (श्रनुभूत)
- (२) नमक व सरसों का तेल मिलाकर दाँतों पर मलें। दातौन से दांत साक करें। लाहौरी नमक श्रौर सरसों का तेल पकाकर रखलें, दाँतों पर लगा कर सोवें।
  - (३) मिट्टी के तेल के गरारे करने से भी पायोरिया दृर होता है।

### दाद का दर्:-

- (१) छः सात माशे कुचला द्रद्रा करके पानी में श्रौंटाकर गरारे करना।
- (२) मदार (आक का पेड़) की लकड़ी जलाकर, दुखती दाद से दबाकर राल निकालते रहना। (अनुभूत)
- (३) पेट की सफाई तथा उपयुक्त किसी रेचक वातनाशक श्रौषधि का सेवन लाभदायक है।

### दाँतों के सब रोग-नाशक:--

कुचला एक तोला, देशी नीलाथोथा तीन तोला, इनको सम्पुट करके जलावें। जब राख हो जावे तो माजूफल का चूर्ण एक तोला, फिटकरी सफेद छ: माशे, सबको बारीक बीसकर बड़ की डाढी की दातीन से लगावें।

फल: मसूड़ों का साफ होना, दांतों का जमना, पायोरिया तथा मुंह की बदबू का दूर होना (अनुभूत)

# दाँत अथवा दार के दर्द के लिये:-

तुष्म रवासन चार माशे, नरकचूर चार माशे, फिटकरी चार माशे, अफीम चार रत्ती, इनकी दो पोटली बनाना, एक पोटली दुखते दांत अथवा दाद में दवाए रखना, दो घरहे में आराम हो जावेगा। (अनुभूत)

### गोश्त खुरदा और पीब आने की दबाः—

मुश्क काफूर तीन भाग, बोरिक-ऐसिड (Boric Acid) एक भाग मिलाकर शीशी में रखलें, रुई की फुरैरी से लगावें। (श्रनुभूत)

# दाँतों को साफ़ भौर चमकीला बनाने के लिये:-

- (१) समन्दरकाग एक तोला, फिटकटी भुनी हुई छ: माशे, माजूफल छ: माशे, चूना बुक्ता हुआ छ: माशे, बारीक कपड़छन करके दांतों पर मलें।
- (२) मौलिसिरी की छाल का चूर्ण दांतों पर मलना श्रौर लकड़ी से दातौन करना श्रीत लाभदायक है।
- (३) दांतों व मसूड़ों के सब प्रकार के रोग दूर करने के लिये श्रांत उत्तम एलोपैथिक पैटेंट द्वा Camphenal (U. S.) केमफीनल पांच बूँद गरम पानी में डालकर दिन में तीन-चार बार तथा खाना खाने के पश्चात् गरारे करें (श्रनुभूत) यदि यह न मिले तो सेंधे नमक को पानी में खूब श्रौटा कर रखलें। उसके कई बार व सोते समय गरारे करें।

# फोड़े-फ़ुन्सी आदि रक्त की शुद्धि के लिये:--

- (१) सलफर नं० ३० ( होमोपैथिक दवा ) खाने के लिये । ( त्र्रानुभूत )
- (२) सलकर बिटसे (एक एलोपैथिक दवा) पीने के लिये। (अनुभूत)
- (३) शुद्ध गन्धक त्रिफला के साथ।
- (४) सफेदा कासगरी छः माशे, मुद्रोरसंग आधा माशा, सिन्दूर तीन रस्ती, हुत्दी चार रसी, फिटकरी सुनी हुई एक माशा, तूतिया सुना हुआ तीन रसी, सरसों का तेल तीन माशे, मोम एक माशा मोम का तेल में पिघलाकर, सब दवाइयों को छानकर, मिलाकर मरहम तैयार करें। यह मरहम फोड़े-फुन्सी व घाव आदि के लिये अति लाभदायक है।
- (५) खुजली के लिये हल्दी की छगदी श्रौर श्राक के पत्तों का पानी सरसों के तेल में पकावें, जब छुग्दी रह जावे तो लगावें।
- (६) फिटकरी दो मात्रा, बोरिक एसिड तीन मात्रा, गन्धक चार मात्रा। उनका चूर्ण सात मारो, श्राध छटाँक मकखन मिलाकर खुजली तथा दाद वाले स्थान पर मलें।

# सफ़ाई खून के लिये :-

(१) सत्यानाशी (कटैया की जड़ नौ माशे, काली मिर्च नौ दाने पीस-घोटकर पिलावें, खाने के लिये मूंग की दाल अथवा खिचड़ी दें, सब प्रकार के रक्तिकार, कोढ़, खुजली आदि के लिये सत्यानाशी का खिचा हुआ अर्क पीना और इसके बीजों का तेल लगाना अति लाभदायक है। घृत अधिक खावें। (अनुभूत)

(२) चिरायता, गिलोय, पित्तपापड़ा, नीम के श्चन्दर की छाल, ब्रह्मदरही, मुगडी, इन्द्रायण की जड़ समभाग, इनका कपड़छन चूर्ण प्रातः व सायङ्काल पानी श्रथवा गो के दूध के साथ श्रावश्यकतानुसार लें।

### सफ़ेद कोड़ की दवा :--

चीते की छाल दो भाग, सफ़ेंद घुंगची एक भाग, बावची तीन भाग, श्रश्तीर जङ्गली एक भाग सब मिलाकर गोमूत्र में खरल करके कांद्र पर लगावें, छाला पृटकर जब मवाद निकल जावे तो नीम के तेल का मरहम लगावें।

# द्याजन, लाहौरी फोड़े, बगदादी फोड़े तथा अन्य घाव बाले दादों के लिये अनुभूत औषधि:—

(१) यलो वैसलीन, जिंक आक्साइड को मिलाकर रखें। दाद अथवा जब्म को नीम के पानी से धोकर महरम का फोया लगाकर पट्टी बाँध दें। इससे जब्म का मवाद निकलता रहेगा और जब्म भरता रहेगा आंख तथा पलकों के जखमों के लिये भी प्रयोग करें। (अनुभूत)

### मुखे दाद के लिये।—

(२) बादाम के छिलकों अथवा गेहूँ का तेल दाद पर लगावें। यह भी श्रति उत्तम अनुभूत औषधि है।

तेल निकालने की विधि:—एक मिट्टी की हाँडी में एक कटोरा रखें, उस हाँडी पर सली में सूराख की हुई एक दूसरी हाँडी रखें। सूराख में कुछ सीकें इस प्रकार रखें कि कटोरे में गिरें। उस हाँडी को मोटे गेहूँ से भरकर उस पर दक्कन रखदें। कपड़े को चिकनी मिट्टी में सानकर दोनों हाँ डियों पर लपेटदें। फिर एक गढ़ा खोदकर दोनों हाँ डियों को इस प्रकार रखें कि नीचे वाली हाँ डि मिट्टी में दबी रहे ऊपर वाली हाँडी के चारो तरफ अने उपले रखकर आंच दें, इस तरह उसका तेल कटोरे में आवेगा। ठएडा होने पर निकाल लें।

बादाम के छिलकों का तेल निकालने की सब से श्रासान तरकीब यह है कि एक चौड़े मुँह वाली हांडी में बादाम के छिलके भर कर उसमें एक कटोरा रख दें। हांडी के मुंह पर एक तसला रख कर श्राटे श्रीर मिट्टी से मुंह बन्द करके उसकी चूल्हे पर रखदें। तसले में पानी भरदें। पानी बदलते रहें श्रिधक गर्भ न होने पावे। कटोरे में टिंचर की शक्ल का पानी भर जावेगा। यह न केवल दाद व इंग्जमा के लिये श्रकसीर है श्रिपितु जहरीले जानवरों के काटे पर भी लाभदायक है। इसके श्रितिरक्त सारी बातों में टिंक्वर का काम देता है। (श्रनुभूत)

(३) जङ्गली गोभी के पत्तों को सरसों के तेल में जलावें; श्रीर इसको पीसकर रखलें। दाद पर इसे लगावें। इस मरहम के श्रभाव में जङ्गली गोभी के पत्तों को दाद पर खुजलाने से भी बड़ा लाभ होता है।

- (४) एसिटिक-ऐसिड (Ascetic Acid) श्रौर टैरिन-ऐसिड (Tarin Acid) को मिाकर शीशी में रखलें। फ़ुरैरी से लगावें, यदि पानी निकले तो उपर्युक्त मरहम नं० १ लगावें।
- (५) कलमी शोरा एक भाग, नौसादर दो भाग, सुहागा चार भाग, सबको मिला कर खरल करके फ़ुरैरी से लगावें।

# भैंसिया दाद श्रर्थात् काले दाद के लिये :--

मृंग त्रथवा मृंग की दाल छिलके सिहत बारीक पीसकर लगावें।

#### खानन का नुस्खा:---

- (१) सीसा एक छटाँक लोहे के चम्मच में पिघलाकर उसमें तीन तोला पारा डाल कर किसी बर्तन में डालदे, जब ठएडा हो जावे तो एक छटाँक गन्धक के साथ बारीक पीस लें। इसके चूर्ण को सरसों के तेल में मिलाकर लगावें।
- (२) जहरीला पानी देनेवाले छाजन श्रादि पर गूलर को दही के पानी में बारीक पीसकर उसका लेप करें, जब सूखकर छुट जावे तो किर लेप करें, कष्ट को सहन करलें घबरायें नहीं।

### चम्बल की द्वा:

पुनर्नवा अर्थात् सांठे (Itsit) की जड़ आधपाव सरसों के तेल में मिलाकर पीसकर एक छटाँक सिन्दूर मिलाकर मरहम तैयार करें।

### नामूर, भगन्दर आदि के लिये:-

- (१) पारा श्रीर रसकपूर दोनों को खरल करें, फिर मुद्दांसङ्ग, प्रवाल की जड़, सुपारी का फूल, कत्था, राल, सिन्दूर, सब एक-एक तोला, वंशलोचन, छोटी इलायची डेढ़ माशा खरल करें। फिर १०१ बार धुले हुए पन्द्रह तोला मक्खन में मिलावे। पतले कपड़े की बत्ती बनाकर महरम में भिगोकर घाव में लगावें।
- (२) नीजवान श्राद्मी की खोपड़ी की भस्म नासूर श्रीर भगन्दर में लगावे। कमर के श्रन्दर का फोड़ा:—

अरगड़ की गिरी को पीसकर मोटा प्रास्टर लगावें, कपड़े के किनारों को सेंजने के गोंद से बन्द कर दें जब यह पीव से भर जाय तो इसी तरह दूसरा प्रास्टर लगावें।

### गांठवाले फोड़े की दवा :--

- (१) नीम के पत्तों को इतना पीसा जावे कि लेस आजावे, फिर उसे किसी कपड़े में लपेटकर गारा या मिट्टी लपेटकर भूबल में पकावें, मिट्टी सूख जाने पर निकालें। लगभग एक श्रंगुल मोटी टिकिया बनाकर लगावें।
- (२) ऐन्टीफ्लोजिस्टीन या ऐन्टीफ्लेमिन (श्रंप्रेजी दवा) भी लाभदायक है। (श्रुतुभूत)।

# भगन्दर तथा गुदा के सब पकार के रोगों के लिये अनुभूत औषधि:-

- (१) बोरिक-ऐसिड एक ड्राम अथवा चार माशे, जिङ्क आक्साइड (सफेदा काश्त-कारी) दो माशे, आइडोफार्म पांच रत्ती, ऐसिड कार्बोलिक एक माशाः या पन्द्रह बूंद, सरसों अथवा तिल का तेल ढाई तोले, ऐकुवा (पानी) ढाई तोले, इन सबको मिलाकर इसका कई या कपड़े का कोया गुदा में लगाया जाय। (अनुभूत)।
- (२) एक सेर गाय के दूध में एक छटांक भङ्ग डालकर उसकी भाप गुदा में पहुँचाना, फिर ऊपर वाले मरहम की बत्ती गुदा में रखकर इस भङ्ग को गुदा में लंगोट जैसे पट्टी से बांध देना श्रिधिक लाभदायक होगा। (श्रुनुभूत)
- (३) भगन्दर, नासूर श्रौर पुराने फोड़े के लिये श्रनुभूत—फिटकरी पांच तोला, संग जराहत पांच तोला, सिंदूर एक तोला। पिसी हुई फिटकरी तवे पर जलावें। पिसा हुश्रा संगजराहत एक-एक चुटकी उस में डालते जावें श्रौर हिलाते जावें। फिर सिंदूर को तवे पर भस्म करके उसमें मिला दें। ठएडे किये हुये गाय के दूध में थोड़ी-थोड़ी डालते जावें श्रौर पिलाते जावें। एक-एक दिन नासा करते जावें। २१ दिन तक।

### अशे (बवासीर):--

- (१) एक तोला संखिया को दस रीठे के तीन पाव पानी में खरल करे, जब सब पानी उसी में खप जाय तो एक चावल इस संख्या को पानी में घोलकर मस्से में लगावें, सात-आठ दिन में मस्सा गिर जावेगा। फिर सफेदा काश्तकारी घिसकर लगावें। एक अनुभवी संन्यासी से प्राप्त किया हुआ नुसखा, किन्तु आपना छनु ूत नहीं है)।
- (२) जङ्गली बेरी के दो तोले सूखे हुए पत्ते चिलम में रखकर उसमें आग रखकर पिये इसके पश्चात् दो छटाँक गाय का घी पियें। एक हफ्ते तक ऐसा करें, भूख लगने पर गेहूँ का दिलया या रोटी गाय के घी के साथ खावें। खूनी बवासीर के लिय अनुभूत औषधि हैं। (एक अनुभवी डाक्टर का अनुभूत किन्तु अपना अनुभूत नहीं)

### बवासीर के महसों का जह से उखाइनाः—

- (३) इर्ब शा, सिन्दूर, नीलाथोथा, समभाग मिलाकर चूर्ण करें, मस्से को फिटकरी से खुजलाकर तुरन्त उस पर इस चूर्ण को पानी में घोलकर सींक से लेप करें, ऊपर से पके हुए चावल दही मिलाकर बाँध दें, मस्से जड़ से निकल जावेंगे। फिर राल का मरहम लगावें। यह ख्रीषधि एक अनुभवी फक़ीर से प्राप्त हुई है, परन्तु अपनी अनुभृत नहीं है।
- (४) रीठे की गिरी निकाल कर उसके छिलके का चूर्ण आध पाव, रसौत एक छटांक के साथ खूब खरल करें। फिर दो छटांक पुराने से पुराना गुड़ उसमें डालकर खरल करें। मटर के बराबर गोली बनावें। प्रातः व सायंकाल एक-एक गोली दूध के साथ निगल लें। खटाई, लाल मिर्च, तेल और कब्ज करने वाली चीजों से परहेज।
- (५) कुचला मिट्टी के तेल में घिसकर मस्सों पर लेप करें सोते समय। मस्से सूख जायेंगे।

- (६) छ: मारो बोतल पर लगाने का काग, दो तोले सरसों के तेल में जलावें फिर उसमें पीली भिड़ के छत्ते को मिलाकर खरल करें, मरहम को मस्से पर लगावे।
- (७) सौंक, किशमिश, भङ्ग, दिल्लाणी मिर्च, इलायची सफेद समभाग, इन सबके बराबर मिश्री मिलाकर चार रत्ती से अपनी आवश्यकतानुसार सेवन करें।
- (८) गैंदे के फूल दस तोला, नीम निबोली दस तोला, केले के दएड का रस दो तोला, अकीम तीन रत्ती; दो दो रत्ती की गोली बनाकर प्रातः सायङ्काल पानी के साथ खावें।
  - (९) जिङ्क आक्साइड श्रीर यलो वैसलीन का मरहम गुदा में लगावें।
- (१०) रूमी मस्तगी एक तोला, सफेद इलायची के दाने छ: माशे मिलाकर दही के साथ खाने से खूनी ववासीर बन्द होती है।
  - '(११) भड़बेरी के पत्ते एक तोला, तीन काली मिर्च के साथ घोटकर पियें।
- (१२) रीठे का छिलका आठ तोला, तूत अथवा अरएड के पत्ते एक तोला, दोनों को मिलाकर इतना कूटें कि मोम-जैसे हो जावें, यदि चिमिटने लगें तो घी लगालें, आठ टिकियाँ बनालें। एक गढ़ा खोदकर उसमें कायले जलाकर चिलम रख दें उसके सूराख द्वारा गुदा को धुआं दें। आठ दिन तक इसी प्रकार करें।
- (१३) करेल श्रर्थात् करेट जो एक प्रसिद्ध माड़दार वृत्त है, उसकी ताजी जड़ का पातालयन्त्र से तेल निकाले, दिन में दो-तीन बार रुड़े की फुरैरी भिगोकर मस्सों पर लगावें, खूनी व बादी दोनों प्रकार की बवासीर बन्द हो जावेगी।
- (१४) चिरचिटे की छार एक रत्ती लें, इसके ऊपर छ: माशे चिरचिटे के बीज, ग्यारह काली मिर्च एक सप्ताह तक घोटकर पियें। गेहैं की रोटी या दलिया घी के साथ खावें।
  - (१५) जङ्गली गोभी के तीन पत्ते और तीन काली मिर्च घोटकर पियें।
  - (१६) भद्ध को पीसकर घी में पकाकर टिक्की बांधें।

#### तिरूली :---

- (१) अजवाइन देशी को आक के दूध में भिगोकर छाया में सुखावें, फिर कागजी नीबू के रस में खरल करके आधी रत्ती की गोली बनावें, एक-एक गोली प्रात: सायंकाल बासी पानी के साथ खावें।
- (२) नौसादर, क़लमी शोरा, सुहागा सफेद, लौंग, रेवन्द चीनी, सब एक-एक तोला, जवाखार, सज्जीखार, सूचल नमक, नौ-नौ माशा, घीग्वार के रस में खरल करके गोली बनावें, प्रातः-सायंकाल एक-एक गोली खावें, बादी व खट्टी चीजों से परहेजा।

# दर्द गुर्दा :---

(१) संगद्ध्य (पत्थर का बेर) को दूध में उबाल कर साफ कर कूटकर सात दिन मूली के रस में खरल कर टिक्का बनाकर मिट्टी के बत्तन में रखकर उसको सम्पुट करके आग में रखकर असम बनायें। चार रत्ती शरबत नीलोफर के साथ खिलावें।

- (२) सूखा पोदीना का चूर्ण, सूखे धतूरे के पत्तों का चूर्ण प्रत्येक दस-दस माशे, पीपल के पेड़ का दूध सोलह बूंद मिलाकर तम्बाकू के समान चिलम में रख कर पिलावें, तुरन्त श्राराम होगा।
- (२) खरबूजे के बीज नौ भारो, हिजहलह्यूद (पत्थर का बेर) साढ़े तीन मारो, खार खुरक सात मारो, तुब्मी खयारैन नौ मारो, राई छ: मारो, पानी में घोट छानकर पिलावें। पथरी तोडकर निकालने के लिए:——
- (१) Athelian एथेलियन, Peprazine पेपरेजिन दोनों एलोपैथिक पेटेंट दवा (श्रनभूत)।

### षन्द पेशाव का खोलना :--

- (१) गोखुरू, इन्द्रजौ, सांय के बीज, एक-एक तोला पाषानभेद दो तोला सबको कूटकर एक सेर पाना में श्रीटालो । दिन में दो-तीन बार दो रत्ती पत्थर बेर की भस्म दो रत्ती जवाखार के साथ पीवें (श्रनुभूत)
- (२) कलमा शोरा एक ताला, तुष्म खियारैन चार माशे, छोटी इलायची के दाने दो माशे, दिलायी मिर्च दो माशे, सीतल चीनी चार माशे सबको पीसकर एक सेर पानी में छान कर दो छटोंक सफेद खांड डालकर कई बार पिलावे, पेशाब जोर के साथ खावेगा।

टेसू के फूल उबालकर पेडू पर लेप करें।

(३) राई, कलमी शोरा, मिसरी, सम भाग पीसकर पानी के साथ दिन में दो बार दें। पेड़ पर कलमी शोरे का लेप करें।

#### रुक-रुककर पेशाव श्राना :--

बड़ी हड़ का गूदा, गोखुरू, श्रमलतास का गूदा, पाषानभेद, दमांसा, धनियां। इनका काढ़ा पिलावें।

### वायुगोला:--

एलुवा, खीलसुद्दागा, काली मिर्च, द्दींग, काला नमक, सबको धीगुवार के गूदे में खरल करके चना बराबर गोली बनावें। एक गोली पानी के साथ।

### पेट के कीड़े :--

- (१) ऋरंड ककड़ी के बीज पांच या सात ताजा पानी के साथ खिलाने से सब कीड़े मर जाते हैं। पाँच दिन में आराम हो जाता है।
- (२) आडू, अनार व नीम के पत्तों को पीसकर अथवा अकेले आडू के पत्तों को पीसकर खिलाने से पैट के कीड़े मर जाते हैं। (अनुभूत)

# दिमाग के कीड़े :

इस रोग का कष्ट देखने वाले को भी असहा हो जाता है। उसका एक अनुभूत नुस्ला—

खरगोश की मैंगनी को गुड़ में लपेट कर निगल जावे, ऊपर से चादर मुंह तक छोदृक्रर । ४६ ३६१ धूप में बैठावें। कीड़े खयं थोड़ी देर में निकलना आरम्भ हो जावेंगे, जब ये निकलना बन्द होजावें तो उठ जावें। एक दिन छोड़कर फिर तीसरे दिन इसी तरह खिलावें, जब कीड़े निकलना बन्द हो जावें तो इसे खिलाना बन्द कर दें।

### गठिया का नुस्खा:

- (७) सोंठ एक तोला, पीपल छोटी एक तोला, मदार के पेड़ का गूदा एक तोला, कुचला शुद्ध दो तोले इन सबको सेंजने के पत्तों के रस में खरल करके बराबर गोली बनावें प्रातः सायंकाल एक-एक गोली गौ के दूध के साथ खावें।
- (२) धतूरे का फल तीन तोला, अजवायन, सोंठ, छोटी पीपल, कायफल, कड़वी तम्बाकू, वचनाक, अफ़ीम, जायफल, सब एक-एक तोला, केशर खालिस छ: माशे सब को कूटकर दो सेर पानी में पकावें। जब आध सेर रह जावे तो मल छानकर एक सेर सरसों के तेल में मिलाकर फिर पकावें, जब सिर्फ तेल रह जावे तो छान कर बोतल में रखकर एक तोला मुश्क काफूर मिलावें, दिन में दा बार मालिश करें।
- (३) शिंगरफ रूमी एक तोला, भंग की लुब्धी में रखकर ऊपर से धागा बांधकर कढ़ाई में अलसी के तेल में पकावें। जब भंग जलकर राख हो जावें तब निकालकर भंग को पृथक कर दें। इस प्रकार चालीस बार करें। फिर शिंगरफ की डली को पीस कर रखलें। आधी रत्ती मलाई के साथ खिलावें।
- (४) Leucotropin "Silbe" intravenour invection दस ( श्रधिक दर्द की तकलीक में )
- ( ५ ) ईसबगोल एक तोला, खशुखश के डोड़े एक तोला दोनों को पीसकर एक तोला रोग्ननगुल खालिस और कुछ पाना डालकर पकावें। दर्द वाल स्थान पर बांध दें ( अनुभूत )

#### श्रांख के रोग:

कलमी शोरा दो तोला, नमक शीशा दो तोले, पहिले शोरे को बारीक कर कटोरे में बिछावें। उसके ऊपर नमक शीशा बारीक किया हुआ बिछायें। हलकी आंच पर कटोरे को रख दें। जब नमक काला हो जावे तो उतार कर खरल करके शीशी में रख लें, सलाई से लगावें। आंख की धुन्ध, खुजली, रतौंध, पानी आना, सुर्खी दुखन आदि के लिये लाभ-दायक है।

- (२) भलावा भुना हुआ दो तोले, फिटकरी भुनी हुई एक तोला, खरल करके रखलें। श्रांख के जाले व फूले के लिय लगावें।
- (३) काले गधे की दाड़ गुलाब के श्रक्त में घिसकर फूले श्रौर जाले हटाने के लिए लगावें। (श्रनुभूत)
- (४) श्रांख के फूले के लिये—श्राक के दूध के साथ जलाई हुई नीलेथोथे की भस्म शहद के साथ सलाई से लगावें।

- (५) श्रांख की ज्योति बढ़ाने के लिये —सीसा, रांगा का बुरादा श्रौर पारा सम भाग एक खोखले बेल में बन्द करके खूब श्रन्छी प्रकार डाट लगाकर बन्द करहें, उसको खूब डिलाते रहें। चालीस दिन के पश्चात् इसको निकाल कर खूब खरल करके सोने या चांदी की सलाई से श्रांखों में लगावें।
  - (६) रतौंध पीपल गौमूत्र में घिसकर श्रांखों में लगावें।
  - (७) मोतिया बिन्द तम्बाकू और नील के बीज समभाग पीसकर लगावें।
- (८) आंख के पलक के अदर का बाल—पुराना गुड़ और सिंदूर समभाग मिलायें। बाल उखाड़ कर तीन चार बार लगावे। (अनुभूत)
  - (९) नीम की कोंपल को गाय के घी में भूनकर मरहम बना कर लगावें।
- (१०) त्रांख दुखने और लाली के लिये—त्रफ़ीम, फिटकरी, रसौत और गोंद का पलास्टर दुखती त्रांख की कनपुटी पर लगावें। खट्टे त्रनार का रस एक तोला, मिश्री तीन माशे मिलाकर दो-दो बूंद दोनों समय त्रांख में डालें। सरस के बीज एक तोला, मिश्री एक तोला पीसकर तीन माशे शहद मिलाकर चाटें। रसौत और छोटी हड़ घिस कर लगावें।
- (११) आंखों के रोहे—चाकस को उवाल कर अन्दर का बीज निकाल कर बारीक पीसकर आंख में लगावें।

# कान का ददं :--

लहसन का रस ढाई तोले, अफ़ीम दो रत्ती, दस तोले सरसों या तिल के तेल में पका-कर छानकर कान में डाले। गेंदे के फूल का रस कान में डाले अथवा गौनूत्र कान में डाले।

### मुँह के छाले :--

तरबूजे के छिलके जलाकर लगावें।

### दिल की धड़कन के लिए:-

- (१) भस्म मूंगा सेवती के गुलकन्द या मुख्वा सेव के साथ।
- (२) Corvotone कोरवोटोन ( एलोपेथिक पेटैन्ट दवा ) दिल की धड़कन के लिये १५ या २० बूंद नींद लाने के लिए Theonimal थूनिमल ( ऐलो पेथिक पेटैन्ट दवा ) एक पिल (गोली) (श्रनुभूत)

### पागलपन या उन्माद की श्रनुभूत द्वाः--

धवल वहत्रा जिसको श्वेत वहत्रा तथा सर्पगन्धा भी कहते हैं, जो बड़ी वैदिक फार-मेसी से मिल सकती है उसका चूर्ण चार माशे, खालिस गुलाब के श्वर्क एक छटांक में १२ घर्ट भिगोकर सात काली मिचे के साथ पीसकर प्रातः व सायंकाल दांनों समय बिना छाने पिलावें। खटाई लाल मिचे, गुड़, तेल व गर्म खुश्क चीजों का सख्त परहेज । घी, दूध, मखन मलाई श्रधिक से श्रधिक मात्रा में। (श्रनुभूत)

नीन्द का न स्थाना (१), धवल वरुत्रा एक माशे बादाम के शीरे या दूध के साथ सोते समय।

- (२) Potassium Bromide (पोटाशियम त्रोमाईड्) qr. X to XX with water, पानी के साथ
- (३) पीपलामूल एक माशा पुराना गुड़ एक माशे में मिला कर सोते समय दूध या शीरा बादाम के साथ।

बुद्धिवर्धक व उन्माद दूर करने के लिये—सरस्वती चूर्गाः, वच, ब्राह्मी, गिलोय, सोंठ, सत्तावर, संखपुष्पी, वायविडंग, श्रपामार्ग की जड़ समभाग का कपड़क्षान किया हुआ चूर्गा दो तीन मारो शहद या घी के साथ।

कायाकरप तथा पारा श्रादि रसायन का यौगिक रूप से प्रयोग कराने वाले श्रनुभवी इस समय दुर्लभ हैं। इसलिये क्रियात्मिकरूप से श्रनुपयोगी श्रौर श्रनावश्यक समक्त कर उनका यहाँ उद्घेख नहीं किया गया।

यहां साधकों तथा पाठकों के हितार्थ केवल पारा बांधने की एक अनुभूत सरल और गोपनीय विधि लिखी जाती है।

पारा बांधना— पारा एक तोला. नीलाथोथा अर्थात् तृतिया एक तोला; नीला थोथा को पीस कर आधा कढ़ाई में रख दें उसके उपर पारा रख कर बाकी आधा तृतिया रख दें। दो छटांक पानी उसमें डाल कर कढ़ाई को तज आंच पर रख दें नीम की लकड़ी से उस को इस प्रकार घाटें जिस प्रकार हलवा को कड़छी से घोटते हैं। पानी जल जाने पर कढ़ाई को तुरंत नीचे उतार लें और दूसरे शुद्ध पानी से धो डालें। तत्पश्चात् अंक्कुलियों से पारे को इक्टा करके गोलियां बनालें। चार पांच घरटे पश्चात् पारा धातु जैसा सख्त हो जावेगा। शीश के गिलास और कटारों के अन्दर इस मुलायम पारे को लपेटन से पारे वे गिलास और कटारें भी बन सकते हैं। जिन को दूध आदि पीन के कार्य में प्रयोग किया जा सकता है।

(यह प्रकरण हमने आवश्यकतानुसार काम निकालने खोर जानकारी के उद्देश्य से दिया है। साधकों की केवल खोषि खादि शारीरिक बातों में ही खिक प्रवृत्ति न होनी चाहिये)

इति पारंजल-योग-प्रदीपे द्वितीयः साधनपादः समाप्तः

# विभूतिपाद

पहले पाद में योग का स्त्ररूप उत्तमाधिकारी के लिये, दूसरे में उसके साधन मध्यमाधिकारी के लिये वर्णन करके अब तीसरे में उसका फल विभूतियाँ अश्रद्धालु को श्रद्धापूर्वक उसमें प्रवृत्त करने के लिये दिखाते हैं। साधनपाद में योग के पाँच बहिरङ्ग साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बतलाये थे। इस पाद में उसके अन्तरङ्ग धारणा, ध्यान, समाधि का निरूपण करते हैं। इन तीनों को मिलाकर 'संयम' कहा जाता है। इनका विनियोग इस पाद में बताई हुई विभूतियों के साथ है, इसी कारण इसको इस पाद में वर्णन किया है।

### देशबन्धिश्चतस्य धारणा ॥१॥

शब्दार्थ—देश = देशविशेष में । बन्ध: = बांधना । चित्तस्य = चित्त का ( वृत्तिमात्र से ) धारणा = धारणा कहलाता है ।

अन्वयार्थ वित्त का वृत्तिमात्र से किसी स्थानविशेष में बांधना 'धारणा' कहलाता है।

व्याख्या — चित्त बाहर के विषयों को इन्द्रियों द्वारा वृत्तिमात्र से प्रहण करता है। व्यानावस्था में जब प्रत्याहार द्वारा इन्द्रियाँ अन्तर्भुख होजाती हैं तब भी वह अपने ध्येय विषय को वृत्तिमात्र से ही प्रहण करता है। वह वृत्ति ध्येय के विषय के तदाकार होकर स्थिर रूप से भासने लगती है। अर्थात् स्थिर रूप से उसके खरूप को प्रकाश करने लगती है।

देश: — जिस स्थान पर वृत्ति को ठहराया जावे वह नाभि, हृदय कमल, नासिका अग्रभाग, भ्रूकुटी, ब्रह्मरन्ध्र श्रादि श्राध्यात्मिक देश रूप विषय हो श्रथवा चन्द्र ध्रव श्रादि कोई बाह्म देश रूप विषय हो, इसी को ध्येय कहने हैं। श्रथीन जिसमें ध्यान लगाया जावे।

बन्ध: - श्रन्य विषयों से हटाकर चित्त को एक ही ध्येय विषय पर वृत्तिमात्र से ठःराना।

इस प्रकार श्रासन, प्राणायाम प्रत्याहार श्रादि द्वारा जब चित्त स्थिर हो जावे तब उसको श्रान्य विषयों से हटाते हुए एक ध्येय विषय में वृत्तिमात्र से बांधना श्राथीत् ठहराना धारणा कहलाता है।

#### तत्र पत्यवैकतानता ध्यानम् ॥२॥

शब्दार्थ—तत्र = उसमें । प्रत्यय = वृत्ति का। एकतानता = एकसा बना रहना। ध्यानम् = ध्यान है।

अन्वयार्थ- उसमें वृत्ति का एकसा ( घटोऽयं घटोऽयम् आदि ) बना रहना ध्यान है। ३६५

व्याख्या—तत्र = उस प्रदेश अर्थात् ध्येय विषय मे जिसमें चित्त को वृत्तिमात्र से ठहराया है।

प्रत्यय = ध्येय की आलोचना करने वाली वृत्ति अर्थात् वह वृत्ति जो धारणा में ध्येय के तदाकार होकर उसके खरूप से भासती है।

एकतानता = एकसा बना रहना ऋर्थात् उस ध्येय ऋालम्बन वाली वृत्ति का समान प्रवाह से लगातार उदय हात रहना ऋौर किसी ऋन्य वृत्ति का बीच में न ऋाना।

धारणा में चित्त जिस वृत्तिमात्र से ध्येय में लगता है जब वह वृत्ति इस प्रकार समान प्रवाह से लगातार उदय होती रहे कि दूसरी कोई श्रीर वृत्ति बीच में न श्राय तो उसका ध्यान कहते हैं।

## तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—तदेव = वही ध्यान । अर्थमात्र-निर्भासम् = अर्थमात्र से भासने वाला । खरूप-शुन्यम्-इव = स्वरूप से शुन्य-जैसा । समाधिः = समाधि कहलाता है ।

अन्वयार्थ—वह ध्यान ही समाधि कहलाता है, जब उसमें केवल ध्येय श्रथमात्र से भासता है और उसका (ध्यान का) खरूप शुन्य-जैसा हो जाता है।

व्याख्या— पृत्तीत ध्येय विषयक ध्यान ही अभ्यास के बल से जब अपने ध्यानाकार रूप से रहित-जैसा होकर केवल ध्येय स्वरूप-मात्र से अवस्थित होकर प्रकाशित होने लगे तब वह समाधि कहलाता है। ध्यानावस्था में जो ध्येय आलम्बन वाली वृत्ति, समान प्रवाह से उदय होती रहती है, वह ध्यात, ध्यान और ध्येय तीनों से मिश्रित रहती है अर्थात् वह तीनों में तदाकार होती हुई ध्येय के स्वरूप से भासनेवाली होती है। इसी कारण उसमें ध्यातृ और ध्यान दोनों बने रहते हैं। इन दोनों के बने रहने से ध्येयाकार वृत्ति अपने ध्येय विषय को सम्पूर्णता से नहीं प्रकाशित करती। जितना ध्यान बढ़ता जाता है उतनी ही उस वृत्ति में ध्येय स्वरूपकारता बढ़ती जाती है और ध्यातृ तथा ध्यान उसके प्रकाशन करने में अपने स्वरूप से शुन्य जैसे होते जाते हैं। जब ध्यान इतना प्रवत्त हो जावे कि ध्यातृ और ध्यान अपने स्वरूप से सर्वथा शुन्य जैसे होकर ध्येय स्वरूप-मात्र से भासने लगें और ध्येय का स्वरूप ध्यातृ और ध्यान से अभिन्न होकर ध्येय स्वरूप-मात्र से भासने लगें और ध्येय का स्वरूप ध्यातृ और ध्यान से अभिन्न होकर ध्येय का स्वरूप होते में सम्पूर्णता से भासने लगें तो ध्यान की इस अवस्था का समाधि कहते हैं।

'श्रथमात्र निर्भासं' में 'मात्र' पद से यह बात बतलाई है कि ध्यान में ध्येय का मान होता है, ध्येयमात्र का नहीं। किन्तु समाधि में ध्यान ध्येयमात्र से भासता है श्रोर इस शङ्का के मिटाने के लिये कि ध्यान के श्राधीन ही ध्येय का भान होता है, समाधि में यदि ध्यान स्वरूप से शून्य हो जाता है तो ध्येय का भान किस प्रकार हो सकता है, (स्वरूपशून्यम् इत्र ) 'द्व' पद दिया है अर्थात् समाधि की अवस्था में ध्यान का सर्वथा अभाव नहीं होता किन्तु ध्येय से अभिन्न रूप होकर भासने के कारण स्वरूप से शून्य-जैसा हो जाता है, न कि वास्तव में स्वरूपशून्य हो जाता है।

श्री० भोज महाराज समाधि का ऋर्थ इस प्रकार करते हैं:-

''सम्यगाधीयत एक।श्री क्रियते विज्ञेपान्परिहत्य मनो यत्र स समाधः''

त्र्रथे:- ''जिसमें मन विद्तेपों को हटाकर यथार्थता से धारण किया जाता है ऋर्थात् एकाम किया जाता है वह समाधि हैं''।

विशेष वक्तव्य ।। सूत्र शा योग के अन्तिम तीन श्रंगों : धारणा, ध्यान श्रौर समाधि में समाधि श्रङ्गों है और धारणा, ध्यान उसके श्रङ्ग हैं। जब किसी विषय में चित्त को ठहराया जाता है तब चित्त की वह विषयाकार वृत्ति त्रिपुटी सहित होती हैं। तीन श्राकारों के समाहार अर्थात् इकट्ठे होने का नाम त्रिपुटी हैं। वह त्रिपुटी ध्यात, ध्यान श्रौर ध्येयरूप हैं। ध्यात ध्यान करनेवाला चित्त हैं। चित्त की वह वृत्ति जिसके द्वारा विषय का ध्यान होता है, ध्यान है। श्रौर ध्यान का विषय ध्येय हैं। किसी विषय में चित्तको ठहराते समय उस विषयाकार वृत्ति में त्रिपुटी का इस प्रकार अलग-अलग भान होता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। यह ध्यान है, इस विषय का ध्यान हो रहा है।

धारणा: जबतक त्रिपुटी से भान होनेवाली इस विषयाकार वृत्ति का समान प्रवाह से बहना आरम्भ न हो किन्तु व्यवधान-सहित विच्छित्र हो अर्थात् इस वृत्ति के बीच-बीच अन्य वृत्तियें भी आती रहें तबतक वह धारणा कहलावेगी।

ध्यान : जब यह त्रिपुटी से भान होनेवाली विषयाकार वृत्ति व्यवधान-रहित हो जावे अर्थात् अन्य विजातीय वृत्तियें बीच-बीच में न आवें, किन्तु सहश वृत्तियों का प्रवाह बना रहे तब तक वह ध्यान कहलाता है।

समाधि: जब इस ध्यान श्रर्थात् व्यवधान-रहित त्रिपुटी से भासने वाली विषयाकार वृत्ति में त्रिपुटी का भान जाता रहे और ध्यात तथा ध्यान भी विषयाकार होकर श्रपने स्वरूप से शून्य-जैसे भासने लगें श्रर्थात् जब यह भान न रहे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, यह ध्यान की श्रवस्था है, किन्तु केवल ध्येय विषय के स्वरूप का ही भान होता रहे तब यह समाधि कहलाती है।

पहिले पाद में इसी त्रिपुटी को सवितके और निर्वितके समापत्त में ध्येयविषयक शब्द, ऋर्थ और ज्ञान से बतलाया गया है।

शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितको समापत्तिः । १ । ४२ अर्थ-शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्पों से संयुक्त सवितके समापत्ति कहलाती है।

# स्मृतिपरिशुद्धौ खरूपश्चन्येवार्थनिर्भासा निर्वितर्का । १।४२

अर्थ-स्मृति के परिशुद्ध होने पर खरूप से शून्य-जैस केवल अर्थमात्र (ध्येयमात्र) से भासनेवाली निर्वितर्क समापत्ति कहलाती है।

इसलिये सवितर्क समापत्ति का ध्यान की ही एक अवस्था और निर्वितर्क समापत्ति को समाधि की अवस्था समभनी चाहिये।

यह सम्प्रज्ञात योग अथवा सबीज समाधि है, क्योंकि यद्यपि इसमें त्रिपुटी का .३६७ अभाव हो जाता है तथापि संसार का बीज विषय के ध्येयाकार वृत्ति रूप से विद्यमान रहता है। जब इस ध्येयाकार वृत्ति का भी अभाव हो जावे तब सब वृत्तियों के निरोध होजाने पर असम्प्रज्ञात योग अथवा निर्वीज समाधि हाती है।

संगति—पूर्वोक्त धारणादि तीनों योगांगों का एक शब्द से व्यवहार करने के

लिये अपने शास्त्र में पारिभाषिकी संज्ञा करने को यह सूत्र है:-

### त्रयमेकत्र संयमः ॥ ४ ॥

शब्दार्थ — त्रयम् = तीनों (धारणा, ध्यान, समाधि) का । एकत्र = एक विषय में होना । संयमः = संयम कहलाता है।

अन्वयार्थ - तीनों (धारणा, ध्यान और समाधि) का एक विषय में होना संयम

कहलाता है।

व्याख्या—समाधि श्रङ्गी है श्रीर धारणा, ध्यान उसके श्रङ्ग है । धारणा श्रीर ध्यान समाधि की ही प्रथम श्रवस्था है । विभूति श्रादि में इन तीनों की ही श्रावश्यकता होती है। इसीलिये योग-शास्त्र की परिभाषा में इन तीनों के समुदाय को संयम कहा जाता है। जब धारणा ध्यान व समाधि एक ही विषय में करनी हों तब उसकी संयम संज्ञा होती है। श्रथीत उसका संयम शब्द से कहते हैं।

संगति—संयम के श्रभ्यास का फल बतलाते हैं :-

### तज्जयात्मज्ञालोकः ॥ ५ ॥

शब्दार्थ — तज्जयात् = उस संयम के सिद्ध होने से। प्रज्ञा = समाधि प्रज्ञा का। आलोकः = प्रकाश होता है।

अन्वयार्थ-उस (संयम) के जय से समाधि प्रज्ञा का प्रकाश होता है।

ब्याख्या—तः जय = संयमजय = श्रभ्यास के बल से संयम का दृढ़ = परिपक्व हो जाना संयम-जय है।

प्रज्ञालोक = श्रन्य विजातीय प्रत्ययों के श्रभाव-पूर्वक केवल ध्येय-विषयक शुद्ध,

सास्विक प्रवाह रूप से बुद्धि का खिर होना प्रज्ञालोक है।

जब संयम द्यर्थात् धारणा, ध्यान, समाधि को एक विषय पर ऊपर बतलाये हुए एकार से लगाने का अध्यास परिपक्व हो जावे तब समाधि-प्रज्ञा उत्पन्न होती है जिससे ध्येय का ज्ञान यथार्थ रूप से होने लगता है और नाना प्रकार की विभूतियाँ सिद्ध होने लगती हैं। अन्त में विवेकख्याति का साचात् होने लगता है।

संगति-संयम का उपयोग :-

## तस्य भूमिषु विनियोगः ॥ ६ ॥

शब्दार्थ-तस्य = उस संयम का। भूमिषु = भूमियों में। विनियोगः = विनियोग करना चाहिये।

अन्वयार्थ- उस संयम का भूमियों में विनियोग करना चाहिये।

व्याख्या—भूमि से श्रमिशाय चित्तभूमि से हैं श्रीर विनियोग के श्रथं लगाने के हैं अर्थात् उस संयम का स्थूल-सूक्ष्म श्रालम्बन मेद से रहती हुई चित्त की वृत्तियों में विनियोग करना चाहिये। चित्त की स्थूल वृत्ति वाली भूमि जो नीची भूमि है प्रथम उसको विजय करना चाहिये। चित्त की स्थूल वृत्ति वाली भूमि जो नीची भूमि है प्रथम उसको विजय करना चाहिये। कीते बिना ऊपर की भूमियों में संयम करने वाला विवेक ज्ञान रूपी फल को नहीं प्राप्त होता। जैसे धनुर्धारी लोग पहिले स्थूल लक्ष्य का वेधन करके फिर सूक्ष्म का वेधन करते हैं, वैसे ही योगी को चाहिय कि क्रम सं पहिले वितर्क श्रनुगत, विचार श्रनुगत, श्रानन्द श्रनुगत फिर श्रस्मिता श्रनुगत श्रथवा पहिले प्राह्म फिर प्रह्मा फिर प्रहीतृ इत्यादि प्रकार से पहिली पहिली भूमि को जीतकर ऊँची भूमियों में संयम कर, इस प्रकार विवेकज्ञान-रूपी फल प्राप्त होता है। यदि ईश्वर के श्रनुप्रह से योगी का चित्त पूर्व ही उत्तर भूमियों में लगने योग्य होगया हो तो पूर्व भूमियों में लगाने की श्रावश्यकत। नहीं। 'चित्त किस योग्यता का है' इसका ज्ञान योगी को स्वयं योग-द्वारा हो जाता है। जैसा कि कहा है :—

# योगेन योगो झातव्यो योगो योगात्मवतंते। योऽनमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्॥

अर्थ—पहिले-योग से उत्तर-योग जानने में श्राता है श्रौर पहिले-योग से उत्तरयोग प्रश्नुत्त होता है। इसलिये प्रमाद से रहित जो यत्नशील श्रभ्यासी है वह पहिले-योग से उत्तर-योग में चिर-पर्यन्त रमण करता है।

विशेष वक्तव्य-।। सूत्र ६ ।। वास्तव में धारणा, ध्यान श्रौर समाधि तीनों एक ही स्यमरूप किया के भाग हैं अर्थात् किसी विषय में चित्त का ठहराने का नाम 'धारणा' है। जब देर तक लगातार चित्त इसमें ठहरा रहे तब वहीं 'ध्यान' कहलावेगा। श्रीर जब वहीं ध्यान इतना सूक्ष्म और तल्लीनता के ाथ हो जावे कि ध्यान करने वाले को ध्येय विषय के त्र्यतिरिक्त और कुछ भी सुधबुध न रहे तब वही ध्यान की अवस्था 'समाधि' कहलावेगी। यह संयम की क्रिया चित्त के वशीकरण और आत्म-उन्नित अथोत् सारी आध्यात्मि के भूमियों के विजय पर्य्यन्त विवेकख्याति द्वारा असम्प्रज्ञात समाधि अर्थात् स्वरूपावस्थित के लाभाधे हैं। किन्तु इसके दुरुपयाग द्वारा अधीगात तथा आत्म अवनति की सम्भावना भी हो सकती है क्योंक सारी बातें प्रयोग पर ही निर्भर होती हैं। एक डत्तम से उत्तम बन्तु भी हानिकारक हो सकती है कि यदि उसका प्रयोग उचित रूप से न किया जावे। साधारण मनुष्यों द्वारा बहुत सी आश्चय्यंजनक बार्रे जिनके सममने में बुद्धि चकरा जाती है इसी संयम की सहायता से की जाती हैं यद्यपि करने वाले और देखने वाले दोनों इस बात से अनिमज्ञ होत हैं। प्रत्येक वस्तु अपने सूक्ष्म रूप में अधिक शक्ति की उत्पादक हाती है। जितनी सूक्ष्मता बढ़ती जाती है उतनी ही उसकी शक्ति में भी शृद्धि होती जाती है। उदाहरणार्थ श्रीपिधया के स्थूल रूप की श्रपेता उनके सत्तों में कई गुना बल बढ़ जाता है। धातुएँ अग्नि द्वारा भस्म होकर अपने सूक्ष्म परमाणु रूप में कितनी

प्रभावशाली बन जाती हैं। स्थूल भूतों के सूक्ष्म परमाणुत्रों में जिस श्रद्भुत शक्ति का प्राचीन भारतीय दर्शनकारों ने वर्णन किया है उसका ज्ञान श्रव पाश्चात्य देश वालों को भी होता जा रहा है। इनके सद् उपयोग से संसार की श्रधिक से श्रधिक उन्नित श्रीर प्राणीमात्र का कल्याण हो सकता है किन्तु इनके दुरुपयोग का रोमाँचक उदाहरण भी हमारे समन्न है। केवल गंधक, पारा, फौलाद तथा रेडियम (Radium) श्रादि के सूक्ष्म परमाणुत्रों से बने हुये परमाणुवम द्वारा सारे श्रन्तर्राष्ट्रीय नियमों को उद्घाद करते हुय हेरोशेमा श्रीर नागासाकी नामक जापान के नगरों पर श्रमीरीका ने जो उत्पात उत्पन्न किया है श्रीर युद्ध से सवेथा श्रसंबन्धित लाखों की, पुरुष, बालक, बृद्ध निरपराधी नागिरकों तथा करोड़ों प्राणधारियों का जो प्राणहरण किया है श्रीर जो श्रकथनीय पीड़ा पहुँचाई है उसका उदाहरण सारे भूमएडल के इतिहास में दुढे न मिल सकेगा। इन श्रमानुष रान्तसीय काय्यों द्वारा देशभक्त स्वतन्त्रताप्रेमी मृत्यु से सद्धा निर्भय वीर जापानियों को श्रपनी श्रद्धितीय निर्भयता वीरता श्रीर युद्ध कला कौशल को दिखलाये बिना शक्ष डाल देने पर विवश कर देने से श्रमरीका श्रपने को सफल श्रीर कृतकृत्य भले ही सममले किन्तु भविष्य में भूमएडल के निष्पन्न श्रीर तदस्थ इतिहासलेखकों के लिये यह चरित्र श्रमरीका के सबन्ध में एक लांछन का विषय बना रहेगा।

संयम को भी इसी प्रकार एक परमाणुबम समक्त लेना चाहिये जिसमें सब प्रकार की अद्भुत शक्तियाँ हैं। कई स्थानों में इस बात को बतला आये हैं कि स्थूल भूतों की अपेता सूक्ष्म भूत सूक्ष्मतर हैं। उनकी अपेता तन्मात्रायें और इन्द्रियें हैं और उनकी श्रपेता श्रहंकार सक्ष्मतर है श्रीर श्रहंकार की श्रपेता चित्त । चित्त—जो गुणों का प्रथम विषम परिणाम है, संसार के सारे पदार्थों की प्रकृति होने के कारण सब के तदाकार हो सकता है तथा सब से सुक्ष्म होने के कारण सब में प्रवेश होकर उनमें यथोचित्त परिणाम कर सकता है। संयम में चित्त का ही सारा खेल होता है। इस लिये विभृतिपाद में बतलाई हुई सारी सिद्धियाँ तथा अन्य सब प्रकार के अदुभुत चमत्कार संयम द्वारा किये जा सकते हैं। हिपनोटिज्म, मैसमरिज्म आदि में एक प्रकार से संयम ही का प्रयोग होता है। कई साधुत्रों के संबन्ध में कहा जाता है, कि वे बिना टिकट रेल में सफर करते हैं। मांगने पर बहुत से टिकट दिखा देते हैं श्रीर कोई कोई ट्रोन को भी रोक देता है तथा कई, श्रघीरी मनुष्यों का मांस खाते हुये दृष्टिगोचर होने पर मांस को कलाकन्द के रूप में दिखला देते हैं। इन में भी दृष्टिबन्ध ( sightism ) सम्बधी तथा इन्जिन की गति में एक प्रकार से संयम ही काम करता है यद्यपि वे इस बात से सवेथा अनिभन्न होते हैं। संयम में सब से पहिला श्रोर सब से कठिन काम धारणा है। साधारण परिमित-ज्ञान श्रोर श्रल्प-बुद्धि वाले मनुख्यों को बेसिर-पैर श्रीर बेतुके मन्त्रों-यथा " कांगरू देश कमजा देवी जहां वसे श्राजयपाल जोगी। श्राजयपाल जोगी ने कुत्ते पाले चार, हरा पीला, काला लाल। इन कुत्ते का इसा न मरे। जोगी अँजयपाल की आन "। तथा अपरिचित भयानक शब्द यथाः-" ही, क्लीं ", इत्यादि अधिक प्रभावित कर देते हैं। इस अन्धविश्वास द्वारा वे उस

विशेष विषय संबन्धी धारणा में योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार असभ्य जंगली जातियों के कई परिवारों में विशेष मन्त्रों द्वारा विशेष धारणायें परंपरा से गुप्त चली आती हैं, और वे उस कार्य्य को उस मन्त्र का ही परिणाम सममते चले आते हैं। उदाहरणार्थ एक बाजीगर तमाशा करने वाला कहता है "आकाश में राचसों और देवताओं में युद्ध हो रहा है। में देवताओं की सहायता के लिये जाता हूँ। इस बीच में आप मेरे परिवार और सामान की रचा करने की कृपा करें "वह एक रस्सी ऊपर आकाश में फेंक कर उसके द्वारा ऊपर चढ़ता हुआ दृष्टि से ओमल हो जाता है। थोड़ी देर में क्रम से उसके हाथ, पैर, धड़ और सिर ऊपर से पृथिवी पर गिरते हैं। उसकी स्त्री उनको लेकर सती हो जाती है। उसके कुछ ही समय पश्चात वह बाजीगर नीचे उतरता है। राचसों पर विजय के शुभ समाचार सुना कर स्त्री को तलाश करता है और दर्शकों में से मुख्य व्यक्ति की कुर्सी के नीचे से निकाल लाता है। इस सारे खेल की जब फोटू ली गई तब वह बाजीगर आसन लगाये हुये अपने परंपरा से प्राप्त किये हुये एक विशेष मन्त्र का जाप करता हुआ पाया गया जिसमें इस सारे दृष्टवन्ध सम्बन्धी विषय के संयम की धारणा थी।

एक समय एक जगह मुक्ते योगसम्बन्धी सात-आठ व्याख्यान (लैक्चर) देने थे। एक सन्यासी महात्मा उनसे प्रभावित होकर यह समक्तने लगे कि मैंने कभी पिशाच सिद्धि की होगी अथवा मुक्ते पिशाच-सिद्धि की किसी विशेष किया का ज्ञान है। और बड़ी श्रद्धा और नम्रतापूर्वक उसकी दीचा के लिये एकान्त में मुक्तसे प्रार्थना करने लगे। वार-वार मना करने पर भी मेरी इस प्रकार की बातों से उपेचावृत्ति का उन्हें विश्वास नहीं होता था। उन्हीं के हिताथ उस दिन यह संयम की विवेचना की गई थी।

पिशाच-सिद्धि और भूत-सिद्धि के श्रभिलाषी कई प्रकार की हिंसा करते हैं। मर-घटादि भयभीत तामसी स्थानों में तामसी भावना वाले बेतुके मन्त्रों से भूत पिशाच की भावना में धारणा करते हैं। यह सारी बातें श्रपने तामसी प्रभाव से चित्त को शीघतम भूत पिशाचाकार में परिणित करने के उद्देश्य से की जाती है। इस तामसी भूत पिशाचादि के श्राकार में टढ़ स्थिति होने के पश्चात् इस प्रकार के संयम की धारणा द्वारा कभी-कभी उनसे भूत पिशाच जैस कार्य भी प्रकट होने लगते हैं।

उपर्युक्त सारी बातों को परमाणु बम के सह श संयम का दुरुपयोग समम्मना चाहिए। इस प्रकार की बातों को योग, सिद्ध अथवा चमत्कार और उनके करने वालों को योगी, सिद्ध और चमत्कारी पुरुष समम्मना भी अत्यन्त भूल है। प्रत्युत इन प्रयोगों को घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से और उनके प्रयोगकत्ताओं के उपना वृत्ति से देखना चाहिए, क्योंकि रेल में बिना टिकट जाना एक प्रकार का स्तय (चारी) है और मांसभन्नण स्वयं हिसारूपी पाप है। चारी की पुष्टि करने वाली और हिंसा को छिपाने वाली कोई भी किया योग, सिद्ध अथवा चमत्कारी पुरुष। इसी प्रकार वित्त को भूत अथवा पिशाचाकार और सूक्ष्म शरीर को पिशाच वृत्ति में

परिणित करना मनुष्यत्व से नीचे गिर कर अधोगित को प्राप्त होना है। श्रीमद्भगवद्गीता में इस विषय को कितन सुन्दर शब्दों में वर्णन किया गया है —

यजन्ते सात्विका देवान्, यज्ञरत्तांसि राजसाः ।
प्रेतान्भूतगणांश्वान्ये, यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥
प्रशास्त्रविद्वितं घारं, तप्यन्ते ये तपो जनाः ।
दम्भाद्यक्कारसंयुक्ताः, कामरागवलान्विताः ॥ ५ ॥
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राम-चेतसः ।
मां चैवान्तः शरीरस्थं, तान्विद्धयासुरनिश्चयान् ॥ ६ ॥

गीता अ० १७।

अर्थ—साविक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजस पुरुष यत्त और रान्तसों को श्रीर तामस पुरुष भूत और देतों को पूजते हैं।। ४।। जो लोग दम्भ श्रीर श्रद्धहार से युक्त होकर ामना श्रासिक्त और बल के श्रामिमान पर शास्त्रविरुद्ध घोर तप नपते हैं।। ५।। तथा जो ्सं शरीर रूप से श्वित भूत समुदाय को श्रथात् शरीर, इन्द्रिय और मन श्रादि के रूपों में परिणित हुए पांचों पृथ्वा, जल श्रादि स्थूल भूतों का श्रीर श्रन्तःकरण में श्वित मुक्त श्रन्तरात्म। को भी न्यथं कष्ट देत हैं, उन श्रद्धानिश्रों का श्रासुरी स्वभाव वाला जान।। ६।।

यान्ति देवव्रता देवान्, पितृन्यान्ति पितृव्रताः । भूतानि यान्ति भूतेष्या, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥

(गीता भ ९ इलो० २५)

अर्थ—देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होत हैं, अर्थात् उनका चित्त देवताओं के खरूप को धारण करता है। पित्रों (तथा यत्त रात्तस) को पूजने वाले पित्रों (तथा यत्त रात्तसों) को प्राप्त होत हैं, अर्थात् उनका चित्त पित्र यत्त रात्तसों के तदाकार हो जाता है। भूतों को पूजने वाले भूतों (और प्रेतों) को प्राप्त होते हैं, अर्थात् उनका चित्त भूतों प्रेतों जैसे तामसी खभाव में परिणित हो जाता है। और शुद्ध परबद्धा परमात्मा के खप्तको प्राप्त होते हैं।

नोट--यहाँ सांख्य की निष्ठा वाळे अहङ्कारादेश "माम और मद्" शुद्ध परम्बस परमात्मा के बोधक हैं (विशेष -षड्दर्शन समन्वय के तीसरे और चौथे प्रकरण में देखें।)

संगति—शङ्का : योग के आठ अङ्गों में से कवल पहिले वाँच अङ्गों का साधनपाद में वर्णन किया गया । धारणा, ध्यान और समाधि का क्यों नहीं किया ?

उत्तर : पहिले पाँच अङ्ग समाधि के सात्तात् साधन नहीं बाहरङ्ग साधन हैं। धारणा ध्यान, समाधि अन्तरङ्ग साधन हैं। इसलिये इनका विभूतिपाद में लन्नण किया। इसी को धागले सूत्र में बतलाते हैं:—

# त्रयमन्तरकं पूर्वभ्यः ॥ ७ ॥

शब्दार्थ — त्रयम-श्रन्तरङ्गम् = ये तीनों श्रन्तरङ्ग हैं। पूर्वभ्यः = [पहलों से। अन्वयार्थ - पहलों की श्रपेता से तीनों (धारणा,ध्यान श्रीर समाधि) श्रन्तरङ्ग हैं। व्याख्या — पहिले पाद में बताये हुए यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम श्रीर प्रत्याहार की श्रपेता से ये तीनों धारणा, ध्यान श्रीर समाधि सम्प्रज्ञात समाधि के श्रन्तरङ्ग हैं श्रथीत् साधनीय सम्प्रज्ञात समाधि का जो विषय है वही धारणादि का विषय है, इसलिय समान विषय होने से य धारणादि तीनों सम्प्रज्ञात समाधि के श्रन्तरङ्ग हैं श्रीर यम-नियमादि पाँचों यद्यपि चित्त को निर्मल बनाकर योग के उपयोगी बनाते हैं तथापि समान विषय न होने से बहिरङ्ग हैं, इसलिए इन पाँचों को साधनपाद में श्रीर धारणादि तीनों को विभूतिपाद में वर्णन किया।

संगति — ये धारणादि तीनों भी निर्वीज-समाधि की श्रपेता से बहिरङ्ग हैं, यह श्रगले सुत्र में बतलाते हैं :—

### तदपि बहिरक्नं निर्वीतस्य ।। = ।।

शब्दार्थ-तत्-अपि = वह (धारणा, भ्यान, समाधि) भी। बहिरङ्गम् = बाहर का श्रङ्क है। निर्श्रजस्य = असम्प्रज्ञात-समाधि का।

अन्वयार्थ—वह धारणा, भ्यान, समाधि भी असम्प्रज्ञात-समाधि का बाहर का अक है।

व्याख्या— ये धारणा, ध्यान, समाधि सम्प्रज्ञात-समाधि के अर्थात् सबीज-समाधि के अन्तरङ्ग हैं, पर असम्प्रज्ञात (निर्बीज समाधि) के ये भी बहिरङ्ग साधन हैं। अर्थात् जिस प्रकार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार परम्परा से उपकारक होते हुए भी समान विषय न होने से सम्प्रज्ञात-समाधि के बहिरङ्ग साधन हैं, उसी प्रकार धारणा, ध्यान, समाधि परम्परा से उपकारक होने हुए भी समान विषय न होने से असम्प्रज्ञात-समाधि के बहिरङ्ग सधान हैं। उसका साज्ञात् साधन पर-वैराग्य है। अर्थात् जो साधन साध्य के समान विषयवाला होता है अथवा जिस साधन के हद होने के अनन्तर साध्य की सिद्धि अवश्य ही हो वह अन्तरङ्ग होता है। धारणा, ध्यानादि सालम्बन (किसी को आलम्बन = सहारा = ध्येय बनाकर) ध्येयक्रप समान विषय वाले होते हैं और उनके हद होने पर सम्प्रज्ञात योग सिद्ध होता है, इसलिए वे सम्प्रज्ञात-समाधि के अन्तरङ्ग हैं। किन्तु असम्प्रज्ञात समाधि निरालम्बन (बिना आलम्बन = सहारा = ध्येय के) निविषय होती है और धारणादि स्थम के हद होने पर असम्प्रज्ञात योग अवश्य ही सिद्ध हो जावे, ऐसा भी कोई निश्चित नियम नहीं है। इसलिए निर्वीज समाधि के प्रति धारणादि तीनों बहिरङ्ग हैं। इसका अन्तरङ्ग पर-वैराग्य है जो निर्बीज समाधि के सहश निरालम्ब और निर्विषय है और जिसके हद हाने पर असम्प्रज्ञात समाधि अवश्य ही सिद्ध होता है।

संगति—अब यह शङ्का होती है कि गुण की वृत्ति चलायमान है अर्थात् वह एक

न्त्रण भी बिना परिणाम नहीं रहती। चित्त त्रिगुणात्मक है, निर्बीज समाधि में जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तब उसका परिणाम कैसा होता है ? इसी शङ्का की निवृत्ति में अगले चार सूत्र हैं। परिणामों का वर्णन तेरहवें सूत्र में है। पर जबतक परिणामों को ठीक-ठीक न जाँच लिया जावे उसके सममते में कठिनाई आवेगी। इस कारण उसका संनेप से वर्णन करते हैं:—

परिणाम तीन प्रकार के हैं : धर्मपरिणाम, लज्ञणपरिणाम, श्रवस्थापरिणाम । ये तीन परिणाम तीनों गुणों से उत्पन्न हुए सब द्रव्यों में पाय जात हैं । जिसमें ये परिणाम होते हैं उसको धर्मी कहते हैं श्रीर वे परिणाम धर्म कहलाते हैं । निरपेत्त धर्मी केवल कारणहूप प्रकृति है । श्रन्य उसके सब विकार महत्तत्त्व से लेकर पाँचों स्थूलभूत पर्यन्त सापेत्त धर्मी हैं । इन धर्मियों में जिस प्रकार ये तीनों परिणाम होते हैं उनको उदाहरण देकर समकाते हैं :—

१ धर्मपरिणाम—जैसे मिट्टी के गोले बनाकर कुम्भकार नानाप्रकार के बर्त्तन बनाता है, यहाँ मिट्टी द्रव्य धर्मी है, उसमें नानाप्रकार के बर्त्तन के आकार जो कम के बद्दलने से हो गए हैं, धर्म हैं। मिट्टी धर्मी ज्यों की त्यों बनी रहती है उसमें कोई परिणाम नहीं होता। यह बर्त्तन के आकार जा भित्र प्रकार के कम के बदलने से बने हैं, उसके धर्म हैं। इनमें से एक धर्म का दबना, दूसरे धमें का प्रकट होना मिट्टी धर्मी का धर्म परिणाम कह-लाता है।

२ लक्तणपरिणाम—ऊपर बतलाए हुए धर्मपरिणाम में, बर्त्तन, मिट्टी का एक नया आकार है। यह आकार उसमें छिपा हुआ था, अब प्रकट होगया। यह बर्त्तन के आकार मिट्टी ही के धर्म हैं जो जिसमें छिपे रहत हैं। उस छिपे हुए धर्म (आकार) का प्रकट होना अर्थात् भविष्य से वर्तमान में आना लक्तण-परिणाम है। लक्तण-परिणाम कालभेद से हाता है। बर्त्तन का आकार प्रकट होने से पहिले धर्मी मिट्टी में छिपा हुआ था। जबतक प्रकट नहीं हुआ था तबतक वह अनागत (भविष्य) लक्तण वाला था, जब प्रकट हो गया तो वर्त्तन लक्तण वाला हो गया; और जब टूटकर मिट्टी में निल गया तो भूत लक्तण वाला हो गया। बर्त्तन तीनों काल में मिट्टी में वर्त्तमान है। भूत, भविष्य में छिपे रूप से, वर्त्तमान में प्रकट रूप से। इस कार कालभेद से धर्मी में तीन लक्तण-परिणाम होते हैं: अनागत (भविष्य) लक्त्रण-परिणाम, वर्त्तमान लक्तण-परिणाम, अर्तीत (भूत) लक्त्रण-परिणाम।

३ अवस्थापरिणाम उपर बतला आये हैं कि बर्त्तन का प्रकट होना उसका वर्त्तमान लक्त्रण-परिणाम है। यह बत्तेन ज्यों-ज्यों पुराना होता जाता है त्यों-त्यों जीए होता चला जाता है, यहाँ तक कि एक समय इतना जीए हो जाता है कि हाथ लगाने से टूटने लगता है। यह जीए होने की अवधा प्रतिचण होती रहती है। इस कारण उसको अवधा-परिणाम कहते हैं।

इन परिणामों में धर्म श्रीर लक्षण-परिणाम वस्तु के उत्पत्ति समय में होता है श्रीर श्रवस्था-परिणाम उसके श्रन्त होने तक होता रहता है । श्रन्य कई दर्शनों में गुण श्रीर गुणी को धर्म श्रीर धर्मी कहा गया है, परन्तु योगदर्शन में धर्म, धर्मी शब्द कार्य कारण श्रर्थ में लाये गए हैं।

# व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरिभभवषादुर्भावौ निरोधत्तणचित्तान्वयो निरोध-परिणामः ॥ ६ ॥

राब्दार्थ — ब्युत्थान-निरोध-संस्कारयोः = ब्युत्थान के श्रौर निरोध के संस्कारों का। श्रीभभव-प्रादुर्भावों = दबना श्रौर प्रकट होना। निरोधचण-चित्त = यह जो निरोधकाल में होनेवाले चित्त का (दोनों संस्कारों में)। श्रन्वयः = श्रनुगत श्रर्थात् सम्बन्ध होना है। निरोध-परिणामः = वह निरोध परिणाम कहा जाता है।

अन्वयार्थ—न्युत्थान के संस्कार का द्वना श्रौर निरोध के संस्कार का प्रकट होना, यह जो निरोधकाल में होनेवाले चित्त का दोनों संस्कारों में श्रनुगत होना है वह निरोध परिग्णाम कहा जाता है।

व्याख्या—व्युत्थान चिप्त, मूढ़, विचिप्त इन तीन पूर्वोक्त भूमियों को व्युत्थान कहते हैं । यह एकाप्रता (सम्प्रज्ञात-समाधि) की ऋषेचा से व्युत्थान हैं। निरोध (श्रसम्प्रज्ञात-समाधि) की ऋषेचा से एकाप्रता (सम्प्रज्ञात-समाधि) भी व्युत्थानरूप ही है। इसलिये व्युत्थान पद का ऋथे यहाँ एकाप्रता (सम्प्रज्ञात-समाधि) जानना चाहिये।

निरोध: व्याकरण की रीति से यदि नि-पूबेक रुध् धातु के आगे करण में ''घच्'' 'प्रत्यय' मंने तो निरोध शब्द का अर्थ पर-वैराग्य होता है, तथा पर-वैराग्य का संस्कार निरोध शब्द का अर्थ होता है; और यदि भाव में प्रत्यय माने तो निरोध शब्द का अर्थ रुकना है। इसलिये सूत्र में 'पहिले निरोध शब्द का अर्थ पर-वैराग्य है', 'दूसरे निरोध शब्द का अर्थ किसी वृत्ति का उदय न होना अर्थात् सब वृत्तियों का रुक जाना' और 'तीसरे निरोध पद का अर्थ पर-वैराग्य का संस्कार' जानना चाहिये।

श्रभिभव = छिपना = काये करने की सामर्थ्य से रहित निर्वल रूप से रहना। वर्तमानावस्था से भूतावस्था में जाना।

प्रादुर्भाव : अनागतावस्था से वर्तमान काल में प्रकटरूप से आना।

निरोधत्तराचित्तान्वय: निरोधकाल में होनेवाले धर्मी चित्त का अपने धर्म व्युत्थान (एकामता अर्थात् सम्प्रज्ञात समाधि) श्रौर निरोध (पर-वैराग्य) के संस्कारों में अनुगत होना।

योग की सिद्धियों की क्याख्या करने की इच्छा से सूत्रकार संयम का विषय शोधने के लिये कम से तीन परिणामों को कहते हैं। इस सूत्र में निरोध-परिणाम का वर्णन है।

निरोध-परिणाम = चित्त त्रिगुणात्मक होने से परिणामी है। उसमें प्रतिच्या वृत्तिरूप परिणाम हो रहा है। निर्वीज समाधि में व्युत्थान की सारी वृत्तियाँ रुक जाती हैं और एकाप्रता-वृत्ति भी नहीं रहती। तब उस निरोधच्या वाले चित्त में कैसा परिणाम उस समय होता है ? इसको इस प्रकार सममाते हैं:—

चित्त धर्मी है, व्युत्थान तथा एकावता के संस्कार उसके धर्म हैं। ये संस्कार वृत्तिरूप नहीं हैं। जैसा कि व्यास भाष्यकार ने कहा है:—

ब्युत्थानसंस्काराश्चित्तधर्मा न ते प्रत्ययात्पकाः । इति प्रत्ययनिरोधे न निरुद्धाः ।

अर्थ—व्युत्थान के संस्कार चित्त के धर्म हैं, प्रत्ययात्मक श्रर्थात् वृत्तिरूप नहीं हैं। इसलिये वृत्तियां के निरोध होने पर भी इनका निरोध नहीं हो सकता।

इसलियं वृत्तियों के हकने पर यह संस्कार नहीं हकते, धर्मी-चित्त में बने रहते हैं। इसी प्रकार निरोध (पर-वैराग्य) के संस्कार भी चित्त के धमे हैं। इन दोनों संस्कार-रूपी धर्मों में से एक धर्म का दबना, दूसरे का प्रकट हांना चित्तरूपी धर्मी का धर्म-परिणाम है। निरोधच्या (निर्वीज-समाधिकाल वाले) चित्त के अन्दर उस समय यह परिणाम होता है कि उयुत्थान (एकानता) के संस्कार आभभूत होत हैं (दबत हैं) और निरोध (पर-वैराग्य) के संस्कार प्रादुर्भृत होते हैं (प्रकट होने हैं)।

व्युत्थान के संस्कार जो पहिले वर्तमानरूप में थे अब भूतरूप में हो गए। यह उनका भूत लक्षण-परिणाम है और निरोध के संस्कार जो पहिले अनागतरूप में थे, अब वर्तमानरूप में हो गए। यह उनका वर्तमान लक्षण-परिणाम है। निरोध समय का धर्मी चित्त अपने धर्म इन दोनों व्युत्थान (एकाप्रता) और निरोध (पर-वैराग्य) के संस्कारों के बदलने में (आविभाव-प्रादुर्भाव होने में) अनुगत रहता है। इस प्रकार एक चित्त के एकाप्रता और पर-वैराग्य के संस्कारों का बदलना निरोध-परिणाम है। उस समय संस्कार-शेष वाला चित्त होता है, जैसा कि (१।१८) में बवजाया गया है कि असम्प्रज्ञात समाधि में चित्त के संस्कार शेष रहत हैं।

शंका—शृत्तयों से संस्कार उत्पन्न होते हैं। जैसे व्युत्थान की वृत्तियों से व्युत्थान के संस्कार, समाधि (आरम्भ) की वृत्तियों से समाधि (आरम्भ) के संस्कार, एकामता की वृत्तियों से एकामता के संस्कार; और सब वृत्तियों के निराध का कारण जो पर-वैराग्य है उसकी वृत्तियों से पर-वैराग्य (निरोध) के संस्कार उत्पन्न होते हैं। इसलिये वृत्तियाँ ही संस्कारों क कारण हैं। निरोध अर्थात् असम्प्रज्ञात समाधि में जब पर-वैराग्य की वृत्ति का भी निरोध हो जाता है तब उसके कार्य निरोध के संस्कार कैसे शेष रह सकते हैं।

समाधान—कारण दा प्रकार के होत हैं, एक निमित्तकारण, जैसे कुलाल घट का निमित्त कारण है, दूसरा उपादान जैसे मिट्टी घट का उपादान कारण है। निमित्त कारण के अभाव से काये का अभाव नहीं होता कवल उसके आगं की उत्पत्ति बन्द हो जाती है, किन्तु उपादान कारण के अभाव में कार्य का अभाव होता है।

वृत्तियाँ संस्कारों क निमित्त कारण हैं, उपादान कारण नहीं हैं। संस्कारों का उपा-दान कारण वित्त है। इस उपादान कारण को ही सांख्य तथा याग की परिभाषा में धर्मी कहते हैं और उसके कार्यों को धर्म। इसलिय निरोधत्तण (असम्प्रज्ञात-समाधि) में सब दित्तयों के निरोध के निमित्त कारण पर-वैराग्य की दृत्ति भी नियृत्त हो जाती है, पर उनके कार्य निरोध (पर-वैराग्य) के संस्कार वर्तमान रूप से शेष रहते हैं क्योंकि इनका उपादान कारण धर्मी चित्त विद्यमान रहता है। कैवल्य में जब चित्त अपने उपादान कारण धर्मी में लय हो जाता है तब उसके साथ उसके कार्य निरोध के संस्कार (संस्कारशेष) भी निवृत्त हो जाते हैं।

संगति - उस निरोध-संस्कार का फल कहते हैं :-

### तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् ॥ १० ॥

शब्दार्थ-तस्य = उस (चित्त) का । प्रशान्त-वाहिता = प्रशान्त बहुना । संस्कारात् = निरोध-संस्कार से (हाता है)।

अन्वयार्थ -- निरोध-संस्कार से चित्त की शान्त-प्रवाह वाली गति होती है।

व्याख्या—प्रशान्तवाहिता = निरोध-संस्कार के श्रभ्यास से जब निरोध-संस्कार प्रबल होता है तब व्युत्थान के संस्कार सर्वथा दब जाते हैं श्रीर व्युत्थान-संस्काररूप मल से रहित जो निर्मल निरोध-संस्कारों की परम्परा प्रवृत्त होती है, यही चित्त का प्रशान्त वा एकरस बहना, चित्त की प्रशान्तवाहिता स्थिति है।

भाष्यकार इस सूत्र का त्राशय यह बतलाते हैं कि निरोध-संस्कारों के श्रभ्यास को हृद करने की त्रावश्यकता है जिससे चित्त की प्रशान्तवाहिता स्थिति हो जावे। क्योंकि निरोध के संस्कार मन्द होते ही व्युत्थान के संस्कार उनको फिर दवा लेते हैं। यहाँ यह बात भी समम लेनी चाहिये कि निरोध-समाधि के भक्क तक, जो चित्त में उन्हीं संस्कारों के हुई श्रीर दुर्बल होते हुए प्रशान्त प्रवाह का बहाना है, वह उसका त्रावस्था-परिणाम है।

संगति—निरोध-परिणाम बताकर श्रव चित्त में समाधि (सम्प्रज्ञात) परिणाम बताते हैं:—

### सर्वार्थेतैकाग्रतयोः चयौदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ११ ॥

शब्दार्थ-सर्वार्थता-एकामतयोः = सर्वार्थता श्रौर एकामता का। त्तय-उदयौ = त्तय श्रौर उदय होना। चित्तस्य समाधि-परिणामः = चित्त का समाधि श्रवस्था में परिणाम होता है।

अन्वयार्थ — चित्त (धर्मी) के सर्वार्थता और एकाप्रतारूप धर्मी का (क्रम से) नाश होना और प्रकट होना चित्त का समाधि अवधा में परिग्णाम है।

व्याख्या—सर्वार्थेता = सब विषयों की श्रोर जाना। यह शब्द चित्त की विद्वेप श्रव-स्था के लिये यहाँ श्राया है। विद्वेप श्रवशा में सत्त्वगुण प्रधान होता है पर रजोगुण बना रहता है श्रीर श्रपने कार्य करता रहता है। इस कारण चित्त सारे विषयों की श्रोर जाता है। यह श्रवश्था समाधि के श्रारम्भ-काल में होती है।

एकाप्रता : समाधि की श्रवस्था जिसमें चित्त सब विषयों को त्यानकर एक विषय पर टिकता है श्रर्थात् एक ही श्रालम्बन (सहारा) होने पर सजातीय प्रवाह में परिणित होना चित्त की एकाप्रता कहलाती है। विविन्नता श्रीर एकाप्रता दोनों चित्त के धर्म हैं, चित्त धर्मी दोनों में श्रनुगत है। जब विचिन्नता का धर्म दबता है श्रीर एकाप्रता का धर्म प्रकट होता है तोइस

प्रकार दोनों धर्मों में अनुगत धर्मी-चित्त में समाधि-परिणाम अर्थात् सम्प्रज्ञात-समाधि काल में होनेवाला चित्त का परिणाम है। चित्त का यह एकामता का आकार धारण करना चित्त में धर्म-परिणाम होता है। एकामता जो चित्त की सर्वार्थता (विच्निप्तता) में अनागत रूप से छिपी हुई थी अब वर्तमान रूप में आगई। यह एकामतारूप चित्त-धर्मी का वर्तमान लच्चण-परिणाम है।

### समाधि-परिणाम श्रीर निरोध-परिणाम में भेद

निरोध-परिणाम से समाधि-परिणाम में यह भेद है कि निरोध-परिणाम में व्युत्थान-( एकामता ) के संस्कारों का श्रिभमव श्रीर निरोध-संस्कारों का प्रादुर्भाव होता है श्रीर समाधि-परिणाम में संस्कार-जनक जो व्युत्थान श्रर्थात् सर्वार्थतारूप चित्त का विचेप है उसका चय श्रीर एकामतारूप धर्म का उदय होता है श्रर्थात् प्रथम सम्प्रज्ञात में व्युत्थान का चय श्रीर एकामता का उदय किया जाता है फिर श्रसम्प्रज्ञात में निरोध-संस्कारों के प्रादुर्भाव से व्युत्थान ( एकामता ) के संस्कारों का भी तिरोभाव (दवना) होता है ।

संगति—समाधि श्रवस्था में जब विचिप्तता बिल्कुल दब जाती है तब चित्त की समाहित श्रवस्था में एकाप्रता-परिणाम बताते हैं:—

# ततः पुन: शान्तोदितौ तुन्यमत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः ॥ १२ ॥

शब्दार्थ-ततः पुनः = तब फिर । शान्त-उदितौ = शान्त श्रौर उदय हुई । तुस्य-प्रत्ययौ = समान वृत्तिये । चित्तस्य-एकाप्रता-परिणामः = चित्त का एकाप्र परिणाम है ।

अन्वयार्थ — तब फिर समान वृत्तियों का शान्त और उदय होना चित्त का एकाव्रता-परिग्णाम है।

व्याख्या—समाहित चित्त की 'विशेष-वृत्ति' ही एक-प्रत्यय कहलाती है। यह अतीत (भूत) मार्ग में प्रविष्ठ हुई शान्त, श्रीर वर्तमान मार्ग में बर्तती हुई उदित कहलाती है।

यह दोनों ही, चित्त के समाहित हाने के कारण, तुल्य अर्थात् एक विषय को ही आलम्बन करने से सददा-प्रत्यय हैं। इन दोनों में समाहित चित्त का अन्वयी (अनुगत) भाव से रहना एकाप्रता-परिणाम कहलाता है। अर्थात् समाधि-परिणाम के अभ्यास-बल से जब चित्त का वित्तेप बिल्कुल दब जाता है तो वह समाहित हो जाता है। इस अवस्था में भी चित्त बराबर बदलता रहता है, किन्तु जिस प्रकार वित्तेप में एक वस्तु को छोड़कर दूसरी को पक-इता था इस प्रकार समाहित अवस्था में नहीं होता। इसमें जिस वस्तु को पकड़ता है उसी में लगा रहता है। चित्त के बदलने के कारण वृत्तियाँ बदलती तो हैं पर जैसी वृत्ति दबती है वैसी ही उदय होती रहती है, जबतक समाधि भङ्ग न हो जावे। यह धर्मी चित्त का एका-प्रता-परिणाम है।

समाधि के भक्त होने तक एकामता प्रबल होती रहती है उसके पश्चात् दुर्बल होती जाती है। यह उसकी श्रवस्था का बदलना श्रवस्था-परिग्णाम है।

सावधामी—सम्प्रज्ञात-समाधि की प्राप्ति से ही योगी अपने-श्राप की कृतकृत्य न

मान बैठे, किन्तु व्युत्थान के विद्येप की निवृत्ति के लिये असम्प्रज्ञात-समाधि का अनुष्ठान करना चाहिये।

संगति—अब प्रसङ्ग से चित्त के सदृश ही भूत श्रीर इन्द्रियों के परिणाम बताते हैं:— एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मे सत्त्वाणावस्थापरिणामा व्याख्याताः ॥ १३ ॥

शब्दार्थ — एतेन = इससे ही (चित्त के परिणाम से ही) भूत-इन्द्रियेषु = भूत और इन्द्रियों में । धर्मलज्ञण-अवस्था-परिणामाः च्याख्याताः = धर्म-परिणाम, लज्ञण-परिणाम और अवस्था-परिणाम व्याख्यान किये हुए जानने चाहियें।

अन्वयार्थ—चित्त के परिगाम से ही भूतों श्रीर इन्द्रियों में धर्म, लच्चगा श्रीर श्रवस्था परिगाम व्याख्या किये गए जानने चाहिये।

व्याख्या—जिस प्रकार चित्त के धर्म, लन्नण श्रौर श्रवस्था परिणाम होते हैं इसीं प्रकार पाँचों भूतों श्रौर इन्द्रियों में समम्मना चाहिये यद्यपि पूर्व चार सूत्रों में धर्म, लन्नण श्रौर श्रवस्था-परिणाम का नाम नहीं लिया गया है तथापि उनमें चित्त के ये परिणाम दिखलाये गए हैं। पाठकों के सुभीते के लिये नवें सूत्र की सङ्गति में वे उदाहरणसहित सममा दिये गए हैं; श्रौर पिछले चार सृत्रों में चित्त के निरोध श्रादि परिणामों में भी इनको यथा-स्थान बतलाते चले श्राये हैं। यहां उनको संन्तेप से फिर बतलाये देते हैं:—

धर्म-परिणाम—धर्मी के अवस्थित रहते हुए पूर्व धर्म की निवृत्ति होने पर उसके अन्य धर्म की प्राप्ति होना धर्म-परिणाम है। —(भोजवृत्ति)

चित्त में धर्म-परिणाम: नवें सूत्र में निरोध-परिणाम बतला आये हैं। धर्मी-चित्त के दो धर्म व्युत्थान-संस्कार और निरोध-संस्कार में से व्युत्थान-संस्कार का दबना और निरोध-संस्कार का प्रकट होना धर्मी-चित्त का धर्म-परिणाम है इसी प्रकार सूत्र ग्यारह में समाधि-परिणाम में धर्मी-चित्त के सर्वार्थता धर्म के दबने और एकामता धर्म के प्रकट होने में धर्मी-चित्त का धर्म-परिणाम है।

भूतों में धर्म-परिणाम: पृथ्वी का उदाहरण—मृत्तिकारूप धर्मी का पिगडरूप धर्म को छोड़कर घटरूप धर्म को स्वीकार करना उसका धर्म-परिणाम है।

इन्द्रियों में धर्म-परिणाम: नेत्रेन्द्रिय का उदाहरण—धर्मी-नेत्र का श्रपने धर्म नील, पीत, रूपादिक विषयों में से एक रूप को छोड़कर दूसरे रूप का श्रालोचन-ज्ञान धर्म-परिणाम है।

लक्षण-परिणाम—काल-परिणाम को लच्चण-परिणाम कहते हैं । वह तीन भेद वाला है: अनागत (भविष्य), उदित, (वर्तमान) अतीत (भूत)। प्रत्येक धर्म इन तीन लच्चणों से युक्त होता है।

अनागत लच्चण-परिणाम: किसी धर्म का वर्तमान काल में प्रकट होने से पहिले अविष्यत् काल में छिपा रहना उसका अनागत लच्चण-परिणाम है। उस धर्म का अविष्य काल को छोड़कर वर्तमान काल में प्रकट होना वर्तमान लच्चण-परिणाम है और वर्तमान काल को छोड़कर भूत काल में छिप जाना अतीत लच्चण-परिणाम है। सूत्र ९ में धर्मी-चित्त के निरोध-परिणाम में उसके दोनों धर्म, व्युत्थान-संस्कार तथा निरोध-संस्कार इन तीनों लच्चणों से युक्त हैं। उनमें से व्युत्थान-संस्कार का, वर्तमान लच्चण को छोड़कर, धर्मभाव को न त्यागते हुए, अतीत काल में छिप जाना उसका अतीत (भूत) लच्चण-परिणाम है। इसी प्रकार निरोध-संस्कार का, अनागत मार्ग को छोड़कर, धर्मभाव को न छोड़त हुए वर्तमान काल में प्रकट होना, उसका वर्तमान लच्चण-परिणाम है। ऐसे ही सूत्र ग्यारह में चित्त के समाधि-परिणाम में उसके धर्म सवार्थता और एकाप्रता दोनों लच्चण वाले हैं। उनमें से सर्वार्थता का वर्तमान लच्चण को त्यागकर धर्मभाव को न छोड़ते हुए अतीत लच्चण को त्यागकर धर्मभाव को न छोड़ते हुए अतीत लच्चण को त्यागकर धर्मभाव हो। अतेर एकाप्रता धर्म का अनागत लच्चण को त्यागकर धर्मभाव को न छोड़ते हुए वर्तमान लच्चण में प्रकट होना उसका वर्तमान लच्चण-परिणाम है।

मृत्तिका के घटरूप धर्म का, प्रकट होने से पहिले, अनागत काल में छिपा रहना उसका अनागत लच्च ए-परिणाम है। अनागत लच्च से वर्तमान काल में प्रकट होना वर्तमान लच्च और घटरूप धर्म का वर्तमान लच्च से अतीत काल में छिप जाना उसका अतीत लच्च ए-परिणाम है।

इसी प्रकार धर्मी-नेत्र के, धर्मों श्रार्थात् नील, पीत रूपादिक विषयों के श्रालोचन में इन तीनों लच्चए-परिणामों को समक्त लेना चाहिये। श्राथोत् धर्मी नेत्र के धर्म नीलादि ज्ञान के प्रकट होने से पूर्व श्रनागत काल में छिपा रहना उसका श्रनागत लच्चए-परिणाम है। श्रनागत काल से वर्तमान काल में प्रकट होना वर्तमान लच्चए-परिणाम है और वर्तमान काल से श्रतीत मार्ग में छिप जाना श्रतीत लच्चए-परिणाम है।

अवस्था-परिणाम—एक धमें के अनागत लच्चण से वर्तमान लच्चण में प्रकट होने तक उसकी अवस्था को दृढ़ करने में, और इसी प्रकार वर्तमान लच्चण से अतीत लच्चण में जाने तक उसकी अवस्था को दुबल करने में जो प्रतिच्चण परिणाम हो रहा है वह अवस्था-परिणाम है। सूत्र १० में निरोध-समाधि के भङ्ग तक जो निरोध-संस्कार के प्रतिच्चण दृढ़ और उसके पश्चात् उनका दुबल होते हुए प्रशान्त प्रवाह का बहना है वह उनका अवस्था परिणाम है। इसी प्रकार मृत्तिका के घटधमें के अनागत लच्चण से वर्तमान लच्चण में आने तक और वरंगन लच्चण से अतीत लच्चण में जाने तक उसकी अवस्था को कम से दृढ़ और दुबल करने में जो प्रतिच्चण परिणाम हो रहा है वह घटधमें का अवस्था-परिणाम है। ऐसे ही धर्मी नेत्र के धर्म नील, पीत, रूपादिक विषय के आलोचन में अवस्था-परिणाम को जानना चाहिये। अर्थात् वर्तमान लच्चण वाले नीलादि विषय के आलोचन (ज्ञान) रूपधर्म की स्फुटता अस्फुटता रूप अवस्था परिणाम है।

धमी का धमों से, धमं का लच्चणों (श्रनागत, वर्तमान, श्रतीत) से श्री लच्चणों का श्रवस्था से परिणाम होता है। इस प्रकार गुणवृत्ति एक चण भी धमं लच्चण श्रीर श्रवस्था-परिणाम से शून्य नहीं रहती। गुणों का स्वभाव ही प्रवृत्ति का कारण है।

यथार्थ में यह सब एक ही परिणाम है। धर्मी का स्वरूप-मात्र ही धर्म है, कोई भिन्न

वस्तु नहीं। क्योंकि धर्मी का विकार ही धर्म नाम से कहा जाता है। धर्मी के विकाररूप धर्म का ही, धर्मी में वर्तमान रहते हुए, अतीत, अनागत, वर्तमान मार्ग में अन्यथा भाव होता है, न कि धर्मी द्रव्य का अन्यथापन होता है। जैसे सुवर्ण का कोई आभूषण तोड़कर अन्य प्रकार का आभूषण बनाने से भूषण-आकार अन्यथा होता है, सुवर्ण का स्वरूप नहीं बद्वता, ज्यों का त्यों रहता है। इसी प्रकार चित्त आदि धर्मियों का स्वरूप नहीं बद्वता, उनके निरोध आदि धर्मी के भाव बदलते रहते हैं।

भाष्यकार ने प्रतिपित्तियों की शङ्काश्रों का युक्तिपूर्वक समाधान करते हुए स्वपन्न का विस्तार के साथ वर्णन किया है। हमने सूत्र ९ की सङ्गति श्रोर इस सूत्र की व्याख्या पर्याप्त सममकर विस्तार के भय से उसे छोड़ दिया है। इतना श्रोर बतला देना श्रावश्यक है कि सांख्य तथा योग में धर्मी उपादान कारण के श्रथे में है श्रोर धर्म उसका विकार कार्य है, वैशेषिक वालों के गुण के श्रथे में नहीं है।

### ढिप्पणी-व्यास भाष्य का भाषानुवाद ॥ सूत्र १३ ॥

इस पूर्वोक्त धर्मलक्षण श्रीर श्रवस्थारूप चित्त के परिणाम से भूत श्रीर इन्द्रियों में धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम श्रीर श्रवस्थापरिणाम भी व्याख्यात सममने चाहिए। उनमें धर्मी में व्युत्थान श्रीर निरोध धर्मी का श्रीभभव श्रीर प्रार्द्धभाव धर्मपरिणाम है।

लच्च एपरि एपाम निरोध — त्रिलच्च होता है। तीन अध्व से युक्त होता है, वह अनागत लच्च प्रथम अध्व को छोड़ कर धमेल को न छोड़ता हुआ वर्तमान लच्च को प्राप्त होता है जहां कि इसकी स्वरूप से अभिन्यक्ति होती है, यह इसका द्वितीय अध्व है, वह अतीत और अनागत लच्च से वियुक्त नहीं है। तथा न्युत्थान त्रिलच्च तीन अध्व से युक्त होता है। वर्तमान लच्च को छोड़ कर धमेल का परित्याग न करके अतीत लच्च को प्राप्त होता है, यह इसका तृतीय अध्व है, और वह वर्तमान अनागत लच्च से जुदा नहीं है। इसी भांति पुनः न्युत्थान दिपसंपाद्यमान अनागत लच्च को छोड़ कर धमेल का उद्यंचन करता हुआ वर्तमान लच्च को प्राप्त होजाता है जहाँ कि इसके स्वरूप की अभिन्यक्ति होने पर न्यापार होता है, यह इसका द्वितीय अध्व है वह अतीत और अनागत लच्च से वियुक्त नहीं है, इसी भाँति पुनः निरोध और पुनः न्युत्थान होता रहता है।

तथा श्रवस्थापिरणाम होता है। उसमें निरोध के चणों में निरोध के संस्कार बलवान होते हैं और व्युत्थान के संस्कार दुर्बल होते हैं, यह धर्मों का श्रवस्थापिरणाम है उसमें धर्मी का धर्मों से पिरणाम होता है, धर्मों का लचणों से पिरणाम होता है, श्रौर लचणों का श्रवस्थाशों से पिरणाम होता है इस भांति धर्म, लचण और श्रवस्था पिरणामों से शून्य एक चण भी गुणों की वृत्ति नहीं रहती हैं, क्योंकि गुणों की वृत्ति चश्वल स्वभाव वाली है गुणों का गुणस्वाभाव तो प्रवृत्ति का कारण कहा है, इससे भूत श्रौर इन्द्रियों में धर्म धर्मी भेद से त्रिविध पिरणाम जानना चाहिए, और परमार्थ से तो एक ही पिरणाम है, धर्मी का स्वरूपमात्र ही धर्म है, धर्मी की विक्रिया ही यह धम द्वारा विस्तार से कही है। इस

धर्मी में वर्तमान धर्म के ही श्रतीत, श्रनागत श्रीर वर्तमान श्रभ्वों में भाव का श्रन्यथात होता रहता है। द्रव्य का श्रन्यथात्व नहीं होता, जैसे सुवर्ण पात्र को तोड़ श्रन्यथात्व करने पर भाव का श्रन्यथात्व होता है सुवर्ण का श्रन्यथात्व नहीं होता।

दूसरे कहते हैं— धम से धर्मी अन्यूनाधिक होता है, क्योंकि वह पूर्व तत्त्व का अतिक्रम नहीं करता, पूर्व, अपर अवस्था भेद से अनुपतित हुआ कौटरध्य से परिवर्तित होगा, यदि वह अन्वयी है ? समाधान—यह दोष नहीं है, क्योंकि यह बात एकान्ततः नहीं मानी है, यह त्रैलोक व्यक्ति से च्युत होता है क्योंकि इसके नित्यत्व का निषेध किया है, च्युत हुआ भी है, क्योंकि इसके विनाश का श्रतिषेध किया है, संसर्ग से इसकी सूक्ष्मता है और सूक्ष्म होने से उपलब्धि नहीं होती।

लच्चणपिरणाम—धर्म अध्वों में वर्तमान श्रातीत होता है श्रातीत लच्चण से युक्त होता है श्रानागत श्रीर वर्तमान लच्चण से वियुक्त नहीं होता है, तथा श्रानागत-श्रानागत लच्चण युक्त होता है, वर्तमान श्रीर श्रातीत से वियुक्त नहीं होता, तथा वर्तमान-वर्तमान लच्चण युक्त होता है, श्रातीत श्रीर श्रानागत लच्चण से वियुक्त नहीं होता, जैसे पुरुष एक श्री में रक्त है, वह शेषों से विरक्त नहीं है ! यहां लच्चणपिरणाम में सर्व का सर्व लच्चणों के साथ योग होने से श्रध्वसंकर प्राप्त होता है यह दूसरे दोष देते हैं ?

उसका यह परिहार है—धर्मों का धमेल अप्रसाध्य है, धमेल के होने पर ही लच्चण्— भेद भी कहना होगा ? उसको धमेल वर्तमान समय में ही नहीं है, इस भांति ही चित्त रागधम बाला नहीं होगा क्योंकि क्रोध के समय राग समुदाचार नहीं है। श्रीर भी ? तीनों लच्चणों का एक साथ एक व्यक्ति में संभव नहीं ? क्रम से तो उसके व्यंजक की सहायता से भाव होसकता है। उक्तंच—रूपातिशय श्रीर वृत्ति श्रितशय परस्पर विराधी हैं, सामान्य तो श्रितशय के साथ रहा करते हैं इस कारण से संकर दोष नहीं हैं। जैसे राग का ही कहीं समुदाचार है, इसलिए उस समय अन्यत्र श्रभाव नहीं है किन्तु केवल सामान्य से समन्वा-गत है श्रतः उस समय उसका वहाँ भाव है, तथा लच्चण का भी भाव है।

धर्मी त्रि अध्व (तीन मार्ग वाला) नहीं होता, धर्म त्रि अध्व हुआ करते हैं, वे धर्म लिच्ति और अलिच्ति उस-उस अवस्था को प्राप्त हुए अवस्थान्तर के कारण अन्यत्व निर्देश किये जाते हैं द्रव्यान्तर से नहीं, जैसे एक रेखा शत स्थान में शत, दश स्थान में दश और एक स्थान में एक होती हैं, यथा च एकत्व होने पर भी एक स्त्री माता कहलाती है, पुत्री कहलाती है, बहन कहलाती है। अवधापरिणाम में कौटरध्य प्रसंग दोष कुछ लोगों ने कहा है किस प्रकार कि अध्वों के व्यापार से व्यविहत होने से जब धर्म अपने व्यापार को नहीं करता, तब अनागत है, जब करता है तब वर्तमान है जब करके निवृत्त होजाता है तब अतीत है, इस प्रकार धर्म और धर्मी लच्चण और अवस्था इन सबको कृटस्थ मानना पड़ेगा— यह दूसर सज्जन दोष देते हैं।

वह दोष नहीं हैं, क्योंकि गुणों के नित्य होने पर भी गुणों के विमर्द की विचित्रता है, जैसे विनाशी और अविनाशी शब्द आदिकों का आदिमत् संस्थान धर्ममात्र होता है, वैसे ही विनाश श्रीर श्रविनाश सत्त्व श्रादि गुणों का श्रादिमान लिंग धर्ममात्र है, उसमें विकार संज्ञा है ( उसी को विकार कहते हैं ) उसमें यह उदाहरण है मिट्टी धर्मी श्रपने पिएडाकार धर्म से धर्मान्तर को प्राप्त होता हुआ धर्म से परिणित घटाकार होता है यह घटा-कार श्रवागत लज्ञण ( काल ) को छोड़ कर वर्तमान लज्ञण ( काल ) में श्रागया है यह लज्ञण से परिणाम होता है, घट नवीनता श्रीर पुराणता का प्रतिज्ञण श्रवुभव करता हुआ श्रवस्थापरिणाम को प्राप्त होता है—यह धर्मी की भी धर्मान्तर श्रवस्था है श्रीर धर्म की लज्ञ-णान्तर श्रवस्था, यह एक ही द्रव्य को परिणामभेद से दिखलाया है। इसी भांत पदार्थान्तर में भी योजित कर लेना चाहिए। धर्म, लज्ञण श्रीर श्रवस्था परिणाम धर्मी के स्कूप का उल्लंघन न करते हुए है इससे एक ही परिणाम उन सब विशेषों को व्याप्त कर रहा है।

श्रव यह परिगाम क्या है ? इसका उत्तर देते हैं-

अवस्थित द्रव्य के पूर्व धर्म की निवृत्ति होने पर धर्मान्तर की उत्पत्ति (प्रादुर्भाव) परिगाम है।। १३।।

# " वार्त्तिक" का भाषानुवाद ॥ सूत्र १३ ॥

इस प्रकार योग—योग के श्रंगों के परिणाम रूप की विलक्षणता उनके विवेक के लिए दिखलादी है, इसी रीति से व्युत्थानकालीन चित्त के परिणाम भी व्याख्यात प्रायः ही हैं। यहां से 'परिणामत्रयसंयमात्' इस श्रागामी सूत्र की उपोद्घात संगति से सर्वत्र वैराग्यरूपी श्राप्त को प्रव्वलित करने के लिए चित्तवत् ही श्रन्यों में भी श्रतिदेश से ही परिणामों की व्याख्या सूत्रकार करते हैं।

"एतेन भूतेन्द्रियंषु धर्मलज्ञणावस्थापिरणामा व्याख्याताः" धर्मों से, लज्ञणों से और श्रवस्थात्रों से जो परिणाम हैं वे धर्मलज्ञणावस्था परिणाम हैं उनकी भाष्य में व्याख्या करनी है। यही परिणाम भूत श्रीर इन्द्रियों में होते हैं कोई तत्त्वान्तर परिणाम नहीं होते। इस श्रमाधारण श्राश्य से ही यहाँ प्रकृति श्रादि में परिणाम नहीं कहे, इससे तत्त्वान्तर-परिणामवत् ये परिणाम भी सब ही यथायोग्य प्रकृति श्रादि में भी जानने चाहिए, ऐसा ही भाष्यकार कहेंगे। इस प्रकार धर्म, लज्ञण श्रीर श्रवस्था परिणामों से शून्य ज्ञण भर भी गुण वृत्त नहीं ठहरता (नहीं रहता) इससे सर्व वस्तुश्रों में तीन परिणाम हैं। सूत्र की व्याख्या करते हैं—एतेनेति (इस पूर्वोक्त धर्मलज्ञण श्रीर श्रवस्थाएरणाम के परिणाम से भूत श्रीर इन्द्रियों में धर्मपरिणाम, लज्ञणपरिणाम श्रीर श्रवस्थापरिणाम की व्याख्या समक लेनी चाहिए) भाष्य।

रांका—पूर्व सूत्र में चित्ता का परिणाम मात्र कहा है धर्मपरिणाम, लक्ष्मपरिणाम और श्रवस्थापरिणाम नहीं कहे ? इस शंका को परिणामों के विभाग दिखल कर दूर करने के लिए उपक्रम करते हैं अन्न ट्युत्थानेति—उनमें से ट्युत्थान और निरोध के अभिभव और प्रादुर्भाव ही धर्मी चित्त में धर्मपरिणाम प्रथम सूत्र ने ही कहा है, 'श्रवस्थित' धर्मी के पूर्व धर्म का तिरोभाव होने पर धर्मान्तर के प्रादुभाव को ही धर्मपरिणामत्व है,

यह भाव है। यद्यपि प्रथम सूत्र में व्युत्थान श्रीर निरोध के संस्कारों का ही श्रभिभव श्रीर प्राद्भाव कहा हैं, तथापि व्यत्थान श्रीर निरोध का श्रपाय श्रीर उपजन भी अर्थात् लब्ध है, धर्म द्रव्य है या गुण यह बात दूसरी है, तथा उसी सूत्र ने अभिभव और प्रादुर्भाव शब्दों से धमे का लन्नग्परिगाम भी कहा है, अतः भाष्यकार कहते हैं, लन्नग्परिगाम श्चेति- लज्ञणपरिणाम अवस्थित धर्मे का अनागत आदि लज्ज्ञण के त्यागने पर वर्तमान आदि लक्त्रण के लाभ का नाम है, और वह अभिभव और प्रादुर्भाव वचन से ही लब्ध है, क्योंकि श्रतीतता श्रीर वर्तमानता का ही श्रभिभव श्रीर प्रादुर्भाव हुश्रा करता है, यह भाव है। उनमें से पहिले निरोधरूप धर्म के प्रादुर्भाव शब्द से कहे लच्चएपरिएाम का उदाहरण देते हैं निरोधिक्रलक्षण इति—इसी का विवरण, है तीन श्रभ्व से युक्त है, कम के सम्बन्ध से अध्व के तुल्य होने से अनागत आदि भाव अध्व कहलाते हैं; तथा धर्मी श्रीर धर्मों के श्रन्योन्य के व्यावर्तन से श्रीर लच्चए शब्द से तंत्र में कहा है, इससे क्या त्राया ? इसको कहते हैं खिल्वित - वह निरोध प्रादुर्भाव काल में श्रनागतलच्चण रूप अध्व नाम को छोड़ कर इत्यादि अधे हैं। यहां सत्कार्य की सिद्धि के लिए और धर्म परिगाम के उपपादनार्थ 'धर्मत्वं मनति क्रान्तः' कहा है । खरूप से अवस्थित ही धर्म के रूपान्तर के हटने पर रूपान्तर की उत्पत्ति में धर्मपरिशाम शब्द का व्यवहार होता हैं, वर्तमान अवस्था को इतर दो अवस्थाओं से विवेचन करके दिखलाते हैं यत्रेति— खरूप से, अर्थक्रियाकारित्व से अभिव्यक्ति उपलब्धि है। वह अनागत की अपेत्रा से द्वितीय अध्व है, यह शिष्य के व्युत्पादन के लिए प्रसंग से कहते हैं एषो ऽस्येति— श्रमत की उत्पत्ति श्रीर सत् के विनाश के प्रतिषेध के लिए कहते हैं नचेति—निरोधच्चण में ही निरोध के लच्च गपिरियाम को दिखलाकर न्युत्थान को भी दिखलाते हैं तथा न्युत्थान-मिति—सब पूरेवत् है। विशेष है वर्तमानता, को छोड़ कर अतीतता को प्राप्त होता है यह तृतीय अध्व है। इस भांति व्युत्थान काल में भी व्युत्थान और निरोध के लक्त्रणपरिणामों को कम से दर्शाते हैं, एवं पुनर्व्युत्थानमुपसम्पद्यमान-मिति उपसंपद्यमान जायमान का नाम है, श्रीर वह व्यक्ति श्रन्दर है, क्योंकि श्रतीत व्यक्ति का श्रनुत्पाद श्रागे कहेंगे। श्रन्य सब पूर्ववत् है। एवं पुनर्निरोध इति यहां एवं पद से तथा न्युत्थानं इत्यादि वाक्य से कहे निरोध के तृतीय अध्व की प्रक्रिया निर्देश की है। अतः निरोध के तृतीय अवस्था के कथन के अभाव की शून्यता नहीं हैं, ( त्रर्थात् तृतीय श्रध्व की प्रक्रिया के निर्देश से निरोध की तृतीय श्रवस्था के कथन का श्रभाव है यह व्यत्थान निरोध परिगाम का चक्र अपवर्ग पर्यन्त ही है— यह संत्तेप से कहते हैं। एवं पुनन्युत्थानमिति -पुनर्व्युत्थान आदि अर्थ है। चित्त के धर्मों के लक्तरण परिस्माम को दशोकर उस लक्ष्य के श्रवस्थापरिस्माम की 'तह्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्' इस सूत्र पर व्याख्या हो चुकी है यह दिखलाते हैं-तथा अवस्था परिणाम-इति- अवस्था-परिगाम को कहते हैं - संस्कारों का बलवत्व श्रीर दुर्बलत्व घट के नये श्रीर पुरान के परिमाल से भेद की ऋमुपपत्ति है लुच्च की भांति है, वृद्धि श्रीर हास-उत्पत्ति श्रीर विनाशरू, हैं, लच्च ए परिगाम से भेद की अनुपपत्ति है लक्षण के ही नवपुराण्त्व आदि अवस्था परिणाम आगे कहेंगे,

शंका-द्रव्य के ही युद्धि श्रीर त्तय देखे जाते हैं गुण के नहीं।

समाधान—यह बात नहीं है रूप आदि गुणां के भी वृद्धि और हास का अनुभव होता है। वृद्धि हास को रूप का अन्य मेद मानें तो गौरव होगा, वहीं रूप अब बढ़ गया है ऐसी जो प्रत्यभिज्ञा होती है वह भी न बनेगी अत: संस्कार और अटए आदि का अवस्थापरिणाम होता है, ज्ञान और इच्छा आदि के उत्पत्ति और विनाश का अनुभव होता है, दो चणमात्र स्थायी होने पर भी द्वितीय चण में वर्तमान लच्चण का अवस्थापरिणाम होता है, वह चणत्व से ही उस परिणाम का हेतु है, यदि ऐसा न मानें तो सब वस्तुओं के प्रतिवण्ण परिणाम की जो कि आगे कहेंगे उपपत्ति हो न होगी, इस कथन से उसका भी खंडन हो गया, जो किसो न कहा है कि उत्तर वृत्ति विभु विशेष गुण की ही आनादि के नाशक होने से एकाप्रता दशा में भी ज्ञान के बहुत चण स्थायी होने से अवस्था परिणाम सम्भव नहीं है, तब इस प्रकार तीनों परिणामों की व्याख्या करके उनके आधार की व्यवस्था को कहते हैं, तत्र धर्मिण इत्यादि से लच्चणों का भी अवस्थाओं से परिणाम होता है, यद्यपि बाल्य आदि अवस्थाओं का भी लच्चणपरिणाम होता है, तथापि यथोक्त कम मानने में कोई अनुपपत्ति नहीं है।

रांका — वर्तमान लच्चण का नव पुराण श्रादि श्रवस्थापरिणाम हो सकता है, श्रनागत श्रीर अतीत लच्चण का श्रवस्थाभेद किस प्रकार होगा ?

समाधान—शीघ भविष्यता, विलम्ब भविष्यता त्रादि रूप विशेष उन लज्ञ्णों का भी त्रानुमान हो सकता है, क्योंकि सत्त्व त्रादि की भांति ही गुण्लव से, प्रतिज्ञ्ण परिणामित्व सिद्ध है, यथोक्त चित्त के परिणामों से सर्व वस्तुत्रों के परिणामों का स्रतिदेश करते हुए वैगग्यामि को प्रव्वलित करने के लिए उनकी प्रविज्ञ्ण परिणामिता दिखलाते हैं, एवं धमें लज्ञ्णेति—वह मनु त्रादि में भी कहा है—

घोरे ऽ स्मिन् इत संसारे नित्यं सततघातिनाम्। कद्वीस्तम्भनिःसारे संसारे सारमागणम् ॥ यः करोति स सम्मृदो जलबुदुबुदसिन्नभे ।

इति नित्य सतत घातियों के इस घोर ससार में जोिक केले के स्तम्भ के समान निःसार है जल के बुलबुले के सदश पाल श्रीर च्राणमंगुर है जो प्राणी सार दूदता है वह सम्मूढ़ है।

गुण वृत्त-सत्त्र आदि गुणों का व्यापार है, वह अपने काये धर्मादि परिणामों से ज्ञाण भर भी शुन्य नहीं रहता, प्रतिज्ञण परिणित होता रहता है।

शंका-अन्यापार दशा में ता अपरिणामी होगा ?

समाधान चलं हि गुण-गृत्तिनित-चलं यह भावप्रधान निर्देश है-गुणों का चांचल्य स्वभाव है यह ताल्यश्ये है।

प्रश्न-प्रति च्रण चांचल्य में प्रमाण क्या है ?

उत्तर—गुण्लाभाव्यं लिति —गुणों का खभाव है, राजा के गुणों, उपकरणों नौकर त्रादि का खामी के लिए प्रतित्तण ही व्यापार दिखाई देता है, त्रातः गुण्खभावता ४९ ३८५ ही सत्वादि पुरुषगुणों की भी प्रवृत्ति में पूर्व श्राचार्य ने प्रमाण कही है। पर के ही भोग श्रीर श्रपवर्ग का हेतुत्व गुण्त्व है। चित्र के दृष्टान्त में तीनों परिणामों की व्याख्या करके दार्ष्टान्तिक में भी उसकी व्याख्या का श्रारम्भ करते हैं एतेनेति — इस से भूत श्रीर इन्द्रियों में धर्म धर्मी भेद से धर्म धर्मी का श्राश्य लेकर तीन प्रकार का परिणाम जानना चाहिये। उन पृथिवी श्रादि धर्मयों में घट श्रादि धर्म का परिणाम धर्मपरिणाम है, घट श्रादि धर्मों की वर्तमान श्रातिता, लज्ञ्णपरिणाम है, वर्तमान श्रादि तीनों लज्ञ्णों का भी बाल्य—यौवन श्रादि श्रवस्थापरिणाम हैं।

रांका—तीनों परिणाम भूत श्रौर इन्द्रियों में किस प्रकार कहे हैं, क्योंकि वे धर्मी हैं उनमें धर्म मात्र परिणाम होगा ?

समाधान—तीनों धमें धर्मी परिणाम ही परमार्थ से तो एक ही परिणाम हैं, क्योंकि धर्मी खरूप ही धर्म होता है अतः धर्मपरिणाम ही यह लच्चणाद परिणाम है—जो कि धर्मादि के अवान्तर विभाग ही हैं।

श्रव प्रतित्तरण परिणाम में त्रिणिकता श्रादि के प्रसंग को (श्रित व्याप्ति) को हटाने के लिए तीनों परिणामों की क्रम से परीत्ता करनी है। प्रथम धर्मपरिणाम की परीत्ता करते हैं, तत्र धर्मस्येत्यादिना—उन परिणामों के मध्य में धर्मी के सत्य होने पर ही धर्म की श्रवीत श्रादि श्रवस्थाश्रों में धर्मी का भावान्यथात्व, धर्मान्यथात्व ही होता है, द्रव्यान्यथात्व नहीं होता खरूपान्यथात्व होने पर ही प्रतित्तरण परिणाम से त्रिणिकता की श्रापत्ति, प्रत्यभिज्ञा श्रादि की श्रवपत्ति होती है, यह भाव है।

सुवर्ण का बतन आदि रूप हटने पर कटकादि धर्म की अभिन्यक्ति भावान्यथात्व है, प्रत्यभिज्ञा के बल से सर्विवकारानुगत सुवर्ण सामान्य सिद्ध है, यह सामान्य ही अवयवी रूप धर्मी है। वैशेषिक के अनुयायी तो कहत हैं कि सुवर्ण के अन्यथात्व होने पर भी अवयवों के संयोग के नाश से पूर्ण सुवर्ण व्यक्ति नष्ट हो ही जाती है उसमें जो प्रत्यभिज्ञा होती है (यह वही सुवर्ण हैं) वह जातिविषयक होती है—

वह ठीक नहीं हैं ऐसा मानने से प्रतिज्ञाण अवयवों के उपचय और अपचय के लिए अवयवों का संयोग और विभाग अवश्य ही मानना होगा और उस से शरीर आदि अखिल वस्तुओं की ज्ञिकत्व की आपित्त को ब्रह्मा भी न हटा सकेगा और जाति से ही सर्वत्र प्रत्यिभन्ना की उपपित्त होने में प्रत्यिभन्ना से घटादि के स्थैर्य का जो ख सिद्धान्त है उससे विरोध आवेगा। इसलिए अवयव के संयोग का नाश द्रव्य के नाश का हेतु नहीं है किन्तु वहि आदि में तृण अर्गण और मणि आदि की भांति अव्यवस्थित ही फल के बल से कारण की कल्पना करनी चाहिये। अथवा विजातीय अवयव विभाग विशेष है यह खक्ष्पान्यशास्त्रवादी बौद्धों के धर्म परिणाम में कहे दोषों को निराकरण करने के लिए उठाते हैं—

अपर श्राह—धर्मों से धर्मी अतिरिक्त नहीं होता, अत्यन्त श्रमिन्न होता है, इसमें हेतु हैं, पूर्व तत्त्व का अतिक्रम न होने से, पूर्वतत्त्व धर्मी के अनितक्रम की आपिश से, कौटस्थ्य की आपित्त से, यह प्रयोजन है। इसी का विवरण करते हैं पूर्वापरेति (पूर्व और अपर अवस्था भेद के अनुपतित कौटस्थ से च्युत हो जायगा, यदि अन्वयी होगा। यदि धर्मी धर्मों में अन्वयी होगा, तब पूर्व अपर सकल, अवस्थाभेदों में अनुगत होने से अतीत आदि अवस्था में भी सत्त्व मानना होगा और वह चिति शक्ति के समान कूटस्थ रूप से रहेगा, क्योंकि नित्यत्व और कूटस्थ का एक ही अर्थ है और वह तुमको भी अनिष्ट है।

इसका परिहार करते हैं अयमदोष: —यह दोष नहीं है— एकान्तेत —क्योंकि हम एकान्त नित्यत्व नहीं मानते हैं। एकान्तेन का अर्थ है, सबेथा खरूप से और धर्म से नित्यत्व ही कौटरथ्य हम मानते हैं, और वह चिति शक्ति का ही है, धर्मेरूप से, अनित्य धर्मी की कूटस्थता नहीं है।

विकारव्यावृत्तवं प्रकृतेर्नित्यत्वम् — विकार से व्यावृत्ति ही प्रकृति की नित्यता है, सत्य की अर्तात और अनागत अवस्था से शून्यत्व नित्यत्व है, स्वरूप से और धर्म से नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों रूपता इस प्रपंच की प्रतिपादन करते हैं तदेतदिति—यह कार्य कारण आत्मक त्रिलोकी, चौबीस तत्व अपने कार्यों के सहित, यथायोग्य धर्म रूप से और स्वतः व्यक्ति से वर्तमान अवस्था से च्युत होते हैं क्योंकि इनके नित्यत्व का श्रुति निषेध करती है नैवेद किंचनाप्र आसीत्' यहां आगे कुछ भी नहीं था, असदा इदमप्र आसीत् यह प्रपंच पहिले असत् था इत्यादि श्रुतियों ने नित्यत्व का प्रतिषेध किया है।

व्यक्ताव्यक्तात्मिका तस्मिन् प्रकृतिः सम्प्रतीयत इत्यादि । उसमें व्यक्त श्रोर श्रव्यक्त रूप प्रकृति भलीभांति प्रतीत होती है इत्यादि स्मृतियों से जो सावयत्र होता है वह श्रमित्य होता है जैसे कि घट श्रादि इस श्रमुमान से भी नित्यत्व का प्रतिषेध है।

इंका-तब तो श्रत्यन्त उच्छेद ही हा जायगा ?

समाधान - अपेत - अतीत भी प्रकृति आदि धर्मी रूप से अतीत रूप से हैं क्योंकि विनाश का प्रतिषेध किया है अत्यन्त उच्छेद का श्रुति ने निषेध किया है 'तद्धैक आहुरसदेवैकमय आसीत्' उसको एक कहते हैं असद् ही एक आगे था इत्यादि श्रुति से अत्यन्त उच्छेद की आशंका करके जब "कथमसतः सज्जायत्' सत्त्यमेव सोम्यद मप्रआसंद् इति असत् से सत् कैसे उत्पन्न हो सकता है ? हे सौम्य ! सत् तो यह आगे था, इस प्रकार श्रुति ने उस असत् का प्रतिषेध किया है।

विनाशित्व होने पर अनादित्व भाव की अनुपर्णत्त होती है यद्यपि सत्त्यमेव इस श्रुति में सत् शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, क्योंकि उत्तरवाक्य में तरैक्त आया है, तो भी सत् के एकी भाव से इदमासीत यह था इस वचन से प्रपंच की भी प्रलयकाल में सत्ता सिद्ध होनी ही है। इसी प्रकार ''तद्धेदं—तह्य व्याकृतमासी त्तमसैवेदमासीत् " यह अव्याकृत था, तमस ही यह था—

' आसीदिदं तमाभूतमप्रज्ञातमलचरणम् '—यह प्रपंच तमरूप अलचरण और अज्ञात था इत्यादि श्रुति और स्मृति भी अत्यन्त उच्छेद की निषेध करने वाली प्रमार्ग हैं।

युक्ति भी—श्रसत् से सत् की उत्पात्त में शशश्रांग श्रादि की उत्पत्ति माननी पड़ेगी श्रीर बन्ध मांच भी श्रकारण ही होंगे जो कि नहीं हो सकते यह युक्ति भी त्रमाण हैं। यह श्रतीत होने पर भी है तो उपलब्ध क्यों नहीं होते ? इस पर कहते हैं— संसर्ग से उपलब्ध नहीं होते । इस कार्य जगत् का श्रपने कारण प्रकृति में संसगे होने, विभक्त न रहने, लय हो जाने से उपलब्धि नहीं होती है, क्योंकि उसके लौकिक साचात्कार में उनकी सृक्ष्मता प्रतिबन्धक है । इस प्रकार कार्य कारण के श्रभेद में सभी परिणामी प्रकृति श्रादिकों के प्रकारभेद से नित्य श्रीर श्रानत्य उभय रूप की व्यवस्था हो जाने से उनके सद् श्रीर श्रमद् श्रीर रूपता का सिद्धान्त सिद्ध हो गया । 'सदसत्स्व्यातिर्वाधाधाध्याम ' बाध श्रीर श्रमाध से सद्श्रसत् ख्याति है । यह सांख्यदर्शन का सूत्र भी प्रमाण हो जाता है । यह जड़ों की व्यवहारिकी सत्ता पुराण श्रादि में कही गई है जो निःसत्तासत्तं प्रधानं भाष्यकार ने पूर्व कहा है वह पारमार्थिक सत्त् श्रीर श्रमत् के श्रमप्राय से कहा है । इसने उसकी वहीं व्याख्या करदी है । इससे श्रातमा ही सत् है श्रन्य सब श्रसद् है । यह श्रुति श्रीर स्मृति के वाद के भी विद्यु नहीं है । एकान्त नित्य की ही पारमार्थिक सत्ता है श्रीर वह कूटस्थ नित्य की ही है, क्योंकि वह श्रसत्ता के संपर्क से रहित है । प्रकृतियों की व्यवहारसत्ता नित्य नहीं है, इसी प्रकार—

# नासद्रूपा न सद्रूपा पाया नैवोभयात्पिका । सदसद्भ्यापनिर्वाच्या विध्या भूता सनातनी ॥

माया न सद्रूपा है न असद्रूपा है न उभयरूपा हो है। सत् और असत् से अनिर्वचनीया मिध्यारूपा सनातनी है इत्यादि वाक्य भी संगत हो जाते हैं। आधुनिक वेदान्तियों के अनिर्वचनीयवाद में संगत नहीं होते क्योंकि उन्होंने माया नामक जगत् के कारण का भी विनाश या अत्यन्त तुच्छत्व ही परमार्थ से माना है। उनके मत में सनातन शब्द का विरोध है।

धर्मपरिणाम की परीन्ना करके अब लन्नणपरिणाम की परीन्ना करते हैं। लन्नण परिणाम इति, अध्वसु वर्तमान इति—धर्मों का नित्यत्व कहा है। विना नित्यत्व अतीत अनागत लन्नण के संयोग असम्भव है। यहां एक एक लन्नण के अभि व्यक्ति के काल में भी धर्म सूक्ष्म लन्नणान्तर के बिना नहीं होता। यह समुदाय का अर्थ है। तथा धर्मों की भांति लन्नण भी नित्य ही है। अतः न सद् की उत्पत्ति होती है और न सद् का अत्यन्त उच्छेद होता है। यह प्रसंग दोष नहीं है।

शंका—एक लच्चण की व्यक्ति के काल में लच्चणान्तर की श्रनुपलिंध से उनका श्रभाव ही युक्त है।

समाधान—उनकी उपलब्धि अनुमान से होती है उसको दर्शात हैं—यथेति न शेषासु विरक्त इति—शेषों में विरक्त नहीं है। राग के भावी होने में विरक्त व्यवहार नहीं देखा जाता, तथा च एक विषयक रागादि के काल में अन्यों की सत्ता अनुमान से सिद्ध होती है। लक्षण परिमाण में भी दूसरों के दूषण की उद्भावना करते हैं अत्रेति—सब अनागतादि को वर्तमानादि सब लक्ष्णों से योग होने से अनागत आदि भी वर्तमान ही हो जायेंगे तब अध्वों का संकर हो जायगा, यदि उनमें क्रम मानें तो असत् की उत्पत्ति माननी पड़ेगी, अतः वर्तमान लक्षण ही सब वस्तु होंगी पूर्व और उत्तर काल में उनका अभावमात्र होगा, और अभाव के प्रतियोगी होने से उनमें अतीतादि ज्यवहार हो जायगा, इसमें पहिले धर्मों में लक्षण त्रय के सम्बन्ध की ज्यवस्था करते हैं। धर्माणामिति—धर्मों का धर्मत्व पूर्व सिद्ध कर चुके हैं, यहां सिद्ध नहीं करना है, धर्मत्व के सिद्ध हो जाने पर धर्मों का लक्षण, भेद, और लक्षण बहुत्व भी कहना चाहिए, अद्धे—वैनाशिक के कहे वर्तमान मात्र एक लक्षण नहीं है क्योंकि वर्तमान समय मात्र में ही इस धर्म का धर्मत्व नहीं है, किन्तु अतीतादि समय में भी धर्म का धर्मत्व है। यहां हेतु कहते हैं एवं हीति—क्योंकि इस प्रकार वर्तमान काल में ही धर्मत्व होने पर सब ही चित्त रागधर्मक नहीं होंगे, अर्थात् विरक्त होंगे, विरक्त ज्यवहार के योग्य होंगे, क्योंकि क्रोध के काल में राग का आविर्माव नहीं होता।

भाव यह है - जैसे कि जब कभी चिद्राग की सत्ता से आपके मन में चित्तरक्त है यह व्यवहार होता है, तथा जब कभी चिद्राग के श्रभाव से चित्त विरक्त है यह व्यवहार होना चाहिए, श्रत: श्रतीतादि काल में भी राग श्रादि चित्त श्रादि के धर्म हैं धर्मों का त्रिल-चण्य सिद्ध है। जो उन्होंने कहा है कि अभाव की प्रतियोगिता मात्र से अतीत आदि व्यवहार होता है वह भी हेय है क्योंकि घट के न होने पर ध्वंस के प्रतियोगिता आदि रूप श्रतीतत्व की वृत्ति ही नहीं बन सकती, संयोगित्व श्रादि की भांति प्रतियोगित्व श्रादि की दो सम्बन्धियों के बिना अनुपपत्ता है, क्योंकि सत् और असत् सम्बन्ध देखा नहीं जाता. अतः ध्वंस श्रीर प्रागभाव श्रसिद्ध हैं, घट वर्तमान है। इसकी भांति, घटोऽतीत, घट श्रतीत हो गया. घट होगा इन प्रतीतियों से घट की अतीत और होने वाली अवस्था विशेष ही सिद्ध है। यदि ऐसा न मानें तो भाव का अभाव भी श्रातिरिक्त सिद्ध होने लगेगा, इत्यादि दोषों की स्वयं ऊहा कर लेनी चाहिए। इस प्रकार धर्मी की तीन लच्च (काल) की स्थापना करके श्रव उसके सांकये का परिहार करते हैं - कि चेति - तीनों श्रनागतादि कालों का एक वस्त में सम्भव नहीं है किन्तू अपने व्यंजक दएड, चाक आदि वस्तु के व्यंजन के समान जिसके उस प्रकार के लच्चण का कम से भाव होता है उस वस्तु की श्राभव्यक्ति होती है। श्रत: अभिव्यक्ति में सांक्रये नहीं है, स्वरूप से तो सांक्रये इष्ट ही है। श्रव्यक्त लक्ष्णों का व्यक्त लुक्ताों के साथ विरोध नहीं है, इस विषय में पचिश्वाचार्य के वाक्य को प्रमाण देते हैं उक्तंचेति - ह्वपातिशया वृत्त्यतिशया च परस्परेण विरुद्ध्यन्ते सामान्यानि तु श्रातिशयै: सह वतन्ते । रूप अतिशय श्रीर वृत्ति श्रतिशय श्रापस में विरोधी हैं । सामान्य तो श्रतिशयों के साथ रहा करते हैं। धर्म से लेकर अनैश्वर्य तक आठ चित्त के रूप हैं। ज्ञान आदि आश्वय शान्त घोर मृद वित्त परिगाम वृत्ति हैं, इनका ऋतिशय-श्रिभव्यक्ति रूप-उत्कटता है। इस वाक्यकी व्याख्या गुण वृत्तिविरोधाश्च 'इम सूत्र पर कर दी है ।'

उपसंहार करत है — तस्मात् इति — असंकर में दृष्टान्त कहते हैं यथेति रागस्यैवेति — धर्मों के तीन लच्चणों के सम्बन्ध में राग का ही यह अर्थ है। कवित् विषय में अन्यन्न

विषयान्तर में अभाव है—सामान्याभाव है यह अर्थ है, दार्शन्तिक को कहते हैं तथा लच्च एस्येति — कहीं समुदाचार है इत्यादि अर्थ है यह लच्च परिणाम धर्मी का नहीं होता किन्तु धर्मों का ही होता है, इस प्रकार धर्म परिणाम से विशेष कहते हैं — न धर्म इति।

शंका — लच्च परिणाम लच्चण में है या नहीं ? यदि है तो अनावस्था दोष है। यदि नहीं है अर्थात् लच्चण में लच्चण परिणाम नहीं है तो लच्चण परिणाम में परिणाम लच्चण असम्भव है, क्योंकि पूर्व लच्चण के अतीत होने पर लच्चणान्तर की अभिव्यक्ति को ही लच्चण परिणामत्व है।

समाधान—ऐसा नहीं है क्योंकि बीज श्रौर श्रंकुर की भांति प्रामाणिक होने से यह श्रमावस्था दांष नहीं है। यदि इसको भी दांष मानें तो धम का धम उस धम का भी धम इत्यादि श्रमवस्था को भी दांष की श्रापित से धमे धमी भाव श्रादि भी सिद्ध न होंगे। श्रिधिक तो निर्वितके सूत्र पर कह दिया है। इस प्रकार सब धमी का सदा ही तीन लच्चणों से सम्बन्ध है श्रौर श्रभिन्यिक तीनों की कम से होती है। यह बात सिद्ध हो गई।

शंका – यही हो .... लत्त्रण की श्रिभिव्यक्ति के भी नित्य होने से क्रिमिकत्व किस प्रकार होगा। यदि उसमें क्रिमिकत्व सम्भव है तो लत्त्रण क्रिमिकत्व ने क्या श्रिपराध किया है जो इसमें क्रिमिकत्व नहीं माना।

समाधान – इस विषय में कहते हैं नित्य और श्रनित्य उभयरूप के कहने से नित्य होने पर भी सब कार्यों में श्रनित्य रूप से क्रम सम्भव है। लच्चणों का भी क्रम इष्ट ही है। लच्चणाभिव्यक्ति का क्रम तो लच्चण सांकर्य के लिए प्रकृत में प्रदिशत है। श्रिधिक तो निर्वित्वक समापित सूत्र में हमने कहा है। लच्चण परिणाम की परीचा करके श्रवस्था परिणाम की परीचा करने के लिए धर्मगत विभाग को कहते हैं।

ते लिह्नता इति—लिह्नता-व्यक्ता वर्तमान अलिह्नत, अव्यक्त, अतीत और अनागतउस उस वाल, यौवन और वार्धक्य आदि अवस्थाओं को प्राप्त होते हुए अन्योन्य-अन्यत्व से—
भेद से बोल जाते हैं। यह बालक है युवा नहीं है इत्यादि रूप से बोले जाते हैं। वह निर्देश अवस्थान्तर से, अवस्था भेद से ही होता है, द्रव्य के, भेद से नहीं होता है। तब पूर्व अवस्था के हटने पर अवस्थान्तर की प्राप्ति सिद्ध है। वही अवस्था परिणाम है। यह भाव है। यद्यपि इस प्रकार का अवस्थान्तर परिणाम अनागत और अतीत लक्षणों में भी पूर्व कहा है, तथापि वतेमान लक्षण के ही अवस्था परिणाम स्फुटतया उपलब्ध होते हैं। इस आशय से वर्तमान लक्षण को आलम्ब करके ही वह उदाहरण दिया है। धर्मी के एक होने पर भी निमित्ताभेद से अन्यत्व व्यवहार में दृष्टान्त देते हैं। यथैकेदि—जैसे एकत्व की व्यंजक रेखा—अंक विशेष जब दो बिन्दुओं के ऊपर (प्रथम बाई आर) रहता है तब सो है एक नहीं ऐसा व्यवहार होता है। इनमें से एक बिन्दु के लोप होने पर यह दश है, सो नहीं है यह व्यवहार होता है आर अवशिष्ट बिन्दु के स्थान में आने पर एकत्व की व्यंजक रेखा देने पर ग्यारह है—दश नहीं यह व्यवहार होता है। हथान्तान्तर कहते हैं। यथाचेति-उच्यते चेति—पुत्र पिता भ्राताओं से जनकत्व आदि निमित्त भेद से व्यवहार होता है।

श्रवस्था परिणाम में भी बौद्धों के कहे दूषण को कहते हैं। श्रवस्थित-श्रवस्था परिणाम के मानने में धर्म धर्मी लक्षण श्रवस्था इन चारों को कूटस्थ की श्रापित है। इसमें हेतु
पूछते हैं कथिमिति—किस प्रकार से। उत्तर—श्रध्व के व्यापार से व्यवहित होने से। क्योंकि
व्यापार के निमित्त से ही सब वस्तुश्रों में श्रनागत श्रादि श्रध्वों के श्रन्योन्य व्यवधान को
माना है, श्रोर विभाग माना है,भाग रूप से नहीं माना, क्योंकि धर्म श्रीर लक्षण को
सदा सत्य स्वीकार किया है। श्रव विभाग के व्यापार-निमित्तक होने का विवरण करते हैं।
यदा 'धर्म' इससे लेकर 'तदाश्रवीत' इस तक। धर्म शब्द यहाँ श्राश्रित वाचक है। न
कत्ता है न करेगा श्रादि श्रीर श्रन्त के श्रध्वों को व्यापार की निमित्तता व्यापार के श्रभाव के
निमित्त से परम्परा से है। ऐसा होने पर पूर्व धर्म की श्रवीतता मे धर्मान्तर की श्रभिव्यक्ति
होती है, इस प्रकार परिणाम लक्षण की श्रनित्यता श्रवस्थाश्रों की भी श्रापको कहनी होगी
विनाश नहीं कह सकते। श्रवस्थाश्रों के नित्य होने पर तो कुछ भी श्रनित्य नहीं होगा।
इस भांति तो सभी धर्म धर्मी जगत कूटस्थ होगा। यह दूसरों ने दोष कहा है।

उपसंहार -- नित्यत्व मात्र कौटस्थ्य नहीं है किन्तु एकान्त नित्यत्व कौटस्थ्य है इस श्राशा से पूर्ववत उक्त दोष का परिहार करते हैं। नासौ दाषा इति-कौटस्थ्य दोष नहीं है। गुरा नित्यत्वेऽपेति—धर्मी के नित्य होने पर ही धर्मी के विमद्—विनाश की क्रूटस्य से विचित्रता है। विल्क्षणता है, अपरिणाम नित्यता ही कौटरथ्य है और वह पुरुष के अतिरिक्त दूसरे में नहीं है, यह भाव है । गुणों के नित्य होने पर भी गुणों के विमद का उदाहरण देते हैं । यथेति—दृष्टान्त में नहीं किन्त उदाहरण में है। संस्थानमिति श्रर्थ के विनाश से श्रविनाशी शब्द तन्मात्रा श्रादि के पंचभतरूप संस्थान धर्म मात्र श्रादि वाले हैं श्रतः वे विनाशी हैं। यह अर्थ है एवं इत्यादि की इसी भांति व्याख्या करनी चाहिए, लिंग महत्तत्त्व का नाम है। इसी भांति ऋहंकार ऋदि और घट ऋदि भी ऋपने विनाश से ऋविनाशी कारणों के धर्म मात्र श्रौर विनाशी हैं यह बात जाननी चाहिए। वह ही यह श्रुति ने कहा है—'वाचारम्भग्रं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमितिं वाचारम्भण-प्रथम मात्र विकार नाममात्र है. मृत्तिका है इतना ही सत्य है। सत्य यहां विकार की अपेत्ता स्थिर का नाम है। उस धर्म में ही विकार संज्ञा या परिणाम संज्ञा है। अतः धर्मियों मे परिणामी होने से कौटरथ्य नहीं है श्रीर भलीभांति तो धर्म लक्ष्ण श्रीर अवस्थात्रों को कौटरथ्य नहीं है। तीनों परिणामों की विस्तार से परीचा कर दी श्रब भूत श्रीर इन्द्रियों में तीनों परिगामों को क्रम से दिखलाते है उसमें यह उदाहरण हैं धर्मत इति-धर्म से परिणामित होते हैं। धर्म परिणाम के स्वरूप को दशांत हैं घटाकार इति—परिग्णाम घटाकार है । नव पुराणतामिति—नवीनता के श्रनन्तर पुराणता को प्राप्त होता हुन्ना सब ही धमे त्रादिकों के त्रवस्थात्व से ऋविशेष होने पर भी गोवलीवर्-न्याय से ही इनका तांत्रिक भेदनिर्दश है यह कहते हैं - धिमयों के भी-लम्न्स् की पुराएत्व श्रादि श्रवस्था प्राप्त होने से ही नहीं कही हैं। एक एवेति-एक श्रव-स्थामात्र ही परिणाम है यह अथे है इस भांति अवस्था और लब्ग के भी धर्म होने से धर्म परि-शाम भी गोवलीवर्द-न्याय से ही जानने चाहिए। इसी भांति पदार्थान्तर में भी जानना चाहिए भूतान्तर में इन्द्रियों में, पर प्रत्यय आदि में—यह अर्थ है। जिसकी विशेषता को जो पूर्वोक्त ही परिणामों में स्मरण कराते हैं। त एते इति—तीनों ही परिणाम धर्मी के खरूप का अतिक्रमण न करते हुए धर्मी में ही अनुगत हैं, अतः धर्म धर्मी के अभेद से एक धर्म परिणाम मात्र ही है। सामान्य से धर्मी होता है वही सब परिणामों को प्राप्त करता है। सूत्रस्थ परिणाम शब्द की प्रअपूर्वक व्याख्या करते हैं, अथकोयं परिणाम इति—यह परिणाम कौन है क्या है ? उत्तर—अवस्थितस्थेति— संस्कारों में भी परिणाम कहा है। अतः द्रव्यस्थेति— धर्मी का यह अर्थ है। धर्म शब्द आश्रित मात्र का वाचक है। निवृत्ति अतीतता है और उत्पत्ति वर्तमानता है।

शंका—धर्म से श्रातिरिक्त धर्मी का श्रनुभव नहीं होता जिसमें कि धर्म श्रादि परिग्णाम हैं। इस शंका पर धर्म से विवेचन करके धर्मी का प्रतिपादन सूत्रकार करेंगे।।१३॥

संगति—ऊपर बतलाय हुए तीनों परिगाम जिसके धर्म हैं उस धर्मी का खरूप निरूपण करते हैं:—

शान्तोदिताव्यपदेश्ययमीनुपाती धर्मी ॥ १४ ॥

शब्दार्थ — (तत्र = उन परिस्तामों के ) । शान्त = श्रतीत । उदित = वर्तमान । श्रव्यपदेश्य = भविष्यत् । धर्मा-तुपाती = धर्म में रहनेवाला । धर्मी = धर्मी है ।

अन्वयार्थ—( उन परिणामों के ) अतीत, वर्तमान और भविष्यत् धर्मों में अनुगत धर्मी है।

व्याख्या—सूत्र को तत्र शब्द से पूरा करके पढ़ें। (व्यासभाष्य) उत्पर उदाहरण देकर सममा आए हैं कि मिट्टी-द्रव्य धर्मी है और मिट्टी के गले बर्तन और बत्तेन के दुकड़े आदि भिन्न-भिन्न आकार जो हो चुक हैं और जो होंगे, उसके धर्म हैं। अर्थात् धर्म धर्मी के विशेष रूप आकार है, और धर्मी सामान्यरूप द्रव्य है जो सारे आकारों में अनुगत है। द्रव्य के दां रूप हैं सामान्य और विशेष। विशेष धर्म है और सामान्य धर्मी है। विशेष भी अपने अगले विशेष के प्रति धर्म बन जाता है।

शान्त—इसमें शान्त वे धर्म हैं जो अपना-अपना व्यापार करके अतीत (भूत ) मागे (काल, में चले गये। जैसे बर्चन दूटकर (घट) दूटकर मिट्टी में मिलने पर वर्तमान धर्म से अतीत धर्म में चला गया।

उदित—उदित वे धमें हैं जो श्रनागत मार्ग (काल) को त्यागकर वर्तमान मार्ग (काल) में श्रपना व्यापार कर रहे हैं । जैसे घट (बर्चन) के श्राकार, मिट्टी के धमें, जो उसमें छिपे हुए थे, श्रव उसको छोड़कर वर्तमान धर्म में श्रागए।

अव्यपदेश्य — जो श्रनागत या भावष्यत् में शक्ति रूप से रह रहे हैं श्रीर जिनका निर्देश नहीं किया जा सकता है श्रश्मित् जो शक्ति रूप से स्थित हुए व्यवहार में न लाए जा सकें श्रीर बतलाने में न श्रा सकें। जैसे घट (बर्चन) के श्राकार मिट्टी धर्नी में प्रकट होने से पहिले छिपे रहत हैं जो वर्णन में नहीं श्रा सकत। इस प्रकार नियम से कार-कारण रूप योग्यता से युक्त शक्ति ही धमें पदार्थ है, उस शक्ति हम के उक्त तीन भेद हैं। उन तीनों

में जो अन्वयी रूप से रहनेवाली मिट्टी है वह धर्मी है अर्थात जो मिट्टी के विशेष रूप. श्राकार श्रादि हैं वह उसके धर्म हैं; श्रीर सामान्यरूप से मिट्टी द्रव्य जो उन सब में श्रनुगत है वह धर्मी है। यहाँ यह समक्त लेना भी त्रावश्यक है कि धर्मी का धर्मी तथा धर्म का धर्म से परस्पर भेद प्रतीत होते हुए भी वस्तुत: इनमें अभेद है। धर्मी की वर्तमान अवस्था का प्रत्यच श्रीर भूतावस्था का स्मरण होता है पर उनकी श्रनागतावस्था श्रनुमेय होती है । यदि धर्भी मृत्तिकादि में अनागत धर्म घटादि न हों तो "मृत्तिका में ही घट होता है, तन्तुओं में ही पट होता है" यह नियम नहीं बन सकता। इससे सिद्ध है कि मृत्तिका आदि धर्मी में घटादि अनागत धर्म रहते हैं। अनागतावस्था नैयायिक का प्रागभाव और अतीतावस्था उनका प्रध्वंसाभाव है। वर्तमानावस्था की कारण अनागतावस्था है। अनागत धर्म तो वर्तमान मार्ग में त्राते हैं त्रौर वर्तमान धर्म त्रतीत मार्ग में चले जाते हैं परन्त ऋतीत धर्म वर्तमान में नहीं आते, क्योंकि वर्तमान के कारण अतीत धर्म नहीं हैं बल्क अनागत धर्म हैं। इसलिये जो घट चुर्ण होकर मिट्टी में मिलकर अतीत मार्ग में चला गया वह फिर बर्तमान मार्ग में नहीं श्रायेगा। क्योंकि स्वकारण मिट्टी में लीन हो जाने से सूक्ष्मता को प्राप्त होकर वह दर्शन के अयोग्य हो गया है। इसलिये उपलब्धि अर्थात् प्रत्यच ज्ञान का विषय नहीं बन सकता (किन्तु पूर्व अननुभूत अतीत लोकों आदि को खदेह में देखा था इत्यादि सिद्ध योगियों के वाक्य हैं। क्योंकि योगियों के इस प्रत्यत्त में विषय और उस अतीत विषय का सन्निकर्ष कारण है।) उसके सदश अन्य घट अवश्य आ सकते हैं। यहाँ यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि न्याय, वैशेषिकादि दशेनों में गुण-गुणी को प्रायः धमे श्रीर धर्मी कहा गया है। परन्तु योगदर्शन में धर्म श्रीर धर्मी शब्द कार्य श्रीर उपादान कारण के लिये प्रयुक्त हुए हैं।

इस उपादान कारण्ह्य धर्मी में उसके कार्य अव्ययदेश्य (अनागत) धर्म शक्ति-मान्न अव्यक्त रूप से छिपे रहते हैं उनको अव्ययदेश्य (अनागत) से उदित (वर्तमान) धर्म में व्यक्तरूप से प्रकट करने और फिर उदित धर्म से शान्त (अतीत) धर्म में अव्यक्त रूप से छिपाने में चेतन पुरुष (ईश्वर तथा जीव) देश, काल और संयोग विशेषादि निमित्त कारण होते हैं। अपने-अपने निमित्तों के मिलने से धर्मी के धर्म प्रकट होते हैं।

### टिप्पणी-व्यास भाष्य का भाषानुवाद ॥ सूत्र १४ ॥

योग्यताविच्छत्र धर्मी की शक्ति ही धमें है। उस शक्ति (धमें) की सत्ता फल की उत्पत्ति के भेद से अनुमान की जाती है और वह शक्ति (धमें) एक की अन्योन्य देखी जाती है।

उनमें वर्तमान खव्यापार का अनुभव करता हुआ धर्म धर्मान्तर जो शान्त और अव्यपदेश उनसे भेदित होता है, जब सामान्य से समन्वागत होता है, तब धर्मी खरूपमात्र होने से कौन किससे भेदित होवे, उस धर्मी में तीन धर्म हैं;—शान्त, उदित और अव्यदेश, उनमें से वे शान्त हैं जो अपना व्यापार कर के उपरत हो गये हैं, सव्यापार उदित हैं, और वे अनागत लक्षण के समनन्तर होते हैं, वर्तमान के अनन्तर अतीत होते हैं, अतीत के

अनन्तर वर्तमान नहीं हुआ करते, क्योंकि उन अतीत और वर्तमान में पूर्व पश्चिमता का अभाव है, जैसी अनागत और वर्तमान की पूर्व पश्चिमता है वैसी अतीत और वर्तमान की पूर्व पश्चिमता नहीं है, इसलिये अतीत की समनन्तरता नहीं है, वह अनागत ही वर्तमान के समनन्तर है।

श्रव श्रव्यपदेश कीन हैं ? "सर्व सर्वात्मकं" श्रव्यपदेश हैं जिसके विषय में कहा है कि जल श्रोर भूमि का पारिणामिक रसादि का वैश्वरूप्य स्थावरों (बृत्तादि) में देखा है, तथा स्थावरों का वैश्वरूप्य जंगमों में देखा जाता है श्रीर जंगमों का स्थावरों में देखा जाता है। इस प्रकार जाति के श्रनुच्छंद से सर्व सर्वात्मक हैं। देश काल श्राकार निमित्त का सम्बन्ध न होने से, समान काल में श्रात्माओं (खरूपों) की श्राभिव्यक्ति नहीं होती, जो इन श्राभिव्यक्त श्रीर श्रनभिव्यक्त धर्मों में श्रनुपाती सामान्य विशेष श्रात्मा (खरूप) है वह श्रन्वयी धर्मी है। जिसके मत में यह प्रपश्च धर्ममात्र निरन्वय है, उसके मत में भोग का श्रभाव है क्योंकि श्रन्य विज्ञान से किये कर्म का श्रन्य भोक्ता कैसे होगा ? श्रीर श्रन्य के श्रनुभव की स्पृति का श्रभाव होगा, क्योंकि लोक में श्रन्य के देखे का श्रन्य को स्मरण नहीं होता है, वस्तु के प्रत्यभिज्ञान से (यह वही है जो पूर्व देखा था इससे ) श्रन्वयी धर्मी स्थित है जो धर्म के श्रन्यथात्व को प्राप्त होकर भी वहीं प्रतीत होता है, इसलिये यह प्रपश्च धर्ममात्र निरन्वय नहीं है (इसमें श्रन्वयी धर्मी श्रव्यवी विद्यमान है)।। १४।।

# विज्ञानभिज्ञु के योगवार्त्तिक का भाषानुवाद ॥ सूत्र १४ ॥

उस सूत्र को तत्र शब्द से पूरा करके पढ़ते हैं उन परिणामों के शान्तोदिता व्यप-देशधर्मानुपाती धर्मी—अतीत, वर्तमान, अनागत धर्मों में अनुपाती वर्तमान रूप से अनुगत धर्मी होता है, यहाँ अव्यपदेश विशेषण धर्म और धर्मी के विवेक प्रदर्शन के लिये हैं। तथा च वर्तमानत्व और अवतेमानत्व वैधर्म्थ से धर्मी और धर्म का विवेक हैं, यह भाव है।

धर्मशब्दार्थ की व्याख्या करते हैं। योग्यता से अवच्छित्र धर्मी की शक्ति ही धर्म है, योग्यताविच्छित्रा यह विशेषण दग्धशक्ति के संप्रहार्थ दिया है, वर्तमानता का अर्थ खरूप की योग्यता है उससे अतीतादि साधारण्य का भी लाभ होता है, वर्तमान आदि विशेष व्यवच्छे-दार्थ एवकार का प्रयोग है।

शक्तित्व यहाँ अनागन्तुकत्व है (स्वाभाविको है) तथा च अग्नि के दाहशक्तिबद्धर्म भी धर्मी में यावदूद्रव्य भावी है, शक्तिमान् से शक्ति का वियोग नहीं हुआ करता, क्योंिक शक्ति और शक्तिमान् का अभेद सम्बन्ध है। धर्म शब्द के अर्थ को कह कर उसके शान्त उदित के उपपादन के लिये अनिभव्यक्ति दशा में भी उनकी सत्ता को सिद्ध करते हैं, स चेति—और वह धर्म शक्तिस्प फल की उत्पत्ति से उस समय अनुमित है, अव्यक्त अवस्था में विद्यमान है, आक्रिस्मक मानने में मिट्टी से ही घट की उत्पत्ति और तन्तु से ही पट की उत्पत्ति इत्यादि भेद फल की उत्पत्ति में न होने चाहिये अतः अनादि कहना होगा; जब अनादि कहेंगे तो अनन्तता भी माननी पड़ेगी (क्योंिक भाव वस्तु अनादि होने पर अनन्त होती है यह नियम देखा जाता है)।

एकत्व और अनेकत्व के वैधर्य से भी धर्म धर्मी के विवेक के लिये कहते हैं एकस्येति—वे धर्म एक धर्मी के अनेक भी देखे गये हैं। सूत्र के तात्पर्य के विषय धर्म से धर्मी के विवेक का प्रतिपादन करके पहिले धर्मों के ही अन्योन्य का प्रतिपादन करते हैं तत्रेति— उन धर्मों के मध्य में वर्तमान धर्म वर्तमानातिरिक्त धर्मान्तरों से, शान्त और अव्यपदेश्यों से भेदित है, विवेचित है, भिन्न है क्ोंकि उनसे इसका वर्तमानत्व और अवर्तमानत्व वैधर्म्य है, । वर्तमान का विवरण है स्वव्यापारमनुभवन् —अपने व्यापार का अनुभव करता हुआ ।

शंका-तो क्या इस प्रकार धर्मी के एक का दूसरे से अत्यन्त भेद है ? भेद अभेद नहीं है ? समाधान-न इत्याह-नहीं-जब तो शान्त श्रीर श्रव्यपदेश्य श्रवस्था में धर्म सामान्यता से अभिन्यक्तिविशेष के विना धर्मी में अनुगत होता है, विलीन होता है तब धर्मिस्वरूप-मात्रतया अवस्थित होने से धर्मी से विभागरहित होने से कौन वह धर्म किस व्यापार में भेदित हो, भिन्न हो, त्रियोगी उसका विवेचन कैसे करें, क्योंकि धर्म वा धर्म का लक्ष्मा उपलब्ध नहीं है, अतः उस समय अविभागरूप अभेद भी होता है। इससे भाष्यकार ने वेदान्तोक्त ब्रह्माद्वेत भी प्रायः व्याख्यात कर दिया है प्रलय में सब वस्तुत्रों के परमात्मा में ही अविभाग होने से जैसा कि आकाश में बादलों का लय होता है, तथा च श्रति: 'स यथा' सर्वासामपां समुद्र एकायनिमत्यादिना" वह जैसे कि सब जलों का समुद्र एक स्थान है इत्यादि से समष्टि जीव के प्रलय को दिखा कर आत्माद्वेत को कहता है ''यत्र हि हैतमिव भवति तदेतर इतरं पश्यति यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभृत् तत्केन कं पश्येदिति" जब द्वैतवत् होता है तब एक दूसरे को देखता है जब तो इसका सर्वे आत्मा ही हो गया है तब कौन किसको देखे। श्रव शान्त, उदित श्रीर श्रव्यपदेश्य शब्दों के श्रर्थ की व्याख्या करते हैं तत्र त्रय इति—वहाँ धर्मी के तीन धर्म होते हैं शान्त, उदित श्रीर श्रव्यपदेश्य। वे शान्त हैं जो व्यापारों को कर के उपरत हो गये हैं। जो ज्यापार कर रह हैं वे उदित हैं। उसकी ज्याख्या करके उसके पाठ के क्रम से क्रम के भ्रम को दूर करने के लिये कहते हैं, ते चेति — वे उदित अनागत लक्ताण के समनन्तर होते हैं। इस प्रकार वक्ष्यमाण अन्यपदेश्य में भी पाठ क्रम का आदर नहीं करना चाहिये। यह कहते हैं कि वर्तमान के अनन्तर अतीत यह पाठ क्रम क्यों त्याग दिया इस आशय से पूछते हैं - अतीत के अनन्तर वर्तमान क्यों नहीं होते, उत्तर देते हैं - पूर्वपश्चिमता के अभाव से पूर्व पश्चिम के द्वारा, उसी का विवरण करते हैं — जैसी अनागत और वर्तमान की पूर्व पश्चिमता है वैसी अतीत की वर्तमान के साथ नहीं है, तथा च अनागत अवस्था को जो कि प्रागमाव स्थानीय है वर्तमान अवस्था में हेतुता है अतः अतीत अवस्था के अनन्तर वर्तमान अवस्था नहीं होती है। उदित और अव्यवदेश्य के पाठकम के त्याग में भी यही ही बीज है, (यह ही कारण है)। उपसंहार करते हैं तस्मादिति - अतीत का समनन्तर नहीं है - पश्चिम लच्या भेद नहीं है, सत्त्वतः श्रनागत ही वर्तमान के समनन्तर है, । पूर्व है, इससे सत्कार्यवाद में भी पूर्व श्रमिन्यक्त घटादि फिर उत्पन्न नहीं होते, यह सिद्धान्त याद रखना चाहिये।

दांका—क्यों जी ! श्रनागत श्रौर वर्तमान के कार्य कारण भाव सम्बन्ध में ही क्या । मार्गा हैं ?

समाधान — यदि श्रतीत की पुनः वर्तमानता हो तो श्रनिमीं होगा। विनष्टान्तः कर-णाविद्याकर्मादि का पुनः उद्भव होने में मुक्तको भी फिर संसारी होना सम्भव हो जायेगा ? किंच यदि श्रतीत घट भी पुनः वर्तमान हो जाय तब वह ही यह घट है इस प्रकार की प्रत्य-भिज्ञा कभी होनी चाहिये ? (परन्तु होती नहीं) श्रतः योग्य की श्रनुपलब्धि से श्रतीत वस्तु का श्रनुन्मवजन निर्णय होता है। यहाँ श्रनागत श्रीर श्रतीत श्रवस्थाश्रों के प्रागभाव और प्रध्वंस रूपों के कार्य के उत्पादक श्रीर श्रनुत्पादक वैधर्म्यवचन में श्रव्यक्त श्रवस्था के ही श्रवा-नतर भेद श्रनागत श्रीर श्रतीत हैं श्रीर ये परस्पर विल्वाण हैं यह मानना चाहिये।

शंका—यदि यह बात है तो श्रातीत के पुनः श्रानुत्पाद से श्रातीत की कल्पना ही व्यर्थ है ?

समाधान -- नहीं कह सकते, अतीत लोकों को खदेह में देखा था इत्यादि सिद्ध योगियों के सैकड़ों वाक्यों की अनुपपिता से उस अतीत की सिद्धि होती है क्योंकि योगियों के इस प्रत्यत्त में विषय और उस अतीत विषय का सिद्धि होती है क्योंकि योगियों के इस प्रत्यत्त में विषय और उस अतीत विषय का स्मरणमात्र है, क्योंकि योगी को पूर्व अनुमूत का भी दर्शन होता है। जो योगज धर्म का भी सिन्नकषे चाहते हैं उनके मत में भी असत् पदार्थ के सिन्नकषे की अनुपपित्त होगी। प्रत्यत्त के प्रति अनेक सिन्नकषे के अनुगम से हेतुता के प्रह की अनुपपित्त होगी। ज्ञान आदिकों के विषयता आदि रूप सम्बन्ध भी असत् में सम्भव नहीं है, क्योंकि सतों का ही सम्बन्ध देखा जाता है, प्रत्यत्त आदि में संयोग आदि ही प्रत्यासित्त होती है, योगज धमे से तो अधर्म—तम आदि प्रतिबन्धमात्रकी निवृत्ति होती है।

शान्त श्रीर उदित की व्याख्या कर के श्रव श्रव्यपदेश्य की व्याख्या करने के लिये पूछते हैं श्रथाव्यपदेश्याः के इति — श्रव्यपदेश्य कौन हैं ? जो व्यापार करेंगे वे श्रव्यपदेश्य हैं यह तो कह नहीं सकते क्योंकि श्रक्तरिष्यमाण व्यापार (जो व्यापार नहीं करेंगी) भी केवल श्रनागत लच्चण वस्तुश्रों को (योग सिद्धान्त में) स्वीकार किया है, श्रतः प्रकारान्तर से श्रव्यपदेश्य का लच्चण करते हैं सर्व सर्वात्मकमिति। सर्व सर्वात्मक हैं, सर्वात्मक, सर्वशक्त, सब शक्ति धर्म वाले हैं, तथा च सर्वत्र परिणामी में श्रवस्थित सर्वविकार-जनन-शक्ति ही श्रव्यपदेश्य है।

शंका—वर्तमान और अतीत अवस्थाओं में तो अनुभव और स्मरण प्रमाण हैं। शक्ति नाम की अनागत अवस्था में क्या प्रमाण है ? और सर्वत्र सर्वशक्तिमत्व में क्या प्रमाण है ?

समाधान—यत्रोक्तमिति—ष्रभिव्यक्तिरित्यन्तेन श्रन्वय है, जिस सर्वत्र सर्व शिक्ति मत्व में पूर्वाचार्यों ने यह वक्ष्यमाण प्रमाण कहा है, पिहले प्रत्यक्तस्थल में शिक्त का श्रमान कराते हैं —जलभूम्योरिति—जल श्रीर भूमि का पारिणामिक रसादि वैश्वरूप्य रस श्रादि से स्थावर श्रादि में देखा जाता है, मधुर-श्रम्ल-सुरभि-श्रसुरभि-मृदु-कठिन श्रादि से जो श्रनन्तरूपत्व है वह जल श्रीर पृथिवों के परिणाम के निमित्त से हैं। इस श्रन्वय श्रीर व्यतिरेक से प्रत्यत्त देखा जाता है, श्रतः जल श्रीर भूमि स्थावरात्मक हैं, स्थावर शिक्त वाले हैं। शक्ति के विना भी कार्य करना मानने में श्रतिप्रसंग होगा, तथा जंगमों में जो वैश्वरूप्य

[ विभूतिपाद

है वह स्थावरों के परिग्णाम के निमित्त से देखा जाता है। मनुष्य आदि के विषय में धान्य आदि स्थावर के कार्यों का धान्य आदि विशेषों के सेवन से रूपादि विशेष देखा जाता है, तथा स्थावरों का जो वैश्वरूप्य है वह जंगमों के परिग्णाम के निमित्त से देखा जाता है। गोबर दुग्धादि से धान्य चम्पक आदि स्थावरों के विचित्र रूप रस आदि देखे जाते हैं, इत्यादि दृष्टान्तों से सब वस्तुओं में सब विकारों के जनन की शक्ति सिद्ध होती है, यह कहते हैं। इत्येवमिति—जैसे जलादि स्थावरात्मक हैं ऐसे ही अन्य भी सर्वविकारात्मक, सब शक्ति वाले हैं।

शंका - श्रतीत कार्य में भावी वस्तु उत्पादन की शक्ति नहीं हैं।

समाधान—जाति के अनुच्छेद से—यद्यपि अतीत कार्य व्यक्ति उच्छिन्न हो चुकी है तथापि उसकी जाति की अन्य व्यक्ति उच्छिन्न नहीं है उनमें शक्ति है, तथा च सर्वात्मक-त्व सर्वेजातीयशक्तिमत्व यहाँ विविद्यति है। यह भाव है, इससे अन्य द्रव्य की परिगाम व्यक्तियों के अन्यत्र अभाव होने पर भी नियम का भंग नहीं होता है, क्योंकि उसकी जाति वाली अन्य व्यक्तियों में जनन शक्ति का होना सम्भव है। यह बात विष्णुपुराग में कहीं हैं—

यथा च पोद्यो मृ्लस्कन्धशाखाद्संयुतः।
श्रादिबीजात् पभवति बीजान्यन्यानि वै ततः ॥
सम्भवन्ति ततस्तेभ्यो भवन्त्यन्ये परे हुमाः।
तेऽपि तल्लक्षणद्रव्यकारणानुगता मुने !॥
एवमव्याकृतात्पूर्वे जायन्ते महदादयः।
सम्भवन्ति सुरास्तेभ्यस्तेभ्यशाखिल्जन्तवः॥

जैसे वृत्त मूल-स्कन्ध और शाखादि से युक्त आदि बीज से उत्पन्न होता है और उससे दूसरे बीज उत्पन्न होते हैं फिर उन बीजों से दूसरे वृत्त उत्पन्न होते हैं, हे मुने ! वे वृत्त भी तक्षत्तराष्ट्रव्यकारण के अनुगत ही होते हैं, इसी भाँति पहिले अव्यक्त से महत् आदि उत्पन्न होते हैं, उस महद् से सुर तथा सुरों से अखिल प्राणी उत्पन्न होते हैं।

यदि सर्वत्र सर्वजातीय वस्तुओं के जनन की शक्ति न मानी जाय तब एक ही ब्रह्मा से श्राखिल देव दानव नर पशु श्रादि कैसे उत्पन्न हो सकते हैं—श्रगस्त के जठर (जाठरामि) से समुद्र का शोषण कैसे हो सकता है ? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, पार्वती के शरीर श्रादि में विश्व का दर्शन कैसे हो सकता है ? योगियों के श्रपने शरीर श्रीर मन से श्रनन्त विभृति कैसे उत्पन्न हो सकती है ? बहुत कहने से क्या लाभ—

उपदेच्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। येन भूतान्यशेषेण द्रच्यस्यात्मन्यथो मिय॥

## सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मि । ईत्तते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥

तत्त्वदर्शी ज्ञानी तुमको ज्ञान का उपदेश देंगे जिस ज्ञान से अशेषतया इन भूतों को मेरे अन्दर देखोगे। सवेत्र समदर्शी योगयुक्ताप्मा सर्वभूतस्य आप्मा को और सर्व भूतों को आप्मा में देखता है। इप्यादि वाक्यों से सर्व प्राणियों के शरीरों में सर्व जातीय वस्तु की सत्ता का वचन शक्ति रूपता के विना आसानी से ठीक-ठीक उपपन्न नहीं हो सकता। अर्जुन आदि ने शक्ति रूप से अवस्थित भावी भीष्मवध आदिक ही कालाप्मक कृष्ण के शरीर में दिव्य चक्षु से देखे थे, जैसे कि योगी अतीत और अनागत को देखता है। इससे 'स इदं सर्व भवति, तहमांत् सर्वमभवत्' वह यह सब हो जाता है, इससे वह सब हो गया था, इप्यादि श्रुति से ब्रह्मवित् की सर्वभावरूपा श्रुत्युक्त सिद्धि भी उपपन्न हो जाती है।

तथा—जीवोपाधि में जो महैश्वर्य शक्तिमान होने से जीवों के ईश्वरत्व की प्रति पादक श्रुति स्प्रीर स्मृति हैं वे भी उपपन्न हो जाती हैं। वेसे ही 'वे ये सत्य हैं, स्रमृत से ढके हैं यह श्रुति भी माननी चाहिये।

इंका—इस प्रकार सर्वत्र सर्व शक्ति मानने में नाना विकारों की एक साथ उप्पत्ति क्यों नहीं होती ? श्रीर पत्थर के टुकड़े से भी श्रंकुर उपपन्न क्यों नहीं होता ! हम लोगों के शरीरों से ब्रह्मा की भाँति संकल्पमात्र से श्राखिल प्राणियों की उप्पत्ति क्यों नहीं होती ?

समाधान—देशकालेति—देश भूलोक श्रादि काल-कलयुग श्रादि, संस्थान—श्रव-यवों का संयोग विशेष, निमित्त श्रधमीदि के प्रतिबन्धक होने से, (हमारे शरीरों से सर्व प्राणियों की उत्पत्ति नहीं होती)। एक काल में बिरुद्ध श्रात्मशक्ति रूपों की श्रभिन्यित्त । वर्तमान लच्चण परिणाम भी नहीं होता है। इस प्रतिबन्ध वचन से श्रन्य शंकाश्रों का भी परिहार हो गया। सहकारों के श्रभाव से ये सब नहीं होते हैं ऐसा भी कोई परिहार करते हैं। उसका भी प्रतिबन्धनिमित्तक धिल्लम्ब में ही ताल्पर्य है, 'निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वर्गाभेदस्तु ततः चेत्रिकवद्' इस श्रागामी सूत्र में सब निमित्त कारणों की स्वतन्त्र प्रश्चित के परिणामों प्रतिबन्ध के निवर्त्तकतामात्र ही मानी है, श्रतः पत्थर के दुकड़े से श्रंकुर उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि श्रवयव संयोगविशेष श्रंकुर की उत्पत्ति में प्रतिबन्धक हैं। हमारे शरीर से विश्व की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि उसमें श्रधमं प्रतिबन्धक है। ब्रह्मागडादि की शक्ति वाले घट श्रादि के साथ ही नष्ट होजाती है, क्योंकि उसके श्राधार घट का नाश हो चुका है। कभी नहुष शरीर श्रादि के सर्पादिभाव की भांति परमेश्वर श्रादि के संकल्प से घट श्रादि के भी प्रकृत्यापूरवश से श्रवयवों में श्रित श्राखल परिणाम होते ही हैं। जैसा कि लौकिक लोगों ने भी कहा है—

### विषमप्यमृतं कचिद्भ भवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छयेति ॥

विष भी कहीं अमृत हो जाता है और ईश्वर की इच्छा से कहीं अमृत भी विष बन जाता है। इससे तथा ज्ञान के द्वारा पुरुषार्थ की समाप्ति से चित्त के अत्यन्त विलय के काल में अनागत शक्तिरूप दुःख भी चित्त के साथ ही नष्ट हो जाता है अतः 'हेयं दुःखमनागतम्' इस सूत्रोक्त अनागत दुःख की हेयता भी उपपन्न हो जाती है, ऐसा होने पर विकारों का कहीं लच्चएमात्र भी होता है वह अनागत अतीतता रूप कहना चाहिये। अन्यथा अनागत दुःख की हेयता नहीं बन सकेगी; दूसरों के मन में अनागत दुःख की हान सिद्ध ही होने से पुरुषार्थ ही नहीं है, और इसमें अनागत दुःख अभावितया नहीं घटेगा। पदार्थों की ज्याख्या करके समम सूत्रार्थ को कहते हैं—

य एतेषु — जो इनमें अन्वयी-सर्वधमों में अन्वयी-स्थिर है (वह अन्वर्या धर्मी है) तथा च अभिव्यक्त अनिभ्यक्तत्व वैधर्म्य से धर्म और धर्मी का विवेक-भेद ज्ञान होता है यह सूत्र का ताल्पर्याथे है । इस भांति अन्योऽन्य वैधर्म्य से धर्मों से अतिरिक्त होने से धर्मी को सिद्ध किया है । अब उसके न मानने में भाष्यकार बाधक भी कहते हैं । यस्य तु-जिनके मत में धर्ममात्र ही यह सब है और निरन्वय हैं उसके मत में भोग नहीं बन सकता, धर्म मात्र कहने से चाणिकत्व भी आ जाता है । अनेक चाण स्थायी होने पर ही चाण सम्बन्धस्प धर्मवत्व ही पदार्थमात्र होगा ? धर्ममात्र का विवरण है—निरन्वय-निर्धर्मिक (धर्मी रिहत धर्म)। धर्मी के निराकरण से आत्मा चाणक विज्ञान है यह भी आजाता है, तब तो प्रथम पाद में कहे ही दूषण हैं—तस्य भोगाभावः— (भोग का सिद्ध न होना)। शेष सुगम है ॥ १४॥

संगति—एक धर्मी के अनेक परिणाम (धर्म) किस प्रकार हो सकते हैं। इस शङ्का के निवारणार्थ अगला सुत्र है:—

### क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥१५॥

शब्दार्थ-क्रम-श्रन्यत्वम् = क्रम का भेद् । परिणाम-श्रन्यत्वे = परिणाम के भेद् में । हेतु: = हेतु है ।

अन्वयार्थ-क्रमों का भेद परिणाम के भेद में हेतु है।

व्याख्या—एक क्रम सं एक परिणाम होता है। एक धर्म में श्रनेक प्रकार के क्रम होते हैं। जितने प्रकार के क्रम होते हैं उतने ही उनके परिणाम होते हैं। पिछले उदाहरण के श्रनुसार मिट्टी के चूर्ण से पिराड, पिराड से बर्त्तन बनना, वर्तन टूटकर कपाल होना, कपाल से ठीकरे होना, ठीकरे से चूर्ण। यह सब क्रम हैं। इन्हीं क्रमों के भेद से इनके परिणाम-भेद होते हैं। जो जिस धर्म के पीछे होता है वह उसका क्रम है। जैसे पिराड नष्ट होकर बर्त्तन का उत्पन्न होना। इस प्रकार के क्रम से धर्म-परिणाम होता है। इसी प्रकार लच्चण-परिणाम भी क्रम से होता है, जैसे बर्त्तन के श्रनागत भाव का वर्तमान मार्ग (भाव) में श्राना एक क्रम है। इससे वर्तमान लच्चण-परिणाम होता है। पिराड के वर्तमान भाव से श्रतीत भाव में जाना भी एक क्रम है। इससे श्रतीत-लच्चण-परिणाम होता है। श्रतीत

का वर्तमान में कोई क्रम नहीं होता। जैसे पूर्व सूत्र में बतला चुके हैं। इसी प्रकार वर्तन के पकने से लेकर चूर्ण होने तक भी जो क्रम प्रतिज्ञण होता रहता है उससे अवस्था-परिणाम होता रहता है। यहाँ यह भी समम लेना चाहिये कि धर्भ और लज्ञण-परिणान तो कभी-कभी होते हैं पर अवस्था-परिणाम प्रतिज्ञण सूक्ष्मरूप से होता रहता है और स्थूल भाव को प्राप्त होकर प्रकट होता है। इसी परिणाम के कारण जो चावल आदि सुर्राच्य बुखारियों में रखे गये हैं, बहुत वर्षों के पश्चात् ऐसी दशा में हो जाते हैं कि हाथ लगाने से चूर्ण हो जाते हैं। ऐसी दशा उनकी अकस्मात् नहीं हुई, किन्तु ज्ञण-ज्ञण में क्रम-क्रम से होती रही है। इसलिये अवस्था-परिणामों के क्रम यद्यपि प्रत्यच्च देखने में नहीं आते तथापि अनुमान से जाने जाते हैं। इस प्रकार कमों के भेदरूप हेतु से एकधमीं के अनेक धमे-परिणामों का; और धमों के तीन प्रकार के लज्ञण-परिणामों का; और वर्तमान धमों के ज्ञण-ज्ञण में होने वाले असंख्यात अवस्था-परिणामों का निश्चय होता है।

यद्यपि वास्तव में धर्म, धर्मी-खरूप, ही होता है, तथापि धर्म-धर्मी के किश्वित् भेद की अपेत्ता से यह तीन प्रकार के कमों का भेद कहा है अर्थात् पृथ्वी आदि विकारों से लेकर महत्तत्त्व पर्यन्त यह सब धर्म-धर्मी भाव अपेत्तित हैं। वास्तव में यह नियम नहीं है कि यह धर्म है और यह धर्मी है, क्योंकि घटादिकों की अपेत्ता से जो मृत्तिका धर्मी है वह मृत्तिका भी गन्ध-तन्मात्रा का धमे है। गन्ध-तन्मात्रा जो मृत्तिका की अपेत्ता से धर्मी है, अहङ्कार का धर्म है। अहङ्कार भी जो गन्ध-तन्मात्रा की अपेत्ता से धर्मी है, महत्तत्त्व का धर्म है; और महत्तत्त्व भी जो अहङ्कार की अपेत्ता से धर्मी है प्रधान (मूल प्रकृति) का धर्म है। इस प्रकार महत्तत्त्व पर्यन्त धर्म-धर्मी भाव सापेत्त है, नियत नहीं है। वास्तव में निरपेत्त तो मुख्य धर्मी प्रधान ही है जो किसी का धर्म नहीं है। उस धर्मी के ही यह सब परिणाम हैं। ये किश्वित् भेद को लेकर तीन प्रकार के कहे गए हैं। वास्तव में यह एक धर्मी के ही धर्म-परिणाम का विस्तार है। यह प्रधान धर्मी ही परिणामी नित्य है।

जिस प्रकार बाह्य पदार्थों के अनेक धर्म-पिरिणाम हैं, इसी प्रकार चित्त में भी अनेक प्रकार के धर्म-पिरिणाम हैं। चित्त के धर्म दो प्रकार के हैं: एक परिदृष्ट अर्थात् अपरोत्त (प्रत्यत्तरूप), दूसरा अपरिदृष्ट अर्थात् परोत्त (अप्रत्यत्तरूप)। प्रमाणादि (प्रमाण, विपर्थय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, राग, द्वेषादि) चित्त की वृत्तियें प्रप्यत्तरूप हैं; और निरोधादि चित्त के धर्म परोत्त (अप्रत्यत्त) रूप हैं, क्योंकि वे प्रत्यत्त से नहीं जाने जाते, शास्त्र अथवा अनुमान द्वारा ही उनका ज्ञान होता है। वे अपरिदृष्ट सात हैं, जैसा श्री भगवान व्यासजी ने निम्न श्लोक में बतलाया है:—

## निरोधवर्मसंस्काराः परिणामोऽथ जीवनम् । चेष्टा शक्तिश्र चित्तस्य धर्मा दुर्शनवर्जिताः ॥

अर्थ-निरोध, धर्म, संस्कार, परिणाम, जीवन, चेष्टा, शक्ति कित के दर्शन वर्जित (परोत्त ) धर्म हैं अर्थात् अप्रत्यत्त रूप हैं।

- (१) श्रसम्प्रज्ञात-समाधि की श्रवस्था में सब वृत्तियों का निरोध, " संस्कारशेष " श्रागमगम्य है अर्थात् केवल योगशास्त्र से जाना जाता है और श्रनुमानगम्य है क्योंकि सर्व वृतियों के श्रभाव से श्रनुमान किया जाता है।
- (२) चित्ता के धर्म पुराय-पाप केवल सुखदर्शन और दुःखदर्शन श्रादि से अनुमेय श्रीर आगमगम्य हैं।
  - (३) चित्त का संस्काररूप धर्म स्मृति द्वारा अनुमान किये जाने के कारण अनुमेय है।
  - (४) चित्त का ज्ञ ए- ज्ञ में होनेवाला परिगाम श्रविसूक्ष्म होने के कारण श्रवुमेय है।
  - (५) चित्त का जीवनरूप धर्म श्वास-प्रश्वास द्वारा अनुमेय है।
- (६) चित्त की चेष्टा (क्रिया) इन्द्रियों तथा शरीर के श्रङ्गों की चेष्टा से श्रनुमेय है। क्योंकि इनकी चेष्टा, विना चित्त के संयोग के, नहीं हो सकती श्रीर संयोग विना चित्त की चेष्टा के नहीं हो सकता।
- (७) चित्ता में जो कार्यों की सूक्ष्मावस्थारूप शक्ति है वह भी स्थूल कार्य के ज्ञान से अनुमेय है अर्थात् स्थूल राग-द्वेषादि को देखकर सूक्ष्म राग-द्वेषादि अनुमान किया जाता है। इस प्रकार उपयुक्त सातों चित्ता के धमे अप्रत्यक्तर हैं।

संगति —अब यहाँ से पाद की समाप्ति तक संयम का विषय श्रौर संयम की विभूतियाँ दिखलायेंगे। उनमें से पहिले तीनों परिग्णामों में संयम श्रौर उसकी सिद्धि बतलाते हैं:—

# परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम् ॥ १६ ॥

शब्दार्थ-परिणाम-त्रय-संयनात् = तीनों परिणामों में संयम करने से । अतीत-अनागत-ज्ञानम् = भूत और भविष्यत् का ज्ञान होता है ।

अन्वयार्थ — तीनों परिणामों में संयम करने से भूत श्रौर भविष्यत् का ज्ञान होता है। व्याख्या — पिछले सूत्र में बतलाया गया है कि क्रमों से परिणाम होते हैं इसिलयं तीनों कालों में होनेवाले संसार के समस्त पदार्थ धर्म, लच्चण श्रौर श्रवस्था-परिणाम के श्रम्तर्गत रहते हैं। इसिलये जब योगी किसी वस्तु के इन तीनों परिणामों को लक्ष्य में रखकर संयम करता है तो उसका इन तीनों परिणामों के साचान् होने से उस वस्तु के सब क्रमों का श्रायत् जिस-जिस श्रवस्था में होकर वह वस्तु इस रूप में पहुँची है श्रौर श्रागे जिस-जिस श्रवस्था में एहँचेगी श्रौर जितने-जितने काल में पहुँचेगी, सब ज्ञान हो जाता है।

संगति - संयम-साध्य दूसरी विभूति बतलातं हैं:-

# शब्दार्थे पत्ययानामितरेतराध्यासात् संकरस्तत्मविभागसंयमात् सर्वभूतकतज्ञानम्॥१७

शब्दार्थ-शब्द-अर्थ-प्रत्ययानाम् = शब्द, अर्थ और ज्ञान के। इतर-इतर-अध्यासात् = परस्पर के अध्यास से। संकरः = अभेद भासना होता है। तत्-प्रविभाग-संयमात् = उनके विभाग में संयम करने से। सर्वभूत् = सब प्राणियों के। रुत-ज्ञानम् = शब्द का ज्ञान होता है।

अन्वयार्थ — शब्द, श्रर्थ और ज्ञान के परस्पर के श्रध्यास से श्रभेद भासना होता है। उनके विभाग में संयम करने से सब प्राणियों के शब्द का ज्ञान होता है।

48

व्याख्या — शब्द : वाचक, जिसको जिह्ना से उचारण करते हैं श्रौर कानों से सुनते हैं जैसे 'गौ' शब्द ।

श्चर्थः वाच्य, जो शब्द से जाना जाता है, जैसे दूध देने वाला, घास खाने वाला पशुविशेष 'गौ '।

प्रत्यय : ज्ञान त्रर्थात् विषयाकार चित्त की वृत्ति जो शब्द-गौ श्रीर अथ-गौ दोनों को मिलाकर इनका ज्ञान करानेवाली है।

यह तीनों श्रलग-श्रलग श्रपनी-श्रपनी सत्ता रखते हैं। पर निरन्तर श्रभ्यास के कारण तीनों मिले हुए प्रतीत होते हैं। इस कारण किसीसे कहा जाता है कि गौ को घास-चारा दे श्राश्रो, तो वह उस पश्चित्रोष के पास घास चारा ले जाता है। वह इन तीनों में कोई भेद प्रतीत नहीं करता। पर यदि किसी विदेशी पुरुष से जिसने श्रभी तक गौ का शब्द नहीं सुना है, कहा जाय कि गौ को घास-चारा दे श्राश्रो तो वह इन तीनों के भेदों को विचारेगा। वह श्रमुमान करेगा कि पुरुष घास नहीं खाते हैं। इस कारण वह श्रमुमान से ही शब्द-गौ से ही श्रथ-गौ श्रीर उसके ज्ञान को समम्मने का यत्न करेगा। इसी प्रकार सब प्राणी जो शब्द बोलते हैं उसमें शब्द, श्रथ श्रीर ज्ञान तीनों होते हैं। योगी को संयम-श्रभ्यास से समाधि-प्रज्ञा (२-४) प्राप्त होती है। इसलिये वह शब्द, श्रथ श्रीर ज्ञान के विभाग में संयम करने से इस शब्द का श्रथ, श्रीर शब्द-श्रथ दोनों के सम्बन्धी ज्ञान को जान लेता है श्रीर सब प्राणियों की बोली को समम लेता है।

टिप्पणी - इस सूत्र के प्रसङ्ग में भाष्यकारों ने स्फोटबाद का बहुत विस्तार के साथ विचार किया है। यह विषय योग-जिज्ञासुख्यों के लिये उपयुक्त नहीं है इसलिये उसको व्याख्या में छोड़िद्या गया है, फिर भी इस विषय से प्रेम रखनेवाले पाठकों के लिये भोजवृत्ति व्यास भाष्य तथा वार्त्तिक का भाषानुवाद खौर खन्त में इन सबका संचेप विशेष वर्णन रूप में यहाँ दिये देते हैं—

### भोजवृत्ति का भाषानुबाद ॥ १७॥

कर्गीन्द्रिय से प्रह्मा के योग्य श्रीर नियम से स्थित है क्रम (पूर्वापर भाव) जिनका ऐसे जो कि नियम से किसी एक श्रर्थ के बोधक हों वे वर्मा 'शब्द' कहलाते हैं वा क्रमशून्य स्फोटरूप ध्विन से संस्कृत जो बुद्धि, उससे प्रहम्म करने योग्य 'शब्द' कहलाते हैं। दोनों ही प्रकार से यह रूप (सुबन्त, तिडन्त) पररूप श्रीर वाक्यरूप (सुप्रिडन्तसमुदाय) शब्द होता है। क्योंकि उन दोनों की ही एक किसी श्रर्थ के बोधन कराने में शक्ति है। गोत्वादि जाति, रूपादि गुम्म, पचनादि क्रिया, देवदत्तादि संज्ञा, शब्दों के श्रर्थ हैं। ज्ञान श्रर्थात् विषयाकार से परिणित बुद्धि-बृत्ति का नाम प्रत्यय है। व्यवहार (कथनादि) में शब्द, श्रर्थ, प्रत्यय; इन तीनों के परस्पर श्रध्यास से (श्रारोप से) वस्तुतः भिन्न-भिन्न का भी बुद्धि के साथ एका-कारता होने से सङ्कर (मेल) हो जाता है। देखिये, 'गौ को ले श्रा' ऐसा कहने पर गोत्व जाति से युक्त सास्ना (गले का कम्बल) वाले पिरडरूप श्रर्थ को, उसके कहनेवाले शब्द को

स्रोर उसके ज्ञान को विना भेद के ही पुरुष निश्चित करता है। यह भेद नहीं होता कि इस स्रथं का 'गो ' शब्द वाचक है, यह गो' शब्द का अर्थ है, और यह शब्द अर्थ दोनों का प्राहक ज्ञान है। जैसे—यह कौन अर्थ है ? कौन यह 'शब्द' है ? कौन यह ज्ञान है ? ऐसे पूछने पर एक रूप से ही पुरुष उत्तर देता है। कि गौ है' यदि 'शब्द' 'अर्थ' 'ज्ञान' इन तीनों का अभेदाध्यवसाय न हो तो एकाकार उत्तर नहीं बन सकता ऐसी स्थित है। तथापि शब्द में वाचकत्वरूप, अर्थ में वाच्यत्वरूप, ज्ञान में शब्दार्थ-प्रकाशत्वरूप, विभाग है।

इस विभेद को करके इसमें जो योगी संयम करता है उसको सब प्राणियों के अर्थात् पशु पत्ती सर्पादकों के शब्द से ज्ञान होजाता है कि इस अभिप्राय से उस प्राणी ने यह शब्द उद्यारण किया है। ऐसा ज्ञान होने से सबको जान लेता है।। १७।।

### व्यासभाष्य का भाषानुवाद ॥ सूत्र १७॥

इस विषय में वाग—इन्द्रिय वर्णों में ही अर्थवती है (वर्ण का उच्चारण मात्र ही उसका काम है)। ध्विन के परिणाम मात्र को विषय करने वाला श्रोत्रेन्द्रिय है (श्रोत्र का काम ध्विन के परिणाम को प्रहण करना मात्र है) उसके अर्थ को जतलाना नहीं है, पद वर्णात्मक है। जिससे अर्थ का कथन होना है—जैसे घटादि—वह नादानुसंहार बुद्धि से निर्माह्य है (नाद—वर्णों का नाम है, उनके अनुसंहार की बुद्धि—एकत्व के आपादन की बुद्धि से निर्माह्य है, क्योंकि वर्णों को बुद्धि से इकट्ठे करके पद का प्रहण होता है)।

सब वर्णों का एक काल में उचारण श्रसम्भव है। श्रतः परस्पर निरनुग्रहात्मक हैं, पर-स्पर श्रसंकीर्ण हैं। वे वर्ण समाहार रूप पद को बिना छुए — विना उपस्थित किये — बिना बनाये ही श्राविभूत — प्रकट श्रोर तिरोभूत — लीन होते रहते हैं — श्रतः प्रत्येक श्रपदस्बरूप कहे जाते हैं।

फिर एक एक वर्ण पदात्मा है—पद के निर्माण में उपादान रूप है, सर्वाभिधान शिक्त से प्रचित है (सर्व अभिधानों की शिक्त संचित है जिसमें), सहकारी वर्णान्तर का प्रतियोगी—सम्बन्धी होने से वैश्वरूप्य की भांति आपन्न है (असंख्य पद रूप जैसा बना हुआ है)। पूर्व वर्ण उत्तर वर्ण के साथ और उत्तर वर्ण पूर्व वर्ण के साथ विशेष में अवस्थापित है। इस प्रकार बहुत वर्ण कम के अनुरोधी, अर्थ संकेत से अवच्छिन्न (संकेती कृत अर्थ मात्र के वाचक) हैं, इतने ये वर्ण सर्वाभिधान शिक्त से परिवृत्त हैं, गकार औकार और विसर्जनीय सास्नादिमान अर्थ (गी पशु) को द्योतित करते हैं। जो अर्थ संकेत से अवच्छिन्न हैं। जिनका ध्वनिक्रम उपसंहत है—उन वर्णों का जो एक बुद्धि निर्भास है वह पद वाचक। वाच्य का है संकेतित है, वह एक पद, एक बुद्धि विषय—एक प्रयत्न से आद्मि—अभाग—अक्रम—अवर्ण—बौद्ध—अन्तय वर्ण के प्रत्यय के व्यापार से उपस्था-पित, दूसरे पर प्रतिपादन की इच्छा से अभिधान कर्जाओं से अभिधीयमान और श्रोताओं से श्रयमाण वर्णों से ही अनादि वाग् व्यवहार की वासनाओं से अनुविद्ध लोक बुद्धि से सिद्धवत्—संप्रतिपत्ति से प्रतीत होता है। उसका संकेत बुद्धि से प्रविभाग है कि इतने वर्णों का इस प्रकार का अनुसंहार एक अर्थ का वाचक है।

संकेत तो पद श्रीर पदार्थ के इतरेतराध्यासरूप स्मृत्यात्मक होता है, जो यह शब्द है वहीं यह अर्थ है और जो यह अर्थ है वहीं यह शब्द है, इस प्रकार इतरेतराध्यासरूप संकेत होता है। इस प्रकार ये शब्द, ऋथे और प्रत्यय इतरेतर ऋध्यास से संकीर्ण रहते हैं,-- गौ अर्थ है, गौ शब्द है, गौ ज्ञान है। जो इनके विभागों का ज्ञाता है, वह सर्वित् हैं। सब पदों में वाक्य की शक्ति होती हैं। वृत्त इतना कहने पर—श्रस्ति (हैं) क्रिया खयं भासने लगती है, क्योंकि पदार्थ सत्ता रहित नहीं रहा करता। तथा क्रिया भी श्रसाधन (कारकरहित) नहीं हुआ करती, तथा—पचित (पकाता है) यह कहने पर सब कारकों का अध्याहार होता है - चैत्र कर्ता, अग्नि कर्म, तराडुल करण का कथन तो अनुवाद मात्र होता हैं। वाक्यार्थ में पदों की रचना देखी जाती है श्रोत्रियश्छन्दों उधीते (श्रोत्रिय अर्थात् जो छन्द पढता है ) जीवति—प्रामान्धारयति (जीता है अर्थात प्राम धारम करता है), उस वाक्य में पदार्थ की ऋभिव्यक्ति होती है, उससे पद का विभाग कर के कियावाचक है या कारक वाचक है यह व्याख्या करनी चाहिये। अन्यथा (यदि वाक्य में पदार्थ की अभिव्यक्ति न हो तो भवति (है), अश्व, अजावय इत्यादि में नाम और आख्यात के समान रूप होने से किया और कारक में अनिर्ज्ञात की व्याख्या कैसे की जा सकती है। उन शब्द, श्रर्थ श्रीर प्रत्ययों का विभाग है, जैसे कि श्रेतते प्रासादः (महल सफेद होता है) यह क्रिया का अर्थ है, श्वेतः प्रासादः (महल सफेद है) यह कारक का अर्थ है। शब्द किया और कारक रूप है, उस शब्द का अर्थ प्रत्यय (ज्ञान) है-क्योंकि सोऽयम्- वह यह इस एका-कार ही प्रत्यय संकेत हैं। जो श्वेत अर्थ है—वह श्वेत शब्द—और श्वेत प्रत्यय (ज्ञान) का आलम्बनीभूत है (विषय है), वह श्वेत अर्थ अपनी अवस्थाओं से विकृत होता हुआ न तो शब्द के साथ रहता है और न प्रत्यय (ज्ञान) के साथ रहता है, ऐसे ही शब्द और प्रत्यय भी विकृत होते हुए एक दूसरे के साथ नहीं रहते, शब्द अन्य प्रकार का है, अर्थ अन्य भाँति का श्रीर प्रत्यय इन से भी विलच्च है। इस प्रकार से इनका विभाग है, इस भाँति उनके विभाग में संयम करने से योगी को सब प्राणियों के शब्द का ज्ञान होता है ॥ १७ ॥

## विज्ञानभिद्ध के योगवात्तिंक का भाषानुवाद ॥ सूत्र १७ ॥

संयमान्तर की सिद्धिको कहते हैं—शब्दार्थप्रत्यायानामितरेतराष्यासात् संकरस्तत् प्रविभागसंयमात् सर्वभूतहतज्ञानम्—गौ—इत्यादि शब्द हैं, गौ इत्यादि अर्थ है, गौ इत्यादि प्रत्यय (ज्ञान) है—इनके वक्ष्यमाण संकेतरूप अध्यास से संकर—अविवेक—प्रह होता है, वास्तव में इनका भेद है। अतः उनके प्रविभाग में—भेद में संयम द्वारा साज्ञात् करने पर सर्व भूतों के शब्दों का ज्ञान होता है—यह काग इस अर्थ को समम कर इन शब्दों से कहता है।

'यद्यपि साज्ञात्कृते सित' यह पाठ सूत्र में नहीं है तो भी संस्कारसाज्ञात्करणात्— इस उत्तर सूत्र से—साज्ञात्कार पर्यन्त ही संयम की सिद्धि कही हैं, श्रतः सर्वत्र सूत्रों में संयम की साज्ञात्कार द्वारा ही व्याख्या करनी चाहिये। इसीलिये भाष्यकार भी श्रनेक सूत्रों में हग्दर्शनार्थ साचात्कार पर्यन्त ही संयम की व्याख्या करेंगे, तीन शकार के ही शब्दों के साथ अर्थ और प्रत्ययों का, और उन शब्दों के अन्योऽन्य संकर को दर्शान के लिये पहिले शब्दों के ही तीन शकार भाष्यकार दिखलाते हैं—तत्र वागिति—तत्र शब्द के मध्य में वागिनिद्रय वर्णों में ही प्रयोजनवाली है, वागिनिद्रय जन्य शब्द वर्ण ही हैं—शृंग आदि शब्द और वाचक पद वागिनिद्रय जन्य नहीं हैं। उर: (छाती)आदि स्थानों में उत्पद्यमान शब्द—वर्ण है।

## अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः करटः शिरस्तथा। जिहामूलं च दन्ताभ नासिकोष्टौ च तालु च ॥

उरः, करठ, शिर, जिह्वामृल, दन्त, नासिका, श्रोष्ठ और तालु वर्णों के उच्चारण के ये श्राठ स्थान हैं। इस स्मरण से वागिन्द्रिय की शरीर से बाहर वृत्ति (व्यापार) नहीं है, श्रतः श्रोत्र प्राह्म वक्ष्यमाण शब्द, तदनन्तर श्रोतृबुद्धि प्राह्म वाचक शब्द वागिन्द्रिय के कार्य नहीं हैं। क्योंकि श्रोता के श्रोत्र देश में वक्ता की वागिन्द्रिय का सम्बन्ध न होने से शब्द की उत्पादकता श्रसम्भव है। वागिन्द्रिय जन्य शब्द से शब्दान्तर को कहते हैं—श्रोत्रं चेति'—वागिन्द्रिय द्वारा शंख श्रादि में श्रभिहत उदानवायु का परिणाम भेद ध्विन हैं जिस परिणाम से उदान वायु वक्ता की देह से उठकर शब्द धारा को उत्पन्न करता हुत्रा श्रोता के श्रोत्र को प्राप्त होता है, उस ध्विन का परिणाम भूत वर्णावर्ण साधारण नाद नामक शब्दसामान्य ही श्रोत्र-इन्द्रिय का विषय होता हैं। ध्विन का श्रपरिणाम भूत वाचक पद श्रोत्रेन्द्रिय का विषय नहीं होता। वह शब्द वर्ण जाति वाला होने से वर्ण कहलाता है। तृतीय शब्द को कहते हैं—पदे पुनर्नादानुसंहारबुद्धिनिर्माह्ममिति—यथा प्रतीति सिद्ध नाद नामक गकारादि वर्णों को प्रत्येक पद—है—ऐसा प्रत्येक को प्रह्ण करके श्रनु पीछे जो बुद्धि से हिर्माह्म वर्णों से श्रतिरक्त श्रखण्ड—एक काल में उत्पद्यमान वक्ष्यमाण स्कोट नामक पद है। इस प्रकार यह तृतीय शब्द श्रनःकरण से ही प्राह्म है (श्रन्तः करण का ही विषय है)।

उस पद को ही यदि श्रोत्र इन्द्रिय से शाह्य माने, तो अन्तःकरण निष्ठ अनुसंहार बुद्धि को भिन्न अधिकरण में होते हुए हेतु मानना होगा, श्रौर वह अयुक्त है—क्योंकि प्रत्या- सित्त में समानाधिकरण को ही लाघव है। अनुसंहार बुद्धि भी श्रोत्रादि की ही है। — यह नहीं कह सकते, क्योंकि यह असम्भव है। आनुपूर्वी की एकता से वर्णों की एकता का आपा- दन होता है और वह आनुपूर्वी गकार के उत्तर औकारादि रूपिणी है, वह अनेक वर्ण पदों में श्रोत्रेन्द्रिय से महण नहीं हो सकती। आशुविनाशी होने से वर्णों का मेल नहीं हो सकता, पूर्व पूर्व वर्णों के संस्कार और उन संस्कारों से स्मृतियाँ जो कि अन्तःकरणनिष्ठ हैं, उनको अन्तःकरण की सहकारिता ही उचित है। अतः स्मृत वर्णों की आनुपूर्वी का मन से ही प्रहण हो सकता हैं—यह भाव है।

शंका—क्यों जी। स्फोट नामक शब्द किस प्रकार का है ? श्रौर उसका कारण क्या है ? तथा उसमें प्रमाण क्या है ?

समाधान-श्रत्रोच्यते - जैसे बीज, श्रंकर श्रादि श्रनेक श्रवस्थाश्रों में स्थित बन्न धर्मी उन क्रिक अवस्थाओं से अतिरिक्त पहुन आदि रूप अशेष अवस्था से व्यक्त होता है कि यह आस्र वृत्त है। दूसरा वृत्त नहीं है। वह वृत्त बीजादि से भिन्न-श्रभिन्न है क्योंकि उसमें भेद और अभेद दोनों का अनुभव होता है, ऐसे ही गकार श्रौकारादि अनेक अवस्था वाला गौ: इत्यादि अखगड स्फोट शब्द क्रमिक गकारादि अवस्थाओं से अतिरिक्त आनुपूर्वी विशेष विशिष्ट विसजनीय श्रादि रूप चरम श्रवस्था से व्यक्त होता है कि यह 'गी' है यह पद, गौ: इति इत्यादि रूप से व्यक्त नहीं होता, वह स्फोट पद गकार आदि वर्शों से भिन्न श्रीर अभिन्न है, क्योंकि उसमें भेद और अभेद दोनों का अनुभव होता है, श्रीर वह पद नामक शब्द अर्थ के स्फुट (साफ प्रकट) करने से स्फोट कहलाता है। स्फोट शब्द का कारण एक प्रयत्न जन्य ध्विन विशेष हैं, प्रयत्नभेद से उचारण में व्यवधान होने पर एक पद व्यवहार नहीं, हो सकता। गी: यह एक पद ही यह व्यवहार स्कोट में प्रमाण है। वर्णी के अनेक होने से, उनसे एकत्व व्यवहार सरलतया नहीं बन सकता, तथा प्रत्येक वर्ष से उत्पद्यमान अर्थ प्रत्यय का हेत्त्व स्फोट में प्रमाण ह । यदि आनुपूर्वी विशिष्ट समूह के एक होने से एकत्व व्यवहार होता है ऋौर उसी रूप से ऋर्थ प्रत्यय (ज्ञान) के प्रति हेतुता मानें, तो संयोगिवशेष से अविच्छित्र (युक्त) अवयवसमूह से ही एकत्व व्यवहार और (घट से) जलादि के लाने की सिद्धि हो जायेगी, जिससे कि घटादि अवयवी मात्र का उच्छेद हो जायेगा, क्योंकि दोनों दशा में युक्ति समान है।

शंका—तब तो युक्तिसाम्य से एक—एक वाक्य भी स्फोट रूप हो जायेगा ?

समाधान—यदि वाक्यस्फोट में कोई बाधक न हो तो वाक्यस्फोट मानना हमको इष्ट ही है। भाष्यकार ने तो वर्णों के पद होने का संचेप से निराकरण किया है। वर्णा एकति — अनेक वर्ण एक काल में श्चिति के योग्य न होने से परस्पर निरनुप्रहात्मा असम्बद्ध स्वभाव हैं, अतः वे पद को न छूकर—पदत्व को प्राप्त न होंकर—(पद न बन कर) इसी लिये अर्थ को उपश्चित न करके (अर्थ को विना प्रकट किये ही) आविर्भूत होकर ही च्रण भर में तिरो भूत हो जाते हैं। इस लिये प्रत्येक को अविवेकी अपदस्वरूप कहते हैं। यहाँ स्वरूप पद के प्रहण से अवस्था और अवस्था वाले के अभेद से वर्णों के पदत्व का निराकरण नहीं किया है।

शंका—यदि वर्ण पदस्वरूप नहीं है तो लोग इतने वर्ण क्रमविशेष से युक्त इस अर्थ के वाचक हैं ऐसा संकेत किस प्रकार कर लेते हैं ?

समाधान - वर्णाः पुनिरत्यादि' यहाँ से लेकर संकेत्यते इस पर्यत्त वाक्य से समाधान किया है। उसका अर्थ यह है, यद्यपि वर्ण पद से भिन्न हैं, तथापि अवस्था और अवस्था वाले के अभेद की भी सत्ता है। (अभेद भी है) अतः एक-एक भी वर्ण पदरूप है। पद से अभिन्न है जैसे कि बीज और अंकुर वृत्त से अभिन्न होते हैं। इसीलिये पदरूप से सर्व पदार्थों के अभिधान की योग्यता से सम्पन्न होते हैं। इसमें हेतु कहते हैं—सहकारीति-पद्भाव में सहकारी जो वर्णान्तर उनका प्रतियोगी-सम्बधी होने से अनन्त पद रूपता

को प्राप्त की भाति आपन्न होता है (बन जाता है)—यहाँ उन शब्द का प्रयोग भाष्यकार ने वैश्वकृष्य की योग्यतामात्र के प्रतिपादन के लिये किया है।

वैश्वरूप्य का प्रकार कहते हैं — पूर्व गकार उत्तर छौ: इस वर्णद्वय के साथ गण् इत्यादि पद से व्यावृत्त होता है (पृथक् होता है) उत्तर विसर्जनीय पूर्व गौ: इन वर्णद्वय से गौ: इत्यादि पदों से व्यावृत्त होकर (पृथक् होकर) विशेष गौ: इस अखराड स्कोट पद में तादात्म्य से (अभेद रूप से) अवस्थापित होता है इस हेतु से इस प्रकार के कमानुरोधी बहुत से वर्ण, आनुपूर्वीविशेष की अपेता रखने वाले, पद के अभेद से अर्थ संकेत से अवबच्छित्र (युक्त) नियमित होकर सर्व आभधान में समर्थ भी इतने इतनी संख्या वाले ये गकारादि गौ को ही अवस्थापित करते हैं (गौ का ही कथन करते हैं ) अतः उस प्रकार से वर्ण मुख से, वह पद ही अविवेक से संकेत किया जाता है — यह भाष्य का अन्वय है। उसमें हेतु है वाच्यस्य वाचकमिति—पद ही वाच्य का वाचक है — उपस्थापक है (वाच्य को कहने वाला है)। अन्य का अन्य रूप से संकेत में हेतु है। एतेषाम से लंकर निभासः तक। जो पद नामक बुद्धिमात्रपाद्य अर्थ संकेत से अवच्छित्र (युक्त) इन वर्णों का स्कोट है, तथा समाप्त ध्वनिजन्य कम आनुपूर्वी विशेष जिन उस प्रकार के वर्णों की है, वह एक है, अभिन्न है, यह पद के खक्ष्प का कथन किया है। वाक्यार्थ समाप्त हुआ।

भाव यह है, जैसे मिले हुए दो कपाल जल लाने के हेतु होते हैं—यह श्रविवेक से बालकों के लिये कहा जाय, क्योंकि पट से घट को पृथक करने वाला श्रन्य श्रसम्भव है, उससे बालक कपाल के श्रविवेक से घट को ही जल लाने का हेतु समम्भता है ऐसे ही स्फोटान्तर के व्यावर्त्तन के लिये वर्णों के श्रविवेक से ही स्फोट में संकेत का उपदेश श्रीर संकेत का प्रहण होता है, श्रतः वर्णों में संकेतता की श्रतुपपत्ति, श्रसिद्धि नहीं है।

त्रिविध शब्द को दर्शा कर अब उनमें से संकंत के कारण का प्रतिपादन करते हैं, तदेकिमिति—प्रतीयते, इसके साथ अन्वय है। अर्थ यह है, यद्यपि वह पद रफोट नामक एक ही है, वर्णों के समान अनेक नहीं है, और एकत्व में प्रमाण है एकबुद्धिविषयत्व, तथा वक्ता के एक ही प्रयन्न से ध्विन आदि द्वारा उत्पादित है, (उत्पन्न होता है), वर्णा तो प्रयन्नमेद से भी उत्पन्न होते हैं, तथा यह पद अभाग है, निरंश है वर्णसमृह तो वन के सदश सांश है, तथा यह पद (रफोट) अकम है, एक काल में ही उत्पद्यमान है। वर्णों के समान कम से उत्पन्न नहीं होता, अतः इन हेतुओं से पद रफोट वर्णों से भिन्न है। किंच—रफोट बौद्ध है बुद्धिमात्र से प्राह्म है, तथा अन्तय वर्णा के प्रत्ययह्म व्यापार से व्यक्त होता है, वर्ण ऐसे नहीं हैं तो भी दूसरों के प्रित प्रतिपादन की इच्छा से वक्ता के बोले और श्रोता के सुने इस प्रकार के वर्णों के द्वारा ही सिद्धवत्, परमार्थवत् एक दूसरे की संप्रतिपत्ति के संवाद से प्रतीत होते हैं, व्यवहार में अति ही वर्णों से भिन्न हम से व्यवहार में नहीं आते, उसमें हेतु है—अनादि वाग् व्यवहार की वासनाओं से वशीकृत लौकिक बुद्धि। यहाँ अभिधीयमानै: इससे पद के वाग् इन्द्रिय विषयक वर्णों का अविवेक समकना चाहिये और श्रयमाणै: इससे पद के शोन्नविषयक शब्द का अविवेक जानना चाहिये।

इस प्रकार तीन प्रकार के राब्दों के अन्योऽन्याध्यास से संकर को दशीया है। अब त्रिविध राब्द से अर्थ और प्रत्यय के अध्यास का प्रतिपादन करने के लिये राब्द व्यवहार के संकेतप्रह्मूलक होने को कहते हैं तस्येति—उस पद का प्रविभाग विषय की व्यवस्था के संकेत के प्रह्मा से ही होता हैं। प्रविभाग को ही कहते हैं एतावतामिति—इस प्रकार का, ऐसी आनुपूर्वी वाला-अनुसंहार-मिलन, इस अर्थ का वाचक है, उपस्थापक है, इस भाँति का विभाग होता है एकस्यार्थस्य—इस प्रकार का पाठ मानें तो उसका अर्थ होता है — अर्थविशेष का,।

संकेत का शब्दार्थ कहते हैं-" संकेतिस्वित " अध्यास संकेतकर्त्ता का आहार्य आरोप है जिसका अथे है आरोपित का अभेद, उस ही का ज्ञान पदार्थ का उपस्थापक होता है, उसमें आधुनिकों की कल्पना की व्यावृत्ति के लिये स्मृत्यात्मक पद का प्रयोग है, श्रतः विषय श्रीर विषयी के श्रभेद से पाणिनी श्रादि की स्मृति है। यह भी नहीं कह सकते कि कल्पित अभेद असन् से वह असन् संकेत कैसे हो सकता है ? क्योंकि असन्ख्याति तो स्वीकार ही नहीं है. अन्यत्र सत् की अन्यत्र कल्पना होती है, (अन्यत्र सत् रजत की श्चन्यत्र सीप में कल्पना होती है ) श्रध्यास के संकेतत्व में प्रमाण कहते हैं —योऽयं शब्दः इससे लेकर 'भवति' तक। श्रोमित्येकाचरं ब्रह्म इत्यादि शास्त्रों में, कम्बुमीवादिमान् घटः इत्यादि लोक में पद और पदार्थ का अभेद आरोप ही संकेत दिखलाई देता है, क्योंकि श्रोमित्यादि के शब्द वाच्यत्व की लच्चणा में कोई प्रमाण नहीं है, अत एव कोशों में अमरा निर्जरा: देवा इत्यादि शब्द और अथे का आरोप्यमाण अभेद ही संकेत दिखाई देता है, अतएव इस अनादि अभेद के आराप से आगामी लोग मन्त्र और अर्थ के अभेद उपासना का उपदेश करते हैं, श्रीर मीमांसक मन्त्रमयी देवता कहते हैं। जो तो-इस शब्द से यह श्रथे जानना चाहिय इस शकार की ईश्वर की इच्छा का विषय शक्ति दूसरे तन्त्रों में लिन्नत है वह अप्रामाणिको है और लच्चा शक्त जैसी ही है। दूसरी बात यह है कि ईश्वर को न जानने वाले को भी शब्दार्थ प्रत्यय देखा जाता है, तथा पद और पदार्थ के अभेद से संकेत भी युक्त न हो सकेंगा, इत्यादि दोष जान लेने चाहियें।

श्रव संकेत बुद्धि निमित्तक तीनों का संकेत है इसको कहते हैं एवमेव इति—इस प्रकार संकेत बुद्धि के कारण से वे तीन, प्रकार के शब्द, श्रथे श्रीर प्रत्यय संकीण— श्रविविक्त हैं, उनमें संकेत का प्रह ही शब्द श्रीर श्रथे का इतरेतर श्रध्यास है, क्योंकि शब्द श्रीर श्रथे का तो प्रत्यय के साथ एकाकार होने से श्रन्योन्याध्यास प्रसिद्ध ही है। यह भाव हैं

संकर के आकार को कहते हैं — गौरिति य इहि—वह ही शब्द आदि का तत्त्वज्ञ है अन्य नहीं। वर्ण, ध्विन पदों के अन्योन्य संकर की भाँति अब पद-वाक्य और उनके अथों के संकर से भी शब्द-अर्थ और प्रत्ययों का संकर दिखलाते हैं सवेपदेष्विति—वाक्य की शक्ति-पदार्थान्तर के सहकार से वाक्य भवन शक्ति है (वाक्य बनने की शक्ति है) तथा वृत्त इत्यादि पदों की वृत्तोऽस्ति (वृत्त्त है) वृत्त्वश्चलित (वृत्त्त चलता है) वृत्तच्छिदाते (वृत्त्त कटता है) इत्यादि वाक्यों से संकर—अविवेक होता है यह भाव है। पदों में वाक्य शक्ति का

उदाहरण देते हैं—षृत्त-इत्युक्ते-इति वृत्त ऐसा कहने पर आकांना को पूर्ण करने के लिये योग्यता आदि के वश से अस्ति (है) इस क्रिया का अध्याहार होता है। तथा पद में व क्य का संकर है यह भाव है।

रंगका—राज्द का अध्याहार सम्भव नहीं है क्योंकि एक ही अर्थ में अनन्त राज्दों का प्रयोग होता है और किसी विशेष राज्द का अनुमापक लिग उपस्थित नहीं है ?

समाधान — यह बात नहीं है क्योंकि अपनी इच्छा से खयं किल्पत किसी भी आकांना के पूरक शब्द से क्ता के ताल्पर्य विषयक अर्थ का बोध हो सकता है, अर्थविशेष के अनुमान में तो योग्यता, आकांना, ताल्पर्यादिक लिंग हैं ही। यही कहते हैं, न सत्तामिति योग्यता के दिखलाने से आकांना ताल्प्ये आदि भी उपलिन्तत हो गये हैं, क्योंकि केवल योग्यता तो अर्थान्तर में भी साधारण है, उदाहरणान्तर कहते हैं, तथा नहींति — असाधनकारक रहित कोई किया नहीं होती, पचित कहने पर सब कारकों का आन्तेप, अर्थात् अनुमान होता है।

शंका-यह बात है तो कारकवाचक पदों का कहीं भी प्रयोग नहीं होगा ?

समाधान—नियमार्थ इति—कारकवाचक पदों का नियम के लिये अनुवाद होता है, योग्यता आदि से सर्वत्र विशेष अर्थ का अनुमान सम्भव नहीं है, अतः अनुमित कारकों का भी सामान्य से "नियमार्थ दूसरे कारकों से व्यावृत्ति (पृथक् करने के लिये) प्रयोग होता है" चैत्रोऽग्निना भजनम इत्यादि पदों से चैत्र अग्नि भजन—इस कर्ता, कर्म करण का अनुवाद है। अब अध्याहार के विना भी अर्थ के अभेदिनिमित्तक पद और वाक्य के संकर को दिखलाते हैं, दृष्टश्चे ति-छन्दोऽघीते (छन्द पढ़ता है) इस वाक्य के अर्थ में श्लोतिय इस पद की—तथा प्राणान् धारयति—(प्राणों को धारण करता है) इस वाक्य के अर्थ में जीवित—इस पद का वचन है—कथन है।

### जन्मना ब्राह्मणो श्रेयः संस्काराइ द्विज उच्यते । विद्यया याति विमत्वं त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते ॥

जन्म से ब्राह्मण जानना चाहिये और संस्कार (यज्ञोपवीत संस्कार) से द्विज कहा जाता है, विद्या से विश्रत्व को पाता है और तीनों से (जन्म, संस्कार और विद्या-वेद विद्या-से) श्रोत्रिय कहलाता है। इस स्मृति प्रमाण से। और जीव = बलप्राणधारणयोः उस अनुशासन से (धातुपाठ प्रमाण से)

शंका — यदि वाक्यार्थ की सिद्धि पद से भी होती है तो 'गुरुतरस्य छन्दोऽधीत' इस वाक्य का वचन कभी भी न होगा ?

समाधान—तत्र वाक्य इति—उस वाक्य में पद के अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, ( उससे पद का विभाग करके क्रियावाचक है या कारक वाचक है विवरण करना चाहिये, ) अतः पद और वाक्य के संकर से संशय के खल में पद का वाक्य से विवरण करना चाहिये।

प्रसंग से कहते हैं.तत इति-क्योंकि वाक्यार्थ में भी पद रचना होती है। अतः सन्देह स्थल में पद का श्रंश भेदों के द्वारा वाक्य से विवरण करना चाहिये। व्याकरण न होने पर अर्थ का बोध न होने से वाक्य का व्यवहार ही व्यर्थ हो जावेगा । इसके लिये कहते हैं, अन्यथेति - भवति यह प्रयोग करने पर नाम और आख्यात के समान रूप होने से 'भवति घटो' 'भवति भिन्नां देहि' इन दो अर्थों में सन्देह होने पर अनवधारित पद का किस प्रकार किस प्रयोजन से किया या कारक में विवरण किया जाय ? श्रोता को ऋर्थ का ज्ञान श्रसम्भव है, इसी भांति 'श्रश्व' यह कहने पर 'गतिमकार्षीर्घोटको वा' चला था या घोड़ा है यह सन्देह होता है क्योंकि नाम श्रीर श्राख्यात में समानरूपता है। तथा 'श्रजापयः' यह कहने पर 'छाग्याः पयः, शत्रन् पराभावितवान् वा' इस ऋथे में सन्देह होता है क्योंकि नाम श्रीर श्राख्यात समान रूप हैं। इस प्रकार श्रर्थ श्रीर प्रत्ययों के संकर को दिखला कर ऋब प्रविभाग को दिखलाते हैं, तेषामित्यादि से उनमें से पहिले शब्द का भेद होने पर भी अर्थ और प्रत्यय के अभेद से शब्द और अर्थ के भेद को दिखलाते हैं— श्वेतते इससे लेकर प्रत्ययश्च इस तक से ( श्वेतते प्रासादः यह किया का ऋर्थ है, श्वेतः प्रासाद: यह कारक का ऋर्थ है - शब्द कियाकारक रूप है, उस शब्द का ऋर्थ श्रीर प्रत्यय ज्ञान होता है – यह भाष्य है ) किया साध्यरूप है अर्थ जिसका वह क्रियार्थ है, श्वेतते यह उसका शब्द है, तथा कारकः सिद्धरूप है अर्थ जिसका वह कारकार्थ है - श्वेतः यह उसका शब्द है। ये शब्द भिन्न हैं, इनका श्रथे क्रियाकारकरूप श्वेतगुणमात्र एक ही है, इसी प्रकार प्रत्यय भी जानना चाहिये। क्रियाकारकात्मक गुणाकार हैं। इसमें प्रमाण पळते हैं. कस्मात इति - किस प्रकार ?

उत्तर देते हैं, सां ऽयिमत्यिभसम्बन्धात्—यह वही है इस सम्बन्ध क्रियाकारकात्मक गुग्गाकार है श्वेतन जो क्रिया है वही यह श्वेतक्ष्यकारक गुग्ग है, और जो श्वेतते इससे श्वेताकार प्रत्यय है वही प्रत्यय श्वेतः इस शब्द से भी श्वेताकार प्रत्यय ही श्रभेद की प्रत्यभिज्ञा से हाता है।

शब्द श्रीर श्रर्थ के अभेद से संकेत कैसे होता है ? इस विषय में कहते हैं — एकाकार इति—एकाकार—श्रारोपरूप प्रत्यय ही संकेत आरोपित के श्रभेद में ही संकेत है, पारमार्थिक श्रभेदरूप में संकेत नहीं है।

इंका—शब्द और अर्थ के अभेद प्रत्यय से प्रत्यभिज्ञा का ही बाध क्यों नहीं हो जाता ?

समाधान—तत्राह—यस्त्वित—जो श्वेत अर्थ वह शब्द और प्रत्यय (ज्ञान) का विषय होने से, अपनी शब्द आदि से भिन्न नई-पुरानी अवस्थाओं से विक्रियमाण होने से शब्द और प्रत्यय के सहगत (साथ) नहीं रहता काल से काल रूप अधिकरण के भिन्न होने से सहचार नहीं रहता। ऐसे ही देश से भी सहचार नहीं रहता, क्योंकि शब्द का अधिकरण आकाश है और प्रत्यय (ज्ञान) का अधिकरण बुद्धि है और अर्थ-श्वेत गुणादि प्रासाद आदि में रहते हैं। यह भाव है। एवमिति—इस प्रकार शब्द भी

खपनी श्रवश्वा श्रों से विक्रियमाण श्रर्थ श्रीर बुद्धि का भी सहचारी नहीं है, इस प्रकार प्रत्यय (ज्ञान) भी शब्द श्रीर श्रर्थ का सहचारी नहीं रहता। उपसंहार करते हैं—इत्यन्यथेति—श्रन्यथा शब्द है श्रन्यथा श्रर्थ है श्रीर श्रन्यथा प्रत्यय है यह विभाग है। सूत्र के श्रर्थ का उपसंहार करते हैं—एवं—तत्प्रविभागेति (इस प्रकार उनके विभाग में संयम करने से योगी को सब भूतों के शब्द का ज्ञान होता है। इस प्रकार मनुष्य के विषय में शब्द श्रर्थ श्रीर प्रत्ययों में (जो प्रविभाग है) उसमें संयम करने से साज्ञान पर्यन्त संयम करने से सब भूतों के शब्द उसके श्रर्थ श्रीर प्रत्यय (ज्ञान) को योगी जान लेता है, क्योंकि योगज धर्म श्रविन्त्य शक्ति वाला है, स्वसदश फल देना धर्मों का स्वाभाविक है। हमारे सदशों को शब्द श्रर्थ श्रीर प्रत्यय के भेद का साज्ञात्कार होने पर भी उस साज्ञात्कार के संयमजन्य न होने के कारण सब भूतों के शब्द का ज्ञान नहीं होता, संयम की ही यह सिद्धि है—ऐसे ही श्रगले सूत्रों में भी यथास्थल यही समाधान है।। १७।।

विशेष वर्णन -।। सूत्र १७ ॥ शब्द तीन प्रकार का है:--

१-वर्णात्मक: (क, ग आदि ) जो वार्णारूप इन्द्रिय से उत्पन्न होता है।

२—ध्वन्यात्मक वा नादात्मक: (शंख आदि का शब्द) यह प्रयन्न शेरित उदान वायु का परिग्णाम विशेष है। यही शब्दों की धारा को उत्पन्न करता हुआ श्रोता के श्रात्र इन्द्रिय तक जाता है।

३—स्फोट नामक शब्द है: (स्फुटत्यथों उस्मादिति स्फोटः) यह अर्थ का बोधक और केवल बुद्धि से गृहीत होता है। निरवयव, नित्य और निष्कम है। वर्ण शोध उत्पन्न होकर नष्ट होजाते हैं। इनका मेल नहीं हो सकता, क्योंकि 'गौ' यहां पर गकारोचारण के समय में औकार नहीं और औकार के उचारण के समय में गकार नहीं इत्यादि। मेल न होने पर भी, वर्णों के संस्कार और उन संस्कारों से स्मृति होती है, अन्तिम वर्णे (जैसे 'पचित' में इकार) स्फोट का व्यश्वक है। यदि इसे न माना जाय तो 'गौः' यह एक पद है; ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि एकता को महण करने वाली बुद्धि न वर्णों में (जो विनाशी हैं) हो सकती है और न स्फाटबाधक ध्वनि में; यह स्फोट-नामक शब्द दो प्रकार का है: पद-स्फाट और वाक्य-स्फोट (स्फाट का विषय नागेशकृतमंजूषा और वैयाकरण भूषण में विस्तृतरूप से लिखा है; व्याकरणाचाये और योगाचाये इनका स्फोट विषय में एक मत है, नैयायिक शब्दमात्र को अनित्य मानते हैं। मीमांसक शब्दों को नित्य मानते हैं, उसक स्फोटवादी नहीं हैं)।

स्फोट का बड़ा शास्त्राथं है। इन तीनों अर्थात् शब्द, अर्थ और ज्ञान का परस्पर अध्यास (भिकों में अभिन्न बुद्धि) होता है। आरोप को अर्थात् अन्य में अन्य बुद्धि करन को 'अध्यास' कहते हैं। इन शब्दां का अर्थ-और-ज्ञान के साथ संकेत रूप (इस पद का यह अर्थ है एतदूप) अध्यास है। पर वस्तुतः शब्द, अर्थ, प्रत्यय तीनों मिन्न हैं। जब उनके भेद में योगी चित्त की एकामता करता है, तब उनका प्रत्यत्तकर वानर, कौवे आदि की बोली को जान लेता है कि इस अर्थ को लेकर यह बोल रहे हैं। योगियों में विचित्र शक्ति होती है। धारणा, ध्यान श्रीर समाधि की बड़ी महिमा है। हम लोगों को जो शब्द, श्रर्थ श्रीर ज्ञान का भेद प्रतीत होता है वह समाधिजन्य नहीं है इससे हम नहीं जान सकते।

संगति-दूसरी सिद्धि कहते हैं :-

## संस्कारसात्तात्करणात् पूर्वजातिश्वानम् ॥ १८॥

शब्दार्थ-संस्कार-साज्ञात्-करणात् = संस्कार के साज्ञात् करने से । पूर्व-जाति-ज्ञानम् = पूर्वजन्म का ज्ञान होता है ।

अन्वयार्थ-संस्कार के साचात् करने से पूर्वजन्म का ज्ञान होता है।

व्याख्या—संसार दो प्रकार के होते हैं, एक स्मृति के बीज रूप से रहते हैं जो स्मृति श्रीर छेशों के कारण हैं। दूसरे विपाक के कारण वासनारूप से रहते हैं जो जन्म, श्रायु, भोग श्रीर उनमें सुख-दु:ख के कारण होते हैं। वे धमे श्रीर श्रधमेरूप हैं। ये सब संस्कार इस जन्म तथा पिछल जन्म में किये हुए कमों से बनते हैं श्रीर प्रामाफोन के प्लेट के रेकडे (Records) के सदृश चित्त में चित्रित रहते हैं। वे परिणाम, चेष्टा, निरोध, शक्ति, जीवन श्रीर धमे की भांति श्रपरिदृष्ट चित्त के धमे हैं। उनमें संयम करने से योगी को उनका साज्ञात हो जाता है। इससे उसका जिस देश, काल श्रीर जिन निमित्तों से वे संस्कार बने हैं, सब स्मरण हो जाते हैं। यही पूर्वजन्म ज्ञान है। (योगियों के श्रातिरक्त बहुत से शुद्ध संस्कार वाले बालक भी ध्रपने पूर्वजन्म का हाल बतला देते हैं)। जिस प्रकार संस्कारों के साज्ञात करने से श्रपने पूर्वजन्म का ज्ञान होता है इसी प्रकार दूसरे के संस्कारों के साज्ञात करने से श्रपने पूर्वजन्म का ज्ञान होता है। (विज्ञान भिक्षु के श्रनुसार) 'पर 'श्रर्थात् भावी जन्मों का भी इसी भांति संस्कार के साज्ञात् करने से ज्ञान हो जाता है)

टिष्पणी:—।। सूत्र १८ ॥ पूर्वोक्त स्रथं में श्रद्धा उल्लन्न करने के लिये भाष्यकारों ने स्नावट्य नामक योगीश्वर का योगीराज जैगीषव्य के साथ एक संवाद उपन्यस्त किया है। उसका यहां निरुपण किया जाता है। भगवान जैगीषव्य जो प्रसिद्ध योगीश्वर हुए हैं उनके सम्बन्ध में एसा प्रसिद्ध है कि वे संस्कारों के साज्ञातकार से दश महा-कल्पों में व्यतीत हुए श्रपने जन्म परिणाम परम्परा का श्रनुभव करते हुए विवेकज ज्ञान सम्पन्न थे। श्रीर योगिराज भगवान श्रावट्य के सम्बन्ध में कहा जाता है कि योगबल से स्वच्छामय दिव्य विमह को धारण करके विचरते थे। किसी समय इन दोनों योगियों का संगम होगया। तथ श्रावट्य ने जैगीषव्य से यह बात पूर्छी कि दश महा-कल्पों में देव मनुष्यादि योनियों में उत्पन्न होते हुए श्रापने जो श्रनेक प्रकार के नरक तिर्यक् योनियों में श्रीर गर्भ में दुःखों को श्रनुभव किया है वह सब श्रापको परिज्ञात है, क्योंकि स्वच्छ श्रीर श्रनभिभूत बुद्धि सत्त्व होने के कारण श्रापको सारे पूर्व जन्मों का ज्ञान है। इस लिये श्राप यह बतलाएं कि दश महाकल्पों में जो श्रापने श्रनेक प्रकार के जन्म धारण किए हैं, उन जन्मों में श्रापने सुख श्रीर दुःख में श्रीयक किस को जाना श्रथात संसार सुखबहुल है वा जन्मों में श्रापने सुख श्रीर दुःख में श्रीयक किस को जाना श्रथात संसार सुखबहुल है वा

दु:ख-बहुल तब जैगीषव्य जी ने बतलाया कि इन दश महा करूपों में श्रनेक प्रकार के नरक तिर्य्येग् योनियों में दु:खों को श्रनुभव करते हुए बारम्बार देव श्रीर मनुष्यादि योनियों में उत्पन्न होते हुए मैंने जो श्रनुभव किया है, उन सब को दु:ख रूप ही जानता हूं श्रर्थात् विषय सुख दु:ख रूप होने से संसार दु:खबहुल ही है सुखबहुल नहीं।

श्रावट्य मुनि ने फिर पूछा " हे जैगीषव्य मुने ! दीर्घायुवाले जो श्राप को प्रधान विश्तित श्रीर श्रानुत्तम संतोष मुख का लाभ हुआ है क्या वह भी दुःख पत्त में निविप्त है " तब भगवान जैगीषव्य ने कहा " हे श्रावट्य मुने ! विषय मुख की श्रपेत्ता से ही यह संतोष मुख श्रानुत्तम कहा जाता है । कैवल्य की श्रपेत्ता से तो यह दुःख रूप ही है, क्योंकि संतोष बुद्धि सत्त्व का ही धमे है श्रीर जो-जो बुद्धि का धमे है वह सब त्रिगुणात्मक प्रत्यय होने से हेय पत्त में पतित है " श्रर्थात् बुद्धि का धमे होने से सन्तोष भी मुख स्वरूप नहीं है । सूत्रकार ने "सन्तोषादनुत्तममुखलाभः " इस सूत्र से सन्तोष को जो श्रनुत्तम मुख का हेतु कहा है । उस का तात्पर्य्य यह है कि रज्जु के सदश पुरुषों को बान्धने वाली जो दुःख स्वरूप तृष्णा तन्तु है उस तृष्णारूप दुःख का संतोष से नाश होता है । तब तृष्णा के श्रभाव से चित्त पीडा से रहित होकर प्रसन्न हो जाता है । इस प्रकार तृष्णा की निवृत्ति द्वारा सर्वानुकूल संतोष मुख को उत्तम कहा है । कैवल्य की श्रपेत्ता से तो यह सब दुःख सूप ही है ।

प्रत्ययस्य परचित्रज्ञानम् ॥ १६ ॥

शब्दार्थ प्रत्ययस्य = दूसरे के चित्त की वृत्ति के साक्षात् करने से। परचित्त-ज्ञानम = दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है।

अन्वयार्थ-दूसरे के चित्त की वृत्ति के साज्ञात् करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान

होता है।

व्याख्या—जब योगी किसी के चेहरे तथा नेत्र आदि को आकृति देखकर उसके चित्त की वृत्ति में संयम करता है तो उसको उस चित्त का साचात् हो जाता है। इससे उसको ज्ञान हो जाता है कि इस समय उसका चित्त राग, देषादि संसार की वासनाओं से रंगा हुआ है अथवा वैराग्ययुक्त है।

संगति—शङ्का : दूसरे के चित्त की वृत्ति में संयम करने से यह चित्त चित्त-मात्र प्रत्यत्त होता है स्रथवा स्वविषय सिंहत ? इसका उत्तर देते हैं :—

## न च तत् सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात् ॥ २० ॥

शब्दार्थ-न-च-तत् = पर नहीं वह (चित्त)। स-त्रालम्बनम् = विषय-सिहत (साझात् होता है)। तस्य = उस विषय सिहत चित्त के। श्रविषयी-भूतत्वात् = संयम का विषय न होने से।

अन्वयार्थ-पर वह (दूसरे का चित्त) श्रपने विषय-सहित साम्रात् नहीं होता, योंकि वह (विषयसहित चित्त) उसका (संयम का) विषय नहीं है। व्याख्या—पिछले सूत्र में दूसरे के चित्त की वृत्ति में संयम करना बतलाया है। इससे इतना हो झान हो सकता है कि चित्त राग-द्वेषादि से युक्त है अथवा वीतराग है। राग, द्वेष आदि का विषय झात नहीं होता कि किस विषय में राग है, किस विषय में द्वेष है, इत्यादि। क्योंकि यह उस संयम के विषय न थे। संयम-द्वारा उसी का साचात् होता है जा उसका विषय है। और संयम का विषय वही होता है जिसको किसी न िसी प्रकार से पहिले जान लिया है। बाहरी चिन्हों अथोत् नंत्र अथवा चेहरे की आकृति से केवल राग-द्वेषादि जाने जा सकते हैं न कि राग-द्वेषादि के विषय। इसलिए वे सालम्बन चित्त के संयम क विषय नहीं बन सकते। यदि राग-द्वेषादि आभ्यन्तर लिङ्गों द्वारा संयम किया जावे तो उनके विषय का भी अर्थात् सालम्बन चित्त का भी झान हो सकता है।

टिप्पणी — विज्ञानिभिक्षु ने इस सूत्र को भाष्य मानकर उन्नीसवें सूत्र में ही सिम्मिलित कर दिया है। भोज और वाचस्पति मिश्र ने इसको अलग सूत्र माना है।

## कायरूपसंयमात् तद्व्राधशक्तिस्तम्भे चत्तुःपकाशासम्प्रयोगेऽन्तर्धानम् ॥२१॥

शब्दार्थ — काय-रूप-संयमात् = अपने शरीर के रूप में संयम करने से। तद्-प्राह्य-शक्ति-स्तम्भे = उसकी (रूप की) प्राह्य-शक्ति रुक जाने पर। चक्षुः-प्रकाश-असम्प्रयोगे = दूसरे की आँखों के प्रकाश का संयोग न होने पर। अन्तर्धानम् = योगी को अन्तर्धान प्राप्त होता है।

अन्वयार्थ-अपने शरीर के रूप में संयम करने से रूप की प्राद्य-शक्ति रुक जाती है इससे दूसरे के आंखों के प्रकाश से योगी के श्रीर का सिन्नकर्ष न होने के कारण योगी

के शरीर को अन्तर्धान ( छिपजाना ) हो जाता है।

व्याख्या — चक्षु प्रहण्-शक्ति है और रूप प्राह्म-शक्ति है। इन दोनों शक्तियों के संयोग से ही देखने का काम होता है। इन दोनों में से किसी एक की शक्ति के रूक जाने से देखने का कार्य बन्द हो जाता है। योगी संयम द्वारा शरीर के रूप की प्राह्मशक्ति को रोक देता है। इस कारण चक्षु की प्रहण्-शक्ति होते हुए भी दूसरे पुरुष उसके शरीर को नहीं देख सकते। यह उस योगी का अन्तर्धान अर्थान् छिप जाना है। इसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रस और गन्ध में संयम करने से उस-उसकी प्राह्म-शक्ति रकजाती है और उनके वर्तमान रहते हुए भी वे अपने विषय करने वाली इन्द्रियों से प्रहण् नहीं किये जा सकते।

## सोपक्रमं निरुपक्रमं च कमे तत्संयमादपरान्तक्कानमरिष्टेभ्यो वा ॥२२॥

शब्दार्थ — सोपक्रमम = उपक्रम सहित (तीत्र वेगवाले) श्रथवा श्रारम्भ सहित। च-निरुपक्रमम् = श्रोर उपक्रम-रहित (मन्द वेगवाले) श्रथवा श्रारम्भ-रहित। कमे = (दो प्रकार के) कर्म होते हैं। तत-संयमात् = उनमें संयम करने से। श्रपरान्त-ज्ञानम् = मृत्यु का ज्ञान होता है। श्रारिध्टेभ्यः वा = श्रथवा उल्टे चिन्हों से।

अन्वयार्थ - कर्म सोपक्रम और निरुपक्रम दो प्रकार का होता है। उनमें संयम करने

से मृत्यु का ज्ञान होता है अथवा अरिष्टों से मृत्यु का ज्ञान होता है।

क्याख्या—श्रायु नियत करनेवाले पूर्वजन्म के कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक सोपक्रम श्रर्थात् वे कर्म जो श्रायु समाप्त करने का काम पूरे वेम से कर रहे हैं, जिनका बहुतसा फल हो गया है, कुछ रोष है। दूसरे निरुपक्रम श्रर्थात् वे कर्म जो मन्द वेग वाले हैं, जिन्होंने श्रायु भोगन का कार्य श्रभी तक श्रारम्भ नहीं किया है। जैसे गीला वस्त गरम देश में विस्तारपूर्व फैलाया हुश्रा शीघ्र ही सूख जाता है श्रथवा जैसे शुष्क तृगों के अपर फेंकी हुई श्रिम चारों श्रोर वायु से युक्त होकर शीघ्र ही तृगों को जला देती है वैसे ही शीघ्र फल करने वाले सोपक्रम कर्म हैं। श्रीर जैसे वही गीला वस्त्र इकट्टा लपटकर शीत देश में रखा हुश्रा देर 'सुखता है श्रथवा जैसे हरित तृगों पर फेंकी हुई श्रिम वायुरहित स्थान में देर में तृगों को जलाती है वैसे ही विलम्ब से फल देने वाले निरुपक्रम कर्म को जानना चाहिये। श्रपरान्त शरीर के वियोग को कहते हैं। इन दोनों कर्नों में संशय-रहित यह ज्ञान हो जाता है कि श्रायु कितनी शेष रही है। किस काल श्रीर किस देश में शरीर का वियोग होगा।

अथवा ऋरिष्टों से अर्थात् उत्टे चिन्हों से जो मृत्यु के बतलाने वाले हैं, अपनी मृत्यु

का ज्ञान हो जाता है।

श्चरिष्ट तीन प्रकार के हैं :-

१ आध्यात्मिक—अभ्यास होते हुए भी कानों को बन्द करने पर अन्दर की ध्वनि का न सुन इ देना । अथवा ऑंबों को हाथों से दबाने पर भी ज्योति के कनकों का न दिखलाई देना ।

२ आधिभौतिक-मरे हुए पुरुषों का इस प्रकार दिखलाई देना मानों सामने

खड़े हैं।

३आधिदैविक—श्रकस्मात् सिद्धों का दिखाई देना, श्रथवा श्राकाश के नत्तत्र तारा श्रादि का उल्टा-पुल्टा दिखाई देना । इन श्ररिष्टों के देखने से मृत्यु के निकट होने का ज्ञान होता है ।

इसी प्रकार प्रकृति का बदल जाना श्रर्थात् उदार का कृपण श्रीर कृपण का उदार हो जाना इत्यादि; तथा विपरीत ज्ञान का होना, जैसे धर्म को श्रधम श्रधम को धर्म मनुष्यलोक को स्वर्गलोक श्रीर स्वर्गलोक को मनुष्यलोक समम्मना इत्यादिभी श्ररिष्ट श्रर्थात्

सित्रहित-मरण के चिन्ह हैं।

पहिला संयम द्वारा मृत्यु का ज्ञान तो केवल योगियों को ही होता है। दूसरा ऋरिष्टों द्वारा योगियों और साधारण मनुष्यों को भी होता है। मृत्यु के जानने के प्रसङ्ग में ऋरिष्टों का भी वर्णन कर दिया है, इन ऋरिष्टों से भी ऋयोगियों को साधारण रीति से और संशयात्मक ज्ञान होता है। योगियों को संशय रहित प्रत्यक्त के तुल्य देश और काल सहित मृत्यु का ज्ञान होता है।

संगति—पूर्वोक्त परिक्रम अर्थात् चित्तशुद्धि से हुई सिद्धियों को बतलाते हैं :—
मैत्र्यादिषु बलानि ॥ २३ ॥

शब्दार्थ — मैत्री-श्रादिषु = मैत्री श्रादि में ( संयम करने से )। बलानि = मैत्री श्रादि बल प्राप्त होते हैं।

अन्वयार्थ-मैत्री श्रादि में संयम करने से मैत्री श्रादि बल प्राप्त होता है।

व्याख्या — पहिले पाद के तेंतीसवें सूत्र में मैत्री, कहणा, मुदिता, उपेचा चार भाव-नायं बतलाई गई हैं। इनमें से पहली तीन भावनाओं में साचात्-पर्यन्त संयम करने से योगी का कमानुसार मैत्री, कहणा, मुदिता बल बढ़ जाता है। श्रथात् योगी को मैत्री श्रादि ऐसी उत्कृष्ट हो जाती है कि सबकी मित्रता श्रादि को प्राप्त होता है। जब मैत्री में संयम करता है तो सब प्राण्यों का सुखकारी मित्र बन जाता है। कहणा में संयम करने से दुखियों के दु:ख दूर करने की शक्ति श्राजाती है। मुदिता में संयम करने से पच्चपाती नहीं होता। चौथा उपेचा श्रथात् उदासीनता श्रभावात्मक पदार्थ है इस कारण वह संयम का विषय नहीं बन सकता।

### बलेषु इस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥

शब्दार्थ — बलेषु = बलों में (संयम करने से)। हस्ति-बल-आदीनि = हाथी आदि के बल (प्राप्त होते हैं)।

अन्वयार्थ —हाथी आदि के बलों में संयम करने से हाथी आदि के बल प्राप्त होते हैं। व्याख्या—जब योगी हाथी, सिंह आदि के बल और वायु आदि के वेग में तदाकार होकर साज्ञात पर्यन्त संयम करता है तो उन-जैसे बलों को प्राप्त होता है अर्थात् जिसके बल में संयम किया जाता है वहीं बल प्राप्त होता है।

#### प्रवृत्त्यालोकन्यासात्सुच्मव्यवहितविषक्षष्ठक्कानम् ॥ २५ ॥

शब्दार्थ — प्रवृत्ति-त्र्यालोक-न्यासात् = प्रवृत्ति के प्रकाश के डालने से । सूक्ष्म = सूक्ष्म (इन्द्रियातीत)। व्यवहित = व्यवधान वाली (श्राड़ में रहनेवाली)। विश्वकृष्ट = दूर की वस्तुओं का। ज्ञानम् = ज्ञान होता है।

अन्वयार्थ-प्रवृत्ति के प्रकाश डालने से सूक्ष्म, व्यवहित श्रौर विष्रकृष्ट वस्तु का ज्ञान होता है।

व्याख्या—पहिले पाद के छत्तीसवें सूत्र में बतलाई हुई मन की ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के प्रकाश को जब योगी संयम द्वारा किसी सूक्ष्म (इन्द्रियातीत) जैसे ऋदश्य परमाणु आदि, व्यवहित (ढके हुए) जैसे भूमि के ऋन्दर दबी हुई खानें दीवार की श्रोट में छिपी हुई वस्तुयें, शरीर के अन्दर के भाग इत्यादि, विष्ठष्ट = दूरस्थ वस्तु पर जहाँ आँख नहीं पहुंचती, डालता है तब उनका उसको प्रत्यत्त ज्ञान हो जाता है जैसे सूर्यादि के प्रकाश से घटादि प्रत्यत्त होते हैं वैसे ही ज्योतिष्मती के प्रकाश में सूक्ष्म, व्यवहित और विष्ठष्ट वस्तु का ज्ञान होता है।

भ्रवनज्ञानं सूर्ये संयमात् ॥ २६ ॥

शब्दार्थ-भुवन-ज्ञानम् = भुवन का ज्ञान । सूर्ये-संयमात् = सूर्ये में संयम करने से होता है। ४१६ अन्वयार्थ - सूर्य में संयम करने से मुवन का ज्ञान होता है।

व्याख्या—प्रकाशमय सूर्य में साज्ञात्-पर्यन्त संयम करने से भूः, भुवः, स्वः श्रादि सातों लोकों में जो भुवन हैं श्रर्थात् जो विशेष हदवाले स्थान हैं, उन सबका यथावत् ज्ञान होता है। पिछले पच्चीसवें सूत्र में सात्त्विक प्रकाश के श्रालम्बन से संयम कहा गया है, इस सूत्र में भौतिक सूर्य के प्रकाश द्वारा संयम बताया गया है। यह इसमें विशेषता है।

टिप्पणी—कई टीकाकारों ने सूर्य का श्रर्थ इड़ा नाड़ी से लगाया है जो सुषुन्ना के दिल्ए श्रोर से चली गई है। पर यह श्रर्थ न भाष्यकार को श्रीमनत है, न वृत्तिकार को श्रीर न इसका प्रसङ्घ से कोई सम्बन्ध है।

भाष्यकार ने इस सूत्र की न्याख्या में अनेक लोकों को बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है उसको इस विषयवालों के लिये उपयोगी न समक्तकर हमने न्याख्या में छोड़ दिया है और सूत्र का अर्थ भोजवृत्ति के अनुसार किया है।

इस भाष्य के सम्बन्ध में कई-एकों का मत है कि यह व्यासकृत नहीं है, इसीलिये भोजवृत्ति में इसका कोई खंदा भी नहीं मिलता।

इसमें श्रलङ्काररूप से वर्णन की हुई तथा सन्देहजनक बहुतसी वातें स्पष्टीकरर्णीय भी हैं, इन सब बातों के स्पष्टीकरण के साथ व्यास भाष्य का भाषार्थ पाठकों की जानकारी के लिये कर देना उचित सममते हैं —

#### व्यासभाष्य का भाषानुवाद सूत्र ।। २६ ॥

भूमि श्रादि सात लोक, श्रवीचि श्रादि सात महानरक (सात श्रधो लोक जो स्थूल भूतों की स्थूलता श्रोर तमस के तारतम्य से कमानुसार पृथिवी की तली में माने गये हैं) तथा महातल श्रादि सात पाताल (सात जल के बड़े भाग जो पृथिवी की तली में सात महानरक संज्ञक प्रत्येक स्थूल भाग के साथ माने गये हैं); यह भुवन पद का श्रथ है। इनका विन्यास (ऊवं-श्रयोह्य से फैजाव) इस प्रकार है कि श्रवाचि (पृथिवी से नीचे सबसे पहिला नरक श्रथात् तामसी स्थूल भाग। श्रवीचि के पश्चात् कमानुसार स्थूलता श्रोर तामस् श्रावरण की न्यूनता को लेत हुए छः श्रोर स्थूल भाग हैं) से सुमेर (हिमालय पवंत) की पृष्ठ पर्यन्त जो लोक है वह भूलोक, है श्रोर सुमेर पृष्ठ से ध्रव-तारे (PoleStar पालस्टार)पर्यन्त जो प्रह, नन्नत्र, तारों से चित्रित लोक है वह श्रन्तरिच लोक हैं। उनमें भूलोक श्रीर श्रन्तरिच लोक से परे जो तीसरा स्वगंलोक है वह महेन्द्र लोक (स्वःलोक) कहलाता है। चौथा जो महः लोक है वह प्राजापत्य-स्वर्ग कहलाता है। इससे श्रागे जो जनः लोक, तपः लोक श्रीर सत्यलोक नाम के तीन स्वर्ग हैं, वे तीनों बहालोक कहे जाते हैं। (इन पाँचो स्वः महः, जनः, तपः श्रीर सत्यलोक को हो द्योः लोक कहते हैं)। इन सब लोकों का संग्रह निम्न श्लोक में है—

ब्राह्मस्त्रिभूमिको लोकः पाजापत्यस्ततो महान्। माहेन्द्रश्र स्वरित्युक्तो दिवि तारा भ्रुवि प्रजा।।

43

(जनः, तपः, सत्यम्) तीन ब्राह्म लोक हैं उनसे नीचे महः नाम का प्राजापत्य लोक है उनसे नीचे खः नाम का माहेन्द्र लोक है, उनसे नीचे श्रम्तिरच्च में भुवः नामक तारा लोक है। उनसे नीचे प्रजा-मनुष्यों का-लोक-भुलोक है।

जिस प्रकार पृथिवी के ऊपर छ: और लोक हैं, इसी प्रकार पृथिवी से नीचे चौदह श्रीर लोक हैं उनमें सबसे नीचा श्रवीचि नरक है। उससे ऊपर महाकाल नरक है जो भिट्टी, बंकड़, पाषाणादि से युक्त है । उससे उत्पर श्रम्बरीय नरक है जो जल पूरित है । उससे ऊपर रौरव नरक है जो ऋग्नि से भरा हुआ है। उससे ऊपर महारौरव नरक है जो वायु से भरा हुआ है। उसके ऊपर महासूत्र नरक है जो अन्दर से खाली है। उसके ऊपर अन्धता-मिस्र नरक है जो अन्धकार से व्याप्त है। इन नरकों में वही पुरुष दु:ख देने वाली दीर्घ-श्राय को प्राप्त होते हैं जिनको अपने किये हुए पाप कमों का दुःख भोगना होता है । इन नरकों के साथ महातल, रसातल, अतल, सुनल, वितल, तलातल, पाताल, ये सात पाताल हैं। श्राठवीं इनके ऊपर यह भूमि है जिसको वसुमित करहते हैं जो सात द्वीपों से युक्त है, जिसके मध्य भाग में सुवर्णमय पर्वतराज रुमेर विराजमान है । उस सुमेर पर्वतराज के चारों दिशाओं में चार शृंग (पहाड़ की चोटी) हैं। उनमें जो पूर्व दिशा में शृंग है वह रजतमय है ( सम्भवतः यह शान स्टेट का पर्वत शृङ्ग हो । वर्मा की शान स्टेट के नमूर पर्वत में आज कल रजत निकलती भी है), दिल्ला दिशा में जो शृङ्क है वह वैदृर्य्य-मण्मिय ( नीली मणि के सहश ) है, जो पश्चिम दिशा में शृङ्क है वह स्फटिक-मणिमय ( जोकि प्रतिविम्ब प्रहण कर सकती है) श्रीर जो उत्तर दिशा में शृङ्ग है वह सुवर्णमय (या सुवर्ण के रंग वाले पुष्प विशेष के वर्णवाला ) है। वहाँ वैदूर्य-मिण की प्रभा के सम्बन्ध से सुमेर के दिल्ला भाग में स्थित त्राकाश का वर्ण नीलकमल के पत्र के सहश श्याम ( दिखलाई देता ) है । पूर्व भाग में स्थित आकाश श्वेत वर्ण ( दिखलाई देता ) है। पश्चिम भाग में तिस्थ आकाश स्वच्छ वर्ण (दिखलाई देता) है। श्रीर उत्तर भाग में स्थित श्राकाश पीत वर्ण (दिखलाई देता) है। ऋर्थात जैसे वर्ण वाला जिस दिशा का शृङ्क है वैसे ही वर्ण वाला उस दिशा में स्थित आकाश का भाग (दिखलाई देता) है। इस सुमेर पर्वत के ऊपर उसके दिल्ला भाग में जम्बू-वृत्त है जिसके नाम से इस द्वीप का नाम जम्बू-द्वीप पड़ा है ( प्राय: विशेष देशों में विशेष वृत्त हुआ करते हैं। सम्भव है यह प्रदेश किसी काल में जम्बू-वृत्त-प्रधान देश हो। वर्तमान समय में जम्मू रियासत सम्भवतः जम्बू-द्वीप का अवशेष हो )।

इस सुमेर के चारों श्रोर सूर्य श्रमण करता है, जिससे यह सर्वदा दिन और रात से संयुक्त रहता है। (जब कोई बड़े मोटे बेलन के साथ पतला छोटा बेलन घूमता है तब वह भी श्रपना पूरा चक्र करता है इस दृष्टि से उस पतले बेलन के चारों श्रोर बड़े बेलन का चक्र हो जाता है। इसी प्रक'र जब पृथिवी सूर्य के चारों श्रोर घूमती है तो चौबीस घरटे में सूर्य का भी पृथिवी के चारों श्रोर घूमना हो जाता है। इस भांति सुमेर पवंत के एक श्रोर उजाला श्रीर एक श्रोर श्रंधरा है। उजाला दिन है श्रीर श्रन्थेरा रात्रि है। इसी प्रकार दिन श्रीर रात सुमेर पवंत से मिले जैसे माछम होते हैं)। सुमेर की उत्तर दिशा में नील, श्रेत

श्रीर शृक्षवान नामवाले तीन पर्वत विद्यमान हैं जिनका विस्तार दो दो हजार वर्ग योजन है। इन पर्वतों के बीच में जो श्रवकाश ( बीच के भाग = घीटी = valley ) हैं उनमें रमण्क हिरगमय, उत्तर कुरु ( शृङ्गवान् के उत्तर में समुद्र पर्यन्त उत्तर कुरु है। टालेमी ने लिखा है कि चीन के एक प्रदेश का नाम उत्तर कोई Ottarokarrha है. जो कि उत्तर कुरु शब्द का अपभंश प्रतीत होता है, इससे आस-पास का समुद्र पर्यन्त प्रदेश उत्तर कुरु प्रतीत होता है।) नामक तीन वर्ष ( खराड ) हैं जो नौ-नौ हजार वर्ग-योजन विस्तार वाले हैं (नीलिगिरि मेरु के साथ लगा है। नीलिगिरि के उत्तर में रमणक है। पद्म पुराण में इसे रम्यक कहा है। श्वेतगिरि के उत्तर में हिरएमय है। ) और दिच्छा भाग में तीन पर्वत निषध, हेमकूट, हिमशैल दो-दो हजार वर्ग योजन विस्तार वाले हैं (लंका के उत्तर पूर्व सागर तक विस्तृत हिमिगरी है। हिमगिरी के उत्तर हेमकूट है। यह भी समुद्र तक फैला हुआ है। हेमकूट के उत्तर में निषध परेत है। यह जनपद शायद विन्ध्याचल पर श्रवस्थित था। दमयन्ती-पति नल निषध के राजा थे)। इनके बीच के अवकाश में नौ-नौ हजार वर्ग योजन विस्तार वाले तीन वर्ष (खराड) हरिवरे, किपुरुष श्रीर भारत विद्यमान हैं (सम्भवतः हिमालय के इला-ब्रुत ब्रदेश और निषध पर्वत के बीच के प्रदेश को भारत कहा गया हो, हरिवषे सम्भवतः वह प्रदेश हो जो कि हरि अर्थात् बानर जाति के राजा सुर्याव द्वारा कभी शासित होता था )। सुमेर की पूर्व दिज्ञा में सुमेर से संयुक्त माल्यवान पर्वत है ( माल्यवान पर्वत से समुद्र पर्यन्त प्रदेश भद्राश्व नामक है। श्राजकल बर्मा के नीचे एक मलय प्रदेश है। सम्भवतः यह प्रदेश श्रीर इसके ऊपर का बर्मा प्रदेश माल्यवान हो )। माल्यवान से लेकर पूर्व की श्रोर समुद्र पथेन्त भद्राश्व नामक प्रदेश हैं ! वर्मा श्रोर मलय से पूर्व की श्रोर श्याम श्रीर श्रताम (इएडो चाइना ) के प्रदेश सम्भवतः भद्राश्व नामक हैं । सुमेरु के पश्चिम में केतु-माल और गन्धमादन देश हैं। और केतुमाल तथा भद्राश्व के बीच के वर्ष का नाम इलावृत है [ सुमेर के दिल्लाण में जो उपत्यका ( अथोत पर्वतपाद की ऊँची भूमि ) है उसे यहाँ इला-बत कहा गया है ।।

पचास हजार वर्ग योजन विस्तार वाले देश में सुमेर विराज मान है और सुमेर के चारों ओर पचास हजार वर्ग योजन विस्तार वाला देश है। इस प्रकार सम्पूर्ण जम्बूद्धीप का परिमाण सौ हजार वर्ग योजन है। इस परिमाण-वाला जम्बू द्धीप अपने से दूगुने परिमाण वाले वलयाकार (कङ्कण के सदृश गोल आकार वान ) ज्ञार समुद्र से वेष्टित (घरा हुआ) है। जम्बू-द्धीप से आगे दुगुने परिमाण वाला शाक-द्धीप है, जो अपने से दुगुने परिमाण वाले बलयाकार इक्षुरस (एक प्रकार का जल) के समुद्र से वेष्टित है (भारत में शक जाति ने आक्रमण किया था। कारपीयन सागर के पूर्व की आर साकी "नाम की एक जाति का निवास है। युरोपीय पुराविदों ने स्थिर किया है कि वर्तमान सातार, एशियादिक रूस, साईबेरिया, क्रिमिया, पोलेण्ड, हङ्गरी का कुछ हिस्सा, लिश्चयनिया, जर्मनी का उत्तरांश, स्वीडन, नारवे आदि को शाकद्वीप कहा गया है)। इससे आगे इससे दुगुने परिमाण बाला कुश-द्वीप है, जो अपने से दुगुने परिमाण बाले

वलयाकार मिदरा (एक प्रकार का जल) के समुद्र से वेष्टित हैं। इससे आगे दुगुने विस्तार वाला क्रोक्ब-द्वीप है जो अपने से दुगुने पिरमाण वाले वलयाकार घृत (एक प्रकार का जल) के समुद्र से वेष्टित है। इससे आगे इससे दुगुने पिरमाण वाला शाल्मिल द्वीप है जो अपने से दुगुने पिरमाण वाले वलयाकार दिध (एक प्रकार का जल) के समुद्र से वेष्टित है। इससे आगे दुगुने पिरमाण वाला मगध-द्वीप है जो अपने से दुगुने पिरमाण वाले वलयाकार चीर (एक प्रकार का जल) के समुद्र से वेष्टित है। इससे आगे दुगुने विस्तार वाले पुष्कर-द्वीप है, जो अपने से दुगुने विस्तार वाले वलयाकार मिष्ट जल के समुद्र से वेष्टित है। इन सातों द्वीपों से आगे लोकाऽलोक पर्वत है। इस लोकाऽलोक पर्वत से पिरवृत जो सात समुद्र सिहत सात द्वीप हैं वे सब मिल कर पचास कोटि वर्ग योजन विस्तार वाले हैं [ वर्त्तमान समय में पृथिवी का चेत्र फल १९६५००००० वर्ग मील तथा घन फल २५९८८०००००० घन मील माना जाता है। साथ ही वर्त्तमान समय में योजन ४ कोसों का तथा कोस २ मील के लगभग माना जाता है। यह जो लोकाऽलोक पर्वत से पिरवृत विश्वम्भरा (पृथिवी) मराइल है वह सब ब्रह्माएड के अन्तर्गत संचित्र रूप से वर्त्तमान है और यह ब्रह्माएड प्रधान का एक सूक्ष्म अवयव है, क्योंकि जैसे आकाश के एक अति अल्प देश में खद्योत विराजमान होता है वैसे ही प्रधान के आति अल्प देश में खद्योत विराजमान होता है वैसे ही प्रधान के आति अल्प देश में खद्योत विराजमान होता है वैसे ही प्रधान के आति अल्प देश में खद्योत विराजमान होता है वैसे ही प्रधान के आत

इन सब पाताल, समुद्र, पर्वतों में अप्सुर, गन्धर्व, किन्नर, किपुरुष, यन्न, राज्ञस, भूत, प्रेत, पिशाच, श्रपस्मारक, श्रप्सराये, ब्रह्मराचस, कूष्माग्रड, विनायक नाम वाले देवयोनि-विशेष ( मनुष्यों की अपेचा निकृष्ट अर्थात् राजसी तामसी प्रकृति वाले प्राग्रधारी ) निवास करते हैं। श्रीर सब द्वापों में पुरायात्मा देव-मनुष्य निवास करते हैं। सुमेर पर्वत देवतात्रों की उद्यान-भूमि है, वहाँ पर मिश्र-वन, नन्दन-वन चैत्ररथ-वन, सुमानस-वन चार वन हैं। सुमेर के ऊपर सुधर्म नामक देव सभा है, सुदर्शन नामक पुर है और वैजयन्त नामक प्रासाद (देव-महल) है। यह सब पूर्वोक्त भूलोक कहा जाता है। इसके ऊपर अन्तरिज्ञ-लोक है जिसमें प्रह ( बुध, शुक्र आदि जो कि सूर्य के चारों और घूमते हैं ), नज्ज ( श्रश्चिमी श्रादि जिसमें कि चंद्रमा गति करता है ), तारका ( प्रहों श्रीर नचत्रों से भिन्न श्रम्य तारें तथा तारा मगडल ) भ्रमण करते हैं। यह सब प्रह, नचत्र श्रादि, ध्रुव नामक ज्योति ( Pole star पोल स्टार ) के साथ, वायुरूप रज्जु से बाँधे हुए ( वायु मगडल में श्चित ) वायु के नियत सञ्चार से लब्ध सञ्चार वाले होकर, ध्रुव के चारों स्रोर भ्रमण करते हैं। ध्रवसंज्ञक ज्योति मेढिकाष्ट ( एक काठ का स्तम्भ जो कि खलिहान के मध्य में खड़ा होता है जिसके चारों त्रोर बैल घूमते हैं ) के सदृश निश्चल है। इसके ऊपर स्वर्गलोक है जिसको माहेन्द्र-लोक कहते हैं। माहेन्द्र-लोक में त्रिदश, श्रमिष्वात्ता, याम्य, तुषित, श्रपरिनिर्मित-वशवर्ती, परिनिर्मित-वशवर्ती; ये छ: देवयोनि-विशेष निवास करते हैं। ये सब देवता संकल्पसिद्धि अणिमादि ऐश्वर्य-सम्पन्न और कल्पायुष वाले तथा बून्दारक (पूजने योग्य ) कामभोगी श्रीर श्रीपपादिक देहवाले (विना मात-पिता के दिव्य शरीर वाले ) हैं; श्रीर उत्तम श्रनुकूल श्रप्सरायें इनकी क्रियाँ हैं।

इस खर्गलोक से आगे महान नामक खर्ग-विशेष है, जिसको महालोक तथा प्राजापत्य-लोक कहते हैं। इसमें कुमुद, ऋभु, प्रतदेन, अञ्जनाभ, प्राचताभ ये पाँच प्रकार के देवयोनि-विशेष काम करते हैं। ये सब देवविशेष महाभूतवशी (जिनकी इच्छामात्र से महाभूत कार्यरूप में परिगात होते हैं) श्रीर ध्यानाहार (विना श्रजादि के सेवन किये ध्यानमात्र से तुप्त श्रीर पुष्ट होने वाले) तथा सहस्र कल्प श्राय वाले हैं। महलें कि से श्रागे जनःलोक है जिस को प्रथम ब्रह्म लोक कहते हैं। जनःलोक में ब्रह्मपुरोहित, ब्रह्मकायिक, ब्रह्ममहाकायिक श्रौर श्रमर, ये चार प्रकार के देवयोनि-विशेष निवास करते हैं। ये भूत तथा इन्द्रियों को खाधीन करणशील हैं। जनः लोक से आगे तपःलोक है जिसको द्वितीय बह्मलोक कहते हैं। तपोलोक में अभाखर, महाभाखर, सत्य-महाभास्वर; ये तीन प्रकार के देवयानि विशेष निवास करते हैं, जो भूत, इन्द्रिय, प्रकृति ( अन्तः करण ) इन तीनों को खाधीन करणशील हैं और पूर्व से उत्तर-उत्तर दुगुने-दुगुने ष्ट्रायवाले हैं। ये सभी ध्यानाहार ऊद्ध्वरतस् (जिनका वीर्यपात कभी नहीं होता ) है। ये ऊद्भवे सत्यादि लोक में अप्रतिहत ज्ञानवाले श्रीर अधर, श्रवीचि श्रादि लोक में श्रनावृत ज्ञानवाले अर्थात् सब लोकों को यथार्थ रूपसे जानने वाले हैं। तपोलोक से आगे सत्यलोक है जिसको तृतीय ब्रह्मलोक कहते हैं। इस मुख्य ब्रह्मलोक में श्रच्युत, शुद्धनिवास, सत्याभ, संज्ञासंज्ञी ये चार प्रकार के देवता विशेष निवास करते हैं। ये श्रकृत-भवनन्यास (किसी एक नियत यह के अभाव होने से अपने शरीर रूप यह में ही स्थित ) होने से स्वप्रतिष्ठित हैं श्रीर यथाक्रम से ऊँची-ऊँची स्थित वाले हैं। ये प्रधान (श्रन्त:कर्ण) को स्वाधीन करणशील और पूरी सर्गे आयु वाले हैं। अच्युत नामक देव-विशेष सवितर्क ध्यानजन्य सुख भोगने वाले हैं, शुद्धनिवास सविचार ध्यान से तुप्त हैं। इस प्रकार ये सभी सम्प्रज्ञात ( समाधिपाद सूत्र १७ ) निष्ठ हैं । ये सब मुक्त नहीं हैं, किन्तु त्रिलोकी के मध्य में ही श्रीतिष्ठित हैं। इन पूर्वोक्त सातों लोकों को ही परमार्थ से ब्रह्मलोक जानना चाहिये। र क्योंकि हिरएयगर्भ के लिङ्ग-देह से यह सब लोक व्याप्त है )।

विदेह और प्रकृतिलय नामक योगी (समाधिपाद सुत्र १९) मोत्तपद (कैवल्य पद) के तुल्य स्थिति में हैं इसिलिये वे किसी लोक में निवास करने वालों के साथ नहीं उपन्यास किये गए।

सूर्यद्वार (सुषुम्ना नाड़ी) संयम करके योगी इस भुवन-विन्यास के ज्ञान को सम्पा-दन करे। किन्तु यह नियम नहीं है कि सूर्यद्वार में संयम करने से ही भुवन-ज्ञान होता हो, अन्य स्थान में संयम करने से भी भुवन-ज्ञान हो सकता है, परन्तु जब तक भुवन का साचात्कार न हो जावे तब तक दृद्चित्त से संयम का अभ्यास करता रहे और बीच-भीच में दृद्देग से उपराम न हो जावे।

खपर्युक्त व्यास भाष्य में बहुत सी बातों का हम ने स्पष्टी करण कर दिया है। कुछ एक बातें जो पौराणिक विचारों से सम्बन्ध रखती है उनको हमने वैसा ही छोड़ दिया है। मूलोक अर्थात् पृथिवी लोक को विशेष रूप से वर्णन किया गया हैं। उस के उपरी भाग को जो सात द्वीपों और सात महा सागरों में विभक्त किया गया है उनका इस समय ठीक ठीक पता चलना कठिन है क्यों कि उस प्राचीन समय से अब तक भूलोक सम्बन्धी बहुत कुछ परिवर्तन हो गया होगा तथा योजन चार कोस को कहते हैं। यहां कोस का क्या पैनाना है यह भाष्यकार ने नहीं बतलाया है। यह वही हो सकता है जिसके अनुसार भाष्यकार का परिमाण पूरा हो सके। वतंमान समय के अनुसार सात द्वीप और सात सागर निम्न प्रकार हो सकते हैं। सात द्वीप:—१. एशिया का दिशण भाग अर्थात् हिमालय पर्वत के दिन्तण में जो अफगानिस्तान, भारतवषे, वमा और स्थाम आदि देश हैं। २. एशिया का उत्तरी भाग अर्थात् हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग अर्थात् हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग अर्थात् हिमालय पर्वत के उत्तरी आमेरिका, ६. दिन्तणी अमेरिका ७. भारतवषे के दिन्तण पूर्व म जो जाबा सुमाट्रा और आस्ट्रं लिया आदि का द्वीप समृह है।

सात महा सागर :--१. हिन्द् महासागर (Indian Oceon)

- २. प्रशान्त महासागर (Pacible Ocean)
- ३. श्रन्ध महासागर (Atlantie Ocean)
- ४. उत्तर हिममहासागर (Arctie Ocean)
- ५. द्त्रिण हिममहासागर (Antaritie Ocean)
- ६. श्रारव सागर (Arabian Sea)
- ७. भूमध्य सागर (Meaitranian Sea)

सुमेर द्र्यर्थात् हिमालय पर्वत उस समय भी ऊंची कोटि के योगियों के तप का स्थान था।

स्थूल भूतों की स्थूलता श्रीर तमस् के तारतम्य के क्रमानुसार पृथिनी के नीचे भाग को सात श्रधो लोकों में नरक लोका के नाम से विभक्त किया गया है। इनके साथ जो जल के भाग हैं उनको सात पातालों के नाम से दर्शाया गया है तथा इन तामसी स्थानों में रहने वालों मनुष्य से नीची राजसी तामसी योनियों को श्रमुर राज्ञस श्रादि नामों से वर्णन किया गया है।

भूब: — लोक अन्तरित्त लोक है जिस के अन्तर्गत पृथिवी के अतिरिक्त इस सूर्य्य मराडल के भ्रुव पर्य्यन्त सारे यह नत्त्र तारका आदि तारा गए है। यह सब भूलाक अर्थात् हमारी पृथिवी के सददा स्थूल भूतों वाले हैं। इनमें किसी में पृथिवी किसी में जल

किसी में ऋप्रि श्रीर किसी में वायु तत्त्व की प्रधानता है।

श्रन्य पांच सूक्ष्म श्रीर दिन्य लोक हैं जिनकी सिम्मिलित संज्ञा दौ:लोक है। यह सारे भू भुवः श्रयोत् पृथिवी श्रीर श्रन्ति लोक के श्रन्दर हैं। इनकी सूक्ष्मता श्रीर सात्त्विकता का क्रमानुसार तारतम्य चला गया है श्रयोत् भू श्रीर भुवः के श्रन्दर खः, खः के श्रन्दर महः, महः के श्रन्दर जनः, जनः के श्रन्दर तपः श्रीर तपः के श्रन्दर सत्य लोक है। इनके सूक्ष्मता और सात्त्विकता के तारतम्य से और बहुत से अवान्तर भेद भी हो सकते हैं। इनमें से खः, महः, खगेलोक, ओर जनः, तपः और सत्यलोक ब्रह्म लोक कहलाते हैं। इनमें वे योगी स्थूल शरीर को छोड़ने के पश्चात् निवास करते हैं जो वितर्की नुगत भूमि की परिपक्ष अवस्था, विचारानुगत भूमि तथा आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमि की आर्गम्भक अवस्था में सन्तुष्ट हो गए हैं और जिन्होंने विवेक ख्याति द्वारा सारे छेशों को दग्ध बीज करके असम्प्रज्ञात समाधि द्वारा खरूपावस्थित के लिये यह नहीं किया है। आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमि की परिपक्ष अवस्था वाले उन्नतर और उन्नतम कोटी के विदेह और प्रकृतिलय योगी सृक्ष्म शरीरों सृक्ष्म इन्द्रियों और सृक्ष्म विषयों को अतिक्रमण कर गए हैं इसलिये वे इन सब सृक्ष्म लोकों से परे कैवल्य पद जैसी स्थिति को श्राप्त किये हुए हैं।

सूर्य के भौतिक स्वरूप में संयम द्वारा योगी को भूलोक अर्थात् पृथिवी लोक और भुवः लोक अर्थात् अन्तरित्त लोक के अन्तर्गत सारे स्थूल लोकों का सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है और इसी संयम में पृथिवी का आलम्बन करके अथवा केवल पृथिवी के आलम्बन सिहत संयम द्वारा पृथिवी के ऊपर के द्वीपों सागरों पर्वतों आदि तथा उसके अथी लोकों का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है।

ध्यान की अधिक सूक्ष्म अवस्था में इसी उपर्युक्त संयम के सूक्ष्म हो जाने पर अथवा सूर्य्य के अध्यात्म सूक्ष्म खरूप में संयम द्वारा सूक्ष्म लोकों अर्थात् खः, महः, जनः, तपः और सत्य लोक का ज्ञान प्राप्त होता है।

वाचस्पित मिश्र ने सूर्य्य द्वार को सुषुम्ना नाड़ी मान कर सुषुम्ना नाड़ी में संयम करके भुवन विन्यास के ज्ञान को सम्पादन करना बतलाया है। वास्तव में कुगडिलनी जागृत होने पर सुषुम्ना नाड़ी में जब सारे स्थूल प्रागादि प्रवेश कर जाते हैं तभी इस प्रकार के अनुभव होते हैं।

उस समय संयम की भी श्रावश्यक्ता नहीं रहती किन्तु जिधर वृति जाती है श्रथवा जिसका पहिले ही से संकल्प कर लिया है उसी का साचात्कार होने लगता है।

संगति - श्रन्य भौतिक प्रकाश को संयम का विषय बनाकर भिन्न-भिन्न सिद्धियें कहते हैं:-

चम्द्रे ताराब्युहज्ञानम् ॥ २७ ॥

शब्दार्थ—चन्द्रे = चन्द्रमा में (संयम करने से) तारा-व्यूह-ज्ञानम् = ताराश्चों के व्यूह का (नच्चों के स्थानविशेष का) ज्ञान होता है।

अन्वयार्थ - चन्द्रमा में संयम करने से ताराश्रों के व्यृह का ज्ञान होता है।

व्याख्या—तारात्रों की स्थिति का अर्थात् अमुक तारा अमुक स्थान पर है इसका यथावत् ज्ञान चन्द्रमा में संयम करने से होता है। पृथिवी एक दिन में, प्रायः दो दो घराटों में एक एक राशि के हिसाब से, बारह राशियों को एक वार देखा करती है। श्रीर एक एक राशियों से एक एक मास तक निवास करती हुई १२ राशियों का चक्कर १२ मासी में श्रर्थात् एक वर्ष में करती है। परन्तु चन्द्रमा चूँिक अपने चान्द्रमास में एक वार पृथिवी के चारों श्रोर घूमता है, अर्थात् एक चान्द्रमास में १२ राशियों में एक वार धूम लेता है, इस लियं एक वर्ष में चन्द्र बारह राशियों में घूमेगा। इस कारण चन्द्र में संयम द्वारा योग को राशि चक्र का ज्ञान अगम रीति से हो सकता है। ज्योतिष का यह सिद्धान्त है कि जितने प्रह हैं उन सब में चन्द्र एक राशि पर सब से कम समय तक रहता है, इस हिसाब से प्रत्येक तारा व्यूह राशि की आवर्षण विकर्षण शक्ति के साथ चन्द्र का अतिघनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः उस आकर्षण विकर्षण शक्ति के अवलम्बन से युक्त तारा व्यूह के ज्ञान में चन्द्र की सहायता ली जा सकती है।

टिप्पणी—कई टीकाकारों ने चन्द्रमा से पिंगलानाड़ी ऋर्थ लिया है जो सुषुम्ना के वाम ऋोर से गई है। यह ऋर्थ व्यासभाष्य ऋौर भोजवृत्ति के ऋभिमत नहीं है और न इसका प्रसंग से कोई सम्बन्ध है।

# ध्रुवे तद्दगतिज्ञानम् ॥ २८ ॥

शब्दार्थ-ध्रुवे = ध्रुव में संयम करने से। तद्-गति-ज्ञानम् = उनकी (ताराश्चों की) गति का ज्ञान होता है।

अन्वयार्थ-ध्रव में संयम करने से तारात्रों की गति का ज्ञान होता है।

व्याख्या—ध्रुव सब तारात्रों में प्रधान श्रौर निश्चल है। इसीलिए उसमें संयम करने से प्रत्येक तारा की गति का ज्ञान, नियत काल श्रौर नियत देश सहित हो जाता है। श्रधीत इतने समय में यह तारा श्रमुक राशि, श्रमुक नत्तत्र में जावेगा।

टिप्पणी—कई टाकाकारों ने ध्रुव से सुषुम्ना-नाड़ी श्रर्थ लिया है जो मेहदराड में मूला-धार से लेकर सहस्रदल तक चली गई है। पूर्व सूत्र की टिप्पणी में इस सम्बन्ध में जो लिख आये हैं वही यहाँ भी समभना चाहिए।

व्यास भाष्य में इतना और है—ऊर्ध्व (आकाश में उड़ने वाले) विमानों में संयम करने से उनका ज्ञान होता है।

संगति -बाहर की सिद्धियों का प्रदिपादन करके अब आभ्यन्तर सिद्धियों का अर-

नाभिचके कायव्युहज्ञानम् ॥ २६ ॥

शब्दार्थ — नाभि-चक्रे = नाभि चक्र में संयम करने से। काय-व्यूह-ज्ञानम् = शरीर के व्यूह का ज्ञान होता है।

अन्वयार्थ-नाभि चक्र में संयम करने से शरीर के व्यूह का ज्ञान होता है।

व्याख्या—१६ अरों (सिरों) वाला नाभिचक, शरीर के मध्य में है और सब ओर फैली हुई नाड़ियों आदि का विशेष स्थान है। इसीलिए इसमें संयम करने से शरीर में रहने वाली वात, पित्त, कफ तीनों दोष और त्वचा, रक्त, मांस, नाड़ी, हुईा, चरबी, बीर्य सातों धातुओं की स्थिति आदि का पूरा-पूरा झान हो जाता है।

### कएटकूपे ज्जुत्पिपासानिवृत्तिः ॥ ३० ॥

शब्दार्थ — कएठ-कूपे = कएठ-कूप में (संयम करने से) क्षुत्-िपपासा-निवृत्तिः = क्षुधा श्रीर पिपासा की निवृत्ति होती है।

अन्वयार्थ — कएठ-कूपमें संयम कने से क्षुधा श्रौर पिपासा (भूख-प्यास ) की निवृत्ति होती है।

व्याख्या—जिह्वाके नीचे सूत के समान एक नस है उसके नीचे कएठ है। उस कराठ के नीचे जो गढ़ा है उसे कराठकूप कहते हैं। उस स्थान में प्राणादिकों का स्पर्श होने से पुरुष को भूख-प्यास लगती है। इसलिये इस कराठ-कूप में संयम द्वारा प्राणादिकों के स्पर्श की निवृत्ति होजाने से योगी को भूख-प्यास नहीं लगती है।

## कूर्मनाड्यां स्थेयम् ॥ ३१॥

शब्दार्थ - कूर्मनाड्यां = कूर्म नाड़ी में ( संयम करने से ) खैर्यम् = स्थिरता होती है। अन्वयार्थ - कुर्म नाड़ी में संयम करने से स्थिरता होती है।

द्याख्या—कगठ-कूपके नीचे छाती में कछुवे के आकार वाली एक नाड़ी है। उसे कूर्म-नाड़ी कहते हैं। उसमें संयम करने से स्थिरता की प्राप्ति होती है। जैसे सर्प और गोह स्थिर होते हैं। (प्रसिद्धि भी है और वास्तिवक घटना भी है—सर्व छिद्र में आधा घुसा हो तो आधे को पकड़ कर कितना ही बलपूर्वक खींचे वह ऐसा जम जाता है कि चाहे दूट जाये परन्तु खिचता नहीं। यही बात गोह के सम्बन्ध में भी प्रसिद्ध है, प्रायः चोर किसी छत्त पर चढ़ने के निमित्त गोह के कमर में रस्सी बाँध कर उसको ऊपर चढ़ा देते हैं। जब वह मुंडेर पर पहुँच जाती है तब पैर जमा लेती है और चोर रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं। श्री अंगद जी के पैर न उठने की बात भी इसी संयम के सिद्धि की सूचक है।)

मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम् ॥ ३२ ॥

शब्दार्थ - मूर्ध-ज्योतिष = मूर्धा की ज्योति में (संयम करने से )। सिद्ध-दर्शनम = सिद्धों का दर्शन होता है।

अन्वयार्थ - मूर्धा की ज्योति में संमय करने से सिद्धों का दर्शन होता है।

ब्याख्या—शरीर के कपाल में ब्रह्म-रन्ध्र नामक एक छिद्र है। उसमें जो प्रकाश वाली ज्योति है वह मूर्धा-ज्योति कहलाती है। उसमें संयम करने से द्विसों के दर्शन होते हैं। द्यो और पृथिवीलोक में विचरने वाले सिद्ध (व्यासभाष्य) द्यौ और पृथिवीलोक के अन्तराल में विचरनेवाले सिद्ध, अर्थात् दिव्य-पुरुष जो दूसरे प्राणियों को अदृश्य रहते हैं, योगी उनको ध्यानावस्था में देखता है और उनके साथ भाषण करता है। (भोजवृत्ति)

विशेष विचार—इस ज्योति का सम्बन्ध श्रुकुटी श्रर्थात् श्राज्ञाचक से हैं। इसिलिये ब्रह्मरन्त्र में श्राण तथा मनको स्थिर करने के पश्चात् जब श्राज्ञाचक में ध्यान किया जाता है तो इस मूर्धा ज्यांति के सत्त्वगुण के प्रकाश में सूक्ष्म जगत् का श्रनुभव होने लगता है। विशेष शाइप्र के वि० व० देखों।

ूसंगति—सब वस्तुत्र्यों को जानने का उपाय कहते हैं :-

पातिभाद्वा सर्वम् ॥ ३३ ॥

शब्दार्थ - प्रातिभाद्वा = श्रथवा प्रातिभ-ज्ञान से । सर्वेम = सबकुछ जाना जाता है । अन्वयार्थ - श्रथवा प्रातिभ-ज्ञान से योगी सबकुछ जानलेता है ।

व्याख्या -प्रातिभ (Intutional insight) वह प्रकाश श्रथवा ज्ञान हैं जो विना किसी बाहर के निमित्त के ख्यं श्रन्दर से प्राप्त हो। प्रातिभ हो तारक-ज्ञान (३-५४) का नाम है। यह विवेक-ज्ञान का प्रथम रूप है। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने का प्रथम ज्ञापक चिन्ह प्रभा है इसी प्रकार प्रसंख्यान के उदय होने का प्रथम लिङ्ग प्रातिभज्ञान है। जैसे सूर्य की प्रभा के उत्पन्न होने पर सबकुछ जाना जा सकता है इसीप्रकार प्रातिभ-ज्ञान की उत्पत्ति होने पर योगी विना संयम के ही सबकुछ जान लेते हैं। वा (श्रथवा) शब्द इस श्रभिप्राय से लगाया गया है कि इससे पूर्व जो-जो संयम कहा गया है उससे जिन-जिन विषयों का ज्ञान होता है यह सब प्रातिभ-ज्ञान से होजाता है।

हृदये चित्तसंवित्।। ३४॥

शब्दार्थ—हृद्ये = हृद्यं में (संयम करने से) । चित्त-संवित् = चित्तका ज्ञान होता है । अन्वयार्थ—हृद्यं में संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है ।

व्याख्या—हृद्यक्रमल चित्त का निवासस्थान है, उसमें संयम करने से वृत्तिसिहत चित्त का साम्रात्कार होता है। विशेष व्याख्या १।३४ के वि० व० में श्रनाहतचक्र देखें।

टिप्पणी:—हृद्य शरीर में विशेष स्थान है उसमें सूक्ष्म कमलाकार जिसका मुख नंचि को है उसके अन्दर अन्तःकरण चित्त का स्थान है। उसमें जिस योगी ने संयम किया है उसको अपने श्रौर दूसरे के चित्त का ज्ञान उत्पन्न होता है। अपने चित्त में प्रविष्ट सब वासनाओं श्रौर दूसरे के चित्त में प्रविष्ट रागादि को जान लेता है। यह अर्थ है। भोजवृत्ति

सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थान्यस्वार्थेसंयमा-त्युरुषज्ञानम् ॥ ३५ ॥

श्राब्दार्थ — सत्त्व-पुरुषयोः = चित्त और पुरुष। अध्यन्त-असंकीरणयोः = जो परस्पर अध्यन्त भिन्न हैं (इन दोनों की)। प्रत्यय-अविशेषः = प्रतीतियों का अभेद। भोगः = भोग है। उनमें से। परार्थ = परार्थ प्रतीति (से)। अन्य-खार्थ-संयमात् = भिन्न जो खार्थ प्रतीति (पौरुषेय प्रत्यय) है उसमें संयम करने से। पुरुष-ज्ञानम् = पुरुष का ज्ञान होता है अर्थात् पुरुष-विषयक प्रज्ञा उत्पन्न होती है।

अन्वयार्थ—चित्त और पुरुष जो परस्पर श्रत्यन्त भिन्न हैं इन दोनों की प्रतीतियों का श्रमेद भोग है। उनमें से पराथे प्रतीति से भिन्न जो स्वार्थ प्रतीति है उसमें संयम करने

से पुरुष का ज्ञान होता है अर्थात् पुरुष-विषयक प्रज्ञा उत्पन्न होती है।

व्याख्या—सत्त्व अर्थात् चित्त प्रकाश और मुखरूप होने से, और पुरुष ज्ञानस्ररूप

होने से तुल्य-जैसे प्रतीत होते हैं। किन्तु वास्तव में ये दोनों अत्यन्त भिन्न हैं क्योंकि वित्त परिगामी, जड़ और भोग्यरूप है और पुरुष निर्विकार, चैतन्य और भोका-खरूप है। इस जड़ चित्त में चैतन्य पुरुष से प्रतिविम्बित होकर जो दुःख, मुख और मोहरूपी वृत्तियों का उदय होना है यह प्रत्ययाविशेष है क्योंकि इससे चित्त के धर्म मुख, दुःख और मोह आदि का चित्त में प्रतिबिम्बत चैतन्य पुरुष में अध्यारोप होता है। यही प्रत्ययाविशेष अर्थात् चित्त और चित्त में प्रतिबिम्बत चेतन के प्रत्ययों (वृत्तियों) का अभेद भोग है। यह भोगरूप प्रत्यय यद्यपि चित्त का धर्म है तथापि चित्त को (परार्थत्वात्) पुरुष के अर्थवाला होने से और पुरुष का चित्त का भोक्ता होने से यह भोगरूप प्रत्यय भी परार्थ अर्थात् पुरुष के अर्थ है। और जो भोगरूप प्रत्यय से भिन्न चेतनमात्र को अवलम्बन करने वाला पौरुषेय प्रत्ययरूप चित्त का धर्म है वह स्वार्थ प्रत्यय है।

अर्थात यद्यपि सुख, दु:खादिकों के अनुभव का नाम भोग है और भोग का अनु-भव करनेवाला भोका कहलाता है ऐसा भोग-कर्तृत्वरूप-भोक्तव निर्विकार-चेतन-पुरुष में भी वास्तव में सम्भव नहीं है। तथापि चित्त के धर्म इस प्रत्ययरूप भोग सुख, दुःख श्चादिकों का पुरुष के प्रतिविम्ब द्वारा पुरुष में श्चारोप-स्वरूप ही है। जैसे स्वच्छ जल में प्रतिबिम्बत चन्द्रमा में जल के कम्पन से चन्द्रमा कॉपता है, ऐसा कम्पन का आरोप होता है। बास्तव में चन्द्रमा में कम्पन नहीं होता है, वैसे ही यह भोग चित्त का परिणाम होने के कारण वास्तव में चित्त ही में होता है। परन्तु प्रतिबिम्ब द्वारा निर्विकार पुरुष में सुख-दु:खादिकों का आरोपरूप भोग है। इसलिए आरोपित भोग वाला होने से पुरुष भोत्ता कहलाता है। ऐसा चित्ता का परिगाम प्रत्ययस्वरूप-भोग जड़ होने से परार्थ है श्रीर परार्थ होने से भोग्य है क्योंकि जो वस्तु परार्थ होती है वह भोग्य होती है। इस परार्थ जड़ भोग से भिन्न जो पुरुष का प्रतिविम्बत रूप प्रत्यय है वह स्वार्थ कहलाता है। वह पौरुषेय प्रत्ययरूप भोग किसी का भोग्य नहीं है। उस प्रतिविम्बरूप स्वार्थ प्रत्यय को पौरुषेय प्रत्यय और पौरुषेय बोध भी कहते हैं। इस स्वार्थ प्रत्यय में संयम करने से पुरुष (विषयक) ज्ञान उत्पन्न होता है अर्थात् पुरुष को विषय करनेवाली प्रज्ञा उत्पन्न होती है। इससे यह नहीं सममना चाहिये कि चित्त के धर्म पुरुष प्रत्यय से पुरुष जाना जाता है किन्तु पुरुष ही चित्त में प्रतिविम्बित हुआ खात्मावलम्बन (अपने खरूप को प्रकाश करने वाली ) रूप प्रत्यय को देखता है। क्योंकि ज्ञाता पुरुष का वास्तविक खरूप चित्त द्वारा नहीं जाना जा सकता है, जैसा बृहदारएयकोषिकषद् में कहा है-

विज्ञातारमरे केन विजानीयात्

अर्थ-सबको जानने वाले विज्ञानी को किससे जाना जा सकता है अर्थात् किसी से नहीं जाना जा सकता है।

विशेष वक्तब्य—। सूत्र ३५। वाचस्पति आदि ने इस सूत्र में "परार्थ खार्थ संयमात्" पाठ पढ़कर 'अन्य' शब्द का अध्याहार करके अर्थ पूरा किया है। पर भोजवृत्ति का पाठ "परार्थान्यस्वार्थसंयमात्" अध्याहार की अपेत्ता नहीं रखता। इसलिए यहाँ यही पाठ रखा गया है। इस सूत्र के भाव को श्रौर श्रधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से भोजवृत्ति का भाषार्थ भी दिये देते हैं—

भोजवृत्ति का सांषार्थ — । सूत्र ३५ । सत्त्व (चित्त = बुद्धि) जो प्रकाश और सुखरूप है वह प्रकृति का परिणाम-विशेष हैं । पुरुष उसका भोक्ता और श्रिष्ठिता (स्वामी) रूप है । ये दोनों भोग्य-भोक्ता और जड़-चेतनरूप होने से श्रत्यन्त भिन्न हैं । इन दोनों के प्रत्ययों (वृत्तियों = ज्ञानों) का जो श्रविशेष श्रर्थात् श्रभेद का भासित होना है उससे सत्त्व (चित्त = बुद्धि = श्रन्तःकरण्) की कर्तृत्व-वृत्ति द्वारा जो सुख, दुःख का ज्ञान होना है वह भोग है । सत्त्व (चित्त = बुद्धि) स्वार्थ श्रर्थात् श्रपने किसी प्रयोजन की श्रपेता नहीं रखता इसिलए वह भोग उसके लिये 'स्वार्थ' नहीं है किन्तु 'परार्थ' दूसरे के निमित्त श्रर्थात् पुरुष के निमित्त है । उससे भिन्न 'स्वार्थ' पुरुष का श्रपने स्वरूप-मात्र का श्रालम्बन (श्रपने स्वरूप का विषय करना) श्रर्थात् श्रह्मकार-रहित सत्त्व (चित्त = बुद्धि) में जो चेतन के छाया (प्रतिविम्ब) का संक्रमण् है उसमें संयम करने वाले योगी को पुरुष-विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है । इस प्रकार पुरुष स्वावलम्बन (श्रपने स्वरूप को विषय करनेवाले) सत्त्व (चित्त) में रहने वाले ज्ञान को जान लेता है । यह नहीं है (इससे यह न समक्तना चाहिये) कि इस प्रकार ज्ञाता चेतन पुरुष ज्ञान से जाना जाता है क्योंकि ऐसा मानने में ज्ञाता पुरुष ज्ञेय (ज्ञान का विषय) मानना पड़ेगा श्रीर ज्ञाता श्रीर ज्ञेय में श्रत्यन्त भेद है ।

संगति - खार्थ-प्रत्यय के संयम के मुख्य-फल अर्थात् पुरुष-ज्ञान के उत्पन्न होने से पूर्व जो सिद्धियाँ होती हैं उनका निरूपण करते हैं:—

### ततः पातिभश्रावणवेदनादशीस्वादवार्ता जायन्ते ॥ ३६ ॥

शब्दार्थ — ततः = उस स्वार्थसंयम के श्रभ्यास से। प्रातिभ-श्रावण-वेदना-श्रादर्ध-श्रास्वाद-वार्ता-जायन्ते = प्रातिभ, श्रावण, वेदना, श्रादर्श, श्रास्वाद, श्रीर वार्ता ज्ञान उत्पन्न होता है।

अन्वयार्थ — उस स्वार्थ-संयम के अभ्यास से प्रातिभ, श्रावण, वैदना, श्रादशें, श्रास्वाद श्रोर वार्ता ज्ञान उत्पन्न होता है।

व्याख्या—स्वार्थ-संयम के अभ्यास से पुरुष-ज्ञान उत्पन्न होने से पूर्व निम्न प्रकार की छ: सिद्धियाँ प्रकट होती हैं—

१ प्रातिभ—मन में सूक्ष्म (श्रतीन्द्रिय) व्यवहित (छिपी हुई) विश्रुष्ठष्ट (दूरस्थ) श्रतीत श्रीर श्रनागत वस्तुश्रों के जानने की योग्यता। सूत्र ३।३३

२ श्रावण-शोत्रेन्द्रिय की दिव्य श्रीर दूर के शब्द सुनने की योग्यता।

३ वेदना-त्वचा इन्द्रिय की दिव्यस्पर्श जानने की योग्यता ।

'वैद्यतं उनया' इस च्युत्पत्ति के द्वारा स्पर्शेन्द्रिय में उत्पन्न ज्ञान की 'वेदना' संज्ञा है ।

—(भोजवृत्ति)

४ आदर्श-नेत्रीन्द्रय की दिव्य रूप देखने की योग्यता।

### त्रा समन्ताद् दृश्यतेऽनुभूयते रूपमनेन

इस व्युत्पित्ता से नेत्रेन्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान का नाम त्रादशें है। —(भोजवृत्ति) ५ आस्वाद—रसनेन्द्रिय की दिव्य रस जानने की योग्यता। ६ वार्ता — घागोन्द्रिय की दिव्य गन्ध सूंघने की योग्यता।

शास्त्रीय परिभाषा में वृत्ति शब्द घ्राणेन्द्रिय का वाची है 'वर्तते गन्धविषये इति वृत्तिः गन्ध जिसका विषय है वह वृत्ति है अर्थात् नासिकायवर्ती घ्राणेन्द्रिय है, उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान 'वार्ता' कहलाता है। —(भोजवृत्ति)

संगति — स्वार्थ प्रत्यय का रंयम पुरुष-ज्ञान के निमित्त किया है उससे पूर्व इन सिद्धियों को पाकर योगी अपने-आप को कृतार्थ मानकर उपराम को प्राप्त न हो जावे किन्तु पुरुष-ज्ञान के लिए बराबर प्रयत्न करता रहे, इस हेतु से कहते हैं:—

## ते समायाबुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धय: ॥ ३७ ॥

शब्दार्थ — ते = वे उपर्युक्त छः सिद्धियाँ । समाधौ-उपसर्गाः = समाधि ( पुरुष दर्शन ) में विन्न हैं । व्यत्याने-सिद्धयः = व्यत्थान में सिद्धियाँ हैं ।

अन्वयार्थ — वे उपर्युक्त छः सिद्धियाँ समाधि (पुरुष दर्शन) में विन्न है, व्युत्थान में सिद्धियाँ हैं ।

व्याख्या—पिछले सूत्र में बतलाई हुई छ: सिद्धियाँ एकाम्र चित्त वालों को समाधि-प्राप्त (पुरुष दर्शन) में विन्नकारक हैं। क्योंकि उनमें हुष, गौरव, आश्चर्याद करने से समाधि शिथिल होती है, पर व्युत्थान-दशा में विशेष फलदायक होने से सिद्धिरूप होती हैं अर्थात् जैसे जन्म का कॅंगला अत्यल्प द्रव्य को पाकर ही अपने-आपको कृतार्थ समम्मने लगता है वैसे ही विचिन्न चित्तवालों को ही पुरुष-ज्ञान से पूर्व होने वाले उपर्युक्त प्रातिभादि छ: ऐश्वर्य सिद्धिरूप दीखते हैं।

समाहित चित्ता वाला योगी इन प्राप्त ऐश्वयों से दोष-दृष्टि द्वारा उपराम होकर इनको समाधि में क्कावट जानकर अपने अन्तिम लक्ष्य आत्मसाचात्कार के लिए खार्थ संयम का निरन्तर प्रमाद-रहित होकर अभ्यास करता रहे।

संगति—पुरुष-दर्शन पर्यन्त संयम का फल ज्ञानरूप ऐश्वर्य-विभृतियों का निरूपण करके अब कियारूप सिद्धियों को दिखलाते हैं:—

### बन्धकारणशैथिन्यात्मचारसंवेदनाच चित्तस्य परशरीरावेशः ॥ ३८ ॥

शब्दार्थ — बन्ध-कारण-शैथिल्यात् = बन्ध के कारण के शिथिल करने से । प्रचार-संवेदनात्-च = श्रीर घूमने के मार्ग जानने से । चित्तस्य = चित्त का (सृक्ष्म शरीर का)। पर-शरीर-त्रावेश: = दूसरे के शरीर में त्रावेश होता है।

अन्वयार्थ - बन्ध के कारण के शिथिल करने से और घूमने के मार्ग के जानने से चित्त (सूक्ष्म शरीर) का दूसरे के शरीर में आवेश होता है।

व्याख्या—चित्ता का शरीर में बन्ध रहने का कारण धर्मा प्रधम अर्थात् सकाम कर्म और उनकी वासनायें हैं। योगी जब धारणा, ध्यान, समाधि के अभ्यास से सकाम कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्मों का आसरा लेता है तो इन बन्धों के कारणों को ढीला कर देता है और नाड़ियों में संयम करके चित्त (सूक्ष्म-शरीर) के उनमें आने जाने का मार्ग प्रत्यन्त कर लेता है। इस प्रकार जब बन्ध के कारण शिथिल हो जाते हैं और नाड़ियों में चित्त (सूक्ष्म-शरीर) के घूमने के मार्ग का पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है तब योगी में यह सामर्थ्य हो जाती है कि वह अपने शरीर से चित्त (सूक्ष्म-शरीर) को निकालकर किसी दूसरे शरीर में डाल सके। चित्ता के अनुसार ही इन्द्रियाँ भी यथास्थान आवेश कर जाती हैं।

टिप्पणी-भोज वृत्ति का भाषार्थ-। सूत्र ३८। श्रन्य सिद्धि कहते हैं :-

आतमा और चित्त व्यापक है, पर नियंत कमों (भले-बुरे कमों) के वश से ही शरीर के भीतर रहते हैं। उनका जो भोका (आतमा) और भोग्य (चित्त) बनकर बँध जाना है वह ही शरीर का बन्धन है। इस बन्धन का कारण, धर्म और अधर्म जब समाधि से शिथिल अर्थात् कृश हो जाता है तब हृद्य से लेकर इन्द्रियों के द्वारा विषयों के सम्मुख जो चित्त का प्रचार (फैलाव वा गमनागमन का मार्ग) है उसका ज्ञान हो जाता है कि यह चित्त को बहाने वाली (चित्त के गमनागमन की) नाड़ी है। इससे चित्त बहता है अर्थात् विषयों में जाता है। और यह नाड़ी रस और प्राणादि को बहानेवाली नाड़ियों से भिन्न है। जब अपने और दूसरों के शरीरों में चित्त के सश्चार को जान जाता है तब दूसरे के मृतक शरीर में वा जीते हुए शरीर में चित्त के सश्चार द्वारा प्रवेश करता है। दूसरे के शरीर में प्रवेश होने पर चित्त के पीछे अन्य सब इन्द्रियों भी साथ हो लेती हैं, जैसे रानी मक्खी के पीछे अन्य मिक्खयाँ। दूसरे के शरीर में घुसा हुआ योगी अपने शरीर की तरह उस शरीर में वर्तता है, क्योंकि चित्त और पुरुष दोनों व्यापक हैं इसलिये भोगों के संकोच का कारणहूप कमें (क्रिया) यदि समाधि से हुट गया तो स्वतन्त्रता के कारण सबन्न ही भोग सम्पादन हो सकता है।

### उदानजयाज्जलपंककएटकादिष्वसंग उत्क्रान्तिश्र ॥ ३६ ॥

शब्दार्थ—उदान-जयात् = संयम द्वारा उदान के जीतने से। जत = जल। पंक = कीचड़। कराटक-आदिषु = काँटों आदि में। असङ्गः = असङ्ग रहना होता है। उत्क्रांतिःच = और ऊर्ष्व गित होती है।

अन्वयार्थ-(संयम द्वारा) उदान के जीतने से जल, कीचड़, काँटों आदि में असङ्ग

रहना और ऊर्ध्व गति होती है।

व्याख्या — शरीर से समस्त इन्द्रियों में वर्तने वाले जीवन का श्राधार प्राणवायु है। उसके क्रियाभेद से पाँच मुख्य नाम हैं :—

१ प्राण-यह इन पाँचों में सब से प्रथम है, यह मुख श्रौर नासिका द्वारा गति

करने वाला है। नासिका के अप्रभाग से लेकर हृदय-पर्यन्त वर्तता है।

२ अपान-नीचे को गति करनेवाला है। मूत्र, पुरीष और गर्भ आदि को नीचे ले जाने का हेतु है। नाभि से लेकर पादतल तक अविधित है।

३ समान—खान-पान के रस को सम्पूर्ण शरीर में अपने-अपने स्थान पर समान रूप से पहुँचाने का हेतु है। हृदय से लेकर नाभि तक वर्तता है।

४ व्यान - सारे शरीर में व्यापक होकर गति करनेवाला है।

५ उदान—ऊपर की गित का हेतु हैं। कएठ में रहता हुश्रा शिर-पर्यन्त वर्तने वाला है। इसी के द्वारा शरीर के व्यष्टि प्राण्य का समष्टि प्राण्य से सम्बन्ध है। मृत्यु के समय सूक्ष्म-शरीर इसी उदान द्वारा स्थूल-शरीर से बाहर निकलता है। जब योगी संयम द्वारा उदान को जीत लेता है तो उसका शरीर रुई की तरह हल्का हो जाता है। वह पानी पर पैर रखते हुए उसमें नहीं दूबता। कीचड़-कॉटों में उसके पैर नहीं फँसते क्योंकि वह अपने शरीर को हल्का किये ऊपर उठाये रखता है। खौर मरण समय में उसकी ब्रह्मरन्ध्र द्वारा प्राणों के निकलने से १ ऊर्ष्व गित (शुक्त गित ) उत्तर-मार्ग से होती है।

विशेष वक्तव्य सं०१ 🗘। सूत्र ३९। — ऋन्तः करण की दो प्रकार की वृत्तियें होती हैं:—

- (१) बुद्धि का निश्चय, चित्त का स्मृति, श्रहङ्कार का श्रभिमान, मन का संकल्प करना यह इन सबका श्रलग-श्रलग काम बाह्य-वृत्ति है।
- (२) इन सबका साधारण सामा (मिश्रित) काम आभ्यन्तर-वृत्ति है। जैसे सूखे हुए तृणों में अग्नि लगाने से एकदम अग्नि प्रज्विति हो जाती है अथवा जैसे एक कबूतर पिजरे को नहीं हिला सकता और बहुत से मिलकर एक साथ चला सकते हैं इसी प्रकार श्रारार-धारणरूपी काये जो अन्तःकरण की मिश्रित आभ्यन्तर वृत्ति से चल रहा है, इसी का नाम जीवन है। यह जीवनरूप प्रयत्न शरीर में उपगृहीत वायु की क्रियाओं के भेद का कारण है। इस जीवनरूप प्रयत्न से पांच प्रकार के वायु की क्रिया होती हैं। उन क्रियाओं और खानों के भेद से वायु के प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान पांच मुख्य नाम हैं।

### स्वालत्तर्ययं दृत्तिस्त्रयस्य सेषा भवत्यसामान्या । सामान्यकरणदृत्तिः पाणाद्या वायवः पंच ॥ ( सांख्यकारिका २९ )

अर्थ-अपना-अपना लत्त्रण तीनों (अन्तःकरणों) का काम है। सो यह सामा (काम) नहीं है, अन्तःकरणों का सामा (काम) प्राण आदि पांच वायु हैं।

श्रर्थात् बुद्धि का निश्चय, श्रहंकार का श्रीममान श्रीर मन का संकल्प यह तीनों श्रन्तःकरणों का श्रपना-श्रपना काम है। सामा काम नहीं है।

प्राण, श्रपान, समान, ज्यान, उदान यह पांच वायु इनका साभा काम है। यह पांच प्रकार का जीवन-कार्य मन, श्रहंकार और बुद्धि के श्राक्षित है इनके होते हुए होता है।

विशेष वक्तव्य सं०२ १— । सूत्र ३९ । मृत्यु के समय लिङ्ग (सूक्ष्म) शरीर की

# 

अर्थ — अब उदान जो ऊपर को जानेवाला है वह एक (नाड़ी, सुषुम्ना) के द्वारा (लिझ-शरीर को) पुराय से पुरायलोक आदित्य लोक वा चन्द्र लोक) को ले जाता है (इन दोनों लोकों में अन्तर्भुख होकर जाना होता है)। पाप से पापलाक (पशु-पत्ती, कीट-पत्रङ्गादि की योनि को) और दोनों (मिले हुए पुराय-पाप) से मनुष्यलोक को ले जाता है।

वे मनुष्य जिनकी रुचि सदा पाप में रहती हैं, जो खार्थीसद्धि अथवा विना खार्थ के भी दूसरों को हानि पहुँचाने तथा नाना प्रकार से हिंसात्मक और नीच कमों में लगे रहते हैं उनका लिंग (सूक्ष्म) शरीर मृत्यु के समय वर्त्तमान स्थूल-शरीर को छोड़कर कीट, पशु, पत्ती आदि तिर्थक योनियों को प्राप्त होता है। और पाप-पुराय, शुभ-अशुभ, हिसात्मक और अहिंसात्मक इन दोनों प्रकार के मिश्रित कमें करनेवाला जीव मनुष्ययोनि को प्राप्त होता है। इन दोनों प्रकार के मनुष्यों के लिङ्ग शरीर की मृत्यु के समय अधः तथा मध्यम गित स्थूल लोकों में बाहर की ओर से होती है।

#### पित्याण व देवयान

पुरायात्मात्रों के लिङ्ग (सूक्ष्म) शरीरों की कृष्ण श्रौर शुक्क गतियों का पितृयारण श्रौर देवयान नाम से वेदों, उपनिषदों श्रौर गीता में सविस्तार वर्णन किया गया है।

यथा--

## द्वे सृती श्रश्रुणवं पितणामहं देवानामृत मर्त्यानाम्। ताभ्यामिदं विश्वमेजत् समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥

( यजुर्वेद १९ ४७ ऋग्वेद १०।८८।१५ )

अर्थ—( अन्तरित्त लोक और पृथ्वीलोक के बीच में ) मनुष्यों के जाने के लिये मैंने दो मार्ग सुने हैं। जिनमें से एक का नाम देवयान और दूसरे का नाम पितृयाए है। इन्हीं दोनों मार्गों से समस्त संसारी पुर्णात्माओं के लिङ्ग शरीर जाते हैं।

### यत्र काले त्वनाष्ट्रतिमाष्ट्रतिं चैव योगिनः।

प्रयाता यान्ति तं कालं बच्यामि भरत्षेम ॥ (गीता ८।२३)

अर्थ-श्रौर हे अर्जुन ! जिस काल (मार्ग) में शरीर त्यागकर गये हुए योगीजन लीटकर न श्रानेवाली गति को श्रौर लीटकर श्रानेवाली गति को भी प्राप्त होते हैं उस काल (मार्ग) को कहूँगा ।

## शुक्रकृष्णे गती होते जगत: शाश्वते मते ।

एकया यात्यनाष्ट्रतिमन्यया वर्तते पुनः ॥ (गीता ८।२६)

अर्थ-क्योंकि जगत् के ये दो प्रकार शुक्त और कृष्ण अर्थात् देवयान और पितृयाण मार्ग सनातन माने गए हैं (इनमें ) एक के द्वारा (गया हुआ ) पीछे न आनेवाली गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा (गया हुआ) पीछे आता है अर्थात् जन्ममृत्यु को प्राप्त होता है।

पितृयाण—सकामी पुर्यात्माश्रों (तथा सम्प्रज्ञात समाधि की नीची भूमियों में श्रासक्त योगियों) का लिङ्ग (सूक्ष्म) शरीर पितृयाण मार्ग द्वारा चन्द्रलोक (स्वर्गलोक) में जाकर श्रपने सुकृत कमों को भोगने के पश्चात् उसी मार्ग से लौटकर मनुष्यलोक में मनुष्य-शरीर धारण करता है। "सकाम कमे " श्रविद्या और श्रज्ञानरूपी श्रन्धकार से मिश्रित होते हैं। इसलिए ऐसे लिङ्ग-शरीरों की गति निष्काम-कमे योगियों की श्रपेता रात्रि, कृष्णपत्त और दित्तिणायन जैसे अन्धकार के समय (मार्ग) तथा श्रन्धकार के लोकों में होकर बतलाई गई है।

## धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षणमासा दित्तणायनम् । तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी माप्य निवर्तते ॥ (गीता १।२५)

अर्थ—धूमरात्रि तथा कृष्णपत्त (जब चन्द्रमा का कृष्ण भाग पृथ्वी के सामने रहता ह जो कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्था तक अथवा कृष्ण पश्चमी से शुक्रपत्त पश्चमी तक अथवा कृष्ण पश्चमी से शुक्रपत्त पश्चमी तक अथवा कृष्ण अष्टमी से शुक्र अष्टमी तक माना गया है) और दिन्नणायन के छः महीने (जब उत्तर ध्रुव-स्थान पर रात होती है अथवा सूर्य के कके में संक्रमण से लेकर छः मास ) उस काल (माग) में मरकर गया हुआ सकाम-कम योगी का लिङ्गशरीर चन्द्रलोक (स्वर्गलोक) को प्राप्त होकर (वहाँ अपने शुभक्रमों का फल भोगकर) फिर लौटता है (मनुष्य-शरीर धारणा करता है)।

ते घूममभिसम्भवन्ति, घूमद्रात्र रात्रेरपरपत्तमपरपत्ताद् यान् षड्दित्तिणैति मासा स्तान्, नैते सम्बत्सरपिभपाष्त्रवन्ति ॥३॥ मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाकाशमाकाशाचन्द्रपसम् । एष सामो राजा । तद् देवानामन्नं, तं देवा भन्नयन्ति ॥ ४ ॥ तस्मिन्, यावत्संयातमुषित्वाऽथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते ॥ ४ ॥

( छाम्दोग्य उप० ५।१० )

अर्थ — उनके लिङ्ग (सूक्ष्म) शरीर धूम को अपना मार्ग बनाते हैं। धूम से रात्रि के अन्धकार को, रात्रि से कृष्णपत्त के अन्धकार को, कृष्णपत्त से छः मास दिल्लायन के अन्धकार को जिनमें सूर्य दिल्ला को जाता है, मार्ग बनाते हुए आगे जाते हैं। वे सम्बद्धर (कल्प) को प्राप्त नहीं होते।

द्विगायन के छ: महीनों से पितृलोक को, पितृलोक से आकाश को मार्ग बनाते हैं। आकाश से चन्द्रलोक को शप्त होते हैं। यह सोम राजा (चन्द्रमा अर्थात् चन्द्रलोक 'स्वर्गलोक') है। यह पितरों का अङ्ग (श्रुभ कमों के फलों का भोगस्थान) है इसको पितर भच्या करते हैं, अर्थात् चन्द्रलोक में अपने अमृतक्ति सूक्ष्म फलों को भोगते हैं।

वे वहाँ (चन्द्रलोक में ) उतनी देर रहते हैं जब तक उनके कर्म ज्ञीण नहीं होते । तब वे उसी मार्ग को फिर लौटते हैं, जैसे गये थे ।

उपनिषदों में लिङ्ग-शरीर का बृष्टिद्वारा पृथ्वीलोक में स्राना इत्यादि जो बतलाया गया है वह केवल स्रधोगित का सूचक है, स्रोर कई एक भाष्यकारों ने स्थूलदृष्टि वाले सकाम-किमीं को सकाम-किमों को निःसारता दिखलाकर उनसे स्रासक्ति छुड़ाने के लिये इस स्रधोगित को स्रोर स्रधिक स्थूलक्ष्प से वर्णन किया है। यथा—लिङ्ग-शरीर का स्रोषधियों स्रादि में जाकर मनुष्यों से खाये जाना स्रोर वीर्यद्वारा रज से मिलकर जन्म लेना इत्यादि। वास्तव में लिङ्ग-शरीर का इस भाँति स्थूल-पदार्थों-जैसा व्यवहार नहीं है। लिङ्ग-शरीर की गित स्थूल-शरीर तथा स्थूल-पदार्थों से स्रात विलक्षण है। जैसा (सूत्र १।२८ व ४)१० की) व्याख्या में विस्तारपूर्वक बतलाया गया है।

यहां चन्द्र से श्रभिप्राय यह भौतिक चन्द्र नहीं है जो श्राकाश में हमें दीखता है। यह तो हमारी पृथिवी के सदश एक स्थूल जगत् है। हमारे मत्येलोक पृथिवी को श्रपेत्ता से चन्द्र शब्द श्रम्त के श्रथे में सारे सूक्ष्म लोकों के लिये प्रयोग हुआ है, जिनको युलोक स्वर्गलोक श्रीर कहीं-कहीं ब्रह्मलोक भी कहा जाता है (वि० पा० सूत्र २६ का वि० व०) ये सूक्ष्म लोक तो भू: श्रीर भुवः श्रथीत् पृथ्वीलोक श्रीर सारे स्थूल श्रन्तरित्त लोकों के श्रन्दर हैं, नीकि बाहर। उपर बतला श्राए हैं कि सूक्ष्म लोकों में श्रन्तर्मुख होकर जाना होता है। उसी के उलटे क्रम से सूक्ष्म लोकों से मनुष्य लोक में बाहर्मुख होना होता है। इस लिये लिङ्ग शरीरों का वृष्टि द्वारा पृथिवी लोक में गिरना श्रीर श्रीष्टियों श्रादि द्वारा मनुष्यों श्रादि से खाए जाने की कल्पना भ्रममृलक है। देवस्थान से पश्च पत्ती श्रादि नीची योनियों में जाने की बात भी श्रयुक्त है, क्योंकि सूक्ष्म लोकों में दिन्य शरीर को देने वाले नियत विपाक के प्रधान कम्मीशयों की निचली भूमि में मनुष्य शरीर को देने वाले नियत विपाक के कमीशय ही हो सकते हैं।

छान्दोग्योषनिषद् ६।१० में अधोगित दिखलाने के लिये उस स्थूल गर्भ का वर्णन है, जिसमें सकामियों को चन्द्रलोक के आनन्द भोगने के पश्चात् मनुष्य लोक में प्रवेश करना होता है अर्थात् '' अभ्रमेघ होकर बरसता है उससे चावल औषधियाँ तिल आदि उत्पन्न होते हैं। इनसे बड़ी किठनाई से वीय्ये बनता है अर्थात् जब मनुष्य उनको खाता है तो उनका अति सूक्ष्म अंश वीर्य्य बनता है। उस वीर्य्य को जब वह (स्त्री की योनि में) सींचता है तब रज से मिलकर गर्भ बनता है। उस गर्भ में सकामियों का सूक्ष्म शरीर चन्द्र लोक से (वृतिकृप से) प्रवेश करता है ''

सूक्ष्म शरीर का वीर्य द्वारा प्रवेश करना श्रुति के विरुद्ध भी है। श्रुति में ब्रह्मरन्ध्र द्वारा प्रवेश होना बतलाया है। यथा:—

> " स एतमेव सीमानं विदार्थेतया द्वारा प्रापद्यत " ( ऐतरेय श्रध्यो० १ खएड ३ । १२ ।

अर्थ: —तब उसने इसी सीमा ब्रह्मरन्ध्र को फोड़ा, अगर वह इस द्वार से प्रविष्ट हुआ। श्रीर मन्त्र ७ में इस बात को दर्शाया गया है कि इस लोक में अच्छे कम्मे वाले अच्छे गर्भों में और बुरे कम्मों वाला बुरे गर्भों में अर्थात् वे जो इस लोक में शुभ आचरण वाले हैं वे तत्काल ही शुभ जन्म को पाते हैं जैसे ब्राह्मण जन्म चात्रिय जन्म, वैश्य जन्म, और जो इस लोक में निन्दित आचरण वाले हैं शीघ्र ही नीच जन्म को पाते हैं जैसे कुत्ते के जन्म, तथा चाएडाल के जन्म।

देवयान—निष्कामकर्मी (तथा असम्प्रज्ञात समाधि की भूमि को प्राप्त किये योगी) पुरायात्माओं का लिङ्ग-शरीर देवयान मार्ग द्वारा आदित्य लोक में आकर मुक्ति को प्राप्त होता है। उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। निष्काम-कर्म विद्या और ज्ञान के प्रकाश से युक्त होते हैं इसीलिये उन की गित सकामकर्मियों की अपेत्ता दिन, शुक्रपत्त और उत्तरायण-जैसे प्रकाश के समय (मार्ग) तथा प्रकाश के लोकों में होकर बतलाई गई है। यथा—

## अग्निडर्योतिरहः शु: षण्मासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ [गीता ८।२४]

अर्थ—श्रिप्त ज्योति दिन शुक्रपत्त (जब चन्द्रमा का शुक्र-भाग पृथ्वी के सामने रहता है श्रर्थात् शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक श्रथवा शुक्ल पश्चमी से कृष्ण पश्चमी तक श्रथवा शुक्ल श्रष्टमी से कृष्णपत्त श्रष्टमी तक श्रथवा शुक्ल श्रष्टमी से कृष्णपत्त श्रष्टमी तक ) उत्तरायण के छः मास (जब उत्तर ध्रुव स्थान पर दिन होता है श्रथवा सूर्य के मकर में संक्रमण से लेकर छः मास ) इस प्रकार के समय (मार्ग) में मरकर गये हुए योगीजन श्रादित्य लोक को प्राप्त होते हैं।

श्रथ यदु चैवास्मिश्व वर्ध कुर्वन्ति यदि च न, श्राचिषमेवाभिसम्भवन्त्य चिषो-ऽहरह श्रापूर्यमाणपत्तमापूर्यमाणपत्ताद् यान् षडुद छेति मासाँस्तान्, मासे भ्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषो-ऽमानवः ॥ ४ ॥

अर्थ — अब चाहे वे ( ऋत्विज् ) उनके लिये शवकर्म ( अन्त्येष्टि संस्कार ) करते हैं, चाहे न, सवेथा वे ( उपासक ) किरण अर्चि को प्राप्त होते हैं । अर्चि से दिन को दिन, से शुक्लपच को, शुक्लपच से उन छ: महीनों को जिनमें सूर्य उत्तर को जाता है । महीनों से बरस को, बरस से सूर्य को, सूर्य से चन्द्रमा को, चन्द्रमा से बिजली को । वहाँ एक अमानव ( जो मानुषी सृष्टि का नहीं ) पुरुष अर्थात् पुरुष विशेष = ईश्वर = अपखड़ा ) है ।

स एतान् ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथः । एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवनावर्ते नावर्तन्ते नावर्तन्ते ॥ ६ ॥ [ छाम्दोग्य ४।१५ ]

अर्थ — वह इनको परब्रह्म को पहुँचाता है। यह देवपथ (देवताओं का मार्ग है, ब्रह्मपथ है (वह मार्ग जो पर-ब्रह्म को पहुँचाता है) वे जो इस मार्ग से जाते हैं। इस मानवचक्र (मानुषी जीवन) को वापिस नहीं आते हैं। हाँ, वापिस नहीं आते हैं।

उपर्युक्त सारे प्रकाशनय मार्गों के वर्णन से सकामकर्मियों की श्रपेत्ता निष्काकर्मियों की केवल ऊर्ष्व तथा शुक्ल गति का ही निर्देश सममना चाहिये। वास्तव में तो—

स या बत् चिष्यंन्मनस्तावदादित्ये गच्छति । एतद्वै खलु लोकद्वारं विदुषां पपदनं निरोधाऽविदुषाम् ॥ —( छान्दोग्य ८।७।५ )

अर्थ — वह जितनी देर में मन फेंका जाता है उतनी देर में आदित्य लोक में पहुँच जाता है। क्योंकि यह आदित्य लोक पर-ब्रह्म का द्वार है। ज्ञानियों के लिये यह खुला हुआ है और अज्ञानियों के लिये बन्द है।

इसी ऊष्वे गति को योगदर्शन के उपर्युक्त सूत्र में 'डक्कान्तिः' शब्द से बतलाया गया है। यथा---

शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका। तयोध्वैमा-पन्नमृतत्वमेतिं विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्त्युत्क्रमणे भवन्ति ॥

( छाम्दोग्य ा६-६ कठ ६।१६ )

अर्थ — एकसौ एक हृदय की नाड़ियाँ हैं। उनमें से एक मूर्धा की त्रार निकलती है। उस नाड़ी से ऊपर चढ़ता हुन्ना (ज्ञानी) त्रमृतत्व (ज्ञालोक) को प्राप्त होता है। दूसरी (नाड़ियाँ) निकलने में भिन्न-भिन्न गति (देन) वाली होती हैं। हां, निकलने में भिन्न-भिन्न गति देनेवाली होती हैं।

#### म्रुक्ति के दो भेद

वैदान्त में मुख्यतया मुक्ति के दो भेद माने हैं :-

१ क्रममुक्ति:-जिसमें निष्कामकर्म योगी जो शवल ब्रह्म को तो साचात् करचुके किन्तु शुद्ध ब्रह्म को साचात् करने से पूर्व ही इस लोक से चल देते हैं। वे उपर्युक्त देवयान द्वारा आदित्यलोक में पहुँचकर वहां शुद्ध ब्रह्म को साचात् करके मुक्त होते हैं। यथा—(तथा श्रसम्प्रक्कात समाधि की भूमि को प्राप्त किये हुए वे योगी जो निरोध के संस्कारों द्वारा बहुत श्रंश में व्युत्थान के संस्कारों को नष्ट कर चुके हैं कुछ शेष रह गए हैं जिस श्रवस्था में उन्होंने स्थूल शरीर को त्यागा है वे श्रादित्यलोक विशुद्ध सत्वमयचित्त को प्राप्त होते हैं। वहां ईश्वर के श्रवुप्त स्वक्त व्युत्थान के शेष संस्कार निवृत हो जाने पर कैवत्य श्रर्थात् पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।)

कार्यात्यये तद्ध्यक्षेण सहातः परमिधानात् ।--( वेदांतदर्शन ७ । ३ । १०)

अर्थ — आदित्यलोक में पहुँचकर वह कार्य ( शबल ब्रह्म ) को उलांघकर उस कार्य से परे जो उसका अध्यत्न परब्रह्म है, उसके साथ ऐश्वर्य को भोगता है। (आदित्यलोक यहां आकाश में दिखलाई देने वाले भौतिक सूर्य्य का बोधक नहीं है जो हमारी पृथिवी के सदश एक भौतिक स्थूललोक है। इससे अभिप्राय विशुद्ध सत्वमयचित्त है, जिसका वर्णन हमने कई

स्थानों में ईश्वर के चित्त के रूप में किया है। जो सारे सृक्ष्म लोकों से सृक्ष्मतम, कारण, लोक स्वर्थात् कारण जगत् है।)

२ सद्योमुक्ति—वे निष्काम-कर्म योगी जो शुद्ध ब्रह्म को पूर्णतया साचात् करचुके हैं (तथा श्रसम्प्रज्ञात समाधि की भूमि को प्राप्त किये हुए वे योगी जो व्युत्थान के सारे संस्कारों को निवृत्त कर चुके हैं ) उनको श्रादित्यलोक में जाने की श्रपेत्ता नहीं है। वे देह को छोड़ते ही मुक्त हो जाते हैं। यथा—

योऽकामो निष्काम श्राप्तकाम श्रात्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति । (बृह० उप० ४।४।६)

अर्थ—जो कामनात्रों से रहित है, जो कामनात्रों से बाहर निकल गया है, जिसकी कामनायें पूरी हो गई हैं या जिसको केवल आत्मा की कामना है उसके प्राण नहीं निकलते हैं वह ब्रह्म ही हुआ ब्रह्म को पहुँचता है।

ब्रह्म के शबल स्वरूप की उपासना श्रीर उसका साचात्कार कारणशरीर (चित्त) से होता है, शुद्ध चेतनतत्त्व में कारण शरीर तथा कारण जगत् परे रह जाते हैं। यथा—

यतो वाचा निवर्तन्ते श्रमाप्य मनसा सह, श्रानन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्रन । (तै॰ उप॰)

अर्थ-जहाँ से वाणियाँ (इन्द्रियाँ) मन के साथ विना पहुंचे लौटती हैं। ब्रह्म के उस आनन्दको अनुभव करता हुआ (शुद्ध परमात्म-स्वरूप में एकी भाव को प्राप्त करता हुआ) सर्वतो अभय हो जाता है।

#### समानजयाज्ज्वलनम् ॥ ४० ॥

शब्दार्थ-समान-जयात् = (संयम द्वारा) समान के जीतने से ज्वलनम् = योगी का दीप्तिमान् होना होता है।

अन्वयार्थ—(संयम द्वारा) समान के जीतने से योगी का दीप्तिमान होना होता है। व्याख्या—जब संयम द्वारा योगी समानवायु को वश में कर लेता है तो समान प्राण् के आधीन जो शारीरिक र्श्वाप्त है उसके उत्तेजित होन से उसका शरीर श्राप्त के समान चम-कता हुआ दिखाई देता है।

संगति—छत्तीसर्वे सूत्र में स्वार्थसंयम के स्रवान्तर फलरूप श्रावणसिद्धि को बतलाया है, स्रव श्रावणसिद्धि वाले संयम को बतलाते हैं:—

#### श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद्दिन्यं श्रोत्रम् ॥ ४१ ॥

शब्दार्थ-श्रोत्र-त्राकाशयोः = श्रोत्र और त्राकाश के। सम्बन्ध-संयामात् = संबन्ध में संयम करने से। दिन्यं-श्रोत्रम् = दिन्य श्रोत्र होता है।

अन्वयार्थ-श्रोत्र श्रोर श्राकाश के सम्बन्ध में संयम करने से दिव्य श्रोत्र होता है। ब्याख्या-शब्द की प्राहक श्रोत्रेन्द्रिय श्रहङ्कार से उत्पन्न हुई है श्रीर श्रहङ्कार से

उत्पन्न हुए शब्द-तन्मात्रा का कार्य त्राकाश है। इन दोनों का सम्बन्ध देश-रेशी, त्राश्रयाश्रय भाव से हैं। इस सम्बन्ध में संयम करने से योगी को दिव्य श्रोत्र प्राप्त होता है जिससे कि वह दिव्या सुक्ष्मा, व्यवहित ( श्रावृत्त ) श्रीर विप्रकृष्ट श्रर्थात् दूरस्थ शब्दों को सुन सकता है। इसी प्रकार (त्वचा, वाय, चक्ष-तेज, रसना-जल, ब्राग्ग-पृथ्वी) के संस्वन्ध में संयम करने से दिव्य त्वचा, दिव्य नेत्र, दिव्य रसना श्रीर दिव्य घाण प्राप्त होता है। ये सब सिद्धियाँ सूत्र छत्तीस में पुरुष-ज्ञान से पूर्व भी बतलाई गई हैं।

## कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमान्खपुतृत्तसमापत्तेश्वाकाशगमनम् ॥ ४२ ॥

शब्दार्थ-काय-त्राकाश्याः = शरीर त्रीर त्राकाश के । सम्बन्ध-संयामात = संबन्ध में संयम करने से । लघु-तूल-समापत्ते:-च=श्रौर हल्के, रुई श्रादि में समापत्ति करने से । श्राकाश-गमनम = श्राकाश-गमन ( सिद्धि प्राप्त होती है )।

अन्वयार्थ-शरीर श्रीर श्राकाश के सम्बन्ध में संयम करने से श्रीर हल्के हुई श्रादि में समापत्ति करने से श्राकाश-गमन सिद्धि प्राप्त होती है।

व्याख्या-जहाँ शरीर है वहीं उसको अवकाश देनेवाला आकाश है इस प्रकार इन दोनों में आधेय-आधार व्याप्य-व्यापक भाव का सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में संयम करने से श्रथवा रुई सदश हल्की वस्तुत्रों में समापत्ति (१-४१) करने से (तदाकार होने से) योगी का शरीर लघुता को प्राप्त करता है। इसलिए जलपर पाँव रखता हुआ चल सकता है। इसके पश्चात मकड़ी के जाले सहश सक्ष्म तारों पर चलने की सामर्थ्य ह्या जाती है। ऋन्त में शरीर के श्रित सूक्ष्म हो जाने से आकाश-गमन की सिद्धि प्राप्त हो जाती है।

# बहिरकन्पिता द्विमेहाविदेहा ततः पकाशावरणत्तयः ॥ ४३ ॥

शब्दार्थ - बहि:-श्रिल्पता = शरीर से बाहर कल्पना न की हुई। वृत्ति: = वृत्ति। महा-विदेहा = महाविदेहा कहलाती है। ततः = उससे । प्रकाश-श्रावरण-न्नयः = प्रकाश के श्राव-रण का नाश होता है।

अन्वयार्थ- शरीर से बाहर कल्पना न की हुई वृत्ति महाविदेहा है उससे प्रकाश के श्रावरण का नाश होता है।

व्याख्या-मन को शरीर से बाहर धारण करना "विदेहा-वृत्ति" तथा मन की "विदेहा-धारणा कहलाती है। जब तक मन शरीर के श्रन्दर ही स्थित रहे पर उसको वृत्तिमात्र से बाहर ही धारण किया जावे तब तक वह "किल्पता" कहलाती है। अभ्यास के परिपक्व हो जाने पर बिना कल्पना के मन शर्रार से बाहर यथार्थ रूप से स्थित हो जाता है। तब विदेहा-पृत्ति अकिल्पता कहलाती है। इसी को महाविदेहा कहते हैं। यह योगी को पर-शरीर-आवेश तथा लोक-लोकान्तरों में सूक्ष्म-शरीर से भ्रमण करने में सहायक होती है । इन दोनों में किल्पत-विदेहा-धारणा साधन है श्रीर श्रकल्पित-विदेहा-धारणा साध्य है, क्योंकि पहिले किल्पत-विदेहा का अभ्यास किया जाता है उसके पश्चात् अकल्पित-विदेहा को साधा जाता है। इसके अभ्यास से चित्त के प्रकाश को रोकने वाले अविद्यादि क्लेश, कर्मविपाक

श्रादि मल जो रजस्-तमस् के मूलक हैं, नाश हो जाते हैं श्रौर चित्त में निरावरण होने के कारण यथा इच्छा विचरने की सामर्थ्य हो जाती है।

संगति—सोलहवें सूत्र से लेकर तैंतालीसवें सूत्र तक समाधि में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिये भिन्न-भिन्न संयम श्रीर उसकी सिद्धियाँ वर्णन करके श्रव श्रपने दर्शन के उपयोगी सबीज श्रीर निर्वीज-समाधि की सिद्धि में विविध उपाय दिखाते हैं। श्रगले सूत्र में प्राह्म पाँचों भूतों का संयम बताया है:—

# स्थूलस्वरूपसूच्पान्वयार्थवत्वसंयमाद् भूतजयः ॥ ४४ ॥

शब्दार्थ — स्थूल = (पाँचों भूतों के) स्थूल । खरूप = खरूप । सूक्ष्म = सूक्ष्म । अन्वय = अन्वय अर्थवत्य = अर्थवत्व में। संयमात् = संयम करने से भूत-जय = भूतों का जय होता है।

अन्वयार्थ—पाँचों भूतों के स्थूल, खरूप, सूक्ष्म अन्वय श्रौर श्रर्थवत्व में संयम करने से भूतों का जय होता है।

ब्याख्या-पृथ्वी त्रादि पाँच भूतों के पाँच-पाँच रूप हैं :-

- १ स्थूल—पृथ्वी, जल, श्रमि, वायु, श्राकाश का श्रपना-श्रपना विशिष्ट श्राकार स्थूल रूप है।
- २ स्वरूप उपर्युक्त पाँच भूतों का श्रपना-श्रपना नियत धर्म जिनसे यह जाने जाते हैं — जैसे पृथ्वी की मूर्ति श्रोर गन्ध, जल का स्नेह, श्रिप्त का उष्णता, वायु का गति व कम्पन श्रोर श्राकाश का श्रवकाश देना खरूप है।
- ३ सूदम-स्थूल भूतों के कारण गन्ध-तन्मात्रा, रस-तन्मात्रा, रूप-तन्मात्रा, स्पर्श-तन्मात्रा और शब्द-तन्मात्रा सूक्ष्म रूप हैं।
- ४ अन्वय रूप सत्त्व,रजस् तथा तमस् जो तीनों गुण अपने प्रकाश, किया और स्थिति धर्म से पाँचों भूतों में अन्वयी भाव से मिले रहते हैं, अन्वयी रूप हैं।
- ५ अर्थवत्व —पुरुष का भोग अपवर्ग। जिस प्रयोजन को लेकर ये पाँचों भूत कार्यों में लगे हुए हैं वह अर्थवत्व रूप है। इस प्रकार पांचों भूतों के धमे, लक्षण और अवस्था भेदों से पचीसों रूपों में कम से साचात् पर्यन्त संयम करने से पांचों भूतों का सम्यक्ज्ञान और उन पर पूरा वर्शाकार होता है। इस प्रकार भूतों के स्वाधीन होने पर जैसे गाये बछड़ों के अनुकूल होती हैं वैसे ही सब भूतों की प्रकृतियां योगी के सङ्कल्पानुसार हो जाती हैं।

#### टिप्पणी-व्यासभाष्य की व्याख्या सूत्र ४४:-

पांचों भूतों के जो अपने-अपने धर्मों शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध नाम वाले विशेष और आकार आदि सहित जो एक-एक रूप हैं वे स्थूल रूप हैं। जैसे पृथ्वी के गोत्वादि आकार (अवयवों का सिन्नवेश विशेष), गुरुत्व (भारीपन), रूचता (रुखाई), आच्छादन (ढांपना), स्थिरता, सर्व भूताधारता, भेद (विदारण , सहनशीलता (सहिष्णुता), कृशता, मूर्त्त (कठोरता) सर्वभोग्यता रूप धर्मों सहित शब्द, स्पर्श, रूप, रस गन्ध हैं यह

पृथ्वी का एक रूप है; और जल के जो स्तेह (चिकनापन) सूक्ष्मता, प्रभा (कान्ति), शुक्लता, मृदुता, गुरुत्व (भारीपन), शांतल स्पर्श रूत्ता, पवित्रता, सम्मेलन सिहत शब्द, स्पर्श, रूप, रस हैं यह जल का एक रूप है; श्रीन के जो उष्णता, उर्द्धगति, पवित्रता, दाह-शीलता, लघुता, भास्वरता प्रव्वंसन, बलशीलता, रूप धर्मों सिहत शब्द-स्पर्श रूप हैं यह श्रीन का एक रूप है; वायु के जो वहनशीलता (तिर्यगति) पवित्रता, श्राचेप (गिरा देना) कंपन, बल, चञ्चलता, अनाच्छादन (श्राच्छादन का श्रभाव), रूत्तता रूप धर्मों सिहत शब्द स्पर्श हैं यह वायु का एक रूप है; श्रीर श्राकाश के जो व्यापकता, विभाग करना, श्रवकाश देना श्रादि रूप धर्मों सिहत जो शब्द है वह श्राकाश का एक रूप है। इस प्रकार पांचों भूतों के श्रपने-श्रपने धर्मों सिहत जो शब्दादि हैं वे सूत्र में 'स्थूल' पद से कहे हुए पांच भूतों के एक रूप हैं।

पांचों भूतों का जो स्व-स्व सामान्य धर्म है वह सूत्र में 'स्वरूप' पद से कहे हुए भूतों का द्वितीय रूप है। अर्थात् मूर्ति (किठनता), स्निग्धता (चिकनापन), उध्यता, वहनशीलता, अर्थेर सर्वत्र विद्यमानता, क्रम से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के जो द्वितीय, रूप हैं वे स्वरूप हैं। ये मूर्ति (किठनता) आदि धर्म ही स्व-स्व सामान्य पद के वाच्य हैं। इन किठनतादि सामान्य धर्म वाले पृथ्वी आदिकों के परस्पर भेद करने वाले शब्दादि हैं। इस लिये शब्दादि को विशेष कहा जाता है। जैसे स्निग्ध, उध्यादि रूप जल, अग्नि, आदिकों से किठन पृथ्वी का भेदक (भिन्नता का ज्ञापक) मूर्ति (किठनता) धर्म है; और किठन, उद्यादि रूप पृथ्वी, अग्नि आदिकों से जल का भेदक स्नेह है; और किठन स्निग्ध आदि रूप पृथ्वी, जल आदिकों से अग्नि की भिन्नता का ज्ञापक उद्याता धर्म है। इस प्रकार भूतों के परस्पर भेदक होने से मूर्ति (किठनता) आदि आदि धर्म विशेष कहलाते हैं। ऐसे ही पश्चिशावाचाये जी ने कहा है—

## ''एकजातिसमन्वितानामेषां धर्ममात्रव्यावृत्तिः"

श्र्यात् एक जाति वाले पृथ्वी श्रादिकों की श्रम्ल मधुरादि धर्म मात्र से व्यावृत्ति होती है। यग्नि कठिनतादि धर्म भी पृथ्वी श्रादिकों के परस्पर भेदक हैं तथापि नीबू रूप पृथ्वी से श्रंगूर रूप पृथ्वी का भेद है उसका करने वाला केवल खट्टा भीठा रस ही कहा जावेगा। इससे रस श्रादि को विशेष जानना-श्र्यात् पृथ्वी का जल श्रादिकों से जो भेद है वह तो कठिनतादि रूप श्रमीं से परिज्ञात हो सकता है, परन्तु पृथ्वी से श्रन्य पृथ्वी का भेदक रस श्रादि हैं। इस श्रभित्राय से "एकजाति समन्वितानां" इन दोनों सामान्य और विशेष का जो समुदाय है वही योगमत में द्रव्य कहा जाता है। प्रसंग से समुदाय का निरूपण करते हैं।

समुदाय दो प्रकार का होता है। एक 'प्रत्यस्तिमतभेदावयवानुगत' द्सरा 'शब्दे नोपात्तभेदावयवानुगत' स्रथीत् स्रवान्तर विभाग के बोधक शब्द से जिन स्रवयवों का स्रवान्तर विभाग बोधन न किया गया तो उन स्रवयवों में स्रनुगत जो द्रव्य है वह' 'प्रत्यस्तिमतभेदावयवानुगत' कहलाता है जैसे कि शरीर, वृत्त यूथ, वन ये समुदाय हैं।

इनके अवान्तर विभाग के बोधक शब्द का उचारण नहीं किया गया है अर्थात् इस्तादि अवयवों का समुदाय शरीर पद का वाच्य है, शाखादि अवयवों का समुदाय वृत्त पद का वाच्य है, वृत्तादि का समुदाय वन पद का वाच्य है, किन्तु इन सब समुदायों में अवान्तर विभाग का बोधक कोई शब्द नहीं उचारण किया गया है केवल समुदाय मात्र उचारण किय. गया है इस लिये यह 'प्रत्यस्तमितभेदावयवानुगत' समुदाय कहा जाता है।

जहां श्रवान्तर विभाग के बोधक शब्द का उचारण किया जाता है वह 'शब्देनोपात्त-भेदावयवानुगत' समुदाय कहा जाता है। उभये देवमनुष्याः' (देवता श्रोर मनुष्य दोनों हैं) यह समुदाय है। इस श्राकांचा पर कि वे दो श्रवयव कीन हैं जिनके लिये शब्द का श्रथे है—कहते हैं देव श्रोर मनुष्य अर्थात् इस समृह का एक भाग देव है श्रोर दूसरा श्रवयव मनुष्य है। ये दोनों 'देवमनुष्याः' इस शब्द से उचारण किय गये हैं इस लिये यह समुदाय 'शब्देनों पात्तभेदावयानुगत' कहा जाता है। यह शब्द 'शब्देनोपात्तभेदावयवानुगत' समुदाय भेद विवचा श्रोर श्रमेद विवचा से दो प्रकार का है। जैसे 'श्राम्राणां वनं' श्रामों का वन है श्रोर श्राह्मणानां संघः' श्राह्मणों का समृह है। यह भेद विवचा से दो प्रकार का समृह है। श्रोर श्रमेद विवचा से 'श्राम्रवनम्' श्राम ही वह वन है श्रोर 'श्राह्मणसंघः' श्राह्मण ही संघ है। ये दो समृह हैं। इस प्रकार समृह-समृह की श्रमेद विवचा से यहां समानाधिकरण है। पुनः यह समुदाय दो प्रकार का है एक 'युतसिद्धावयव'। दूसरा'श्रयुतसिद्धावयव' 'युत-सिद्धावयव' समुदाय वह है जिसके श्रवयव विरले श्र्यान् जुदः-जुदा हों जैसे वृच श्रोर संघ रूप समुदाय में वन के श्रवयव वृत्त जुदे-जुदे श्रीर विरले प्रतीत होते हैं तथा यूथ के समुदाय गाय बैल श्रादि भी पृथक-पृथक प्रतीत होते हैं।

'श्रयुतिसद्धावयव समुदाय' वह है जिसके श्रवयव पृथक् प्रतीति से रहित निरन्तर मिले हुए हों जैसे कि शरीर, वृत्त, परमाणु श्रादि । यहां त्वक, रुधिर, मांस, मजादिकों का जो समुदाय शरीर है उसके ये श्रवयव मिले हुये होते हैं श्रीर मूल शाखादिकों का समुदाय जो वृत्त है उसके भी ये श्रवयव मिले हुए होते हैं।

यह 'श्रयुतसिद्धावयव' समुदाय' ही पत्रश्वली मुनि के मत में द्रव्य कहलाता है। यही भूतों का द्वितीय रूप है श्रीर यही स्वरूप पद का श्रर्थ है। श्रशीत् मूर्ति (कठिन) रूप सामान्य का श्रीर कठोरता श्रादि धर्मों सिहन शब्दादि रूप विशेषों का 'श्रयुतसिद्धावयव समुदाय' रूप पृथ्वी द्रव्य है। क्रिग्ध (चिकना) रूप सामान्य का श्रीर स्नेहादि धर्मों सिहत शब्दादि विशेषों का 'श्रयुतसिद्धावयव समुदाय' रूप जल द्रव्य है। इसी प्रकार सामान्य विशेषों का 'श्रयुतसिद्धावयव समुदाय' रूप जल द्रव्य है। इसी प्रकार सामान्य विशेषों का 'श्रयुतसिद्धावयव समुदाय' रूप श्रादि द्रव्य भी जानलेना चाहिये। यही सामान्य विशेषों का समुदाय रूप द्रव्य सूत्र में 'स्वरूप' शब्द से बतलाये हुए पांचों भूतों का दृसरा रूप है।

इन पृथ्वी त्रादि पांचों भूतों के कारण पश्चतन्मात्रायें हैं त्रौर तन्मात्राओं के परिणाम परमाणु हैं अर्थात् तन्मात्रायें परमाणुओं का 'श्रयुत सिद्ध श्रवयवानुगत समुदाय' हैं। इस लिये परमाणु और पश्चतन्मात्रायें सूत्र में सूक्ष्म पद से बतलाये हुऐ पांचों भूतों के तृतीय रूप हैं अर्थात् पांचों भृतों के जैसे परमाणु सूक्ष्म रूप हैं वैसे हो पंचतन्मात्रायें परमाणुकों के सूक्ष्म रूप हैं।

भूतादि सर्व कार्यों में अनुगत जो प्रकाश-क्रिया-स्थित शील तीन गुण हैं वे सूत्र में अन्वय शब्द से बतलाये हुए पांचों भूतों का चतुर्थ रूप हैं।

पुरुष के भोग और अपवर्ग के सम्पादन करने का जो गुणों में सामर्थ विशेष हैं, वह सूत्र में अर्थवत् शब्द से कथन किया हुआ भूतों का पांचवां रूप है।

यहां इतना और जान लेना चाहिये कि गुणों में तो भोगापवर्ग संपादन की सामध्ये साचात् श्रनुगत है और तन्मात्रा-भूत श्रादिकों में परम्परा से (गुणों द्वारा) श्रनुगत है तथा साचात् श्रीर परंपरा से सब ही पदार्थ श्रथंत्रचा वाले हैं। इस प्रकार पांच भूतों के पांच रूपों में जिस-जिस रूप में योगी संयम करता है उस-उस रूप का योगी को साचात्कार और जय होता है। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मादि रूपों के क्रम से पांचों भूतों के पाचों रूपों में संयस करने से योगी को पांचों भूतों का प्रत्यच्च श्रीर वशीकार हो जाता है। ऐस योगी को भूत जयी कहते हैं। सब भूतों की प्रश्नितयाँ उसके संकल्पानुसार हो जाती हैं श्रथीत् भूतों का स्वभाव उसके संकल्पानुसार हो जाता है।

खपयुँक्त कथित भूतजय की कई सिद्धियाँ पृज्य पाद परमहंस श्री विशुद्धानन्दजी महा-राज में देखी गई थीं जिनके जीवन के अन्त समय में लेखक को लगभग छ: मास सेवा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

संगति-भूतजय का फल बतलाते हैं :-

## ततोऽिणमादिपादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मानभिवातश्च ॥ ४५ ॥

इाव्दार्थ—ततः = उससे ( भूतजय से ) श्रिणमादि-प्रादुर्भावः = श्रिणमादि श्राठ सिद्धियों का प्रादुर्भाव । काय-सम्पत् = काया सम्पत् । तत्-धर्म-श्रनभिषातः च = श्रीर पांचों भृतों के धर्मों से चोट का न लगना = हकावट न होना होता है ।

अन्वयार्थ — उस भूतजय से श्रिणमा श्रादि श्राठ सिद्धियों का प्रादुर्भाव श्रीर काय-सम्पत् होती है श्रीर उन पांचों भूतों के धर्नों से रुकावट नहीं होती।

व्याख्या—चौवालीसर्वे सूत्र में बताये हुए भूतजय से निम्न प्रकार की आठ सिद्धियें प्राप्त होती हैं।

- १ अशिमा-शरीर का सूक्ष्म कर लेना।
- २ लिघमा-शरीर का हल्का कर लेना।
- ३ महिमा शरीर का बड़ा कर लेना।
- ४ प्राप्ति जिस पदार्थ को चाहें प्राप्त कर लेना। ये सिद्धियाँ भूतों में संयम करने से प्राप्त होती हैं।
- ५ प्राकाम्यम्—िवना रुकावट के इच्छा पूर्ण होना । यह पांचों भूतों के खरूप में संयम करने से सिद्ध होती है।

- द वाशित्व--पांचों भूतों तथा भौतिक पदार्थी का वश में कर लेना (भूतों के सूक्ष्म रूप में संयम करने से )
- ७ ईशितृत्व भूत भौतिक पदार्थों के उत्पत्ति-विनाश का सामध्ये। (यह सिद्धि अन्वय में संयम करने से प्राप्त होती है)।
- ८ यत्रकामावसायित्व प्रत्यंक संकल्प का पूरा हो जाना अर्थात् जैसा योगी सङ्कल्प करे उसके अनुसार भूतों के स्वभाव का अवस्थापन हो जाता है। वह योगी यदि सङ्कल्प करे तो अमृत का जगह विष खिलाकर भी पुरुष को जीवित कर सकता है। (यह सिद्धि अर्थवत्व में संयम करने से प्राप्त होती है)।

ये सब संकल्प होते हुए भी योगी के संकल्प ईश्वरीय नियम के विपरीत नहीं होते। स्रपने परमगुरु नित्यसिद्ध यागराज ईश्वर के संकल्पानुसार ही योगियों का संकल्प होता है।

भगवत्-भाष्यकार कामावसायी योगी के सम्बन्ध में लिखते हैं कि यद्यपि यह योगी सर्व सामध्ये वाला है तथापि वह पदार्थों की शक्तियों को ही विपरात करता है न कि पदार्थों को । अथोत् चन्द्रमा को सूर्य और सूर्य को चन्द्रमा तथा विष को अमृत नहीं करता है, किन्तु विष में जो शाग्-वियोग करने की शांक है उसका निवृत्तकर उसमें जीवन-शक्ति का सम्पादन कर देता है। क्योंकि पदार्थों का विपरीत होना नित्यसिद्ध ईश्वर के संकल्प के विरुद्ध है। इसलिये ऐसा नहीं होता है। और शक्तियां पदार्थों की अनियत हैं। इसलिये उनके विपरीत करने में कोई दोष नहां अर्थात् पूर्वसिद्ध अन्यकामावसायी सत्यसङ्कल्प ईश्वर का यह सङ्कल्प है कि सूर्य सूर्य ही रहे और चन्द्रमा चन्द्रमा ही रहे। इसलिये उसकी आज्ञा के विरुद्ध योगी सङ्कल्प नहीं कर सकता।

यहां यह भी जान लेना चाहिये कि कामावसायी योगी शुद्ध चित्त श्रीर न्यायकारी होते। हैं। उनका सङ्कल्प, ईश्वर-संकल्प श्रीर उसकी श्राज्ञा के विपरीत नहीं होता है। इस लिए जब कभी वे श्रपन इस एश्वये को काम में लात हैं तो वह ईश्वर के संकल्प श्रीर उस की श्राज्ञानुसार न्याय श्रीर व्यवस्था के धारणार्थे ही होता है।

२ कायसंपत् - शरीर की संपदा । इसका वर्णन अगले सूत्र में दिया है।

3 तद्धर्मानभिद्यातः — इन पाँचों भूतों के कार्य योगी के विरुद्ध रुकावट नहीं डालते , अर्थात् मूर्तिमान् कठिन पृथ्वी योगी को शरीरादि किया को नहीं रोकती । शिला में भी योगी प्रवेश कर जाता है । जल का स्नेहधर्म योगी को गीला नहीं कर सकता । अग्नि की उरुणता उसको नहीं जला सकती । वहनशील वायु उसको नहीं उड़ा सकता । अनावरणरूप आकाश में भी योगी अपने शरीर को ढक लेता है और सिद्ध पुरुषों से भी अहरय होजाता है ।

संगति - श्रगले सूत्र में कायसंपत् को बतलाते हैं:

#### रूपलावएयवज्रसंहननत्वानि कायसंपत् ॥ ४६ ॥

शाब्दार्थ — रूप = रूप । लावरय = लावरय । बल = बल । वक्रसंहननत्वानि = वक्र की सी बनावट । कायसंपत् = शरीर की सम्पदा कहलाती है ।

अन्वयार्थ—हप, लावरय, बल, वज्र की सी बनाबट। कायसंपत् ( शरीर की सम्पदा ) कहलाती है।

व्याख्या-१ रूप-मुख की आकृति का अच्छा और दर्शनीय होजाना।

२ लावएय-सारे श्रङ्गों में कान्ति का होजाना।

३ बल-बल का श्रधिक होजाना।

४ वज्रसंहननत्वानि — शरीर के प्रत्येक श्रङ्ग का वज्र के सदृश हुढ़ श्रीर पुष्ट हो जाना। यह कायसंपत कहलाती हैं।

संगति – प्राह्य भूतों में संयम करने की विधि दिखलाकर श्रगले सूत्रों में प्रहण इंद्रियों में संयम दिखलाते हैं।

## ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्वसंघमादिन्द्रियजयः ॥ ४७ ॥

शब्दार्थ-प्रहण = प्रहण । स्वरूप = स्वरूप । श्रास्मिता = श्रस्मिता । श्रन्वय = श्र-न्वय । अर्थवत्व = श्रर्थवत्व में । संयमात् = संयम करने से इन्द्रिय-जयः = इन्द्रियजय होता है ।

अन्वयार्थ-प्रहण्, स्वरूप, श्रास्मता, अन्वय श्रीर अर्थवत्व में संयम करने से इन्द्रिय-जय होता है।

व्याख्या—इन्द्रियों के निम्न पांच रूप हैं। इन पांचों रूपों में क्रम से साज्ञात् पर्यन्त संयम करने से इन्द्रिय-जय सामर्थ्य प्राप्त होती है।

१ ग्रहण-इन्द्रियों की विषयाभिमुखी वृत्ति ग्रहण कहलाती है।

२ स्वरूप- सामान्य रूप से इन्द्रियों का प्रकाशकत्व जैसे नेत्रों का नेत्रत्व आदि स्वरूप कहलाता है।

३ अस्मिता—इन्द्रियों का कारण श्रहंकार जिसका इन्द्रियाँ विशेष परिणाम हैं।

४ अन्वय—सत्त्व, रजस् व तमस् तीनों गुण जो अपने प्रकाश, किया, स्थिति धर्म से इंद्रियों में अन्वयी भाव से अनुगत हैं।

५ अर्थवस्व - इनका प्रयोजन पुरुष को भोग अपवर्ग दिलाना।

#### दिप्पणी-व्यासभाष्य का भाषा अनुवाद ॥ सूत्र ४७ ॥

सूत्र की उपर्युक्त सरल श्रोर संनिप्त न्याख्या कर दी गई है यहां न्यासभाष्य का स्पष्टी करण के साथ श्रनुवाद किया जाता है:

पांच ज्ञानेइन्द्रियों में एक-एक इन्द्रिय के पांच-पांच रूप हैं।

(१) इनमें सामन्य विशेष रूप जो शब्दादि प्राह्म विषय और श्रोत्रादि इन्द्रियों की जो विषयाकार परिग्णामरूप वृत्ति हैं वह प्रहृग्ण पद का अर्थ है। यह इन्द्रियों की वृत्ति केवल सामान्य मात्र विषयक नहीं होती है किन्तु सामान्य-विशेष दोनों विषय वाली होती है। यह विशेष विषयक इन्द्रियों की वृत्ति न मानी जावे तो इन्द्रियों से अगृहीत होने के कारण वह विशेष मन से निश्चित न किया जा सकेगा क्योंकि बाह्म इन्द्रियों के आधीन होकर ही मन बाह्म विषयों में अनुव्यवसाय वाला होता है स्वतन्त्र नहीं होता है इसलिए सामान्य विशेषरूप

विभृतिपाद

विषयाकार ही इन्द्रयों की वृत्ति होती है। यह सूत्र में प्रहण पद से कथन किया हुआ इन्द्रियों का प्रथम रूप है।

- (२) प्रकाशात्मक महत्तत्त्व का परिणाम जो श्रयुतसिद्ध श्रवयव सात्त्विक श्रहंकार है उसमें कार्यरूप से श्रनुगत जो सामान्य विशेष रूप द्रव्य है वह इन्द्रियों का स्वरूप है श्रशीत् सात्त्विक श्रहंकार का कार्य जो प्रकाशस्वरूप द्रव्य 'इन्द्रिय' है वह इन्द्रियों का 'स्वरूप' नामक दूसरा रूप है।
- (३) इन्द्रियों का कारण जो ऋहंकार है वह इन्द्रियों का ऋस्मिता नामक तीसरा रूप है। इस सामान्य रूप ऋहंकार के इन्द्रयाँ विशेष परिणाम हैं।
- (४) व्यवसायात्मक (निश्चयात्मक) महत्तत्त्व के आकार से परिणाम को प्राप्त हुए जो प्रकाश-प्रवृत्ति-स्थिति शील गुण हैं वह अनवय नामक इन्द्रियों का चौथा रूप हैं अथोत् आहंकार के साथ इन्द्रियों को महत्तत्त्व का परिणाम होने से और महत्तत्त्व को गुणों का परिणम होने से तीनों गुण इन्द्रियों में अनुगत हैं इसलिए गुणों को अन्वय रूप कहा जाता है।
- (५) गुणों में अनुगत जो पुरुष के भोग अपवर्ग सम्पादन की सामर्थ्य है वह अर्थवत्त्व नामक इन्द्रियों का पांचवा रूप है।

इन पाचों इन्द्रियों के रूप में क्रम से संयम करने से उस-उस रूप के जय द्वारा पांचों रूपों का जय होने से योगी को इन्द्रियजय प्राप्त होता है।

संगति—इंद्रियजय का फल बताते हैं।

#### ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्र ॥ ४८ ॥

शब्दार्थ-ततः = उससे (इद्रियजय से )। मनो-जिब्ह्वं = मनोजिक्व । विकरणभावः = विकरण भाव प्रधान-जयः च = श्रीर प्रधान का जय होता है।

अन्वयार्थ — इंद्रियजय से मनोजवित्व विकरणभाव श्रौर प्रधान का जय होता है। व्याख्या—उपर्युक्त इंद्रियजय से निम्न फल प्राप्त होते हैं:—

- १ मनोजवत्वि मन के समान शरीर का वेग वाला होना ( प्रहण के संयम से )।
- २ विकरणभाव: शरीर की श्रपेता के विना इंद्रियों का वृत्तिलाभ श्रथीत् विना शरीर की परबाह के इंद्रियों में काम करने की शक्ति श्राजाना। दूर के श्रीर बाहर के श्रथों का जान लेना। (स्वरूप में संयम करने से)
- ३ प्रधानजय—प्रकृति के सब विकारों का वशीकार ( श्रस्मिता, श्रन्वय श्रीर श्रर्थवत्त्व में संयम से ) ये सिद्धियां जितेन्द्रिय पुरुष से ही प्राप्त की जासकती हैं। योगशास्त्र में ये तीनों सिद्धियां मधुप्रतीका कहलाती हैं क्योंकि इन सिद्धियों के प्राप्त होने पर योगी को प्रत्येक सिद्धि में मधु समान स्वाद प्रतीत होता है। श्रथवा योग से उत्पन्न श्रद्धतम्भरा प्रज्ञा का नाम "मधु" है उस मधु का प्रतीक श्रर्थात् कारण जिस से प्रत्यन्न किया जावे वह मधुप्रतीक है।

संगति - प्राह्म श्रीर प्रह्मण के पश्चात् प्रहीत (चित ) में संयम का फल बतलाते हैं

अर्थात् जिस विवेकख्याति के लिये यह सब संयम निरूपण किये हैं उसका अवान्तर फल बतलाते हैं।

## सत्वपुरुषान्यताख्यातिपात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वेज्ञातृत्वं च ॥४६॥

शब्दार्थ-सत्व-पुरुष-अन्यता-ख्यातिमात्रस्य = चित्त श्रौर पुरुष के भेद जाननेवाले को । सर्व-भाव-श्रिधिष्ठातृत्वम् = सारे भावों का मालिक होना । च-सदेज्ञातृत्वम् = श्रौर सर्वज्ञ ( सबका जाननेवाला ) होना प्राप्त होता है ।

अन्वयार्थ-चित्त श्रौर पुरुष के भेद जाननेवाले को सारे भावों का मालिक होना श्रौर सर्वज्ञ होना प्राप्त होता है।

व्याख्या—सर्वभाव-श्रधिष्ठातृत्वं—गुणों का कर्तृत श्रभिमान शिथल होने पर उनके सब परिणामों श्रीर भावों को पुरुष के प्रति स्वामी के समान वर्तना है।

सर्वझातृत्व — वे गुण जो अतीत, अनागत और वर्तमान काल में धर्मी भाव से अवस्थित रहते हैं, उनका यथाथे विवेकपूणे ज्ञान सर्वज्ञातृत्व कहलाता है । सूत्र (११२) में बतला आये हैं कि गुणों का सब से प्रथम परिणाम महत्तत्त्व अर्थात् समष्टि चित्त है । इसी में सृष्टि के सब नियम बीजरूप से रहते हैं । पुरुषों के व्यष्टि चित्त प्रहीतृरूप हैं, जिन के द्वारा गुणों के परिणामों का यथाथे ज्ञान प्राप्त करके स्वरूप अवस्थित होते है । पुरुष चित्त का स्वामी, ज्ञान स्वरूप है पर अविवेक के कारण चित्त में आत्मा का अध्याराप होजाता है । यही सर्व कलेशों की मूल अविद्या है । सात्त्विक चित्त के प्रकाश में संयम करने से पुरुष और चित्त में भेद कराने वाला विवेक-ज्ञान उत्पन्न होता है । जिसका विवेक-ख्याति कहते हैं । इस विवेक-ख्याति के हो जाने पर पुरुष अपने का चित्त से पृथक देखता हुआ गुणों क परिणामों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्तकर लेता है और उन पर पूर्ण अधिकार रखते हुये उनका अधिष्ठाता होकर नियम में रखता है । इस सिद्धि का नाम विशांका है । क्योंकि इसकी प्राप्ति से योगी छेशों के बन्धनों के ज्ञीण होने से सब का अधिष्ठाता और सर्वज्ञ होकर शांक से रहित विचरता है ।

#### दिव्वणी:--व्यासभाष्य का भाषा अनुवाद सूत्र ॥ ४६ ॥

जब बुद्धि सत्त्व कं रज और तम धुल जाते हैं, वह परवैशारद्य परवशी शर श्रवस्था में श्रवस्थित होता है। सत्त्व और पुरूष की श्रन्यताख्याति-मात्ररूप प्रतिष्ठित होता है, तब बुद्धि सत्त्व को सर्वभावों का श्रिधिष्ठातृत्व हो जाता है। सर्वात्मकराण व्यवसाय और व्यवसंयरू प्राण स्वामी चेत्रज्ञ के प्रति अशेष दृश्य रूप से उपस्थित होजात है।

सर्वज्ञातृत्व-सर्वात्मकगुण जो कि शान्त अदित श्रीर श्रव्यपदेश्य धर्म से श्रवस्थित हैं, उनके विषय में श्रक्रमोपारूढ (क्रियारहित) विवेकज ज्ञान होता है, यह विशोका नाम की सिद्धि है, जिसको प्राप्त करके योगी सर्वेज्ञ ज्ञीणक्षेशबन्धन श्रीर वशी विहार करता रहता है। ४९

#### योग वार्तिक का भाषा अनुवाद ॥ सूत्र ॥ ४६ ॥

पूर्वोक्त प्रकार से प्राह्म श्रौर प्रहण विषय के संयोग की सिद्धि को कह कर प्रहीत संयम की सिद्धि को कहते है:

सूत्र में मात्र शब्द से संयम रूप ख्याति उपलब्ध होती है, तथा सत्त्व और पुरुष को अन्यता के संयम वाले (धर्म-धर्मी के अभेद से ) चित्त का सर्व भावों में-प्रकृति और प्रकृति के कार्यों और पुरुष के विषय में अधिष्ठातृत्व स्वदेह समान स्वेच्छ्या विनियोक्त्व होजाता है.

तथा प्रकृति और पुरुष आदि में सर्वज्ञातृत्व हो जाता है । यहां भी साचात्कार तक ही समभता चाहिये, क्योंकि संयम की सिद्धि ही अन्य सिद्धियों का हेत है ।

राङ्काः—"परार्थात् स्वार्थसंयमात्" इस सूत्रोक्त संयम से इस संयम का क्या भेद है, जिससे कि वहां पुरुषज्ञानरूप सिद्धि होती है और यहाँ दूसरी सिद्धि होती है।

समाधानः — वहां सुखादि के श्रानुभव रूप परिच्छिन्न में पौरुषेय प्रत्यय ही संयम कहा है श्रीर श्रापरिच्छिन्न पुरुष में संयम नहीं कहा यहां तो उस संयम से परिपूर्ण पुरुष का ज्ञान होजाने पर बुद्धि विवेक संयम कहा है, यह विशेषता है।

शङ्काः—सत्त्व यह विशेष वचन अनुचित है गुणपुरुषान्यता आदि कहना ही ठीक है। समाधानः—यह शङ्का ठीक नहीं, क्योंकि रजस् और तमस् से पुरुष में साचात् अविवेक हो नहीं सकता, बुद्धिसत्त्व के अविवेक हारा ही देह और इन्द्रियादि में अविवेक से स्वप्न और वाधिये (बहरापन) आदि अवस्थाओं में चेतन में देह और इन्द्रियादि के विवेक का योग के आरम्भकाल में ही साधारण पुरुष भी जानते हैं।

इस सूत्र की व्याख्या करते हैं — निध्तेति, परवैशारद्य परम स्वछता को कहते हैं अर्थात् अतिमुक्ष्म वस्तु के प्रतिविश्च को प्रहण करने के सामध्ये का नाम है परम वशीकार संज्ञा " परमाणु परममहत्वान्तोऽस्य वर्शाकार" यह कहा है, 'रूपेण प्रतिष्ठस्य रूपप्रतिष्ठस्य, यह त्रतीयातत्पुरुष समास है। रूप से प्रतिष्ठित अन्तःकरण वृद्धि सत्व का सर्वभावाधिष्ठातृत्व होता है इसका विवरण करते हैं सर्वात्मान इति = इसका भी विवरण है व्यवसाय व्यवसेयात्मक इन्द्रिय और इन्द्रिय विषयात्मक गुण, अशेष दृश्यित संकल्पमात्र से पुरुषों के साथ संयुक्त और असंयुक्त अशेष वस्तुओं के आकार से परिणत होकर योगी उपस्थित होते हैं। उस में स्वामिन चेत्रज्ञं, यह दो हेतु गर्मित विशेषण हैं क्योंकि वह स्वामी चेत्रज्ञ भोक्ता होने से प्रेरक है। अतः जैसे अयस्कान्त मणि के पास लोडा खिच आता है वैसे ही गुण दृश्य रूप बन कर स्वामी चेत्रज्ञ को उपस्थित होजाते हैं। अथवा क्योंकि वह स्वामी चेत्रज्ञ गुणों के परिणाम चेत्रादि को प्रेरित करता है, प्रयुक्त करता है या परिणमन प्रकार को जानता है। अतः उसके प्रति वे उपस्थित होजाते हैं।

यद्यपि सब पुरुष सब गुणों के ऋशेषतया स्वामी हैं तथापि पापादि के प्रतिबन्ध से सब गुण सब समय सब पुरुषों के ऋादि भाग्यरूप से उपस्थित नहीं होते यह भाव है।

ऐसी श्रुति भी इस विषय में प्रमाण है 'स यदि पितृलाककामः संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्तीत्यादि'' जब यह पुरुष पितर लोक की कामना वाला होता है तो संकल्प मात्र से ही उसको आदि पितर उपस्थित होजाते हैं।

क्रियेशवर्यरूप सिद्धि व्याख्या करके ज्ञानैश्वर्यरूप सिद्धि की व्याख्या करते हैं। सर्वज्ञा-तृत्विमिति = सब आत्मा सब पुरुष बद्ध मुक्त श्रौर ईश्वरों का श्रौर शान्त उदित तथा श्रव्य- पदेश्य रूप धर्म विशिष्ट गुणों का ज्ञान सर्वज्ञातृत्व है। इस का नाम है विवेकज ज्ञान-विवेक से जायमान ज्ञान है। यह संज्ञा सान्वय है। विशेष संज्ञा के अन्वर्थ को कहते हैं याम्प्राप्येति- क्षेश्वन्धन के चीण होने से विशोका नाम की सिद्धि है। जिसका अर्थ है शोकशून्यता

संगति—विवेकख्याति भी चित्त की ही श्रवस्था है, इसलिये उसमें भी वैराग्य बताते हैं, श्रर्थात् विवेकख्याति का श्रवान्तरफल कहकर श्रव उसका मुख्य फल कैवल्य को बतलाते हैं।

#### तद्वैराग्याद्पि दोषबीजत्तये कैवल्यम् ॥ ५० ॥

शब्दार्थ-तत् -वैराग्यात्-श्रिप = उसके (विवेक-ख्याति के) वैराग्य से भी। दोषबीज-स्त्रे = दोषों के बीज-स्त्रय होने पर। कैवल्यम् = कैवल्य होता है।

अन्वयार्थ-विवेक-ख्याति से भी वैराग्य होने पर दोषों के बीज त्तय होने पर कैवल्य होता है।

व्याख्या — यह विवेक-ख्याति जिससे योगी सर्वभाव-श्रिष्ठिष्ठातृत्व श्रीर सर्वज्ञातृत्व श्राप्त करता है, श्रीर जिससे श्रपने शुद्ध, श्रपरिणामी श्रीर ज्ञान-स्वरूप को त्रिगुणामक, परिणामी श्रीर जड़ वित्त से श्रलग करके देखता है, चित्त ही का एक धर्म है, उसी का एक परिणाम है, अपना वास्तविक स्वरूप नहीं। इसलिए श्रपने वास्तविक शुद्ध स्वरूप में श्रवस्थित होने के लिए इस विवेक ख्याति से भी विरक्त होजाता है। इसीको परवैराग्य कहते हैं। जब परवैराग्य पूर्ण तथा परिपक्व होजाता है, तो चित्त को बनाने वाले गुण पुरुष को भोग श्रपवर्ग दिलाने के कार्य को पूर्ण करके श्रपने कारण में लीन होजाते हैं। उन के साथही श्रविद्या श्रादि होशों के संस्कार भी विवेकख्याति द्वारा दग्ध बीज के सदश उत्पत्ति के श्रयोग्य होकर लीन होजाते हैं, तब श्रात्मा के सामने कोई दश्य नहीं रहता। यह पुरुष का गुणों से श्रत्यन्त पृथक होकर श्रपने कैवली स्वरूप में श्रवस्थित होना कैवल्य है।

#### टिप्पणी-च्यासभाष्य का भाषानुवाद सूत्र ॥ ५० ॥

हुंश और कमों के त्तय होने पर जब इस योगी का ऐसा भाव होता है कि विवेक प्रत्यय बुद्धिरूप सत्त्व का धर्म है और बुद्धि अनात्म होने से हेय (त्याज्य) पत्त में मानी गई है। श्रीर बुद्ध स्वरूप अपरिणामी पुरुष बुद्धि से भिन्न है। तब इस प्रकार के विवेक से विवेक-ख्याति में भी वैराग्य उदय होजाता है। उस परवैराग्य वाले पुरुष के चित्त में जो हुंश बीज विद्यमान हैं वे शालि (चावलों) के दग्ध बीज के सदृश अपने अंकुरोत्पादन में असमर्थ हुये मन के सिहत ही नष्ट होजाते हैं। उन हुंश आदिकों के प्रलीन होने पर पुरुष आध्यात्मिक-आधि-भौतिक आधिदैविक इन तीनों तापों को नहीं भोगता है और कर्म हुंश विपाक रूप से चित्त में विद्यमान चरितार्थ हुये गुणों का प्रतिप्रसव अर्थात् मन के सिहत ही स्वकारण में लय हो जाता है। यह पुरुष का आत्यन्तिक गुण वियोग (गुणों से अत्यन्त पृथक होजाना) कैवल्य है। इस दशा में चितिशक्ति ए पुरुष स्वरूपप्रतिष्ठित होता है। ५०।

संगति - योग के मार्ग में मनुष्य ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है त्यों-त्यों उसके सामने बड़े-

बड़े प्रलोभन, दिग्यविषय और विभूतियां उपिश्वित होती हैं। इनसे सावधान रस्नने के लिये अगला सूत्र है।

## स्थान्युपनिमन्त्रणे संगस्पयाकरणं पुनरनिष्टमसंगात् ॥ ५१ ॥

शब्दार्थ-स्थानि-उपनिमन्त्रणे = स्थान वालों के श्रादर भाव करने पर । सङ्गस्मय-श्रकरणम = लगाव श्रीर घमंड नहीं करना चाहिए। पुनः श्रनिष्ट-प्रसङ्गात् = फिर श्रनिष्ट के प्रसंग से (श्रनिष्ट के लगने के भय से )।

अन्वयार्थ-स्थान वालों के आद्र-भाव करने पर लगाव व घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि (इसमें ) फिर अनिष्ट के प्रसंग का भय है।

ब्याख्या —योगियों को भूमियों के श्रनुसार चार श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं, जो निम्न प्रकार हैं: —

१ प्रथम काल्पिक—आरम्भिक अभ्यास वाले जो सिवतर्क समाधि का अभ्यास कर रहे हैं। (१-४२)

२ मधु-भूमिका—जो निर्वितर्क समाधि नामी ऋतम्भरा प्रज्ञा को प्राप्त करके भूत स्त्रीर इन्द्रियों के जीतने का स्रभ्यास कर रहे हैं। (१-४३) (३-४४-४७)

३ प्रज्ञा-ज्योति—वे जिन्होंने सविचार समाधि द्वारा भूत इन्द्रियों, को जीत लिया है, श्रीर स्वार्थ संयम द्वारा विशोका-भूमि का श्रभ्यास कर रहे हैं। (३१,३५,४९)

४ श्रितिकान्त-भावनीय — जो निर्विचार समाधि द्वारा मधु-प्रतीका श्रीर विशोका भूमियों को प्राप्त करके उनसे विरक्त होगये हैं, जिनको श्रव कुछ साधना शेष नहीं रहा केवल श्रिसम्प्रज्ञात समाधि द्वारा चित्त का लय करना बाकी है । जो सात प्रकार की प्रान्त-भूभि प्रज्ञा वाले हैं। (२।२७)

श्रावनी-श्रावनी भूमियों के स्थानपित देवता बड़े श्रादर से नाना कार के भोगों श्रीर ऐश्रयों का योगियों को प्रलोभन देते हैं, श्रर्थात् इन भूमियों में नाना प्रकार के भोग, ऐश्र्यर, दिव्य-विषय, श्रीर विभृतियों के प्रलोभन श्रात हैं। इनसे योगियों को सदा सावधान श्रीर सचेत रहना चाहिए। इनमें यदि फँसा तो सब किया हुश्रा परिश्रम व्यर्थ जायगा। इस कारण इनसे सदा श्रलग रहना चाहिये। परन्तु इन प्रलोभनों को देखकर श्रीर श्रपने में उनको हटाने की सामर्थ्य समम कर श्रिभमान भी न करना चाहिए। क्योंकि श्रीमान से उन्नति एक जाती है श्रीर पतन होने लगता है। प्रथम भूमि वाला श्रभ्यासी इस योग्य ही नहीं होता कि उसके लिये यह प्रलोभन श्रावे, तीसरे श्रीर चौथे भूमि के श्रभ्यासी इतनी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, कि श्रासानी से इनके फन्दे में नहीं श्रासकते। दूसरी भूमि वालों के गिरने की बहुत सम्भावना है, इस कारण उनको सबसे श्रिष्ठक सावधान रहने की श्राव-श्यकता हैं।

संगति — सूत्र ४९ से जो फलरूप विवेक ज्ञान कहा है उसी के विषय में पूर्वोक्त संयम से भिन्न दूसरा उपाय बतलाते हैं।

#### त्तपातत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम् ॥ ५२ ॥

राब्दार्थ—त्तरा-क्रमयोः = त्तरा श्रीर उसके क्रमों में। संयमात् = संयम करने से। विवेकजं-ज्ञानम = विवेकज-ज्ञान उत्पन्न होता है।

अन्वयार्थ— त्रण श्रौर उसके क्रमों में संयम करने से विवेकज-ज्ञान उत्पन्न होता है। व्याख्या— जिस प्रकार द्रव्य का सबसे छोटा विभाग जो कि भागरहित है वह परमाणु है, वैसे ही समय की सबसे छोटी विभागरहित गति च्रण है। त्रथवा जितने समय में चलाया हुआ परमाणु पूर्वदेश को छोड़कर उत्तर देश को प्राप्त होवे वह काल की मात्रा सक्क है। उन च्रगों के प्रवाह का विच्छेद न होना अर्थात् बने रहना क्रम कहलाता है।

च्या और उसका क्रम दोनों एक वस्तु नहीं हैं। यह बुद्धि के निर्माण किये हुए मुहूर्त, दिन, रात, मास आदि होते हैं। अथवा इसको यों समम्मना चाहिये कि काल वास्तव में वस्तु से शून्य है केवल बुद्धि हो की निमाण की हुई वस्तु है। वस्तु से शून्य होते हुए भी काल को शब्द-ज्ञान के पीछे विकल्प (१।९) से व्यवहार दशा में लोग वस्तु के समान जानते हैं। च्या, क्रमाश्रित होने से कोई वस्तु नहीं है। एक च्या के पीछे दूसरे च्या का आना क्रम कहलाता है। योगी-जन इसी को काल कहते हैं। दो च्या एक साथ नहीं हो सकते और क्रम से भी दो च्या एक साथ नहीं हो सकते। क्योंकि पूर्व वाले च्या से उत्तर वाले च्या का अन्त न होना ही च्याों का कम है। इसलिए वर्तमान ही एक च्या है, पूर्व और उत्तर च्या नहीं हैं। इसलिए इन दोनों का एकत्व भी नहीं है। अतीत और अनागत च्या वर्तमान च्या के ही परिणाम कहने योग्य हैं। उस एक वर्तमान च्या से ही सम्पूर्ण लोक परिणाम को प्राप्त होते हैं। सब धर्म उस एक च्या के ही आश्रित हैं। इसलिए च्या और उसके क्रम में संयम करने से इन दोनों का साचात्कार पर्यन्त विवेकज्ञ ज्ञान उत्पन्न होता है।

भाव यह है कि जैसे नैयायिक सबसे छोटे निर्विभाग पदार्थ को परमाणु मानते हैं वैसे ही योगाचार्य सच्वादि के एक परिणाम-विशेष को द्रव्यक्ष्य च्या मानते हैं। च्यां के प्रवाह का अविच्छंद अर्थात् पूर्वापरभाव होना क्रम कहलाता है। पर यह क्रम वास्तव में सत्य नहीं हैं, कल्पित है। क्योंकि दो अगले पिछले च्यां का एक समय में समाहार होना असम्भव है। इसलिए घटिका, मुहूर्त, प्रहर, दिन, रात, मास, वर्ष आदि क्य काल भी वास्तव में वस्तुशून्य हैं। इनमें विकल्प से व्यवहार हो रहा है। वास्तव में एक वर्तमान च्च ही सत्य है। उसी पक वर्तमान च्या का परिणाम यह सारा ब्रह्मायह है। ऐसा जो एक वर्तमान च्या है और उसका जो यह कल्पित कम है, उसमें संयम करने से विवेक-ज्ञान उत्पन्न होता है।

विवेकज-ज्ञान = विवेक से उत्पन्न ज्ञान योग का पारिभाषिक शब्द है जिसका लत्त्रण सूत्र ५४ में बतलाया जावेगा।

टिप्पणी-भोजवृत्ति का भाषानुवाद ॥ ५२ ॥

पूर्व जो फलरूप विवेक झान कहा है उसी के विषय में पूर्वोक्त संयम से भिन्न उपाय

सबके अन्त का, काल का ऐसा अवयव, जिसके फिर हिस्से न होसके वह चए कहलाता है। उस प्रकार के कालचाणों का जो क्रम अर्थात् पूर्वापरभाव से परिणाम है, उसमें संग्रम करने से भी पूर्वोक्त विवेकज ज्ञान उत्पन्न होजाता है। तात्पर्य यह है कि यह चएण इस चाण से पूर्व और इस चएण से उत्तर है, इस प्रकार काल क्रम में संग्रम करने वाले को जब अत्यन्त सूक्ष्म चएए-क्रम का प्रत्यच्च होता है तो अन्य बुद्धि आदि सूक्ष्म पदार्थों का भी प्रत्यच्च होजाता है ऐसे विवेकज्ञान से ज्ञानान्तर होते हैं।

संगाति—इस विवेकज ज्ञान का मुख्य फल वतलाने से पूर्व श्रवान्तर फल श्रगले सूत्र में बतलाते हैं:—

# जातिबद्मणदेशैरम्यतानवच्छेदात् तुन्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥

शब्दार्थ — जाति-लच्च ए-देशैः = जाति, लच्च ए, देश से । श्रन्यता-श्रनवच्छेदात् = भेद का निश्चय न होने से । तुल्ययोः = दो तुल्य वस्तुओं का । ततः = उस विवेकज ज्ञान से । प्रतिपत्तिः = निश्चय होता है ।

अन्वयार्थ — एक दूसरे से जाति, लक्षण, देश से भेद का निश्चय न होने से दो तुल्य बस्तुओं का, विवेकज ज्ञान से निश्चय होता है।

व्याख्या—जातिः श्रनेक व्यक्तियों में जो श्रनुगत सामान्य धर्म है वह जाति है। जैसे गायों में गोत्नः भैंसों में महिषत्वादि।

लक्षण — जाति से समान वस्तुत्रों को, पृथक् करने वाले त्रसाधारण धर्म का नाम लक्षण है। जैसे लाल गाय, काली गाय, इत्यादि।

देश-देश नाम पूर्वत्व तथा परत्व का है।

पदार्थों के, एक दूसरे से, भेद निश्चित कराने के कारण जाति, लच्चण और देश होते हैं। जैसे एक देश में समान लच्चण श्रर्थात् काले रङ्ग की एक गौ और एक भेंस हो तो उन होनों में जाति से भेद होता है। जाति और देश समान होने पर जैसे एक चितकवरी गाय और एक लाल गाय हो, उनका भेद लच्चण से होता है। जाति और लच्चण समान होने पर जैसे दो श्रॉवले समान जाति और लच्चण के हों तो उनका पूर्व व उत्तर देश से भेद जाना जाता है। जिसने इन दोनों श्रांवलों को पहले देखा है, उसकी दृष्टि बचाकर यदि कोई पूर्व देश के श्रांवले को उत्तर देश में श्रीर उत्तर देश के श्रांवले को पूर्व देश में रखदे तो तुल्य देश होने पर इन दोनों में संशयरिहत यथार्थ ज्ञान द्वारा यह विभाग निश्चय नहीं हो सकता कि यह पूर्व वाला है यह उत्तर वाला है। इसका निश्चय विवेकज ज्ञान से हो सकता है। यह ज्ञान योगी को विवेकज ज्ञान से किस प्रकार होता है? इसका उत्तर भाष्यकार ने इस प्रकार दिया है—कि उत्तर श्रॉवले के च्चण-सहित-देश से पूर्व श्रॉवले का च्चण-सहित-देश भिन्न है। जब बे श्रॉवले श्रपने देश-इच्च अनुभव में भिन्न हैं तब उन दोनों के देश-च्चण का श्रनुभव उन दोनों के भेद का कारण है। इसी दृष्टान्त के समान जाति, लच्चण, देश के परमाणुकों में पूर्व देश बाले परमाणु के देश, च्चणें सहित, साचात् करने से उस उत्तर देश बाले परमाणु का व

देश निश्चय न होने पर उत्तर वाले के देश का भिन्न अनुभव, चर्गों सहित भेद से, होता है। उन दोनों देश-चर्ण-सहित परमाणुओं के ज्ञान में समर्थ योगी ही को उन दोनों के भेद का ज्ञान होता है।

वैशेषिक सिद्धान्त वाले जो यह कहते हैं कि ( छ: पदार्थों द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय में) जो विशेष पदार्थ है वही द्रव्यों का भेदक है। सो उन विशेषों में भी (१) देश (२) लज्ञण (३) मूर्ति ( अवयव सिन्नवेश विशेष ) (४) व्यवधि (व्यवधान विशेष ) और (५) जाति, भेद-ज्ञान का कारण होते हैं। यहाँ यह और जान लेना चाहिए कि जाति आदि के भेद से पदार्थों का भेद-ज्ञान होना तो साधारण है किन्तु ज्ञण-भेद से भेद-ज्ञान होना केवल योगी के ही बुद्धिगम्य है। इसीसे ही वाषगण्याचार्य ने कहा है ''मूर्तिव्यवधातिभेदाभावान्तास्ति मूलपृथक्वमिति" मूल प्रकृति में भेद नहीं होसकता, क्योंकि इसमें मूर्त्ते, व्यवधि, जाति आदि जो भेद के कारण हैं इनका अभाव है।

संगति—इस प्रकार विवेक-ज्ञान का श्रवान्तर फल दिखलाकर श्रव लह्नग्र द्वारा उसका मुख्य फल बतलाते हैं:—

# तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषयमकमं चेति विवेकजं ज्ञानम् ॥ ५४ ॥

शब्दार्थ-तारकम् = विना निमित्त के अपनी प्रभा से खयं उत्पन्न होनेवाला । सर्व-विषयम् = सबको विषय करने वाला । सर्वथाविषयम् = सब प्रकार से विषय करने वाला । श्रक्रमम् = विना क्रम के (एक साथ ज्ञान को) विवेकजं-ज्ञानम् = विवेकज-ज्ञान कहते हैं।

अन्वयार्थ — विना निमित्त के अपनी प्रभा से स्वयं उत्पन्न होनेवाला, सबको विषय करने वाला, सब प्रकार से विषय करने वाला, विना क्रम के एक साथ ज्ञान को विवेकज-ज्ञान कहते हैं।

ब्याख्या-विवेक जज्ञान चार लच्चणों वाला होता है:

- १ तारकम्—विना बाह्य निमित्त के ऋपनी प्रभा से स्वयं उत्पन्न होनेवाला और संसारसागर से तारने वाला।
  - २ सर्वविषयम्-महदादि पर्यन्त सब तस्वों का विषय करने वाला।
- ३ सर्वथाविषयम् सब तत्त्वों को सब श्रवस्था में स्थूल, सूक्ष्म श्रादि भेद से उनके तीनों परिगामों सिंहत सब प्रकार से विषय करने वाला।
- ४ अक्रमम् क्रम की श्रपेता-रहित होकर सबको एक च्चण में सब प्रकार से विषय करने वाला।

ये सम्पूर्ण विवेक-ज्ञान हैं। इक्यावनवें सूत्र में बतलाई हुई ऋतम्भरा प्रज्ञा वाली मधु-मती भूमि इसका एक अंश है। उससे ज्ञान की वृद्धि करता हुआ योगी इस अवस्था तक पहुँचता है। यह ज्ञान की अन्तिम गति है क्योंकि इसमें कोई वस्तु इसका अविषय नहीं रहती। संगति—योगी को उपर्युक्त प्रकार से विवेक-ज्ञान उत्पन्न हो अथवा न हो, चित्त और पुरुष दोनों की समान शुद्धि ही कैवल्य का कारण है।

#### सत्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवन्यमिति ॥ ५५ ॥

शब्दार्थ-सत्त्व-पुरुषयोः = चित्त श्रीर पुरुष की। शुद्धि-साम्ये = शुद्धि समान होने पर कैवल्यम् = कैवल्य होता है। इति = यहाँ तीसरा पाद समाप्त होता है।

अन्वयार्थ-चित्त और पुरुष की समान शुद्धि होने पर कैवल्य होता है।

व्याख्या—सत्त्व-चित्त का पुरुष के समान शुद्ध होना यह है कि उसमें रजस-तमस का मैल यहाँ तक दूर हो जावे कि वह पुरुष श्रीर चित्त का भेद दिखाकर गुणों के परिशामों का यथार्थ ज्ञान कराकर पुरुष को अपना स्वरूप साचात् कराने के योग्य होजावे। पुरुष की शब्दि यह है कि चित्त में श्रात्म-अध्यास के कारण उसके भोग को जो उपचार से अपना समक रहा था उसका चित्त और पुरुष के भेद के यथार्थ ज्ञान से सर्वथा श्रभाव हो जावे। यही कैवल्य है। इस पाद में बताई हुई कुछ विभूतियाँ कैवल्य-प्राप्ति में सहायक हो सकती हैं, पर यह त्रावश्यक नहीं कि इन भिन्न-भिन्न संयमों द्वारा भिन्न-भिन्न विभूतियों त्रौर भूमियों को प्राप्त करने के पश्चात् कैवल्य हो। ये विभूतियां श्रीर भूमियां प्राप्त हों वा न हों,कैवल्य के लिये पुरुष और चित्तमें यथार्थ रूप से भेद कराने वाला प्रसंख्यान अर्थात् विवेक-ज्ञान अत्याव-श्यक है। विवेक-ज्ञान से श्रविद्या का नाश होता है। श्रविद्या के नाश से श्रस्मिता, राग, द्वेष श्रीर श्रभिनिवेश क्लेश दग्धबीज सहश नष्ट हो जाते हैं। उनके न रहने पर सकाम कार्यों का भी अभाव हो जाता है। सकाम कार्यों के अभाव से उनको वासना से फल की भावना का वृत्त भी पैदा नहीं होता। वृत्त के अभाव में उसके फल, जन्म, आयु और भोग भी नहीं लगत । फिर उनका स्वाद दुखः सुख भी नहीं चखा जा सकता । इस प्रकार गुणों का श्रयोजन, पुरुष को भोग-त्रपवर्ग दिलाने का, समाप्त हो जाता है, श्रीर व चरितार्थ होकर श्रपने कार्ग में लीन हो जाते हैं श्रौर पुरुष अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। यही कैवल्य है (४।३४) कैवल्य, अपवर्ग, निर्वाण, मुक्ति, मोत्त, स्वरूपावस्थित, गुणाधिकार समाप्ति, परम-धाम श्रीर परमपद एकार्थक शब्द हैं।

#### उपसंहार

इस प्रकार समाधि के अन्तरङ्ग तीनों अंग (धारणा, ध्यान और समाधि) को कहकर, उन तीनों की संयम रंज्ञा करके, संयम के विषय दिखलाने को तीन प्रकार के परिणाम बताकर संयम के बल से उत्पन्न पूर्वान्त, परान्त और मध्य की सिद्धियों को दिखाकर, समाधि में अध्यास करने के लिये भुवन-ज्ञानादि रूप बाहर की और कायव्यूह-ज्ञानादि रूप भीतर की सिद्धियों को कहकर, समाधि के उपकारार्थ इन्द्रियाजय, प्राणजयादि-पृवेक सिद्धियों को दिखाकर मुक्ति सिद्धि के लिये कम से अवस्था सिहत भूतों के जय और इन्द्रियों के जय से

उत्पन्न होने वाली सिद्धियों की ज्याख्या करके, विवेक-ज्ञान के लिये उन-उन उपायों को बत-लाकर, सब समाधियों के अन्त में होने वाले 'तारक' के स्वरूप को कहकर, उसमें समाधि से कत्तज्य को समाप्त करके चित्त को अपने कारण में लीन हो जाने से 'मुक्ति' उत्पन्न होती है यह कहा गया है। सूत्र २६ 'मुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्' की टिप्पणी में ज्यासभाष्य का भाषाथे उसमें अलङ्कार रूप से वर्णने की हुई और संदेह जनक बातों का स्पष्टीकरण तथा सूत्र ३९ विशेषवक्तज्य में मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर की चार अवस्थाओं, पितृयाण व देवयान इत्यादि का विस्तारपूर्वक वर्णन किया,गया है। इस प्रकार पातञ्जल योग प्रदीप में विभूति नाम वाले तीसरे पाद की ज्याख्या समाप्त हुई।

इति पातंजल योगप्रदीपे त्रिभूतिपादस्तृतीयः

# केवल्यपाद

पहले पाद में योग का स्वरूप समाधि, दूसरे पाद में उसका साधन, तीसरे में उससे होने वाली सिद्धियाँ वर्णन करके श्रव चौथे पाद में कैवल्य को बताते हैं। कैवल्य का निर्णय चित्त श्रीर चित्त के श्रधीन है, इस कारण कैवल्य के उपयोगी चित्त का निर्णय करने के हेतु सबसे पहले पांच प्रकार की सिद्धियां श्रीर उनसे उत्पन्न होने वाले पांच सिद्ध चित्तों को बताते हैं:—

#### जन्मौषधमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः ॥ १ ॥

शब्दार्थ-जन्म-श्रौषध-मनत्र-तप:-समाधिजा: = जन्म, श्रौषधि, मनत्र, तप श्रौर समाधि से उत्पन्न होने वाली। सिर्क्षय: = सिद्धियाँ हैं।

अन्वयार्थ — जन्म, श्रीषधि, मन्त्र, तप श्रीर समाधि से उत्पन्न होने वाली सिद्धियाँ हैं। व्याख्या— शरीर, इन्द्रियों श्रीर चित्त में विलक्षण परिणाम उत्पन्न होने श्रर्थात् इनकी प्रकृति में विलक्षण परिवर्त्तन होने को सिद्धि कहते हैं। इनके निमित्त पाँच हैं। जन्म श्रीषधि, मन्त्र, तप श्रीर समाधि।

इसलिये सिद्धियाँ भी इन निमित्तों के कारण पाँच प्रकार की हैं।

१ जन्मजासिद्धि—वह सिद्धियाँ हैं जिनकी उत्पत्ति में केवल जन्म ही निमित्त है। जैसे पित्तयों श्रादि का श्राकाश में उड़ना श्रथवा किपल श्रादि महर्षियों का पूर्व जन्म के पुरायों के प्रभाव से जन्म से ही सांसिद्धिक ज्ञान का उत्पन्न होना। ये चित्त जन्म से ही इस योग्यता को प्राप्त किये हुए होते हैं।

२ औषधिजासिद्धि—पारे आदि रसायन के उपयोग से शरीर में विलव् ए परिणाम उत्पन्न करना। अथवा सोमरसपान तथा अन्य औषधियों द्वारा काया-कल्प करके शरीर को पुन: युवा बना लेना इत्यादि। यह औषधि आदि सेवन द्वारा चित्तमें सात्विक परिणाम से होता है।

३ मन्त्रजासिद्धि—जैसे (स्वाध्या यदिष्टदेवता संप्रयोगः) स्वाध्याय से इष्ट देवता का मिलना। मन्त्र द्वारा चित्त में एकाव्रता का परिणाम होता हैं। उससे यह सिद्धि प्राप्त होती है।

४ तपजासिद्धि—"कार्योन्द्रयसिद्धिरशुद्धित्तयात्तपसः" तप से श्रशुद्धि के दूर होजाने पर शरीर श्रीर इन्द्रियों की सिद्धि होती है। चित्त में तप के प्रभाव से यह योग्यता होती है।

५ समाधिजा सिद्धि—समाधि से उत्पन्न होने वाली सिद्धियाँ, जिनका वर्णन तीसरे ४५५ पाद में सिवस्तर है। यह समाधि से उत्पन्न हुन्ना चित्त ही कैवल्य के उपयोगी है। इस प्रकार सिद्धियों के पांच भेद से सिद्ध चित्तों के भी पाँच भेद जान लेना चाहिये।

टिप्पणी—श्री भोज महाराज ने ये जन्म, श्रोषधि, मन्त्रादि पांचों सिद्धियाँ पूर्व जन्म में श्रभ्यस्त समाधि के बल से ही प्रवृत्त हुई बतलाई हैं। पाठकों की जानकारी के लिये उनकी इस सूत्र की वृत्ति का भाषार्थ दिये देते हैं:—

#### भोजवृत्ति का भाषानुवाद सूत्र ॥ २ ॥

पहिले जो सिद्धियां कहीं हैं उनके अनेक प्रकार के जन्मादि (सूत्रोक्त) कारण हैं इसका प्रतिपादन करते हुए सूत्रकार यह बतलाते हैं कि ये जो सिद्धियां हैं वे सब पूर्व जन्म में अभ्यस्त समाधि के बल से ही प्रवृत्त हुई हैं, जन्म औषधि आदि सब निमित्त मात्र हैं इससे अनेक जन्म में जो समाधि की जाती है उसकी कोई हानि नहीं है अर्थात् एक जन्म में कोई फल न हो तो जन्मान्तर में अवश्य होगा ऐसा जान लेना चाहिये। ऐसे विश्वास को पैदा करने के लिये और समाधि सिद्धि की प्रधानता कैवल्य के लिये (बतलाते हुए यह ) कहते हैं—-िकन्हीं सिद्धियों के केवल जन्म कारण हैं जैसे पन्नी आदि का आकाश में उड़ना आदि अथवा (पन्नी आदि के उड़ने को सिद्धि न माना जाय तो ) जन्म के अर्नन्तर ही जो कपिल महर्षि आदिकों के स्वाभाविक गुण थे (वह जन्मजासिद्धि है) पारे आदि रसायनादि के उपयोग से औषधिजन्य सिद्धियाँ होती हैं। किसी मन्त्र के जप से किन्हीं का आकाश में उड़ना आदि "मन्त्रसिद्धि" है। विश्वामित्र आदिकों को "तपसिद्धि" हुई थी। समाधिसिद्धि इससे पूव पाद में बतला चुके हैं। ये सब सिद्धियाँ पूर्व जन्म में क्लेशों को नष्ट करने वालों को ही होती हैं। इससे समाधि के तुल्य द्वित्य जन्म में अभ्यस्त समाधि ही अन्य सिद्धियों का कारण हैं। जन्म आदि केवल निमित्त मात्र हैं।

संगति—पूर्वोक्त मन्त्र, तप और समाधि श्रादि से जो पाँच प्रकार की सिद्धियाँ बतलाई हैं वे सिद्धियाँ यहीं हैं कि शरीर श्रीर इन्द्रियों श्रादि में विलत्त्रण शक्ति श्राजावे या पहली जाति से दूसरी जाति बदल जावें। जात्यन्तर परिणाम बिना उपादान के केवल मंत्रादि से कैसे हो सकता है! इस शङ्का के निवारणार्थ श्रगला सूत्र है।

#### जात्यन्तरपरिणामः मक्कत्यापूरात् ॥ २ ॥

शब्दार्थ — जात्यन्तर-परिणामः = एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना। प्रकृति-श्रापूरात् = प्रकृतियों के भरने से होता है।

अन्वयार्थ—एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना प्रकृतियों के भरने से होता है। व्याख्या—''जात्य-तरपरिणाम्'' = एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाना ऋथीत् शरीर, इन्द्रियों आदि का श्रीषिध मंत्रादि के श्रनुष्ठान से विलक्षण-शक्ति वाला हो जाना। 'प्रकृत्यापूरात्''—प्रकृति उपादान कारण को कहते हैं। शरीर की प्रकृति पृथ्वी जलादि पाँच भूत हैं और इंद्रियों की प्रकृति श्रस्मिता है। प्रकृतियों का कारण्रूष से कार्यरूप अवयवों के

आकार में भरने या प्रवेश करने को "प्रकृत्यापूर" कहा गया है। इस प्रकृति की "आपूर" पूर्ण होने से जात्यंतर ( दूसरे जाति के रूप व आकार ) में परिणाम होता है।

सूत्र का भाव यह है कि योगी इन्द्रियों श्रादि में जो जात्यंतर परिणाम श्रर्थात् उनका पहले रूप से विलच्चण-शक्ति वाला हो जाना श्रोषधि, मंत्र, तप, समाधि श्रादि के प्रभाव से होता है, वह प्रकृतियों के श्रपूर्व श्रवयवों के समृह से होता है। जैसे शुष्करुणों व शुष्कवन में सूक्ष्म रूप से व्याप्त श्रान के श्रपूर्व श्रवयवों के समृह श्रान की एक किण्का से दीर्घ देश व्यापी प्रचण्ड ज्वालारूप हो जाते हैं वैसे ही योगी के शरीर श्रीर इन्द्रियों श्रादि के पहले राजसी व तामसी श्रवयव श्रलग हो होकर ज्यों-ज्यों उनके स्थान पर दूसरे सात्विक श्रवयव भरते चले जाते हैं त्यों-त्यों उसके शरीर इन्द्रियें श्रादि विलच्चण-शक्ति वाले होते जाते हैं इस प्रकार उस जाति के श्रवकृत श्रवयव भरते रहने से दूसरी जाति बन जाती है। इस जात्यंतर परिणाम में निमित्त योगज धर्म है जिसे योगी मन्त्र तप श्रादि से सिद्ध करता है।

#### टिप्पणी-भोजवृत्ति का भाषार्थ ॥ मूत्र २ ॥

सूत्र १ की टिप्पणी से इसका सम्बन्ध देखें-यहां पर शङ्का होती हैं कि नन्दीश्वरादि का जाति खादि परिणाम उसी जन्म में देखा गया है तो फिर किस प्रकारदूसरे जन्मों में समाधि किये हुए श्रभ्यास को कारणकहा जाता है। इस शङ्का का उत्तर श्रगले सूत्र में देते हैं।

"यह जो एक जन्म में ही नन्दीश्वरादि का जात्यादि परिणाम (तप के प्रभाव से देवत्त्व को प्राप्त करना) है वह प्रकृति के अवयय प्रवेश (अथवा प्रकृति के सर्वत्र व्याप्त होने से) हुआ जानना चाहिए। पिछले जन्म की ही प्रकृति इस जन्म में अपने विकारों को प्रवेश करके जाति विशेषाकार से परिणत होती है।"

नोट:—शिव पुराणीय सनःकुमार संहिता के ४५ अध्याय में ऐसा वंणन है कि शिलाद मुनि का नन्दी नामक कुमार शिव जी की अति उग्र उपासना द्वारा मनुष्य शरीर को स्याग कर उसी जन्म में देवदेह को प्राप्त होगया था।

संगति—क्या धर्म जो प्रकितयों के छापूर से जत्यंतर परिणाम में निमित्त है स्वयं प्रकृति को ऐसे परिणाम के लिय प्रेरता है अथवा केवल प्रतिबंधक को हटा देता है। इसका उत्तर देते हैं — नहीं, वह केवल रकावट को दूर कर देता है। रकावट के दूर होने से जाति बदलने वाले प्रकृति के छवयव स्वयं भरने छारम्भ होजात हैं।

#### निमित्तमपयोजकं पक्रतीनां, वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—निमित्तं=(धर्मादि) निमित्त । श्रप्रयोजकं=प्रयोजक=प्रेरक नहीं हैं। प्रकृतीनां=प्रकृतियों का। वरण-भेदः=श्रावरण=प्रतिबंधक=रुकावट का तोड़ना (होता) है। तु=किन्तु। ततः=उससे अर्थात् धर्मादि निमित्त से। चेत्रिकवत्=िकसान की तरह।

अन्वयार्थ-धर्माद निमित्त प्रकृतियों का प्रेरक नहीं होता है किन्तु उससे किसान के सदश हकावट दूर होती है।

व्याख्या—धर्माद निमित्त प्रकृतियों (उपादान कारणों) के प्रवृत्त करनेवाले नहीं होते। क्योंकि धर्माद प्रकृति के काये हैं श्रीर कार्य कारण का प्रवर्तक नहीं होता। जैसे किसान

46

जब जल से भरी एक क्यारी में से दूसरी क्यारी में जल लेजाना चाहता है तो हाथ से पानी को उस क्यारी में नहीं लेजाता किन्तु उस क्यारी की मेंड (मुहाना जो बन्द है) को तोड़ देता है, उस मेंड के खुल जाने पर जल स्वयं दूसरी क्यारी में भर जाता है इसी प्रकार धर्म पृष्ठित्यों के वरण (आवरण = प्रतिबन्धक) अधर्म को नष्ट करदेता है। उस अधर्मरूपी प्रतिबन्धक के नष्ट होंने पर प्रकृतियें स्वयं अपने-अपने कार्य को नये अवयवों से भर देती हैं। अथवा जैसे वहीं किसान धान, गेहूं, मूंग आदि के मूल में जल और भूमि के रसों को प्रवेश करने में असमर्थ होता है, किन्तु खेत में जल के सींचने पर जल भूमि आदि के रस स्वयं ही धानों आदि के मूल में प्रवेश हो जाते हैं वैसे ही धर्म भी अपने विरोधी अधर्म की निवृत्तिमात्र करने में कारण है क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध दोनों में अत्यन्त विरोध है। प्रकृति से प्रवृत्त करने में धर्म उपादान कारण नहीं होता किन्तु निमित्त होता।

जिस प्रकार धर्म प्रकृत्यापूर अर्थात् प्रकृतियों की प्रवृत्ति में निमित्त (हेतु) है इसी प्रकार अधर्म को भी प्रकृतियों का प्रवृत्त करने में निमित्त जानना चाहिये। जब धर्म अधर्म क्रियों काब दूर करता है तब उसका शुद्ध परिणाम होता है और जब अधर्म धर्म रूप

प्रतिबन्ध को हटाता है तब श्रशुद्ध परिग्णाम होता है।

#### दिप्पणी-भोजवृत्ति का भाषानुवाद । सूत्र ॥ ३ ॥

सूत्र २ की टिप्पणी से इसका सम्बन्ध देखें। यहां यह शंका होती है कि धर्म आदि भी तों पूव जन्म में किये गए हैं उन्हीं को जात्यन्तर परिणाम का कारण क्यों न मान लिया जावे। प्रकृति को उस परिणाम का कारण क्यों माना जाता है। इसका उत्तर देते हैं:

निमित्तजो धर्मादि हैं वे प्रकृति के अर्थान्तर परिणाम में प्रयोजक नहीं हैं (क्योंकि वे प्रकृति के ही काये हैं) काये से कारण का प्रेरणा नहीं होती। तो फिर धर्मादि का कहां कामे पड़ता है ? इसका सूत्रकार उत्तर देते हैं कि जब उस धर्म से उसके विरोधी अधर्म का नाश किया जाता है तो प्रतिबन्धक के न रहने पर प्रकृतियाँ स्वयं अपने कार्य में समर्थ होती हैं। इसमें दृष्टान्त यह देते हैं कि जैसे खेती करनेवाला जो कि एक क्यारी से दूसरी क्यारी में जल लेजाने की इच्छा करता है वह जल की रोकमात्र (मेंड, मिट्टी आदि) को हटाता है, जब क्वावट दूर हो जाती है तो जल स्वयमेव फैलकर उस क्यारी में चला जाता है। जल के फैलाने में किसान का कोई प्रयत्न अपेद्यित नहीं है। इसी प्रकार धर्मादि निमित्त अधर्माद को हटाते मात्र हैं।

विशेष वक्तव्य सूत्र ३ ॥—िचत्त भूमि जन्म-जन्मान्तरों के कर्माशयों में चित्रित है । जो कर्माशय नियत विपाक बनकर ऊपर की भूमि में आकर प्रधान रूप से अपना कार्य आरम्भ कर देते हैं वे अपने विरोधी उपसर्जन कर्माशयों को प्रतिबन्धक रूप से निचली भूमियों में दबाये रखते हैं (सा० पा० सुत्र १३) सूत्र में बतलाये हुये निमित्त धर्मों का केवल इतना काम होता है कि जिन प्रकृतियों को आपूर अर्थात भरना होता है उनके विरोधी प्रकृति वाले प्रधान कमाशयों को उनके द्वारा हटा दिया जाता है । इस प्रकार निचली भूमियों में दबे पड़े हुये उपसर्जन (गीग)कर्माशय अपने प्रतिबन्धक के हट जाने पर ऊपर की भूमि में आकर प्रधान

रूप से श्रभिमत ( इच्छित ) प्रकृतियों के भरदेने का काम श्रारम्भ करदेते हैं। जिस प्रकार जब किसान खेत में पानी भरना चाहता है तब उसके श्रतिबन्धक मेंड को काट देता है। इस प्रकार प्रतिबन्धक मेंड के हट जाने पर मेंड से रुका हुआ खेत से बाहर का पानी स्वयं खेत में श्राना त्रारम्भ होजाता है। इसी प्रकार सूत्र सं०२ में बतलाये हुये एक जाति से दूसरी जाति में बदल देने का परिसाम उनकी उपादान कारस प्रकृति के भरदेने से होता है। यही कारण है कि कभी-कभी ऐसा देखने में ज्ञाता है कि अकस्मात एक अधर्मी धर्मात्मा बनजा-ता है तथा कभी-कभी धर्मात्मा अधर्मी।

संगति—जब योगी बहुत से शरीरों का निर्माण करता है तब क्या एकमन वाला होता है वा अनेक मन वाला ? इसका उत्तर देते हैं :- ( ब्यासभाष्य )

## निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात् ॥ ४ ॥

्राब्दार्थ—निर्माण-चित्तानि = निर्माण चित्त । अस्मिता-मात्रात् = अस्मिता-मात्र से (होते हैं)।

अन्वयार्थ-श्रास्मतामात्र से निर्माण-चित्त होते हैं।

व्याख्या-चित्त के कारण श्रस्मिता मात्र को लेकर चित्तों को निर्माण करता है उस से सचित्त होते हैं। —(ब्यासभाष्य)

श्रर्थात योगी श्रास्मता-मात्र से निर्माण-चित्तों को श्रपने संकल्प-मात्र से निर्मित करता है। (बनाता है)। इन निर्माण-चित्तों से योगी के बनाये हुए सब शरीर चित्तसंयुक्त होते हैं।

भोजवृत्ति में इस सूत्र की सङ्गति तथा सूत्रार्थ निम्न प्रकार दिये हैं :

संगति - तत्त्व को साज्ञात करनेवाले योगी को जब एक बार ही कर्मफल भोगने के लिए अपनी निरितशय (सबसे बड़ी) सिद्धि के अनुभव से एक साथ अनेक शरीरों के रचने की इच्छा होती है तब अनेक चित्त कैसे हो जाते हैं, यह कहते हैं :

योगी के अपने रचे हुए शरीरों में जो चित्त होते हैं वे अपने मुल कारण अस्मिता-मात्र से ही योगी की इच्छा से फैल जाते हैं। जैसे अग्नि से निकले हुए करा एक बार ही परिगात होते हैं। —(भोजवृत्ति)

विशेष विचार सूत्र ॥ ४ ॥ इस सूत्र की संगति तथा व्याख्या में हमने व्यासभाष्य तथा भोजवृत्ति के शब्दार्थ दे दिये हैं। योगी की शक्ति अपरिमित हो सकती है और योग के बल से ऐसी सिद्धि का होना भी सम्भव हो सकता है। पर यहाँ कई कारणों से यह सन्देह होता है कि यह शब्द श्री व्यासजी महाराज तथा भोज जी ही के हैं अथवा अन्य किसी पुरुष ने योग का अद्भुत चमत्कार दिखलाने के लिये एक समय में बहुत से शरीर चित्तों की कल्पना करके यह शब्द बड़ा दिये हैं। सन्देह के कारण निम्नलिखित हैं:

(१) योग की भिन्न-भिन्न प्रकार की विभृतियाँ विभृतिपाद में वर्णन की गई हैं। यदि सुत्रकार को कोई ऐसी 'निरतिशय' विभूति बतलाना श्राभमत होता तो उसमें इसका कुछ न कुछ संकेत अवश्य किया जाता।

- (२) श्रन्य प्रन्थों में जहाँ कहीं बहुत से भौतिक शरीरों के एक साथ दिखलाने का वर्णन श्राया है वे मायावी बतलाये गए हैं न कि वास्तविक श्रीर कर्म-फल भोग की निवृत्ति के लिये प्रकृति श्रापुर सूत्र-सूत्र की विधि श्रनुसार निर्माण किये गए हैं।
- (३) गुणों का प्रथम विषम परिणाम चित्त है श्रौर पुरुष (चेतनतत्त्व) से प्रतिविम्बित श्रथात् प्रकाशित चित्त की संज्ञा श्रास्मता है। एक व्यष्टि चित्त दूसरे व्यष्टि चित्तों का उपादान कारण श्रथात् प्रकृति नहीं बन सकता। चित्त का विषम परिणाम श्रथात् विकृति श्रहंकार ही हो सकता है। इस लिये यदि यहां निर्माण चित्तों को श्रहंकार के अर्थों में लें तो श्रहंकार भिन्न होने से वह योगी उन श्रहंकारों के कम्मों श्रीर फलों का भोक्ता नहीं हो सकता है।
- (४) यदि निर्माण चित्त के श्रर्थ श्रहंकार न लेकर केवल चित्त के ही लें तो वे भी पुरुष (चेतनतत्त्व) से प्रति विम्बित हो कर उस योगी से भिन्न नए पुरुष (जीव) रूप हो जावेंगे।
- (५) कमे तीन प्रकार के होते हैं क्रियमाण प्रारब्ध और सिच्चत, प्रारब्ध कर्म प्रधान कर्मा-शय नियत विपाक वाले होते हैं और सिच्चत कर्भ उपसर्जन कर्माशय श्रानयत विपाक वाले होते हैं। उन दोनों में से प्रथम श्रेणी के कर्म तो जिन्होंन जन्म, श्रायु और भोग फल देना श्रारम्भ कर दिया है भोगने ही होते हैं, किन्तु दूसरी श्रेणी के कर्मों को जिन्होंने श्रभी तक फल देना श्रारम्भ नहीं किया है उनको इतनी साभध्ये वाला योगी स्वयं दम्धबीज तुल्य कर सकता है।
- (६) बहुतसे शरीरों के एक साथ निर्माण करने का यहाँ कोई प्रसङ्ग नहीं है। यह सङ्गति के विरुद्ध है।
- (७) यहाँ प्रथम सूत्र से पाँच प्रकार की सिद्धियों द्वारा पाँच प्रकार के सिद्ध 'निर्माण' चित्तों का प्रसङ्ग चला त्रा रहा है। एक साथ बहुत से शरीरों के रचने का कहीं संकेतमात्र भी नहीं है।
- (८) श्री व्यासजी तथा भोज जी महाराज ने स्वयं छटे सूत्र के भाष्य तथा वृत्ति में निर्मा-ए-चित्त के अर्थ जन्म, श्रोषिध श्रादि द्वारा उत्पन्न हुए पाँच सिद्ध चित्त बतलाए हैं न कि एक साथ उत्पन्न हुए श्रनेक शरीरों के चलाने वाले श्रनेक चित्त ।

इसको श्रधिक स्पष्ट करने के लिये श्रर्थसहित मूलभाष्य श्रीर वृत्ति नीचे लिखे देते हैं।

पंचिवधं निर्माणिचित्तं जन्मौषिधमन्त्रतपः समिधिजाः सिद्धय इति । तत्र यदेव ध्यानजं चित्तं तदेवानाशयं तस्यैव नास्त्याशयो रागादिपवृत्तिर्नातः पुर्पय-पापाभिसम्बन्धः जीणक्लेशत्वाद्योगिन इति । इतरेषां तु विद्यते कर्माशयः ॥६॥

—(ज्यासभाष्य)

अर्थ-जन्म, श्रौषधि, मन्त्र, तप, समाधि से उत्पन्न जो पाँच प्रकार के सिद्ध निर्माण चित्त हैं उनमें जो ध्यान (समाधि) से उत्पन्न हुश्रा चित्त है वही वासनारहित है। उसमें ही रागादि प्रवृत्ति श्रौर वासनायें नहीं होतीं। इस कारण क्लेश नष्ट होने से योगी का पुण्य-पाप से सम्बन्ध नहीं होता। दूसरों (चार — जन्म, श्रौषधि, मन्त्र श्रौर तप से उत्पन्न होनेवाले सिद्ध निर्माण-चित्तों) की तो कर्म श्रौर वासनायें विद्यमान रहती हैं।

# ध्यानजं समाधिजं यचित्तं तत्पंचसु मध्येऽनाशयं कर्मवासनारहितमित्यर्थः ॥६॥

अर्थ-ध्यानजं अर्थात् समाधि से उत्पन्न हुआ जो चित्त है वह उन पाँचों (सिद्ध निर्माणचित्तों) में अनाशय अर्थात् कर्म की वासना और संस्कारों से रहित होता है यह अभिप्राय है।

उपयुक्त सब बातों को दृष्टिकोण में रखते हुए सूत्र ४ की व्याख्या इस प्रकार होनी चाहिए:—

निर्माण्चित्त = जन्म, श्रौषधि, मन्त्र, तप, समाधि इन पांच सिद्धियों से उत्पन्न होने वाले पाँच प्रकार के सिद्ध-चित्त जिनका प्रथम सूत्र से प्रसङ्ग चला श्रा रहा है।

श्रास्मता = पुरुष से प्रतिविम्बत चित्तसत्त्व (जिससे श्रहङ्कार उत्पन्न होता है श्रर्थीत् जिसमें श्रहङ्कार बीजरूप से रहता है) जो निर्माणचित्तों की प्रकृति है। उन विलच्चण शक्ति वाले सिद्ध शरीर इन्द्रियों श्रादि को चलाने वाले सिद्ध निर्माणचित्त श्रस्मितामात्र से उत्पन्न होते हैं श्रर्थात् उनकी प्रकृति (उपादान कारण) श्रस्मिता (चित्तसत्त्व) है। जिसके 'श्रापूर' से उनमें यह विलच्चण परिणाम होता है।

## पर्वत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम् ॥ ४ ॥

शब्दार्थ- प्रवृत्ति-भेदे = प्रवृत्ति कं भेद में। प्रयोजकम् = प्रेरने वाला। वित्तम् = वित्त। एकम् = एक। अनेकषाम् = अनेकों का होता है।

अन्वयार्थ-प्रवृत्ति के भेदों में एक चित्त अनेकों का प्रेरने वाला होता है।

व्याख्या — एक चित्त से किस प्रकार अनेक चित्तों के अभिप्रायपूर्वक प्रशृत्ति होती है। इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि सब चित्तों का प्रवर्त्तक एक चित्त है उससे प्रशृत्ति-भेद होता है।—( व्यासभाष्य )

उन अनेक चित्तों के वृत्तिभेद होने में एक ही चित्त अधिष्ठाता होकर प्रेरणा करने वाला होता है। इससे अनेक चित्तों का मतभेद नहीं होता। तात्पर्य यह है कि जैसे एकमन अपने शरीर का अधिष्ठाता बनकर चक्षु हस्तादि की इच्छापूर्वक प्रेरणा करता है वैसे ही अन्य कार्यों में भी प्रेरक माना जाता है। — भोजवृत्ति)

विशेष विचार। सूत्र ५ ॥ पिछले वि० वि० छनुसार सूत्र की व्याख्या इस प्रकार होगी—ऊपर बताये हुए पाँचों निर्माणचित्तों का नाना प्रकार की प्रवृत्ति में लगाने वाला श्रास्मता अर्थात् अधिष्ठाता चित्त है। इन चित्तों की सारी प्रवृत्तियाँ उसी एक अधिष्ठाता चित्त के आधीन हैं।

संगति—इन पाँच प्रकार की सिद्धियों से उत्पन्न हुए निर्माणि चिन्तों में से समाधि-जन्य चित्त की विलन्नणता श्रगले सूत्र में बतलाते हैं:—

#### तत्र ध्यानजमनाशयम् ॥ ६ ॥

शब्दार्थ-तत्र = उनमें से (पाँच प्रकार के निर्माण-सिद्धचित्तों में से) । ध्यानजम् = ध्यान से उत्पन्न होनेवाला (चित्ता)। श्रनाशयम् = वासनात्रों से रहित (होता है) ।

अन्वयाथ — उन पाँच प्रकार के जन्म, श्रौंषध श्रादि से उत्पन्न हुए पाँचों निर्माण-सिद्ध-चित्तों में से समाधि से उत्पन्न होनेवाला चित्त वासनाश्रों से रहित होता है।

व्याख्या—जन्म, श्रौषिध, मन्त्र, तप श्रौर समाधि से उत्पन्न जो पाँच प्रकार के सिद्ध-निर्माण-चित्त है उनमें जो ध्यान (समाधि) से उत्पन्न हुआ चित्त है वही वासना-रहित है उसमें ही रागादि प्रवृत्ति श्रौर वासनायें नहीं होतीं। इस कारण कतेश नष्ट होने से योगी का पुग्य पाप से सम्बन्ध नहीं होता। दूसरों (चार—जन्म, श्रौषिध, मन्त्र श्रौर तप से उत्पन्न होनेवाले) सिद्ध-निर्माण-चित्तों की तो कर्म श्रौर वासनायें विद्यमान रहती हैं। है।—(ध्यास भाष्य)

ध्यानजं अर्थात् समाधि से उत्पन्न हुआ जो चित्त है वह उन पांचों (सिद्ध निर्माण चित्तों में ) अनाशय अर्थात् कर्म की वासना और संस्कारों से रहित होता है यह अभिप्राय — (भोजवृत्ति)

संगति—जब योगी भी साधारण मनुष्यों की भांति कर्म करते देखे जाते हैं, तो उनके चित्त वासना रहित किस प्रकार होसकते हैं ?

#### कर्माश्चवताकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम् ॥ ७ ॥

शब्दार्थ-कर्म = कर्म । श्रशुक्ल-श्रकृष्णं = न शुक्ल न कृष्ण । योगिनः = योगी का । त्रिविधं = तीन प्रकार का । इतरेषां = दूसरों का होता है ।

अन्वयार्थ-योगी का कर्म श्रशुक्लाकृष्ण (न शुक्ल न कृष्ण श्रर्थात् निष्काम ) होता है, दूसरों का तीन प्रकार का (पाप, पुगय श्रीर पाप पुगय मिश्रित ) होता है ।

डयाख्या-कर्म चार प्रकार के होते हैं-

१ कृष्ण-पापरूप कर्म अर्थात् हिंसा आदि दूसरों को हानि पहुंचाने वाले स्तेय व्यभिचार आदि कर्म दुराचारी पुरुषों के होते हैं।

२ शुक्ल — पुर्ययकर्म श्रिहिंसा श्रादि दूसरों को लाभ पहुंचाने वाले, स्वाध्याय, तप, ध्यान श्रादि धर्मात्माश्रों के होते हैं।

३ कृष्ण शुक्ल — पापपुराय मिश्रित कर्म जिनमें किसीको हानि किसीको लाभ हो, साधारण मनुष्यों के होते हैं।

४ अशुक्ल अकृष्ण-न पुग्य न पाप श्रर्थात् फलों की वासनारहित निष्काम

शुद्ध कर्म।

इनमें से योगियों के कर्म अशुक्ल श्रष्टक्या होते हैं श्रर्थात् न पुर्य वाले न पाप वाले । पापकर्म तो वे कभी करते ही नहीं । क्योंकि वे उनके लिये सर्वदा त्याज्य हैं, इस कारण उनके कर्म श्रक्टक्या हैं । शुक्लकर्मों को निष्काम भाव से फलों को त्यागकर करते हैं इस कारण वे अशुक्ल होते हैं। साधारण मनुष्यों की तरह उनको कर्म में प्रवृत्त करने वाले अबिशा आदि क्लेश नहीं होते। बल्कि वे अपने आपको तथा अपने सब कर्मी और उनके फलों को ईश्वर समर्पण करके केवल उसकी आज्ञापालन में अपना कर्तव्य समस्ते हुए करते हैं। इस कारण वे वासनारहित हैं।

ब्रह्मएयाधाय कमीणि सङ्गं त्यक्तवा करोति यः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रिमवाम्भसा।। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरिष। योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्तवात्मशुद्धये।। युक्तः कर्मफलं त्यक्तवा शान्तिमामोति नैष्ठिकीम्

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ गीता ५ । १०, ११, १२ ॥

अर्थ — जो पुरुष सब कमों को परमात्मा में अर्पण करके आसित्त को त्याग कर कर्म करता है वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सहश पाप से लिपायमान नहीं होता ॥ १० ॥ निष्काम कर्म योगी केवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसित्त को त्यागकर अन्तःकरण की शुद्धि के लिये कर्म करते हैं ॥ ११ ॥ निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फलों को परमेश्वर के अर्पण करके परमात्म प्राप्तिरूप शान्ति को प्राप्त होता है और सकामी पुरुष फलों में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है ॥ १२ ॥

साधारण मनुष्यों के तीन प्रकार के कर्म १ शुक्ल = अच्छे, २ कृष्ण = बुरे, ३ शुक्ल-कृष्ण-मिश्रित = अच्छे बुरे मिले हुए होते हैं, इस कारण वे चित्त में फलों की वासना को पैदा करते हैं।

संगति—ऊपर बताये हुए योगियों से श्रविरिक्त साधारण मनुष्यों के तीन प्रकार के कमीं का फल बताते हैं:—

## तनस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिवीसनानाम् ॥ = ॥

शब्दार्थ—ततः = उससे (तीन प्रकार के कर्मों से) तद्-विपाक-अनुगुणानां, एव = उन्हीं के फल के अनुकूल ही । अभिन्यक्तिः = प्रकटता । वासनानाम् = वासनान्यों की होती हैं।

अन्वयार्थ—उन तीन प्रकार के कर्मों से उनके फल के अनुकूल ही वासनाओं की अभिव्यक्ति (प्रादुर्भाव ) होती है।

व्याख्या— योगियों से श्रातिरिक्त सकामी पुरुष फलों की वासना से कर्म करहे हैं। जैसे कर्म होते हैं उनके फलों के श्रानुकूल गुर्गों वाली वासनायें उत्पन्न होती हैं। उन वासनाश्रों से फिर वैसे ही कर्म श्रीर उनसे फिर उसी प्रकार की वासनायें बनती हैं। वासनायें वित्त में हो प्रकार के संस्काररूप से होती हैं। एक स्मृतिमात्र फल वाली दूसरी जाति, श्रायु, भोग फल वाली। जब कोई कर्म करता है तो उसके फल के श्रानुकूल ही सारी वासनायें

प्रकट होजाती हैं। उदाहरणार्थ — जब कमों का फल मनुष्य जन्म होता है तो स्मृति फल वाली वासनायें मनुष्य जाित आयु और भोग वाली वासनाओं को जो जन्म-जन्मान्तरों से चित्त में संस्काररूप से पड़ी हुई हैं, जगा देती हैं। उससे भिन्न अन्य जाित आयु और भोग वाली वासनायें चित्तभूमि में दबी रहती हैं। इसी प्रकार यदि कमों का फल (कमें विपाक) कोई पशुयोनि हो तो उस जाित आयु और भोग की वासनाओं की स्मृति फल वाली वासनायें जगा देती हैं। और वे अपना फल देने लगती हैं। इसका विवरण विस्तारपूर्वक (२। १२, १३) सूत्र में आवागमन के सम्बंध में किया गया है।

संगति—वासनायें सैकड़ों जन्म पूर्व की होती हैं और इनमें देश तथा समय का भी श्रात्यंत श्रंतर होता है फिर एक जन्म को देने के लिये भिन्न-भिन्न जन्मों, देशों श्रोर कालों में चित्त में पड़ी हुई वासनायें एक साथ किस प्रकार प्रकट होसकती हैं ? उत्तर

# जातिदेशकालव्यविहतानामप्यानन्तर्थे स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात् ॥ ६ ॥

शब्दार्थ — जाति-देश-काल व्यवहितानाम्-श्रिप = जाति, देश और काल से व्यवधान वाली (वासनात्रों) का भी । श्रानन्तर्य = व्यवधान (दूरत्व) नहीं होता है। स्मृति-संस्कारयोः = स्मृति और संस्कार के । एक-रूपत्वात् = एक रूप होने से = समानविषयक होने से ।

अन्वयार्थ-जाति, देश श्रौर कालकृत व्यवधान वाली वासनाश्रों का भी व्यवधान नहीं होता क्योंकि स्मृति श्रौर संस्कार एकरूप (समान विषयक ) होते हैं।

व्याख्या—जाति, देश और काल का निकट होना वासनाओं के संस्कारों के प्रकट होने का कारण नहीं होता है, बिल्क उनको प्रकट करने वाला कारण उनका अपना-अपना अभिव्यञ्जक (प्रकट करने वाला) होता है। वह संस्कार चाहे कितने ही पिछले जन्मों के हों और चाहे उनमें कितना ही देश और काल का व्यवधान (कासला) हो। अभिव्यञ्जक मिलने पर तुरंत प्रकट होजाते हैं। उदाहरणार्थ—जब कर्मफल (कमेबिपाक) यह हो कि मनुष्य किसी पशु योनि में जावे तो वह उन सब वासनाओं के संस्कारों के जगाने में अभिव्यञ्जक होजाते हैं जो उस जाति के बनाने वाले अथवा उनमें भोगे जाने वाले हैं। चाहे वे सैकड़ों जन्म पहले के बने हुए हों चाहे सहस्रों वर्ष व्यतीत होगये हों और कितने ही दूर देशों के क्यों न बने हों। यह व्यवधान उनके प्रकट होने में फ्कावट न डाल सकेंगे क्योंकि स्मृति संस्कारों के सदश उत्पन्न होती है। जैसे संस्कार हों वैसी स्मृति होती है।

संगति — जब वासनात्रों के अनुसार ही जन्म होता है और कर्मों के अनुसार वास-नायें तो सबसे पहिले जन्म देने वाली वासना कहां से आई ? उत्तर:—

#### तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात् ॥ १० ॥

शब्दार्थ—तासाम् = उन (वासनात्र्यों) को श्रनादित्वं च = श्रनादिता भी है। श्राशिषः = श्राशिष के = श्रपने कल्याण की इच्छा के। नित्यत्वात् = नित्य होनेसे।

अम्बयार्थ- उन वासनात्रों को श्राशिष ( श्रपने कल्याग् की इच्छा ) के नित्य होने से अनादित्व भी है।

व्याख्या-श्राशिष-श्रपने कल्याण की इच्छा कि मेरे सुख साधन सदैव बने रहें। डनसे मेरा वियोग कभी न हो । यह इच्छा सर्व प्राणियों में सदैव पाई जाती है । यही संकल्प विशेष सब वासनात्रों का कारण है। इसके सदा से बने रहने के कारण वासनात्रों का सदा से बना रहना है। यह इच्छा ( सङ्कल्पविशेष ) प्रवाह से श्रनादि है इसलिये वासनाश्रों का भी प्रवाह से श्रनादित्व सिद्ध होता है इसका कोई श्रादि नहीं है।

विशेष वक्तव्य—सूत्र १०। इस सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने प्रसङ्ग से चित्त के परिमाण का विशेषता के साथ वर्णन किया है। उसको बतलाने के निमित्त व्यासभाष्य अर्थ सहित लिखे देते हैं।

तासां वासनानामाशिषो नित्यत्वादनादित्वम् । येयमात्माशीर्मा न भूवं भूयासमिति सर्वस्य दृश्यते सा न स्वाभाविकी । कस्मात् । जातमात्रस्य जन्तो-रनजुभूतमरणधर्मकस्य द्वेषदुःखानुस्मृतिनिमित्तो मरणत्रासः कथं भवेत् । न च स्वाभाविकं वस्तु निमित्तग्रुपादत्ते । तस्मादनादिवासनानुविद्धिमदं चित्तं निमि-त्तवशात्काश्चिदेव वासनाः प्रतिलभ्य पुरुषस्य भोगायोपावर्तत इति ।

(घटमासादमदीपकरूपं संकोचिवकासि चित्तं शरीरपरिभाणाकारमात्र-मित्यपरे पतिपन्नाः । तथा चान्तराभावः संसारश्च युक्त इति ।

वृत्तिरेवास्य विभ्रनश्चित्तस्य संकोचविकासिनीत्याचार्यः)

तच धर्मादिनिमित्तापेत्तप् । निमित्तं च द्विविधं--बाह्यमाध्यात्मिकं च। शारीरादिसाधनापेचं बाह्यं स्तुतिदानाभिबादनादि, चित्तपात्राधीनं श्रद्धाद्याध्या-त्मिकम् । तथा चोक्तम् —ये चैते मैत्र्यादयो ध्यायिनां विद्वारास्ते बाह्यसाधन-निरनुप्रहान्मान: प्रकृष्टं धर्ममिभिनिवर्तयन्ति । तयोमीनसं बलीयः । कथं, ज्ञान-वैराज्ये केनातिशय्यते दगडकारएयं च चित्तवल्यतिरेकेण शारीरेण कर्मणा शून्यं कः कर्त्रमत्सहेत सम्बद्धगगस्त्यवद्वा पिवेत ॥ १० ॥

अर्थ-श्राशिष के नित्य होने से उन वासनाश्रों का श्रनादित्व पाया जाता है। मा न भवं भयासं' 'ऐसा न हो कि मैं न हो कें' किन्तु बना रहूँ' यह आशिष अर्थात् अपने सदा बने रहने की प्रार्थना (इच्छा) हर-एक प्राराधारी में पाई जाती है। यह खाभाविक नहीं है क्योंकि वह जन्तु जो श्रभी उत्पन्न हुत्रा है श्रीर जिसने इस जन्म में किसी भी प्रमाण से मरने के दुःख को अनुभव नहीं किया है, वह भी दुःख अनुभव से पीछे होनेवाले स्पृति के निमित्त मरण-त्रास से द्वेष करता है। खाभाविक वस्तु निमित्त के आश्रय नहीं होती इस 49

कारण यह चित्त अनादि वासनाओं से बँधा हुआ निमित्त के वश से किसी वासना को लब्ध करके पुरुष के भोग आयु प्राप्त कराता है।

श्रथात् यद्यपि चित्त श्रनादि श्रनेक जन्मों की विलक्षण वासनाश्रों से श्रनुविद्ध (युक्त) है तथापि सब वासनायें श्रभिव्यक्त (प्रकट) नहीं होतीं। किन्तु जो कर्म फल देने को उन्मुख हुश्रा है वहीं कर्म जिनका व्यक्षक होता है वह वासनायें उदय होकर पुरुष के भोग में निमित्त होती हैं, श्रन्य वासनायें दबी रहती हैं। यहां प्रसङ्ग से भाष्यकार चित्त के परिणाम के सम्बन्ध में श्रन्य तथा योगदरीन के सुत्रकार के विचार बतलाते हैं—

" वित्तरेव" आजार्य = आजार्य अर्थात् योगद्दीन के सूत्रकार श्री पतलाल महा-राज का यह सिद्धान्त है कि इस विभु चित्त की वृत्ति ही सङ्कोच विकास वाली है (चित्त सङ्कोच विकास वाला नहीं है क्योंकि वह विभू है)" "त्र्यौर यह (चित्त का वृत्तिमात्र से शरीरमात्र में ) संकोच-विकास धर्मादि ( धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवै-राग्य, अनैश्वर्य) निमित्त की अपेना से होता है। यह निमित्त दो प्रकार के होते हैं-बाह्य व श्राध्यात्मिक। शरीर ( इन्द्रिय, धन श्रादि ) की श्रपेत्ता रखने वाले स्तुति, दान, श्रभिवादन आदि बाह्य निमित्त हैं। स्रोर चित्तमात्र के स्राधीन स्रर्थात् चित्तमात्र से ही होने वाले श्रद्धा श्रादि (श्रद्धा, वीर्थ, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, वैराग्य श्रदि) श्राध्यात्मिक निमित्त हैं। श्रीर ऐसा ही पूर्व आचार्य (पश्चशिखाचार्य ने कहा है-यह जो योगियों के मैत्री आदि तथा श्रद्धा आदि विद्वार ( प्रयत्नसाध्य ज्यापार ) हैं वह बाह्य साधन ( शरीर आदि ) की अपेक्षा से रहित हैं श्रीर श्रति प्रकृष्ट (श्रति उत्तम = शुक्र ) धर्म को उत्पन्न करता है। इन दोनों (बाह्य श्रीर श्राध्यात्मिक साधनों ) में से मानस ( श्राध्यात्मिक ) बलवान है क्योंकि ज्ञान वैराग्य जो मानव धर्म हैं उनसे श्रधिक प्रवल कोई बाह्य साधन नहीं है चित्त-बल के बिना (केवल) शारीरिक-बल से कौन दगडक वन को ( खरदूषणादि चौदह हजार राज्ञसों का ज्ञय करके राचसों से ) शून्य करने का उत्साह ( श्री रामचन्द्र जी के सदश ) कर सकता है ( तथा ) कौन अगस्य मुनि के समान समुद्र को पी सकता है।"

#### भाष्य का स्पष्टीकरण-

१ तासाम् :::: दश्यते ।। श्राशिष के नित्य होने से वासनाश्रों का तथा जन्मों का प्रवाह से नित्य होना सिद्ध किया है।

३ तस्मादनादिवा इति ।। चित्त का अनादि अनेक जन्मों की वासनाओं से चित्रित होना और पुरुष के भोग का सम्पादन कराना सिद्ध किया है। (यह सिद्धान्त सब दर्शनकारों को अभिमत है)।

४ घटप्रासाद ...... युक्त इति ।। नैयायिकों तथा वैशेषिकों का मत दिखलाते हैं, न्याय श्रीर वैशेषिक ने पृथ्वी, जल, श्राप्त श्रीर वायु के उन सूक्ष्म परमाणुश्रों को जिनका कोई विभाग न हो सके और मन को अणु (सूक्ष्म) परिमाण माना है। दिशा, काल, आकाश तथा श्रात्मा को विसु ( व्यापक ) महत् परिमाण माना है । श्रणु श्रीर विसु दोनों नित्य होते हैं । स्रनेक परमाणुत्रों से मिलकर जो पदार्थ बनते हैं वे मध्यम परिमाण वाले होते हैं, जैसे प्रध्वी. जल आदि । ये अनित्य हैं क्योंकि संयोग का विभाग होना आवश्यक है। यह मध्यम परिमारा बाले पदार्थ वास्तव में न ऋणु हैं न विभु । परन्तु एक दूसरे की ऋपेता से परस्पर ऋणु ऋौर महत् भी कहलाते हैं, जैसे पृथ्वी की अपेका से घट अणु है और घट की अपेका पृथ्वी महत् परिमागा वाली है ( ६।११ वैशेषिक ) इन दोनों दर्शनों में चित्त की संज्ञा मन की है जिसमें सब जन्मों के वासनारूप संस्कार रहते हैं। मन दीपक के तुल्य प्रकाश वाला है। जिस प्रकार एक काँच की चिमनी में प्रकाशमान ज्योति का प्रकाश घट में रखने से उसके परि. माण के अनुसार संकुलित और बड़े मकान में रखने से उसके परिमाण के अनुसार विकसित होता है इसी प्रकार ऋणु परिमाण मन संकोच विकास वाला है, सूक्ष्म शरीर रूपी चिमनी में प्रकाशमान जब वह किसी छोटे चींटी आदि के स्थूल शरीर में जाता है तो उसका प्रकाश उसके शरीर के परिमाण के अनुसार संकुचित हो जाता है और जब मनुष्यं हाथी आदि जैसे बड़े स्थूल शरीर में होता है तो उसके परिमाण के अनुसार विकसित हो जाता है।

तदभावाद्यु मनः( ७।१।२३ वैशेषिक)

श्चर्थ-उसके श्रर्थात् विभुत्व के श्रभाव से मन श्रणु है।

यथोक्तहेत्रत्वाचाणु । (३।२।६३ न्याय)

अर्थ -- उक्त हेतु अर्थात् युगपत् ज्ञान के न होने से मन अर्णु है।

यहाँ यह भी जान लेना चाहिये कि इस न्याय श्रीर वैशेषिक में बतलाये हुए मन की संज्ञा सांख्य श्रीर योग में श्रहंकार है।

५ वृत्तिरेवास्य ....... त्याचार्यः ॥ इससे भाष्यकार ने योगदर्शन के सूत्रकार का सिद्धा-न्त बतलाया है अर्थात् चित्त धर्मी विमु है उसमें संकोच विकास नहीं होता, उसके धर्म वृत्तियों में ही संकोच विकास होता है। वृत्तियों का लाभ जन्म है श्रौर उनके छिप जाने का नाम मृत्यु है। ये वृत्तियाँ नैयायिकों के गुगा नहीं हैं किन्तु द्रव्य हैं।

शंका—चित्रा प्रधान प्रकृति का कार्य होने से विमु अर्थात् महत् परिमाण वाला नहीं हो सकता। और यह सांख्य तथा योग-सिद्धांत के विरुद्ध भी है।

हेतुमद्नित्यमञ्यापि सक्रियमनेकाश्रितं लिंगम् ॥ (१।१२४ सांख्यदर्शन)

अर्थ-कारण वाला अर्थात् कार्य अनित्य, अन्यापी, क्रिया वाला, अनेक आश्रय बाला; ये कार्य के लिङ्ग हैं (जो कारण प्रकृति को बतलाते हैं)।

हेतुमद्नित्यमव्यापि सिक्रियमनेकमाश्रितं लिगम् । सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम् । (१० सांख्यकारिका )

अर्थ—कारणवाला, अनित्य, अञ्यापी, क्रियावाला, अनेक आश्रित, चिन्ह, अवयव वाला, पराधीन, ज्यक्त होता है और इससे उल्टा अञ्यक्त ।

समाधान—उपर्युक्त सांख्यसूत्र तथा कारिका में प्रकृति और विकृति के लक्षण बताये हैं। सांख्य और योग ने अणुत्व और विभुत्व को न्याय और वैशेषिक के (परमाणु आदि की अपेक्षा से) पारिभाषिक अर्थ में नहीं प्रयोग किया है किन्तु (गुणों के परिमाण की अपेक्षा से) अव्यक्त और व्यापी अर्थ में प्रयोग किया है। उन्होंने आठ प्रकृतियाँ, मूलप्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार, पाँच तन्मात्रायें, और १६ केवल विकृतियाँ, पाँच स्थूलभूत और मनसहित ग्यारह इन्द्रियाँ मानी हैं। मूलप्रकृति निरपेक्ष प्रकृति है, अन्य सात प्रकृतियाँ सापेक्ष अर्थात् अपनी प्रकृतियों की अपेक्षा विकृति और विकृतियां की अपेक्षा प्रकृति हैं। प्रत्येक प्रकृति अपनी विकृति में व्यापी होने से उसकी अपेक्षा विभु है और उसमें अव्यक्त (सृक्ष्म अप्रकट) रूप से अनुगत रहने के कारण उसकी अपेक्षा अणु (सृक्ष्म) है। और विकृति रूप से अव्यापी और व्यक्त (प्रकट) होती है। इसी प्रकार (मूल प्रकृति के अतिरिक्त सातों प्रकृतियों में से) हरेक प्रकृति के प्रकृति और विकृति होने की अपेक्षा से उपर्युक्त लक्षण जानना चाहिये।

मूल प्रकृति अपने प्रकृति रूपसे अव्यक्त तथा गुणों के साम्य परिणाम वाली होने से परोच्च अर्थात् प्रत्यच्च करने योग्य नहीं है, केवल उसकी व्यक्त विकृतियों से और गुणों के विषम परिणामों से उसकी सत्ता अनुमान-गम्य है। गुणों के साम्य परिणाम वाली होने से पुरुष के भोग अपवर्ग सम्पादन में भी निष्प्रयोजन है। भाव यह है कि प्रकृति केवल विकृति रूपसे ही अपने को व्यक्त कर सकती है प्रकृति रूपसे नहीं। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है, स्वयं किसी की विकृति नहीं है। इसलिए अव्यक्त रूपसे प्रत्यच्च करने योग्य नहीं है केवल सत्तामात्र अनुमानगम्य और आगमगम्य है। योगीजन जो विवेकख्याति में तीनों गुणों के आलग-अलग परिणामों को साचात् करते हैं, उससे गुणों के साम्य परिणाम की सत्ता का अनुमान करते हैं। अर्थात् महत्तत्व के साचात्कार से मूल प्रकृति अनुमेय है। और यदि उस साचात्कार को मूल प्रकृति ही मान लिया जावे तो वह व्यक्त होने से किसी और अव्यक्त प्रकृति की अपेचा वाली होगी। इस प्रकार अनवस्था दोष आजावेगा। इसलिए चित्त यद्यपि

प्रधान प्रकृति की श्रपेता श्रव्यापी लिङ्ग श्रीर विषम परिमाण वाला है, तथापि श्रन्य सब विकृतियों की प्रकृति होने से सारी सृष्टि की श्रपेत्ता व्यापी श्रर्थात् विसु है। इसलिए इसकी संज्ञा महत्तत्व श्र्योत् विसु परिमाण वाला तत्व की गई है।

चित्तमें ऋहम् भाव पैदा करके भिन्नता करने वाली महत्तत्व की विकृति ऋहंकार है। सांख्य तथा योग की परिभाषा में प्रकृति, धर्मी, तथा विकृति कार्य धर्म परिगाम और वृत्ति एकार्थक शब्द है। इसलिए वृत्ति शब्द चित्त के धर्म ऋहङ्कार के लिए प्रयोग हुन्चा है, ऋथीत् विभु चित्त का संकोच विकास उसके धर्म ऋहङ्कार रूप से होता है। इसी कारण सांख्य ने ऋहङ्कार में ही कर्त्तापन बतलाया है। यथा ''ऋहंकार: कर्ता न पुरुष:'' इस सम्बन्ध में अगले सूत्रों में विशेष व्याख्या की जावेगी।

शंका-मन न ऋणु है न विभु है, किन्तु मध्यम परिमाण वाला है। जैसे-

न च्यापकत्वं मनसः करणत्वादिन्द्रियत्वाद्वा ॥

सिक्रयत्वाद्गतिश्रते ॥ (पा६९-पा७० सां० द०)

अर्थ—मन को ज्यापकता नहीं है करण होने से, इन्द्रिय होने से, क्रियावाला होने से, श्रौर (परलोक में) गति सुनने से, इससे मन के विसु होने का खरड़न है।

न निर्भागत्वं तद्योगाद्घटवत्ः ॥ (५१७१ सां॰ द०)

अर्थ-वह निरवयव भी नहीं हैं, क्योंकि उसका घट के समान योग है। इससे अणु होने का खरडन किया है।

एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ॥ (मुण्डक २।१।३)

अर्थ—इस (परमात्मा) से प्राण मन त्रौर सारी इन्द्रियों उत्पन्न होते हैं। इस से चित्त का मध्यम परिणाम होना सिद्ध है।

समाधान—सांख्य ने त्राठ प्रकृतियाँ श्रोर १६ विकृतियाँ मानी हैं जैसा उपर बतला श्राय हैं। यहाँ 'मन' शब्द 'महत्तव' प्रकृति के लिए नहीं प्रयोग हुत्रा है किंतु सोलह विकृतियों में जो ग्यारह इन्द्रियाँ हैं, उस मन इन्द्रिय के लिए (५, ६९, ७०, ७१ सांख्य दर्शन) प्रयोग हुत्रा है वह केवल विकृति होने से न विभु है न त्राणु है, किन्तु मध्यम परिमाण वाला है श्रोर (मुण्डक उप० २।१।३) में पुरुष के शुद्ध खरूप श्रर्थात् पर ब्रह्म को श्रन्तर, श्रव्यक्त, प्रकृति से परे तथा सब कार्य्य जगत् का निमित्त कारण बतलाया है। प्राण्, मन, इन्द्रियादि में परस्पर भिन्नता श्रथवा उपादान कार्य्य भाव नहीं बतलाया गया है।

श्रति में मन को चित्त ऋर्थ में विसु ही बतलाया है। जैसे-

## अनन्तं वै मनः ( बृहदः उपः )

अर्थ-चित्त अनन्त (विभु) है।

सारांशः—"वृत्तिरेवास्य विमुनश्चित्तस्य संकोचिवकासिनी" का थोड़े से शब्दों में इस प्रकार स्पष्टीकरण सममलेना चाहिये कि वृत्ति, परिणाम, धर्म और विकृति, तथा प्रकृति, उपादान कारण और धर्मी एकार्थक शब्द हैं। प्रकृति श्रपनी विकृति की अपेत्ता विमु अर्थात न्यापक होती है। इस लिये पांचो तन्मात्रायें तथा ११ इन्द्रियाँ विमु अहंकार की वृत्ति रुप हैं। और अहंकार भी विमु चित्त का वृत्ति रूप ही है।

संगति—जब वासनायें अनादि हैं तो उनका अभाव भी नहीं हो सकता और उनके अभाव न होने से मुक्ति असम्भव है। उत्तर—

## हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वादेषामभावे तदभावः ॥ ११ ॥

राब्दार्थ — हेतु-फल-आश्रय- आलम्बनै: = हेतु, फलं आश्रय और आलम्बन से (वासनाओं का) संगृहीतत्वात् = संगृहीत होने से । एषाम् = इनके (हेतु फल आश्रय और आलम्बन के) अभावे = अभाव में । तदु-अभावः = उनका (वासनाओं का) अभाव होता है।

अन्वयार्थ—हेतु फल आश्रय श्रीर श्रालम्बन से वासनाश्रों के संगृहीत होने से इनके (हेतु फल श्राश्रय श्रीर श्रालम्बन के) श्रभाव से उन (वासनाश्रों) का श्रभाव होता है।

व्याख्या—१ वासनात्रों का हेतु-श्रविद्या श्रादि क्लेश, शुक्ल कृष्ण तथा दोनों मिश्रित सकाम कर्म हैं।

२ वासनात्रों का फल-जाति त्रायु श्रीर भोग है।

३ वासनात्रों का त्राश्रय-श्रधिकार सहित चित्त है।

४ वासनात्रों का त्रालम्बन—इन्द्रियों के विषय हैं।

यद्यपि वासनायें श्रनादि हैं श्रीर श्रनन्त हैं तथापि वे सब इन्हीं हेतुफल-श्राश्रय श्रीर श्रालम्बन के सहारे रहती हैं। इनकी स्थिति में वासनाश्रों की उत्पत्ति होती है श्रीर श्रभाव में नाश। विवेक-ख्याति द्वारा तत्वज्ञान से श्रविद्या श्रादि क्लेशों का उनके फल श्राश्रय श्रीर श्रालम्बन सिहत श्रभाव हो जाता है उनके नाश होने पर वासनाश्रों का भी श्रभाव हो जाता है।

### व्यासभाष्य का भाषानुवाद, सूत्र ॥ १२ ॥

हेतु आदि के उदाहरण ये हैं। यथा-धर्म से सुख, अधर्म से दुःख, सुख में राग और दुःख में देव होता है। इन राग और देव से प्रयत्न होता है। उस प्रयत्न से मन वाणी और शरीर से चेष्ठा करता हुआ किसी पर अनुमह करता है और किसी की हानि। ऐसा करने से फिर धर्म-अधर्म, सुख-दुख, देव होते हैं। इस प्रकार यह छः अरों वाला संसार-चक्र चलता है। इस प्रतिज्ञण घूमते हुए चक्र को चलाने वाली अविद्या है। वही सब कलेशों का मृल होने से अनन्त अनादि वासनाओं का हेतु (कारण) है। जिसके आश्रय होकर जो उत्पन्न होता है वह उसका फल है तथा धर्म-अधर्म के सुख-दुख भोग फल हैं। अधिकार-संयुक्त चित्त वासनाओं का आश्रय है, क्यों कि जिसचित्त की फलभागरूप सामध्य समाप्त हो गई है उसमें ये वासनायें निराश्रय होकर नहीं ठहर सकर्ता। जिसके सन्मुख होने से जो वासना प्रकट होती है वही उसका आलम्बन है (वे रूप रस आदि इन्द्रिय के विषय हैं) इस प्रकार सब वासनायें हेतु, फल, आश्रय और आल स्वन से संग्रहीत हैं (इसलिये यद्यपि ये वासनायें अनादि और अनन्त हैं तथापि) इन हेतु आदि वारों के अभाव होने पर उनके आश्रय रहने बाली वासनाओं का भी अभाव हो जाता है।

## भोजष्टित्त भाषानुवाद सूत्र ॥ १२ ॥

उन वासनात्रों के अनन्त होने से उनका नाश कैसे होता है इस आशङ्का को करके नाश का उपाय कहते हैं—

वासनात्रों का, समीपवर्ती (वत्तर्मान) ज्ञान कारण है। उस सुख दु:खादि के ज्ञान के रागद्वेषादि कारण हैं। उन राग-द्वेषादिकों का कारण श्रविद्या है। इस प्रकार वासनात्रों का कारण सात्तात् वा परम्परा से श्रविद्या है। वासनात्रों के फल शरीरादि श्रौर स्मृत्यादि हैं। वासनात्रों का स्थान चित्त है जो ज्ञान का विषय है वही वासनात्रों (संस्कारों) का विषय है। इससे उन हेत्वादिकों से श्रनेक वासनात्रों का भी संग्रह व्यापन हो रहा है श्रर्थात् श्रनेक वासनायों के हेत्वादिकों का नाश हो जाय श्रर्थात् ज्ञान श्रौर योग से उन हेत्वादिकों को जले हुए बीज के बराबर करिदया जाय तो जड़ के न रहने से वासनाय नहीं उगतीं श्रर्थात् शरीरादि को नहीं श्रारभ्म करतीं। इस प्रकार श्रनन्त वासनाश्रों का नाश हो जाता है।

संगति—श्रभाव का कभी भाव नहीं होता श्रीर भाव का कभी श्रभाव (नाश) नहीं होता। इस कारण वासनाश्रों का श्रीर उनके हेतु, श्रविद्या श्रादि क्लेशों का जो भावरूप हैं श्रभाव कैसे सम्भव है ? उत्तर—

## श्रतीतोनागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्धर्माणाम् ॥ १२ ॥

शब्दार्थ-अतीत-अनागतम् = भूत और भविष्यत् । स्वरूपतः-अस्ति = स्वरूप से रहते हैं क्योंकि । अध्व-भेदात् = काल से भेद होता है । धर्माणाम् = धर्मों का ।

अन्वयार्थ-अतीत और अनागत स्वरूप से रहते हैं क्योंकि धर्मों का काल से भेद

व्याख्या—वासनायें और उनके हेतु आदि का अभाव कहने से यह अभिप्राय नहीं है कि उनका अध्यन्ताभाव हो जाता है। अभिप्राय यह है कि वे वर्तमान अवस्था को छोड़कर भूत अवस्था में चले जाते हैं। जितने धर्म हैं वे सदा धर्मों में बने रहते हैं। जब तक भविष्यत् अवस्था में रहते हैं तबतक वे अपना कार्य प्रकट नहीं करते हैं। केवल वर्तमान अवस्था में अपना कार्य दिखाते हैं। फिर जब वे अपना कार्य बन्द कर देते हैं तो वर्तमान अवस्था से भूत अवस्था में चले जाते हैं। इसका विस्तारपूर्वक वर्णन ३।९ वें सूत्र की सङ्गति में तथा ३।१३ वें सूत्र की व्याख्या में करदिया है।

विशेष वक्तव्य—सूत्र १२ ॥ नैयायिकों तथा वैशेषिकों ने स्रभाव को भी एक स्रलग पदार्थ निरूपण करके पाँच प्रकार का माना हैं।

१ प्रागभाव-उत्पत्ति से पहले श्रभाव, जैसे घट की उत्पत्ति से पहले घट का श्रभाव होता है।

२ प्रध्वंसाभाव-सद्सत् श्रभाव-विद्यमान वस्तु का श्रभाव, जैसे घट का मुगदर श्रादि के प्रहार से टूट जाना ।

३ अन्योन्याभाव—सद्यासत्-श्रभाव—एक दूसरे में भेदरूप श्रभाव जैसे घट का वस्त्र

४ अस्यन्ताभाव — जो न उत्पन्न हुआ हो और न उत्पन्न होसके, जैसे वन्भ्या का पुत्र।

५ सामियकाभाव — जो समय-समय पर उत्पन्न होकर नाश को प्राप्त हो। जैसे घट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने से उसका अभाव।

वेदान्त, योग और सांख्य का सिद्धांत सत्कार्यवाद हैं। इसके यह अर्थ हैं कि कोई कार्य भी पैदा नहीं होता है किन्तु कार्य की अभिन्यक्ति होती है। कारण में कार्य पहले ही विद्यमान होता है। केवल संस्थानादि विशेष से उसका आविभाव होता है जैसे गीता में बतलाया गया है—'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः' असत वस्तु का 'भाव' उत्पत्ति नहीं होती और सत् वस्तु का 'अभाव' नाश नहीं होता अर्थात् कार्य सत् है, अपनी सत्ता रखता है, उसका न कभी अभाव था न आगे होगा। कार्य कारण और धर्म-धर्मी प्यायवाचक हैं, कार्य (धर्म) सदा अपने कारण (धर्मी) में सत्-भाव से अपने स्व-रूप से बना रहता है। मेद केवल उतना ही है कि वर्तमान काल में व्यक्त, स्थूल प्रकटरूप से और भविष्यत् तथा भूतकाल में अव्यक्त (सूक्षम=अप्रकट) रूप से रहता है। जिसकी अभिव्यक्ति आगे होनेवाली है वह अनागत (भविष्य) जिसकी अभिव्यक्ति पीछे हो चुकी वह अतीत (भूत) और जो व्यापार में उपारूढ़ हुआ अभिव्यक्त हो रहा है वह उदित (वर्त-मान) रूप से रहता है। इसी कारण योगी को त्रैकालिक पदार्थ-विषयक योगज ज्ञान हो सकता है।

इसलिये उपर्युक्त पाँचों अभावों में से (३) 'अन्योन्याभाव' में वस्त में घट का पहले से अभाव था उस अभाव से ही अभाव घट की उत्पत्ति होती है इसी प्रकार (४) 'अत्यन्त अभाव' में बन्ध्या के पुत्र का पहले से अभाव था उस अथवा ही से अभाव की उत्पत्ति होती है। (५) 'सामयिक अभाव' में घट के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में उसका नाश नहीं होता है क्योंकि वह दूसरे स्थान पर अपने स्वरूप से विद्यमान है इसलिये भाव से अभाव नहीं होता। (१) 'प्रागभाव' उत्पत्ति से पूर्व अनागत काल में घट अपने कारण (धर्मी) मिट्टी में अव्यक्त (सूक्ष्म) रूप से विद्यमान था, इसलिये अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हुई। (२) 'प्रध्वंसाभाव' में घट के दूटने से वह अपने वर्तमान मार्ग को छोड़कर अपने कारण (धर्मी) मिट्टी में अव्यक्त (सूक्ष्म रूप से छिप गया, इसलिये भाव से अभाव नहीं हुआ। इसी प्रकार वासनाओं का नाश नहीं होता किन्तु वे भूतावस्था में (अव्यक्त) हो जाती हैं अर्थात् छिप जाती हैं। और अपना कार्य जाति, आयु और भोग आगे के लिये बन्द कर देते हैं।

## टिप्पणी-भोष्टजित का भाषानुबाद सूत्र ॥ १२ ॥

शक्का यह है कि चित्त में रहने वाली वासनायें श्रीर वासनाश्रों के स्मृत्यादि रूप फल कार्य-कारण भाव से एक काल में नहीं होते, इससे वासनाश्रों का श्रीर उनके फलों का भेद है, तो कैसे माना जाय कि चित्तरूपी धर्मी, श्रपने धर्मों के साथ एकरूप हैं ? इस शंका का उत्तर देते हुए धर्म-धर्मी का एकरूपता का प्रतिपादन करते हैं:—

इस दर्शन में सर्वथा न रहनेवाली वस्तुत्रों की उत्पत्ति युक्तियुक्त नहीं सममी जाती, क्योंकि सत् और असत् पदार्थों का मेल हो ही नहीं सकता। शश-शृङ्गादि (खरगोश के सींग श्रादि) जो सर्वथा श्रसत् हैं उनका किसी सदृस्तु के साथ सम्बन्ध नहीं देखा गया है। यदि कार्य को निरुपाख्य (श्रसत्, तुच्छ) माना जाय तो किसको उदृश्य करके कारण प्रवृत्ता होते हैं जो वस्तु नहीं है उसको समक्तकर काई भी प्रवृत्ता नहीं होता। सदृस्तुश्रों का श्रसदृस्तुश्रों के साथ विरोध है। इसलिए सत् श्रोर श्रसत् का कोई सम्बन्ध नहीं श्रोर जो वस्तु श्रपने स्वरूप श्रनागतादि को लाभ किये हुए है, वह क्योंकर निरुपाख्य श्रोर श्रभावरूप हो सकती है। स्वरूप को प्राप्त हुई वस्तु श्रपने विरुद्ध रूप को नहीं प्रहृण करती, इससे जो चीज है उसका नाश नहीं हो सकता श्रोर जो चीज नहीं हैं उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती तो उन-उन धर्म से बदलने वाला (धर्मी) चित्तादि सदा एकरूप ही रहता है। उसमें तीनों कालों में रहने वाले धर्म श्रिधक रूप से रहते हैं। वे धर्म श्रपने काल में स्थित हुए स्वरूप को नहीं छोड़ते श्रोर जब केवल वर्तमान काल में रहते हैं तो भोग के योग्य बन जाते हैं। इससे धर्मों का ही भूत, भविष्यत् श्रादि रूप से काल (मार्ग) भेद है उस ही रूप से कार्य-कारण भाव इस दर्शन में म;ना जाता है, इससे मोत्तपर्यन्त एक ही चित्त धर्मी रूप में बना रहता है जिसको मोत्त तक श्रलग नहीं कर सकते।

संगति-धर्मों का खरूप बताते हैं:-

## ते व्यक्तसूच्मा ग्रुणात्मानः ॥ १३ ॥

शब्दार्थ — ते = वे (धमे) । व्यक्तसूक्ष्माः = प्रकट श्रौर सूक्ष्म । गुणात्मानः = गुज् स्वरूप हैं ।

अन्वयार्थ-वे धर्म प्रकट और सूक्ष्म गुणस्वरूप हैं।

व्याख्या—सब धर्म तीनों मार्गों वाले हैं। वर्तमान मार्ग में व्यक्त (स्थृल) अर्थात् प्रकट होनेवाले होते हैं, श्रोर अतीत तथा अनागत मार्ग में अव्यक्त = सूक्ष्म अर्थात् छिपे रहते हैं। ये सारे धर्म महत्तत्त्व से लेकर स्थूलभूतों-पर्यन्त तीनों गुणों के ही परिणामिवशेष हैं। वास्तव में देखा जाय तो सब पदार्थ महत्तव से लेकर भूत भौतिक तक गुणों का सिन्निवेश (तरतीब) मात्र होने से गुणखरूप ही हैं। अर्थात् पृथ्वी आदि पर्चों स्थूलभूत पश्चत-मात्रा-स्वरूप हैं। पश्चतन्मात्रा तथा एकादश इन्द्रियां अहंकार-स्वरूप हैं। श्रहंकार महत्त्व-स्वरूप हैं। महत्त्व प्रधान (मूलप्रकृति) स्वरूप है और प्रधान गुण-त्रय-स्वरूप है। इस प्रकार परम्परा से यह सारा प्रपश्च गुणस्वरूप ही है। यद्यपि गुणों का असली स्वरूप हमारी दृष्टिगोचर नहीं होता, जैसािक भगवान् वार्षगण्य का वचन है—

## गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति । यत्तु दृष्टिपथं माप्तं तन्मायेव सुतुच्छकम्।।

अर्थ-गुणों का असली रूप दिखाई नहीं देता, और जो दृष्टिगोचर होता है वह माया-सा है और विनाशी है।

अर्थात् कारण रूप गुण देखने में नहीं आते हैं और जो दीखते हैं, वे माया अथवा

इन्द्रजाल की तरह तुच्छ हैं। भाव यह है कि यह सब कार्य गुणत्रयात्मक रूप अपने कारण प्रधान स्वरूप ही हैं।

संगति—जब तीनों गुण ही सम्पूर्ण पदार्थों के कारण हैं तो पदार्थों को श्रलग-श्रलग धर्मी रूप कैसे कह सकते हैं ? उत्तर—

# परिणामैकत्वाद्वस्तुतस्वम् ॥ १४॥

शब्दार्थ-परिणाम-एकत्वात्=परिणाम के एक होने से। वस्तु-तत्त्वम्=वस्तुकी एकता होती है।

अन्वयार्थ-परिणाम के एक हाने से वस्तु की एकता होती है ।

व्याख्या—यह ठीक है कि तीनों गुए ही सब पदार्थों के कारए हैं, पर वे अपने प्रकाश, किया, श्वित स्वभाव से अङ्ग-अङ्गीभाव से गित कर रहे हैं। कहीं सत्व गुए श्रंगी है अर्थात् प्रधान है श्रोर रज तम उसके श्रंग श्र्थीत् गीए हैं। इसी प्रकार कहीं रज श्रंगी है श्रोर कहीं तम श्रंगी है श्रोर शेष गुए उसके श्रंग हैं। इस कारए उनकी परिएाम की एकता से वस्तु एक ही कही जाती है। इन गुएों के श्रंग-श्रंगीभावमें भी नानाप्रकार के भेद होते हैं। इस कारए उनके परिएाम भी भिन्न-भिन्न होते हैं। परिएाम की भिन्नता से वस्तुए भिन्न-भिन्न धर्मों वाली होती हैं जैसे यह महत्तत्त्व है, यह श्रहङ्कार है, यह इन्द्रियाँ हैं, यह पृथ्वी है, इत्यादि।

विशेष वक्तव्य । सूत्र १४॥

## सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रजः। गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवर्चाथतो दृत्तिः॥

—सांख्यकारिका १३ |

अर्थ—सत्व हलका और प्रकाशक माना गया है रजस् उत्तेजक और चल और तम भारी और रोकने वाला है और दीपक सदृश एक उद्देश्य (पुरुष के भोग अपवर्ग) से इनकी धृत्ति (काम) है।

१ सत्व रजस् श्रीर तमस् का साम्य परिगाम 'प्रधान' मूल प्रकृति है।

२ सत्व में रजस तमस् को लिंगमात्र विषम परिणाम महत्तत्त्व है।

३ सत्व महत्तत्त्वे में श्रहम् वृत्ति से भेद उत्पन्न करने वाला रजस् तमस् का कि श्वित् श्राधिक विषमपरिग्णाम श्राहङ्कार है ।

४ ऋहङ्कार के सत्त्वप्रधान श्रंश में रजस्-तमस् का विषम-परिणाम ग्यारह इन्द्रियाँ हैं। इसमें भी सत्त्वप्रधान श्रंश से मन, रजप्रधान श्रंश से ज्ञानेन्द्रियाँ श्रीर तमःप्रधान श्रंश से कर्मेन्द्रियाँ। इन इन्द्रियों में भी परस्पर भेद करने वाली गुणों की न्यूनाधिकता है।

् ५ म्रहङ्कार के तम प्रधान श्रंश में रजस्तमस्का परिणाम पाँचों तन्मात्रायें हैं।

इन पाँचों में भी गुणों की न्यून-श्रिधकता परस्पर भेदक है ।

६ इन तन्मात्राश्चों में भी रजस् तमस् के न्यून-श्चिक विषम-परिणाम रूप पाँचों स्थूल भूत परस्पर भेद वाले हैं। ४७४ इन पाँचों स्थूल भूतों के धर्म सब भौतिक पदार्थ सख गुण की प्रधानता में प्रकाश वाले, हलके, सुख देनेवाले; रजस् गुण की प्रधानता में उत्तेजक, प्रवृत्त कराने वाले और दुःख देनेवाले और तमस् की प्रधानता में भारी, रोकने वाले और प्रमाद तथा मोह उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसलिए यद्यपि गुण तीन हैं, तथापि जैसे बत्ती तेल और अग्नि मिलकर एक दूसरे को सहायता देते हुए प्रकाश का काम देते हैं इसी प्रकार तीनों गुण मिलकर पुरुष के उपयोग अलग-अलग वस्तुओं को भिन्न-भिन्न रूप में उत्पन्न करते हैं।

संगति— शंका—जिस प्रकार खप्न में चित्तके श्रितिरक्त श्रीर कोई वस्तु भाव रूप से नहीं होती है उसी से सब कित्पत होते हैं। इसी प्रकार जागृत श्रवस्था में भी चित्त से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। सब चित्त ही की रची हुई हैं। चित्त श्रनादि वासनात्रों से चित्रित है इस कारण उसको श्रपनी-श्रपनी वासनात्रों के श्रनुसार भिन्न-भिन्न वस्तुएँ प्रतीत होती हैं। वास्तव में चित्त से भिन्न कोई बाहर वस्तु नहीं है।

#### समाधान-

## वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोविंभक्तः पन्थाः ॥ १५ ॥

शब्दार्थ — वस्तु-साम्ये = वस्तु के एक होने पर (भी) चित्त-भेदात् = चित्त के भेद से। तयो:-विभक्तः पन्थाः = उन दोनों का (चित्त श्रीर वस्तु का) श्रलग्रस्त्रलग मार्ग है।

अन्वयार्थ-वस्तु के एक होने पर भी चित्तके भेद से उन दोनों (चित्त श्रीर वस्तु)

का श्रालग-श्रालग मार्ग है।

व्याख्या—प्रत्येक वस्तु अपने-अपने खरूप में ही श्चिर है। श्रीर बहुत से चित्तों का विषय बन सकती है। पर वह न एक चित्त की कल्पना की हुई होती है न श्चनेक चित्तों की। क्योंकि एकही वस्तु को देखकर चित्त के अवश्या भेद से किसी को सुख होता है, किसी को दुःख; किसी को मोह श्रीर किसी को उदासीनता। यदि चित्त से भिन्न वह वस्तु न होती तो इतने चित्तों का विषय न बन सकती। फिर वहीं वस्तु अनेक चित्तों को नाना प्रकार के भावों से प्रतीत हो रही है। इस कारण वस्तुएँ चित्त की कल्पना से नहीं होती हैं बल्कि चित्त से भिन्न श्रीर उससे बाहर अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखती हैं।

## भोजवृत्ति का भाषानुवाद ॥ १५ ॥

यदि कोई शंका करें कि ज्ञान से भिन्न घटादि पदार्थ हों, तो एक व अनेक वस्तु, कहना चाहिए। जबकि एक विज्ञान (चित्त) ही संस्कार वश से कार्य-कारण-भाव को प्राप्त हुआ, घटपटादि रूप से भासता है तो यह कैसे कह सकते हैं कि एक वा अनेक वस्तु हैं ? इसका उत्तर देते हैं—

हान स्रोर यहां (जानने योग्य पदार्थ घटादि) का भिन्न मार्ग है स्थात् ये दोनों भिन्न ही हैं। क्योंकि एक वस्तु में चित्तों (विज्ञानों) का भेद रहता है। स्थात् की स्थाद एक पदार्थ के मिलने पर की की सुन्दरता में स्थानक देखने वालों के चित्त की भिन्नता सुख दुःख मोह क्षप से प्रतीत होती है। जैसे एक सुन्दर रूप वाली की मिल जाय तो कामी का चित्त सुखी

होता है। उस स्त्री की सपत्नी (सौत) का चित्त उस से दुखी होता है। श्रीर संन्यासी का चित्त उससे उदासीनता श्रर्थात उपेत्ता करता है। जब एक ही वस्तु में श्रनेक प्रकार की चित्तवृत्तियाँ होती हैं तो स्त्री श्रादि, चित्त के कार्य नहीं हैं। यदि एक चित्ताही के कार्य हों तो, एक ही रूप से ज्ञान हो। श्रीर दूसरी बात यह है कि यदि वस्तु को चित्त का कार्य माना जाय तो जिस पुरुष के चित्तका कार्य, वह वस्तु है उसके चित्त के दूसरी वस्तु में लग जाने पर, वह वस्तु, कोई वस्तु हो न रहे?। यदि कही कि वह वस्तु नहीं रहती, तो श्रन्य पुरुषों को वह कैसे माल्यम होती है? प्रतीत होने से, वस्तु, चित्त का कार्य नहीं है। यदि यह माना जाय कि बहुत से चित्त मिलकर एक वस्तु को उत्पन्न करते हैं तो बहुतसों की बनाई हुई चीजों से, एक चित्तकी बनाई हुई चीज विलच्च होनी चाहिए। यदि विलच्च नहीं मानते तो कारणों से भिन्न-भिन्न होनेपर भी कार्यका भेद न रहने से, जगत् को बिना कारण के व एक रूप मानना होगा। बात यहहै कि यदि कारणों से अन्न होने पर भी, कार्य भिन्न-भिन्न न माने जावें, तो सब जगत् जोकि श्रनेक कारणों से उत्पन्न हुत्रा है वह एकाकार होना चाहिए। श्रथवा कारण विशेष का सम्बन्ध न रहने से, स्वतन्त्रता से कारण शुन्य होना चाहिए।

दांका—यदि एक चित्त (विज्ञानात्मक) से अनेक वस्तु नहीं होती, (तो) तुम्हारे मतमें एक त्रिगुणात्मक चित्तसे, एक ही पुरुष को सुख दुःख मोह रूप अनेक ज्ञान कैसे हो जाते हैं? अर्थात् जैसे तुम्हारे मतमें एक चित्त अनेक रूप से परिणत होता है, वैसे हमारे मतमें, विज्ञान भी, अनेक कार्य कारण भाव से अवस्थित है। (उत्तर) हमारे मत में त्रिगुण यथाये हैं। जब चित्तसे अर्थ (घटादि) ज्ञान होता है तो धर्माधर्मसहकारी (साथ रहने वाले) कारण होते हैं। उन धर्मादिकों के प्रकाश और तिरोभाव से, चित्तका तत्तद्रप से प्रकाश होता है। जैसे कामेच्छु पति के पास स्त्री हो तो धर्म-सहकारी चित्त सत्त्वप्रधान होकर सुखमय परिणत होता है। अर्थिर अधर्म के साथ रहने से सीत का रजःप्रधान चित्त दुःखरूप से परिणत होता है। अधिक अधर्म का सम्बन्ध होने से कुद्ध सीत का तमःप्रधान चित्त मोहमय (अज्ञानमय) होता है। इससे सिद्ध हुआ कि विज्ञान (चित्त) से भिन्न बाह्य प्राह्म और अर्थ को। नहीं है। कारण के भेद न होने से भी यदि कार्यभेद माना जाय तो द्रांड से भीति आदि भी होने चाहिए। इससे अर्थ का, ज्ञान से भेद ही है।

विशेष वक्तव्य । सूत्र १५ ॥ बुद्धि, चित्त, विज्ञान ये एकार्थक हैं।

यहाँ उन चिएाक विज्ञानवादियों की शंकाओं का समाधान किया गया है जो चिएाक विज्ञान से श्रातिरिक्त वस्तु की सत्ता को श्रानुमान द्वारा नहीं मानते। उनका श्रानुमान है कि जो ज्ञेय है वह विज्ञान से भिन्न नहीं है क्योंकि विज्ञान से भिन्न दशा में उसकी उपलब्धि (विषय का ज्ञान) नहीं होती। जैसे विज्ञान से विज्ञान श्रामन्न है वैसे ही घटादि ज्ञेय भी विज्ञान से श्रामन्न हैं। उनकी शंका का समाधान इस प्रकार किया गया है कि वस्तु एक होने पर भी चित्ता (विज्ञान) का भेद दिखलाई देता है, जैसे स्त्री रूप वस्तु एक दशा में बनी रहती है किन्तु उसको देखकर पति को सुख, सपत्नी को दुःख, कामी को मोह श्रीर निष्काम

संन्यासी को उसमें उपेचा विज्ञान होता है। इस प्रकार विज्ञान (चित्तवृत्ति) चार हैं किन्तु वस्तु एक ही बनी रहती है। जो एक है वह अनेकों से भिन्न है। जैसे एक नील का ज्ञान अनेक पीतादि ज्ञानों से भिन्न है वैसे ही एक की रूप वस्तु अपने अनेकों विज्ञानों से भिन्न है। इसलिये ज्ञान और ज्ञेय एक नहीं हो सकते। ज्ञान विषयी है और ज्ञेय विषय है।

एक श्रकृतिरूप वस्तु से चित्त अनेक प्रकार का क्यों होता है? इसका उत्तर यह है कि चित्त और घटादि पदार्थ दोनों त्रिगुणात्मक हैं। जबतक चित्त में धर्म, अधर्म, अविद्यादि का सम्बन्ध रहता है तबतक सत्त्व, रजस और तमस की क्रमशः अधिकता होने से सुख, दुःख और मोह हुआ करते हैं। तत्वज्ञान होने से उन त्रिगुणात्मक वस्तुओं में उपेचा होजाती है। इसिलये अर्थ विज्ञान से भिन्न है। इसी से ही जगत् मिध्यावाद, जगत् स्वप्नवाद, दृष्टि-सृष्टि-वाद (ज्ञान के साथ ही वस्तु का होना) के अमों का समाधान सममना चाहिये।

संगति—शंका—वस्तु की सत्ता सत्त्वित्तों ही के आधीन ठहरती है क्योंकि भिन्न-भिन्न चित्त को एक ही वस्तु उनके भाव के अनुसार ही भिन्न-भिन्न रूप से प्रतीत होती है। समाधान—

# न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदममाणकं तदा किं स्यात् ॥ १६ ॥

शब्दार्थ-न-च = नहीं श्रौर । एक-चित्त-तन्त्रम् = एक चित्त के श्राधीन है । वस्तु = वस्तु । तत् = वह (वस्तु)। श्रप्रमाणकम् = बिना प्रमाण के श्र्यात् बिना चित्त के । तदा = उस समय । कि-स्यात् = क्या होगी ।

अन्वयार्थ- प्राद्य-वस्तु एक चित्त के आधीन नहीं है क्योंकि वह (वस्तु) बिना प्रमाण (चित्त) के उस समय क्या होगी ।

व्याख्या—यदि एक चित्त के ही आधीन वस्तु को माना जाय तो जब वह चित्त किसी दूसरे विषय में लगा हो तो अथवा निरुद्ध हो गया हो तो उस समय उसका अभाव होना चाहिये। लेकिन हम देखते हैं कि वह विद्यमान रहती है। इसको स्पष्ट रूप से यों समको कि शरीर का जो भाग पीठ या हाथ आदि जिस समय दिखलाई न दे तो उसको उस समय चित्त का विषय न होने से अविद्यमान नहीं कह सकते। इस कारण वस्तु की सत्ता स्वतन्त्र है चित्त के आधीन नहीं।

### व्यासभाव्य का भाषानुवाद । सूत्र १६ ॥

यदि वस्तु एक चित्त (विज्ञान) के ही आधीन हो अर्थात् ज्ञान के साथ ही वह वस्तु उत्पन्न हो तो चित्त के अन्य विषय में लगने पर वा निरुद्ध होने (रुकने) पर वह वस्तु अप्रमाणक हो जाय अर्थात् उसके खरूप का प्रहण करनेवाला कोई न रहे, ऐसी होगी तो फिर वह होगी ही क्या? क्योंकि वह दूसरे का विषय नहीं बनी और एक चित्त से उसके खरूप का सम्बन्ध नहीं। अथवा चित्त के साथ सम्बद्ध हुई भी वह वस्तु कहाँ से उत्पन्न होगी? और जो इसके अनुपश्चित भाग हैं वे भी न होंगे और पीठ के न प्रहण होने से पेट भी प्रहण न किया जावेगा। इससे अर्थ (वस्तु) खतन्त्र है और सब पुरुषों के लिये साधारण है, और चित्त (विज्ञान) भी प्रत्येक पुरुष में खतंत्र है उन वस्तु श्रीर चित्त (विज्ञान) के सम्बन्ध से जो उपलब्धि है वह पुरुष का भोग है।

संगति—शङ्का—यदि वस्तु की सत्ता खतन्त्र होती तो वह सदा चित्त को ज्ञात रहती, लेकिन कभी ज्ञात होती है, कभी नहीं। यह बात सिद्ध करती है कि वह चित्त के आधीन है।

समाधान

## तदुपरागापेत्रित्वाचित्तस्य बस्तु ज्ञाताज्ञातम् ॥ १७ ॥

शब्दार्थ — तद्-उपराग-अपेक्तित्वात् = उस पदार्थ के उपराग (विषय का चित्त में प्रतिविम्ब पड़ना) की अपेक्षा वाला होने से। चित्तस्य = चित्त को। वस्तु = वस्तु। ज्ञात-स्मज्ञातम = ज्ञात स्त्रीर स्प्रज्ञात होती है।

अन्वयार्थ — चित्त को वस्तु के जानने में उसके उपराग (विषय का चित्त में प्रतिविम्ब पढ़ना) की अपेता होती है इसलिये उसको (चित्त को) वस्तु ज्ञात और अज्ञात होती है।

व्याख्या—उपराग = इन्द्रिय-सन्निकर्ष द्वारा जो विषय का चित्त में प्रतिबिम्ब पड़ता है इसको उपराग कहते हैं। विषय श्रयस्कान्त-मिए (चुम्बक पत्थर) के समान है श्रौर चित्त लोहे के समान है। विषय इन्द्रिय-सन्निकर्ष द्वारा श्रपनी श्रोर श्राकर्षित कर श्रपने श्राकार से चित्त को चित्रित कर देता है। इस प्रकार जिस विषय से चित्त उपरक्त होता है श्रर्थात् जिस विषय का चित्त में प्रतिविम्ब पड़ता है वह विषय उसे ज्ञात होता है। वस्तु के ज्ञात-श्रज्ञात-खरूप होने से चित्त परिग्णामी है न कि वस्तु को खर्य उत्पन्न करनेवाला।

यहाँ यह भी बतला देना उचित प्रतीत होता है कि जब इन्द्रिय द्वारा चित्त के साथ जिस बस्तु का सम्बन्ध होता है अर्थात् जब जैसा विषयाकार चित्त होता है तब उसमें चेतन प्रतिविन्बरूप स्फुरण होता है (यह स्फुरण वा उपलब्धि वृत्ति से भिन्न है) तो उसी वस्तु क अथवा चित्तवृत्ति को अपने प्रतिविन्ब द्वारा पुरुष जानता है, अन्य वस्तु को नहीं। घटादि के सम्बन्ध से चित्त की घटादि ज्ञानरूप वृत्ति होती है, अन्यथा नहीं। इससे चित्त के विषय ज्ञात और अज्ञात हैं इसी से यह परिणामी है। पौरुषेय-बोध भिन्न है और मानसिक-बोध भिन्न।

## भोजवृत्ति का भाषानुवाद ॥ सूत्र १७॥

यदि ज्ञान प्रकाशक होने से प्रहण्णूक्षप है और घटादि वस्तु प्राह्मक्रप अर्थात् प्रहण्ण करने योग्य कृष है, तो एक बार ही, सब वस्तुओं का प्रहण्ण क्यों नहीं होता ? वा सबका स्मरण क्यों नहीं होता ? इस आशंका को हटाते हैं—

घटादि वस्तुन्त्रों के उपराग की न्ना श्राप्ति श्राकार को चित्त के लिये समर्पण्रूष प्रतिविम्ब-सम्बन्ध की त्र्यंता होने से (इन्द्रिय-सिन्नक दें द्वारा विषय का चित्त में प्रतिबिम्ब पड़ने से) चित्त में बाहर की वस्तु, ज्ञात श्रीर श्रज्ञात कहलाती है। तात्पर्य यह है कि सब पदार्थों को श्रपना खरूपलाभ कराने में चित्त की श्रीर सामग्री की श्रपेना है (वा चित्तरूप

सामग्री की अपेता है)। नीलादि ज्ञान, अपनी उत्पत्ति में इन्द्रिय-प्रणाली द्वारा चित्त में समाये हुए अर्थसम्बन्ध की, सहकारिकारणरूप से अपेत्ता करता है। क्योंकि चित्त से भिन्न अर्थ का बिना किसी सम्बन्ध के प्रहण नहीं हो सकता। इस कारण जो वस्तु अपने प्रतिवम्बस्करूप को चित्त के लिये देती है उसी वस्तु को उस वस्तु का ज्ञान व्यवहार के योग्य बनाता है। इससे वह वस्तु ज्ञात कहाती है, श्रीर जिसने अपना स्वरूप नहीं दिया वह 'अज्ञात' रूप से बोली जाती है। जिस जानी हुई वस्तु में उस वस्तु के सादृश्यादि किसी पदार्थ का ज्ञान, संस्कारों को जगाता हुआ यदि सहकारी कारण मिल जाय तो उसी वस्तु का समरण होता है। इससे न सब जगह ज्ञान हो सकता है और न सर्वत्र स्पृति। इसलिये ज्ञान को प्राहृणरूप होने पर और घटादिकों को प्राह्म मानने से कोई विरोध नहीं आता।

संगति—बाह्य जगत् को चित्त से भिन्न सिद्ध करके श्रव श्रात्मा को चित्त से भिन्न दिखाते हैं।

शंका—यदि यह मान लिया जावे कि चित्ता से अलग वस्तुएँ हैं श्रीर चित्ता को उनके उपराग से ज्ञात श्रीर श्रज्ञात होती हैं तो फिर श्रात्मा (पुरुष) को चित्त से अलग मानने की श्रावश्यकता नहीं श्रीर यदि माना भी जावे तो पुरुष भी चित्त के सदश परिगामी होता है।

समाधान-

## सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्मभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात् ॥ १८ ॥

शब्दार्थ—सदा ज्ञाताः = सदा ज्ञात रहती हैं। चित्त-वृत्तयः = चित्तकी वृत्तियाँ। तत्-प्रभोः = उस चित्त के स्वामा । पुरुषस्य = पुरुष के । अ-परिणामित्वात् = परिणामी न होने से।

अन्वयार्थ — चित्त का खामी पुरुष परिगामी नहीं है इसलिए चित्त की वृत्तियाँ उसे सदा ज्ञात रहती हैं ।

व्याख्या—चित्त का जब बाहर के विषय के साथ सम्बन्ध होता है तो यह उसको क्षात होता है और जब सम्बन्ध नहीं होता तो खड़ात होता है, इसलिए वह कभी बारह के विषय को जानता है कभी नहीं जानता है। वह जानने न जानने इन दोनों अवस्थाओं में बहलता रहता है, यह उसमें परिणाम होता रहता है, इसलिय वह परिणामी है। पर पुरुष में यह परिणाम नहीं होता। वह सदा चित्त की वृत्तियों का सान्नी है। चाहे उसमें कोई विषय हो वा न हो, चित्त का कार्य केवल इतना ही है कि वह जिस विषय से सम्बन्ध रखता हो उसके खाकार में परिणत होकर उसके खक्तप को अपने खामी चिति (पुरुष) के सामने रखदे। पुरुष को चित्त के ऐसे परिणाम का सदा ही ज्ञान बना रहता है। इस ज्ञान से पुरुष में चित्त को भाँति कोई परिणाम नहीं होता। अर्थात् चित्त के विषय घटादि हैं और पुरुष का विषय वृत्ति सहित चित्त है। विषयों के होते हुए चित्त कभी उन विषयों को जानता है, कभी नहीं, पर पुरुष अपने चित्त को वृत्ति सहित सर्वदा जानता है। कभी न जानता तो परिणामी होता। अपने काम में सदा जानी हुई भोग्यरूप चित्तवृत्तियाँ ही भोका पुरुष को

परिणाम-सून्य जतलाती हैं। मानसिक ज्ञान में अर्थाकारतारूप सम्बन्ध की आवश्यकता है, पर पौरुषेय ज्ञान में पुरुष अर्थाकार (वस्तुके आकार में परिणत) नहीं होता, किन्तु प्रतिविम्ब-सम्बन्ध से ज्ञाता मात्र होता है। यद्यपि चित्त जड़ है इससे उसमें ज्ञान (बोध) नहीं हो सकता तथापि जैसे लोहपिएड में अग्न के प्रवेश होने से लोह भी प्रकाशक्ष होता है, वैसे ही ज्ञानक्ष पुरुष के साथ भोग्यता सम्बन्ध होने से चित्त में ज्ञान कहा जाता है। चित्त को जो जहाँतहाँ प्रकाशक्ष कहा है वह इसलिय कि शुद्धता से प्रतिविम्ब को प्रहणा करने की इसमें शक्ति है। एक बात और भी है कि चित्त का सवेदा ज्ञाता पुरुष न हो तो भें सुखी हूँ वा नहीं, इत्यादि संशय भी होना चाहिए, सो होता नहीं। इससे भी पुरुष परिणामी नहीं है।

## भोजवृत्ति का भाषानुवाद ॥ सूत्र १८॥

प्रमाता ( जाननेवाला ) पुरुष भी जिस समय नील पदार्थ को जानता है, उस समय पीतादि से सम्बन्ध रखने वाले चित्त के आकार का प्रहण न करने से कदाचित् परिणामी हो जायगा, इस आशङ्का को हटाते हैं:—

जो प्रमाण विषयंयादिक्षप वित्त की वृत्तियाँ होती हैं उनको प्रह्ण करनेवाला वित्त का श्राधिष्ठाता पुरुष सब काल में ही जानता है। क्योंकि पुरुष का परिणाम नहीं होता। यदि वह पुरुष परिणामी हो तो परिणाम के कभी-कभी होने से चित्त की वृत्तियों को सदा जाननेवाला नहीं वन सकता। ताल्थ यह है कि चैतन्यक्षप पुरुष, चित्त का सर्वदा खामी है, श्रोर निर्मल श्रम्तः करण भी उसके साथ सदैव रहता है। वह चित्त जिस पदार्थ के साथ सम्बन्ध करता है, उसी पदार्थ का ज्ञाता पुरुष कहलाता है, क्योंकि घटाद्याकार वृत्तियों में चेतन का प्रतिविम्ब-सा पड़ता है। इससे पुरुष में परिणामिता की शङ्का कभी नहीं हो सकती।

संगति—शङ्का—अग्नि की भांति चित्त ही वस्तु का भी प्रकाशक है और अपना भी, इसलिये चित्त से अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के मानने की आवश्यकता नहीं रहती।

#### समाधान—

## न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात् ॥ १६ ॥

इाब्दार्थ- न = नहीं। तत् = वह चित्ता। स्व-श्राभासम = स्वप्रकाश (त्रपने को श्राप ही प्रकाश करने वाला श्रर्थात् जानने वाला ) है। दृश्यत्वात् = दृश्य होने से।

अन्वयार्थ - चित्त खप्रकाश नहीं है क्योंकि वह दृश्य है ।

ह्याख्या — जिस प्रकार दूसरी इन्द्रियां और शब्द श्रादि विषय दृश्य होने से स्वप्रकाश (श्रापने को श्राप ही प्रकाश करने वाले श्रश्यात् जानने वाले) नहीं हैं उसी प्रकार चित्ता भी दृश्य होने से स्वप्रकाश नहीं है, किन्तु पुरुष से प्रकाश्य और जानने योग्य है। श्राग्न का दिया हुआ दृष्टान्त भी यहाँ लागू नहीं हो सकता। श्राग्न जड़ है, उसको स्वयं श्रपना ज्ञान नहीं होता, उसको जानने के लिये किसी श्रन्य ज्ञान वाले की श्रावश्यकता होती है। इसी प्रकार चित्त भी जड़ है, उसे जानने के हेतु उससे श्रलग चिति (पुरुष) को मानना पड़ेगा। चित्त के दृश्य होने में एक प्रमाण यह भी है कि उसमें सुख, दु:ख, भय, कोध श्रादि के जो

परिगाम होते हैं वे दूसरे से देखे जाते हैं, जैसे मैं सुखी हूँ, मैं क्रोध में था, इत्यादि। इससे सिद्ध है कि चित्त की इस अवस्था को देखने वाला उससे अतिरिक्त चेतन पुरुष है।

## भोजवृत्ति का भाषानुवाद ॥ सूत्र १६॥

यदि सत्त्वगुण की प्रधानता से चित्त को ही प्रकाशक मान लिया जाय तो उसका ही अर्थ का और अपने खरूप का प्रकाशक मानने से 'यह घट है' इत्यादि न्यवहार हो जायेंगे, पुरुष को मानने की क्या आवश्यकता है ? इस शंका को हटाने के लिये यह सूत्र है।

वह चित्त, स्वाभास अर्थात् अपने स्वरूप का स्वयं प्रकाशक नहीं है, किन्तु पुरुष से प्रकाशय है। क्योंकि वह दृश्य (देखने के योग्य वा प्रकाश के योग्य) है। जो-जो दृश्य है, वह-वह दृष्टा से प्रकाश्य है, यह व्याप्ति है। जैसे घटादि दृश्य हैं और दृष्टा से प्रकाश्य हैं, चित्त भी दृश्य है इससे स्वयं प्रकाशक नहीं हो सकता।

संगति—शङ्का—यदि यह मान लिया जावे कि चित्त ही विषय का ज्ञान करता है श्रीर चित्त ही श्रपना ज्ञान भी करता है तो उपर्युक्त दोष की निवृत्ति हो जाती है। इसका उत्तर देते हैं:—

## एकसमये चोभयानवधारणम् ॥ २० ॥

शब्दार्थ-एक-समये-च = एक समय में श्रीर । उभय-श्रनवधारणम् = दोनों का विषय श्रीर चित्त का ज्ञान नहीं हो सकता।

अन्वयार्थ—श्रीर एक समय में दोनों विषय श्रीर चित्त का ज्ञान नहीं हो सकता। व्याख्या—यदि यह कहा जाय कि चित्त ही विषय का ज्ञान प्राप्त करता है श्रीर चित्त ही को श्रपना ज्ञान होता है तो इसमें यह दोष श्राता है कि एक समय में दो ज्ञान नहीं हो सकते श्रथोत् एक विषयज्ञान, दूसरा विषय वाले चित्त का ज्ञान। इस कारण चित्त से श्रांति रिक्त इसका साची श्रन्य चेतन पुरुष का मानना श्रानवार्य है।

## भोजद्वति का भाषानुवाद ॥ २०॥

उक्तार्थ में एक शंका तो यह है कि चित्त का दृश्यस्व सिद्ध नहीं हुआ, इससे दृश्यस्व साध्य के तुल्य है, इसलिये 'दृश्यस्व' हेतु 'साध्यसम' हेत्वाभास है। श्रोर दूसरी शंका यह है कि पुरुष की बुद्धि के व्यापार को जानकर ही हितप्राप्ति श्रीर श्राहत-निवृत्ति के लिये वृत्तियाँ होती हैं तथापि 'क्रूद्धोऽहम्' 'भीतोऽहम्' 'श्रत्र मे रागः' 'मैं कोधी हूँ, मेरी इसमें प्रीति है' इस्यादि प्रवृत्तियाँ बिना बुद्धि की वृत्ति के नहीं हो सकतीं, तो फिर बुद्धि को ही स्वप्रकाशक क्यों न माना जाय ? इन दोनों शंकाश्रों का उत्तर इस सूत्र में दिया है—

'यह वस्तु सुख का हेतु वा दुःख का हेतु हैं' इस प्रकार व्यवहार की योग्यता करने वाला एक, वस्तु सम्बन्धी बुद्धि का वृत्तिरूप व्यापार है। श्रीर 'मैं सुखी हूँ' इस प्रकार व्यवक हार का सम्पादक बुद्धि का वृत्तिरूप व्यापार, दूसरा है। श्रथंज्ञान-काल में ऐसे दो विरोधी व्यापारों का होना श्रसम्भव है श्रथीत् एक काल में चित्त श्रपने स्वरूप को श्रीर वस्तुश्रों को निश्चित नहीं कर सकता, इससे चित्त स्वः काशक नहीं है। किन्त उक्त प्रकार के दो व्यापा

४८१

को करने के बाद ही दो प्रकार के स्फूर्तिरूप ( प्रकाशरूप उपलब्धि वृत्तियों से भिन्न है ) फलों का भान होता है अर्थात् फलरूप भान होता है, इसलिये बिहुमुंख रूप से ही अपने में रहने-वाले चित्त को पुरुष स्वयं जानता है, इससे पुरुष में-ही वह फल है, चित्त में नहीं।

वृत्ति का तात्पर्य—घट और चित्त दोनों का चित्त को एक ही च्रण में ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए इन दोनों का साची पुरुष है। अर्थात् 'घटमहमद्राच्तम्' घट को मैंने देखा' इस प्रकार का जो स्मृतिज्ञान होता है वह चित्त और घट के अनुभव से उत्पन्न होता है। एक-चित्त के च्रण में ही नहीं हो सकता, इसलिये इन दोनों का अनुभवकर्त्ता इनसे पृथक पुरुष है।

संगति—शङ्का—यदि ऐसा मान लिया जावे कि एकचित्त से विषय प्रहेण किया जाता है श्रीर उस विषयसहित चित्त को दूसरा चित्त प्रहेण करता है तो विषय श्रीर चित्त होनों का ज्ञान हो सकता है। इसका उत्तर—

# चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरितप्रसंगः स्मृतिसंकरश्च ॥ २१ ॥

शब्दार्थ—चित्त-अन्तर-दृश्य = एकचित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मानने में । बुद्धि-बुद्धेः = चित्त का चित्त होना । श्रातिप्रसङ्गः = श्रानवस्था दोप होगा। स्मृति-सङ्करः-च = श्रीर स्मृतियों का गड़बड़ हो जाना भी।

अन्वयार्थ—यदि पहले चित्त का दूसरे चित्त का दृश्य माना जावे तो चित्त (ज्ञान) के चित्त (ज्ञान) का अनवस्था दोष होगा और स्मृतियों का संकर भी हो जावेगा।

व्याख्या—याद यह माना जाय कि त्रण-त्रण में चित्त बदलता रहता है, अर्थात् एक चित्ता ने एक विषय प्रहण किया और उस विषय सहित चित्त को दूसरे चित्ता ने इसी प्रकार उसको तीसरे ने, तीसरे को चीथे ने, तो यह कम बराबर चलता रहेगा कभी समाप्त न हो सकेगा, इसमें अनवस्था दोष आजायगा, अर्थात् पहले एक वस्तु का ज्ञान, फिर उस वस्तु के ज्ञान को ज्ञान का ज्ञान, इस प्रकार कभी एक ज्ञान भी समाप्त न होने पायेगा। दूसरा दोष स्मृतिसंकर का है। जितनी बुद्धियों का अनुभव है, उतनी ही स्मृति होंगी। अनुभव अनन्त हैं, जब उन सबकी स्मृति होने लगे तो उनके संकर होने से यह स्मृति किसकी है ? यह धारणा न हो सकेगी अर्थात् उनमें गड़बड़ हो जावेगी। कुछ पता न चल सकेगा कि किसकी कौनसी स्मृति है। इस कारण चित्त से अतिरिक्त दृष्टा पुरुष को मानना ही पड़ता है।

## भोजवृत्ति का भाषानुवाद ॥ सूत्र २१ ॥

बुद्धि का स्वयं प्रहरा न हो, पर एक बुद्धि का द्वितीय बुद्धि से प्रहरा हो जायगा (फिर शुरुषान्तर क्यों मानना ?) इस स्त्राशंका का उत्तर देते हैं—

यदि बुद्धि को जानने वाली द्वितीय बुद्धि मानेंगे तो वह दूसरी बुद्धि भी अपने स्वरूप को न जानकर अन्य बुद्धि को प्रकाशित करने में असमर्थ है, इससे उस द्वितीय बुद्धि को प्रहाश करनेवाली तृतीय बुद्धि कल्पित करनी चाहिए और उसकी भी प्राहिका अन्य, इस प्रकार की अनवस्था हो जायगी तो बिना पुरुष के अर्थज्ञान नहीं होगा, क्योंकि बिना बुद्धि के ज्ञान हुए अर्थज्ञान होता नहीं (इससे बुद्धि से भिन्न, पुरुष मानना चाहिए)। दूसरा दोष

यह होगा कि स्मृतियों का मेल हो जायगा। रूप श्रीर रस में जो बुद्धि उत्पन्न हुई है उस बुद्धि को प्रहण करनेवाली श्रनन्त बुद्धियों के उत्पन्न होने से, उन बुद्धियों से उत्पन्न संस्कार भी श्रनेक होंगे। उन श्रनेक संस्कारों से जब एकबार ही बहुत से स्मृतिज्ञान किये जायेंगे तो बुद्धि के समाप्त न होने से बहुत सी बुद्धिस्मृतियों की एक बार ही उत्पत्ति होगी। एक बार ही उत्पत्ति मानने से किस विषय में यह स्मृति हुई है, यह ज्ञान न हो सकेगा तो स्मृतियों का मेल हो जायगा। इस गड़बड़ी से यह रूपविषय में स्मृति है, यह रसविषय में, इस प्रकार का विभक्त ज्ञान न हो सकेगा।

संगति—पुरुष कियारिहत और अपरिणामी है और ज्ञान प्राप्त करने अथवा किसी विषय को प्रहण करने में किया और परिणाम दोनों होते हैं। फिर पुरुष चित्त के विषय का ज्ञान किस प्रकार कर सकता है ?

#### समाधान-

## चितरमितसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ खबुद्धिसंवेदनम् ॥ २२ ॥

शब्दार्थ—चिते; = चिति अर्थात् चेतन पुरुष को । अ-प्रति-संक्रमायाः = जो किया अथवा परिगामरहित है । तद्-आकार-आपत्तौ = स्वप्रतिविम्चित चित्त के आकार की तरह आकार की प्राप्ति होने पर । स्व-बुद्धि-संवेदनम् = अपने विषयभूत बुद्धि (चित्त) का ज्ञान होता है ।

अन्वयार्थ —पुरुष को जो क्रिया श्रथवा परिगामरहित है स्वप्रतिविम्बत चित्त के श्राकार की प्राप्ति होने पर श्रपने विषयभृत चित्त का ज्ञान होता है।

व्याख्या—यद्यपि अपरिणामी भोक शक्त पुरुष अप्रतिसंक्रम अर्थात् किसी विषय से सम्बद्ध न होने से निर्लप है तथापि विषयोकार परिणामी बुद्धि (चित्त ) में प्रतिविम्बि हुआ तदाकार होने से वह उस बुद्धि (चित्त ) की वृत्ति का अनुपाती (अनुसारी) हैं जाता है। इस प्रकार चैतन्य प्रतिविम्बित प्राहिणी बुद्धि-वृत्ति (चित्तवृत्ति ) के अनुकारमात्र होने से ही बुद्धिगृत्ति में अभिन्न हुआ वह चेतन ज्ञानवृत्ति कहा जाता है। परमार्थ में वह चेतन ज्ञाना नहीं है। क्योंकि चेतन के प्रतिविम्ब का आधार होने से जो चित्त का चेतनाकार हो जाना है वह तदाकारापत्ति है। इस तदाकारापत्ति के होने से जो चित्त में दशनकर्तृत्व है उसको लेकर ही चेतन को द्रष्टा कहा जाता है, वास्तव में तो यह हिशाना ही है। (२।२०)

श्रथात् निर्विकार पुरुष में दर्शनकरित्व, ज्ञातृत्व स्वाभाविक नहीं हैं, किन्तु जैसे निर्मल जल में प्रतिविस्वित हुए चन्द्रमा में श्रपनी चश्चलता के बिना ही जलरूप उपाधि की चश्चलता में चश्चलता भासती है वैसे ही चित्त-प्रतिबिस्वित जो चेतन है वह भी स्वाभाविक ज्ञातृत्व श्रीर भोक्त्व के बिना ही केवल प्रतिविस्वाधार चित्त के विषयाकार होने से तदाकार भासता है।

अथवा चेतन पुरुष का प्रतिविम्ब पड़ने से चित्त का जो चेतनवत् आकार होना है वह तदाकारापित है। ऐसी तदाकारापित हुए चित्त में जो ज्ञातृत्व है उसी का निर्विकार पुरुष में आरोप होता है।

इस प्रकार चेतन-प्रतिविम्बित चित्त ही चिदाकार हुआ अपने को दृश्य और चेतन को दृष्टा कर देता है। वास्तव में पुरुष दृष्टा नहीं है केवल ज्ञानस्वरूप है, चित्त और चेतन का अभिन्न रूप से भान होने से ही ऐसा कहा गया है।

> न पातालं न च विवरं गिरीणां, नैवान्धकारं कुच्चयो नोदधीनाम् । गुहा यस्यां निहितं ब्रह्म शाश्वतं, बुद्धिवृत्तिमविशिष्टां कवयो वेदयन्ते ॥

अर्थ—जिस गुफा में शाश्रत (नित्य) ब्रह्म निहित है वह गुफा न तो पाताल है, न पर्वतों की गुफा है, न श्रन्थकार है न समुद्रों की खाड़ी है, किन्तु प्रतिविम्बित चेतन से श्रमिश्र-सी जो बुद्धिवृत्ति (चित्तवृत्ति ) है उसी को किव (ब्रह्महानी) ब्रह्मगुहा कहते हैं।

टिप्पणी — उपर्युक्त व्याख्या व्यासभाष्यानुसार है। यह सूत्र श्रधिक महत्त्व का है इसलिए भोजवृत्ति का भाषार्थ भी यहाँ देते हैं :—

### भोजवृत्ति का भाषानुवाद । सूत्र २२ ॥

यदि बुद्धि स्वयं प्रकाश नहीं और भिन्न बुद्धि से उसका महरा नहीं होता तो बुद्धि-शानक्तप व्यवहार कैसे होता है ? इस आशंका को करके अपना सिद्धांत कहते हैं—

पुरुष जो कि चैतन्यरूप है, वह किसी से मिला हुआ नहीं आर्थात् जैसे सत्त्व, रजस् आदि गुणों का जब अङ्गाङ्गिभाव लच्या परिणाम होता है तो वे गुण अपने प्रधान गुण के से रूप को धारण कर लेते हैं। अथवा जैसे लोक में फैलते हुए परमाणु एकविषय (घटादि) को बना देते हैं, वैसे चैतन्य शक्ति नहीं है, क्योंकि वह सवेदा एकरूप सुप्रतिष्ठित रहती है, इस चैतन्यशक्ति के सङ्ग होने से जब बुद्धि चैतन्य सी हो जाती है, और जब चेतन शक्ति बुद्धिवृत्ति में प्रतिफलित हुई बुद्धिवृत्ति से मिली हुई जानी जाती है, तब (चिति को) बुद्धि में अपने खरूप का ज्ञान होता है।

वृत्ति का ताल्य यह है कि यद्यपि जैसे बुद्धि का क्रिया द्वारा घटादि सम्बन्ध होता है, वैसे चिति का बुद्धि के साथ संयोग नहीं है क्योंकि चिति परिग्णामशून्य है। तथापि जैसे सूर्य का जल में प्रतिविम्ब पड़ता है, वैसे चिति का बुद्धि में प्रतिविम्ब पड़ता है, इससे बुद्धि को चिदाकारता होने से चिति को बुद्धिवृत्ति सहित बुद्धि का भान होता है।

संगति—पिछले आठ सूत्रों में यह सिद्ध करके कि बाह्य जगत् और पुद्दष चित्त से भिन्न है, अब यह बताते हैं कि चित्त को ही बाह्य वस्तु और आत्मा मानने और उससे अति-रिक्त इन दोनों का अस्तित्व न मानने में क्यों आन्ति होती है ?

## द्रष्टृहरयोपरक्तं चित्तं सर्वार्थम् ॥ २३ ॥

शब्दार्थ - द्रष्ट्र-दरय-उपरक्तम = द्रष्टा और दृश्य से रँगा हुआ। चित्तम् = चित्त । सर्वार्थम् = सारे अर्थो वाला (आकार वाला) होता है ।

विवस्पपाट

अन्वयार्थ-द्रष्टा और दृश्य से रॅगा हुआ चित्त सारे खर्थों वाला होता है। ज्याख्या-१ चित्त, गुणों का प्रथम सात्त्विक विषम परिणाम, प्रसवधर्मी (क्रिया-वाला) परिणामी और अचेतन (जड़) है। यह उसका अपना महण खहूप है।

२ पुरुष से प्रतिविम्बत होकर चित्त चेतन अर्थात् ज्ञानवाला प्रतीत होता है। यह उसका द्रष्टा से उपरक्त हुआ गृहीता स्वरूप है। इसी से ही चित्त को चेतन और उससे अन्य

किसी पुरुष के न होने की आन्ति होती है।

३ बाह्य विषयों से प्रतिविभिन्नत होकर चित्त उन-जैसा भासने लगना है। यह उसका दृश्य उपरक्त प्राह्य स्वरूप है। इसी से यह भ्रान्ति होती है कि चित्त से श्रातिरक्त कोई बाह्य विषय श्रीर बाह्य जगत् नहीं है।

बास्तव में चित्त, बाह्य जगत् श्रीर वस्तुयें, श्रीर पुरुष तीनों श्रलग-श्रलग हैं श्रीर श्रपनी श्रलग-श्रलग सत्ता रखते हैं।

चित्त केवल दृश्य ( श्वर्थ ) से ही उपरक्त ( सम्बद्ध ) नहीं होता है किन्तु श्रपनी वृत्ति ( प्रतिविम्ब ) द्वारा विषयी पुरुष ( प्रतिविम्बत चेतन ) भी उसके साथ संबन्ध वाला है । इसी से 'घटमहं जानामि' (मैं घट को जानता हूं) यह जो प्रत्यच्चरूप ज्ञान है वह विषय श्रौर विषयी इन दोनों का उपस्थापक होता है, केवल दृश्य श्वर्थ का ही उपस्थापक नहीं होता है ।

इस प्रकार चित्त श्राचेतन विषयरूप होते हुए भी चेतन श्रीर विषयी के सदश होने से चेतनाचेतन स्वरूप तथा विषय-विषयी श्राथीत् दृश्य-द्रष्टा रूप से भासता हुत्रा स्फटिक मणि ( विह्यीर ) के सदश श्रानेक रूप वाला है ।

जिस प्रकार एक स्फटिक मिण् (बिह्नौर) के पास एक नीला पुष्प खौर एक लाल पुष्प रखदें तो वह एक बिह्नौर ही नीले फूल और लाल फूल के प्रतिविम्ब से और तीसरे अपने निज रूप से तीन रूपवाला प्रतीत होता है, इसी प्रकार एक ही चित्त विषय और पुरुष के प्रतिविम्ब से और तीसरे अपने रूप से प्राह्म, गृहीता और प्रहणस्वरूप होकर तीन रूपवाला हो जाता है अर्थात् अपने रूप से प्रहणाकार, विषय के प्रतिविम्ब से प्राह्माकार, और पुरुष के प्रतिविम्ब से प्राह्माकार होने से चित्ता सर्वार्थ है।

चित्त की इस सर्वार्थता के ही कारण किन्हीं-किन्हीं अभ्यासियों को चित्त को पुरुष के प्रतिविम्ब से भासते हुए उसके गृहीत्राकार खरूप को देखकर यह आन्ति उत्पन्न होती हैं कि चित्त के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष (आत्मा) नहीं है तथा उसके दृश्य के प्रतिविम्ब से भासते हुए प्राधाकार खरूप को देखकर किसी-किसी को यह अम हाता है कि चित्त से भिन्न कोई बाह्य वस्तु नहीं हैं 188

<sup>#</sup> फुटनोट — जैसा कि कहा गया है — चित्तं प्रचर्तते चित्तं चित्तमेव विमुच्यते । जित्तं हि जायते नान्यिष्वसमेव निरूथ्यते ॥ लंकावतार सूत्र । चित्त की ही प्रवृत्ति होती है और चित्त की ही विमुक्ति होती है । चित्त को छोड़कर दूसरी वस्तु उत्पन्न नहीं होती और न उसका नाश होता है । चित्त ही एकमात्र तत्त्व है ॥ दृदयं न विद्यते बाइं चित्तं चित्तं हि दृदयते । दृहभोगप्रतिष्ठानं चित्त-

उनका यह भम समाधि द्वारा आत्मा के साज्ञात्कार से दूर हो सकता है। अर्थात् समाधिकाल में जो सिवकरूप प्रज्ञा होती है उस प्रज्ञा में प्रतिविम्बित अर्थ भिन्न है और जिसमें विषय का प्रतिविम्ब पड़ता है वह प्रज्ञा भिन्न है तथा प्रतिविम्बित पदार्थ युक्त प्रज्ञा को अव-धारण करनेवाला जो पुरुष है वह भिन्न है। चिक्त ही सब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गृहीता, प्रहण और प्राह्म सब भिन्न-भिन्न!हैं, एक नहीं हैं।

## भोजवृत्ति का भाषानुवाद सूत्र ॥ २३ ॥

इस प्रकार, पुरुष से जाना हुआ चित्ता, सब वस्तुओं के प्रहण करने की शक्ति के कारण, सब व्यवहारों के निर्वाह योग्य होगा, यह कहते हैं:—

द्रष्टा पुरुष है, उसके साथ चित्त भी चेतन-सा होजाता है श्रीर जब दृश्य विषयों के साथ सम्बन्ध करता है अर्थात् विषयाकार रूपी परिग्णाम को प्राप्त होता है, तब वही चित्त सब वस्तुत्रों को प्रहण करने की शक्ति से सम्पन्न होता है। जैसे निर्मल स्फटिक (बिझौर) दर्पेण ( शीशा ) त्रादि ही प्रतिविम्ब को प्रहण करने में समर्थ होता है वैसे रजोगण और तमोग्रण से श्रनाकान्त, शुद्ध चित्ता सत्व ही, चेतन प्रतिविम्ब प्रहण करने में समर्थ होता है। रज श्रीर तम, दोनों श्रशुद्ध हांने के कारण प्रतिविम्ब प्रहण करने में श्रसमधे हैं। वह चित्त रज श्रौर तम को दबाता हुआ सत्त्व प्रधान बनकर स्थिर दीपक की शिखा (चोटी) के आकार सा चेतन प्रतिविम्ब प्रहण करने की शक्ति के कारण सदा एक रूप से परिरणत होता हुआ मोत तक रहता है। जैसे चुम्बक के निकट होने पर लोह का चलना प्रकट होता है। ऐसे ही चैतन्य रूप पुरुष के निकट सत्त्व का श्रिभव्यंग्य चैतन्य प्रकट होजाता है। इसीसे इस शास्त्र में दो प्रकार की चित् शक्ति ( ज्ञान शक्ति ) मानी जाती है। एक नित्योदिता ( नित्य उदित द्वितीय श्रभिन्धंग्य ( प्रकाश होने योग्य ) । नित्योदिता चेतन शक्ति, पुरुष है. उसीकी निकटता से प्रकाशनीय है चैतन्य जिसका, ऐसा सत्त्व प्रकटित होता है, वही श्रभि-ड्यंग्य चिच्छक्ति है। वह अत्यन्त समीप होने से पुरुष का भीग्य है। अर्थात् नित्योदित कूटस्थ चित् शक्ति का सुखादि की समानरूपता को शप्त हुई, चित्प्रतिविम्ब रूप चित् शक्ति भाग है। वही सत्त्व, शान्त ब्रह्मवादी सांख्यों (योगाचार्यों ) से, परमात्मा द्वारा ऋधिष्टेय अर्थात् कर्मानुकृल सुख दुख का भोक्ता कहा जाता है। तीनों गुणों वाले, सुख दुःखादि रूप,

मात्रं वदाम्यहम् ॥ अर्थात् बाहरी दृश्य जगत् बिल्कुल विद्यमान नहीं है। चित्त एकाकार है। परन्तु वही इस जगत् में विचित्र रूपों से दीख पड़ता है। कभी वह देह के रूप में और कभी भोग (वस्तुओं के उपभोग) के रूप में प्रतिष्ठित रहता है अतः चित्त ही की वास्तव में सत्ता है। जगत् उसी का परिणाम है॥ चित्तमात्रं न दृश्योऽस्ति, द्विधा चित्तं हि दृश्यते। प्राह्मग्राहकभावेन शाश्वतोच्छेद्वर्जितम्॥ लंकावतार ३। ६५। श्रविभागो हि बुद्ध्यात्मा विपर्यासितदर्शनैः। प्राह्मग्राहकसंवित्तिभेदवानिव लक्ष्यते॥ — स० सि० सं० पृ० १२। अर्थात् चित्त ही द्विविध रूप से प्रतीयमान होता है—(१) प्राह्म विपय, (२) प्राह्म विषयी॥ स्नान्त दृष्टिवाला स्थितः ही अभिन्न बुद्धि में प्राह्म-प्राह्क-प्रहण इस त्रिपुटी की कल्पना कर उसे भेदवती बनाता है॥

(घटादि) जो कि बिना किसी विशेषता के, किसी गुण के प्रधान होने से प्रतिच्चण परिण्त होते रहते हैं, वे कर्मानुसारी (चित् प्रतिविम्ब युक्त) शुद्ध सत्त्व में, अपने आकार को सम- पेश करने से झेय बन जाते हैं। जिसमें चेतन का प्रतिविम्ब पड़ता है जिसका विशिष्ट आकार, विषयों के आकार को प्रहण करने से बनता है और जो वस्तुतः चेतन न होने पर भी चित् प्रतिविम्ब के बल से चेतन सा प्रतीत होता है वह पहला चित्त सत्त्व ही, सुख दुःख रूप भोग का अनुभव करता है। वहीं भोग, पुरुष के भी अत्यन्त निकट होने से भेद ज्ञान न होने से अभोक्ता पुरुष का भी भोग कहा जाता है। इसी अभिप्राय से, विन्ध्य-वासी (किसी आचार्य) ने कहा है कि—चित्त सत्त्व का दुःखादि ही पुरुष का दुःखादि है और अन्यत्रभी लिखा है कि "विम्ब के रहते हुए, प्रतिविम्बत छाया के सदृश छाया का प्रकट होना प्रतिविम्ब के दहते हुए, प्रतिविम्बत छाया के सदृश छाया का प्रकट होना प्रतिविम्ब का प्रकट होना "प्रतिसंक्रांति" शब्द का अर्थ है, तात्पये यह है कि— दो प्रकार का भोग है, एक चिद्वसानतारूप और दूसरा परिणाम लच्चण, प्रतिविम्बत चिच्छत्ति रूप पुरुष का चिद्वसानतारूप भोग है और प्रतिविम्बत हुआ है चैतन्य जिसमें. ऐसी सुखादि आकार से परिणत होने वाली बुद्ध (चित्त) का परिणामलच्चण भोग है।

शङ्का यह है कि - जिसका परिणाम नियत अर्थात परिच्छित्र हो ऐसी निर्मल वस्त का, निर्मल ( शुद्ध ) वस्तु में प्रतिविम्ब पड़ता है; जैसे मुख का शाशे में। परन्तु ऋस्यंत निर्मल पुरुष की अपेचा, जो अशुद्ध सत्त्व है उसमें, अत्यंत निर्मल, व्यापक, अपिरिशामी (परिणाम शून्य) पुरुष का प्रतिविम्ब कैसे पड़ता है ? उत्तर यह है कि — प्रतिविम्ब के स्वरूप को न जानकर शङ्काकार ने यह कहा है-क्योंकि सत्त्व में प्रकाशनीय चैतन्य शक्ति का, पुरुष की निकटता से प्रकटित होजाना ही प्रतिविम्ब है, श्रीर पुरुष में जैसी चेतन शक्ति है उसीकी छाया भी इसमें प्रकट होता है। यह कहना कि अत्यन्त निमेल प्रकृष, अशद सत्त्व में कैसे प्रतिविभ्वित होता है, यह भी व्यभिचरित है अर्थात् अत्यन्त शुद्ध बस्तु का भी अपने से श्रशुद्ध वस्तु में प्रतिविम्ब पड़ता है। जैसे निमेलता से निकृष्ट जलादि में, अत्यन्त निमेल सर्यादि प्रतिविभ्वित हुए मालूम होते हैं। यह कहना कि-व्यापक का प्रतिविभ्व नहीं होता. यह भी ठीक नहीं, क्योंकि व्यापक आफाश का शाश में प्रतिविम्ब मालूम होता है। ऐसे प्रतिविम्ब मानने में कोई दोष नहीं। द्वितीय शङ्का यह है कि सत्त्वगुरा के परिणाम रूप बुद्धि सत्त्व ( अन्त:करण ) में पुरुष की निकटता से प्रकाशित चित् शक्ति का जो बाह्य वस्तुओं के सम्बंध होने पर भोग है, वहीं पुरुष का भोग है, यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि यदि प्रकृति परिगाम रहित है तो चित्त सत्त्व कैसे होसकता है ? श्रीर यदि अकृति में परिगाम होता है तो वह परिशाम उसका क्यों होता है ? यह कहना कि पुरुषार्थ कर्तव्यता को अर्थात पुरुष को सुख दु:खादि देने के लिये प्रकृति का परिग्णाम होता है, ठीक नहीं, क्योंकि ',पुरुषार्थ सुमे करना चाहिए" इस प्रकार की इच्छा को "पुरुषार्थ कतेव्यता" कहते हैं। प्रकृति जड है। उसमें ऐसी इच्छा पहले कहाँ से आई ? यदि वैसी इच्छा है तो प्रकृति को जड़ क्यों कहा जाता है ( उत्तर ) प्रकृति में अनुलोम और प्रतिलोम, दो प्रकार के खाभाविक परिग्राम होते

हैं, वे ही परिगाम "पुरुषार्थ कर्तव्यता" कहलाते हैं। वह परिगाम रूप शक्ति, जद प्रकृति में भी खाभाविक है। इस प्रकृति का बहिर्मुख रूप से महत् आदि से लेके, पश्चमहाभूतपर्यन्त श्रवुलाम परिग्णाम होता है, फिर अपने-अपने कारण में प्रवेश द्वारा ( अर्थात् पृथ्वी का जल में, जल का तेज में, तंज का वायू में वायू का आकाश में इत्यादि रूप से ) श्राहमता तक प्रति-लोम परिग्णाम होता है। इस तरह जब पुरुष के भोगों की समाप्ति होजाने से प्रकृति की स्वाभाविक उक्त दोनों शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं. तब मुक्त पुरुष के प्रति प्रकृति कृतार्थ हुई (अपने काम को समाप्त करने वाली) (उस मुक्त पुरुष के लिये) फिर परिग्णाम को नहीं श्रारम्भ करती । जड़ प्रकृति को ऐसी पुरुषार्थ कर्तेव्यता मानने से कोई दोष नहीं। (शङ्का) यदि ऐसी स्वाभाविक शक्ति प्रकृति में है तो मुमुक्ष पुरुष मोच के लिये क्यों प्रयत्न करता है ? यदि मांच इप्ट न हो तो मोच का उपदेशक शास्त्र व्यथे ही होजाय । अर्थात् जब इच्छादि प्रकृति में ही है तो मुक्ति और बन्धन प्रकृति के ही आधीन हए, फिर पुरुष क्यों यतन करता है ? ( उत्तर ) प्रकृति स्त्रीर पुरुष का भोग्य भोक्ता होना संबंध स्त्रनादि से है, उसके रहते दुए प्रकटित हुआ है चैतन्य जिसमें ऐसी प्रकृति को 'कर्ट्स्वाभिमान' 'भैं करता हूँ' इस प्रकार का अभिमान होता है, उस अभिमान से दुःख का अनुभव हाता है, दुःख के अनुभव होने से ( पुरुष ) यह चाहता है कि मुक्ते यह अत्यन्त दुःखनिवृत्ति कैसे हो ? तो दुःखनि-वृत्ति के उपाय के उपदेशक शास्त्र की श्रपेत्ता, प्रकृति का होती है। दुःख निवृत्ति का इच्छु, कर्माधिकारी अन्तः करणा, शास्त्रोपदेश का विषय है। अन्य दर्शनों में भी इस प्रकार का ही श्रविवेकी शास्त्र में श्रधिकारी है। वहीं श्रधिकारी मोत्त के लिये यत्न करता हुआ, ऐसे शास्त्रोपदेश रूपी कारण की अपेदा से, मोद्यरूप फल को प्राप्त होता है। सब कार्य अपनी सामग्री को प्राप्त होने पर ही स्वरूप को लाभ करते हैं। प्रकृति के प्रतिलोम परिग्णाम द्वारा उत्पन्न मोत्तरूप कार्य की एसी ही सामग्री शास्त्रादि प्रमाणों से निश्चित है। द्वितीय प्रकार से उपनादान नहीं होसकता, तो शास्त्रापदिष्ट यम, नियम विवेक-ज्ञानादि रूप सामग्री के बिना मोच्न कैसे होसकता है ? इससे सिद्ध हुआ कि विषयों के आकार को प्रहण करनेवाला और प्रकट हुआ है चैतन्यप्रतिविम्ब जिसमें ऐसा अन्तःकरण, विषयों का निश्चय करके सब व्यव-हारों का चलाता है। इस प्रकार के कथन से ऐसे ही चित्त को मानते हुए श्रीर जगत् खसं-वेदन चित्त मात्र है ( स्वेन स्वरूपेण संवेदनं प्रकाशो यस्य तच्च तच्चित्त तदेव ) अथात् अपने स्वरूप से ही प्रकाश है जिसका ऐसा केवल चित्त ही जगत है, इस प्रकार कहने वाले लाग समभायं जातं हैं (क्योंकि चित्त से भिन्न ज्ञाता, ज्ञंयादि भी हैं)।"

विशेष वक्तव्य—सूत्र २३॥ वातिककारादि ने इस सूत्र पर और इससे पूर्वे सूत्र पर जो भाष्य लिखा है उसका तात्पर्य निम्न प्रकार है—

भोक्ता पुरुष परिणामसून्य है इससे उसमें कहीं श्राना जाना नहीं होता, किन्तु बुद्धि शृति में वह प्रतिविश्वित-सा होता है इसलिय बुद्धिशृत्ति को चेतनतुल्य बना देता है। श्रान्यथा, 'घटमहं जानामि' 'मै घट को जानता हूँ 'यह बुद्धिशृत्ति चेतन भावार्थ नहीं हो सकती, क्योंकि श्रहं पद का श्रथं केवल जड़ बुद्धि नहीं है। जैसे बुद्धि (श्रान्त:करण्) इन्द्रियादि

द्वारा अर्थों के सन्निकर्ष से अर्थों (घटादिकों ) के आकार में परिएत होकर अर्थाकार होती है, वैसे ही पुरुष के। श्रत्यन्त सिन्नर्ष भोग्य-भोत्तत्व रूप सम्बन्ध से उसके प्रतिविम्ब को प्रहृगा करके आत्माकार बन जाती है। परिणाम बुद्धि में ही होता है, वह बहिर्मुख होकर विषयाकार होती है (विषयाकार होने ही से, मन की खप्नावस्था में तत्तदाकार से वृत्तियाँ होती रहती हैं) श्रीर श्रन्तर्मुख होकर श्रात्माकार प्रतिविम्ब को प्रहण करना ही उसकी श्रात्मा-कारता है। वस्तुतः प्रतिविम्ब के न होने पर भी, बुद्धि का श्रात्माकार हो जाना ही प्रतिविम्ब है। अपने (इस प्रकार) प्रतिविम्ब द्वारा ही चेतन भोक्ता कहलाता है। अर्थात कर्तृत्व. भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व, य सब बुद्धिवृत्ति में वास्तविक हैं श्रीर पुरुष में श्रारोपित हैं। तालर्थ यह कि बुद्धिषृत्ति तत्तदाकार से परिणत हुई अपने खरूप को पुरुष के लिए समर्पण करती है, इससे परुष में कतृत्व, भोक्तृत्व समका जाता है। श्रीर श्रातमा भी प्रतिविम्ब द्वारा श्रपने रूप को बद्धि के श्रपेण करता है, इससे बुद्धि चेतन समभी जाती है। श्रात्माकार सा बुद्धिवृत्ति का हां जाना प्रतिबिम्ब के तुरुय होने से प्रतिविम्ब कहलाता है। केवल वृत्तियों का बोध भी कोधादि वृत्तियों के तुल्य है, वह 'जानामि' मैं जानता हूँ इस वृत्ति का विषय होता है। इस सत्र में चित्त को 'सर्वोर्थ' कहा है। इस शब्द का अर्थ यह है कि चित्त प्राह्म, प्रहाता इन सब को प्रहरा करता है। 'अयं घटः' 'यह घट है' इस व्यवसायात्मक ज्ञान के अनन्तर . ध्वटमहं जानामि' 'मैं घट को जानता हूँ' इस प्रकार का जो श्रनुव्यवसायात्मक ज्ञान होता है वह भी पूर्व ज्ञान के तुल्य सानिभास्य है, इसलिए सर्वार्थ कहना ठीक है। इस उत्तर-ज्ञान में 'ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान' तीनों समान होते हैं। 'द्रष्ट्रस्योपरक्तम्' त्रर्थात् पुरुष श्रौर विषय, दोनों के आकारवाला चित्त होता है। पुरुष और बुद्धि की अत्यन्त समीपता है, इससे शब्दाद्याका-रादिवत पुरुषाकार बुद्धिवृत्ति होकर पुरुष में प्रतिविम्बित होती है, उस बुद्धिवृत्ति का प्रकाश होना ही पुरुष में शब्दादि का ज्ञान और पुरुष का ज्ञान कहलाता है। इससे पुरुष-ज्ञान के लिए पुरुषान्तर वा ज्ञानान्तर की अपेचा नहीं और न कर्मकर्र विरोध है अर्थात 'अहं जानामि' 'मैं जानता हूँ' इत्यादि प्रतीतियों का आश्रय होने से कत्ती, और उक्त प्रतीतियों का विषय होने से आत्मा कर्म होता है। पर आत्मा के विरुद्ध कर्मकर्तृत्व कैसे रह सकते हैं इस प्रकार का विरोध नहीं है। क्योंकि अन्तःकरण को द्वार माना जाता है। जैसे स्फटिक मणि दोनों तरफ भित्र-भिन्न प्रकार की वस्तुओं के श्रीर अपने स्वरूप के साथ तीनों रूपवाला सा प्रतीत होता है वैसे ही चित्त की दशा है ( यहाँ स्फटिक का दृष्टान्त, सर्वोश में नहीं है क्योंकि इसमें प्रतिविम्ब मात्र पड़ता है श्रीर चित्त तदाकार से परिग्रत भी होता है। इससे उस-उस बस्त के साथ मेल होने से वैसा-वैसा प्रतीत होने मात्र में हुरान्त है।)

सब वस्तुओं को भ्रममात्र से कल्पित मानना भी ठीक नहीं। सीप में जो चाँदी का श्रथवा रज्जु में जो सर्प का ज्ञान होता है वह सारूप्य दोष से है, इससे श्रविद्या की सर्वत्र कल्पना करना श्रयुक्त है। भ्रम-श्यलों में विषय का श्राकार चित्ता में रहता है, विषय सत्य ही है।

जिन सांख्य योगी वेदान्तियों ने विवेक द्वारा गृहीता, महण श्रीर माह्य; इन तीनों को परस्पर विजातीय रूप से पृथक-पृथक जान लिया है वही सम्यग्दर्शी हैं, उन्होंने ही पुरुष के ४८९

स्वरूप को जान लिया है। अन्य जो श्रविवेकी हैं वे सब भ्रान्ति में हैं। उनकी उपैद्या न करनी चाहिए, किन्तु कृपा करके उनको बोधन कराना चाहिये।

संगति—शङ्का-जब चित्त से सब व्यवहार चल रहे हैं और उसी में सब वासनायें रहती हैं तो द्रष्टा प्रमाणशून्य होकर चित्त ही भोका सिद्ध होता है। समाधान—

## तदसंख्येयवासनाभिश्रित्रमपि परार्थे संहत्यकारित्वात् ॥ २४ ॥

शब्दार्थ — तत् = वह = चित्ता । श्रसंख्येय-वासनाभि:-चित्रम-श्रापि = श्रनिगनत वास-नाश्रों से चित्रित हुश्रा भी । पर-श्रर्थम् = दूसरे के लिये है । संहत्य-कारित्वात् = संहत्यकारी होने से ।

अन्वयार्थ—चित्त अनिगनत वासनाओं से चित्रित हुआ भी परार्थ है क्योंकि वह संहत्यकारी है।

व्याख्या—जो वस्तु कई चीजों से मिलकर काम की बनती है वह संहत्यकारी कहलाती है; जैसे मकान, शय्या श्रादि । संहत्यकारी वस्तु श्रपने लिये नहीं होती, बल्कि किसी दूसरे के लिये होती है, जैसे मकान शय्या श्रादि श्रपने लिये नहीं है बल्कि किसी दूसरे के रहने श्रीर श्राराम के लिये हैं। इसी प्रकार चित्त भी सत्त्व, रजस् श्रीर तमस् गुणों के श्रक्त श्रद्धी भाव के मेल से सत्त्व प्रधान बना है इसलिये वह भी संहत्यकारी है श्रीर किसी दूसरे के लिये होना चाहिये सो पुरुष के ही भोग श्रपवगे के लिये इसकी प्रशृत्ति होती है।

यद्यपि यह ठीक है कि अनन्त वासनाओं से चित्रित होने के कारण चित्त ही को भोक्ता मानना चाहिए, क्योंकि जो वासना का आश्रय होता है वहीं भोग का आश्रय होने से भोक्ता बन सकता है, अन्य नहीं। तथापि जड़ संहत्यकारी होने से वह चित्त खार्थ नहीं किन्तु परार्थ ही है अर्थात् पुरुष के ही भोग अपवर्ग सम्पादन अर्थ जानना चाहिए। इसलिए सुखाकार जो चित्त है, वह चित्त के भोगार्थ नहीं है और तत्त्वज्ञानाकार जो चित्त है, वह भी चित्त के अपवर्गार्थ नहीं, किन्तु यह दोनों प्रकार का चित्त परार्थ है और वह जो इस भोग और अपवर्ग अर्थ से अर्थवाला है, वही असंहत केवल पुरुष है।

## भोजवृत्ति का भाषानुवाद ॥ २४ ॥

यदि उक्त प्रकार के चित्त से ही सब व्यवहार चलते हैं, तो प्रमाग्यरिहत द्रष्टा क्यों भाना जाता है ? इस शङ्का को करके द्रष्टा में प्रमाग्य देते हैं—

वह चित्त ही असंख्यात वासनाओं से नाना प्रकार का हुआ अपने हुं खामी के लिए है अर्थात् भोक्ता जीव के भोग और मोचक्रपी प्रयोजन को सिद्ध करता है क्योंकि मिलकर काम करनेवाला है। जो-जो मिलकर काम करते हैं वे अन्य के लिये होते हैं। जैसे शप्या, आसनादि (मिले हुए किसी पुरुष के लिये होते हैं)। सत्त्व, रज, तम ये तीनों चित्तरूप से प्रिशात होने वाले मिलकर कार्य करते हैं, इससे पर के लिये हैं। जो इनसे पर

(भिन्न) है वह पुरुष है। (शङ्का)—शय्या, श्रासनादि के दृष्टान्त से तो शरीरवाला ही 'पर' सिद्ध होता है और तुमको तो केवल चिन्मात्र पुरुष इष्ट है, दृष्टान्त उससे विपरीत की सिद्धि करता है, तो 'संह्रस्यकारित्वात्' यह हेतु तुम्हारा इष्ट्रसाधक नहीं। (उत्तर)—यह ठीक है कि सामान्य रूप से केवल परिविषयिणी व्याप्ति (जो-जो मिलकर कार्य करता है वह-वह परार्थ है, इस प्रकार की) गृहीत होती है। परन्तु सस्वादि गुण तो मिलकर कार्य करनेवाले ही हैं, इनसे विलच्चण कोई श्रम्य धर्मी होना चाहिये, ऐसा विचार करने पर सस्वादि गुणों से विलच्चण, श्रमंहत चिन्मात्र रूप भोक्ता सिद्ध होता है। जैसे काष्टों से घरे हुए पर्वत में, विलच्चण धूम से, पर्वत की लकड़ियों से उत्पन्न श्रम्य वन्हियों से विलच्चण प्रकार का ही वन्हि (श्रमि) श्रनुमित होता है। वैसे यहाँ भी भोग्य सस्व गुण से, परार्थता का श्रनुमान करने पर उससे विलच्चण ही भोक्ता, स्वामी, चेतनरूप, श्रमंहत (किसी से नहीं मिला हुआ) सिद्ध होता है। यदि उस पर (पुरुष) में परत्वधर्म, सर्वोत्कृष्टत्व (सब से उत्तमतारूप) ही माना जाय तो भी तमोगुण प्रधान विषयों से शरीर उत्तम है, क्योंकि यह प्रकाशरूप इन्द्रियों का श्राश्रय है। उस शरीर से भी उत्तम इन्द्रियों हैं। उन इन्द्रियों से भी उत्तम, चित्तसत्व है। उस चित्त का भी जो प्रकाशक है, जिसका कोई श्रन्य प्रकाशक नहीं, वह चेतनरूप ही है, उसमें मेल कहाँ से हो सकता है।

संगति —यहाँ तक चित्त और पुरुष का भेद युक्ति द्वारा बतलाया गया, पर आत्मा कैसा है, क्या है ? यह युक्ति से नहीं जाना जासकता। क्योंकि यह अनुभव का विषय है; इसका वास्तविक खरूप समाधि द्वारा जाना जासकता है। इसको अगले सूत्र में बतलाते हैं।

## विशेषदर्शिनः भात्मभावभावनाविनिवृत्तिः ॥२४॥

राज्दार्थ-निशेष-दिशनः = (विवेकख्याति द्वारा पुरुष श्रीर चित्ता में ) भेद के देखने वाले की। श्रात्म-भाव-भावना = श्रात्म भाव की भावना। विनिष्टत्तिः = निष्टता हो जाती है।

अन्वयार्थ— विवेकख्याति द्वारा पुरुष श्रौर चित्ता में भेद के देखने वाले की श्रात्म-भाव की भावना निवृत्त हो जाती है।

व्याख्या—आत्मभावभावना = आत्मभाव की चिन्ता कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या था, आगे क्या होऊँगा, इत्यादि ।

विशेष-दर्शिन: = पुरुष श्रौर चित्त के भेद को विवेकख्याति द्वारा साज्ञात् करने वाला विवेक ज्ञानी।

विवेकख्याति द्वारा जब योगी को पुरुष और चित्त का भेद सान्नात् हो जाता है बब उसकी आत्मभावना कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इत्यादि निवृत्त हो जाती है, वह चित्त ही में सारे परिग्णामों को देखता है और उसके धर्मों से भिन्न अपने को अपरिग्णामी ज्ञानस्वरूप अनुभव करने लगता है।

जिस पुरुष के चित्त में यह भावना होती है वही आत्मज्ञान के उपवेश का अधिकारी है और वही योगाभ्यास द्वारा विवेक-ज्ञान का सम्पादन करता है। इसी विवेक ज्ञान से यह आत्मभाव-भावना निष्टुत्त होती है। जिसको यह आत्मभाव-भावना ही नहीं उसको न तो इस आत्मज्ञान के उपदेश का अधिकार ही है न उसको विवेक ज्ञान ही उत्पन्न होता है और न आत्मभाव-भावना की निष्टुत्ति होती है।

किसके चित्त में यह भावना उदय हुई है श्रौर किसके चित्त में नहीं उदय हुई है इसका भाष्यकार इस अनुमान से जान लेना बतलाते हैं कि जैसे वर्षा ऋतु में तृणों के श्रङ्करों का प्रादुर्भाव देखकर उन तृणों के बीजों की सत्ता का अनुमान किया जाता है वैसे ही जिस पुरुष को मोत्तमार्ग श्रवण से रोमाञ्च, हुषे श्रौर श्रश्रपात होवे उस पुरुष ने विवेक- ज्ञान के बीजभूत तथा अपवर्ग के साधन जो यम, नियम श्रादि कर्म हैं उनका पूर्व जन्म में अनुष्ठान करिलया है श्रौर इसके चित्त में आत्मभाव-भावना का उदय भी है। जिन पुरुषों की पूर्व जन्म में श्रुभ कर्मों के अनुष्ठान के श्रभाव से केवल पूर्व पत्त में ही रुचि हो श्रौर सिद्धान्त में श्रह्म हो उनके चित्त में श्रनुमान से श्रात्मभाव-भावना का श्रनुदय जान लेना।

संगति — विशेष-दर्शन के उदय होने पर विशेष-द्शी का चित्त कैसा होता है ? इसको बतलाते हैं:—

## तदा विवेकनिम्नं कैवन्यमाग्भारं चिचम् ॥ २६ ॥

शब्दार्थ—तदा = तब (विशेषदर्शन के उदय होने पर) विवेक-निम्नम् = विवेक की ओर निम्न अर्थात् मुका हुआ = विवेकमार्ग सञ्चारी । कैवल्य-प्राग्भारम् = कैवल्य की प्राग्भार बाला अर्थात् कैवल्य के श्रभिमुख । चित्तम् = विशेषदर्शी का चित्त होता है ।

अन्वयार्थ — विशेषदर्शन के उदय होने पर विशेषदर्शी का चित्त विवेक-मार्ग-सश्वारी होकर कैवल्य के श्रभिमुख होता है।

व्याख्या—निम्न—जल के प्रवाह के सश्वार योग्य जो ढलवान अर्थात् मुका हुआ प्रदेश है वह निम्न कहलाता है।

प्राग्भार—ऐसी उठी हुई भूमि श्रर्थात् ऊँचे प्रदेश को जहाँ जलका प्रवाह रकजाता है प्राग्भार कहते हैं।

यहाँ चित्त की उपमा बहते हुए जल से दी गई है, जिस प्रकार पानी नीचे की श्रोर बहता है इसी प्रकार योगी का चित्त जो पहले श्रविवेक के मार्ग में बहता हुश्रा विषयों की श्रोर जा रहा था, विशेषदर्शन से वह मार्ग बन्द हो जाता है श्रोर चित्त का प्रवाह श्रात्मानात्म रूप विवेक-ज्ञान के मार्ग की श्रोर निम्न होकर कैवल्य प्राग्मार के श्रिममुख हो जाता है। श्रश्तीत् चित्त श्रज्ञान के कारण जो संसारी विषयों में लगा हुश्रा था, विशेषदर्शन द्वारा विवेकज्ञान होने पर उसकी प्रवृत्ति कैवल्य की श्रोर हो जाती है इसी प्रकार की उपमा (१।१२) में दी गई है।

सगित—विवेक-प्रवाही चित्ता में भी बीच-बीच में कभी-कभी व्युत्थान की वृत्तियाँ क्यों उत्पन्न होती हैं ? इसको बताते हैं—

## तिच्छद्रेषु प्रत्ययान्तरायाि संस्कारेभ्यः ॥ २७ ॥

शब्दार्थ तत् = उस (विवेक-ज्ञान के) छिद्रेषु = छिद्रों में = कीच-बीच में = अन्तराल में । प्रत्यय-अन्तराणि = दूसरी (व्युत्थान की) वृत्तियाँ । संस्कारेम्यः = (पूर्वके व्युत्थान के) संस्कारों से होती हैं ।

अन्ययार्थ — उस विवेक-क्कान के बीच-बीच में अन्य ज्युत्थान की वृत्तियाँ (भी ) (पूर्वके ज्युत्थान के) संस्कारों से उदय होती रहती हैं।

व्याख्या— छिद्र = विवेकज्ञान के बीच में कभी-कभी होनेवाला विवेक-श्रभावरूप श्रवकाश, श्रन्तरात-श्रथवा श्रवसर।

जबतक चित्त में पुरुष श्रौर चित्त की भिन्नता का ज्ञान प्रबलता से रहता है तबतक उसकी प्रवृत्ति कैंवल्य की श्रार रहती है, पर जब-जब इस विवेकज्ञान में शिथितता श्रान लगती है, तब-तब व्युस्थान के संस्कार श्रथीत व्युत्थान की ममता श्रौर श्रहमता की वृत्तियाँ 'यह मेरा है' 'मैं सुखी हूँ' 'में दुःखी हूँ' इत्यादि उत्पन्न हो जाती हैं। यह प्रत्ययान्तराणि श्रथीत् समाधि की वृत्तियों से भिन्न व्युत्थान की वृत्तियाँ इसलिये बीचमें उत्पन्न होती हैं कि विवेकख्याति (विशेषदर्शन) श्रभी श्रत्यन्त परिपक्त नहीं हुई है श्रीर श्रनादि काल से प्रवृत्ता व्युत्थान के संस्कार श्रभी किश्वित् बलवान हैं।

संगति- उनके त्याग का उपाय बताते हैं:-

# हानमेषां क्लेशवदुक्तम् ॥ २८ ॥

शब्दार्थ — हानम् = निवृत्ति । एषाम् = उनकी (व्युत्थान के संस्कारों की) क्लेशवत् = क्लेशों की तरह । उक्तम् = कही गई है ।

अन्वयार्थ-उन (व्युत्थान के संस्कारों) की निवृत्ति क्लेशों की िवृत्ति के तुल्य कही गई जानना चाहिये

व्याख्या—जैसे दूसरे पाद के दस व ग्यारहवें सूत्रों में क्लेशों का नाश बतलाया है वैसे ही व्युत्थान के संस्कारों का भी नाश जान लेना चाहिए अर्थात् जिस प्रकार प्रसंख्यान रूप अग्न से क्लेश दग्ध-बीज भाव को प्राप्त होकर अपने अंकुर उत्पादन में असमर्थ हो जाते हैं वैसे ही विवेक अभ्यास रूप प्रसंख्यान अग्न से पूर्वले जन्मों के व्युत्थान के संस्कार भी दग्धबीज होकर व्युत्थान की वृत्तियों को नहीं उत्पन्न करते । अपरिपक्व विवेकनिष्ठ चित्त में ही व्युत्थान के संस्कारों का प्रादुर्भाव होता है, परिपक्व ज्ञाननिष्ठ चित्त में नहीं होता । इसिलए पहले विवेकज्ञान के अभ्यास से विवेकज्ञान के संस्कारों का सम्पादन करके व्युत्थान के संस्कारों का निरोध करना चाहिये । फिर निरोध संस्कारों से विवेक के संस्कारों का ध्य करना चाहिये । उसके प्रधात् निरोध के संस्कारों का भी असभ्प्रज्ञात समाधि द्वारा लय करदेना चाहिये । विवेक-ज्ञान में ही अपने को कृतकृत्य न समभ लेना चाहिए ।

संगति — व्युत्थान के निरोध का उपाय विवेक-अभ्यास रूप प्रसंख्यान बतला कर ४९३

श्रव प्रसंख्यान के निरोध का उपाय कहते हुए जीवन्मुक्ति की परमकाष्ठा रूप धर्ममेघ समाधि का स्वरूप कहते हैं:—

## पसंख्यानेऽप्यक्कसीदस्य सर्वेथा विवेकख्यातेर्धर्ममेवः समाधिः ॥ २८ ॥

शब्दार्थ — प्रसंख्याने-श्रपि-श्रकुसीदस्य = प्रसंख्यान ज्ञान में भी विरक्त है जो योगी, उसको । सर्वथा-विवेक-ख्यातेः = निरन्तर विवेक-ख्याति के उदय होने से । धर्म-मेघ:-समाधिः = धर्ममेघ समाधि होती है ।

अन्वयार्थ - जो योगी प्रसंख्यान ज्ञान से भी विरक्त है उसको निरन्तर विवेक-ख्याति के उदय होने से धर्ममेघ समाधि होती है।

व्याख्या—प्रसंख्यान = जितने तत्त्व परस्पर विलच्च स्वरूप वाले हैं, उनका यथा-क्रम विचार करना प्रसंख्यान कहलाता है। (भोजवृत्ति) इसी को विवेक ज्ञान भी कहते हैं।

धमें मेघ: = त्राति उत्तम पुराय पाप से रहित परम पुरुषार्थ के साधक धर्म की जो वर्षा करता है वह धर्ममेघ कहलाता है। (भोजवृत्ति)

त्रकुसीद — ऋण देकर मास-मास में धन की वृद्धि करना अर्थात् सूद (ब्याज) लेने को कुसीद कहते हैं। यहाँ जो योगी प्रसंख्यान की लिप्सा वाला है उसके लिए कुसीद और जो फल की इच्छा से विरक्त है उसके लिए अकुसीद शब्द का प्रयोग हुआ है।

जब ब्रह्मनिष्ठ योगी पर-वैराग्य द्वारा प्रसंख्यान अर्थात् विवेक-ज्ञान से भी किसी फल ( सर्वज्ञत्वादि जिनको २।४९ में बतला आये हैं) की इच्छा नहीं रखता तो उसके विरक्त हो जाने पर इस पर वैराग्यशील योगी की सर्वथा विवेक ख्याति उदय होती है, अर्थात् निरन्तर विवेक ज्ञान का प्रशाह बहने लगता है। इससे व्युत्थान के संस्काों के बीज वितान्त भस्म हो जाते हैं। इस कारण व्युत्थान की वृत्तियाँ वीच-बीच में उत्पन्न नहीं होतीं। ज्ञान की इस परिपका अवस्था को धर्ममंघ समाधि कहते हैं। सम्प्रज्ञात समाधि की सबसे ऊंची अवस्था विवेक ख्याति ( प्रसंख्यान ) है। विवेक ख्याति की परिपक्व अवस्था धर्ममंघ समाधि है। इसकी पराकाष्ठा ज्ञानप्रसाद-नामी पर-वैराग्य है। जिसका फल असम्प्रज्ञात अर्थात् निर्वोज समाधि है।

संगति-धर्ममेघ समाधि का फल क्लेशकर्म की निवृत्ति बताते हैं :-

## ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः ॥ ३० ॥

शब्दार्थ-ततः = उस (धर्ममेघ समाधि) से । क्लेश-कर्म-निवृत्तिः = क्लेश स्रौर कर्मों की निवृत्ति हाती है।

अन्वयार्थ - उस धर्ममेध समाधि से क्लेश श्रीर कर्मी की निवृत्ति होती है।

व्याख्या - उस धमेमेघ समाधि की प्राप्ति पर अविद्या आदि पाँचों क्लेश और इ.इ., कृष्ण तथा मिश्रित तीनों प्रकार के कमें (सकाम कमें) और उनकी वासनायें मूलसहित नाश हो जाती हैं। इस प्रकार क्लेश और कमों के अभाव में योगी जीवन्मुक्त होकर विच-रता है और शरीर त्यागने के पश्चात् विदेह मुक्त पद को प्राप्त होता है अर्थात् पुनः जन्म धारण नहीं करता जैसा कि भाष्यकार लिखते हैं "कस्मात् यस्माद्विपर्ययो भवस्य कारणम्, निह ज्ञीण क्षेत्राविपर्ययः किथ्नत् केन चित्कचिजातो दृश्यत इति ।" क्योंकि विपर्यय ज्ञान त्र्यर्थात् श्रविद्या ही संसार का कारण है। इसलिये जिसके श्रविद्यादि क्षेत्रा नष्ट हो गये हैं ऐसा पुरुष कोई भी किसी कारण से भी, कहीं भी उत्पन्न हुत्रा नहीं देखा जाता। महर्षि गौतम ने भी न्याय दर्शन में ऐसा ही कहा है। "वीतरागजन्मादर्शनात्" (३।१।२५) जिसके राग बीत गये हैं ऐसे पुरुष का संसार में जन्म न देखे जान से।

संगति - क्लेशकर्म की निवृत्ति पर क्या होता है ?

## तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्थानन्त्याङ्ग्रेयमल्पम् ॥ ३१ ॥

शब्दार्थ — तदा = तव क्लेशकमें की निवृत्ति पर । सर्व-त्रावरण-मल-त्रपेतस्य = सारे त्रावरण मल से त्रलग हुए। ज्ञानस्य = ज्ञान के = चित्त के प्रकाश के। त्रानन्त्यात् = त्रानन्त होने से। ज्ञेयम् = जानने योग्य वस्तु। त्रालपम् = थोड़ी रह जाती है।

अन्वयार्थ-तब सब क्लेशकर्मों के चय-काल में सर्व आवरणहरूप मलों से रहित होकर चित्तहरूप प्रकाश के अनन्त होने से झेय पदार्थ अल्प हो जाता है।

व्याख्या—चित्त सत्त्वप्रधान सूर्य के सदृश प्रकाशशील है। जिस प्रकार शरद् ऋतु में मेघ सूर्य के प्रकाश को ढक देते हैं, उसी प्रकार रजस्-तमस्-मूलक अविद्या आदि क्लेश और सकाम कमें की वासनायें चित्त के प्रकाश पर आवरण डाले हुए रहन हैं। बादलों के हृदने पर जब सूर्य का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है तो सारी वस्तुयें स्पष्ट दीखने लगती हैं, ये सारी वस्तुयें उसके सर्वत्र फैले हुए प्रकाश की अपेना अति न्यून परिच्छित्र हैं, इसी प्रकार धर्ममेघ समाधि द्वारा जब रज-तम-मूलक क्लेश और कर्म वासनाओं के मल का पदी चित्त से हट जाता है तो उसके अपरिमित ज्ञान के सर्वत्र फैले हुए प्रकाश में कोई वस्तु छिपी नहीं रहती। उसका प्रकाश इतना बढ़ जाता है कि जानने योग्य कोई वस्तु अज्ञात नहीं रह सकती। विषय बहुत न्यून, परिच्छित्र और ज्ञान का प्रकाश अनन्त अपरिच्छित्र हो जाता है। ज्ञेय सांसारिक वस्तुयें उसकी दृष्टि में अल्प अर्थात् तुच्छ हो जाते हैं, जैसे प्रकाश में जुगन श्री व्यासजी महाराज उसके विषय में निम्न दृष्टान्त देते हैं:—

## ध्वन्धो मिणिमविध्यत्तमनंगुलिरावयत् । श्रग्रीवस्तं प्रत्यमुंचत्तमजिह्वोऽभ्यपूजयत् ॥ इति ।

अर्थ-श्रन्धे ने मांग्रयों को बींधा, बिना धँगुली वाले ने उसमे धागा पिरोया, प्रीवा-रहित के गले में वह डाली गई श्रीर जिह्वारहित ने उसकी प्रशंसा की ।

श्चर्थात् जैसे यह वाक्य श्राश्चरेरूप जान पड़ता है, ऐसे ही श्राश्चर्यरूप दशा योगी की इस काल में होती है।

संगति—धर्ममेघ समाधि से क्लेशकमों की निवृत्ति हो जाने पर भी गुण जो स्ततः ही परिणाम स्वभाव वाले हैं, विद्यमान रहते हुए उस पुरुष के लिये शरीर और इन्द्रियों को क्यों नहीं उत्पन्न करते ? इसका उत्तर अगले सूत्र में देते हैं :—

# ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्धणानाम् ॥ ३२ ॥

शब्दार्थ — ततः = तव । कृतार्थानाम् = कृतार्थं हुए । गुणानाम् = गुणों के । परिणाम-क्रम = परिणाम के क्रम की । समाप्तिः = समाप्ति हो जाती है ।

अन्वयार्थ - तब कृतार्थ हुए गुणों के परिणाम के क्रम की समाप्ति हो जाती है।

व्याख्या—गुणों को प्रवृत्ति पुरुष के भोग-श्रपवर्ग के लिये हैं। जबतक पुरुष के यह दोनों प्रयोजन सिद्ध नहीं हो लेत तबतक वे इसके लिये श्रपने परिणाम के क्रम ( शरीर, इन्द्रिय श्रादि के श्रारम्भ ) को जारी रखते हैं।

धर्ममेघ समाधि से क्लेश श्रीर कर्मों की निवृत्ति होती है उसके फलस्वरूप रजस्तिमस् गुणों का श्रावरण हटने से ज्ञान श्रनन्त (श्रपिरिमत) श्रीर ज्ञेय श्रल्प हो जाता है। यह श्रपिरिमत ज्ञान ही प्रकृति के दोषों का दिखलाने वाला होने से पर-वैराग्यरूप है। उस उत्कृष्ट वैराग्य के बाद गुणों का जो श्रनुलोमतया (सीधे) सृष्टि उन्मुख श्रीर प्रतिलोमतया (उत्हे) प्रलय उन्मुख प्रधान-श्रप्रधान भाव से स्थितिरूप परिणाम है उसके क्रम की उस पुरुष के प्रति समाप्ति हो जाती है। उस पुरुष के लिये फिर गुण प्रवृत्त नहीं होते।

भाव यह है कि धर्ममेघ समाधि के पश्चात् जब पुरुष के भोग और अपवर्ग प्रयोजन सिद्ध हो जात हैं, तो इन गुणों का उस पुरुष के लिय कोई कार्य शेष नहीं रहता । इस कारण उसकी ओर से कृताय अर्थात् कर्त्तव्य पूरा करके अपना परिणाम-क्रम समाप्त कर देते हैं और दूसरे पुरुषों के इसी प्रयोजन को सिद्ध करने में लगे रहते हैं (२।२२)।

संगति कम का खरूप बतात हैं:-

## त्तरणपतियोगी परिणामापरान्तनिप्रौद्याः क्रमः ॥ ३३ ॥

शब्दार्थ — चण-प्रतियोगी = चणों की सम्बन्धी = प्रतिच्चण होनेवाली । परिणाम-त्रपरान्त-निर्प्रोद्धः = परिणाम की समाप्ति पर प्रहण करने योग्य (जो गुणों की श्रवस्था विशेष है वह )। क्रमः = क्रम कहीं जाती है ।

अन्वयार्थ-प्रतिच् होनेवाली परिणाम की समाप्ति पर जानी जाने वाली ( गुणों की अवस्थाविशेष का नाम ) कम है ।

दयाख्या — त्रणों की निरन्तर (परम्परा के) धारा के आश्रित जो परिणामों की निरन्तर परम्परा है, उसको परिणाम कम कहते हैं अथोत् च्रण-च्रण में जो प्रत्यक वस्तु में परिणाम होता रहता है उसको कम कहते हैं। परिणाम इतना सूक्ष्म होता है कि प्रहण नहीं हो सकता। वह होते-होते अन्त में स्थूलरूप होने पर दिखलाई देने लगता है। जैसे वस्त्र कितना ही सुरचित क्यों न रखा जाय, एक समय पर इतना जीर्ण हो जाता है कि हाथ रखने से फटने लगता है। यह परिणाम का कम उसी समय नहीं हुआ बिल्क प्रत्येक च्रण में होता रहा है। परन्तु इतने सूक्ष्म रूप में हो रहा था कि देखा नहीं जा सकता था, अन्त में बहुतसे परिणामों का स्थूल रूप में होने पर वह दिखलाई देने लगा। यही गुणों के धर्म परिणाम और लच्चण-परिणाम का कम है। अर्थान् परिणामों को जो आगे-पींद्र की एक

धारा या सिलसिला है वह कम है। किसी कम का आरम्भ एक विशेष चएा में होता है श्रीर समाप्ति एक दूसरे चएा में। पहले चएा को जहाँ से कम आरम्भ होता है, पूर्वान्त श्रीर श्रम्तिम चएा को जहाँ वह कम समाप्त होता है, अपरान्त कहते हैं।

यह क्रम धर्म, लज्ञण और अवस्था; तीनों परिणामों में पाया जाता है। ऊपर वस्त्र के उदाहरण से बताया है कि अवस्था-परिणाम का क्रम सूक्ष्मरूप से होता हुआ दिखाई नहीं देता है। उसका अन्तिम फल ही प्रत्यज्ञ होता है। धर्म और लज्ञ्ण-परिणाम का क्रम भी जो दिखलाई देता है वह भी कई परिणामों का स्थूल रूप ही है; जो क्रम प्रत्येक ज्ञ्ण में सूक्ष्म रूप से होता रहता है वह इनमें भी साज्ञान् नहीं दिखाई देता।

यह परिणाम-क्रम गुणों में बराबर होता रहता है। यदि यह शंका हो कि गुण तो नित्य हैं उनमें परिणाम कैसे हो सकता है ? उसका सामाधान करते हैं। अतीतावस्था से शून्य होना मात्र ही नित्य का सामान्य लच्चण है न कि अपरिणामी होना। इसलिए नित्यता दो प्रकार की होती है, एक कूटस्थ नित्यता दूसरी परिणामी नित्यता।

१ कूटस्थ नित्यता—स्वरूप से सदा एक बना रहना और किसी प्रकार का परि-ग्णाम न होना। यह पुरुष की नित्यता है जिसमें वह सदैव एक रूप में बना रहता है। और उसमें कोई परिग्णाम नहीं होता।

२ परिणामी नित्यता — श्रवस्था से परिणाम होता रहना, खरूप से सदा एक बने रहना। यह परिणामी नित्यता गुणों की है। गुण परिवर्तन को प्राप्त होते हुए भी खरूप से नष्ट नहीं होते हैं, उन नित्य धर्मी गुणों की परिणामों की कोई श्रन्तिम सीमा नहीं प्रतीत होती। जहाँ सीमा प्रतीत होती है वह श्रन्य धर्मियों की है जो श्रनित्य हैं, जैसे बुद्धि, इन्द्रिय, तन्मात्रा, पाँचों मृत, शरीर श्रादि।

श्रव यह शंका होती है कि स्थिति व गित श्रर्थात् सृष्टि प्रलय प्रवाह रूप से जो गुणों में वर्तमान संसारकम है इस कम की समाप्ति होती है वा नहीं, यदि समाप्ति मानी जावे तो ऊपर जो कहा गया है कि 'गुणों के परिणाम की कोई श्रन्तिम सीमा नहीं ' इसका खंडन होता है श्रीर यदि समाप्ति न मानी जावे तो पूर्व सूत्र में गुणों के क्रम की समाप्ति क्यों कही । इस शङ्का के निवारणार्थ भाष्यकारों ने यह कहा है कि यह प्रश्न एकान्त वचनीय नहीं है श्रर्थात् एक बार ही 'हाँ ' श्रथवा 'ना ' में उत्तर देने योग्य नहीं हैं, किन्तु श्रवचनीय है । प्रश्नती न प्रकार के होते हैं—

१ एकान्त वचनीय—जो नियत से एक ही समाधान द्वारा उत्तर देने योग्य है। २ विभज्य वचनीय—जो विभागपूर्वक उत्तर देने योग्य है।

३ अवचानीय—जिसका उत्तर एकान्तरूप से एक प्रकार से कहने योग्य नहीं होता। जैसे 'क्या सब जगत् जो उत्पन्न हुआ है मरेगा ' ? उत्तर—'हाँ अवश्य मरेगा'। यह एकान्तवचनीय अर्थात् एक ही उत्तर देने की योग्यता वाला है 'क्या जो-जो मरेगा वह सब उत्पन्न होगा ' ? उत्तर—'केवल जिसको विवेकज्ञान उद्य हो गया है और जो तृष्णारहित हो गया है वह उत्पन्न न होगा अन्य उत्पन्न होगा '। 'मनुष्य जाति उत्तम

है वा नहीं ? उत्तर—'मनुष्य जाति पशुश्रों से उत्तम है देवताश्रों से उत्तम नहीं है'। यह विभज्य-वचनीय है। 'यह संसार श्रन्तवान है वा श्रान्त है ? 'यह श्रवचनीय है। क्योंकि दोनों में से एक विशेष कहने योग्य नहीं है। परन्तु श्रागम प्रमाण (शब्द प्रमाण) से इसका उत्तर यह है कि ज्ञानियों को संसारक्रम की समाप्ति है, श्रश्मीत् ज्ञानियों को संसार श्रन्त को प्राप्त होता है, श्रज्ञानियों को नहीं होता। ज्ञानी संसारक्रम के समाप्त होने पर श्रश्मीत् संसार के श्रन्त होने पर मुक्त हो कैवल्यपद को प्राप्त होते हैं।

टिप्पणी—भोजवृत्ति में यह सूत्र कुछ पाठान्तर के साथ लिखा गया है, इसलिए उस सूत्र का भोजवृत्ति के अर्थ सिंहत पाठकों की जानकारी के लिए लिखे देते हैं।

## चाणमतियोगी परिखामोऽपरान्तनिग्रीहाः क्रमः ॥३३॥

उक्त क्रम का लच्चा कहते हैं—

## भोजवृत्ति का भाषानुवाद ॥ सूत्र ३३ ॥

सब से छोटे काल का नाम च्रण है, (च्रण भी क्रियात्मक व शाब्दबोधात्मक परिणाम ही है)। उस च्रण का जो प्रतियोगी, (निरूपक) च्रण से भिन्न परिणाम है, वह गुणों का कम है। जाने हुए च्रणों में, पीछे जोड़ लगाने से ही वह प्रह्ण किया जाता है, बिना जाने हुए च्रणों के, उनमें क्रम, नहीं जाना जा सकता, इससे उसे 'अपरान्तिनिर्पाद्य' कहा है।

विशेष वक्तव्य— । सूत्र ३३ ॥ श्रीविज्ञान भिक्षु श्रादि, सूत्र में, 'परिणामापरान्त' पाठ मानते हैं । श्रीरामानन्द यति, कुछ विभिन्न व्याख्यान करते हैं । वे ज्ञण प्रतियोगी शब्द का षष्ठी समास नहीं, किन्तु बहुबीहि करते हैं (वहीं ठींक माछूम होता है ) श्रर्थात् 'ज्ञणौ प्रतियोगिनौ निरूपकौ यस्य, श्रसी ज्ञणप्रतियोगी । ज्ञण हैं निरूपक बतलाने वाले जिसके, वह ज्ञणप्रतियोगी । ज्ञण, कलांश (पिमाण विशेष) को कहते हैं । ज्ञणों में बुद्धि को समाधिष्य करके ही क्रम (पूर्वापरभाव) जानने योग्य है । इस से यह बता दिया कि ज्ञणिक परिणाम होता है । उस क्रम में प्रमाण देते हैं :—

' अपरान्तिनिर्माद्यः '। कहीं क्रम प्रत्यत्त श्रीर कहीं श्रनुमेय है। मृत्तिका में पिड, घट, कपाल, चूर्ण कर्णारुपी, प्रत्यत्त परिणाम होते हैं, उनका पूर्वान्त पिड है, और अपरान्त कर्ण है। इनमें पूर्वोत्तर अवधि के ज्ञान से, क्रम, निश्चित रूप से गृहीत होता है, अर्थात् मृत् पिंड के अनन्तर घट होता है ऐसा क्रम प्रत्यत्त है। अच्छे प्रकार रक्खा हुआ वस्त्र भी पुराना पड़ जाता है। वस्त्र में पुरानापन, एकबार तो आता नहीं, किंतु ज्ञ्ज्य-त्त्त में पूर्वान्त नवीनता से लेकर पुराण्ता होती रहती है। अर्थात् नवीन होने के बाद, अत्यन्त सूक्ष्म पुराण्ता, फिर सूक्ष्म पुराण्ता इत्यादि रूप से पुराण्ता होती रहती है। वहाँ पर, क्रम, अनुमान करने यांग्य है। यह क्रम, नित्य और अनित्य दोनों प्रकार के पदार्थों में होता है। नित्य दो प्रकार के हैं। एक—कूटस्थ नित्य होते हैं जैस—पुरुष। द्वितीय—परिणामी नित्य होते हैं, जैसे—सत्त्वादि गुगा। धर्म, लज्ञ्य, अवस्था, इन तीनों प्रकारों ( तृतीय पाद के

१३ वें सूत्रोक्त ) से परिणाम होने पर भी, धर्मी में, खरूप का नाश न होना 'परिणामी नित्यता ' हैं। एक धर्म को छोड़ धर्मान्तर को प्रहण करना 'परिणाम' है। अनित्य बुद्धि आदि धर्मियों में जो क्रम है, वह अवधि सिहत है। बुद्धि में रागादि परिणाम 'पृवीन्त' और पुरुष का प्रत्यच्च करना 'अपरान्त' क्रम है। परिणामी नित्य गुणों में परिणाम का क्रम, अवधि (हद) से रहित है। क्योंकि मुक्त पुरुषों के प्रति, गुणों का परिणाम न होने पर भी, बद्ध जीवों के प्रति, होता ही रहता है।

प्रश्न—सब जीव मुक्त हो सकते हैं, वा नहीं ? यदि हो सकते हैं, तो प्रकृति (गुणों) का परिणाम, श्रविध से रहित मानना ठीक नहीं श्रीर नहीं हो सकतेतो तत्त्व-ज्ञान में किसे विश्वास होगा त्रर्थात् तत्त्वज्ञान होने पर भी, यदि नहीं हो सकते तो तत्त्वज्ञान में विश्वास उठ जायगा, विश्वास उठने से कोई मुमुक्षु न रहेगा; इत्यादि दोष होंगे।

उत्तर—तीन प्रकार का प्रश्न हो सकता है—एकान्तवचनीय, विभज्यवचनीय, श्रवचनीय। यदि पहला प्रश्न किया जाय कि क्या सब उत्पन्न हुए मरेंगे? तो यह एकान्तवचनीय है, अथोत् कहना चाहिए कि हाँ अवश्य मरेंगे। आपका किया हुआ जो दूसरा प्रश्न है। वह 'विभज्य वचनीय' है अर्थात् विभाग करके उत्तरणीय है—कि जिसे तत्त्वज्ञान होगा, वह मुक्त हो जायगा और जिसे न होगा, वह नहीं। जीव अनन्त हैं सृष्टि प्रलय भी अनन्त है इससे सबकी मुक्ति नहीं होसकती। तीसरा प्रश्न यह होसकता है कि प्रकृति का परिणामकम समाप्त होता है या नहीं? इसके उत्तर दो होसकते हैं—प्रथम यह है कि निश्चित नहीं कर सकते कि समाप्त होता है या नहीं। दितीय यह है कि जो ज्ञानी हैं, उनके लिये समाप्त होता है; अन्यों के लिये नहीं। वास्तविक परिणामकम, परिणामी नित्य गुणों में है और पुरुष में कल्पित है, वस्तुत: नहीं अर्थात् बुद्धि के परिणामों का आरोप है, इत्यादि भाष्य का तात्वर्य है।

संगति — गुणों के परिणामक्रम की समाप्ति पर कैवल्य कहा गया है उसका स्वरूप श्रगले सूत्र में बताते हैं:—

पुरुषार्थश्रून्यानां गुणानां मतिमसनः कैनन्यं खरूपमतिष्ठा ना चिति-शक्तिरिति ॥ ३४ ॥

शब्दार्थ — पुरुषाथं-शून्यानां-गुगानां = पुरुष अर्थ से शून्य हुए गुगां का। प्रति-प्रसवः = अपने कारण में लीन होजाना। कैवल्यं = कैवल्य है। वा = अथवा। खरूप-प्रतिष्ठा = अपने खरूप में अवस्थित होजाना। चितिशक्तिः = चितिशक्ति का (कैवल्य है) इति = और यह पाद तथा योगशास्त्र समाप्त होता है।

अन्वयार्थ - पुरुषार्थ स शून्य हुए गुणों का अपने कारण में लीन होजाना कैवल्य है अथवा चितिशक्ति का अपने स्वरूप में अवस्थित हाजाना कैवल्य है।

व्याख्या—गुणों की प्रवृत्ति पुरुष के भाग अपवर्ग क नित्ये है इसिलये भीग और अपवर्ग ही पुरुषाथे है। इसी पुरुषाथे के लियं गुण, शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि आदि में परिस्तृत

होरहे हैं। जिस पुरुष का यह प्रयोजन सिद्ध होगया उसके प्रति इनका कोई कार्य शेष नहीं रहता। तब उस पुरुष के भोग तथा अपवर्ग रूप पुरुषार्थ के सम्पादन से कृतार्थ हुए पुरुषार्थ शून्य कार्य-कारण स्वरूप गुण प्रतिप्रसव को प्राप्त होते हैं अर्थात् प्रतिलोम परिणाम रं अपने कारण में लीन होजाते हैं। अर्थात् व्युत्थान समाधि और निरोध के संस्कार मन में लीन होजाते हैं, मन श्रहंकार में, श्रहंकार बुद्ध (चित्त ) में श्रीर बुद्धि प्रधान प्रकृति में लय होजाती है। इस प्रकार पुरुष का अन्तिम लक्ष्य अपवर्ग सम्पादन करने के पश्चात गर्गों के अपने कारण में लीन होजाने का नाम कैवल्य, अर्थात् गुणों का उस पुरुष से अलग होना है। श्रथवा यों कहना चाहिये कि धर्म चित्त के परिगाम क्रम बनाने वाले गुणों का श्रपने कारण में लीन होजाने पर चितिशक्ति पुरुष का चित्त से किसी प्रकार का सम्बन्ध न रहने पर श्रपने स्वरूप में श्रवस्थित होजाने का नाम कैवल्य है। इसकी सविस्तर व्याख्या तृतीय पाद के ५५ वें सूत्र में करदी गई है। यहाँ यह ऋौर जान लेना चाहिये कि जैसे वैदान्त में श्रज्ञान की निवृत्ति त्रीर परमानन्दस्वरूप ब्रह्म प्राप्ति को समकाल होने पर भी कहीं त्रज्ञान की निवृत्ति को जैसे 'भयश्चान्त विश्वमाया निवृत्तिः' 'श्रौर फिर अन्त में सारी माया निवृत्त होजाती हैं' श्रीर कहीं बहा की प्राप्त को जैसे 'स यो वै तत्परमं बहा वेद बहाँव भवति' 'जो निश्चय उस ब्रह्म को जानता है ब्रह्म ही होजाता है? मुक्ति कहा है। वैसे ही यहाँ पर भी गुर्णों का प्रति-प्रसव श्रीर चितिशक्ति की स्वरूपप्रतिष्ठा इन दोनोंके समकाल होने पर भी तात्पर्य की एकता होने से कैवल्य के दो लक्षण कहे हैं। लक्षणभेद से कैवल्य का भेद नहीं किया है।

सम्यग् ज्ञानाधिगमाद् धर्मादीनामकारणमाप्तौ । तिष्ठति संस्कारवशाच-क्रभ्रमिवद् धृतशरीरः ॥ माप्ते शरीरं भेदे चिरतार्थत्वात् मधानविनिष्टत्तौ । ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं कैवन्यमाप्नोति ॥ (सार्कार्वरु, ६८)

अर्थ —यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति से जब कि धर्म आदि अकारण बन जाते हैं, तब पुरुष ( पिछले ) संस्कार के वश से चक्र के सदृश शरीर को धारण किये हुय ठहरा रहता है। शरीर के छूट जाने पर और चिरतार्थ होने से प्रधान की निवृत्ति होने पर एकान्तिक (अवश्य होने वाले ) और आत्यन्तिक (बने रहने वाले ) दोनों प्रकार के कैवल्य को प्राप्त होता है।

इति का शब्द इस पाद तथा योगशास्त्र की समाप्ति के लिये लाया गया है।

## भोजवृत्ति का भाषानुवाद । सूत्र ॥ ३४ ॥

"श्रव फलरूप मोन्न के सामान्य स्वरूप को कहते हैं—जो सत्त्व। दि गुण भोग श्रौर मोन्नरूप पुरुषार्थ को समाप्त कर चुके उनका जो उल्टे-उल्टे परिणाम की समाप्ति होने पर च्यों में विकार का पैदा न होना वा वृत्तियों के तुल्य रूप की निवृत्ति होने पर चेतन शक्ति का श्रपने स्वरूपमात्र में स्थिति करना मोन्न कहा जाता है केवल हमारे ही दर्शन (मत) में मोन्नावस्था में पुरुष इस प्रकार का चेतन रूप नहीं होता, किन्तु श्रन्य दशेनों में भी विचार करने पर स्वरूपावस्थित होता है। जैसे—

श्रात्मा चणिक विज्ञान नहीं है-संसारावस्था में कर्त्ता, भोक्ता श्रीर विचार करने वाला आत्मा प्रतीत होता है अन्यथा यदि एक कोई चेतन उस प्रकार का न हो श्रीर ज्ञान बागों को ही, जोकि पूर्वापरविचार से शून्य हैं आत्मा माना जाय तो कम्भे श्रीर फल का सम्बन्ध नियमपूर्वक नहीं होसकता श्रीर किये हुए की हानि, नहीं किये हुए की प्राप्तिकप दोष भी हो। श्रीर जिसने शास्त्रों में ही कहे हुए कमें को किया है वहीं यदि भाक्ता रहे तो सबकी प्रवत्ति कल्यागाप्राप्ति के लिये दुःख की निवत्ति के लिये होसकती है। प्रहग् करना या छोड़ना विचार से ही होता है इससे और ज्ञानक्णों को परस्पर भिन्न होने से ( पूर्वार ) विचार शून्यता है। यदि कोई उनका श्रनुसंधान करने वाला न रहे तो किसी का भी व्यवहार नहीं चल सकता । इससे, जो कर्ता, भोक्ता, श्रनुसंघाता ( विचार करने वाला वा जानने वाला ) है वह श्रात्मा है यह व्यवस्था की जाती है। मोज्ञावस्था में केवल चैतन्यरूप ही श्रात्मा रहता है क्योंकि मोत्त दशा में तो प्राह्म प्राहक रूप अर्थात् प्रहण करना श्रादि सब व्यवहारों के न रहने से फेवल चैतन्य ही शेष रहता है। वह चैतन्य, अपने स्वरूप को जानने से नहीं है किन्त स्वरूप से है क्योंकि विषयों को प्रहरण करने की सामध्ये हा चे न का स्वरूप है अपने स्वरूप को प्रहरा करना नहीं ( ऐसा ही श्रति बतलाती है यथा:- "विज्ञातारमरे केन विजा-नीयात् " सबके जानने वाले विज्ञाता को किस से जाना जासकता है। तथा "यनेदं सव विजानाति तं केन विजानीयात'' जिसे य सब कुछ जाना जाता है उसका किस से जानें। जैसे चेतन से गृहात हुई वस्तु 'यह हैं<sup>,</sup> इस प्रकार प्रहण की जाती हैं और चेतन का स्वरूप, 'श्रहं' श्रशीत 'में हं' इस प्रकार प्रहण किया जाता है। श्रापस में विरुद्ध, बहिमेखता श्रीर श्चन्तर्मुखता रूप दो व्यापार एक काल में नहीं होसकते तो चतन स्वरूप से ही शेष रहता है। इससे मोजावस्था में गुणों के कार्यों की समाप्ति होने पर केवल चैतन्यरूप ही आत्मा रहता है यही ठीक हे, और संसारदशा में तो ऐसे ही आत्मा को कर्त्ता, भोत्ता और अनुसंघाता होना सब ठीक है।

श्रात्मा का संसारदशा और मुक्ति श्रवस्था में एक ही रूप है। देखिये जो ये प्रकृति के साथ श्रज्ञानमूलक भोग्य का भोग करना रूप श्रमादि स्वाभाविक सम्बन्ध है उसके होने पर और जो पुरुषार्थकर्तव्यतारूप शक्तियों के होने से (४ पाद के २३ वें सूत्रोक्त) प्रकृति का महान् श्रादि रूप से परिणाम है उसमें संयोग होने पर जो श्रात्मा का श्रिष्ठाता (स्वामी) बनना श्रथीत् श्रपने प्रतिविम्ब को समर्पण करने की शक्ति श्रीर श्रन्त:करण की पड़े हुए चेतन प्रतिविम्ब को प्रहण करने की शक्ति रखना, तथा चेतन के सम्बन्ध से, बुद्धि में कर्तृत्व भोवक्त्व का निश्चय है, उसी से स्मृतिपूर्वक व्यवहारों की सिद्धि हो जायगी, फिर श्रम्य तुच्छ कल्पनाश्रों से क्या प्रयोजन ? (श्रर्थात् कोई प्रयोजन नहीं) यदि इस प्रकार के मागे को छोड़कर श्रात्मा में पारमाथिक कर्तृत्वादि धर्मों को स्वीकार किया जाय, तो श्रात्मा को परिणाम। मानना पड़ेगा। परिणामी और श्रीनत्य मानने पर श्रात्मा का श्रात्मभाव श्रर्थात् एकरस से रहना न बनेगा। क्योंकि एक ही समय में, एक रूप से, परस्पर विद्ध श्रवस्थाश्रों का ज्ञाता नहीं हो सकता। जैसे जिस श्रवस्था में श्रात्मा में परस्पर विद्ध श्रवस्था में श्रात्मा में स्वात्मा में स्वात्मा में स्वात्मा में स्वात्मा में स्वात्मा से स्वात्मा में श्रात्मा में श्रात्मा में श्रात्मा में श्रात्मा में स्वात्मा में स्वात्म से स्वात्म स्वात्म स्वात्म स्वात्म स्वात्म स्वात्म से स्वात्म स्वात्म से स्वात्म से स्वात्म स्वात्म से स्वात्म स्वात्म से स्वात्म से स्वात्म से स्वात्म से स्वात्म से से स्वात्म से से स्वात्म से स्वात्म से स्वात्म से से स्वात्म से से स्वात्म से स्वात्म से से स

समवाय सम्बन्ध से सुख उत्पन्न हुन्ना, उसी श्रवस्था में श्रात्मा में दुःख का श्रतुभव करना नहीं हो सकता तो श्रवस्थाओं के भेद होने से, श्रवस्थाओं से श्रभिन्न श्रवस्थावाले का भेद मानना चाहिये। भेद मानने से परिणामी मानना पड़ेगा श्रीर परिणामी मानने पर न श्रात्मा में श्रात्मभाव रह सकता है, न नित्यभाव। इसलिये योगाचार्य, तथा सांख्याचार्य श्रात्मा का संसार-दशा में श्रीर मुक्ति श्रवस्था में एक ही रूप स्वीकार करते हैं।

श्रात्मा वृत्ति-ज्ञान से विलज्ञ्ण स्वयंप्रकाश ज्ञान-स्वरूप है। जो वेदान्ती लोग ( उपनिषदों तथा व्यास भगवान के तात्पर्य को भली प्रकार न सममकर ) चिदानन्दमय होना, आत्मा की मुक्ति मानते हैं उनका मत ठीक नहीं है। क्योंकि आनन्द सुखरूप ही है श्रीर सुख सर्वदा होय (जानने योग्य) रूप से ही भान होता है श्रीर होयता बिना ज्ञान के नहीं हो सकती, तो ज्ञान, ज्ञेय दो पदार्थों को मानने से ( उसके माने हुए ) अद्वेतवाद की हानि होगी। मुक्ति-प्राप्त श्रात्मा को सुखरूप मानना भी ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञान, ज्ञेय एक नहीं हो सकते । अद्वेतवादी लाग कर्मात्मा श्रीर परमात्मा के भेद से दो प्रकार का श्रात्मा मानत हैं, तो जिस प्रकार से कर्मात्म को सुख-दु:ख का भोग होता है उसी रूप से यदि कर्मात्मा के तुल्य परमात्मा को भी सुख-दुःख का भोक्ता माना जाय तो परमात्मा परिणामी श्रीर श्रज्ञानी हो जाय। (''ज्ञानं श्रनन्तं ब्रह्म'' श्रादि ध्रुतियों से परमात्मा ज्ञानस्वरूप ही सिद्ध होता है और जहां कहीं आनन्द का शब्द ब्रह्म के साथ आया है वहां उस को ज्ञान श्रथं में लेना चाहिये श्रीर यदि सुख के श्रर्थ में लिया जाय तो वह श्रपर-ब्रह्म = शवल ब्रह्म = सगुण ब्रह्म अर्थात् ईश्वर का बोधक होगा न कि पर-ब्रह्म = शुद्ध ब्रह्म = निगुंग ब्रह्म श्रर्थात परमात्मा का, क्योंकि सुख प्रकृति के सत्त्व गुरु में है और शुद्ध ब्रह्म परमात्मा प्रकृति से परे हैं ) श्रीर यदि श्रात्मा को साचात् भोग नहीं होता किन्तु बुद्धि द्वारा श्रारोपित भोग होता है अर्थात् परमात्मा से प्राप्त भोक्तृत्व को उदासीन रूप से अधिष्ठाता हुआ खाकार करता है। यह माना जाय तो हमारे मत में (योगोक्त मत में ) प्रवेश होगा। आत्मा श्रानन्द (सुख) रूप है, यह ५हले ही खएडन कर दिया। श्रीर यदि श्रात्मा को श्रविद्या स्वभाव माना जाय तो खर्य स्वभावशून्य होने से अर्थात् अपने में किसी धर्म के न रहने से शास्त्र का अधिकारी कोन रहेगा ? क्योंकि सर्वदा मुक्त होने से परमात्मा (शास्त्र का आधिकारी) नहीं हो सकता, श्रीर न श्रविद्या खभाव होने से कमीत्मा (शास्त्र का) अधिकारी हो सकता है। तो अधिकारी न होने से सब शास्त्र व्यथे हो जायेंगे। यदि जगत् को ऋविद्यामय माना जाय तो वह ऋविद्या किसको है ? यह विचार किया जाता है-परमात्मा को श्रविद्या है, यह नहीं कह सकते; क्योंक वह नित्यमुक्त है श्रीर विद्यारूप है अर्थात चैतन्यरूप है। और न कर्मात्मा को अविद्या है क्योंकि वह (अविद्या के) खयं स्वभावशन्य होने से शश्विषाण ( खरगोश के सींग ) के तुल्य होने से अर्थात कल्पनामात्र होने से. श्रावद्या के साथ कैसे सम्बद्ध हो सकता है ! यदि यह कहा जाय कि विचार में न श्राना ही श्रविद्या का श्रविद्यापन है अर्थात् जो सूर्यिकरणों के स्पर्श से ही नीहार (बर्फ़ का कहर ) के तस्य नष्ट हो जाय वह 'श्रविद्या' है, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जो वस्त

कुछ काम करती है वह श्रवश्य किसी से भिन्न वा श्रभिन्न कहनी चाहिये। श्रीर श्रविद्या का संसारह्मी कार्य का करना, श्रवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा। उस कार्य के करने पर भी श्रानिर्वचनीय श्रविद्या को मानने से कोई भी पदार्थ निवेचनीय न रहेगा तो ब्रह्म भी निर्वचनीय न ठहरेगा श्रथीत् सत्य, ज्ञानादि रूप से उसका निरूपण न हो सकेगा। इससे चैतन्यहूप श्रिष्ठातृता के सिवाय पुरुष का श्रन्य रूप सिद्ध नहीं हो सकता श्रथीत् वृत्तिज्ञान से विलच्चण स्वयंत्रकाश ज्ञानस्वरूप श्रात्मा है।

श्रात्मत्वादि जातियों से भित्र मुत्तात्मा श्रिष्ठिशन चैतन्यरूप है—जो नैयायिक श्रादि (गौतम मुनि श्रीर क्णाद मुनि के श्राभप्राय को न जानकर) बुद्धि के योग से श्रात्मा को चतन मानत हैं, श्रीर बुद्धि को भी मन के संयोग से उत्पन्न मानते हैं; जैसेकि इच्छा, ज्ञान-प्रयत्नादि जीवात्मा के गुण, ज्यवहारदशा में श्रार्थात् संसारावस्था में श्रात्मा श्रीर मन के संयोग से उत्पन्न होते हैं। उन्हीं गुणों से श्रात्मा स्वयं ज्ञाता, कर्ता, भोका कहा जाता है श्रीर मोचदशा में तो मिध्याज्ञान की निवृत्ति होनंसे, मिध्याज्ञानमृत्तक राग-द्वेषादि सब गुणों की भी निवृति हो जाती है तो श्रात्मा के विशेष गुण श्रायेत् ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुःख, द्वेष; इन सब का श्रत्यन्त नाश हो जाता है, फिर श्रात्मा श्र्यने स्वरूपमात्रमें स्थित होता है। यह उनका पन्न भी ठीक नहीं है। क्योंकि मोचदशा में नित्यत्व, व्यापकत्व श्रादि गुण तो श्राकाशादिकों के भी रहते हैं, इससे उनसे विलच्चण, श्रात्मा का चैतन्य रूप श्रवश्य श्रङ्गीकार करना चाहिये। श्रात्मत्व जाति का सम्बन्ध ही श्राकाशादिकों से विलच्चणता है, यह नहीं कह सकते। क्योंकि श्रात्मत्व-जाति का योग तो संसारी जीवों में भी है (मुक्तात्मा को संसारियों से विलच्चण होना चाहिये) इससे श्रात्मत्वादि जातियों से भिन्नता मुक्तात्मा की श्रवश्य माननी चाहिये; श्रीर वह भिन्नता श्रिष्ठानचैतन्य रूप मानने से ही घट सकती है श्रन्यथा नहीं।

श्रात्मा श्रहम् प्रतीति का विषय नहीं किन्तु केवल चिद्रूप श्रिष्ठाता है—जो मीमां-सक लोग (जैमिन मुन के सिद्धान्त को ठांक-ठींक न समभते हुए) श्रात्मा को कर्म-कर्ता रूप मानते हैं, उनका पत्त भी ठांक नहीं है । उनकी प्रतिज्ञा है कि श्रहम् (मैं) प्रतीति (ज्ञान) से प्रहण्या के योग्य श्रात्मा है, श्रहम् प्रतीति में श्रात्मा को (श्राश्रयता सम्बन्ध से) करेत्व श्रीर (विषयता संबन्ध से) कमेत्व है। पर यह उनका मन्तन्य श्रयुक्त है । क्योंकि प्रमातृत्वरूप करेत्व श्रीर प्रमेयत्वरूप कमेत्व का विरोध है (प्रमाता जाननेवाला, प्रमेय जानने योग्य) श्रर्थान् त् जाननेवाला श्रीर जानने योग्य होना ऐसे विरुद्ध धर्मों का एक काल में, एक पदार्थ में समावेश नहीं हो सकता। जो विरुद्ध धर्मों के श्रिष्ठान हैं वे एक नहीं जैसे भाव श्रीर श्रमाव। करेत्व, कमेत्व भी परस्पर विरुद्ध धर्म हैं। यह कहना कि करेत्व श्रीर कमेत्व का विरोध नहीं, किन्तु करेत्व श्रीर करणत्व का है ठीक नहीं, क्योंकि विरोधी धर्मों का श्रध्यारोप, दोनों स्थानों म तुल्य होने से केवल करेत्व श्रीर करणत्व का हो विरोध है करेत्व कमेत्व का नहीं, यह कौन कह सकता है ? (श्रर्थात् कोई नहीं कह सकता)। इससे श्रात्मा को श्रहं प्रतीति का विषय न मानकर, केवल चिद्रप श्रिष्ठाता ही मानना चाहिए। श्रातमा श्रव्यापक शरीर-तुल्य परिमाण वाला श्रीर परिणामी नहीं है—जो द्रव्य बोध पर्याय भेद से श्रथोत् नामान्तरर खकर श्रातमा को श्रव्यापक शरीर-तुल्य परिमाण वाला श्रीर परिणामी मानते हैं, उनका पत्त तो उठकर ही मरा हुश्रा है श्रथीत् बिल्वल ही निकम्मा है क्योंकि परिणामी मानने से चेतन कहाँ रहा वह तो जड़ रूप होगया। (जो परिणामी है, वह श्रचेतन है यह व्याप्ति है) जड़ मानने पर श्रातमा में क्या श्रात्मभाव रहा इससे श्रिधातृता रूप चैतन्य ही श्रात्मा है।

आतमा में साचात् कर्त्व धर्म नहीं है--कोई कर्चा रूप ही आत्मा को मानत हैं जैसे—घटादि विषयों के समीप होने पर, जो ज्ञानरूप किया उत्पन्न होती है, उस किया का विषय संवेदन अर्थात् विषयों का प्रकाशरूपी फल है, उस फल में फल का स्वरूप प्रकाशरूप से भान होता है और विषय, प्राह्म रूप से; तथा आत्मा प्राहक रूप से, क्योंकि 'घटमहं जानमि' (घट को मैं जानना हूँ) इस आकार में वह फल उत्पन्न होता है। क्रिया का कारण कर्चा ही है, इससे कर्तृत्व और भोक्त्व आत्मा का ही रूप है। यह पच्च भी युक्ति-युक्त नहीं। (क्योंकि इन विकल्पों का उत्तर नहीं बन मकता) यह बताओं कि संवित्ति रूप फलों का कर्चा आत्मा एक काल में ही होता है वा क्रम में ? एक किसी काल में सबों का कर्चा मानो तो अन्य च्यों में कर्वा नहीं रहेगा (तो आत्मा को कर्चा मानना ठीक नहीं) और क्रम से कर्वा होना भी एक रूप आत्मा का नहीं घट सकता; क्योंकि यदि उसे एक रूपसे ही कर्वा माना जाय तो वह सर्वदा (ज्यापक होनसे) पास तो है ही, सब फल भी एक रूप होने चाहि-ये। और यदि अनेक रूपसे कर्वा माना जाय तो परिणामी होने से चिद्रप नहीं हो सकता। इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा को चैतन्य रूप मानने वालों को आत्मा में साचात् कर्नृत्व धमे नहीं मानना चाहिए। किन्तु क्रूटस्थ, नित्य, चिद्रप आत्मा का कर्वा होना जैसा हमने प्रतिपादन किया है, वह ही ठीक है।

जो ऐसा मानंत हैं कि विषयों के ज्ञान वा प्रकाश द्वारा आत्मा में प्राहकता शक्ति प्रकट हो जाती है उनका पत्त भी उक्त विकल्पों से खंडित जानना चाहिए।

आत्मा विमशं रूप से चेतन नहीं हैं। कोई विमशं रूप से आत्मा को चेतन मानते हैं, वे कहते हैं कि विना विमशं (विचार) के आत्मा को चेतन रूप नहीं बतला सकत। चेतन्य रूप जगत् से भिन्न हैं; पर, विचार के सिवाय अन्यथा उसकी श्विति नहीं हो सकती (अर्थात् विचार रूप ही है)। यह पत्न भी अयुक्त है। क्योंकि विचार का नाम 'विमशं' है। वह बिना अस्मिता (दितीय पाद के ६ सूत्रोक्त) के नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा (अन्तःकरण) में पैदा होने वाला विमर्श 'श्रहमेवं भूतः' भे ऐसा हूँ इस आकार से जाना जाता है। और इस प्रतीति में अहं शब्द मे भित्र आत्म रूपी अर्थ का प्रकाश होनेस विकल्प करपता अर्थात् यथार्थ ज्ञान से भिन्नता है। स्वभावसिद्ध निश्चयात्मक ज्ञान बुद्धि का धमे हैं, चेतन का नहीं, क्योंकि कूटस्थ नित्य होनेसे चैतन्य, सदा एक रूप रहता है। चिति को नित्य होने से ही अहङ्कार में अन्तभोव नहीं कर सकते। इससे आत्मा को विचार रूप सिद्ध करने वाले ने, बुद्धि का ही, आत्मा, आनित से समम लिया है। प्रकाशरूप आत्मा के स्व-रूप को नहीं सममा।

सब दर्शनों में आत्मा का अधिष्ठातृता रूप ही और वृत्तियों के सदश रूपों को छोड़कर खरूप में स्थित होना ही चिति शक्ति का कैवल्य सिद्ध हो सकता है। इस पकार सब
दर्शनों में ही अधिष्ठातृता को छोड़कर, आत्मा का अन्य रूप नहीं बन सकता। जड़ से भिन्न
चैतन्यरूपता ही 'अधिष्ठातृता' है। जो चितरूप से अधिष्ठान करता है, वह ही (बुद्धि को)
भोग्य बनाता है। और जो चेतन से अधिष्ठित है वह सब कामों के योग्य होता है। इस
प्रकार आत्मा को नित्य मानने से, प्रकृति के व्यापार की निवृत्ति होने पर, जो आत्मा का
मोच, हमने वर्णन किया है उसे छोड़कर अन्य मतों की कोई गित नहीं। इससे यह युक्तियुक्ति कहा है कि वृत्तियों के सदश रूपों को (जो कि प्रतिविम्बित होतं रहते हैं) छोड़कर
अपने खरूप में स्थित होना चितिशक्ति का कैवल्य (मुक्ति) है।

नोट—यहां यह न सममना चाहिए कि वृत्तिकार ने अन्य दर्शनों का खराडन किया है, किन्तु 'अन्य शास्त्रों में ऐसी ही मुक्ति बन सकती है' यह सिद्ध कर कैवल्य (मुक्ति) के खरूप का निरूपण किया है। विशेष जानकारी के लिए भूमिकारूप 'षड्दशंन समन्वय' में देखें।

#### उपसंहार

**इक्त प्रकार से ( इस पाद में ) अन्य सिद्धियों से भिन्न सब सिद्धियों की मृल, समाधि** सिद्धि को कहकर, अन्य जाति में परिग्णामरूप सिद्धि की प्रकृति की पूर्णता, कारण है, यह सिद्ध कर; धर्माधर्म की, प्रतिबन्धक को हटाने मात्र में शक्ति है; यह दिखाकर, सिद्धिजन्य पांचों चित्तों का श्रस्मितामात्र से होना बतला कर, (सूत्र ४ के विशेष वक्तव्य में) एक समय में भोगनिवृत्ति के लिए बहत से चित्तों श्रीर शरीरों की श्रास्मिता मात्र से उत्पत्ति बतलानेवाले शब्दों के प्रमाशिक होने में जो सन्देह उत्पन्न होते हैं उनको दिखलाकर सूत्र ४ की प्रसंगानुसार व्याख्या कर, पांच प्रकार की सिद्धियों से उत्पन्न हुए निर्माण चित्तों में से समाधिजन्य चित्त को अपवर्ग का भागी बतलाकर, योगी के कमों की, लौकिक कमों से विचित्रता को सिद्ध कर, कर्म-फलानुकल वासनात्रों (संस्कारों) के प्रकट होने को समर्थन कर. कार्य-कारण की एकता सिद्ध करने से व्यवधान (बीच) युक्त वासनाओं की समीपता को सिद्ध कर, वासनात्रों के त्रानन्त होने पर भी, हेतु-फलादि द्वारा उनका नाश बताकर, भूता-दि कालों में घटादि धर्मों की स्थिति को उपपादन कर, विज्ञानवादियों की शङ्काश्रों को निवृत्त कर, चित्तद्वारा पुरुष को ज्ञाता मानने से सब व्यवहारों की सिद्धि को निरूपण कर, पुरुष के हाने में प्रमाण दिखाकर, मुक्ति के निर्णय के लिये दस सूत्रों से, क्रम से उपयोगी अर्थों को कहकर, अन्य शास्त्रों में भी "ऐसी ही मुक्ति बन सकती है" यह सिद्ध कर, मुक्ति के स्वरूप का निर्णय किया । इस प्रकार पात जल-योग-प्रदीप में कैवल्य नामवाले चौथे पाद की **च्या**ख्या समाप्त हुई ।

इति पातंजरूयोग-प्रदीपे कैवस्यपादः चतुर्थः

### मूल सूत्र

|    |                                    | রিন্ট      |     |                                         | Ãã  |
|----|------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------------|-----|
|    | तस्वसमास सांख्यमूत्र               |            | 8   | वृत्तिसारूप्यमितरत्र।                   | १८  |
| १  | <b>अ</b> थातस्तत्त्वनमासः।         | 60         | 4   | वृत्तयः पञ्चतय्यः क्षिष्टाक्षिष्टाः ।   | १९  |
| २  | श्रदो प्रकृतयः।                    | <b>د</b> ۲ | Ę   | प्रमाणविषयेयविकरूपनिद्राम्मृतयः ।       | २०  |
| 3  | षोडश विकागः।                       | <b>د</b> ۹ | vo  | प्रत्यत्तानुमानागमाः प्रमाणानि ।        | 90  |
| 8  | पुरुषः ।                           | ८२         | 6   | विवर्थया मिथ्याज्ञानमतद्र्पप्र तष्ठम् । | २५  |
| 4  | द्रेगुएयम ।                        | ટં૧        | 9   | शब्दज्ञानानुपाती वस्तुग्र्न्यो          |     |
| Ę  | संचरः प्रतिसंचरः।                  | ९३         |     | विकल्यः ।                               | २८  |
| v  | श्रध्यात्मम् धिन्तम् धिर्वेवंच ।   | ९५         | 1   | छभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा ।       | २९  |
| 6  | पंचाभिबुद्धयः ।                    | ९५         | 1   | श्चनुम्तविषयासप्रमोषः स्मृतिः ।         | ३१  |
| ٩  | पंच रायानयः                        | ९ ६        | 1   | अभ्यासवैराग्याभ्यां तित्रराधः           | ३४  |
| १० | ्च वायवः l                         | ९६         |     | तत्र स्थिती यत्नारुभ्यासः।              | ३५  |
| ११ | <b>ंच क</b> मो मानः।               | ९७         | 188 | स तु दीघेकालनैशन्तयसस्कारा-             |     |
| १२ | पंच पत्रो श्रविद्या।               | ९७         |     | सेवितो दृढ <b>्मिः।</b>                 | ३५  |
| १३ | श्रद्धितिस्थाऽशिक्तः।              | ९७         | १५  | दृष्टानुश्र वकविषयवितृष्ण्स्य           |     |
| १४ | नवधा तुष्टिः ।                     | 95         |     | वशाकार ज्ञा वैराग्यम् ।                 | ३७  |
| १५ | श्रष्ट्रधा सिद्धिः ।               | ९र         | १६  | तत्यरं पुरुषख्यातेर्गुण्वैतृध्ययम्।     | ३९  |
| १६ | दश भौःलकार्थाः ।                   | १००        | 1   | वितक्षेत्रचारानन्दास्मितानुगमात्        | ` . |
|    | श्रनुपदः सर्गः।                    | १०१        |     | संप्रज्ञातः ।                           | ४०  |
|    | चतुदेशवियो भूतसर्गः।               | १०२        | 86  | विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कार-       |     |
|    | त्रिविधो बन्धः।                    | १८५        |     | शेषां ऽन्यः।                            | ४७  |
|    | त्रिविधो मोचः ।                    | १८५        | 83  | भवप्रत्यया विदेहप्रकृतिलयानाम् ।        | ५६  |
|    | त्रिविधं प्रमाणम् ।                | १०६        | 5.0 | श्रद्धावीयेस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक     |     |
| २२ | एतत् सम्यग्ज्ञात्वा कृत्यकृत्यः    |            |     | इतरेग-्।                                | Ęų  |
|    | स्यान् । न पुनस्त्रिविधेन दुःखनाभि |            | २१  | तीब्रस्वेगानामासन्नः ।                  | ६७  |
|    | भूयते।                             | १०६        |     | मृदुमध्याधिकात्रत्वात्तताऽपि            |     |
|    | पातञ्जलयोग सूत्र                   |            |     | विशेषः ।                                | ६८  |
|    | श्रय समाधिगादः                     |            |     | ईश्वरप्रणिधानादा ।                      | ६८  |
| 8  | श्रथ योगानुशासनम्।                 | 8          | २४  | क्वेशकर्भविपाकाशयैरपरामृष्टः            |     |
|    | योगश्चित्तः श्रीतिराधः ।           | 9          |     | पुरुषविशेष ईश्वरः ।                     | ६९  |
| 3  | तदा द्रष्टुः खरूपेऽवस्थानम् ।      | १७         | २५  | तत्र निरतिशयं सवेज्ञबीजम्               | 48  |
|    |                                    |            |     |                                         |     |

|      |                                                      | विष्ठे     |                                            | 28   |
|------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------|
| २६   | पूर्वषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्                    | ७५         | ४६ ता एव सबीजः समाधिः।                     | १३६  |
|      | तस्य वाचकः प्रगावः।                                  | 40         | ४७ निविचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः।        | १३७  |
|      | तज्जपस्तद्रथेभावनम् ।                                | <b>८</b> १ | ८८ ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा।                   | 258  |
| २९   | ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्त-                       |            | ४९ श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यवि <b>षया</b> |      |
|      | रायाभावश्च ।                                         | 66         | विशेषाथेत्वात् ।                           | १३९  |
| ३०   | व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्या-                       |            | ५० तज्ञः संस्कारोऽन्यसंस्कारः              |      |
|      | विरतिभ्रान्तिदशेनालब्ध-ृमि-                          |            | प्रतिबन्धी ।                               | १४०  |
|      | कत्वानवस्थितत्वानि चित्त-                            |            | ५१ तस्यापि निराधे सर्दनिरोध।त्रिबीजः       |      |
|      | विद्येपास्तं ऽन्तरायाः ।                             | ८९         | समाधः।                                     | 888  |
| ३१   | दु:खदौमेनस्याङ्गमे जयत्वश्वास-                       |            | इति श्रीपातञ्जले योगशास्त्रे समाधिनि       | देशो |
|      | प्रश्वासा विज्ञे ।                                   | ९०         | नाम प्रथमः पादः ॥ १ ॥                      | •    |
| ३२   | तत्व्रतिषेधार्थमकतत्त्वाभ्यासः ।                     | 6 5        |                                            |      |
| 33   | A                                                    | a-         | श्रथ साधनपादः                              |      |
| •    | पुरायापुराय विषयः एवं भावः ।तश्चित्त                 |            | १ तपः स्वाध्यायश्वरप्राण्धानानि            |      |
|      | प्रसादनम ।                                           | ९५         | क्रियायंःगः ।                              | १५१  |
| ३४   | प्रच्छदेनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य।                   | ९७         | २ सनाविभावनार्थः क्षेत्रतन्-               |      |
|      | विषयवर्ता वा प्रशृत्तिस्त्वन्ना मनसः                 |            | करणाथेश्व।                                 | १५८  |
|      | स्थितिनिबन्धर्ना ।                                   | १२३        | ३ व्यविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः        |      |
| ३६   | विशोका वा ज्योतिष्मती।                               | १२५        | क्रेशाः ।                                  | 246  |
| ३७   | वीतरागविषयं वा चित्तम्।                              | १२७        | ४ श्रावद्या चेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनु-   |      |
| ३८   | स्वप्रनिद्राज्ञानालम्बनं वा ।                        | १२७        | विच्छित्रोदारासाम् ।                       | १५९  |
| ३९   | यथाभिमतध्यानाद्वा ।                                  | १२८        | ५ श्रनित्याशुचिदुःखानात्मसु                |      |
| ४०   | परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य                            |            | नित्यशुचिसुखार-ख्यातरविद्या ।              | १६३  |
|      | वशीकारः।                                             | १२९        | ६ हुग्द्दोनशक्त्यारेकात्मतेव।(स्मता।       | १६४  |
| ४१   | च्ची ग्रवृत्तंरभिजातस्येव मग्रेप्रेहीतृ-             |            | ७ सुखानुशयी रागः ।                         | १६५  |
|      | महरामाह्येषु तत्थतद् अनता                            |            | ८ दुःखानुशर्या द्वेषः ।                    | १६५  |
|      | समापत्तिः।                                           | १२९        | ९ स्वरसवाही विदुषीऽपि तथाहरूी-             |      |
| ४२   | तत्र शब्दःथेज्ञानिवक्रस्पैः संकीणो                   |            | ऽभिनिवेशः ।                                | १६५  |
|      | सवितको समापत्तिः।                                    | १३०        | १० ते प्रतिप्रसबहेयाः सृक्ष्माः ।          | १६७  |
| ४३   | स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपग्रन्यवार्थः                   | 0.5.5      | ११ ध्यानहयास्तद्वृत्तयः ।                  | १६८  |
| ()i) | मात्रानभोसा निर्नितको।<br>एतयैव सविचारा निर्विचारा च | १३२        | १२ हेशमूलः कभोशया दृशदृष्ठजन्म-            |      |
| 22   | सुक्ष्मविषया व्याख्याता ।                            | १३३        | वेदनायः।                                   | १६९  |
| ४५   | सूह्मविषयत्वं चाजिङ्गपर्यवसानम्                      | १३५        | १३ सति मूले तद्विपाको जास्यायुभीगाः।       | १७०  |

| •                                       | वृष्ठ |                                           | <b>पृ</b> ष्ट |
|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------------|---------------|
| १४ ते ह्वादपरितापफलाः पुरायापुराय-      |       | ३३ वितर्कवाधने प्रतिपत्तभावनम्।           | २९०           |
| हेतुत्वात्।                             | 8.08  | ३४ वितर्का हिंसादयः कृतकारितानु-          |               |
| १५ परिगामतापसंस्कारदुःखेर्गुगुन्हि      | ī     | मोदिता लोभकोधमोहपूर्वका मृदु-             |               |
| विरोधाच दुःखमेव सर्वे विवेकिन           | । १७६ | मध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्त-            |               |
| १६ हेयं दुःखमनागतम् ।                   | १७८   | फला इति प्रतिपत्तभावनम्।                  | २९६           |
| १७ द्रष्टृदश्ययोः संयोगा हेयहेतुः       | १७८   | ३५ ऋहिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वैर-       |               |
| १८ प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्र-    |       | त्यागः ।                                  | २९८           |
| यात्मकं भोगापवगोर्थं दृश्यम् ।          | १८५   | ३६ सत्यशतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् ।    | २९८           |
| १९ विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि       |       | ३७ अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्।  | २९९           |
| गुरापवीरा।                              | १९५   | ३८ ब्रह्मचयेप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः।       | २९९           |
| २० द्रष्टा दशिमात्रः शुद्धोऽपि          |       | ३९ अपरिग्रहस्थैर्य जन्मकथन्तासंबोधः।      | २९९           |
| प्रत्ययानुपश्यः ।                       | २१०   | ४० शौचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः ।    | ३००           |
| २१ तद्ये एव दश्यस्यात्मा ।              | २१८   | ४१ सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाम्येन्द्रिय-     |               |
| २२ ऋतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य-   |       | जयात्मद्शेनयाग्यत्वानि च ।                | 300           |
| साधारणत्वात् ।                          | २२०   | ४२ संतोषादनुत्तमसुखलाभः।                  | ३०१           |
| ६३ स्वस्वामिशक्स्योः स्वरूपोपलब्धिः     |       | ४३ कायन्द्रियसिद्धिरशुद्धित्तयात्तपसः।    | ३०१           |
| हेतुः संयोगः।                           | २२१   | ४४ स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः।         | ३०१           |
| २४ तस्य हेतुरविद्या ।                   | २२८   | ४५ समाधिसिद्धिरीश्वरप्रिणिधानात्।         | ३०२           |
| २५ तदभावात्संयोगाभावो हानं तद्-         |       |                                           | ३०२           |
| दृशेः कैवल्यम् ।                        | २३१   |                                           | ३२२           |
| २६ विवेकख्यातिरविष्लवा हानोपायः।        | २३२   | _                                         | ३२४           |
| २७ तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ।   | २३५   | ४९ तस्मिन्सति श्वासश्र्वासयो-             |               |
| २८ योगाङ्गानुष्ठानाद्शुद्धिच्चये ज्ञान- |       |                                           | ३२४           |
| दीप्तिराविवेकख्यातः ।                   | २३६   | ५० बाह्याभ्यन्तरस्तम्भृष्टित्र्देशकाल-    |               |
| २९ यमनियमासनप्राणायाम-                  |       |                                           | ३२४           |
| प्रत्याहारधारगाध्यानसमाधया-             |       |                                           | <b>३३</b> ७   |
| ऽष्टावङ्गानि ।                          | २३७   |                                           | ३३९           |
| ३० श्रहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचयो-         |       |                                           | ३४०           |
| परिम्रहा यमाः ।                         | २४५   | ५४ स्वविषयासंत्रयोगे चित्तस्वरूपानु-      |               |
| ३१ जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः            |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | १४०           |
| सावभौमा महाव्रतम्।                      | २४९   | •                                         | १४१           |
| ३२ शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायश्वर-          |       | इति श्रीपातञ्जले योगशास्त्रे साधननिर्देशे | ì             |
| ्प्रिश्चानानि नियमाः ।                  | २६३   | नाम द्वितीयः पादः ॥ २ ॥                   |               |

|    |                                     | व्रष्ठ |    | •                                     | 58   |
|----|-------------------------------------|--------|----|---------------------------------------|------|
|    | श्रय विभूतिपादः                     |        | २१ | कायरूपसंयमात्तद्याश्वशक्तिस्तम्भे     |      |
| १  | देशबन्धश्चित्तस्य धारगा ।           | ३६५    |    | चक्षुःप्रकाशसंप्रयोगेऽन्तर्धानम् ।    | ४१४  |
| २  | तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम् ।       | ३६५    | २२ | सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म            |      |
| રૂ | तदेवार्थमात्रनिभोसं स्वरूपशुन्य-    |        |    | तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा ।  |      |
|    | मिव समाधिः।                         | ३६६    |    | मैत्र्यादिषु बलानि ।                  | ४१५  |
| 8  | त्रयमेकत्र संयमः।                   | ३६८    |    | बलेषु हस्तिबलादीनि ।                  | ४१६  |
| 4  | तज्जयात्प्रज्ञालोक:।                | ३६८    | २५ | प्रवृत्त्यालोकन्यासात्सूक्ष्मभ्यवहित- |      |
| Ę  | तस्य भूमिषु विनियोगः।               | ३६८    |    | विश्रक्षष्टज्ञानम् ।                  | ४१६  |
| v  | त्रयमन्तरङ्गं पूर्वभ्यः।            | ३७३    |    | भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्।            | ४१६  |
| 6  | तद्पि बहिरङ्गं निबीनस्य।            | ३७३    |    | चन्द्रे ताराव्युहज्ञानम् ।            | ४२३  |
| ς  | व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभव-       |        |    | ध्रुवे तद्ग्तिज्ञानम्।                | ४२४  |
|    | प्रादुर्भावौ निरोधज्ञणचित्तान्वया   |        |    | नाभिचक्रे कायव्यूह्झानम               | ४२४  |
|    | निरोधपरिग्णामः।                     | ३७५    |    | कराठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः ।      | ४२५  |
| १० | तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्।     | ३७७    |    | कूमेन।ड्यां स्थैयेम्।                 | ४२५  |
|    | सवाथतैकाप्रतयोः चयादयौ              |        |    | मूमेज्योतिषि सिद्धदर्शनम ।            | ४२५  |
|    | चित्तस्य समाधिपरिणामः।              | ३७७    | 33 | प्रातिभाद्वा सवेम्।                   | ५२६  |
| १२ | ततः पुनः ज्ञान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ |        | 38 | हृद्ये चित्तासंवित् ।                 | ४२६  |
|    | चित्तस्यैकामतापरिगामः।              | ३७८    | ३५ | सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकी गोयोः       |      |
| १३ | एतेन भूतेन्द्रयेषु धमेलच्चा-        |        |    | प्रत्ययाविशेषा भोगः परार्थान्य-       |      |
|    | वस्थापरिसामा व्याख्याताः ।          | ३७९    |    | स्वाथेसंयमात्पुरुषज्ञानम् ।           | ४२६  |
| १४ | शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती      |        | ३६ | ततः प्रातिभश्रावस्वेदनादशा-           |      |
|    | धर्मी ।                             | ३९२    |    | स्वादवातो जायन्ते ।                   | ४२८  |
| १५ | क्रमान्यत्वं परिगामान्यत्वे हेतुः।  | ३९९    |    | ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः।  | 1३२९ |
| १६ | परिग्णामत्रयसंयमादतीतानागत-         |        | ३८ | बन्धकारणशैथिल्यात्प्रचार-             |      |
|    | ज्ञानम ।                            | ४०१    |    | संवैदनाच चित्तस्य परशरीरावेशः।        | ४२९  |
| ę, | शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासान्  |        | ३९ | <b>उदानजयाज्ञलपङ्ककगटका</b> दिष्व-    |      |
|    | संकरस्तस्त्रविभागसंयमात्सर्वभूत-    |        |    | सङ्ग उत्कान्धि।                       | ४३०  |
|    | रुतज्ञानम् ।                        | ४०१    | 80 | समानजयाञ्ज्वल <del>नम्</del> ।        | ४३७  |
| १८ | संस्कारसाँचात्करसात्पृषेजाति-       |        | 88 | श्रीत्राकाशयोः संबन्धसंयमाहिन्यं      |      |
|    | ज्ञानम्।                            | 888    |    | श्रोत्रम्।                            | ४३७  |
| १९ | प्रत्ययस्य परचित्ताज्ञानम्।         | ४१२    | ४२ | कायाकाशयोः संबन्धसंबमाहघु-            |      |
| २० | न च तत्सालम्बनं तस्याविषयी-         | •      |    | त्लसमापत्ते आकाश्गममम्।               | ४३८  |
| •  | भूतत्वास्।                          | ४१३:   | ४३ | बहिरकस्पिता वृत्तिमेद्याबिदेहा ततः    |      |

|    |                                          | वृष्ठ    |    |                                         | <b>AB</b> |
|----|------------------------------------------|----------|----|-----------------------------------------|-----------|
|    | प्रकाशावरण्यस्यः।                        | ४३८      | 4  | प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेक-        |           |
| 88 | स्थूलखरूपसूक्ष्मान्वयार्थवस्व-           |          | {  | मनेकेषाम् ।                             | ४६२       |
|    | संयमाद्भूतजयः ।                          | ४३९      | Ę  | तत्र ध्यानजमनाशयम् ।                    | ४६२       |
| ४५ | ततोऽर्णिमादिप्रादुर्भावः काय-            |          |    | कमोशुक्लकृष्णं योगिनश्चिविध-            |           |
|    | संपत्तद्धमोनभिघातश्च ।                   | ४४२      |    | मितरेषाम् ।                             | ४६२       |
| ४६ | रूपलाव <b>एयबलवज्रसं</b> इननस्वानि       |          | 6  | ततस्तद्विपाकानुगुग्गानामेवाभि-          |           |
|    | कायसंपत्।                                | ४४३      |    | व्यक्तिर्वासनानाम ।                     | ४६३       |
| ४७ | प्रह्णस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्व-       |          | 9  | जातिदेशकालव्यवहितानामप्यान-             |           |
|    | संयमादि <i>न्द्रिय</i> जयः ।             | 888      |    | न्तर्ये स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्     | ४६४       |
| ४८ | ततो महाजवित्वं विकरणभावः                 |          | 80 | तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्        |           |
|    | प्रधानजयश्च                              | ४४५      |    | हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वा-        |           |
| ४९ | सत्त्वपु <b>रुषान्यता</b> ख्यातिमात्रस्य |          |    | देषामभावे तद्भावः।                      | ४७०       |
|    | स्वेभावाधिष्ठातृत्वं सवेज्ञातृत्वं च।    | ४४६      | १२ | श्रतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्व-         |           |
| 40 | तुद्वैराग्यादपि दोषबीजत्त्रय             |          |    | भेदाद्धमाणोन्।                          | ४७२       |
|    | केवल्यम् ।                               | ४४८      | १३ | ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः ।          | ४५३       |
| ५१ | स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं        |          | १४ | परिगामैकत्वाद्वस्तुतत्त्वम् ।           | ४७४       |
|    | पुनरनिष्टप्रसङ्गात् ।                    | ४४९      | १५ | वस्तुसाम्यं चित्तभेदात्तयोर्विभक्तःपंथ  | ा: ४७६    |
| ५२ | त्त्रणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं          |          |    | न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तद्रप्रमाण्कं   | .,,       |
|    | ज्ञानम्।                                 | ४५०      |    | तदा किं स्यात्।                         | ४७७       |
| ५३ | जातिल्च एदेशैरन्यतानवच्छेदात्            |          | १७ | तदुपरागापेज्ञित्वाश्चित्तस्य वस्तु      |           |
|    | तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः।                | ४५१      |    | ज्ञाताज्ञातम् ।                         | ४७८       |
| 48 | तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं         | 1        | 86 | सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयसाः प्रभोः       |           |
|    | चेति विवेकजं ज्ञानम्।                    | ४५२      |    | पुरुषस्यापरिगामित्वात्।                 | ४७९       |
|    | सत्त्वपुरुषयाःशुद्धिसाम्य कैवल्यम्।      |          | 89 | न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्।              | 860       |
| 3  | ति श्रीपातअले योगशास्त्रे विभूतिनिर्देः  | शो       |    | एकसमये चोभयानवधारणम् ।                  | ४८१       |
|    | नाम तृतीयः पादः ॥ ३ ॥                    |          |    | चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिशसङ्गः  |           |
|    | -                                        |          |    | स्मृतिसंकरश्च ।                         | ४८२       |
|    | श्रथ कैवन्यपादः                          |          | २२ | चितरप्रतिसक्रमायास्तदाकारापसौ           |           |
| 8  | जन्मीषधिमन्त्रतपःसमाधिजा सिद्धः          | 1.પ્રેલવ |    | स्वबुद्धिसंवेदनम् ।                     | 823       |
|    | जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात् ।       |          | २३ | द्रष्ट्रदश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम् । | 828       |
|    | निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां              | - 17     | २४ | तदसंख्ययवासनाभिश्चित्रमपि               |           |
| `  | वरणभेदस्तु ततः चेत्रिकवत्।               | 846      |    | परार्थ र हत्यकारित्वात्।                | ४९०       |
| 8  | निर्माण्चित्तान्यस्मितामात्राम् ।        | ४५९      | २५ | विशेषद्भिन चात्मभावभावना-               |           |

|       |                                                        | <u>g</u> g | Za                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
|       | विनिवृत्तिः ।                                          | ४९१        | ३१ तदा सर्वावरणमलापेतस्य झानस्या-                           |
| २६    | तदा विवेकिन्मनं कैवल्यप्राग्भारं                       |            | नन्त्याञ्झेयमरूपम्। ४९५                                     |
| • • • | चित्तम् ।                                              | ४९२        | ३२ ततः कृताथोनां परिग्णमाक्रम-                              |
| २७    | तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः               | ४९३        | समाप्तिगुेँगानाम् ४९६<br>३३ च्रग्पप्रतियोगी परिग्णामपरान्त- |
| २८    | हानमेषां क्लेशवदुक्तम्।                                | ४९३        | निर्माह्यः क्रमः ४९८                                        |
| २९    | प्रसंख्याने <i>ऽ</i> प्यकुर्सादस्य <sup>े</sup> सर्वथा |            | ३४ पुरुषाथेशून्यानां गुरणानां प्रति                         |
|       | विवेकख्यातघेमेमेघः समाधिः।                             | ४९४        | प्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा                           |
| ३०    | ततः क्लंशकमेनिवृत्तिः।                                 | ४९४        | चितिशक्तिरिति । ४९९                                         |

इति श्रीपातअले योगशास्त्रे कैवल्यनिरूपणं नाम चतुर्थः पादः ॥ ४॥
॥ समाप्तं योगदर्शनम् ॥

# वर्णानुक्रमसूत्रसूची

|            | तस्व समास सांख्य सूत्र                |     | पातञ्जलयोग सूत्र                          |
|------------|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
|            |                                       | gg. | SA                                        |
|            | 76                                    |     | भ                                         |
| १          | श्रथातस्तत्त्वसमासः।                  | 60  | १२ श्रतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्य-           |
| 9          | श्रभ्यात्ममधिभूतमधिदैवं च ।           | ९५  | भ्वभेदाद्धर्माणाम्। ४ ४७१                 |
| १७         | श्रनुप्रद्दः सर्गः ।                  | १०१ | १ त्रथ योगानुशासनम् । १ १                 |
| २          | श्रष्टी प्रकृतयः।                     | ८१  | ५ श्रनित्याशुचिदुःखानात्मसु               |
| <b>१</b> ३ | श्रष्ट विश्वतिधाऽशक्तिः।              | ९७  | नियत्युचिसुखात्मख्याति-                   |
| १५         | श्रष्टधा सिद्धिः।                     | ९९  | रविद्या। २ १६३                            |
| ລລ         | ए<br>एतत् सम्यग् ज्ञात्वा कृत्यकृत्य- |     | ११ अनुभूतविषयासंप्रमोषः स्मृतिः १ ३२      |
| **         | स्यात्। न पुनिष्ठिविधेन दुःखेना-      |     | ३९ अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्तासं-         |
|            | भिभूयत ।                              | १०६ | बोधः। २ २९९                               |
|            | च                                     | 1-1 | १० अभावप्रत्ययालम्बना वृत्ति-             |
| १८         | चतुर्दशविधो भूतसर्गः।                 | १०२ | र्निद्रा। १ २९                            |
|            | त                                     | •   | १२ अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः १ ३४     |
|            | त्रिविधो बन्धः।                       | १०५ | ३ त्र्रविद्यास्मितारागद्वेषाभिनि-         |
|            | त्रिविधो मोत्तः।                      | १०५ | वेशाः क्लेशाः। २ १५८                      |
|            | त्रिविधं प्रमाणम्।                    | १०६ | ४ त्र्यविद्या चेत्रमुत्तरेषां श्सुप्ततनु- |
| 4          | त्रेगुरायम् ।                         | ८९  | विच्छित्रादाराणाम्। २ १५९                 |
| ३६         | दश मौलिकार्थाः                        | १०० | ३७ श्रक्तंयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्था-   |
|            | न                                     |     | नम्। २ २९९                                |
| १४         | नवधा तुष्टिः।                         | 96  | ३५ ऋहिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ            |
| v          | पुरुषः ।                              | ८२  | वैरत्यागः। २ २९०                          |
|            | पंचाभिबुद्धयः ।                       | 94  | ३० श्रहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्याप-        |
|            | पंच दृग्योनयः।                        | ९६  | रिब्रहायमाः। २ २४५                        |
|            | पंच वायवः।                            | ९६  | <b>E</b>                                  |
| -          | पंच कमीत्मानः।                        | ९७  | २३ ईश्वरप्रिधानाद्वा। १ ६८                |
|            | पंचपर्वा श्रविद्या ।                  | 96  | उ<br>३९ <b>उ</b> दानजयाज्ञलपङ्ककगटका- ३   |
|            | स                                     |     | द्धिसङ्ग स्कान्तिश्च। ४३०                 |
| Ę          | संचरः प्रतिसंचरः।                     | ९३  | विष्युत्तञ्ज उत्प्रास्तियः। उर्           |
| 3          | षोदश विकाराः।                         | ८२  | ४८ ऋतम्भरा वत्र प्रज्ञा। १ १३८            |
| 7          |                                       | 48  |                                           |

| पातः जलयागप्रदाप ]                                           |               |                                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| पा०                                                          | वृष्ठ         | था० प्रश                                    |
| ए                                                            |               | २१ चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरति-        |
| १० एकसमय चोभयानवधारणम् ४                                     | ४८१           | प्रसङ्गः स्मृतिसंकरश्च । ४ ४८२              |
| ४४ एतयैव सविचारा निर्विचारा                                  |               | <b>ज</b>                                    |
| च सूक्ष्मविषया व्याख्याता। १                                 | १३३           | १ जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः                 |
| १३ एतन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्त्या-                           |               | सिद्धयः। ४ ४५५                              |
| वस्थापरिग्णामा व्याख्याताः। ३                                | ३७९           | ९ जातिदेशकालव्यवहितानाम-                    |
| क                                                            |               | प्यानन्तर्य स्मृतिसंस्कारयोरेक-             |
| ३० कगठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः । ३                         | ४२५           | रूपत्वात्। ४ ४६४                            |
| ७ कमोशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रि-                               |               | ३१ जातिदेशकालसमयानविच्छ-                    |
| विधमितरेषाम्। ४                                              | ४६२           | न्नाः सार्वभौमा महात्रतम्। २ २४९            |
| २१ कायरूपसंयमात्तद्प्राह्यशक्ति-                             |               | ५३ जातिलचणदेशैरन्यतानवच्छ-                  |
| स्तम्भे चक्षुःप्रकाशासंप्रयोगेऽ-                             |               | दात तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः । ३ ४५४        |
| न्तर्धानम् । ३                                               | 888           | २ जात्यन्तरपरिग्णामः प्रकृत्या-             |
| ४२ कायाकाशयोः संबन्धसंयमा-                                   |               | पूरात्। ४ ४५६                               |
| ह्यपुत्त्वसमापत्तेश्राकाशगम-                                 |               | त                                           |
| नम ।                                                         | ४३८           | २७ तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि सं-          |
| ४३ कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धित्तयात्त-                         |               | स्कारभ्यः ४ ४९                              |
|                                                              | २ ३०१         | २८ तज्जपस्तदर्थभावनम्। १८                   |
|                                                              | ર ૪૨૫         | ५० तजाः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्र•             |
| २२ कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तद-                           |               | तिबन्धी। १ ४४                               |
|                                                              | २ २२०         | ५ तज्जयात्प्रज्ञालाकः। ३ ३६                 |
| १५ क्रमान्यत्वं परिग्णामान्यत्वे                             | • • • •       | ४५ ततोऽग्णिमादिप्रादुभावः काय-              |
|                                                              | ३ ३९ <b>९</b> | संपत्तद्धर्मानभिघातश्च। ३ ४४                |
| २४ क्लेशकमेविपाक।श्येरपरा-                                   | ` ` ` ` ` `   | ४८ ततो द्वन्द्वानभिघातः। २ ३२               |
|                                                              | १ ६९          | ४८ ततो मनोजवित्वं विकरण-                    |
| १२ क्लेशमूलः कमाशया दृष्टाः-                                 | , ,,          | भाव: प्रधानजयश्च । ३ ४४                     |
|                                                              | २ १६९         | 2 :                                         |
| ष्ठजन्मव <b>र्</b> गायः<br>ग                                 | , ,,,         | समाप्तिर्गुणानाम् । ४ ४९                    |
| भ<br>४७ प्रहग्गस्वरूपास्मितान्वयार्थव-                       |               | ३० ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः। ४ ४ <sup>९</sup> |
|                                                              | <b>३ ४४४</b>  |                                             |
| स्वरत्वनााषुष्य्रवणयः ।<br>ज्ञ                               | , 556         | ५५ ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम् २ ३४         |
| ्राः चन्त्रे नागतगरसाम् ।                                    | ३ ४२३         | E-2:                                        |
| २७ चन्द्रे ताराव्यृहज्ञानम् ।<br>२२ चितरप्रतिसंकमायास्तदाका- | , 014         | प्रत्ययो चित्तस्यैकामता-                    |
| २२ चितरशातसक्रमायास्त्रदाकाः<br>रापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम्।   | ४ ४८३         | 2                                           |
| राजता रजनुष्यस्यकृतम्                                        |               | <b>५</b> १३                                 |
| e.                                                           |               |                                             |

|     | q                                           | 10       | <b>B</b> B   |     |                                                     | पा० | <b>gg</b>          |
|-----|---------------------------------------------|----------|--------------|-----|-----------------------------------------------------|-----|--------------------|
| २९  | ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्य-                 |          |              |     | गातावच्छदः प्रागायामः ।                             | ર   | ३२४                |
|     | न्तरायाभावश्च ।                             | 8        | ८७           | १०  | तस्य प्रशान्तवाहिता संस्का-                         |     |                    |
| ३६  | ततः प्रातिभश्रावण्वेदनाद्शीं-               |          |              |     | रात्।                                               | ३   | ३७७                |
|     | खादवार्ता जायन्ते।                          | ३        | ४२८          |     | तस्य भूमिषु विनियोगः।                               | 3   | ३६८                |
| १६  | तत्परं पुरुषख्यात्रगुणवैतृष्णयम्            | 18       | ३९           | २७  | तस्य वाचकः प्रग्वः।                                 | १   | <b>U</b> U         |
| ३२  | तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः।            | १        | ९१           |     | तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा।                   | २   | २३५                |
| २   | तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्।                | ३        | ३६५          | २४  | तस्य हेतुरविद्या ।                                  | २   | २२८                |
|     | तत्र ध्यानजमनाश्यम्।                        | 8        | ४६२          | ५१  | तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधा-                          |     |                    |
|     | तत्र निरतिश्यं सर्वज्ञबीजम्।                | 8        | ७४           |     | त्रिर्बीजः समाधिः ।                                 | 8   | १४१                |
| ४२  | तत्र शब्दाथंज्ञानिवकल्पैः                   |          |              | ४६  | ता एव सबीजः समाधिः।                                 | १   | १३६                |
|     | संकोर्णा सवितर्का समापत्तिः।                | 8        | १३०          | २१  | तीत्रसंवेगानामासन्नः ।                              | १   | ६७                 |
|     | तत्र स्थितौ यह्नोऽभ्यासः।                   | 8        | ३५           | 48  | तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषय-                         |     |                    |
| 6   | ततस्तद्विपाकानुगुर्णानामेवा-                |          |              |     | मक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम।                         | ३   | ४५२                |
|     | भिव्यक्तिर्वासनानाम्।                       | 8        | ४६३          | १०  | तासामनादित्वं चाशिषा                                |     |                    |
|     | तदपि बहिरङ्गं निर्वीज्स्य।                  | ३        | ३७३          |     | नित्यत्वात् ।                                       | 8   | ४६४                |
| २५  | तद्भावात्संयोगाभावो हानं                    |          |              |     | ते प्रतिप्रसबहेयाः सूक्ष्माः ।                      | २   | १६७                |
|     | दृशेः कैवल्यम्।                             | 2        | २३१          | १४  | ते ह्लादपरितापफलाः पुराया-                          |     |                    |
|     | तद्थे एव दृश्यस्यात्मा ।                    | २        | २१८          |     | पुरस्हेतुत्वात् ।                                   | २   | १७४                |
| २४  | तद्संख्येयवासनाभिश्चित्रमपि                 |          |              |     | तं व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः ।                      | 8   | ४७३                |
|     | परार्थे संहत्यकारित्वात्।                   | 8        | ४९०          | ३७  | ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने                         |     |                    |
|     | तदा द्रष्टुः खरूपेऽवस्थानम्।                | 8        | १७           |     | सिद्धयः।                                            | 3   | ४२९                |
| २६  | तदा विवेकनिम्नं कैवल्य-                     |          |              | 9   | त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः।                           | ३   | ३७३                |
|     | प्राग्भारं चित्तम्।                         | 8        | ४ <b>९२</b>  |     | त्रयमेकत्र संयमः।                                   | ३   | ३६८                |
| 48  | तदा सर्वावरणमलापेतस्य                       |          |              | 20  | <b>3</b>                                            |     |                    |
| •   | ज्ञानस्यानन्त्याष्ट्रोयमल्पम् ।             | 8        | ४९५          | २१  | दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्व-                           |     | 0.0                |
| १७  | तदुपरागापेत्तित्वाचित्तस्य वस्तु            |          |              |     | श्बासप्रश्वासा विज्ञेपसहभुवः                        |     | १९०                |
| 5   | ज्ञाताज्ञातम्।                              | 8        | ४७८          |     | दुःखानुशयी द्वेषः ।                                 | 2   | १६५                |
| 3   | तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूप-               | 5        | 366          | 9   | हग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवा-                         | _   | 06.3               |
|     | शून्यमिव समाधिः।                            | 3        | ३ <b>६</b> ६ | 01. | स्मिता।                                             | २   | १६४                |
| ५०  | तद्वैराग्यादपि दोषबीजन्तये                  | a        | DD-          | 44  | दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्ण्स्य                       | 0   | 3                  |
| •   | कैवल्यम् ।<br>तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि  | 3        | ४४७          | 0   | वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्।<br>देशवन्धश्चित्तस्य धारणा। | 8   | રે <b>હ</b><br>૩૬૯ |
| <   | तपःस्वाच्यायश्वरप्राणघानाान<br>क्रियायोगः । | <b>२</b> | १५१          |     | द्रश दशिमात्रः शुद्धोऽपि                            | ų   | ३६५                |
| (JO | क्यायागः।<br>तस्मन्सति श्वासप्रश्वासयोः     | `        | 171          | 70  | _                                                   | 5   | 50-                |
| 27  | तास्मन्सात आसंत्रआसयाः                      |          |              |     | प्रत्ययानुपश्यः ।                                   | २   | २१०                |

| पा                                   | 0        | <b>রি</b> ৪ | पा० प्रष्ठ                           |
|--------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------------|
| १७ द्रष्टहरययोःसंयोगो हेयहेतुः। २    |          | १७८         | १८ प्रकाशकियास्थितिशीलं भूते-        |
| २३ द्रष्ट्दृश्योपरक्तं चित्तं सर्वी- |          |             | न्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थ          |
| 6 4                                  | 8        | 828         | दृश्यम्। २ १८५                       |
| 8                                    |          |             | ३४ प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्रा-   |
| ५३ धारणासु च योग्यता मनसः।           | ૨        | ३४०         | ग्रस्य। १९७                          |
|                                      | <b>ર</b> | १६८         | १९ प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम । 🥞      |
| २८ ध्रुवे तद्गतिज्ञानम्।             | <b>ર</b> | ४२४         | ७ प्रत्यत्तानुमानागमाः प्रमाणा-      |
| 10 24 14 114111111                   | `        | 3 10        | नि। १ २०                             |
| न<br>                                |          |             | ६ प्रमाण्विपर्ययविकल्पनिद्रास्मृ-    |
| २० न च तत्सालम्बनं तस्यावि-          | 2        | *30.2       | तयः। १ २०                            |
| षयीभूतत्वात्।                        | ३        | ४१३         | ४७ प्रयत्नशैथिल्यानन्त्यसमापत्ति-    |
| १६ न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तद-       | • >      | • >         | भ्याम। २ ३२२                         |
| प्रमाणकं तदा कि स्थात।               | 8        | 800         | ५ प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेक-   |
| १९ न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्।        | 8        | 860         | **                                   |
| २९ नाभिचके कायव्यूहज्ञानम्।          | ३        | ४२४         |                                      |
| ३ निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां        |          |             | २५ प्रवृत्त्यालोकन्यासात्सूक्ष्मव्य- |
| वरणभेदस्तु ततः चेत्रिकवत्।           |          | ४५७         | वहितवित्रकृष्टज्ञानम्। ३ ४१६         |
| ४ निर्माण्चिकान्यस्मितामात्रात्      | 18       | ४५९         | २९ प्रसंख्यानेऽप्यकुसीद्स्य सर्वथा   |
| ४७ निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्र-    |          |             | विवेकख्यातेर्धभेमेघः समा-            |
| सादः।                                | 8        | १३८         | घि:। ४ ४९६                           |
| प                                    |          |             | ३३ प्रातिभाद्वा सर्वेम्। ३ ४१६       |
| ४० परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य         |          |             | ₹                                    |
| वशीकारः।                             | r        | १२९         | ३८ बन्धकारणशैथिल्यात्प्रचार-         |
| १५ परिगामतापसंस्कारदुःखैर्गुण्-      |          | •           | संवेदनाच चित्तस्य परशरीरा-           |
| वृत्तिवरोधाच दुःखमेव सर्व            |          |             | वेशः। ३ ४२९                          |
| विवैकिनः।                            | ર        | १७६         | २४ बलेषु हस्तिबलादीनि। ३ ४१          |
| १६ परिगामत्रयसंयमादतीताना-           | Ĺ        | •           | ४३ बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा     |
| गतज्ञानम ।                           | 3        | ४०१         | ततः प्रकाशावरगाच्चयः। ३ ४३           |
| १४ परिणामैकत्वाद्वस्तृतत्त्वम्।      | 8        | ४७४         | ५१ बाह्याभ्यन्तरविषयाच्चेपी चतु-     |
| ३४ पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रति  | -        |             | ર્થઃ                                 |
| प्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा    |          |             | ५० बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देश-   |
| चितिशक्तिरिति ।                      | 8        | ४९९         |                                      |
| २६ पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानव-       | -        | - • •       | सूक्ष्मः। २ ३२                       |
| च्छेदात्                             | 8        | હવ          | 20.02                                |
| -2411                                | •        | 3.1         | ा १० वस वस्यायद्यामा सामग्रामक । १ १ |

|            | •                                  | पा०  | <b>ā</b> 8 |    |                                      | ग०   | वृष्ठ |
|------------|------------------------------------|------|------------|----|--------------------------------------|------|-------|
|            | भ                                  | ., - | •          | 1  | विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रपप्र-       | ., - | 60    |
| . १९       | भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलया-        |      |            |    | तिष्ठम ।                             | ۶    | २५    |
|            | नाम् ।                             | १    | ५६         | 86 | विरामप्रत्ययाभ्यासपृर्वः संस्का      | -    |       |
| २६         | भुवनज्ञानं सूर्यं संयमात्।         | 3    | ४१६        |    | रशेषोऽन्यः ।                         | 8    | ४७    |
|            | <b>म</b>                           |      |            | २६ | विवेकख्यातिरविष्लवा हानो-            |      |       |
| ३२         | मूर्घज्योतिषि सिद्धद्रीनम्।        | 3    | ४२५        |    | पायः ।                               | २    | २३२   |
|            | मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि       |      |            | २५ | विशेषदर्शिन आत्मभावभाव-              |      |       |
|            | विशेषः।                            | 8    | ६८         |    | नाविनिवृत्तः ।                       | 8    | ४९१   |
| <b>3</b> 3 | मैत्रीकरुणामुदितोपेचाणां           |      |            | १९ | विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गा-        |      |       |
|            | सुखदु:खपुरायापुरायविषया एां        |      |            |    | नि गुगपर्वाणि ।                      | २    | १९५   |
|            | भावनातश्चित्तप्रसादनम् ।           | 8    | ६८         | ३६ | विशोका वा ज्योतिष्मती।               | 8    | १२५   |
| २३         | मैत्र्यादिषु बलानि ।               | 3    | ४१५        | ३५ | विषयवती वा प्रवृत्तिरूत्यन्ना        |      |       |
|            | य                                  |      |            |    | मनसः स्थितिनिबन्धनी ।                | 8    | १२३   |
| ३९         | यथाभिमतध्यानाद्वा ।                | 8    | १२         | ३७ | वीतरागविषयं वा चित्तम्।              | 8    | १२७   |
| २९         | यमनियमासनप्रागायाम-                |      |            | ५  | वृत्तयः पश्चतय्यःक्षिष्टाक्षिष्टाः । | 8    | १९    |
|            | प्रत्याहारधारगाध्यानसमाध-          |      |            | 1  | वृत्तिसारूप्यमितत्र ।                | 8    | १८    |
|            | योऽष्टावङ्गानि ।                   | २    | २३७        | ३० | व्याधिस्त्यानसंश्यप्रमादालस्याः      | •    |       |
|            | योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।           | 8    | ९५         |    | विरतिभ्रान्तिद्शेनालब्धभूमि-         |      |       |
| २८         | योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धित्तये ज्ञा- |      |            |    | कत्वानवस्थितत्वानि चित्त-            |      |       |
|            | नदीप्तिराविवैकख्याते :।            | २    | २३६        |    | विचेपास्तेऽन्तरायाः ।                | 8    | ८९    |
|            | ₹ .                                |      |            | ς  | व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभव         |      |       |
|            | रूपलावरायबलवन्त्रसंहननत्वा-        |      |            |    | प्रादुर्भात्री निरोधत्त्रणचित्तान्व  | यो   |       |
|            | नि कायसंपत् ।                      | ३    | ४४३        |    | निरोधपरिग्णामः                       | ३    | ३७५   |
|            | व                                  |      |            |    | ্য                                   |      |       |
| १५         | वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोवि-      |      |            | ς  | शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो         |      |       |
|            | भक्तःपन्थाः ।                      |      | ४७५        |    | विकल्पः।                             | 8    | २७    |
|            | वितक्षाधने प्रतिपत्तभावनम्।        | २    | २९५        | १७ | शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यास      |      |       |
|            | वितष विचारानन्दास्मितानुग-         |      |            |    | संकरस्तत्प्रविभागसंयमात्सवेभूत       | [-   |       |
|            | मात् संप्रज्ञातः।                  | 8    | 80         |    | रुतज्ञानम्।                          | 3    | ४०२   |
| 38         | वित्का हिसादयः कृतकारिता-          |      | 1          | 88 | शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती<br>र  |      |       |
|            | नुमोदिता लोभकोधमोहपूर्व-           |      |            |    | धर्मी।                               | २    | ३९२   |
|            | का मृदुमध्याधिमात्रा दुःखा-        |      |            | ३२ | शौचसन्तोषतपः खाध्यायेश्वर-           |      |       |
|            | ज्ञानानन्तफला इति प्रतिपत्त-       |      |            |    | प्रिणिधानानि नियमाः                  | २    | २६३   |
|            | भावनम् ।                           | २    | २९६        |    | शौचात्खाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः      | 12   | २००   |
|            |                                    |      | 4          | १६ |                                      |      |       |

|          |                                                   | पा०        | ā8             |     | ч                                                          | 10      | Z.      |
|----------|---------------------------------------------------|------------|----------------|-----|------------------------------------------------------------|---------|---------|
| २०       | श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वे <del>व</del> |            | <b>&amp;</b> 0 | २२  | सोपक्रमं निरूपक्रमं च कम तत                                | संयग    | गद-     |
| `        | इतरेषाम्।                                         | 8          | ६५             | •   | परान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा ।                                | ३       | ४१४     |
| UQ.      | श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया                   |            | •              | १८  | संस्कारसाज्ञात्करणात्पूर्वजाति-                            |         |         |
| 0)       | विशेषार्थत्वात्।                                  | 8          | १३९            |     | ज्ञानम्।                                                   | ३       | ४१२     |
| .30      |                                                   | •          | • • •          | ૪રૂ | स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थ-                         |         |         |
| 88       | श्रोत्राकाशयोः संबन्धसंयमाहिक                     | _          | ४३७            | ,   | मात्रनिभीसा निवितको                                        | १       | १३२     |
|          | श्रोत्रम् ।                                       | 3          | ०५७            | ५१  | स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गरमयाकर                             | •       | • • •   |
|          | <b>स</b>                                          |            |                |     | पुनरनिष्टप्रसङ्गात् ।                                      | 3       | ४४९     |
|          | सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भी                   |            | १७०            | ४६  | श्थिरसुखमासनम् ।                                           | २       | ३०२     |
| 88       | स तु दीघेकालनैरन्तयेसत्कारा-                      |            | _              |     | स्थूलखरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्व-                           |         |         |
|          | सेवितो दृढभूमिः।                                  | 8          | ३५             |     | संयमाद्भतजयः।                                              | રૂ      | ४३४     |
| ३६       | सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफ-                         | _          |                | 31  | स्वप्निनद्राज्ञानालम्बनं वा ।                              | १       | १२७     |
|          | लाश्रयत्वम्                                       | २          | २९८            | ς   | स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारू                                  | हो-     |         |
| ५५       | सत्त्वपुरुषयो:शुद्धिसाम्ये                        |            | 5              |     | ऽभिनिवेशः ।                                                | २       | १६५     |
|          | कैवल्यम्।                                         | ३          | ४५३            | 48  | स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपा                             | नु-     |         |
| ३५       | सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकी ग्रेयोः                 |            |                |     | कार इवैन्द्रियाणां प्रत्याहारः।                            |         | ३४०     |
|          | प्रत्ययाविशेषो भोगः पराथान्य-                     |            |                | २३  | स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलिङ                              | य-      |         |
|          | •                                                 | <u>۽</u> ڊ | ४२६            |     | हेतुः संयोगः ।                                             | २       | २२१     |
| ४५       | सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य                   |            |                | 88  | स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः ।                            | २       | ३०१     |
|          | वाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च ।                 | ३          | ४४६            |     | ₹                                                          |         |         |
| 88       | सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकामयेन्द्रिय                  |            | 2              | 24  | हानमेषां क्लेशवदुक्तम्।                                    | 8       | ४९३     |
| ٠.       | जयात्मद्शेनयोग्यत्वानि च ।                        | २          | ३००            |     | हृद्ये चित्तसंवित्।                                        | 3       | ४२६     |
| १८       | सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्रभोः                  | • >        |                |     | हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतल                               |         | • • • • |
| • > >    |                                                   | 8          | ४७८<br>३००     |     | देषामभावे तद्भावः।                                         |         | ४७      |
|          | संतोषादनुत्तमसुखलाभः।                             | २          | ३०१            | १६  | हेयं दुःखमनागतम्।                                          | ર       | १७८     |
| 4        | समाधिभावनार्थः क्वेशतनू-                          | _          | 94             |     | NI.                                                        |         | ,       |
| 1214     | करणाथेश्च।                                        | 3          | १५७            |     |                                                            |         |         |
|          | समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्                      | ।५<br>३    | ३०२            | पर  | च्रणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं                              | 2       | *24     |
|          | समानजयाज्ज्वलनम् ।<br>सर्वार्थतैकामतयोः चयोदयौ    | ۲          | ४३७            | 33  | ज्ञानम् ।                                                  |         | ४५०     |
| <b> </b> |                                                   | 3          | 3,00           | २२  | च्चरणप्रतियोगी परिग्णामापरान्त<br>निर्मोद्धः क्रमः।        |         | υ0 .    |
| 1 -      | चित्तस्य समाधिपरिगामः।                            | ३<br>२     | ३७७<br>१६५     | Ų0  | ानप्राह्यः क्रमः।<br>चीरावृत्तोरभिजातस्येव मरोप्रेही       | 8<br>ਜ- | ४९८     |
|          | सुखानुशयी रागः ।<br>सुरुपनिष्याः चानिस्तर्यः      | 7          | 147            | ठ र | म्राण्युरारामजातस्थव मण्यहः<br>महण्याद्येषु तत्स्थतदः जनता | .V.     |         |
| ४५       | सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्य-                      | ລ          | 936            |     | महरामाह्यु तस्यतद् जनता समापत्तिः।                         | १       | 920     |
|          | वसानम् ।                                          | २          | १३५            | )   | राम्।भाषः ।                                                | *       | १२९     |

### शब्दानुक्रमग्री

|    |                                   | ह्रष्ट           | 1  |                                     | gg                                      |
|----|-----------------------------------|------------------|----|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | षह्दर्शनसमन्ब                     | य                | २७ | श्रवयव                              | 49                                      |
|    | 8:                                |                  | २८ | श्रवद्येपग्                         | 48                                      |
| १  | अग्नि                             | 86               | 1  | अविद्या                             | ९७, १२८                                 |
| २  | श्रणु                             | ५१               | ३० | <b>अश</b> क्ति                      | 90                                      |
| 3  | <b>अ</b> करेख                     | १००-१०१          | 38 | श्रस्तित्व                          | १००-१०१                                 |
| ૪  | श्रत्यन्ताभाव                     | ५५               |    | श्रसम्प्रज्ञातसमाधि                 | ८५, १२५, १३५                            |
| 4  | श्रथवंवेद                         | 8                |    | श्रस्मिता                           | 80                                      |
| Ę  | श्रद्वेत सिद्धान्त १२-१४,         | २३-२९,३३,३४      | ३४ | श्रहङ्कार                           | 96-66, 806                              |
|    | विशिष्टा देत सिद्धान्त            | २९-३०            |    | 116                                 |                                         |
|    | शुद्ध द्वेत सिद्धान्त             | ३२               | o  | •                                   |                                         |
|    | श्रदृष्ट्                         | . ६४             |    | ष्ट्राकाश                           | 88                                      |
|    | श्रधमे                            | ५४               |    | आकुधान कमे                          | 48                                      |
|    | श्रधिकरण                          | 88               |    | आगम प्रमाग                          | ५८, १०६                                 |
|    | श्रिधिकरण सिद्धान्त               | ५९               |    | श्रात्म तत्त्व                      | ى . د (حدد                              |
|    | अधिदेव (सृष्टि)                   | ९५               |    | श्रात्मा (शुद्ध चेतन-र<br>श्रात्रेय |                                         |
|    | श्रिधभूत (सृष्टि )                | ९५               |    | आप्रय<br>आधिदैविक                   | <b>२</b> २                              |
|    | श्रध्यातम (सृष्टि )               | ९५               |    | आध्यात्मक<br>श्राध्यात्मिक          | २, ९५                                   |
| १४ | श्रध्यास ( जो वास्तव में          |                  |    | आव्यात्मक<br>आरम्भिक उपादान व       | २, ९५                                   |
|    | किन्तु श्रज्ञान से मान            |                  |    | आरमर्थ्य                            |                                         |
|    | श्रारोपित )                       | 88               |    | श्रासुरि                            | 22                                      |
|    | श्रनुमान-प्रमाण                   | 40               | "  | •                                   | २२, ७७                                  |
|    |                                   | ८३, ८४, १२७      |    | इ                                   |                                         |
|    | श्चन्यता                          | १००, १०१         |    | इच्छा                               | ५३                                      |
| -  | श्चन्योन्याभाव                    | <i>५५</i>        |    | इन्द्रियां                          | 49, 66, 906                             |
|    | श्चपरत्व                          | ५२               |    | इन्द्रियें (कमें)                   | ९७                                      |
| -  | <b>अपवर्ग</b>                     | ६२<br><b>९</b> ६ | 8  | इन्द्रियें (ज्ञान)                  | ६२, ९६                                  |
|    | श्रपान                            | ४९<br>४९         |    | ई                                   |                                         |
|    | अभ्युपगम सिद्धान्त<br>अभाव पदार्थ | 44               | 0  | ईश्वर ( पुरुष विशेष,                | रामच जेवन वस्त                          |
|    | अमाव पदाय<br>अभिनिवेश             | १२९              | 5  |                                     |                                         |
| -  | <b>अ</b> र्थ                      | ६२               | 2  | समष्टि रूप )<br>ईश्वरवाद (सांख्य)   | ११८-१२३                                 |
| •  | श्रथं <b>वत्</b>                  | १००-१०१          | 3  | इश्वरवाद ( पूर्व मीमां              | ) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| 74 | जनपर्                             | , 202-002<br>83  |    | इवरमाय ( पून गामा                   | ره (ه) (ه)                              |

| षहदर्शन समन्वय ]                                           | शब्दार                             | रुमस्य <u>ा</u> | Carrie                         |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
|                                                            | ह्य                                |                 | <i>বি</i> ন্ত                  |
| उ                                                          | •                                  | ४ कमे           | ४७, ५४                         |
| १ <b>उत्तर मीमांसा (वेदान्त-द</b> र्                       | र्शन, ब्रह्मसूत्र)                 | ५ कारण          | ६५                             |
| १ उत्तर मामासा (वदान्य-५-                                  | १०-४६                              | ६ काम्य कर्म    | 8                              |
| 22                                                         | 48                                 | ७ काल           | 86, 88                         |
| २ उत्होपण कमे                                              | ९६, ९७                             | ८ कालातीत हे    | खाभास <sup>६०</sup>            |
| ३ उदान                                                     | ξο<br>ξο                           | ९ काशकृत्सन     | २२                             |
| ४ उपचार छल                                                 | ६२                                 | १० काध्याजिन    | २२                             |
| ५ उपलब्धि                                                  | પેલ                                | ११ कार्य        | ६५                             |
| ६ उदाहरण                                                   | 49                                 | १२ कैवल्य       | १३२, १३३, १३५                  |
| ७ उपनय                                                     |                                    | १३ क्लेश        | १२८, १२९                       |
| ८ उपाप<br>८ उपनिषद् (वेदमन्त्रों<br>विचारों को द्शोने वाले | क आज्यात्मम्<br>ग्रह्मः जिन्नु में | १२ पलस          | ग                              |
| विचारा का दशान वाल<br>मुख्य ग्यारह हैं—ईश्रु               | के⊐ कर प्रश्र.                     | १ गन्ध          | ५०                             |
| मुख्य ग्यारह ६—इस,                                         | चरीय ऐतरेय.                        | २ गमन कर्म      | ५४                             |
| मुगडक, मागडूक्य, तै                                        | नीर शेताशेतर                       | ३ गुण           | ५०, ८९, १०९, ११०               |
| छान्दोग्य, बृहदारएयक                                       | श्रार वतावतर                       | ४ गुदा          | 28                             |
| उपनिषद् )                                                  | ५८, १०६                            | ५ गुरुख         | ५२                             |
| ९ उपमान प्रमाण                                             | १६                                 | ६ गौतम          | ४७                             |
| १० उपलच्चा                                                 | ८१                                 |                 | ঘ                              |
| ११ उपस्थ                                                   | ર<br><b>३</b> ३, ६५                | १ घाण           | ४९, ८१                         |
| १२ उपादान कारण                                             | 44, 47                             | ,               | ঘ                              |
| 来                                                          | १                                  | १ चतुः सूत्री   | १५, ९२, १२८                    |
| १ ऋग्वेद                                                   |                                    | C               | २६, ८१, ८८, १२५, १२६,          |
| २ ऋषि (वेदमन्त्रों के                                      | ছো) ১                              |                 | १३४                            |
| ए                                                          | 0.00                               |                 | १२४, १२७                       |
| १ एकत्व                                                    | <b>१</b> ००, १०१                   | चेतन त₹         | व ( स्रात्मा, परमात्मा ) २।    |
| ~···                                                       | 0 25                               |                 | १७, २५, ८२, १०७                |
| १ श्रीडुलोमि श्राचाये                                      | ९, २                               | `               | 53                             |
|                                                            |                                    | 0 (=            | किक और वैदिक शब्दों को         |
| १ कणाद                                                     | 8                                  | C -C            | करने, पाद, यति और विराम        |
| २ व्यक्तिल                                                 | २२, ७६, ७                          |                 | व्यवस्था करने में उपयोगी है) ३ |
| ३ कल्प (आश्रलायन,                                          | श्रापस्तम्ब, बाध                   | •               | ६०                             |
| — जोर कामाग्रन                                             | । ऋगाद ऋगपया                       | 40 00/1         | ं<br>ज                         |
| क्रमाने भीत सन् ग                                          | ह्यसत्र, धमसूत्र                   | Ę               | त (प्रकृति, माया, गुर्गो का    |
| जिन में याग क प्रय                                         | ोग, मन्त्रों के वि                 |                 | था विषम परिग्णाम ) २,८०,       |
| योग की विधि है )                                           |                                    | 2 41144         | था। बचन चार्याः / ५००)         |
|                                                            |                                    | ५१९             |                                |

| र जनक १८, ४९, ८९ १२ हैताहैत सिद्धान्त २२ १३ तल १८, ४९, ८९ १३ हैताहैत सिद्धान्त २२ १४ जल्प ५९ ५ जामत अवस्था १३४ १ धर्म १५० १०० ३ धर्मी १८० ५०० ५४ १ धर्म १५० १०० ३ धर्मी १८० ५०० ५४ १ धर्म १५० १०० ३ धर्मी १८० ५०० ५४ १ धर्म १५० १०० ३ धर्मी १८० ५०० १०० ३ धर्म १८० ५०० जैमिन १८० १८० जैमिन १८० १८० जैमिन १८० १८० वर्म प्रात्त हो ३ त १ तस्य (यहादि अनुष्टान के कालविशेष की व्यवस्था करता है) ३ त १ तस्य (यहादि अनुष्टान के कालविशेष की व्यवस्था करता है) ३ तत्य (सार वस्तु ) २,८० १ तमम् ८००,०० वर्म प्रात्त (यहादि अनुष्टान के कालविशेष की व्यवस्था करता है) ३ तत्य (सार वस्तु ) २,८० १ तमम् ८००,०० वर्म प्रात्त वस्तु ) १८० १ तमम् ८००,०० वर्म प्रात्त वस्तु ) १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| ३ जल       ४८, ४९, ८९, ८९       १३ द्वेत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | द्वष्ट                          | রন্থ                        |
| ४ जामत अवस्था       १३४         ६ जाति       ६१         ७ जीव (पुरुष = शबल चेतन तस्व व्याष्ट रूप )       २, २५, ८३, ८५         ७ जीव (पुरुष = शबल चेतन तस्व व्याष्ट रूप )       २, २५, ८३, ८५         ८ जनक       २२         ९ जैगिवि       ५, ९, २२         १० जैगिवि       ५, ९, २२         १० जौमिति       ५, ९, २०         १० तस्व (सार वस्तु)       २, ८०         १० तस्व (सार वस्तु)       २०, १८, १००         १० तस्व (सार वस्तु)       १०, १००, १००, १००         १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २ जनक २२                        |                             |
| प जामत अवस्था १३४ ह जाति ६१ जाति ६१ जाति ६१ जाति ६१ जाति ६१ जाति (पुरुष = शावल चेतन तस्व व्यष्टि रूप) २,२५,८३,८५ ८४ जनक १२ ९ जैगीयव्य आचार्य १२ १ ज्योतिष (यज्ञादि अनुष्ठान के कालविशेष की व्यवस्था करता है) व तस्व (सार वस्तु) २,८० ३ तस्व (सार वस्तु) २,८० ३ तस्व समास ७०,८० ६ तुष्टि ९०,९८,९९ ७ त्वचा ४८,४९,१९० ७ त्वचा ४८,४९ १ दशानिव को मम्यन्थी शास्त्र) १,३ २ दयानव्य सरस्वती २४,३२ १ दशानिव को सम्यन्थी शास्त्र) १,३ २ दयानव्य सरस्वती २४,३२ १ दशा भ उत्पन्न हुई चित्त की एक श्रुप्त का नाम दुःख है) १,५३,६२ ५ दश्व १२९,१३० ६ दशा १३० ४८,१६० १८ द्रवस्व ५०,५३,९०,१२९ १ पश्च भूत १९९ ५६,६५ १९० द्रष्टा १३० द्रष्टा १६ द्रष्टा १३० द्रष्टा १३० द्रष्टा १३० द्रष्टा १३० द्रष्टा १३० द्रष्टा १६ द्रष           | ३ जल ४८, ४९, ८९                 | १३ द्वेताद्वेत सिद्धान्त ३२ |
| इ जाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४ जल्प ५९                       | ঘ                           |
| ह जाति ६१ जीव ( पुरुष = शक्त चेतन तत्त्व व्यष्टि रूप ) २,२५,८६,८५ ८५ ८५ तत्त्व व्यष्टि रूप ) २,२५,८६,८५ ८५ ८५ तत्त्व २२ ६ व्यांतिष ( यज्ञादि अनुष्टान के कालविशेष की व्यवस्था करता है ) ३ तत्त्व ( सार वस्तु ) २,८० २ तमस् ८५,१०० ३ तत्त्व समास ८००,८० १ तत्त्व समाम ८००,८० १ तत्त्व समास ८००,८० १ तत्त्व समाम १ १ त्रियेष १ १ तत्त्व को निरूपण द्वारा एक एक पद के सम्भावित और अवयवार्थ का निश्चय करता है ) १ तत्त्व कमे १ १ तत्त्व १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५ जामत श्रवस्था १३४             | १ धर्म ४८, ५०, ५४           |
| ७ जीव ( पुरुष = इग्रवल चेतन तत्त्व       ३ धर्मी       १८         व्यष्टि रूप )       २, २५, ८३, ८५       ४ ध्रारणा       १३१         ८ जैमिनि       ५, ९, २२       ५ ध्रान       १३१         १० जैमिनि       ५, ९, २२       १ निगमन       ५९         १० जैमिनि       ५, ९, २२       १ निगमन       ५९         १० जैमिनि       ५, ९, २२       १ निगमन       ५९         १० तस्य ( प्रवादि अनुष्टान के काल- विशेष की व्यवस्था करता है )       १ निगमन       १९         १० तस्य ( प्रार वस्य)       २, ८०       १ निगम कारण       १५         १० तस्य ( प्राप वस्य)       ५९       १००००००००००००००००००००००००००००००००००००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६ जाति ६१                       | २ धर्म (मूल) १००            |
| ८ जनक २२२ ९ जैगीषव्य आचार्य २२२ १० जैगीषव्य आचार्य २२२ १० जैमिन ५,९,२२ ११ ज्यांतिष ( यज्ञादि अनुष्ठान के काल-विशेष की व्यवस्था करता है ) ३ त स्व ( सार वस्तु ) २,८० २ तमस् ८१,१०८ ३ तस्व समास ७७,८० ३ तस्व समास ७७,८० ३ तस्व समास ७७,८० ३ तस्व मास ७७,८० १६ तुष्टि ९७,९८,९० ७ त्वचा ४१,८२,१०८ ७ त्वचा ४१,८२,९० ७ त्वचा ४१,८२,१०८ ७ त्वचा ४८,४९ १८ हु: व्यानन्द सरस्वती २४,३२ १८ हु: व्यानन्द सरस्वती २४,३२ १८ हु: व्यानन्द सरस्वती २४,३२ १८ हु: व्यानन्द सरस्वती १८,४२ १८ हु: व्यानन्द सरस्वती १८,४२ १८ हु: व्यानम्द हुई चित्त की एक कृत्ति का नाम दु: व्य है ) १,५३,६२ १८ हु: व्याय ( प्रमाणों से अर्थ का परीच्या, गौतम मुनि का बनाया हुआ दशेन ) ६ ह्यान्त ५८,४२ १८ हु: व्य ४८ १८ ह्या १३० १८ १८ १८ ह्या १८० १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ७ जीव ( पुरुष = शबल चेतन तत्त्व | ३ धर्मी १८                  |
| <ul> <li>९ जैंगीषच्य श्राचार्य</li> <li>१० जैंमिनि</li> <li>५०, ९, २२</li> <li>११ ज्योतिष ( यज्ञादि श्रनुष्ठान के काल-विशेष की व्यवस्था करता है )</li> <li>१ तस्व ( सार वस्तु )</li> <li>१ त्रमात्रा</li> <li>१ त्रमार्था</li> &lt;</ul>   |                                 | ४ घारणा १३१                 |
| १० जैमिनि ५, ९, २२ १ निगमन ५९ विशेष की व्यवस्था करता है ) व त सम् ८१, १०० ३ तत्त्व समास ७७, ८० ३ तत्त्व समास ७७, ८० ३ तत्त्व समास ७७, ८० ३ तत्त्व समास ७०, ८० १ तत्त्व समाम वा ४९, ८१ १ तत्त्व समाम वा ४९, ८१ १ तत्त्व समामवित और अवयवार्थ का निश्चय करता है । ३ १ तत्त्व कर्म १ १ तत्त्व समामवित और अवयवार्थ का निश्चय करता है । ३ १ तत्त्व कर्म १ १ तत्त्व समामवित और अवयवार्थ का निश्चय करता है । ३ १ तत्त्व कर्म १ १ तिरोध १ १ ०, १२८ १३ तेत्र १ १ तत्त्व समाम दुःख है । १, ५३, ६२ १ तत्त्व समाम दुःख है । १, ५३, ६२ १ तत्त्व समाम दुःख है । १, ५३, ६२ १ विशेष ६ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | ५ ध्यान १३१                 |
| ११ ज्योतिष (यज्ञादि अनुष्ठान के काल- विशेष की न्यवस्था करता है) द त तस्व (सार वस्तु) २,८० २ तस्य ८१,१०९ ३ तस्व समास ७७,८० ४ तक्क ९९ ६ तुष्ठि ९७,९८,९९ ७ त्वचा ४९,८१ ७ त्वचा ४९,८१ ४ दर्शन (तस्वज्ञान सम्बन्धी शास्त्र) १,३ २ द्यानन्द सरस्वती २४,३२ ३ दिशा ४८,४९ ४ दु:ख (अपने विरुद्ध प्रतीत होने वाली रजोगुण से उत्पन्न हुई चित्त की एक वृत्ति का नाम दु:ख है) १,५३,६२ ४ दृश्व (अपने विरुद्ध प्रतीत होने वाली रजोगुण से उत्पन्न हुई चित्त की एक वृत्ति का नाम दु:ख है) १,५३,६२ ४ दृश्व ४८,१३० ६ दृष्टा ४२०,१३० ६ दृष्टा ४०,५२ ४ दृष्टा १२०,१२० ६ दृष्टा १२०,१२० १ दृष्टा १३० १ दृष्टा १५० १ दृष्टा १०० १ दृष्टा १०० १ दृष्टा १५० १ दृष्टा १००                 | <b>A</b> • • ·                  | न                           |
| विशेष की व्यवस्था करता है ) द त तस्य (सार वस्तु ) २,०० १ तसस् ८१,१०९ २ तसस् ८१,१०८ ४ तस्य समास ७७,८० ४ तन्मात्रा ८१,८२,१०८ ५ तर्क ५९ द्र तुष्टि ९७,९८,९९ व्यवा ४९,८१ १ द्र हिशा ४८,४९ १८ हे द्र हिशा ४८,४९ १८ हे द्र हिला को एक वृत्ति का नाम दुःख है ) १,५३,६२ १८ हे हिला भार्म दुःख है ) १,५३,६२ १८ हे हिशा ४८,१३० १८ हे हिला भार्म दुःख है । १,५३,६२ १८ हे हे हिला भार्म दुःख है । १,५३,६२ १८ हे हे हिला भार्म दुःख है । १,५३,६२ १८ हे हे हिला भार्म दुःख है । १,५३,६२ १८ हे हे हिला भार्म दुःख है । १,५३,६२ १८ हे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | ,                           |
| त तस्त (सार वस्तु) २,८० २ तमस् ८१,१०९ ३ तस्त्व समास ७७,८० ४ तक्तं प्रमात्रा ८१,८२,१०८ ५ तर्क प्रमात्रा ८१,८२,१०८ ५ तर्क ५५९ ६ तुष्टि ९७,९८,९९ ७ त्वचा ४९,८१ ६ द्रश्चि (तस्त्वज्ञान सम्बन्धी शास्त्र)१,३ २ द्रश्चानन्द सरस्त्रती २४,३२ ३ दिशा ४८,४९ ४ दु:ख (ज्ञपने विकद्ध प्रतीत होने वाली रजोगुण से उत्पन्न हुई चित्त की एक प्रति का नाम दु:ख है) १,५३,६२ ५ दश्य १२९,१३० ६ हष्टान्त ५८ ७ दोष ६२ ७ दोष ६२ ९ द्रव्य ४०,५२ १ पञ्च मृत ४९ ९ दृष्टा १३० १ पञ्च मृत ४९ १ पञ्च मृत ४२ १ पञ्च मृत ४९ १ पञ्च मृत ४२ १ पञ्च मृत ४२,७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                             |
| १ तस्व (सार वस्तु ) २,८० २ तमस् ८१,१०९ ३ तस्व समास ७०,८० ४ तक्कं ५९ ६ तुष्टि ९७,९८,९९ ७ त्वचा ४८,८१,९९ ७ त्वचा ४८,८१,८१ ७ त्वचा ४८,८१,८१ ७ त्वचा ४८,८१ १ द्र्रान (तत्त्वज्ञान सम्बन्धी शास्त्र) १,३२ २ द्यानन्द सरस्वती २४,३२ ३ दिशा ४८,४९ ४ दुःख (अपने विकद्ध प्रतीत होने वाली रजोगुरा से उत्पन्न हुई चित्त को एक यृत्ति का नाम दुःख है) १,५३,६२ १ द्रश्य १२९,१३० ६ दृष्टा ४८,१३० ६ दृष्टा ४८,१३० ६ दृष्टा ४८,१३० १ दृक्ष्य ४०,५३,९०,१२९ १ पश्च भृत ४९,४६,६५ १ दृष्टा १३० १ पश्च भृत ४९,५६९ १ पश्च स्तु ५ ५९,५६९ १ दृष्टा १३० १ दृष्टा १३० १ दृष्टा १३० १ दृष्टा १३० १ प्राप्ति साची र १२,७८ १ दृष्टा १३० १ पृष्ट स्तु १८,५६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 | ३ नित्य ४९                  |
| <ul> <li>र तमस् ८१, १००</li> <li>३ तत्त्व समास ७०, ८०</li> <li>४ तन्मात्रा ८१, ८२, १०८</li> <li>५ तर्क भगात्रा ८१, ८२, १०८</li> <li>५ तर्क १००</li> <li>६ तुष्टि ९०, ९८, ९९</li> <li>७ त्वचा ४८, ८१</li> <li>१ दर्शन (तत्त्वज्ञान सम्बन्धी शास्त्र) १, ३</li> <li>१ तिराध १२०, १२८</li> <li>१ तिरोध १२०, १२८</li> <li>१ तेमिसिक कर्म १४</li> <li>१ तेम्ब मुल १८</li> <li>१ पञ्च मूल १८</li> <li>१ पञ्च मूल १८</li> <li>१ पञ्च मूल १२</li> <li>१ तेम्व मूल १०</li> <li>१ तेम्व मूल १०</li> <li>१ तेम्व मुल १०</li> <li>१ तेम्व मुल्य १०</li> <li>१ तेम्व मुल १०</li> <li>१ तेम्व मुल्य १०</li> <li>१ तेम्व मु</li></ul> |                                 |                             |
| <ul> <li>इ तत्त्व समास</li> <li>४ तन्मात्रा</li> <li>४ तन्मात्रा</li> <li>४ तक्षे</li> <li>६ तुष्टि</li> <li>४७, ८०, ९०</li> <li>६ तुष्टि</li> <li>४७, ८०, ९०</li> <li>४०, ८०, १०</li> <li>४०, ८०, १०</li> <li>४०, ८०, १०</li> <li>४०, ६०</li> <li>६ दश्च (अपने विरुद्ध प्रतीत होने वाली रजोगुण से उत्पन्न हुई चित्त को एक पृत्ति का नाम दुःख है) १, ५३, ६२</li> <li>४० दश्य १२९, १३०</li> <li>६ दश्च १२९, १३०</li> <li>६ दश्च १०, ५२</li> <li>६ पश्च भृत १०</li> <li>६ पश्च भृत १२</li> <li>६ पश्च श्वाचार्य २२, ७८</li> <li>६ दश्च १२०, ५२</li> <li>६ पश्च श्वाचार्य १२, ७८</li> <li>६ दश्च १०, ५३, ९०, १२९</li> <li>६ पश्च श्वाचार्य १२, ७८</li> <li>६ दश्च १०, ५३, ९०, १२९</li> <li>६ पश्च श्वाचार्य १२, ७८</li> <li>६ प्रच श्वाचार्य १२, ७८</li> <li>६ प्रच श्वाच १२, ७८</li> <li>६ प्रच श्वच १०, ५६</li> <li>६ प्रच १०, ५६</li> <li>६ प्र</li></ul> |                                 |                             |
| ४ तन्मात्रा ८१, ८२, १०८ ५ तर्क ६ तुष्टि ६ तुष्टि ७ त्वचा ४९, ८१, ९९ ७ त्वचा ४९, ८१ १ दर्शन (तत्त्वज्ञान सम्बन्धी शास्त्र) १, ३ २ दर्शन (तत्त्वज्ञान सम्बन्धी शास्त्र) १, ३ ३ दिशा ४८, ४९ ३ द्वश्व (त्रपन विकद्ध प्रतीत होने वाली रजोगुण से उत्पन्न हुई चित्त को एक पृत्ति का नाम दुःख है) १, ५३, ६२ १ दश्य १२९, १३० ६ दृष्टा १२०, १२० ६ दृष्टा १२०, १२० १ पश्च मूत ४९, ५६, ६५ १ दृष्टा १३० १ पश्च मूत ४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                               |                             |
| प तर्क पुष्ट पुष्           | •                               |                             |
| द तुष्टि ९७, ९८, ९९ व्या ४९, ८१ व्या के सम्भावित और अवयवार्थ का तिश्चय करता है ) ३ १ दश्चेन ( तत्त्वज्ञान सम्बन्धी शास्त्र) १, ३ १ तित्य कर्म ४१ तिरोध १२७, १२८ १६ ह्या ४८, ४९ ११ तिरोध १२७, १२८ १३ ह्या अपने विरुद्ध प्रतीत होने वाली रजोगुण से उत्पन्न हुई चित्त की एक वृत्ति का नाम दुःख है ) १, ५३, ६२ १३ नीमित्ति कर्म १४ न्याय ( प्रमाणों से अर्थ का परीज्ञण, गौतम ग्रुनि का बनाया हुआ दशेन ) ६ हष्टान्त ५८ १२५, १३० गौतम ग्रुनि का बनाया हुआ दशेन ) ६ हष्टान्त ५८ १० देष १८०, १३० १६०, ६५ १८० देष १८०, १३० १८०, १६० १८० देष १८०, १३० १८०, १६० १८० देष १८०, १६० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (                               |                             |
| पद के सम्भावित और अवयवार्थ का निश्चय करता है ) द हा पद के सम्भावित और अवयवार्थ का निश्चय करता है ) द हा पद के सम्भावित और अवयवार्थ का निश्चय करता है ) द हा पद के सम्भावित और अवयवार्थ का निश्चय करता है ) द हा पद के सम्भावित और अवयवार्थ का निश्चय करता है ) द हा पद के सम्भावित और अवयवार्थ का निश्चय करता है ) द नित्य कर्म थ द निर्मेष्ठ कर्म थ द निर्मेष्ठ देश देश देश देश देश देश देश पद करता है ) द नित्य कर्म थ द निर्मेष्ठ देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                             |
| १ दर्शन (तत्त्वज्ञान सम्बन्धी शास्त्र) १, ३ १ तत्त्य कर्म १ १ तत्त्वज्ञान सम्बन्धी शास्त्र) १, ३ १ तित्य कर्म १ १ तिरोध १२७, १२८ १ द्वारा १८, ४९ ११ तिरोध १२७, १२८ १३ त्वेत्र १६ तेत्र १८ ते १८ तेत्र १८           |                                 |                             |
| २ दयानन्द सरस्वती       २४, ३२       १० निषिद्ध कमें       ४         ३ दिशा       ४८, ४९       ११ निरोध       १२०, १२८         ४ दुःख ( अपने विरुद्ध प्रतीत होने वाली रजोगुण से उत्पन्न हुई चित्त को एक यृत्ति का नाम दुःख है ) १, ५३, ६२       १२ नैमित्तिक कर्म       ४८         य दश्य       १२९, १३०       गौतम युनि का बनाया हुआ दशेन )       ३, ४७, ५६, ६५         ६ दृश्य       ५० ६२       प         ८ द्रवस्व       ५० ५२       १ पश्च भूत       ४९         ९ दृश्य       ४८       २ पश्च यज्ञ       ५         १० दृश्य       ५०, ५३, ९७, १२९       ४ पदार्थ       ४८, ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | द                               | 1                           |
| ३ दिशा       ४८, ४९       ११ निरोध       १२७, १२८         ४ दु:ख (अपने विरुद्ध प्रतीत होने वाली रजोगुण से उत्पन्न हुई चित्त की एक वृत्ति का नाम दु:ख है) १, ५३, ६२       १३ नैमित्तिक कर्म ४८ न्याय (प्रमाणों से अर्थ का परीज्ञण, गौतम मुनि का बनाया हुआ दशेन)       १३ नैमित्तिक कर्म ४८ न्याय (प्रमाणों से अर्थ का परीज्ञण, गौतम मुनि का बनाया हुआ दशेन)       १३ नैमित्तिक कर्म ४८ न्याय (प्रमाणों से अर्थ का परीज्ञण, गौतम मुनि का बनाया हुआ दशेन)       १३ नेमित्तिक कर्म ४८ न्याय (प्रमाणों से अर्थ का परीज्ञण, गौतम मुनि का बनाया हुआ दशेन)       १३ ४५०, ५६, ६५       १६ पञ्च मृत ४८ १००, ५६, ६५       १६ पञ्च मृत ४८ १००, ५६, ६५       १६ पञ्च मृत १००, ५६, ५५, ५६       १६ पञ्च मृत १००, ५२, ५००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२८ १००, १२० १००, १००, १२८ १००, १००, १००, १००, १००, १००, १००, १००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | 9                           |
| ४ दु:ख ( अपने विरुद्ध प्रतीत होने वाली रजोगुण से उत्पन्न हुई चित्त को एक वृत्ति का नाम दु:ख है ) १, ५३, ६२ १३ नैमिश्ति कर्म १४ न्याय ( प्रमाणों से अधे का परीच्चण, गौतम मुनि का बनाया हुआ दशेन ) ६ दृष्टान्त ५८ १२०, १३० प ३, ४७०, ५६, ६५ प ३, ४७०, ५६, ६५ प ३, ४०० प १ प अ भूत १८० दृष्टा १३० २ प अ शिखाचार्य २२, ७८ ११ द्वेष ५०, ५३, ९७, १२९ ४ पदार्थ ४८, ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                             |
| रजोगुण से उत्पन्न हुई चित्त को एक वृत्ति का नाम दु:ख है ) १, ५३, ६२ १४ न्याय (प्रमाणों से अधे का परीच्रण, गौतम मुनि का बनाया हुआ दशेन ) ६ दृष्टान्त ५८ २, ४७, ५६, ६५ ७ दोष ६२ प ५०, ५२ १ पश्च मृत ४८ २ पश्च यज्ञ ५२, ७८ ११ द्वेष ५०, ५३, ९७, १२९ ४ पदार्थ ४८, ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                             |
| वृत्ति का नाम दु:ख है ) १, ५३, ६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                             |
| ५ दृश्य     १२९, १३०     गौतम मुनि का बनाया हुन्ना दृशेन )       ६ दृष्टान्त     ५८     ३, ४७, ५६, ६५       ७ दोष     ६२     प       ८ द्रवस्व     ५० ५२     १ पश्च भूत     ४९       ९ दृष्य     ४८     २ पश्च यज्ञ     ५       १० दृष्टा     १३०     ३ पश्च शिखाचार्य     २२, ७८       ११ दृष्य     ५०, ५३, ९७, १२९     ४ पदार्थ     ४८, ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | १३ नैमिर्साक कर्म ४         |
| ६ दृष्टान्त ५८ ३, ४७, ५६, ६५<br>७ दोष ६२ प<br>८ द्रवस्व ५०५२ १ पश्च भूत ४९<br>९ द्रव्य ४८ २ पश्च यज्ञ ५<br>१० द्रष्टा १३० ३ पश्च शिखाचार्य २२, ७८<br>११ द्वेष ५०, ५३, ९७, १२९ ४ पदार्थ ४८, ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                             |
| ७ दोष     ६२     प       ८ द्रवस्य     ५० ५२     १ पश्च भूत     ४९       ९ द्रव्य     ४८     २ पश्च यज्ञ     ५       १० द्रष्टा     १३०     ३ पश्च शिखाचार्य     २२, ७८       ११ द्वेष     ५०, ५३, ९७, १२९     ४ पदार्थ     ४८, ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                             |
| ८ इतस्य ५० ५२ १ पश्च भूत ४९<br>९ इत्य ४८ २ पश्च यज्ञ ५<br>१० इष्टा १३० ३ पश्च शिखाचार्य २२, ७८<br>११ द्वेष ५०, ५३, ९७, १२९ ४ पदार्थ ४८, ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | र, ४७, ५६, ६५               |
| ९ द्रव्य     ४८     २ पश्च यज्ञ     ५       १० द्रष्टा     १३०     ३ पश्च शिखाचार्य     २२, ७८       ११ द्वेष     ५०, ५३, ९७, १२९     ४ पदार्थ     ४८, ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                             |
| १० द्रष्टा १३० ३ पश्च शिखाचार्य २२, ७८<br>११ द्वेष ५०, ५३, ९७, १२९ ४ पदार्थ ४८, ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                             |
| ११ द्वेष ५०, ५३, ९७, १२९ ४ पदार्थ ४८, ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                             |
| १२ इत सिद्धान्त १२-१४, ३०, ३१, । ५ परत्व ५०, ५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रर द्वतासद्धान्त १२-१४, ३०,३१,  | ५ परत्व ५०, ५२              |

| रिशिष्ट ३ ]                 |                                         |                                  |                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|                             | 777                                     |                                  | 58                          |
|                             | वृष्ठ                                   | ५ प्रलय श्रवस्था                 | १३४                         |
| ६ परमाणुवाद                 | •                                       | ६ प्रवृत्ति                      | ६२                          |
| ७ परमात्म तस्त्र            | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                                  | ५४                          |
| र प्रमात्मा (शद्ध चेतन त    |                                         | असारण कमे                        | १३१                         |
| <b>7</b> ( P                | (1 58. 100                              | ८ प्रज्ञा                        | ५५                          |
| ९ पराशर                     |                                         | ९ प्रागभाव                       | 8                           |
| १० परार्थ                   | . ,                                     | ० प्रायश्चित्त कर्म              | ९६                          |
| ११ परार्थानुमान             | ५९ १                                    | ≀१ प्राण<br>४२ प्रादुर्भाव (वर्स | यान बस्त का प्रकट           |
| १२ परिमाण                   | 1                                       |                                  | 8                           |
| १३ वाह (चौथा भाग, प्रकरण    | ) १०, १२७                               | होना)                            | ६२                          |
| १४ पुरुष ( जीव = शबल चेत    | न तत्त्व व्यष्टि                        | ४३ प्रेतभाव                      | <b>&amp;</b>                |
| ह्नप )                      | २, ८३                                   | १ फल                             | ६२                          |
| १५ पुरुष-विशेष ( ईश्वर, हाब | ल चेतन तत्त्व                           | ( 1001                           | <b>4</b>                    |
| समष्टि रूप)                 | २, ८३                                   | १ बन्ध                           | १०५, ११४                    |
| १६ पुरुष (का बहुत्व)        |                                         | २ बुद्धि                         | ५०, ५२, ६२, १२७             |
| १६ पुरुष (का पहुरन)         | 40                                      | ३ बहुत्व                         | १००, १०१                    |
| १७ पूर्ववत् अनुमान प्रमाण   | ५०, ५१                                  | ४ बहुँभाचार्य                    | ३२                          |
| १८ पृथक्त                   | ४८, ४९, ८१                              | ५ बाद्रायम्                      | २२                          |
| १९ पृथ्वी                   |                                         | ६ बाहरि                          | <b>२२</b>                   |
| २० प्रकर्ण ( अध्याय, वृत्ता |                                         | क बाह्यमा (बेद                   | मन्त्रों के व्याख्या प्रन्थ |
|                             | ૪૭, ૭૦<br>૬૦                            | हत में मे चार                    | प्रसिद्ध हैं :              |
| २१ प्रकरणसमहेत्वाभास        |                                         | त्रेयंग व्या                     | का, शतपथ यजु का,            |
| २२ प्रकृति (गुर्गा का सा    | म्य परिशाम,                             | व्यास्य नाहा                     | ग्रा साम का श्रीर गोंपथ     |
| · माया ) २,                 | ,८१,८९,१०८                              | ताराज्य भारत                     | . 8                         |
| २३ प्रश्यन प्रमाण           | ५६, १०६                                 | स्रथर्वका)                       | <b>17</b>                   |
| २४ प्रतिज्ञा                | ५९                                      |                                  | भ<br><sup>-</sup> ७७        |
| २५ प्रतितन्त्र सिद्धान्त    | ५९                                      | १ भावागरोश                       | #                           |
| २६ प्रध्वंसामाव             | ५.५                                     |                                  | ्र३०                        |
| २७ प्रमाण                   | <b>વ</b> ફ, <b>વ૮, १</b> ८६             | १ मध्वाचाय                       | ४८, ५०, ६२, १२७             |
| २८ प्रमाना                  | ५६                                      | ्र२ मन                           | ८१, ८२, १०८                 |
| १९ प्रमाण-यृति              | ९'*                                     |                                  | 88                          |
| ३० प्रामिति                 | ધ્ય દ                                   | ४ महावाक्य                       | ा चारा गरि                  |
|                             | ५८, ६                                   | १ ५ माया (प्रवृ                  | कृति, गुणों का साम्य परि    |
| ३१ प्रमेय                   | લ0, લ                                   | - Trem                           | 4 (41 441.46                |
| ३ र प्रयस                   |                                         | s imiai s                        | र्शन ( पूर्व मामाना, जीमि   |
|                             | 7                                       | - 1                              |                             |
| ५३ प्रयोजन<br>३४ प्रज्ञय    |                                         | ३ . मुनिका ब                     | नाया दुवा दशन ) र           |

|    |                           | as far and a second    | <b>6</b> B                                                 |
|----|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| v  | _                         | तिल, वेदों के अर्थी को | १५ विवेक-ख्याति १३१                                        |
|    |                           | न के तत्त्वों को दशाने | १६ विशेष ४८, ५४                                            |
|    | बाले)                     | 8                      | १७ विराट् १५                                               |
| 6  | मोच                       | १०५, ११४               | १८ विरुद्ध हेत्वाभास ६०                                    |
|    | ~                         | य                      | १९ वृत्ति ९५, १२४, १२७                                     |
|    | यजुर्वेद                  | १                      | २० वेद (ईश्वरीय ज्ञान, ऋग्वेद, यजुर्वेद,                   |
|    | यज्ञ                      | 8-6                    | सामवेर, त्राथवं वेर ) १                                    |
| 3  |                           | ति मुनि का बनाया       | २१ वेदान्त ( उत्तर मीमांसा, व्यास मुनि का                  |
|    | हुमा दर्शन)               | ३, ७०, १२४             | बनाया हुआ दर्शन, उपनिषद् ) ३, ४,                           |
|    |                           | र                      | 80                                                         |
|    | रजोगुण                    | ८९, १०९                | २२ वेदों के अंग (शिज्ञा, कल्प, व्याकरण,                    |
|    | रस                        | ४८, ५०                 | निरुक्त, छन्द, ज्योतिष) ३                                  |
|    | रसना                      | ४९, ८१                 | २३ वेदों के उपांग (मीमांसा, वेदान्त, न्याय,                |
|    | राग                       | ९७, १२९                | वैशेषिक, सांख्य, योग) ३                                    |
|    | रामानुजाचाये              | ₹9                     | २४ वैशेषिक (पदार्थों के भेदों का बोधक,                     |
| Ę  | रूप                       | ४८, ५०                 | कर्णाद मुनि का बनाया हुआ दशेन) ३,                          |
|    | <b>C</b>                  | ਲ                      | ४७, ६५, ६९                                                 |
|    | লিঙ্গ                     | ५७                     | २५ व्यष्टि ( इंश रूप ) ७, १६, ८३, ११२                      |
| 4  | লিক্সি                    | 40                     | २६ व्याकरण (व्याकरण, प्रकृति श्रीर                         |
| ٥  |                           | <b>a</b>               | प्रत्यय आदि के उपदेश से पद के खरूप                         |
|    | वाक् छल                   | <b>६</b> 0             | और उसके अर्थ के निश्चय करने में                            |
|    | वाणी                      | 85                     | वपयोगी है)<br>३                                            |
|    | वाद<br>वाषगरायाचार्य      | 48                     | २७ ड्यान ९६                                                |
|    | वायु                      | २२, ७८                 | २८ व्यास मुनि ५, ९, २२                                     |
|    | वाथु<br>विकल्प ( वृत्ति ) | ४८, ८१                 | २९ व्याप्ति ५७                                             |
|    | विकृति                    | 1                      | श                                                          |
|    | वितएडा                    | ८१, १८७                | १ शॅकराचाये २३-२९                                          |
|    | विषयेय ( वृत्ति )         | 49                     | २ शब्द ५०,५२<br>३ जरीर ६२                                  |
|    | विभाग                     |                        |                                                            |
|    | विभु                      | <b>47</b>              | ४ शबल स्वरूप १६<br>५ शिज्ञा (शिज्ञा का उपयोग वैदिक वर्णों, |
|    | वियोग                     | १००, १०१               | स्वर श्रीर मात्राश्री के बाध कराने में                     |
|    | विज्ञान भिक्षः            | •                      | होता है) र                                                 |
|    | विवर्त्तवाद               | ତତ                     | हाता ह ) २<br>६ शुद्ध चेतन वस्य ८४                         |
| 40 | 144 0414                  | १२                     | ५ शुद्ध चवन वरन ८४                                         |

| परिशिष्ट ३ ।                                      | 1.3             |                                  |                                |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|
|                                                   | 88              |                                  | A8                             |
|                                                   |                 | १३ सामान्य                       | <b>વ</b> ષ્ઠ                   |
| ७ शुद्ध खरूप                                      |                 | १४ सामान्य छल                    | Ęo                             |
| ८ श्राववत् अगुनाम मार्                            |                 | २५ सामान्यतोदृष्ट <b>श्र</b> तुम | ान प्रमाण ५७                   |
| ९ शेष वृत्तित्व १००,                              | 1               | २६ सिद्धि                        | 99, 939-9                      |
| १० भ्रोत्र ४९,                                    |                 | २५ ।साध<br>२७ सिद्धान्त          | 46                             |
| ष                                                 |                 | २८ सुषुप्ति <b>अ</b> वस्था       | १३४                            |
| १ षड दर्शन (मीमांसा, वेदान्त, न                   | पाप,            |                                  | <b>4</b> ર                     |
| वैशेषिक, सांख्य श्रीर योग जो वे                   | - Ch            | २९ सुख<br>                       | ९३, १०१, १०८                   |
| उपांग कहलाते हैं )                                | - D             | ३० सृष्टि                        | ८१, १०८                        |
| २ षष्टि-तन्त्र                                    | 20              | ३१ स्थूल भूत                     | ४८, ५१                         |
|                                                   |                 | ३२ स्पर्श                        | १३४                            |
| स                                                 |                 | ३३ स्वप्त                        | १२७, १२८                       |
| १ संख्या                                          | ५१              | ३४ स्वरूपाविश्विति               | क्ता के कावितेक पर्यो          |
| २ सत्त्वगु <b>ण</b> ४ <sup>९</sup> ,              | १०९             | ३५ स्वरूपिश्चित (जड़र            | स्व के आपपच रूप                |
| ३ समन्वय (मेल, श्रविरोध)                          | १, ३०           | संयोग् से पर हा                  | कर पुरुष का अपने               |
| ४ समवाय <sup>४८</sup>                             | ٠, ٩٦           |                                  | में स्थित होना ) २, १४<br>५९   |
| ५ समष्टि (पूर्ण रूप ) १६, ८३,                     | ११२             | ३६ स्वाथोनुमान                   |                                |
| ६ समाधि प्रारम्भ श्रवस्था                         | १३४             | ३७ समृति ( वृत्ति )              | . 94                           |
| ७ समाधि १, १२४                                    |                 | ३८ स्तेह                         | ५२                             |
| ्र समान ९६                                        | £, 90           | 2                                |                                |
| o नम्बनात समाधि (एकाप्रता)                        | १३४             | १ इस्त                           | 6                              |
| १० सम्प्रज्ञात समाधि (विवेकस्याति                 | ) १३४           | ्रह्मा (ट॰सा की                  | नितान्त अभाव ) २,              |
| ११ संयम                                           | १३१             | र हान ( यु.च म                   | १४, ६३, १०७, १२९               |
| १२ सर्वतन्त्र सिद्धान्त                           | ५९              | 10)                              | का साधन ) २, १०,               |
| १३ सन्यभिचार हेत्वाभास                            | ५९              | ३ हानापाय ( राम                  | Q                              |
| १४ संयोग ५०, ५१, १८५                              | ०, १०१          | १४,६ = ,१०७,१२                   | १५, १२७                        |
| 10                                                | 46              | ४ हिरग्यगभे                      | 49                             |
| १५ संशय                                           | 40, 48          | ५ हेतु                           | ·                              |
| 14 MANIE                                          | १               | ६ ह्य (त्याज्य =                 | दुःख ) २, १०, ६३,<br>१०७, १२९  |
| १७ संहिता (पुस्तक)<br>१८ सांख्य (कपिल मुनिका बनाय | ा हन्ना         |                                  | . ===== 1 =                    |
|                                                   | , oe            | ७ हेय हेतु (हय क                 | ग कारण) २, १०, ६३,<br>१०७, १२९ |
| date.                                             | 30              |                                  | 49                             |
| १९ सांख्य सप्तित                                  | ξų              | ८ हेत्वाभास                      |                                |
| २० साधारण कारण                                    | ٠<br><b>٤</b> ٥ | 1                                | য                              |
| २१ साध्यसम हेत्वाभास<br>२२ सामवेद                 | 8               |                                  | ६२                             |

| j      |                            | 58                     |    |                          |             | 25              |
|--------|----------------------------|------------------------|----|--------------------------|-------------|-----------------|
|        | पातञ्जलायोगपदी प           |                        | 33 | श्चरिष्ट                 |             | ४१४, ४१५        |
| ·      | भ                          |                        |    | अर्श (बवासी              | ₹)          | 349, 360        |
| १      | <b>भ</b> क्तिष्ट           | १९,२०,२६               |    | अलब्धभूमिक<br>स          | •           | ८९, ९०          |
|        | श्रद्भमेजयत्व              | ९०                     | ३६ | <b>अ</b> लिङ्ग           | १३५,        | १९५२०८          |
| ٠ ३    | अजीर्णनाशक (श्रीषधियाँ)    | <b>३</b> ४ <b>९</b>    | 30 | श्रविरति                 |             | ८९ ९०           |
| ્ શ્રે | श्चरष्टजन्मवेदनीय          | १६९, १७१               | 36 | श्रशुचि                  |             | १६३             |
| ું ધ્ય | श्रध्यात्मप्रसाद           | १३८                    | ३९ | श्रश्विनी मुद्रा         |             | ३०८             |
| Ę      | श्वनवस्थितत्व              | ८९-९०                  | I. | श्रष्टक गोली             |             | <b>३४</b> ९     |
| ٠.٠٠   | श्चनन्त समापत्ति           | ३२२, ३२३               | 88 | श्रसम्प्रज्ञात स         | <b>माधि</b> | ે, ૪૫. ૪૭,      |
| . 6    | श्रानन्त्य समापत्ति        | ३२२,३२३                |    |                          |             | , ५४, १४२       |
| 9      | श्चनात्म                   | १६३                    | ४२ | च्च <del>ि</del> मतानुगत |             |                 |
|        | श्रनाहत चक्र               | ११२                    |    |                          |             | ५, ५३ १३७       |
|        | श्रनियत विपाक              | १७१                    | 1  | श्राहमता छेश             |             | १५८, १६४        |
|        | श्रनित्य                   | १६३                    |    |                          | २४५, २४८,   |                 |
|        | •                          | २१, २३-२४              | ४५ | श्रहिसा                  | २४५, २४६,   |                 |
|        | •                          | १३९, १४०               |    |                          |             | २९८             |
|        | श्चन्तराय '                | 66,68                  | ४६ | श्रहङ्कार                | •           | ७, ५२, ४२       |
|        | श्र≈तधोन                   | 888                    |    |                          | भा          |                 |
|        | श्चन्यता-ख्याति            | ४६                     | ,  | श्राकर्ण धनुषा           | सन          | 388             |
|        | अन्तःकरण चतुष्टय           | 88                     |    | त्राकाशगमन               | (-3-C-Y)    | ४३८             |
|        |                            | ५, ४६, ४७              |    | श्रांख के रोग            | •           |                 |
|        | •                          | ४१४, ४१५<br>८७ ··· १९४ |    | श्रागम<br>श्रादित्य लोक  |             | ०, २२, २४       |
|        | अपवन १४५, २४८,             |                        |    | आदत्य लाक<br>आधे सिरका   | •           | 48, 88८,<br>३48 |
|        |                            | १८२, ४३१               |    | आवासरका र                |             | ,08ded          |
|        | श्रवतार                    | 48, 886,               |    | आत्मा<br>श्रानन्दानुगतः  |             |                 |
|        |                            | १९५२१०                 | ٠  | 414.413.14               |             | १२६, १३६        |
|        | श्रविद्या १५९…१६४, २       | - 1                    | Q  | श्चानन्दमय को            | •           | ५, ४६, ४७       |
| -      |                            | ६५१६७                  |    | श्रानन्द भैरों र         |             | ३४९             |
|        | श्रभिव्यंजक                | १७१                    |    | श्चाभ्यन्तर वृत्         | ,           | ३२४, ३२५        |
|        |                            | 3, ३५, ३६              |    | <b>भा</b> लस्य           |             | <b>دع</b>       |
| ,      | श्रमृतधारा (नुम्खा)        | ३४८                    |    | স্থাহাি                  |             | ६९, ४६४         |
|        | श्रमल पित्त नाशक (श्रीषधि) | ३५०                    | १४ | श्राशय                   |             | ६९              |
| , ,    | श्चरगडी पाक (श्रोषधि)      | ३५०                    | १५ | ষ্ঠাৰ नाशक (१            | ष्रौषधियाँ) | 386             |

|    |                           | वृष्ठ            |    |                      | 8.8                       |
|----|---------------------------|------------------|----|----------------------|---------------------------|
| 28 | त्रासन                    | ३०२३२४           |    | एकतरग्रभ्यास         | 48                        |
| १७ | श्रान्पी                  | ३३७, ३३८         | 4  | ए हिन्द्रथ वैशाय     | ३८                        |
| १८ | भाज्ञा चक                 | <b>११</b> ४, ११५ |    | ଖ                    | 1                         |
| 89 | द्यायं सत्य               | १७८, २३४         | 8  | <b>धो</b> ३म्        |                           |
|    | <b>T</b>                  |                  |    | •                    |                           |
| 8  | इन्द्रिये                 | १४, ४१           | 1  | व पालभाति            | ९८, १७०, १७१              |
|    | इड़ानाड़ी                 | १८ <b>२</b>      |    | कफनाशक (श्रीषधि      |                           |
|    | ŧ                         |                  | 3  | कमर के अन्दर के      | फोड़े की दवा ३५८          |
| 8  | ईश्वरप्रिधान              | ६८ " ८८, १५१,    | 8  | करुणा भावना          | ९५. ९६                    |
| •  | ••                        | १५२, १६५, ३१०    | 4  | कर्ऐपी <b>ड्</b> ।सन | ३१४, ३२०                  |
|    | 3                         |                  | ६  | कराठकूप              | ४२५                       |
| १  | <b>बर</b> क्रान्ति        | ४३०, ४३१         | v  | क्रम                 | ३९९, ४५०                  |
|    | उजाई प्राणायाम            | ३३१, ३३२         | 6  | क्रम-मुक्ति          | ४३६                       |
|    | उड्डीयान बन्ध             | ં ૨૦५            | 9  | कर्म                 | . ६९                      |
|    | उत्तानपादासन              | ३१२, ३२०         | १० | कविपाणायाम           | ३३२                       |
| 4  | उत्थित पद्मासन            | ३१८              | ११ | कमोशय                | १६७, १८०                  |
|    | •                         | , १०२, ४३०, ४३२  | १२ | काकी प्राणायाम       | ३३२                       |
| G  | <b>उद्।</b> नजय           | ४३०, ४३१         | १३ | कान का दर्द (श्रीप   | ाधि)                      |
|    | चदार (क्टेश)              | <b>२५९</b>       | 88 | कारण                 | २३७                       |
|    | उपसर्जन कमीशय             | १७१              | १५ | कारण शरीर            | ४६. ४७. ८७                |
|    |                           | ४९, ३४२, ४५३-४,  | १६ | काल परिदृष्ट         | ३२५, ३२६                  |
|    | •                         | ५६५              | १७ | कायव्युहज्ञान        | ४२४                       |
| ११ | उपाय प्रत्यय              | ६५६८             | 86 | क्रियायाग            | १ <b>५ १</b>              |
|    | उपेचा भावना               | ९५९७             | १९ | क्रिया-फलाश्रय       | २९८                       |
|    | उष्ट्रासन                 | ३१६, ३२०         | २० | कुक्टासन             | ३१८                       |
|    | · 8                       |                  | २१ | कुम्भक               | ३२९, ३३५, ३३६             |
| १  | ऊर्ध्वपद्मासन             | 386              | २२ | कूमासन               | ३१८                       |
|    | <b>ऊ</b> र्ध्वसर्वोङ्गासन | ३१३, ३२०         | 4  | कूने नाड़ी           | ४३६                       |
|    | ऋ                         |                  | २४ | कृतार्थ              | २२०                       |
| 8  | ऋतम्मरा प्रज्ञा           | १३८, १३९         | 1  | कृत्रिमनिद्रा        | २८३ ८६                    |
|    | P                         |                  | २६ | कैबल्य               | १६, २३१                   |
| 8  | एकतानता                   | ३६५              | २७ | कैवल्यपाद            | ४.५                       |
| -  | एकपादांगुंष्ठासन          | ३१९              | २८ | कांगासन              | ३२०                       |
|    | एकामावस्था                | १, ९, १०, १२     | (  |                      | <b>ያ</b> ላ ''' ያ <b>o</b> |

|     |                          | gg                    |                           | यष्ट           |
|-----|--------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| 30  | कोष्ठबद्ध नाशक (श्रीषधिय |                       | ३ जानुशिरासन              | ३११, ३२०       |
| •   |                          | <b>३</b> ४३, ३४४      | ४ जात्यन्तर परिणाम        | ४५६            |
| ३१  | <b>क्टि</b> ष्ट          | १९, २०                | ५ जालन्धर बन्ध            | ३०५            |
|     | क्वेश ६९, ७०, १५८,       |                       | ६ जीवन-मुक्त              | १४९            |
| . • |                          | १७०                   | ७ जुकाम नाशक (श्रीषधिय    | ) ३४४, ३४५     |
|     | ख                        |                       | त                         |                |
| 8   | खांसी नाशक (श्रोषधियां)  | <b>३</b> ४६           |                           | 4, १०८, ४०९    |
|     | खुश्की ,, ,,             | 384                   | २ तन्मात्राये             | १४, ४ <b>१</b> |
|     | खेंचरी मुद्रा            | ३०६                   | ३ तनु (क्रेश)             | १५९            |
| 8   | ख्याति                   | ४४६                   | ४ तनुकरण                  | १५८            |
|     | ग्                       |                       | ५ तमोगुगा                 | १३             |
| 8   | गठिया नाशक (स्रौषधियां)  | ) ३५०, ३६२            | ६ तप १५२, १५३१५६          |                |
|     | गरुड।सन                  | 386                   | ७ तड़ागी मुद्रा           | ३०९            |
|     | गर्भासन                  | 388                   | ८ ताप दु:ख                | १७६, १७७       |
|     | गुण १३, १८४, २२०,        |                       | ९ ताड़ासन                 | ३१९            |
| 4   | गुण-वृति-विरोध (दुःख)    |                       | १० तालयुक्त प्राजायाम     |                |
|     |                          | १९५२१०                | ११ तारक                   | ४५१            |
| 9   | गौरद्मासन                | ३१७                   | १२ तिल्ली                 | ३६०            |
|     | ख                        |                       | १३ तालांगुलासन            | ३१८            |
|     |                          | ११०११५                | १४ त्राटक १६६, २७०        |                |
|     |                          | ११७११९                | १५ त्रिवेगी (युत्त)       | ११४            |
|     | चक्रासन                  | ३१४                   | १६ त्रिवेर्णा (मुक्त)     | ११०            |
|     | चन्द्रप्रभावटी (नुस्खा)  | ३५१                   | १७ त्रिबन्धासन            | ३१८            |
|     | चन्द्रलांक ५             | 1                     | द                         |                |
|     | चन्द्रभेदी प्राणायाम     | ३३१                   | १ दमा-नाशक (श्रोषधियां)   |                |
|     | चतुर्थे प्राणायाम        |                       | २ दन्त-रोग-नाशक (श्रोषधिय |                |
| 6   | िति शक्ति १८,            | ४८३, ४९९              | ३ दशन-शांक                | १६४            |
|     | चित्र ११,१५;             |                       | ४ इष्टा १७, १८, २१० २     | <b>१८</b> ,    |
|     | चित्त-यृत्ति             | १७, १९                | ४८४४९५                    |                |
|     | चित्त की श्रवस्थायें     | ११, १२                | ५ द्रष्ट १७८ १८३,         |                |
| १२  | चित्त विद्येष            | ८८, ८९                | ६ दस्त-नाशक (श्रोषधियाँ)  |                |
|     | <b>ज</b>                 |                       | ७ दाद-नाशक (स्रोषधियां)   | • •            |
| -   | जल-चिकित्सा              | २७२, २७३              | ८ दिल की धड़कन (श्रोषि)   | ३६३            |
| ₹   | जानत भवस्था              | ८४ <sup> </sup><br>५२ | ९ दिव्य शोत्र             | ४३७            |

|    |                                       | I                                      |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------|
|    | खपु                                   | 25                                     |
| १० | दुःख १४, ९०, १६३                      | ११ निर्बोज समाधि १४२, १४३              |
|    | दृश्य १७८२१०, २१९, ४७४                | १२ निर्माण चित्तं ४५९, ४६२             |
|    | दृशिमात्र २१०२१८                      | १३ नेति १६४                            |
| -  | हशे २३१                               | १४ नौर्ला (षट्कमे) २६९, २७०            |
|    | हष्टजन्म वेदनीय १६९१७१                | 4                                      |
|    | रग्शक्ति १६४                          | १ पद्मासन ३०३, ३१८                     |
| -  | देवयान ५४, ४३२ ४३६                    | २ परमवश्यता ३४१                        |
|    | देशपरिदृष्ट २२४ २२७                   | ३ पश्च-शील २३९                         |
|    | दौरंनस्य ९०                           | ४ परिचत्त ज्ञान ४१३                    |
|    | द्वन्द्व ३२४                          | ५ परश्रीरावेश ४२९                      |
|    | द्विपाद मध्यशीषीसन ३१४                | ६ पर-वैराग्य ३४, ४०                    |
|    | द्वेष (क्वेंश) १५७, १६५               | ७ पथरी तोड़कर निकालना                  |
|    | ঘ                                     | (श्रोषधि) ३६२                          |
| १  | धनुगसन ३१६, ३२०                       | ८ परिणाम १३ १६, ३७४ ३९२                |
| •  | धर्म ३९२                              | ९ परिगाम दुःख १७६, १७७                 |
| ३  | धर्म परिणम ३७४, ३७९                   | १० पश्चिमोत्तानासन ३१०, ३२०            |
| ૪  | धर्मी ३९२-३                           | ११ पवनमुक्तासन ३१२, ३२०                |
| ધ  | धारणा २३७, २३८, ३६५                   | १२ पागलपन की श्रीषधि २६३               |
| Ę  | धौति (षट्कर्म) १६६ २६८                | १३ पादहस्तासन ३१९, ३२०                 |
| હ  | ध्यान २३७, २३८                        | १४ पादांगुष्ठ-नासामस्पर्शासन ३१०       |
| 6  | भ्यानहेया १६८, १६९                    | १५ पारा बांधना ३६४                     |
| ς  | ध्यात् ३६६, ३६७                       | १६ पार्वती त्रासन ३१७                  |
| १० | ध्येय ३६५, ३६७                        | १७ पितृयाम् ४३२४३५                     |
|    | म                                     | १८ विगला नाड़ी १०२, १८                 |
| 8  | नाभ्यासन ३१४, ३२०                     | १९ पुरुष १५, १६, ४५३                   |
| २  | नाङ्गंशोधन प्राणायाम ३३७              | २० पुरुष विशेष ६९ ७३                   |
| 3  | निद्रा २०, २७, ३०                     | २१ पुरुष ज्ञान ४२६                     |
| 8  | नियम २३७, २३८, २६३ " २९४              | २२ पुरुषार्थ ४९९                       |
| _4 | नियतविपाक १७१                         | २३ पूरक ३२६ ३२८                        |
| •  | निरतिशय ७४                            | २४ पूर्वेवत् अनुमान प्रमाण २३          |
| v  | निरुद्ध श्रवस्था २, १२, १३            | २५ पूर्व-जाति ज्ञान ४१२                |
| 6  | निरोध ९, १६, १४१, १४२                 | २६ पेट के कीड़े (भ्रीषधि) ३६१          |
| ς  | निर्वितर्क १३२, १३६                   | २७ पेशाव में शक्कर आना (स्त्रीपधि) ३३५ |
| १० | निर्विचार (समापत्ति) १३३१३८           | २८ पौरुषेय बोध २२                      |
|    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                        |

[ परिशिष्ट ३

| T. Company                        | 1/2 = -                   |
|-----------------------------------|---------------------------|
| २९ प्रकृति १३१६, ४५६४५            | 1                         |
| ३० प्रकृतिलय ५३, ५६६              | ३ वजासन ३३०               |
| ३१ प्रकृत्यापूर ४५                | ४ बद्ध पद्मासन ३०३        |
| ३२ प्रकाशावरण ३३                  | ८ ५ बन्द पेशाब खोलना ६३१  |
| ३३ प्रत्यत्त वृत्ति २             | २ ६ बन्ध ३०५              |
| ३४ प्रतिपत्तभावना २४              |                           |
| ३५ प्रत्यय २१०, ३६                | ५ ८ बाह्य वृत्ति ३२४, ३२५ |
| ३६ प्रत्यय ऋनुपश्य २१०२१          |                           |
| ३७ प्रत्यय-श्रविशेष ४२            | . 9 -                     |
| ३८ प्रत्याहार २३७, ३४०, ३४        |                           |
| ३९ प्रच्छदंन ९                    |                           |
| ४० ध्मा २१, २                     |                           |
| ४१ प्रमाद ८                       | ९ १४ ब्रह्मी घृत ३५२, ३५३ |
| ४२ प्रमाग्ग वृत्ति २०२            |                           |
| ४३ प्रसंख्यान १६७१६९, ४९          |                           |
| ४४ प्रमुप्त (क्षेत्र) १५९, १६     |                           |
| ४५ प्रगाव ७७ "८                   |                           |
| ४६ प्रतिप्रसवहेया १६७, १६         |                           |
| ४७ प्रधान १८४, १९१, १९२, ४४       |                           |
| ४८ प्रधान कमीशय १७०, १७           |                           |
| ५९ अमेह नाशक (श्रीषधि) ३५१, ३५    | २ ७ भुवः लोक ४१७-४२२      |
| ५० । यह शै.थल्य ३२२, ३२           |                           |
| ५१ प्रशास ९०, ३२                  |                           |
| ५२ प्रज्ञा ६४, ६५, १३             |                           |
| ५३ प्रज्ञालांक ३६                 |                           |
| ५४ प्रातिम ४२६, ४२                | •                         |
| ५५ प्राण ९९१८                     |                           |
| <b>५६ प्राण (सृक्ष्म)</b> १०२, १० |                           |
| ५७ प्राणायाम २३७, ३१५ ३३          |                           |
| ५८ प्राणामय कोश ४५४               |                           |
| ५९ प्रान्त-धूमि २ः                |                           |
| ६० द्वावनी प्राणायाम ३            |                           |
| ₹                                 | ६ मनोजबित्व ४४५           |
| १ थकासन ३                         | ७ मनोमय कोश ४५, ४६, ४७    |

| [(राशंड र ]               |               |                                                 |                            |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
|                           | 58            | ्रा करण करण कार्य                               | <b>29</b>                  |
| ८ मयूरासन                 | ३१५, ३२०      | ४ हक-हक कर पैशाब आ                              | 358                        |
| ९ मरोद                    | ३४६           | ( श्रोषिधयें )<br>५ रंचक ( प्राणायाम )          | 3710. 37K                  |
| १८ मस्तक-पादाङ्गुष्टासन   | <b>३१४,</b>   |                                                 | 4/0) //0                   |
| ११ महत्तस्व १४, १५,       | १७, ४६५-४६९   | ₩                                               | <del>२</del> ९५१९८         |
| १२ महामुद्रा              | ३०७           | १ लिग                                           | 386                        |
| १३ महाबन्ध                | ३०६           | २ लोलासन                                        | 1,0                        |
| १४ महाबेध                 | ३०६           | व<br>१ वस्ति (षटकर्म) २                         | EE. DE/. DEQ               |
| १५ महाञ्रत                | <b>३</b> ४९   | २ वास्त ( षटकम ) र<br>२ वशीकार संज्ञा ( वैराग्ट | 1 310.36                   |
| १६ महाविदेहा वृत्ति       | ४३८           | ३ वातविकारनाशक (श्रीष                           | चित्रें। 3 <b>४४. 3५</b> ० |
| १० माजेन क्रिया           | २८१, २८२      | ३ वात्वकारनाशक (आर                              | (a) (30) (40)              |
| १८ माया १८                | ३, २०१, २१०,  | ४ वात रि गूगल (श्रोषधि<br>५ वासना ६९, ४६        | 3. 884. Mao-8              |
| १९ मुद्रा                 | ३०६-३१०       | ५ वासना ५५) ०५                                  | २०, २५, २६                 |
| २० मुंह के छाले ( श्रीपधि | ) ३६३         | ६ विकल्प यृत्ति                                 | ४४५                        |
| २१ मुद्दिता भावना         | ९५, ९६        | ७ विकरणभाव                                      | १९६                        |
| २२ मक्ति                  | १४८           | ८ विकृति                                        | -                          |
| २३ मृद अवस्था             | २, २२, १२; १६ | ९ विचारानुगत सम्प्रहात                          | 84%, 848                   |
| २४ मूलबन्ध                | ३०५           | १० विच्छिन्न (क्लेश)                            | २९५२९८                     |
| २५ मूलाधार चक             | ११०           | ११ वितके                                        |                            |
| २६ मृच्छी प्रणायाम        | ३२८, ३३५      | १२ वितकोनुगुत सम्प्रज्ञात                       | عرب راده ا<br>عرب          |
| २० मर्भाड्योति            | ४२५           | १३ विधारण                                       |                            |
| २८ जैनी भावना             | ९५, ९६. ४१५   | १४ विपरीतकरणी मुद्रा                            | ५२, ५६५८                   |
| २९ मृत्युंजय रस ( श्रीष   | धि) ३५४       | १५ विदेह                                        | ६९; १७०, १७१,              |
| य                         |               | १६ विपाक                                        | २०, २५, २६                 |
| १ यम                      | २३७, २४५२६३   | १७ विपर्यय यृत्ति                               | 80                         |
| २ यतमान वैराग्य           | ३८            | १८ विराम                                        |                            |
| ३ योग                     | २, २०         | १९ विवेक ख्याति                                 | 848                        |
| ४ योगांग                  | २३७ २४४       | २० विवेहजज्ञान                                  |                            |
| ५ योगमुद्रा               | ३०८           | २१ विशुद्ध सत्त्वनय चि                          | 834-4                      |
| ६ यानिमुद्रा              | ३०८           |                                                 | ११३                        |
| t                         |               | २२ विशुद्ध चक्र                                 | १९५, १५                    |
| १ रजोगुण                  | १३०           | २३ विशेष                                        |                            |
| २ रक्तविकार (फोड़े        | कुन्सी द्यादि | २४ विशोका ज्योतिष्मर्त                          | १२३, १२५, १२               |
| नाशक श्रीषवियें )         | इप६           | प्रवृचि                                         |                            |
| , ३ द्वाग (क्लेश )        |               | २५ विषम परिगाम                                  |                            |
|                           |               | 486                                             |                            |

429

|    |                                     | 98                 |                                          | 99              |
|----|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|
| २६ | विद्यप्त श्रवस्था                   | १, ११, १६          | ३ सत्त्वपुरुष-श्रम्यता-ख्या              |                 |
|    | विद्येप                             | ८९, ९०             | ४ सद्यो मुक्ति                           | ४३७             |
| -  | वीरासन                              | २०३                | ५ सनबाथ                                  | २७२             |
|    | विज्ञानमय कोश                       | 84…8८              | ६ सन्तोष                                 | २६३, २६४        |
|    | वीतराग-विषय-चिरा                    | १२७                | ७ संकल्प शक्ति २७                        | •               |
|    | वीर्य                               | ६५, २१९            | ८ संप्रहर्णा ( श्रीषधि )                 | 389             |
| ३२ | वृत्ति                              | १९, ३५             | ९ संख्या परिदृष्ट                        | ३२५, ३२६        |
|    | वृत्तिसारूप्य                       | १८, १९             | १० सञ्जीवनीवटी ( नुस्खा                  | 386             |
| ३४ | वृश्चिकासन                          | ं३२६               | ११ संस्कार                               | १४०, १४१        |
| ३५ | वैनाशिक(च्रिणिक विज्ञान             | वादी)९१ " ९४       | १२ संस्कारशेष १६,                        | ४७, ४८, २४२,    |
| ३६ | वैराग्य                             | ३४, ३७ ४०          | १३ संस्कारदुःख                           | १७६, १७७        |
| ३७ | वैशारद्य                            | १३८                | १४ सशंय                                  | 68              |
|    | व्यान                               | १०१, १०२,          | १५ संयोग १                               | ७८, २२१, २३१    |
|    | व्याधि                              | <b>८</b> ८         | १६ सयंम                                  | ३६८३७३          |
| ૪૦ | व्यतिरेक संज्ञा वैराग्य             | ३८                 | १७ सकेद कोढ़-नाशक श्रीष                  | धे ३५७          |
| ४१ | व्युत्थान                           | ३७५                | १८ सबीज समाधि                            | १३६             |
| •  | য                                   | 200                | १९ समाधि १, ६५, १५८, ३                   |                 |
|    | शब्द प्रमाग                         | 28                 | २० समाधिस्थ                              | १४६, १४७        |
|    | श्वासन                              | 388                | २१ सम्प्रज्ञात समाधि                     |                 |
|    | शलभासन                              | ३१५, ३२०           | २२ सम्प्रसारग्ग-भू-नमनासन                | •               |
|    | शक्तिचालनी मुद्रा<br>शाम्भवी मुद्रा | ३ <b>०८</b><br>३०९ | २३ समान (प्राग् )                        | १०१, १०२        |
|    | शान्मवा सुद्रा<br>शीतकारी प्राणायाम | 337                | २४ समापत्ति                              | १३९             |
|    | · ·                                 | ३३८, ३ <b>३</b> २  | २५ समासन                                 | ३०३             |
|    | शीर्षासन                            | ३०९, ३२०           | २६ सम्मोहन शक्ति                         | २७७ …२८६        |
|    | श्चापादासन                          | ३११, ३२०           | २७ सम्बेग                                | ६७, ६८          |
|    | शेषवत् श्रनुमान प्रमाग              | 23                 | २८ सर्वोगासन                             | ३१४, ३२०        |
|    |                                     | १, २ <b>६५</b> २९४ | २९ सर्वे इ बीज                           | 80              |
|    | श्रद्धा                             | 34, 44, 44,        | ३० सर्वज्ञातृत्वम्                       | 88 <b>€</b>     |
|    | श्रुत-प्रज्ञा                       | १६९                | ३१ सर्वभावाधिष्ठास्त्वम्                 | 886             |
|    | श्रास                               | ९०, ३२४            | ३२ सर्वभूतरुतज्ञान<br>३३ सविचार समापत्ति | 808             |
|    | <b>₹</b>                            | ., (10             | २२ सावचार समापात<br>३४ सवितक समापत्ति    | १३३, १३५        |
| १  | सत्य २४५, २४७, २५३                  | ···२६१. २९९        | ३५ सहस्रार चक्र                          | १३०, १३१<br>११५ |
|    | सस्वगुगा                            | १३                 | ३६ सहित फुम्भक                           | 386, 235        |

| रिकाष्ट ३ ]                  | शब्दानुक्रमणी             |                              | पात अलयागप्रदाप     |  |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|--|
|                              | 0.50                      |                              | 89                  |  |
|                              | <b>9</b> 8<br><b>9</b> 49 | ६६ स्मृति वृत्ति             | ३१३३                |  |
| ७ साधन पाद                   | 1                         | ६७ स्वप्न अवस्था             | ३३, ८५              |  |
| ८ साधारण                     | 220                       | ६८ स्वप्र-निद्रा-ज्ञानालम्बन | १२७                 |  |
| १९ साधारण सहित कुम्भक        | ; ३२९, ३३०                | ७९ स्वरसाधन                  | 608404              |  |
| ४० साम्य परिग्णाम            | १३, १५, १७                | ७० स्वः लाक                  | ४११४२२              |  |
| <b>११ सामान्यतो</b> दष्ट     | <b>२३</b>                 | ७१ स्वबुद्धि संवदेन          | ४८३                 |  |
| ३२ सिट्ज बाथ                 | २७२                       | ७२ स्वाधिष्ठान चक्र          | १११                 |  |
| ४३ सिद्धासन                  | ३०३                       | ७३ स्वरूपावस्थिति १७         | , १८, १४२१४४        |  |
| ४४ सिंहासन                   | ३१७                       | ७४ स्वरूप-उपलब्धि            | <b>२२१</b>          |  |
| ४५ सुप्तवज्रासन              | ३१७                       |                              | १४२१४४              |  |
| ४६ सुषुम्ना नाड़ी            | १०२१०९                    | ७५ स्वरूपस्थिति              | २२१                 |  |
| ४७ सुषुप्ति श्रवस्था         | ३०, ३१, ८७                | ७६ स्वशक्ति                  | <b>२२१</b>          |  |
| ४८ सूचनायें                  | २८१                       | ७७ स्वामीशक्ति               | १५१, २६५, ३०१       |  |
| ५९ सूर्यचिकित्सा             | २७२२७५                    | ७८ स्वाध्याय                 | ३०२                 |  |
| ५० सूर्यप्रभा वटी            | ३५१                       | ८९ स्वस्तिकासन               |                     |  |
| ५१ सूर्यभेदी प्राणायाम       | ३२८, ३३१                  | १ हस्तपादांगुष्ठासन          | ३१९                 |  |
| ५२ सूक्ष्म विषय              | १३५, १३६                  |                              | २३१                 |  |
| ५३ सूक्ष्म शरीर              | ८२, ८५, ८६                | २ हान                        | २३२                 |  |
| 100 <del>अ</del> छि इत्पत्ति | १३, १७                    | ३ हानोपाय                    | २७२                 |  |
| ५५ साते समय पेशाब नि         | किल जाना (श्रोष-          | ४ हिपबाथ                     | २९६, २९५            |  |
| धियाँ )                      | <b>२</b> ५२               | ferrange 2                   | ર, ઇ                |  |
| ५६ स्टीम बाथ                 | २७२                       | 3-                           | १७८                 |  |
| ५७ स्तम्भ वृत्ति             | ३२५                       | 4 - Z-                       | १७८                 |  |
| ५८ स्त्यान                   | ८९                        |                              | ३११, ३२             |  |
| ६९ स्थूल भूत                 | १४                        |                              |                     |  |
| ६० स्थूल शरीर                | ८२, ८६                    |                              | "<br>४५             |  |
| ६१ स्थितप्रज्ञ               | १४६, १४५                  | १ च्याकम                     | १११ <b>१२</b> १     |  |
| ६२ स्थिति                    | ३५, ९१                    | ,   २ चिप्तावस्था            | 84                  |  |
| ६३ स्नायु-सञ्चालनासन         | 383                       | ३ चन्त्र                     | ₹                   |  |
| ६० च्रहोस्ताह                | 804 01                    | 30                           | <sup>१।</sup><br>२३ |  |
| ६४ स्मृति <sup>३</sup>       | ३, ६५, १३२, ४६            | ३ १ ज्ञानदीप्ति              |                     |  |

# विषयसृची

#### षददशनसमन्वय

| <b>gg</b>  |      | विष                                                                                                         | ाय 🏸             |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| १          | •••• | पहिला प्रकरण-वेद-मूल मंत्रों की ४ संहिताएं। ब्राह्मस प्रन्थ । उप                                            | नेषद् ।          |
|            |      | दर्शन—प्राणिमात्र की दुःख निवृत्ति की श्रोर प्रवृत्ति ।                                                     |                  |
| २          | •••• | दर्शनों के ४ प्रतिपाद्य विषय—हंय, हेयहेतु, हान, हान उपाय। ३ मुख्य तः                                        | त्व-(१)          |
|            |      | चेतन तत्त्व : पुरुष ( जीव ): (२) जड तत्त्व : प्रकृति, (३) चेतन तत्त्व                                       | : पु <b>रुष-</b> |
|            |      | विशेष ( ईश्वर )।                                                                                            |                  |
| ३          | •••• | षड्दर्शन-वेदों के छः अंग श्रीर छः उपांग।                                                                    |                  |
| 8          | •••• | दूसरा प्रकरण-पूर्व मीनांसा श्रीर उत्तर मीमांसा। कमे काएड, उपासना                                            | काग्रह,          |
|            |      | ज्ञान काएड। मीमांसा के अर्थ।                                                                                |                  |
| બ          | •••• | पूर्व मीमांसा-यज्ञ, महायज्ञ । वद के ५ प्रकार के विषय ।                                                      |                  |
| Ę          | •••  | स्वर्गकामो यजेत । श्रीमद्भगवद्गीता में यज्ञ का वर्णन।                                                       | T 1              |
| 9          | •••• | ''मीमांसा में तीसरे चेतन तत्त्व ईश्वर को ही व्यष्टिरूप से प्रत्येक यज्ञ का                                  | অখি-             |
|            |      | ष्ठातृ देव मान कर विशेष यज्ञों में उपासना" इस में प्रमाण ।                                                  |                  |
| 6          | •••• | हान उपाय, हान।                                                                                              | 400              |
| 9          | •••• | जैमिनि मुनि, श्रौडुलोमि श्राचारे तथा व्यास जी का मुक्तिविषयक मता।                                           | जामान            |
|            |      | इश्वर वादी थे इस में प्रमाण।                                                                                |                  |
| १०         | •••• | पूर्व मीमांसा में पशु मांस बलि का निषेध । उत्तर मीमांसा ।                                                   |                  |
| ११         | •••• | उत्तर मीमांसा— उत्तर मीमांसा क चारों अध्यायों का संचित्र वर्णन, अधि                                         | करण,             |
|            |      | अधिकरणों के विषय । हेय, हेय हेतु, हान, हानोपाय ।                                                            |                  |
| १२         | •••• | द्वैताद्वैत सिद्धान्त के भेद । परिणामवाद भौर विवत्तेवाद ।                                                   |                  |
| १३         | •••• | द्वैताद्वैत सिद्धान्त के भेद में अविरोध।                                                                    |                  |
| <b>\$8</b> |      | हान, हानोपाय ।                                                                                              | - 2 -            |
| १५         | •••• | वेदान्त की चतुःसूत्री। ब्रह्म का शुद्ध और शवल खरूप, शवल खरू                                                 | पकर              |
| 0.5        | •••• | भेद—विराट, हिरएयगर्भ और ईश्वर । -<br>व्यष्टि और समष्टि रूप से ब्रह्म की उपासना। अन्यादेश, अहंकार। देश, आक्ष |                  |
| १६         | •••  | च्याष्ट्र आर समाष्ट्र रूप समझ का उपासना। अन्याद्श, अहकार दिश, आर                                            | નાવુંચા !        |
| 0 0        | . 00 | चेतन तत्त्व का शुद्ध खरूप।                                                                                  |                  |
| २०-१८-१५   |      | ब्रह्म सूत्रों में यांग साधन की शिज्ञा।                                                                     |                  |
| <b>२२</b>  | • •  | होनों मीमांसाओं के प्रथकार श्राचार्यों का समय और उनसे पूर्व छ                                               | il minit         |
| 44         |      | के नाम।                                                                                                     | 117141           |
| २३-२४      |      | के नाम ।<br>वेदान्त पर भाष्यकार आचार्यों के नवीन सम्प्रदाय; महा सूत्र पर भाष्यक                             | हार भी           |
| 44-4       | . 4  | स्वा र्कराचार्य का अद्वैत्रसिद्धान्त ।                                                                      | 4/ 4/            |
|            |      | de defined at a servicion of                                                                                |                  |

|     | <b>28</b> | विषय                                                                                                         |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २५- | २६        | सांस्य योग का देत सिद्धान्त।                                                                                 |
|     | २८        | शंकर के निर्विशेष श्रद्धेत सिद्धान्त श्रीर सांख्य योग के द्वेत सिद्धान्त में तुलना ।                         |
| २९  | ••••      | मद्मसूत्र के भाष्यकार भी रामानुजाचाये का विशिष्टादेत सिद्धान्त ।                                             |
| ३०  | ••••      | ,, ,, श्रीमध्वाचायंका द्वैत ,,                                                                               |
| 38  | ••••      | श्री स्वामी द्यानन्द सरस्वती का देत सिद्धान्त ।                                                              |
| ३२  | ••••      | महासूत्र के भाष्यकार श्री वह्नभाषाये का शुद्धाहैत सिद्धान्त ।                                                |
|     |           | ,, ,, ,, ,, निम्बाकीचायं का हैताहैतसिद्धान्त । हद्ससूत्रों में                                               |
|     |           | धान्य वैदिक दशेनों का खराडन् नहीं है।                                                                        |
| 33  | ••••      | "जन्माद्यस्य यतः" के ३ प्रकार से अथे—जड़ श्रद्धेत वाद, चेतन श्रद्धेत वाद श्रीर                               |
|     |           | चेतन जड़ अर्थात् आत्म अनात्म द्वेतवाद ।                                                                      |
| ३५  | ••••      | ''ईक्ततेनो इञ्द्र'' (ब्रह्म सू० अ०१ या १।५) का स्पष्टीकरण ।                                                  |
| ३८  | ••••      | "आनुमानिकमप्येकेषामिति चेत्र श्रीररूपकविन्यण गृहीतेदेशेयति च" (ब० सू०                                        |
|     |           | १।४।१) और ''सूक्ष्मं तु तदर्हत्वात्''।। ( ब्र० सु०१।४।२)की व्याख्या।                                         |
| ३९  | ••••      | "तद्धान्तवाद्येवत्", (ब्र० सू० १।४।३)। "होयत्वावचनाच" (ब्र० सू० १।४।४)                                       |
|     |           | ''वदर्तातिचेत्र प्राज्ञो हि प्रकरणात्'' (त्र० सू० १ । ४ । ५) ''त्रयाणामेव चैवमु-                             |
|     |           | पन्यासः प्रश्नश्च" (त्र० सू० १ । ४ । ६) की व्याख्या                                                          |
| So  | ••••      | "महद्भ्य" (१। ४। ७ व्र० सू०) "चमसवद्विशेषात्" (व्र० सू० १।४।८)।                                              |
|     |           | "ज्योतिरुपक्रमा तु तथा द्यर्थीयत एके" (ब्र० सू० १।४।९)                                                       |
|     |           | ''कल्पनोपदेशाच, मध्वादिवदिवरोधः'' (ब्र० सू० १।४।१०)                                                          |
| 88  | ••••      | "न संख्योप संप्रहाद्पि नाना भावा दितरेकाच" ॥ (त्र० स्०१। ४। ११)                                              |
|     |           | "प्राणादयो वाक्यशेषात्" (त्र० सू० १ । ४ । १२)                                                                |
| ४२  | ••••      | "क्योतिषैकेषामसत्पन्ने" (ब्र० स्० १।४।१३)                                                                    |
|     |           | "रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्" अव सूव २ । २ । १)                                                                |
|     | ***       | "प्रवृत्तेश्व" (ब्र० सू० २।२।२) "पयो अम्बुव बेत्त आपि" (ब्र० सू० २।२।३)                                      |
| ४३  |           | "व्यतिरेकानवश्चितेश्चानपैत्रत्वात्" (ब्र० सू० २ । २ । ४)<br>"बन्यत्राभावाच न तृणादिवत्" (ब्र० सू० २ । २ । ५) |
|     |           |                                                                                                              |
|     |           | "अभ्युपगमेऽप्यर्थाभावात्" (,, ,, २।२।६)                                                                      |
|     |           | ''पुरुषाश्मवदिति चेत्तथापि'' ( ,, ,, । २ २ । ७ )<br>''म्रक्कित्वानुपपत्तोश्च'' ( ,, ,, २ । २ । ८)            |
|     |           | ''चक्कित्वानुपपर्राश्च'' ( ,, ,, २ । २ । ८)<br>''चन्यथानुभितौ च ज्ञशक्तिवियोगात्'' ( ,, २ । २ । ९)           |
| 88  | ,         |                                                                                                              |
| 57  | 1         |                                                                                                              |
|     |           | "समृत्यनवकाशदाषप्रसग इति चन्नान्यसमृत्यनवकाशदाषप्रसगात्" ॥<br>(म० स्०२।१।१)                                  |
|     |           | (No do (1/1/)                                                                                                |

| ૪૫         | AB.                 | विषय<br>''इतरेषाश्वानुपलब्धेः।" (ब्र० सृ० २ । १ । २) ''पतेन योगः प्रत्युक्तः" ॥   |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|            |                     | ( इंट सूट २।१।३)                                                                  |
| ४७         |                     | तीसरा प्रकरण-न्याय-वैशेषिक दर्शन । वैशेषिक दर्शन । वैशेषिक का अर्थ,               |
| 0.0        |                     | वैशेषिक सूत्रों की संख्या।                                                        |
| 86         | ••••                | वैशेषिक के ९ द्रव्य, उनके सुबोध लन्नग्ग तथा त्रवान्तर भेद ।                       |
|            | 40 ···              |                                                                                   |
| - •        | ३ <sub>:</sub> ···· |                                                                                   |
| 43         |                     | अविवेकी पुरुषों द्वारा न्याय-वैशेषिक पर बुध्दि से अलग आत्मा को एक जड़             |
| 17         |                     | द्रव्य मानने के त्रान्तेप का निवारण ।                                             |
| 48         | ••••                | कर्म-कर्म के ५ मेद, सामान्य- सामान्य के भेद व्याख्या श्रीर लच्चण सहित।            |
| 44         |                     | विशेष का विस्वृत व्याख्या सिहत लच्चण । समवाय का व्याख्या सिहत लच्चण ।             |
| بربر       | ••••                | श्वभाव पदार्थे— प्राराभाव, प्रध्वंसाभाव, श्रत्यन्ताभाव श्रीर श्रन्योन्याभाव ।     |
| <b>પ</b> ફ |                     | न्याय दर्शन । न्याय का स्वरूप-न्याय के ४ प्रमाण-प्रत्यन प्रमाण, अनुमान            |
| • •        |                     | प्रमाण, उपमान प्रमाण और श्रागम प्रमाण । इनका विस्तृत वर्णन । न्याय के १६          |
|            |                     | पदार्थ जिन के द्वारा तत्त्व ज्ञान से निश्रेयस होता है। प्रत्यक का विस्तृत स्वरूप। |
| 40         | ••••                | अनुमान प्रमाण— उस के तीन भेद-पूर्वतत्, शेषवत् श्रीर सामान्यतो दृष्ट्।             |
| 46         | ••••                | न्याय के सोलह पदार्थ, जिन के न्याय द्वारा तत्त्वज्ञान से निःश्रेयस होता है।       |
|            |                     | प्रत्येक का विस्तृत स्वरूप (लन्न्ग्)                                              |
| ६२         | ••••                | वैशेषिक के नव द्रव्यों श्रौर न्याय के सोलह पदार्थी में से बारह प्रमेय में समान-   |
|            |                     | ता। बारह प्रमेयों का लच्चण।                                                       |
| ६३         | ••••                | इन दोनों दर्शनों के अनुसार नित्य और अनित्य पदार्थ। इन दोनों दर्शनों को            |
|            |                     | श्रास्तिक सिद्ध होना और परमात्म तत्त्व को श्रलग न वर्णन करने का कारण ।            |
| ६४         | ••••                | मुक्ति के खरूप का वर्णन।                                                          |
| Ęų         | •••                 | मुक्ति और कैवल्य का खरूप। कार्य-कारण —तीन प्रकार के कारण। न्याय-                  |
|            |                     | वैशेषिक का सिद्धान्त । उस की सांख्य और योग के सिद्धान्त से समानता ।               |
| ६६         |                     | विभु-अणु और मध्यम परिमाण। इन दोनों दर्शनों का आस्तिक सिद्ध होना तथा               |
|            |                     | ईश्वर के वर्णन न करने के कारण। ईश्वर सिद्धि।                                      |
| ६७         | ••••                | श्रात्मा को जदतत्त्व से भिन्न दिखलाने वाले चिन्ह। श्रात्मा में बुद्धि को          |
|            |                     | सम्मिलित करके उसके शबल खरूप के श्रास्तित्व के सिद्ध करने का कारण।                 |
|            |                     | इन दोनों दर्शनों का सांख्य योग के साथ समन्वय ।                                    |
| ६८         | ••••                | "विभवान् महानाकाशस्त्रथाचारमा"।। इस वैशेषिक सूत्र का उपनिषद् और                   |
|            |                     | गीता के साथ समन्वय।                                                               |
| ६९         | ••••                | वैशेषिक और न्याय में योग साधन की शिला। इन दोनों दर्शनों में अतीन्द्रिय            |
|            |                     | पदार्थी को जानने के लिए योग का सहारा बतलाना तथा योग साधनका उपदेश।                 |
|            |                     | (A)                                                                               |

|          | as   | विषय                                                                                                                                       |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 180      | _    | प्रकरण —सांख्य श्रीर योग दर्शन — सांख्य श्रीर योग के निष्ठाश्रों की परम्परा                                                                |
| 90       | पाया | श्रुतियों श्रीर स्मृतियों के प्रमाण द्वारा।                                                                                                |
| ७२       | •••• | सांख्य श्रीर याग की निष्ठाश्रों में तुलना, योग द्वारा श्रन्तमुंख होना, सांख्य द्वार                                                        |
| <b>4</b> |      | अन्तर्भुख होना, याग में उत्तम अधिकारियों के लिये असम्प्रज्ञात समाधि लाभ                                                                    |
|          |      | का विशेष उपाय "ईश्वर प्रशिधान"।                                                                                                            |
| ७३       | •••• | सांख्य में उत्तम अधिकारियों के लिए असम्प्रज्ञात समाधि लाभ का विशेष उपाय                                                                    |
| •        |      | ''ध्यानं निर्विषयं मनः''। कार्यचेत्र मे सांख्य श्रीर शेग का व्यवहार, योगियों                                                               |
|          |      | का कार्यत्तेत्र में व्यवहार।                                                                                                               |
| φg       | •••• | साख्ययोगियों का कार्यत्तेत्र में व्यवहार । सांख्य और योग की उपासना—योग                                                                     |
|          |      | द्वारा उपासना 'अन्य आदेश' अर्थात् प्रथम और मध्यम पुरुष द्वारा।                                                                             |
| نام      | •••• | सांख्य द्वारा उपासना - 'श्रहंकार श्रादेश श्रीर श्रात्म श्रादेश' श्रथोत् उराम                                                               |
|          |      | पुरुष श्रीर श्रात्मा द्वारा।                                                                                                               |
| હફ       | •••• | सांख्य दर्शन-सांख्यप्रवर्तक कपिल मुनि ।                                                                                                    |
| છહ       |      | सांख्य के प्रसिद्ध प्राचीन श्राचार्य, सांख्य के मुख्य प्रन्य, कपिल मुनि प्रणीत                                                             |
|          |      | तत्त्वसमास ।                                                                                                                               |
| ১১       | •••• | पञ्जशिखाचार्य के सूत्र, वार्रगएयाचार्य प्रग्गितषष्टि तन्त्र, सांख्य सप्तति, सांख्य सूत्र                                                   |
| ७९       | •••• | श्वेताश्वेतर उपनिषद् और श्रीमद्भगवद्गीता।                                                                                                  |
| ८०       | •••• | किपल मुनि प्रणीत तत्त्वसमास के सूत्रों की विस्तृत व्याख्या, "त्रथातस्तत्त्वस-                                                              |
|          |      | मासः '' की व्याख्या, जड़ तत्त्व।                                                                                                           |
| ८१       | •••• | 'ऋष्टौ प्रकृतयः' ।।२।। 'षोडश विकाराः' ।।३।। की व्याख्या, आठ प्रकृतिया,                                                                     |
|          |      | सोलह विकृतियां।                                                                                                                            |
| ८२       | •••• | चेतनतत्त्व, 'पुरुष' ॥४॥ की न्याख्या ।                                                                                                      |
| ८३       |      | पुरुष शब्द तीन अथों में जीव, इश्वर और शुद्ध चेतन तत्त्व ।<br>प्रकृति के तीन गु.ण, ''श्रेगुरएयम्'' ॥५॥ की विस्तृत व्याख्या ।                |
| ८९       | •••  | प्रकृति के तीन गुरा, ''श्रगुरायम्' ।।'ता का विस्तृत व्याख्या । सृष्टि श्रीर प्रलय का क्रन, ''संचरः प्रतिसंचरः'' ।।६॥ की विस्तृत व्याख्या । |
| ९३       | ,,,, | सृष्टि के तीन भेद — "अध्यात्ममधिमूतमधिदैवंच" ॥ ७॥ की विस्तृत न्याख्या,                                                                     |
| ९५       |      | पांच वृत्तियां—''पंचाभिबुद्धयः'' ॥ ८ ॥ को विस्तृत व्याख्या ।                                                                               |
| ९६       |      | पांच ज्ञानेन्द्रियें — 'पंच दृग्यानयः' ॥ ९ ॥ 'पांच प्राग्यः' — पंच वायवः ॥ १० ॥                                                            |
| 24       |      | की विस्तृत व्याख्या ।                                                                                                                      |
| ९७       | •••• | पांच कमेन्द्रियां—'पंच कमोत्मानः' ॥ ११ ॥ पांच गांठवाली अविद्या— 'पंच                                                                       |
| 10       |      | पवो श्रविद्यां ।। १२ ।। श्रद्वाईस श्रशक्तियां 'श्रप्टविशतिधाऽशक्तिः' ।। १३ ।।                                                              |
|          | ,    | की ट्याख्या।                                                                                                                               |
| 86       | •••• | नौ तुष्टियां—'नवधा तुष्टिः' ॥ १४ ॥ की व्याख्या ।                                                                                           |

| A            | 8    | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99           | •••• | <b>आठ सिद्धियां—'अ</b> ष्टधा सिद्धिः ॥ १५ ॥ की व्याख्या ।                                                                                                                                                                                                                              |
| 800          | •••• | दश मूल धर्म - 'दश मौलिकार्थाः' ॥ १६ ॥                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १०१          | •••• | सृष्टि का रूप-'अनुमहः सर्गः'॥ १७॥                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १०२          | •••• | चौदह प्रकार की प्राणि सृष्टि 'चतुरेश विया भूत सर्गः' ॥ १८ ॥                                                                                                                                                                                                                            |
| १०५          | •••• | बन्ध और मोत्त के तीन प्रकार—'त्रिबिधो बन्धः' ॥१९॥ 'त्रिविधो मोत्तः'॥२०॥                                                                                                                                                                                                                |
| १०६          | •••• | तीन प्रकार के प्रमाण 'त्रिविधं प्रमाणम्' ॥ २१ ॥                                                                                                                                                                                                                                        |
| १०७          | •••• | दशेनों के चार प्रतिपाद्य विषयों पर सांख्य के मुख्य सिद्धान्त । दो मुख्य तस्य —<br>जड़ श्रीर चेतन ।                                                                                                                                                                                     |
| १०८          | •••• | जड़ तत्त्व के चौबीस विभाग करके सांख्य के सब पर्चास तत्त्व । चौबीस जड़<br>तत्त्व । मूल प्रकृति केवल प्रकृति श्रविकृति, सात प्रकृति—विकृति, सोलह केवल<br>विकृति श्रप्रकृति; पर्चासवां चेतन पुरुष—श्रप्रकृति श्रविकृति (न प्रकृति न<br>न विकृति)।                                         |
|              |      | सृष्टिक्रम । न्याय वैशेषिक तथा सांख्य श्रीर योग के सिद्धान्त में तुलना।                                                                                                                                                                                                                |
| १०९          |      | गुर्गों का स्वरूप, गुर्गों की सामध्ये, गुर्गों का काम ।                                                                                                                                                                                                                                |
| ११०          |      | गुर्गों के धर्म । गुर्गों का परिगाम ।                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १११          |      | सृष्टि उत्पत्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>९१२</b> ं | •••• | पुरुष का बहुत्व—पुरुष में बहुत्व केवल श्रिस्ता की श्रपेत्ता से होना। खरूप<br>स्थिति श्रथवा कैवल्य की श्रवस्था में बुद्धि का संयोग न रहने पर सुख दुःख<br>क्रिया श्रादि के सदृश बहुत्व (संख्या) का भी श्रभाव हो जाना।                                                                    |
| ११४ .        |      | पुरुष-बन्ध श्रीर मोत्त ।                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ११५          | •••  | पुरुष में बहुत्व आरोपित है। इसका समथेन।                                                                                                                                                                                                                                                |
| ११८          | •••• | सांख्य श्रीर ईश्वरवाद । साम्प्रदायिक पत्तपातियों द्वारा कपिल मुनि पर नास्ति-<br>कता श्रीर उन के दर्शन पर श्रानीश्वरवाद का दोषारोपण । उनकी शंकांभों<br>का समाधान । सांख्य श्रीर योग, न्याय श्रीर वैशेषिक का श्रास्तिक सिद्ध<br>होना । इनका ईश्वर के विशेष रूप से न वर्णन करने का कारण । |
| ११९          | •••• | ईश्वरासिद्धेः का युक्ति श्रीर प्रमाणपृषेक समाधान ।                                                                                                                                                                                                                                     |
| १२३          | •••• | कपिल मुनि त्रास्तिक थे इस में श्रन्य युक्तियां।                                                                                                                                                                                                                                        |
| १२४          | •••  | योग दर्शन । योग का महत्त्व—योग का वास्तविक स्वरूप—बाहर से अन्तर्भुख<br>होना ।                                                                                                                                                                                                          |
| १२५          | •••  | योग के तीन अन्तर्विभाग—उपासना, कर्म और ज्ञान।                                                                                                                                                                                                                                          |
| १२६          |      | तीनों योगों के मुख्य दो भेद-सांख्य और योग । रूपक द्वारा योग का स्वरूप ।                                                                                                                                                                                                                |
| १२७          |      | योग के आदि आचार्य —हिरएयगर्भ। योग दर्शन के चार पाद। समाधि पाद।                                                                                                                                                                                                                         |

| S.B | विषय                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| १२८ | योग के अन्तर्गत मन को दो प्रकार से रोकना। निरोध चेत्न खरूप का सर्वथा   |
|     | नाइ। हो जाना नहीं है। किन्तु जड़ तत्त्व के अविवेक पूर्ण सयोग का सर्वथा |
|     | हट जाना है। योग दर्शन की चतुः सूत्री। साधन पाद—सब दुःखों के मूल        |
|     | कारण पांच क्लेश।                                                       |
| १२९ | हेय—त्याज्य दुःख; हेय हेतुः—्त्याज्य दुःख का कारण ।                    |
| १३० | द्रष्टा का स्वरूप । दश्य का प्रयोजन ।                                  |
| १३१ | योग के श्राठ अंग। विभूतिपाद।                                           |
| १३२ |                                                                        |
| १३४ | चित्तकी नौ अवस्थात्र्यों का संचिप्त वर्णन।                             |
|     | पतःकालि मुनि का परिचय ।                                                |
|     | योगदर्शन पर भाष्य तथा वृत्ति श्रादि ।                                  |
| १३९ | ''षड्दर्शन सदुपयोग समन्वय सूत्र'' श्रर्थ सिंहत ।                       |

| पातझलयोगप्रदीप |                                                                                  |  |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>র</b> ন্ত   | विषय                                                                             |  |  |
| <b>१</b>       | समाधिपाद्                                                                        |  |  |
|                | सूत्र १—योग के आरम्भ की प्रतिज्ञा। व्याख्या—अथ, योग और अनुशासन                   |  |  |
| २              | विशेष विचार —श्रनुबन्ध चतुष्टयः —विषय, प्रयोजन, श्रधिकारी श्रौर सम्बन्ध।         |  |  |
|                | धातु श्रर्थ । योग की प्राचीन परम्परा । श्रनुशासन ।                               |  |  |
| <b>3</b>       | 'हिरएयगर्भ योग के आदि गुरु हैं इस में श्रुति श्रीर स्मृतियों के प्रमा <b>ण</b> । |  |  |
| 8              | श्वेताश्वेतर उपनिषद् में योग का उपदेश।                                           |  |  |
| ч              | कठ उपनिषद् में योग का उपदेश।                                                     |  |  |
| <b>ξ ····</b>  | गीता में योग का उपदेश।                                                           |  |  |
| <b>6</b>       | योग दर्शन की विशेषता।                                                            |  |  |
| ٠              | योग के त्रवान्तर भेद श्रोर उन सब का पात जल योग दर्शन में समावेश।                 |  |  |
| ۶              | सूत्र २ - योग का लज्ञ् चित्त की वृत्तियों का निरोध । व्याख्या - योग का           |  |  |
|                | स्वरूप । चिरावृत्ति निराध ।                                                      |  |  |
| <b>११</b>      | चित्त की पांच अवस्थायें—मृढावस्था, चिप्तावस्था, विचिप्तावस्था, एकाम अवस्था ।     |  |  |
| १२             | चिरा की पांच अवस्थाओं का तालिका।                                                 |  |  |
| <b>१३ ····</b> | निरुद्धावस्था। विशेष-विचार:-चित्त के खरूप तथा सृष्टि क्रम का विस्तार पूर्वक      |  |  |
|                | वर्णन । जड़तस्व मूल प्रकृति, गुर्णों के साम्य परिग्णाम का पुरुष के निष्प्रयोजन   |  |  |
|                | ५३७                                                                              |  |  |
|                | _                                                                                |  |  |

дB

विषय

होना; उसका गुणों के विषम परिणामों के प्रत्यन्न होने से अनुमागम्य और आगमगम्य होना। जड़ तत्त्व सिक्रय परिणामी नित्य और चेतन तत्त्व निष्क्रिय कूटस्थ नित्य, चेतन तत्त्व का शुद्ध खरूप जड़तत्त्व से सर्वथा विलन्नण, उस की सिक्रिधि मात्र से जड़तत्त्व में ज्ञान नियम और ज्यवस्थापूर्वक क्रिया। समष्टि जड़ तत्त्व के सम्बन्ध से चेतन तत्त्व के शबल खरूप की संज्ञा पुरुष विशेष अर्थात् ईश्वर।

- १४ .... गुणों का प्रथम विषम परिणाम महत्तत्त्व (समष्टि तथा व्यष्टि चित्त)—सस्व गुण में रजोगुण का क्रियामात्र तथा तमोगुण का स्थिति मात्र विषम परिणाम सारी सृष्टि का कारण महत्तत्त्व का विषम परिणाम श्रहंकार-एकत्व, बहुत्व, व्यष्टि, समष्टि श्रादि सब प्रकार की भिन्नता उत्पन्न करने वाला । श्रहंकार का प्रहण विषम परिणाम ग्यारह इन्द्रियां और प्राह्म विषम परिणाम पांच तन्मात्रायें पांच तन्मात्राश्रों का विषम परिणाम पांच स्थूल भृत ।
- १६ .... पुरुष, उस का प्रयोजन भोग श्रीर श्रपवर्ग,गुर्गों का साम्य परिगाम मूल प्रकृति, तथा उन के विषम परिगाम सात प्रकृतियें श्रनादि, सोलह विकृतियें प्रवाह से श्रनादि स्वरूप से सादि।

सत्त्व में ज्ञान खरूप पुरुष से प्रतिविम्बित होने से पुरुष को ज्ञान दिलाने की योग्यता और निष्क्रिय पुरुष को चित्त में अपने प्रतिबिम्ब जैसे चेतना से चित्त का तथा उस के सारे विषयों का ज्ञान। अतः चित्त दृश्य और पुरुष दृष्टा। समाधि, चित्त के सार्वभूम धर्म का श्रविद्या श्रादि क्लेशों के आवरण से दबा रहना और वृत्तिक्ष्प बाह्य परिग्णामों का होते रहना। मृद्वावस्था में सामसी वृतियों, चिन्नावस्था में राजसी वृतियों, वित्तिप्तावस्था में श्रास्थर सात्त्विक वृत्तियों, का उदय। एकामता की पराकाष्ट्रा गुग्ण परिग्णाम साच्चात्कार पर्यन्त चित्त और पुरुष में विवेक ज्ञान। वृत्ति निरुद्ध श्रबस्था वाली खरूपावस्थित में संस्कार शेष की निवृत्ति। परिग्णाम का लच्चण—साम्य और विषम परिग्णाम में भेद।

- १७ " मृष्टि उत्पत्ति क्रम (सार)
  सूत्र ३ वृत्तियों के निरोध होने पर द्रष्टा की स्वरूप में अवस्थिति।
  व्याख्या वृत्तिनिरोध अवस्था में पुरुष का अपने खरूप से निरोध नहीं होता
  किन्तु अपने उपाधिरहित स्वरूप में अविधिति होती है।
- १८ .... सूत्र ४—िनरोध से भिन्न ब्युत्थान श्रवस्था में पुरुष की वृत्तिसारूप्यता। ब्याख्या सिन्निध मात्र से उपकार करण्झील चित्त रूप दृश्य का दृश्यस्वरूप से पुरुष के साथ भोग अपवर्ग सम्पादनार्थ श्रनादि स्व-स्वामि-भाव सम्बन्ध; शान्त, घोर श्रादि चित्त के धर्मों का चिति (पुरुष ) में श्रारोप।

| पृष्ठ     | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>89</b> | सूत्र ५क्लिष्ट श्रक्लिष्ट भेद वाली पांच वृत्तियां । व्याख्या ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| २०        | सूत्र ६—पांच वृत्तियों के नाम—परमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति ।<br>सूत्र ७—प्रमाणवृत्ति के तीन भेद—प्रत्यत्त, श्रमुमान, श्रागम। व्याख्या—                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>२१</b> | बोध, प्रमा, श्रप्रमा, प्रमाण । प्रमा का लक्षण—प्रमा श्रीर पौरुषेय ज्ञान = पुरुष-<br>निष्ठज्ञान = यथार्थ श्रनुभव = सत्य ज्ञान । प्रमा के करण प्रमाण चित्त वृत्ति के<br>तीन भेद - प्रत्यत्त प्रमाण, श्रनुमान प्रमाण, श्रागम प्रमाण ।<br>प्रमाणों से पुरुष ज्ञान (फल-प्रमा) के तीन भेद—प्रत्यत्त प्रमा, श्रनुमितिप्रमा,<br>शाब्दी प्रमा। प्रत्यत्त प्रमाण व प्रत्यत्त प्रमा। श्रनुमान प्रमाण व श्रनुमान प्रमा<br>श्रथोत् श्रनुमिति । |
| २२        | श्चागम प्रमाण व त्र्यागम प्रमा।<br>विशेष वक्तव्य—विज्ञानभिक्षु के योग वार्त्तिक की समालोचना करते हुये<br>प्रत्यत्त प्रमाण के, प्रमाण' प्रमेय, प्रमा, प्रमाता श्रीर साची भेद से पांच पदार्थ<br>का सिद्ध करना                                                                                                                                                                                                                       |
| २३        | त्रजुमान प्रमाग् के तीन भेद-पूर्ववत्, शेषवत्, सामान्यतोदृष्ट । लिङ्ग लिङ्गी<br>का सम्बन्ध कराने वाला धर्म व्याप्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ₹४        | व्याप्ति ज्ञान श्रनुमान का मूल प्रत्यत्त । भ्रान्ति दोष के कारण । शब्द प्रमाण<br>श्राप्त पुरुष श्राचार्यों के वचन । उपमान, श्रर्थापत्ति, सम्भव, श्रभाव, ऐतिह्य<br>श्रीर संकेत का तीनों प्रमाणों के श्रन्तर्गत होना ।                                                                                                                                                                                                              |
| २५        | सूत्र ८—विपर्यय वृत्ति का वर्णन । व्याख्या—विपर्यय, मिथ्याज्ञान, श्रतद्रुरूप,<br>प्रतिष्ठम । विपर्यय प्रमाण का भेद ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २६        | संशय विपर्यय के अन्तरोत; विपर्यय-संज्ञक चित्त की यृत्ति अविद्या। टिप्पणी—अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष और अभिनिवेश हेशों के सांख्य परि-<br>भाषा में क्रमशः राग, मोह, महामोह, तामिस्न और अन्धतामिस्न नामान्तर।<br>तामिस्न के आठ भेद, मोह के आठ भेद, महामोह के दस भेद, तामिस्न के अठा-<br>रह भेद, अन्धतामिस्न के अठारह भेद।                                                                                                           |
| २७        | विद्योष वक्तव्य—विपयेय वृत्ति किस प्रकार श्रक्तिष्ट रूप हो सकती है ? इस का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| २८        | सूत्र ९—विकल्प वृत्ति का वर्णन । व्याख्या—विकल्प में प्रमाण श्रौर विपर्यय<br>से भिन्नता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| २९        | विज्ञानभिक्षु के ऋनुसार सूत्र का ऋर्थ ।<br>सूत्र १० — निद्रावृत्ति का वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ३०        | ब्याख्या—श्रभाव का श्रर्थ। नशा, क्लोरोफार्म श्रादि से उत्पन्न हुई मूर्छित<br>अवस्थाः निद्रावृत्ति के श्रन्तर्गत।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     | ~~~          |                                                                                                              |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>ৰ্</b> টি | वियष                                                                                                         |
| ३१  | ••••         | विशेष विचार — सुषुप्ति और प्रलय काल तथा असम्प्रज्ञात समाधि और कैवल्य                                         |
|     |              | में भेद् । वाचस्पति मिश्र श्रनुसार सूत्र का ऋर्थ ।                                                           |
|     |              | सूत्र ११ – स्पृति वृत्ति का वर्णन । व्याख्या ।                                                               |
| ३२  | ••••         | श्रनुभृत विषय, श्रसम्प्रमोष ।                                                                                |
| ३३  | ••••         | भावित स्मर्तेच्य स्मृति, अभावित स्मर्तेच्य स्मृति । विशेष विचार-स्वप्न श्रवस्था ।                            |
|     |              | स्वप्न के तीन भेद ।                                                                                          |
| ३४  | ••••         | सूत्र १२—अभ्यास वैराग्य द्वारा वृत्तियों का निरोध । व्याख्या—अभ्यास वैराग्य                                  |
|     |              | का सुन्दर रूपक द्वारा वर्णन ।                                                                                |
| ३५  | ••••         | गीता में श्रभ्यास श्रौर वैराग्य का वर्णन।                                                                    |
|     |              | स्त्र १३-व्याख्या-स्थिति, अभ्यास । सूत्र १४- श्रभ्यासको दढता के साधन ।                                       |
| ३६  | ••••         | न्याख्या । विशेष विचार—तीन प्रकार की श्रद्धा ।                                                               |
| ३७  | •••          | सूत्र १५ - वशीकार वैराग्य का लच्चण। व्याख्यादृष्ट श्रीर त्र्यानुश्रविक विषय।                                 |
|     |              | त्र्यानुश्रविक विषय के दो भेद ।                                                                              |
| ३८  |              | किसी विषय का केवल त्यागना मात्र वैराग्य नहीं है। वैराग्य के चार भेद—                                         |
|     |              | यतमान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय श्रौर वशीकार ।                                                                   |
| ३९  | ••••         | सूत्र १६ - पर वैराग्य का वर्णन । व्याख्या ।                                                                  |
| 80  | ••••         | विशेष विचार—गुणवैतृष्ण्यम्।                                                                                  |
|     |              | सूत्र १७—सम्प्रज्ञात समाधि का उसके चार श्रवान्तर भेद सहित स्वरूप                                             |
|     | <b>.</b>     | निरूपण्।                                                                                                     |
| 88  | ••••         | व्याख्या—भावना, भाव्य । वितर्के अनुगत प्राह्म समाधि, विचार अनुगत प्राह्म                                     |
|     |              | समाधि, त्रानन्दानुगत केवल प्रह्ण रूप समाधि, त्रस्मितानुगत गृहीत रूप                                          |
| •13 |              | समाधि<br>चतुष्टयानुगत, त्रितयानुगत, द्वथानुगत श्रौर एकानुगत सम्प्रज्ञात समाधि ।                              |
| 83  | •••          | नतुष्टयानुगत, ।त्रतयानुगत, द्वयानुगत आर एकानुगत सम्प्रज्ञात समावि ।<br>तालिका—सम्प्रज्ञात समाधि के चार भेद । |
| 88  |              | तालका—सन्त्रशात समाव के पार भद ।<br>विशेष वक्तव्य—कोशों द्वारा अभ्यास की प्रणाली । सूत्र में बतलाई हुई चारों |
| ४५  |              | भावनात्रों तथा कोशों द्वारा श्रमम्प्रज्ञात समाधि तक पहुंचने की प्रक्रिया में                                 |
|     |              | भेद ।                                                                                                        |
| ४६  |              | चिमनियों के दृष्टान्त के साथ कोशों का विस्तार पूर्वक वर्णन ।                                                 |
| ४७  |              | कोश सम्बन्धी चित्र ।                                                                                         |
| 0.0 |              | सूत्र १८-पर वैराग्यजन्य श्रसम्प्रज्ञात समाधि का लत्त्रण्। व्याख्या।                                          |
| ४९  |              | विशेष वक्तव्य-चारों भूमियों का वास्तविक श्रनुभव का विस्तारपूर्वक वर्णन                                       |
| ५६  |              | सूत्र १९भव प्रत्यय विदेह और प्रकृतिलयों का योग । व्याख्या ।                                                  |
|     |              | गीता में विदेह श्रीर प्रकृतिलय योगियों का वर्णन।                                                             |

विषयसूची

|     |               | _                                                                                                        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <u>মূন্</u> ত | विषय                                                                                                     |
| 46  | ••••          | विशेष वक्तव्य-विदेह और प्रकृतिलयों का वास्तविक खरूप दिखलाने और                                           |
|     |               | सूत्र के यथार्थ अर्थ को बतलाने के उद्देश्य से इस सूत्र के व्यास भाष्य का                                 |
|     |               | भाषानुवाद तथा वाचरपति मिश्र के तत्त्व वैशारदी श्रीर विज्ञानभिक्षु के योग                                 |
|     |               | बार्त्तिक का भाषानुवाद श्रौर उन पर समीत्ता।                                                              |
| ६५  | ••••          | सूत्र २०—विदेह श्रौर प्रकृतिलयों से भिन्न साधारण लोगों के लिए असम्प्रज्ञात                               |
|     |               | समाधि का उपाय से श्राप्त करना। व्याख्या-श्रद्धा, वीर्थ, स्मृति, समाधि श्रोर प्रज्ञा।                     |
| ६६  | ••••          | विशेषं विचार—श्रद्धा वीये श्रादि से किस प्रकार श्रसम्प्रज्ञात सम्प्रज्ञात समाधि                          |
|     |               | श्राप्तिकी जा सकती है।                                                                                   |
| ६७  | ••••          | संगति - उपाय प्रत्यय योगियों के नौ भेद ।                                                                 |
|     |               | सूत्र २१ – अधिमात्र उपाय तीत्रसम्वेगवःन् योगियों को शीघतम समाधि लाभ ।                                    |
|     |               | ब्याख्या—                                                                                                |
| ६८  | ••••          | सूत्र २२—साधनों की प्रबलता से समाधि लाभ में विशेषता। व्याख्या।                                           |
| ६८  |               | सूत्र २३ - ईश्वरप्रिणधान से शीघ्रतम लाभ । व्याख्या-                                                      |
| ६९  | •••           | सूत्र २४—ईश्वर का स्वरूप निरूपण, उस में अन्य पुरुषा से विशेषता। व्या-                                    |
|     |               | ख्या — हेश, कर्म, विपाक, श्राशय, श्रपरामृष्ट ।                                                           |
| 90  | ••••          | (१) क्रेश, कर्म, विपाक त्रादि चित्त के धमे हैं, पुरुष ईश्वर के समान निर्लेष होने                         |
|     |               | से ईश्वर में विशेषता मानना श्रयुक्त है। इस शंका का समाधान। (२) मुक्त                                     |
|     |               | श्रीर प्रकृतिलय त्रादि होशों से सम्पर्क न रखने के कारण इश्वर के वाच्य हो<br>सकते हैं। इस शंका का समाधान। |
| ७१  |               | (३) पुरुषों के उद्धार का सत्य संकल्प रूप ऐश्वेय थिना चित्त के नहीं हो सकता                               |
| 91  |               | और सदा मुक्त ईश्वर में चित्त के साथ स्वस्वामिभाव सम्बन्ध अयुक्त है। इस                                   |
|     |               | शंका का सामाधान।                                                                                         |
| ७२  | ••••          | (४) यदि ईश्वर में विशुद्ध सत्त्वमय चित्त के द्वारा सर्वोत्कृष्टता में श्रुति स्मृति                      |
| • • |               | को प्रमाण माना जावे ता श्रुति स्मृति में क्या प्रमाण है ? इस शंका का समा-                                |
|     |               | धान। (५) यदि ईश्वर को न मान कर केवल प्रधान ( मूल-प्रकृति ) को ही                                         |
|     |               | पुरुष के भोग-श्रपवर्ग प्रयोजन के सम्पादनार्थ संसार-रचना में प्रवृत्ता माने ता                            |
|     |               | क्या दोष है ? इस शंका का समाधान । अन्य छोटी-छोटी शंकाओं का समा-                                          |
|     |               | धान ।                                                                                                    |
| ७३  | ••••          | विशेष विचार । सारांश ।                                                                                   |
| હ   | ••••          | सूत्र २५ - ईश्वर की सर्वेज्ञता अनुमान प्रमाण द्वारा । व्याख्या - सातिशय, निर-                            |
|     |               | तिशय, सर्वेज्ञंबीजम् ।                                                                                   |
| ७५  | ••••          | टिप्पणी-भोजवृत्ति का भाषानुवाद ।                                                                         |
|     |               | सूत्र २६—ईश्वर द्यादि गुरु है। न्याख्या—                                                                 |
|     |               | 488                                                                                                      |

|     | āā      | विषय                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ψĘ  | ••••    | विशेष वक्तव्य                                                                                                                                                                                                                                              |
| ७७  |         | सूत्र २७—ईश्वर के वाचक श्रो३म् का वर्णन । ब्याख्या—                                                                                                                                                                                                        |
| 95  | •••     | विशेष वक्तन्य—                                                                                                                                                                                                                                             |
| ८१  | ••••    | सूत्र २८—ईश्वर प्रिष्णिं का लज्ञ्ण । व्याख्या—विशेष विचार—उपनिषदों में<br>बतलाई हुई प्रण्व उपासना । जामत श्रवस्था, स्वप्न श्रवस्था श्रथवा सम्प्रज्ञात<br>समाधि, सुषुप्ति श्रथवा विवेक ख्याति ।                                                             |
| ८२  |         | श्चात्मा तथा परमात्माका शुद्ध स्वरूप। शबल स्वरूप के तीन भेद।                                                                                                                                                                                               |
| ८३  | •••     | श्रो३म् के चार पाद श्रौर मात्रायें। मात्राश्रों से श्रो३म् की उपासना।                                                                                                                                                                                      |
| 68  | ••••    | उपनिषदों में परमात्मा के शुद्ध स्त्ररूप का निषेधात्मक रूप से वर्णन । विराम<br>'स्वरूपावस्थिति' में उपास्य उपासक भाव की निवृत्ति ।                                                                                                                          |
| 64  | 1000    | स्थूल, सूक्ष्म, श्रौर कारण शरीर का वर्णन।                                                                                                                                                                                                                  |
| ८७  | ••••    | श्रोंकार का भावनामय चित्र।                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44  | •••     | सूत्र २९—ईश्वरप्रणिधान से विशेष फल प्रत्यक्-चेतना का साज्ञात्कार; श्रन्त-<br>रायों का स्वभाव। व्याख्या—प्रत्यक्-चेतना।                                                                                                                                     |
| ८९  | ••••    | विशेष वक्तव्य—<br>सूत्र ३०—योग के नौ विद्यों का स्वरूप। व्याख्या—व्याधि, स्यान, संशय,<br>प्रमाद, श्रालस्य, श्रविरति, भ्रान्ति दशेन, श्रलब्ध-भूमिकःव, श्रनविश्वतत्व।                                                                                        |
| ९०  | ••••    | सूत्र ३१—विद्येपों के सहकारी श्रन्य पांच योग के प्रतिबन्धकों का स्वरूप ।<br>न्याख्या—दु:ख, दौर्मनस्य, श्रङ्गमेजयत्व, श्वास, प्रश्वास ।                                                                                                                     |
| ९१  |         | सूत्र २२ — विद्येषों श्रोर उपविद्येषों को दूर करने के लिए एक तत्त्व का श्रभ्यास । व्याख्या— टिप्पणी – हिणा प्रत्यय मात्र प्रत्यय नियत चित्त नहीं है किन्तु श्रनेक पदार्थों को विषय करने वाला सब प्रत्ययों का श्राश्रय एक स्थायी चित्त है । विशेष वक्तव्य — |
| ९५  | ••••    | सूत्र ३३—चित्त को निर्मल करने का उपाय। व्याख्या—राग-कालुष्य, ईर्ष्या कालुष्य, परापकार चिकीषी-कालुष्य, श्रास्या-कालुष्य, द्वेष-कालुष्य, श्रामर्ष-कालुष्य।                                                                                                   |
| ९६  |         | मैत्री भावना, करुणा भावना, मुद्तिता भावना, उपेत्ता भावना।                                                                                                                                                                                                  |
| ९७  | ••••    | टिप्पणी—भोजवृत्ति श्रादि ।                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3   | 3       | सूत्र ३४—निर्मल चित्त की स्थिति का उपाय प्राणायाम ।                                                                                                                                                                                                        |
| ९८  | • • • • | व्याख्या—केवल प्रच्छर्दन स्रोर प्रच्छर्दन-विधारण प्रक्रियाये ।                                                                                                                                                                                             |
| ९९  | ••••    | विशेष वक्तव्य-प्राण का वास्तविक स्वरूप। प्राण का महत्व।                                                                                                                                                                                                    |
| १०० | ••••    | रिय चौर प्राण, समिष्टि प्राण ।                                                                                                                                                                                                                             |
| १०१ | ••••    | कार्यभेद से प्राण के दस नाम तथा उनका स्थान और कार्य ।                                                                                                                                                                                                      |

| र्वेष्ठ  | विषय                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १०२      | सूक्ष्म प्राण् का वर्णन । सुषुम्ना, ईडा, पिगला नाडियों का वर्णन ।                                                                                                        |
| १०३      | स्वर श्रौर उनको चाल।                                                                                                                                                     |
| १०४      | स्वर-साधन—स्वर बदलने की क्रियायें।                                                                                                                                       |
| १०५      | तत्त्वों का वर्णन । तत्त्व पहचानने की रीति । तत्त्व-साधन विधि ।                                                                                                          |
| १०६, १०७ | स्वरसम्बन्धी तालिका ।                                                                                                                                                    |
| १०८      | तत्त्वसम्बन्धी तालिका।                                                                                                                                                   |
| १०५      | पृथ्वी तत्त्व का साधन। जल तत्त्व का साधन। अग्नि तत्त्व का साधन। वायु तत्त्व                                                                                              |
|          | साधन । श्राकाश तत्त्व का साधन । सुषुम्ना नाड़ी । सुषुम्ना के श्रन्तर्गत सूक्ष्म<br>नाड़ियाँ । शक्तियों के केन्द्र । सात मुख्य पद्म ।                                     |
| ११०      | चक्रों का वर्णेन। —(१) मूलाधार चक्र।                                                                                                                                     |
| १११      | (२) खाधिष्ठान चक्र । —(३) मणिपूरक चक                                                                                                                                     |
| ११२      | (४) त्रनाहत चक्र।                                                                                                                                                        |
| ११३      | (५) विशुद्ध चक्र ।                                                                                                                                                       |
| ११४      | (६) श्राज्ञा चक्र ।                                                                                                                                                      |
| ११५      | (৩) सहस्रार चक्र । कुगड्लिनी शक्ति ।                                                                                                                                     |
| ११६      | कुएडिलिनी जागृत करने के उपाय ।                                                                                                                                           |
| ११७      | चक्र भेदन श्रथोत् कुएडलिनी योग ।                                                                                                                                         |
| ११८      | कुएडलिनी जागृत करने का एक श्रनुभूत साधन ।                                                                                                                                |
| ११९      | साधकों के लिए चेतावनी।                                                                                                                                                   |
| १२३      | सूत्र ३५—निर्मल चित्त की स्थिति का दूसरा उपाय विषयवती प्रष्टृत्ति । व्याख्या—<br>गन्ध, प्रवृत्ति, रस प्रवृत्ति, रूप प्रवृत्ति, स्पर्शे प्रवृत्ति, श्रीर शब्द प्रवृत्ति । |
| १२४      | विशेष विचार । विषय प्रवृत्तियों द्वारा वितर्कानुगत, विचारानुगत, श्रानन्दानुगत<br>श्रीर श्रस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधि ।                                                 |
| १२५      | सूत्र ३६—तीसरा उपाय 'विशोका वा ज्योतिष्मती'। व्याख्या।                                                                                                                   |
| १२७      | सूत्र ३७—चौथा उपाय वीतराग विषय चित्त । सूत्र ३८—पॉॅंचवा उपाय स्वप्न                                                                                                      |
|          | तथा निद्रा ज्ञान का त्र्यालम्बन ।                                                                                                                                        |
| १२८      | सूत्र ३९ छठा उपाय यथाभिमत ध्यान।                                                                                                                                         |
| १२९      | सूत्र ४० इन उपायों का फल। सूत्र ४१ समाधि का खरूप श्रीर विषय।                                                                                                             |
| १३०      | सूत्र ४२ - सवितर्क संज्ञक स्थूल प्राद्य समापत्ति का लच्चण। व्याख्या-शब्द,                                                                                                |
|          | श्रर्थ, ज्ञान, विकल्प।                                                                                                                                                   |
| १३१      | पर—प्रत्यत्त ।                                                                                                                                                           |
| १३२      | सूत्र ४३ – निर्वितकं समापत्ति । व्याख्या—स्मृति परिशुद्धौ, स्वरूपशून्य इब ।                                                                                              |
|          | विशेष विचार।                                                                                                                                                             |

| वृष्ठ |      | विषय                                                                               |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| १३३   |      | टिप्पर्गा । सूत्र ४४—सविचार श्रौर निर्विचार समापत्ति । व्याख्या ।                  |
|       |      | टिप्पणी—ध्यान, सवितके तथा सविचार सभापत्ति श्रौर समाधि में भेद                      |
| १३५   |      | सूत्र ४५ —सूक्ष्म विषय की अवधि । व्याख्या टिप्पणी ।                                |
|       |      | सूत्र ४५ — सबीज समाधि का स्वरूप। व्याख्या। सबीज समाधि के छ: भेद।                   |
|       |      | विशेष वक्तव्य—सबीज समाधि के श्रवान्तर भेदों मं वाचरपति मिश्र श्रीर                 |
| • •   | •••• | विज्ञानिभक्ष का मत भेद।                                                            |
| १३८   |      | सूत्र ४७—निर्विचार की निर्मलता का फल। सूत्र ४८—ऋतम्भरा प्रज्ञा का                  |
|       |      | वर्णन।                                                                             |
| १३९   |      | सूत्र ४९ — ऋतम्भरा प्रज्ञा-जन्य प्रत्यत्त ज्ञान की श्रेष्ठता ।                     |
| १४०   |      | सूत्र ५०- ऋतम्भरा प्रज्ञा का फल                                                    |
| १४१   |      | सूत्र ५१—निर्वीज समाधि का वर्णन । व्याख्या ।                                       |
| १४२   |      | विशेष विचार—निरोधपरिग्णाम                                                          |
| १४३   |      | श्रीमान् महारमा हरिभजन का संज्ञिप्त परिचय । उनके श्रनुभव ।                         |
| १४६   |      | स्वरूप स्थित प्राप्त किये हुये योगी के लक्त्सण । समाधि स्थित ऋौर स्थित प्रज्ञ ।    |
| १४७   |      | स्वरूपस्थिति को प्राप्त कियं हुये दो प्रकार के योगियों की दो प्रकार की भक्ति।      |
|       |      | श्रवतार                                                                            |
| १४९   |      | उपसंहार समाधिपाद का।                                                               |
| १५१   |      | साधनपाद                                                                            |
|       |      | सृत्र १—क्रिया योग का स्वरूप। व्याख्या—तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रशिधान।              |
| १५३   |      | विशेष वक्तव्य—तप की व्याख्या—युक्ताहार (मिताहार)                                   |
| १५४   |      | युक्त विहार, युक्त कर्म चेष्टा, युक्त स्वप्नावबोध।                                 |
| १५५   |      | बाग्गी का तप, मन का तप।                                                            |
| १५६   |      | स्वाध्याय-गायत्री मन्त्र की ठ्याख्या।                                              |
| 846   |      | सूत्र २ - क्रियायांग का फल। व्याख्या-समाधि-भावना, क्वेश तनूकरण सूत्र ३             |
|       |      | हेशों का खरूप।                                                                     |
| १५९   | •••• | सूत्र ४क्रेशों का चेत्र श्रीर श्रवस्थायें। व्याख्या-प्रसुप्त, तनु, विच्छित्र श्रीर |
|       |      | उदार क्षेत्र ।                                                                     |
| १६०   |      | दम्ध बीज क्षेत्र । विशेष वक्तव्य -विदेह और प्रकृतिलयों के सम्बन्ध में भ्रान्ति     |
| • •   |      | जनक द्रार्थी का निराकरण ।                                                          |
| १६१   |      | ज्यासभाष्य का श्रर्थ I                                                             |
| 985   |      | भोजवृत्ति का स्त्रर्थ ।                                                            |
| १६३   |      | सूत्र ५—श्रविद्या का स्वरूप। विशेष वक्तव्य—सत्त्व चित्तों में अविद्या              |
|       |      | का स्थान।                                                                          |

| 85    | ·    | विषय                                                                                                                                        |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १६४ . |      | सूत्र ६—श्राहेमता कास्त्ररूप। वि० व०।                                                                                                       |
| १६%   |      | सूत्र ७-राग का लत्त्रण। सूत्र ८-द्वेष का लत्त्रण।सूत्र ९-श्रभिनिवेश कालत्तरण                                                                |
| १६७   |      | सूत्र १० दग्धवीज होशों की निवृत्ति ।                                                                                                        |
| १६८   |      | सूत्र ११—तनुक्वेशों के दूर करने का उपाय।                                                                                                    |
| १६९   |      | सूत्र १२ हेरा सकाम कर्मों के कारण हैं, जिनकी वासनायें वर्त्तमान जन्म वा<br>जन्मान्तरों में फलती हैं।                                        |
| १७०   | •••  | सूत्र १३ कर्माशयों का फल जाति, त्रायु और भोग। व्याख्या-                                                                                     |
| १७१   | •••  | प्रधान कर्माशय, उपसर्जन कमाशय, नियत विपाक, श्रनियत विपाक। श्रनियत                                                                           |
|       |      | विपाकवाले उपसर्जन कर्माशयों की तीन प्रकार की गति। विशेष वक्तव्य-<br>सिश्वति कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म।                             |
| १७२   |      | विकासवादियों की इस शंका का कि मनुष्य से नीचे पशु श्रादि योनि में जाना                                                                       |
| • - • |      | विकासवाद के विरुद्ध है, समाधान।                                                                                                             |
| १७४   |      | सूत्र १४—जाति, श्रायु श्रीर भोग का फल, सुख दु:ख ।                                                                                           |
|       | •••  | सूत्र १४—योगी की दृष्टि में विषय सुख भी दुःख ही है । व्याख्या—                                                                              |
| १७७   | •••  | परिगाम-दुःख, ताप-दुःख, संस्कार दुःख, गुणवृत्ति-विरोध ।                                                                                      |
| १७८   |      | सूत्र १६—हेय (त्यागने याय) क्या है ? टिप्पणी—योग दर्शन के चार प्रतिपादच<br>विषयों की बौढ़ धमें के चार आये सत्य के साथ समानता । सूत्र १७—हेय |
|       |      | (दु:ख) का हेतु क्या है ?                                                                                                                    |
| ९७९   | •••  | टिप्पणी-व्यासभाष्य भाषार्थ।                                                                                                                 |
| 350.  | •••  | विज्ञानभिक्षु के योगवार्त्तिक का भाषानुवाद ।                                                                                                |
| १८४ . | •••  | सूत्र १८दृश्य का स्वरूप श्रीर प्रयोजन । व्याख्या-गुणों का धर्म ।                                                                            |
| १८५   | •••  | गुणों का कार्य, गुणों का प्रयोजन, भाग, श्रपवर्ग। श्रनिष्ट भोग,                                                                              |
| १८६   | • •  | इष्ट भोग, ऋपवर्ग ।                                                                                                                          |
| १८७   | •••• | टिप्पणी—व्यासभाष्य का भाषानुवाद ।                                                                                                           |
| 326   | •••  | विज्ञानिभक्षु के योगवार्त्तिक का आषानुवाद ।                                                                                                 |
| १९५ : | •••  | स्त्र१९ — दृश्य की अवस्थायें। न्याख्या — विशेष, अविशेष, लिङ्गमात्र, अलिङ्ग।।                                                                |
| १९६ - | •••• | विशेष वक्तव्य—गुण पर्वाणि, जड़ तत्त्व के तीन विभाग-प्रकृति श्रविकृति, प्रकृति विकृति, श्रवकृति ।                                            |
| १९७ : | •••• | सत्कार्यवाद का सिद्धान्त । टिप्पर्णी—व्यासभाष्य का भाषानुवाद                                                                                |
| १९८ : |      | विज्ञानभिक्षु के योग वार्त्तिक का भाषानुवाद ।                                                                                               |
| २१०   |      | सूत्र २० – द्रष्टा का खरूप श्रीर उसका चित्त से सम्बन्ध ।                                                                                    |
|       |      | ब्याख्या — दृशि मात्र, प्रत्ययानुपश्य । टिप्पणी—                                                                                            |
| २१२   |      | व्यासभाष्य का भाषार्थ।                                                                                                                      |
| २१३ ं |      | विज्ञानिभक्ष के वार्त्तिक का भाषानुवाद ।                                                                                                    |
|       | ६९   | <b>484</b>                                                                                                                                  |

| <b>LB</b>   | विषय                                                                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २१८         | सूत्र २२—दृश्य के स्वरूप का प्रयोजन पुरुष के लिये हैं।                                                                                         |
| २१९         | टिप्पणी-व्यासभाष्य का भाषानुवाद । भाजवृत्ति का भाषार्थ ।                                                                                       |
| २२०         | सूत्र २२ - एक पुरुष का प्रयोजन साध कर भी दृश्य अपने खरूप से नष्ट नहीं                                                                          |
|             | होता, किन्तु दूसरों का प्रयोजन साधने में लगा रहता है।                                                                                          |
|             | टिप्पणी-व्यासभाष्य का भाषानुवाद । भोजवृत्ति का भाषार्थ ।                                                                                       |
| २२१         | सूत्र २३—द्रष्टा श्रीर दश्य के संयोग के वियोग का कारण खशक्ति श्रीर खामि-                                                                       |
| •           | शक्ति के खरूप की उपलब्धि।                                                                                                                      |
| २२२         | टिप्पणी—स्यास भाष्य का भाषानुवाद ।                                                                                                             |
| २२४         | भोजवृत्ति का भाषार्थ । विज्ञानिभक्षु के वार्त्तिक का भाषानुवाद ।                                                                               |
| २२८         | सूत्र २४ - अदर्शनरूपी संयोग का कारण अविद्या।                                                                                                   |
| २२९         | टिप्पणी—न्यासभाष्य का भाषानुवाद ।                                                                                                              |
| <b>२</b> ३० | भोजवृत्ति का भाषार्थ । विज्ञानभिक्षु के वार्त्तिक का भाषानुवाद ।                                                                               |
| २३१         | सूत्र २५हान का लज्ञ्या और स्वरूप।                                                                                                              |
| <b>२३२</b>  | सूत्र २६ - हान का उपाय । व्याख्या - विष्ठव सिंहत विवेक ख्याति, विष्ठव                                                                          |
|             | रहित श्रथात् अविष्ठव विवेक ख्याति।                                                                                                             |
| २३३         | टिप्पणी - व्यासभाष्य का भाषार्थ। विज्ञानिभक्षु के वार्त्तिक का भाषानुवाद।                                                                      |
| <b>ર</b> ३४ | बौद्ध दर्शन — बौद्ध धर्म में 'हान' के स्थान में 'तृतीय आर्थ सत्य' 'दु:स्व निरोध'<br>ं (निर्वाण)                                                |
| २३५         | सूत्र २७ - अविष्ठव विवेक-ख्याति वाले योगी की कृतकृत्यता (सात प्रकार                                                                            |
|             | की प्रज्ञा )। न्याख्या—कार्यविमुक्ति प्रज्ञा खर्थात् ज्ञेय शुन्य खनस्था, हेय शुन्य<br>खनस्था, प्राप्य प्राप्त खनस्था खीर चिकीषी शुन्य खनस्था । |
| २३६         | चित्तविमुक्ति प्रज्ञा, गुणलीनता, आत्मस्थिति। सूत्र २८—विवेक ख्याति का                                                                          |
|             | साधन योग अङ्गों का अनुष्ठान । व्याख्या । टिप्पणी—कारण के नौ भेद ।                                                                              |
| २३७         | सूत्र २९ - योग के श्राठ श्रङ्गों का वर्णन।                                                                                                     |
| २३८         | विशेष वक्तव्य-बिर्मुखता श्रीर श्रन्तर्मुखता श्रर्थात् श्रवरोह श्रीर श्रारोह                                                                    |
|             | का क्रम।                                                                                                                                       |
| २३९         | टिप्पणी - बौद्ध दर्शन - 'अष्टांग योग' की बौद्ध धर्म के 'अष्टांङ्गिक मार्ग' के                                                                  |
|             | साथ समानता ।                                                                                                                                   |
| २४५         | सूत्र ३०यमों का वर्णन । व्याख्याश्रहिंसा ।                                                                                                     |
| २४७         | सत्य ।                                                                                                                                         |
| २४८         | अस्तेय। ब्रह्मच्ये । अपरिप्रह।                                                                                                                 |
| २४९         | सूत्र २१यमों के पालन की सब से अंची अवस्था। विश्लेष विचार-यमीं का                                                                               |
|             | SUITOR PRIST I                                                                                                                                 |

| 58   | विषय                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २५०  | अहिंसा। तीन प्रकार की हिंसा।                                                                                                                                                                            |
| २५३  | सस्य।                                                                                                                                                                                                   |
| २५४  | राष्ट्र की सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये योगीश्वर श्रीकृष्ण भगवान्<br>का सत्य भाषण का उपदेश (महाभारत कर्ण पर्व श्रध्याय ६९)।                                                                 |
| २६२  | श्रस्तेय का ब्यापक स्वरूप। ब्रह्मचर्थ।                                                                                                                                                                  |
| २६३  | श्रपरिग्रह का व्यापक स्वरूप । सूत्र ३२—वैयक्तिक धर्मे रूप नियमों का वर्णन ।<br>व्याख्या—शौच ।                                                                                                           |
| २६४  | सन्तोष ।                                                                                                                                                                                                |
| २६५  | तप । स्वाध्याय । ईश्वरप्राणिधान । विशेष वक्तव्य-                                                                                                                                                        |
| २६६  | हठयोग की छः क्रियात्र्यों द्वारा शरीर शोधन । धौति—धौति के तीन भेद ।                                                                                                                                     |
| २६७  | घेरएड संहिता श्रनुसार घौति के चार भेद ।                                                                                                                                                                 |
| २६८  | वस्ति ।                                                                                                                                                                                                 |
| २६९  | घेरगडसंहिता के व्यनुसार वस्ति के दो भेद । नैति —नेति के दो भेद —नीली ।<br>नौली के तीन भाग ।                                                                                                             |
| २७०  | त्राटक - त्राटक के तीन भेद। कपालभाति। घेरगडसंहिता अनुसार कपाल                                                                                                                                           |
|      | भाति के तीन भेद ।                                                                                                                                                                                       |
| २७१  | प्राक्तिक नियमों द्वारा शरीरशोधन अर्थात बिना औपिध रोग दूर करने के उपाय। प्राक्तिक जीवन, खान, पान आदि के नियम। खास्थ्य सुधारने, फेंकड़ों, पसली, छाती आदि के रोगों के दूर करने के लिये प्राणायाम।         |
| २७२  | जल-चिकिःसा—हिप बाथ, सन बाथ, स्टीम बाथ, सिट्ज बाथ।                                                                                                                                                       |
| २७३  | शौच साफ लाने, आंव निकालने व फोड़े फुन्सी आदि के दूर करने के खपाय।<br>सूर्यविज्ञान—सूर्य चिकित्साः। विशेष-विशेष रंगों का सूर्य की किरणों द्वारा हुग्ण<br>शरीर में लाभ पहुंचाने के खपाय।                  |
| २७४  | रंगों का प्रयोग—िकस-िकस रोग में कौन-कौन से रंगों का प्रयोग।                                                                                                                                             |
| २७५६ | अन्यशकृतिक चिकित्सार्थे—ज्वर आदि, सिर का ददे, सिर का चक्कर, बादी का<br>बुखार, कोष्ठबद्ध, दन्त रोग, चक्षु रोग, रक्त विकार तथा मिलज्क के कार्य से<br>थकावट, नींद न आने आदि की अवस्था में उपयोगी कियार्थे। |
| २७७  | सम्मोहन शक्ति श्रौर संकल्प शक्ति द्वारा शरीर शोधन। सम्मोहन शक्ति, उसका                                                                                                                                  |
|      | मुख्य स्थान श्रौर प्रयोग । सम्मोहन शक्ति के विकास करने के नियम ।                                                                                                                                        |
| २७८  | सम्मोहन शक्ति के हास के कारण। आकर्षण शक्ति को बढ़ाने के साधन।                                                                                                                                           |
|      | मन को एकाप्र करने का अभ्यास। शरीर की आन्तरिक क्रियाओं तथा रक्त-                                                                                                                                         |
|      | प्रवाहनी नाडियों के वशीकार करने का श्रभ्यास ।                                                                                                                                                           |
|      |                                                                                                                                                                                                         |

| ব্রম্ভ      | विषय                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| २७९         | त्राटक का श्रभ्यास । प्राणायाम का श्रभ्यास । श्रारोग्यता श्रीर खारध्य की                   |
| ( - (       | दृढ़ भावना । इष्ट (श्रच्छी) प्रकृतियों का प्रहण श्रीर श्रनिष्ट (बुरी) प्रकृतियों का        |
|             | परित्याग ।                                                                                 |
| २८१         | श्राकर्षेण्यक्ति का प्रयोग। सूचनायें श्रर्थात् श्रादेश (Suggestions)।                      |
| •           | मार्जन क्रिया (Passes) के प्रयोग करने की विधि ।                                            |
| २८२         | त्राटक श्रीर फूँक ।                                                                        |
| २८३         | दूरबैठे रोगी का इलाज (Post Hypnotism)। श्रपने रोग का स्वयं इलाज                            |
|             | करना । दृसरे की पीड़ा को वस्त्र में खींचना । कृत्रिम निद्रा (Hypnosis).                    |
| २८४         | कृत्रिम निद्रा उत्पन्न करने की कई सरल विधियां ।                                            |
| २८५         | कृत्रिम निद्रा द्वारा रोग निवारण्। कृत्रिम निद्रा की श्रवस्थायें ।                         |
| २८६         | Clairvoyance   Spiritualism                                                                |
| २८७         | Telepathy । संकल्प शक्ति (Will power)। वैदों में संकल्प शक्ति-                             |
|             | सम्बन्धी मन्त्र ।                                                                          |
| <b>२९१</b>  | प्राणिमात्र की भलाई की प्रार्थना। वेदों में निर्भयता की प्रार्थना। वेदों में               |
|             | संसार के कल्याण और शान्ति की प्रार्थना ।                                                   |
| <b>२९</b> ५ | अयात्मविश्वास श्रौर श्रास्तिकता । सूत्र ३३-यम तथा नियमों के पालन में विभ्नों               |
|             | के रोकने का उपाय । व्याख्या-प्रतिपत्त भावना ।                                              |
| २९६         | व्यासभाष्य श्रनुसार प्रतिपत्त भावना । सूत्र ३४- वितकों के स्वरूप, उनके                     |
|             | भेद श्रौर उनके फल सहित प्रतिपत्त भावना । टिप्पर्णा-भोजवृत्ति ।                             |
| २९८         | सूत्र ३५-त्र्यहिंसा में सिद्धि का फल। सूत्र ३६- सत्य में सिद्धि का फल।                     |
| २९९         | सूत्र ३७ श्रस्तय में सिद्धि का फल। सूत्र ३८- ब्रह्मचर्यसिद्धि का फल। सूत्र                 |
|             | ३९- श्रपरिग्रहसिद्धि का फल।                                                                |
| ३००         | नियमों की सिद्धिके फल । सूत्र ४०- शौच की सिद्धि का फल। सूत्र ४१- श्राभ्यन्तर               |
| ३०१         | शौच सिद्धि का फल।<br>सूत्र ४२- सन्तोष का फल। सूत्र ४३- तप का फल। सूत्र ४४ स्वाध्याय का फल। |
| २०१<br>३०२  | सूत्र ४५- ईश्वरप्रियान का फल। सूत्र ४६ आसन का लक्त्य। व्याख्या-                            |
| २०५         | स्त्र ४२ इस्पर्त्राण्याम का चला स्त्रूत्र ४२ आराग मा सर्वर संस्                            |
| ३०३         | सिद्धासन, समासन, पद्मासन, बद्धपद्मासन, वीरासन, गोमुखासन, बक्रासन।                          |
| ३०४         | श्रासन सम्बंधी विशेष बातें । विशेष वक्तव्य-श्रभ्यास के उपयोगी स्थान इत्यादि।               |
|             | बन्ध श्रीर वेध-मृल-बन्ध, उड्डीयान-बन्ध, जालन्धर-बन्ध।                                      |
|             | महाबन्ध, महावेध । मुद्रायें- (४) खेचरी मुद्रा ।                                            |
|             | (२) महामुद्रा ।                                                                            |
| ३०८         | (३) ऋश्विनी मुद्रा (४) शक्तिचालिनी मुद्रा (५) योनिमुद्रा (६) योगमुद्रा ।                   |
| , -         | 4.43.4                                                                                     |

| A.s.       | विषय                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३०९        | (७) शाम्भवी मुद्रा (८) तड़ागी मुद्रा (९) विपरीतकरणी मुद्रा (१०) बजाली                                                                                                                 |
| 4.         | मुद्रा ।                                                                                                                                                                              |
| ३१०        | श्चासन—चित लेटकर करने के श्चासनः (१) पादागुंष्ठ-नासाम स्पशासन (२) पश्चिमोत्तानासन (३) सम्प्रसारण-भू- नमनासन ।                                                                         |
| <b>388</b> | (४) जानुशिरासन (५) श्राकर्णे धनुषासन श्रीर उसकी चार प्रक्रियार्थे (६)<br>शोर्षपादासन (৬) हृद्यस्तम्भासन् ।                                                                            |
| ३१२        | (८) उत्तानपादासन और उसकी नौ प्रक्रियायें।                                                                                                                                             |
| ३१३        | (९) हस्त-पादागुंष्ठासन (१०) स्नायु-संचालासन (११) पवन-मुक्तासन (१२)<br>ऊर्ध्व-सर्वोगासन ।                                                                                              |
| ३१४        | (१३) सर्वागांसन (हलासन) (१४) कर्णपीड़ासन (१५) चक्रासन (१६) गर्भासन (१७) शवासन (विश्रामासन)। पेट के बल लेटकर करने के श्रासन–(१८) मस्तक पादागुंष्ठासन (१९) नाभ्यासन।                    |
| ३१५        | (२०) मयूरासन (२१) भुजगांसन (सपासन) श्रार उसको तान प्रक्रियार्थ (२२)<br>शलभासन।                                                                                                        |
| ३१६        | (२३) धनुरासन । बैठकर करने के श्रासन— (२४) मत्स्येन्द्रासन पांचों भागों, सिंहत, (२५) वृश्चिकासन, (२६) उष्ट्रासन ।                                                                      |
| ३१७        | (२७) सुप्त-वष्णासन, (२८) कन्द पीड़ासन, (२९) पावर्ता श्रासन, (३०) गौरज्ञा-                                                                                                             |
|            | सन, (३१) सिंहासन (३२) वकासन ।                                                                                                                                                         |
| ३१८        | (३३) लोलासन । पद्मासन लगाकर करने के श्रासन । (३) ऊर्ध्वपद्मासन, (३५) उत्थित पद्मासन, (३६) कुक्कुटासन, (३७) गर्भासन, (३८) कूमासन, (३९) मत्स्यासन, (४०) तोलागुंलासन, (४१) त्रिबन्धासन । |
| ३१९        | गरुडासन, (४५) द्विपादमध्यशीषोसन, (४६) पादहस्तासन, (४७) हस्तपादा-                                                                                                                      |
|            | गुष्ठासन ।<br>(४८) कोग्णासन । विशेष आसनों से विशेष लाभ उठाने की विधि ।                                                                                                                |
| ३२०        | श्रासन का उठना। श्रासन इठाने की विधि। गुफा में बैठना। गुफा में बैठने                                                                                                                  |
| <b>३२१</b> | की दो विधियाँ।                                                                                                                                                                        |
| <b>३२२</b> | सूत्र ४७-श्रासन की सिद्धि का उपाय।                                                                                                                                                    |
| <b>३२३</b> | सूत्र ५०- प्राणायाम के तीन भेद ।                                                                                                                                                      |
| ३२६        |                                                                                                                                                                                       |
| <b>३२७</b> | प्राणायाम प्रण् <b>व रूप है ।</b><br>५४९                                                                                                                                              |

- २२८ .... कुम्भक के आठ भेद प्राणायाम में बन्धों का प्रयोग, प्राणायाम में श्रंगुलियों का प्रयोग।
- ३२९ ···· सगर्भ (सबीज) श्रीर निर्गर्भ, सिहत-कुम्भक। सगभे प्राणायाम की विधि। सात सिहत-कुम्भकों का वर्णन। (१) साधारण सिहत श्रथवा श्रनुलोम विलोम कुम्भक।
- ३२० .... डपर्युक्त प्राणायाम में मात्रात्रों के बढ़ाने की विधि । तालयुक्त प्राणायाम ।
- ३३१ .... (२) सूर्यमेदी कुम्भक; चन्द्रमेदी प्राणायाम (३) उजाई कुम्भक ।
- ३३२ .... दीघेसूत्री उजाई। () शीतली कुम्भक, शीतकारी प्राणायाम, काकी प्राणायाम, भुजंगी प्राणायाम। (५) भिक्षका कुम्भक, (क) मध्यम भिक्षका।
- ३३३ .... (ख) वाम भित्रका (ग) दित्तिण भित्रका (घ) अनुलोम विलोम भिन्नका ।
- ३३४ .... भिक्षका के अन्तर्गत दो प्राणायाम । भ्रामरी कुम्भक।
- ३३५ ··· श्रनुलोम-विलोम भ्रामरी प्राणायाम; ध्वन्यात्मक प्राणायाम। (७) मूच्छा कुम्भक (ष्रमुखी सर्वद्वार बन्द मुद्रा) (८) प्रावनी कुम्भक, केवल कम्भक।
- ३३६ ···· केवल कुम्भक की विधि हठयोग द्वारा। केवल कुम्भक की विधि राज योगद्वारा। विशेष सूचना।
- ३३७ .... सूत्र ५१- चौथे प्राणायाम का लच्छा। व्यासभाष्य।
- ३३८ .... चौथे शाणायाम की चार विधियाँ।
- ३३९ .... विशेष वक्तव्य पांचर्वाविधि । सूत्र ५२-प्राग्णायाम का फल ।
- ३४० " सूत्र ५३-प्राणायाम का दूसरा फल । सूत्र ५४- प्रत्याहार का लक्त्रण।
- ३४१ .... सूत्र ५५- प्रत्याहार का फल।
- ३४२ " साधनपाद का उपसंहार।
- ३४३ .... परिशिष्ट—श्रौषधि द्वारा शरीरशोधन (श्रारोग्यता)। कोष्ठबद्ध दूर करने की सात श्रनुभूत श्रौषधियां।
- ३४४ " वातिकारनाशक तथा रेचक तीन ऋनुमृत श्रीपियां; कफनाशक, पाचक व रेचक श्रीपिध, बिगड़े हुये जुकाम, खांसी, सब प्रकार के मस्तिष्क व पेट के विकारों को दृर करने के िय श्रनुमृत श्रीपिधयाँ।
- ३४५ .... साधारण जुकाम के लिये काढ़ा। भजन (धाणायाम, ध्यान आदि किया) से उत्पन्न होने वाली ख़श्की दूर करने के लिये तीन अनुभूत औषधियाँ।
- ३४६ .... श्रांव के रोग मरोड़ व पेविश के लिये पांच श्रानुभूत श्रीषिधयाँ। ज्वर के पश्चात् निर्वलता दूर करने के लिये चूर्ण । खांसी की श्रीषिधयाँ।
- ३४७ .... श्वास, दमा के १४ अनुभूत नुसस्ते ।
- ३४८-९ अजीर्ण, दस्त व के आदि के लिये अमृतधारा तथा सर्जीवनी वटी के नुसले तथा अन्य श्रोषधियाँ। संप्रहृणी के दो नुसले।

| हुरु            | विषय                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३५०             | हैजे का नुसखा। श्रम्लिपत्त से हाजमा ठीक न रहने के लिये श्रविपत्तिकरचूर्ण।<br>वातविकार के लिये रेचक वातारि गूगल, श्ररण्डी पाक तथा श्रन्य श्रीषिधयाँ।                                                                                            |
| <b>३५१</b> –२   | श्राधेसिर का दर्द, नथने बन्द रहने, सिर के भारी रहने की श्रनुभूत श्रौषधियाँ।<br>प्रमेह, पेशाब में शकर श्राना, स्वप्नदोष श्रादि वीये विकार के लिये चन्द्रश्रमा<br>वटी, सूर्यप्रभा वटी, ब्रह्मा घृत की दो विधियाँ तथा श्रन्य श्रनुभूत श्रौषधियाँ। |
| ३५३             | सात समय पेशाव निकल जाना; पेशाव के साथ शकर श्राना; बहुमृत्र । इनकी<br>श्रीषियाँ।                                                                                                                                                                |
| ३५४             | हर प्रकार के बुखार के लिये श्रीषधियाँ।                                                                                                                                                                                                         |
| ३५५             | तपेदिक के लिये तीन श्रनुभूत श्रीषियाँ। पायोरिया, दाढ़ का दर्दे, तथा दांतों के<br>सब रोगों के लिय श्रीषियाँ।                                                                                                                                    |
| ३५६             | फोड़े, फुन्सी, रक्तविकार ऋादि सम्बन्धी श्रौषधियाँ ।                                                                                                                                                                                            |
| ३५७             | सफेद कोढ़, छाजन, लाहौरी, मुग़दादी फोड़े तथा अन्य द।दों की अनुभूत<br>श्रीषधियाँ।                                                                                                                                                                |
| ३५८             | र्भेसिया अर्थात् काले दाद, छाजन, चम्बल, नासूर, भगन्दर। कमर के अन्दर<br>के फोड़े तथा गांठ वाले फोड़ों की अनुभूत औषधियाँ।                                                                                                                        |
| ३५९             | भगन्दर तथा गुदा के रोगों, श्रर्श (बवासीर), मस्सों के काड़ने की दवायें।                                                                                                                                                                         |
| ३६०             | तिल्ली, दर्द गुर्दे की दवाइयाँ।                                                                                                                                                                                                                |
| ३६१             | पथरी तोड़कर निकालने, वन्द पैशाब के खोलने, रुक-रुक कर पेशाब आने,<br>वायु गोला, पेट के कीड़े, दिमारा के कीड़े सम्बन्धी दवायें।                                                                                                                   |
| ३६२ ····        | गठिया; स्रांखों से सम्बन्ध रखने वाले रोगों की दवार्थे।                                                                                                                                                                                         |
| ३६३             | कान का ददे; मुंह के छाले के लिये दवायें। दिल की धड़कन सम्बन्धी अनुभूत<br>दवायें। पागलपन या उन्माद की दवा। नीन्द का न स्थाना।                                                                                                                   |
| ३६४             | बुद्धिवर्धक सरस्रती चूर्ण । पारा बांबना ।                                                                                                                                                                                                      |
| ३६५             | विभूतिपाद । सूत्र १—धारणा का लच्चण । व्याख्या-देश, बन्ध, ध्येय । सूत्र २—ध्यान का लच्चण ।                                                                                                                                                      |
| ३६६             | व्याख्या—प्रत्यय, एकतानता । सूत्र ३-समाधि का लत्त्रण । व्याख्या-खरूप<br>शून्यम् इव, त्र्रथमात्र निर्भासम्।                                                                                                                                     |
| ३६७             | विशेष वक्तव्य—त्रिपुटी, धारणा, ध्यान श्रौर ससाधि में भेद ।                                                                                                                                                                                     |
| ३६८ 🐺           | सूत्र ४—संयम का लज्ञ्ण । सूत्र ५-संयम का फला प्रज्ञालोक । सूत्र ६-संयम<br>का विनयोग ।                                                                                                                                                          |
| <b>३</b> ६९–३७२ | विशेष वक्तव्य—संयम का महत्त्व ।                                                                                                                                                                                                                |
| ३७३             | सूत्र ७-योग के अन्तरंग । सूत्र ८-योग के बहिरंग।                                                                                                                                                                                                |
| ३७४             | संगित-धर्म-परिणाम, लच्चण-परिणाम, अवस्था-परिणाम।                                                                                                                                                                                                |

| 18           | विषय                                                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३७५          | सूत्र ९-चित्त का निरोध-परिणाम । व्याख्या-निरोध, श्रमिभव, प्रादुर्भाव,                                                  |
|              | निरोधन्नग्वित्तान्वयः । निरोध-परिग्णाम ।                                                                               |
| ३७७          | सूत्र १०-निरोध संस्कार का फल। सूत्र ११-चित्त में समाधि-परिणाम।                                                         |
| ३७८          | समाधि-परिग्णाम श्रौर निरोध परिग्णाम में भेद । सूत्र १२-एकामता-परिग्णाम।                                                |
| ३७९          | सूत्र १३भूत श्रौर इन्द्रियों में धर्म, लत्त्रण श्रौर श्रवस्था-परिणाम।                                                  |
| ३८१          | टिप्पणी—व्यासभाष्य का भाषानुवाद ।                                                                                      |
| ३८३          | विज्ञानभिक्षु के वार्सिक का भाषानुवाद ।                                                                                |
| ३९२          | सूत्र १४-धर्मी का लच्चण । शान्त, उदित, श्रम्यपदेश ।                                                                    |
| ३९३          | टिप्पर्णा—व्यासभाष्य का भाषानुवाद ।                                                                                    |
| ३९४          | विज्ञानभिक्षु के योगवार्त्तिक का भाषानुवाद।                                                                            |
| ३९९          | सूत्र १५-एक धर्मी के अनेक परिगाम किस प्रकार होते हैं व्याख्या।                                                         |
| ४००-४०१      | चित्त के प्रत्यत्त रूप और सात अप्रत्यत्त रूप परिणाम । सूत्र १६—                                                        |
|              | तीनों परिग्णामों के संयम का फल. भूत श्रीर भविष्यत् का ज्ञान । सूत्र २७ —                                               |
|              | शब्द, अर्थ श्रीर ज्ञान के विभाग में संयम करने का फल, सब प्राणियों की                                                   |
|              | बोली का ज्ञान।                                                                                                         |
| ४०२          | टिप्नणी—स्फोटवाद । भोजवृत्ति का भाषानुवाद ।                                                                            |
| ४०३          | व्यासभाष्य का भाषानुवाद।                                                                                               |
| 808          | विज्ञानभिक्षु के योगवास्तिक का भाषानुवाद ।                                                                             |
| 855          | विशेष वर्णन।                                                                                                           |
| ४१२          | सूत्र १८ - संस्कार के साचात् करने का फल, पूर्वजन्म का झान । टिप्पणी।                                                   |
| ४१३          | सूत्र १९, २०—दूसरे के चित्त का ज्ञान।                                                                                  |
| <b>8</b> \$8 | सूत्र २१-सामने होते हुए दिखलाई न देना । सूत्र २२-मृत्यु का झान । स्रोप-                                                |
|              | कम, निरुपकम, श्ररिष्ट ।<br>सूत्र २३ – मैत्री श्रादि में संयम का फल ।                                                   |
| ४१५          | सूत्र २४ — हाथी त्रादि के बल की प्राप्ति। सूत्र २५ — सूक्ष्म दृष्टि की प्राप्ति।                                       |
| ४१६          | सूत्र २६ — हाथा आदि के बल का जाति । सूत्र २२ — सूदेन हाट का जाति । सूत्र २६ — सूर्य में संयम करने से भुवनों का ज्ञान । |
| ४१७          |                                                                                                                        |
| 840          | स्पष्टीकरण्।                                                                                                           |
| ४२३          | सूत्र २७ - चन्द्रमा में संयम करने से ताराव्यूह का ज्ञान।                                                               |
| ४२४          | सूत्र २८ - ध्रुव में संयम करने से तारों की गति का ज्ञान । सूत्र २९ नाभि                                                |
|              | चक्र में संयम करने से शरीर के व्यूह का ज्ञान।                                                                          |
| ४२५          | सूत्र ३० - करठकूप में संयम करने से भूख-प्यास की निवृत्ति । सूत्र ३१ कूर्म                                              |
|              | नाड़ी में संयम करने से श्विरता। सूत्र ३२मूद्धो-ज्योति में संयम करने से                                                 |
|              | सिद्धों के दर्शन। विशेष विचार।                                                                                         |
|              | ५५३                                                                                                                    |

| पृष्ठ       | विषय                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                     |
| ४२६         | सूत्र ३३ — प्रातिभ से सब बातों का ज्ञान। सूत्र ३४ — हृदय में संयम से चित्त          |
| 435         | का ज्ञान। सूत्र ३५ — स्वार्थ संयम का फल पुरुष विषयक ज्ञान।                          |
| <b>४२७</b>  | विशेष वक्तव्य ।                                                                     |
| ४२८         | भाज वृत्ति का भाषानुवाद। सूत्र ३६—पुरुष विषयक ज्ञान से पूर्व होने                   |
|             | बाली छ: सिद्धियाँ—प्रातिभ, श्रावण, वेदना, श्रादर्श, श्रास्वाद, वाता।                |
| ४२९         | सूत्र ३७—ये सिद्धियां समाधि में विद्रा, न्युत्थान में सिद्धियां हैं। सूत्र ३८—      |
| . 3         | चित्त का दूसरे के शरीर में श्रावेश।                                                 |
| ४३०         | टिप्पणी—भोजवृत्ति का भाषाथे। सूत्र ३९ — उदानजय का फल जलादि में                      |
|             | असंग रहना श्रौर ऊर्ध्वगति।                                                          |
| ४३१         | विशेष वक्त व्य १ - अन्तः करण की दो प्रकार की वृत्तियां। विशेष वक्त व्य २ -          |
| ४३२         | मृत्यु के समय लिङ्ग शरीर की चार श्रवस्थायें। पितृयान व देवयान।                      |
| ४३३         | पितृयान, दित्तग्रायन।                                                               |
| ४३५         | देवयान । उत्तरायण ।                                                                 |
| ४३६         | मुक्ति के दो भेद । क्रममुक्ति श्रीर सद्योमुक्ति ।                                   |
|             | सूत्र ४० — समान के जीतने से दीप्तिमान् होना ।                                       |
| ४३७         | सूत्र ४१ - श्रोत्र श्रोर श्राकाश के सम्बन्ध में संयम करने से दिव्य श्रोत्र होना।    |
| ४३८         | सूत्र ४२ – हारीर श्रौर श्राकाहा के सम्बन्ध में संयम करने से श्राकाशगमन              |
|             | सिद्धि । सूत्र ४३ – बहिरकल्पिता वृत्ति से प्रकाश के आवर्ण का नाश ।                  |
| ४३९         | सूत्र ४४—पाँचों प्राह्य भूतों के स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म, श्रन्वय श्रीर श्रथेवत्व में |
|             | संयम का फल, भूतजय । टिप्पणी—व्यासभाष्य की व्याख्या ।                                |
| ४४२         | सूत्र ४५-भूतजय का फल आठ प्रकार की सिद्धियाँ, कायसम्पन् और भूतों                     |
|             | के धर्मी की रुकावट का दूर होना। व्याख्या—र्श्वाणमा, लिघमा, महिमा,                   |
|             | प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व,  ईशितृत्व,  यत्रकामावसायित्व ।                         |
| ४४३         | सूत्र ४६ — कायसम्पत् का लज्ञा रूप, लावएय, बल, वज्र की सी बनावट।                     |
| 888         | सूत्र ४७-प्रहण-इन्द्रियों के प्रहण, खरूप, श्रस्मिता, श्रन्वय, श्रर्थवत्व में        |
|             | संयम का फल इन्द्रियजय। टिप्पणी-च्यासभाष्य का भाषानुवाद।                             |
| ४४५         | सूत्र ४८—इन्द्रिजय का फल मनोजित्त्व, विकरण भाव श्रौर प्रधान जय।                     |
| ४४६         | सूत्र ४८- प्रहीत में संयम अर्थात् विवेकख्याति का फल सबैभाव अधिष्ठातृत्व             |
|             | श्रीर सर्वज्ञातृत्व । टिप्पणी—व्यासभाष्य का भाषानुवाद, योगवात्तिक का                |
|             | भाषानुवाद ।                                                                         |
| <b>১</b> 88 | सूत्र ५० — विवेक ख्याति से भी वैराग्य का फल कैवल्य। टिप्पणी — व्यास                 |
|             | भाष्य का भाषानुवाद।                                                                 |
| ४४९         | सूत्र ५१ — स्थानधारियों के आदरभाव पर योगी लगाव व घमएड न करे।                        |
| ७१          | ५५३                                                                                 |

808 ···

विषय ăВ योगियों की चार भूमियां-प्रथम काल्पिक। मधुभूमिका, प्रज्ञाज्योति, श्वतिकान्त भावनीय। सूत्र ५२- चए श्रीर उसके कमों में संयम करने का फल विवेकज ज्ञान। ४५० ... टिप्पणी-भोजवृत्ति का भाषानुवाद। सूत्र ५३-विवेकज ज्ञान के मुख्य फल से पूर्व श्रवान्तर फल-जाति, लन्नग्, देश से भेद का निश्चय न होने से दो तत्य वस्तुत्रों का विवेकज ज्ञान से निश्चय होना । सूत्र ५४-विवेकज ज्ञान का स्वरूप। ४५२ .... सत्र ५५ - चित्त और पुरुष की समान शुद्धि होने पर कैवल्य। उपसंहार। ४५३ .... 844 ... सूत्र १--पाँच प्रकार की सिद्धियाँ। जन्मजा सिद्धि, श्रीषधिजा सिद्धि, मन्त्रजा सिद्धि, तपजा सिद्धि, समाधिजा सिद्धि। भोजवृत्ति का भाषानुवाद् । सूत्र २—जात्यन्तर परिगाम का वर्णन । प्रकृत्यापर । ४५६ .... टिप्पणी-भोजवृत्ति का भाषार्थ । सूत्र ६-प्रकृतियों के बदलने में धर्म प्रधर्म ४५७ .... का काम। भोजवृत्ति का भाषानुत्राद् । विशेष वक्तव्य । 846 .... निमोण चित्तों का वर्णन । विशेष विचार । ४५९ .... सुत्र ५- निर्माण चित्तों का प्रेरक श्रिधिष्ठाता चित्त । विशेष विचार । ४६१ .... श्रपवर्ग के उपयोगी चित्त का वर्णन। सूत्र ७- कमी के चार भेदों में से योगी ४६२ .... के अशुक्ल अशुक्ण कर्म सूत्र ८-कमों के फलों के अनुकूल वासनाओं का उत्पन्न होना। ४६३ .... ४६४ .... सूत्र ९-दसरा जन्म देने वाली वासनात्रों के उदय होने में जाति, देश श्रीर काल की रुकावट नहीं होती है। सूत्र १०-वासनाओं के अनादि होने का वर्गन। विशेष वक्तव्य। व्यासभाष्य का भाषार्थ तथा स्पर्शकरण तथा चित्त के परि-४६५ .... ग्राम के सम्बन्ध में दाशेनिक विचार। सूत्र ११- श्रनादि वासनाश्रों के दूर होने में युक्ति। व्यास भाष्य का भाषानुवाद भोजवृत्ति का भाषानुवाद । सूत्र १२-अतीत और अनागत स्वहृत से ४७१ .... रहते हैं क्योंकि धर्मी का काल से भेर होता है। विशेष वक्तव्य-पाँच प्रकार का अभाव। भोजवृत्ति का भाषानुवाद । ४७२ .... सूत्र १३-सारे प्रकट श्रीर सक्ष्म ( धर्म ) कार्य गुण खरूप हैं। ४७३ ....

स्त्र १४-परिणाम के एक होने से वस्तु की एकता। विशेष वक्तव्य।

| पृष्ठ        | विषय                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ४७५          | सूत्र १५—चित्त स्रोर विषय का भेद । भोजवृत्ति का भाषानुवाद। विज्ञान-                                          |
|              | वादियों की शङ्का का समाधान ।                                                                                 |
| ४७६          | विशेष वक्तव्य                                                                                                |
| ४७७          | सुत्र १६—प्राह्य वस्तु एक वित्ता के श्रधीन नहीं । व्यासभाष्य का भाषानुवाद ।                                  |
| ४७८          | सूत्र १७ — उपराग की श्रपेचा से चित्त को बाह्य वस्तु ज्ञात श्रौर श्रज्ञात होती<br>है। भोजवृत्ति का भाषानुवाद। |
| ४७९          | सूत्र १८—पुरुष को चित्त की वृत्तियाँ सदा ज्ञात रहती हैं।                                                     |
| 8Co          | भोजवृत्ति का भाषानुवाद । सूत्र १९—चित्त स्वप्रकाश नहीं ।                                                     |
| ४८१          | भोजवृत्ति का भाषानुवाद । सूत्र २० – चित्त को एक समय में दोनों चित्त श्रीर                                    |
|              | विषय का ज्ञान नहीं हो सकता । भोजवृत्ति का भाषानुवाद ।                                                        |
| ४८२          | सूत्र २१—एक चित्त दूसरे चित्त का प्रकाश्य नहीं । भोजवृत्ति का भाषानुवाद ।                                    |
| ४८३          | सूत्र २२—स्व प्रतिबिम्बित चित्त के आकार की प्राप्ति होने से पुरुष को अपने                                    |
|              | विष्य भूत चित्त का ज्ञान रहता है।                                                                            |
| 8 <b>S</b> 8 | भोजवृत्ति का भाषानुवाद । सूत्र २३—चित्त का सारे ऋथीं वाला होने के कारण                                       |
|              | चिति श्रीर बाह्य विषयों के न मानने में भ्रान्ति ।                                                            |
| ४८६          | भोजवृत्ति का भाषानुवाद ।                                                                                     |
| 866          | विशेष वक्तव्य ।                                                                                              |
| ४९०          | सूत्र २४—चित्ता का संहत्यकारी होने से पराथे सिद्ध होना । भोजवृत्ति का<br>भाषानुवाद ।                         |
| ४९१          | सूत्र २५—विवेक ख्याति द्वारा चित्त स्त्रौर पुरुष में भेद दर्शन से स्रात्मभाव                                 |
|              | भावना की निष्टिति ।                                                                                          |
| ४९२          | सूत्र २२-भेद दशेन के उदय होने पर चित्त की निर्मलता।                                                          |
| ४९३          | सूत्र २७-विवेक ज्ञान के बीच-बीच में पिछले संस्कारों के कारण व्यृत्थान की                                     |
|              | बृत्तियों का उदय होना । सूत्र २८—व्युत्थान के संस्कारों की निवृत्ति का उपाय ।                                |
| 868          | सूत्र २९—धरमेघ समाधि । सूत्र ३०—धर्ममेघ समाधि का फल क्लेश श्रीर<br>कर्म की निवृत्ति ।                        |
| ४९५          | सूत्र ३१वलेश श्रीर कर्म की निवृत्ति पर चित्त के प्रकाश की श्रनन्तता।                                         |
| ४९६          | सूत्र ३२ - कृतार्थ गुणों के परिणाम के क्रम की समाप्ति। सूत्र ३३ क्रम का स्वरूप।                              |
| ४९८          | टिप्पर्सा । भोजवृत्ति का भाषानुवाद । विशेष वक्तव्य ।                                                         |
| 899          | सूत्र ३४ — कैवल्य का स्वरूप — पुरुषार्थ से शुन्य दृये गुणों का ऋपने कारण                                     |
| <b>J.</b>    | में लीन होना त्रथवा चिति शक्ति का त्रपन खहूप में त्रविधित होना।                                              |
| 400          | भोजवृत्ति का भाषानुवाद ।                                                                                     |

| ৰূপ্ত |                                                                                                                          | विषय                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ५०१   | श्रात्मा चिर्णिक विज्ञान नहीं है। श्रात्मा संसार दशा श्रोर मुक्ति श्रा<br>रूप है।                                        | वस्था में एक          |
| ५०२   | •                                                                                                                        |                       |
| ५०३   | प्रतीति का विषय नहीं किन्तु केवल चिद् रूप है।                                                                            | ·                     |
| ५०४   | त्र्यात्मा अन्यापक, इारीरपरिमाणवाला और परिणामी नहीं है<br>साचात् करेत्व धर्म नहीं है। आत्मा विमर्श रूप से चैतन्य नहीं है | । त्र्यात्मा में<br>। |
| ५०५   | <b>उ</b> पसंहार ।                                                                                                        |                       |

# शुद्धचशुद्धि-पत्र

#### परिशिष्ट ४

श्राशा की गई थी कि इस दूसरी श्रावृत्ति में श्रशुद्धियां न होने पार्येगी किन्तु प्रेस वालों के प्रयत्न करने पर भी ऐसा न हो सका श्रीर यह शुद्धि-श्रशुद्धि पत्र लगाकर पाठकों से इस के श्रनुसार पुस्तक को ठीक करने के लिए निवेदन करना पड़ा।

कहीं-कहीं जो निम्नलिखित साधारण प्रेस की भूलें रह गई हैं वे पढ़ते समय आसानी से ठीक की जा सकती है अतः उनको इसमें नहीं दिया गया है:—

- (१) 'त्त ' के स्थान में 'त 'यथा—तत्त्व, सत्त्व, महत्तत्त्व, वार्त्तिक, वर्त्तमान कत्तो, यृत्ति, प्रयृत्ति, प्रवर्त्तित, निमित्त, चित्त, वेत्ता, कर्त्तव्य, त्र्र्थवत्त्व इत्यादि ।
- (२) 'त' के स्थान में 'त्त' यथाः स्थान, व्युत्थान, इत्यादि, बहुत्व एकत्व, अत्यावश्यक, अत्यन्त।
- (३) श्राकार की मात्रा का छूट जाना यथा:—व्यावहारिक, स्वाभाविक, प्रत्याहार, श्राहार
- (४) 'ब' के स्थान में 'व' यथाः— बन्ध, बृहस्पति, बृहदारएयक, शब्द, शबल, बीज, निर्बोज, बोधन, बाधा इत्यादि
- (५) 'व ' के स्थान में 'ब 'यथा:— वृत्ति, विचार, वाद, अवकाश, कर्मविपाक ब्याख्या, भावना, बल्ली, वचन, सर्वे, तीव्र इत्यादि ।
- (६) 'ट 'के स्थान में 'ठ 'यथाः— व्यष्टि, षष्टी, समष्टि, श्रष्टाध्यायी, दृष्टि, दृष्टा, इष्ट ।
  - (७) 'ठ ' के स्थान में 'ट ' यथाः विष्ठा
- (८) (्) हलन्त के चिन्ह का छूट जाना यथाः—जगत्, अर्थात्, स्पशेवान्, पृथक्, पृथक्, किंभ्वत्, रजस्, तमस्, अनुगमात्, प्रस्युत्, विद्युत्
- (९) (१) कपर रकार का छूट जाना यथा:—श्रर्थात्, वर्णन, कत्तो, श्रकत्ती, स्पर्श, कर्म, सर्वज्ञ, श्रंतर्गत, प्रदर्शक, यथाथे, निर्माण, सम्पूर्ण, पदाथे, पर्याय ।
- (१०) ( · ) अनुस्वार का छूट जाना यथा:— नहीं, संस्कार, में, हैं, फांसों, हिंसा, सर्वीगासन।
- (११)(ू) के स्थान में (ू) यथाः—दूध, रूप खरूप, निरूपण, रूपेण, रूपं, सारूप्य।
- (१२) परिणत के स्थान में परिणित; दुःख के स्थान में दुख; परिच्छित्र के स्थान में परिछित्र, ब्रह्म के स्थान में ब्रह्म; 'ये' 'वे' बहुवचन के स्थान में 'यह' 'वह' एक वचन; तथा 'यह' 'वह' एक वचन के स्थान में 'ये' 'वे' बहुवचन; विराम के चिन्ह के स्थान में (,) तथा(,) के स्थान में विराम का चिन्ह (।) इत्यादि छोटी-छोटी भूलें।

## पट्दशनसमन्वय

|    |                    |                     | . 4,                 | • • •      |         |                   |                     |
|----|--------------------|---------------------|----------------------|------------|---------|-------------------|---------------------|
| бâ | प <del>ंक्ति</del> | अशुद्ध              | शुद्ध                | gg         | एं क्ति | अशुद्ध            | গুৱ                 |
| १  | १६                 | यहां यहां ६         | प्रिवद् का अर्थ      | १५         | 6       | विपय              | विषय                |
| 8  | १७                 | इस में              | इन में               | १५         | १०      | तेजसे दढः         | तंजसेद्धः           |
| २  | १५                 | श्रामा, पुरुष       | श्रात्मा पुरुष       | १५         | २०      | कहलाती            | कहलाते              |
| 3  | Ę                  | मी                  | મી                   | १६         | २२      |                   | परब्रह्म'' ''तत्'   |
| 3  | १४                 | कल                  | कल्प                 |            |         |                   | ''ब्रह्म'' परब्रह्म |
| 3  | १५                 | श्रौत सूत्र के      | त्रागे गृद्य सूत्र,  | १७         | २२      | अन्दर नहीं व      | हे आगे 'उसके        |
|    |                    |                     | धर्म सूत्र           |            |         |                   | हर कुछ नहीं',       |
| 3  | १५                 | योग                 | दाग                  | १७         | २५      | सुसुक्ष्मं        | सुसूक्ष्मं          |
| 3  | २४                 | प्रा                | प्राप्त              | 86         | 2       | सुश्रुम           | श्रुम               |
| 8  | २                  | द्श्न               | दर्शन                | 25         | १२      | द्रब्या           | द्रव्यों            |
| 8  | ११                 | कम्यमर्म            | काम्यकर्म            | 28         | 88      | निर्देश           | निर्देश             |
| 8  | १७                 | <b>उपासनाकारा</b>   | <b>उपासनाका</b> ग्रड | 86         | २०      | <b>अपार्</b> गामी |                     |
| 4  | २०                 | इटि                 | इप्टि                | २०         | २९      | स्थापित करके      | स्थापित करके)       |
| Ę  | १०                 | लाको                | लोको                 | २१         | v       | वहिन              | विह                 |
| Ę  | २४                 | रते                 | करते                 | २२         | 6       | जैगीशव्य          | जैगीषव्य            |
| હ  | २१                 | देवा:               | देवाः"               | २२         | ११      | त्राचार्या        | <b>आचार्यों</b>     |
| 6  | १०                 | प्रातगद्य <b>न्</b> | प्रात <b>र</b> द्यन् | २३         | १,२     | उन सूत्रों के     | भाष्यकार 🗴          |
| ዓ  | Ę                  | एवगप्युयन्यास       | तान एवमप्यु-         | <b>२</b> ३ | ३२      | खहर               | स्वरूप              |
|    |                    |                     | पन्यासात्            | २९         | २६,     | २८, चित           | चित्                |
| १० | 3                  | वलिका               | बलिका                |            | 3       | 8                 |                     |
| १० | २६                 | बाहरवें             | बारहवें              | 19         | २७,     | २८ श्रचित         | श्रचित्             |
| ११ | 3                  | स्पट                | स्पष्ट               |            | 3       | 8                 |                     |
| ११ | १८                 | ब्रह्मप्राति        | ब्रह्मप्राप्ति       | 30         | २९      | त्रार्थात्        | अर्थात्             |
| ११ | २५                 | किया है             | किया है।             | 38         | •       | मानन              | मानने               |
| ११ | ३३                 | •                   | 8.                   | 38         | २५      | विधर्मियों        | विधर्मियों          |
| १२ | १७                 | श्रभि               | अभिन्न               | ३३         | २       | तद्               | तद्                 |
| १२ | 84                 | त्रोपादान           | निमित्तोपादान        | 38         | 8       | नामिः             | नाभिः               |
| १२ | २६                 | मिथ्मा              | मिध्या               | 38         | १८      | विज्ञानीयात्      | विजानीयात्          |
| १२ | २७                 | सद्रूप              | सद्रप                | 38         | 28      | सम्प्राज्ञात      | सम्प्रज्ञात         |
| १४ | ц                  | भिनता               | सद्र्प<br>भिन्नता    | ३४         | ३०      | बुद्धिश्व         | बुद्धि <b>श्च</b>   |
|    |                    |                     |                      |            |         |                   |                     |

| গ্ৰুৱ             | <b>घ</b> शुद्ध | पंक्ति | 58           | গুৱ               | <b>খ</b> શુद्ध      | ंकि | 58 |
|-------------------|----------------|--------|--------------|-------------------|---------------------|-----|----|
| र् अन्यत्रा-      | श्रन्यत्रभावात | ٩ `    | ४३           | ऋतम्भरा           | <b>रतम्यरा</b>      | १ ऋ | ३५ |
| भावात्            |                |        |              | बह्वी:            | बह्वी:              | २१  | ३५ |
| (तृणादिवत्)       | (तृगादिवत)     | १०     | ४३           | <b>व्य</b> क्त    | <b>ठ्यक</b>         | ዓ   | ३६ |
| पाद               | पद             | १८     | 88           | सूयते             | सृयते               | १८  | ३६ |
| प्रवर्तते         | प्रबर्तत       | ११     | . <b>૪</b> ૫ | निबभ्नन्ति        | निवन्नन्ति          | २६  | ३६ |
| बन                | वन             | २८     | ४५           | महाबाहो           | महावाहो             | २६  | ३६ |
| समवायानां         | समवायनां       | ų      | 86           | योगाधि            | योगधि               | Ę   | ३७ |
| वैधम्योभ्यां      | वैधम्याभ्यां   | ξ      | 86           | मयानघ             | मयानध               | 9   | ३७ |
| होता              | होती           | 6      | 86           | परमर्षिः          | परमर्षि             | १५  | ३७ |
| (वै० रारा९)       | ( २।२।९)       | २२     | ४९           | ऋषिः              | ऋषि                 | २३  | ३७ |
| (वै० रारा१०)      | (२।२।१०)       | २८     | ४९           | बिभर्ति           | विभर्ति             | 39  | "  |
| (बै० जश२२)        | (७।१।२२)       | १३     | ५०           | गौड़पाद           | गोड़पाद             | २६  | ३७ |
| चलता              | चतला           | २२     | ५०           | जटी               | जठी                 | २९  | ३७ |
| का                | की             | ३३     | ५०           | निराकरण           | निराकारण            | 8   | ३८ |
| रहता              | रहती           | 38     | 40           | सूक्ष्मं          | सूच्मं              | २९  | ३८ |
| पार्थिव           | पार्थिक        | १६     | ५२           | भूतेन्द्रिय       | भूतोन्द्रय          | 8   | ३९ |
| सुखं इष्ट         | इष्ट           | १५     | ५३           | ऋर्थः             | श्रर्धाः—           | ዓ   | ३९ |
| भावना             | भावना          | ø      | 48           | ( ज्ञेयत्वा       | ( ज्ञेयत्त्वा )     | ٩   | ३९ |
| वद्गेपग्          | वचेगा          | १७     | 48           | भी                | मी                  | 19  | "  |
| (बै० शशा१०)       | (१।१।१०)       | १८     | 48           | ध्येय             | ध्यये               | १०  | 95 |
| श्रा <b>त्र</b> त | श्रामत्व       | 38     | 48           | निचाच्य           | निचाय               | १७  | 33 |
| द्रब्यत्वादि      | मन्यत्वदि      | Ę      | ५५           | पदार्थी           | पदार्थी का          | २३  | "  |
| प्रागभाव          | प्रागभोव       | 38     | ५५           | वर्णन = उत्तर     | वर्गन उत्तर         | २४  | "  |
| व श्रन्यो-        | श्रन्योऽन्यभा  | 38     | ५५           | त्रह्म०           | प्रह्म०             | 8   | 80 |
| ऽन्याभाव          |                |        |              | मूल               | मृल                 | १३  | ४० |
| श्रनित्य देखा     | श्रनित्यखा     | 8      | ६०           | <b>ऽ</b> नुशेत    | <b>नुशे</b> ते      | २०  | ४० |
| वह भी             | वहे भी         | 88     | ६१           | जहा               | जन्हा               | 91  | "  |
|                   | विद्या-नियम-   | 88     | ६१           | मुक्त             | नुत्त               | "   | "  |
|                   | किगा           | 3      |              | वच                | क्च                 | ς   | 88 |
| किया              |                | Ō      | ६१           | भी                | मी                  | १६  | 88 |
| ऊर्मि का          | ऊर्मिका        | १३     | ६४           | <b>সা</b> কাহাস্থ | ষ্মাকাহা <b>স্থ</b> | १७  | ४१ |
| चित्त के,         | चित्तके        | १४     | ६४           | नुपपत्तेश्च       | नुपपेत्तश्च         | १८  | ४२ |
| बुद्धि,           | बुद्धिः,       | १६     | ६४           | ब्र० सू० २।       | न० ०२।              | 4   | ४३ |

| <b>gg</b>  | पंक्ति     | <b>খ</b> হুৱ        | शुद्ध                   | ब्रह       | पंक्ति | ষয়ুৱ               | গুৱ            |
|------------|------------|---------------------|-------------------------|------------|--------|---------------------|----------------|
| ६४         | ३०         | विरोधीच             | विरोधाच                 | હફ         | १०     | वाघास्या            | वा घा स्था     |
| ६५         | १४         | <b>है</b> ,         | है।                     | ७६         | ११     | इहा शिषा            | इहाशिषः        |
| ६५         | 26         | षष्ठतमी             | षष्ठतमो                 | ७६         | २२     | तग्द्त              | तद्गत          |
| ६६         | १५         | मानी                | समभी                    | 60         | २      | ऋषि                 | ऋषि            |
| ६६         | २१         | (पा. ४।१।१९         | ) (न्याय-               | UU         | १५     | श्राचर्य            | श्राचार्य      |
|            |            |                     | ४।१।१९)                 | ७७         | 38     | भावागनैश            | भावागगोश       |
| ६५         | २६         | सत्त्वऽपि           | सत्त्वेऽपि              | 96         | 76     | शूत्र               | सूत्र          |
| ६७         | १          | तद्भचन              | तद्वचन                  | ७९         | 28     | गनश                 | गर्गेश         |
| ६७         | १०         | प्रानायान           | प्राणायाम               | 49         | १९     | विज्ञान             | विज्ञान        |
| ६८         | १०         | मन्यैत              | मन्येत                  | 60         | २६     | निरति               | निष्टृत्ति     |
| ६८         | ११         | शृग्बन्             | श्र <b>रावन्</b>        | <b>८</b> १ | 4      | <b>रं</b> रे        | रमरे           |
| ६८         | ११         | <b>त्रश्वन्</b>     | न्नश्नन्                | ८२         | 4      | प्रक्रित            | प्रकृति        |
| ६८         | 88         | श्वसत्              | श्वसन्                  | ८२         | 9      | श्रवव्यक्त          | श्रव व्यक्त    |
| ६८         | १२         | गृह्वन              | गृह्वन्                 | ८२         | १०     | श्रनुमन             | श्रनुमान       |
| ६८         | १३         | न्द्रियोथेषु        | न्द्रियार्थेषु          | ८२         | १९     | हे                  | , 8            |
| ६८         | २१         | विभू                | विभु                    | 68         | २८     | बाधक                | बोधक           |
| ६९         | Ę          | परमात्मा पर         | मात्मा के शबल           | ८२         | ३२     | विपर्थ              | विपर्य         |
|            |            |                     | स्वरूप                  | ८३         | 9      | <b>अ</b> त्त्यतिष्ठ | अत्यतिष्ठ      |
| ६९         | Ę          | समष्टि              | समष्टिजगत्              | ८३         | १५     | शररों               | शरीरों         |
| 90         | <b>y</b>   | श्वेतना             | श्चेतना                 | ८३         | १६     | करणों               | करण            |
| 90         | १०         | सर्व पारौः          | सर्वपाशैः               | ८३         | २२     | तद्भन्              | तद्वत्         |
| 90         | १४         | वेतान्त             | वैदान्त                 | ८३         | २२     | मृगा।दिषु           | मृगादिषु       |
| 90         | २ <b>२</b> | द्वो                | द्वी                    | ८३         | २८     | <b>चेत्र</b> ध्वेव  | च्चेत्रेध्वेव  |
| ७२         | १          | कोई                 | कोई                     | ८३         | २९     | वभूव                | बभूव           |
| ७२         | १          | प्रारन्भ            | प्रारम्भ                | ८४         | १०     | है।                 | X X            |
| ७२         | १३         | घारणा               | धारगा                   | 58         | 88     | गुग्                | गुर्गे         |
| ७२         | १४         | असम्प्रज्ञान        | श्रसम्प्रज्ञात          | ્૮૪        | १२     | निगु ए              | निगुंगः        |
| ७२         |            | बरूपावस्विति स      |                         | 58         | १४     | बाक्तिक             | वार्त्तिक      |
| ७३         | ८ स        | •                   | ख <b>रू</b> पार्वास्थति | <b>C8</b>  | २९     | <b>अ</b> द्वेत      | <b>घ</b> द्वेत |
| AS.        | १५         | इद्रिन्यादि         | इन्द्रियादि             | ८५         | १६     | आत्मापिग्ड          |                |
| <b>6</b> 8 | १८         | <b>थ</b> सक्त       | <b>आस</b> क             | ८५         | २२     | <b>अ</b> तिदेवतासु  | प्रतिदेवतासु   |
| <b>હ</b> ૪ | ३०         | म <del>ुख</del> ीथा | मु%ीथा                  | ८५         | २५     | विभुक्तः            | विमुक्तः       |
| ७५         | २२,२४.     | वभूव                | <b>ब</b> भूब            | 60         | v      | ईश्चर               | <b>ई</b> श्वर  |

450

| 11 11 11 11 |          | المستحدين والمستحد  |               |            |                 | `              |                       |  |
|-------------|----------|---------------------|---------------|------------|-----------------|----------------|-----------------------|--|
| <b>ā</b> ā  | वंकि     | ষয়ুৱ               | शुद्ध         | <b>g</b> g | पंक्ति          | ষয়ুৱ          | গুত্ত                 |  |
| 66          | २        | प्रतिविर्मिबत       | प्रतिविम्बित  | 90         | <b>२९</b>       | सत्तर          | सत्तरह                |  |
| 66          | 88       | रुण                 | गुण           | 96         | ዓ               | सत्रह          | सत्तरह                |  |
| 66          | 88       | तनमात्रा            | तन्मात्रा     | 96         | १५              | नवघा           | नवधा                  |  |
| 66          | २३       | संगति शंका स        | गितिः शंका-   | 39         | <b>२</b> ४      | श्रध्यात्मक    | श्राध्यात्मक          |  |
| 66          | २९       | कोई                 | कोई           | ९९         | 8               | परावार         | पारापार               |  |
| ८९          | 3        | प्रकति              | प्रकृति       | 11         | 8               | श्चनुत्तमाभ्यः | <b>श्र</b> नुत्तमाभ्य |  |
| ८९          | २१       | षष्ठीतन्त्र         | षष्टितन्त्र   | "          | 4               | उत्तमाभ्यः     | <b>उत्तमा</b> भ्य     |  |
| ९०          | २        | निर्मल सस्व         | चेतन तत्त्व   | १००        | १५              | फिर            | ×                     |  |
| 98          | 88       | रतने                | रत्ने         | १०१        | 88              | चक्रभूमि       | चक्रभ्रमि             |  |
| 98          | १७       | श्राभ्यान्तर        | श्राभ्यन्तर   | 33         | २४              | रसना           | रचना                  |  |
| 98          | 28       | तैतिरेय             | तैत्तरीय      | 51         | ३१              | पदार्थ         | परार्थ                |  |
| ९१          | 38       | विकृत्त             | विकृत         | १०२        | २               | नहीं है।       | नहीं है )।            |  |
| ९२          | १०       | विभाजक              | विभाजक        | 31         | १६              | योनश्च         | योन्यश्च              |  |
| ९३          | १०       | होती                | होता          | १०३        | ٩               | सन्प्रज्ञात    | सम्प्रज्ञात           |  |
| 98          | २        | छान्दोय             | छान्दोग्य     | १०३        | १८              | श्चनुवाक्य     | <b>श्र</b> नुवाक      |  |
| 98          | १३       | यह इस्सों           | यद्ब्रह्मणों  | 33         | २३              | श्रानानज       | श्राजानज              |  |
| 98          | १४       | होरात्तंविदो        | होरात्रविदो   | 2,5        | ३२              | श्रजानज        | श्राजानज              |  |
| 98          | १५       | द्वयत्त्रयः         | दुव्यक्तयः    | १०४        | ९,१०            | सम्प्रज्ञान    | सम्प्रज्ञात           |  |
| 98          | १५       | सर्वो               | े सर्वाः      | 19         | १७              | योगो           | योगी                  |  |
| 98          | १६       | राज्यागमे           | राज्यागमे     | 1,         | २२              | समय            | समय-समय               |  |
| 98          | १७       | भूतग्नामा           | भूतग्रामा     | 19         | २५              | अभ्युत्त्थान   | अभ्युत्थान            |  |
| 94          | 3        | श्रावान्तर          | श्रवान्तर     | 1          | ३१              | श्रसम्प्रज्ञान |                       |  |
| ९५          | રે       | È                   | ži e          | १०५        | १४              | भूत            | भूत,                  |  |
| 94          | १८       | दु:क                | दु:खं         | १०६        | ц               | वैज्ञानिक      | वैकारिक               |  |
| 94          | २५       | निन्द्रा            | निद्रा        | ,,         | १४              | चिह्न          | चिह्न                 |  |
| ९६          | १८       | ह्रदय               | हृद्य         |            | २४              | चरितार्थस्वात  | चरितार्थत्वात्        |  |
| ९६          | २०       | इन्द्रियों          | इन्द्रियों के | ,,         | <b>२</b> ४      | विनिबृतौ       | विनिषृतौ              |  |
| 90          | १        | हदय                 | हृद्य         | -1         | २९              | समभी           | समभी।                 |  |
| 96          | 4        | पी०                 | , वि०         | 33         | ,,              | श्चन्य         | ×                     |  |
| 90          | १०       | <b>च</b> पस्थत्     | <b>रप</b> स्थ |            | " <sub></sub> २ | सां०           | ×<br>( सां०           |  |
| 90          | २०       | <b>चन्धन</b> ।मिस्र | श्रन्धतामिस्र | 39         | Ę               | प्रकृ          | স <b>ন্থ</b>          |  |
| 93          | २०       | समा०                | सा०           | 1          | u               | विकृति है      |                       |  |
|             | २६       | <b>Ho</b>           | सां०          | १०९        | 91              | सृष्टि की      | स्षिकी                |  |
| "           | <b>१</b> | HO                  |               | 148        | ,,              | QIS W.         | . 4                   |  |

| 88  | पंत्ति | ક <b>ઝ</b> શુદ્ધ | গুৱ             | 48  | पंचि | क श्रशुद्ध     | शुद्ध          |
|-----|--------|------------------|-----------------|-----|------|----------------|----------------|
| १०९ | २२     | दवाकर            | द्वा कर         | १२५ | २१   | कारण           | करग            |
| ११० | १४     | उन्नेजना         | उत्तेजना        | १२६ | १९   | दे             | 8              |
| १११ | १८     | <b>म्</b> ल      | मूल             |     | 38   | थोडे           | घोड़े          |
| 19  | २३     | विग्म            | विषम            | १२८ | २०   | क्रियात्मिक    | क्रियात्मक     |
| 33  | २५     | द्वेप            | द्वेष           |     | २७   | चतुःसूर्चा     | चतुःसूत्री     |
| ११४ | १३     | सन्पूर्ण         | सम्पूर्ण        | १२९ | 8    |                | इसके कारण      |
| 55  | २३     | रहता है।         | रस रहता है।     |     |      | 3              | ह चित्त और     |
| ११५ | २३     | श्रविरुद्र       | <b>ऋविरुद्ध</b> |     |      |                | चेतन पुरुष     |
| ११६ | १६     | <b>पुरुप</b>     | पुरुष           | १३३ | १२   | अनगिनती        |                |
| 11  | 28     | श्चात्मीपप्येन   | श्रात्मौपम्येन  | १३४ | 3    | वशेष           | विशेष          |
| 19  | २७     | স্থাং ।          | श्रात्मा        | 33  | १३   | बाह्य          | बाह्य          |
| ११७ | १०     | પૃથ⊈વેન          | पृथक्त्वेन      |     | 88   | होता           | होती           |
| 33  | १८     | जानना            | जानता           |     | २१   | का भा          | का भी          |
| ११८ | १४     | ईश्वद            | ईश्वर           | १३४ | २७   | रहत            | रहते           |
| 91  | २६     | वध्नात्त्यात्म   | ा वध्नात्यात्मा | १३५ | વ    | सम्प्रज्ञात    | सम्प्रज्ञात    |
| ११९ | ų      | विज्ञातारं       | रे विज्ञातारमरे |     | ,    |                | समाधि श्रौर    |
| 33  | ዓ      | <b>उ</b> सी      | इसी             | i.  |      | Civilla        | श्रसम्प्रज्ञात |
| 19  | १९     | (चित्र           | ( चित्त         | •   |      |                | समाधि की       |
| 19  | २९     | व्ययहित          | व्यवहित         |     |      | खीः            | च की श्रवस्था  |
| १२० | 4      | मनुव्यों         | मनुष्यों        | 034 | 0.4  |                |                |
| 31  | २३     | कमेकल            | कमफल            | १३५ | १८   | कैवल्यः मुक्ति | प्रति प्रसव    |
| 19  | २४     | पावं             | पापं            |     |      | (स्वरूपाव-     | अर्थात् चित्त  |
| "   | २८     | भूत              | X               |     |      |                | को बनाने वाले  |
| ,,  | २९     | सान्नित्य        | सान्निष्य       |     |      |                | नीन गुणों की   |
| १२१ | Ę      | €                | है ॥ १६॥        |     |      |                | प्रपने कारण    |
| ,,  | १७     | दोता है          | होता है         |     |      |                | ं लीन होने     |
| 33  | २४     | हूए              | हुए             |     |      |                | ने अवस्था।     |
| १२२ | २६     | उदासीन को        | उदासीन के       | १३५ | ३३   | यौ             | यो             |
| १२४ | १५     | (सी० द०          | ( सां० द०       | १३६ | 8    | योगानुशासन''   | योगानुशा-      |
| 33  | १९     | ( क्लेषादि )     | ( क्वेशादि )    |     |      |                | सनम्''         |
| १२५ | १७     | कारन             | कारग            | 33  | 4    | शब्दानुशासन    | _              |
| ,,  | १८     | वैराग्य हेतु वैर |                 |     |      | w              | सनम्''         |
|     |        |                  | के लिये         | 19  | ዓ    | पुर्में।श्चितन | पुर्माश्चेतनं  |
|     |        |                  |                 |     |      |                |                |

| <b>AB</b> | पंक्ति     | <b>শ</b> গুৱি         | গ্ৰুৱ          | वृष्टु | पंक्ति       | श्रशुद्ध             | शुद्ध               |
|-----------|------------|-----------------------|----------------|--------|--------------|----------------------|---------------------|
| १३६       | १३         | ठेहरा                 | ठहरा           | १३९    | १८           | करें                 | करे।                |
| 19        | २८         | पिएनि                 | पाग्गिनि       |        | २०           | मुमुच                | मुमुन्ता            |
| "         | २९         | सपोऽहम                | ''सपोऽहम्''    | १४०    | १३-१६        | निधिष्या             | निद्ध्या            |
|           |            |                       | पातञ्जल        | घोगप्र | द्रीप        |                      |                     |
| १         | १४         | in the                | हैं।           | 6      | ३०           | कुम्भव               | कुम्भक              |
| "         | २६         | बनन                   | बन्धन          | ٠ ٩    | 8            | सष्ठे                | सूर्याष्ठ           |
| <b>ર</b>  | २          | <b>असम्प्राज्ञा</b> त | श्रसम्प्रज्ञात | ዓ      | લ            | सायोगा               | सोर्योगा            |
| २         | २२         | सन्बन्ध               | सम्बन्ध        | १०     | १३           | श्रान्तरिक           | श्रान्तरिक्         |
| 3         | ३          | याज्ञवल्क             | याज्ञवल्क्य    | १०     | १९           | से                   | . મેં               |
| 3         | १९         | यजु० प्र०             | यजु० श्र०      | १०     | <b>३१</b>    | संब्यान्             | संख्यान             |
| 3         | २०         | हिरगागभे              | हिरएयगभ        | 88     | 8            | <del>श्र</del> शुद्ध | <b>त्रशुद्ध तथा</b> |
| 3         | २२         | हिरगयश्म्             | हिरग्यम        | ११     | Ц            | कहत                  | कहत्                |
| २         | २३         | छान्द                 | छान्दो०        | ११     | લ            | प्रकार               | प्रकार              |
| 3         | 28         | सुनहर                 | सुनहरा         | "      | १०           | द्वा                 | द्बा                |
| 8         | १९         | विवर्जित              | विवर्जित       | १२     | બ            | चश्चलता              | चश्चलता             |
| 8         | <b>₹</b> ९ | योम                   | योग            | १२     | Š.           | सच्व                 | सत्त्व              |
| 8         | ३०         | योगान्निमय            | योगाग्निमय     | १२     | १५           | प्रतिष्ठति           | प्रतिष्टिति         |
| ů,        | ٤          | न रोग है,             | न रोग हैं।     | 35     | <b>ફ</b> ધ્વ | योजियों              | योगियों             |
| -         |            |                       | न जरा है       | १३     | १२           | तलवाया               | बतलाया              |
| ५         | 6          | मृद्या                | मृद्यो         | १३     | 38           | कारगा। है            | कारण है।            |
| ų         | ዓ          | तद्वोऽ                | तद्वाऽऽ        | 88     | 3            | परिग्णान             | परिग्णाम            |
| 4         | १३         | हा                    | हो             | 88     | Ę            | समन्ध                | सम्बन्ध             |
| 4         | २६         | विरोध                 | निरोध          | 88     | v            | 'तै जस्'             | 'तैजस'              |
| ધ         | २९         | ऋप्य                  | ऋप्यय          | 88     | २०           | द्राट्रा             | হ্লা                |
| Ę         | १२         | त्यानं                | त्मानं         | "      | <b>२</b> ४   | परिगा                | परिगाम              |
| Ę         | १३         | प्रह                  | प्रह:          | 11     | <b>२</b> ४   | मपरस्पर              | परस्पर              |
| Ę         | १७         | च्छ्रितं              | च्छ्रितं       | ,,     | २६           | वायू                 | पायू                |
| Ę         | २७         | <b>ब्र</b> ते         | व्रते          | १५     | <b>9</b>     | <b>ऋहंकार</b>        | श्रहंकार,           |
| Ę         | २८         | चित्तो                | चित्रा         |        | २४           | कल्पयतः              | क्ल्पयत             |
| y         | ११         | भुवोमध्ये             | भुवोर्मध्ये    |        | ३०           | योगता                | योग्यता             |
| v         | १६         | निरुद्ध               | निरुध्य        | १७     | १३           | विकृति               | विकृति,             |
| 9         | २५         | प्रयोजा               | प्रयोजन        |        |              |                      | महत्तस्व            |

| গুৱি          | <b>অ</b> গ্রুব্রি | ५ंकि       | 88         | গুৱি              | षशुद्धि         | पंक्ति       | বিষ্ট       |
|---------------|-------------------|------------|------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|
| महामोइ        | माहमोह            | 6          | 19         | में               | में             | ३४           | १७          |
| साधन          | साधन,             | २७         | 33         | होती              | हाती            | ११           | 86          |
| पारमार्थिक    | पारथार्मिक        | २९         | - 33       | गे कही जायेगी     | कहे जाये        | २०           |             |
| त्रिगुणात्मक  | त्रिगुात्मक       | 91         | 33         | <b>ઝ</b> ર્થાત્   | श्रघोत्         | २३           |             |
| विपयंय        | विपर्य            | ३०         |            | में सूत्र पांचवां | पृष्ठ के शीर्षक |              | १९          |
| भिन्न         | मिन्न             | 38         | २७         | रौथा नहीं होना    | होना चाहिये न   |              |             |
| तस्व से आत्म  | तत्त्व र          | ३३         | "          | चाहिये।           |                 |              |             |
| इसलिये इससे   | इसलिये !          | ٠ 4 .      | २८         | पॉचवे सूत्र के    | श्रीर्षक में    | ष्ठ २० के    | ą.          |
| विकल्प        | विकब्य            | 3          | २९         | षे                | त्र होना चाहि   | में छटा सु   | स्थ¦न र     |
| श्रयोत्       | શ્રર્ધાત્         | ٩          | 93         | (२।१२)            | (२1१)           | ξ.           | <b>२</b> ०. |
| मिध्या        | मिध्मा            | 31         | 19         | ক্তিছ             | किष्ट           | s.           | 55          |
| विकल्पः       | विल्पः            | २९         | <b>3</b> 5 | (४।२७)            | (४।२६)          | २०           | 19          |
| जाप्रत        | माप्रत            | Ę          | ३०         | (साधना)           | (साधन)          | ३२,          | 19          |
| इसलिये        | इस <b>िये</b>     | १२         | ,,         | सूत्र के स्थान    | शीर्षक में छ    | ष्ठ २१ के    | ā.          |
| पुरुष         | पुरुप             | 4          | 38         | ١                 | आना चाहिये      | तवां सूत्र : | में सार     |
| महत्तस्व      | मत्व              | Ę          | 35         | ೄ जिस             | जस              | १            | २१          |
| वा            | व                 | <b>१</b> ४ | 35         | पुरुषनिष्ठ        | पुरुष निष्ट     | 8            | 19          |
| पङ्           | श्रंकुरित हो      | २६         | "          | २–जो              | जो              | ११           | ,,          |
| ××            | चित्त वृत्ति      | २७         | 93         | करगा              | कारण            | १७           | २२          |
| जाता          | जाती              | 19         | 3,         | द्रध              | द्रष्ट          | १९           | 33          |
|               | वह अनुभूत         | ,,         | 91         | ह्मर्यं           | ह्मयं           | ३२           | 19          |
|               | पदार्थ के         |            |            | वास्तविक          | वास्तव          | 4            | २३          |
| ××            | व्याकार से        |            |            | <b>उपरो</b> क्त   | <b>उरो</b> क्त  | १४           | 93          |
| "इस संस्कार   | को रंग कर         | २७         | ,3         | पुरुषनिष्ठ        | पुरुषनिष्ट      | १५           | 55          |
| विषयक''       | तदाकार ही         |            |            | कहलाती            | कहलाता          | ३२           | ,3          |
|               | चित्र का          |            |            | देसके             | सके             | १०           | २४          |
| को प्राप्त हो | कर देता है        | 26         | **         | भ्रम              | भ्रक            | २५           | २४          |
| जाता है       |                   |            |            | तद्               | तर              | 6            | २५          |
| प्रमाग्       | प्रगम             | २९         | ,,,        | लक्ष्य            | ल <b>द</b>      | <b>१</b> ३   | 19          |
| पूर्व         | पूर्च             | २७         | ३२         | मिथ्या            | मिध्था          | १३           | 91          |
| मू <b>म</b>   | મૂમિ              | २८         | 33         | श्रमाण            | प्रणाम          | ધ            | २६          |
| वाला          | बाल               | ધ          | 34         | तामिस्र           | तामिस           | २८           | 57          |
| अभ्यास        | भ्यास             | १६         | 33         | प्रकार            | प्रकार          | 8            | २७          |

५६४

| 18               | पंक्ति     | <b>খ</b> য়ুদ্                   | शुद्ध           | áb         | पंक्ति     | <b>अ</b> शुद्ध | হ্যুদ্ধ          |
|------------------|------------|----------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------|------------------|
| ३६               | २८         | दढ़ भूमि                         | दृढ़ भूमि       | 48         | <b>S</b> ' | मष्ट           | नष्ट             |
| 91               | 32         | श्र                              | ે શ્રૃ          | 19         | १७         | 'प्राणा        | प्राणा           |
| ર્<br><b>ર</b> હ | 8          | र् <sup>न</sup><br>प्रवृतिम-लिका | _               | . 51       | <b>२</b> ४ | मति            | गति              |
| •                |            | •                                | मृलिका          | 44         | १८         | तथा            | तथा—             |
| ४०               | २६         | श्रनुगमात                        | <b>अनुगमात्</b> | 33         | २४         | ऋषिः           | ऋषिं             |
|                  | 38         | वितकोनुगतः                       |                 | ६३         | v          | श्रनुष्टान     | <b>अनुष्ठा</b> न |
| 88<br>11         | 3          | जि <b>सने</b>                    | जि <b>स</b> से  | 33         | २०         | सृचिक प्रह     | सूचिकटाह         |
| ४१               | ų          | श्रास्मिता                       | श्रहिमता        | ६४         | v          | निरोधावस्थ     | निरोधावस्थित     |
|                  | Ę          | छो <b>डकर</b>                    | छोड़कर          | <b>9</b> 1 | ዓ          | यन्त्रत        | यन्त्रित         |
| ४१<br>"          | ર૪         |                                  | इन्द्रिय त्रादि | 71         | २३         | र्निगुन        | निर्गुग          |
| "                | २९         | तैयालीस                          | तेंतालीस        | ६५         | २५         | रूची           | रुची             |
| ."<br>૪ <b>ર</b> | <b>૨</b> १ | ऋभ्यास                           | श्रधास          | 11         | ३१         | जागृत्         | जागृत            |
| ४३               | 4          | ये                               | यह              | ६६,१८      | ,११,१७     | निचिली         | निचली            |
| 11               | Ę          | चाहिये।                          | चाहिये )।       | "          | २०         | 'नरने          | भरने             |
| ४५               | २६         | श्रम्प्रज्ञात                    | सम्प्रज्ञात     | ६८         | २          | भाज            | भोज              |
| ४६               | v          | पिय                              | प्रिय           | 95         | ११         | श्राप          | श्चिप            |
| ४८               | ३०         | श्रभास                           | अध्यास          | ,,         | १४         | मध्म           | मध्य             |
| 19               | ३२         | श्रलम्बन                         | त्रालम्बन       | ,,         | ,,         | वाला           | वालों            |
| ४९               | २२         | त्र्यसक्ति                       | श्रासक्ति       | 39         | २५         | पूर्वाक्त      | पूर्वोक्त        |
| ४९               | २९         | श्रन्नति                         | उन्नति          | ६९         | १८         | ऋश्न           | क्रिश्न          |
| ५१               | १          | सङ्गस्या                         | सङ्गरमया        | 95         | २६         | <b>(</b> २।३)  | (२।१३)           |
| 19               | ų          | चित्र ?                          | चित्त           | ဖစ         | 8          | निलर्प         | निर्लेप          |
| 19               | २६         | ५०                               | 4               | ဖစ         | ३०         | दाचिंगिक       | दाचििएक          |
| ५२               | १६         | न्दियम्                          | न्द्रियम्       | ωş         | १६         | नहीं है        | नहीं है।         |
| 19               | २२         | येगी                             | योगी            | ωę         | २३         | विशद्ध         | विशुद्ध          |
| ,,               | ३२         | र्निधर्मस्वात्                   | र्निर्धमेत्वात् | ७२         | ų          | ईश्वर,         | ईश्वर            |
| ५३               | ર          | चित्र                            | चित्त           | 23         | 9          | <b>उसमें</b>   | में              |
| "                | ų          | के लिये                          | × ×             | હ્ય        | २९         | तीसरे          | दूसरे            |
| 91               | २२         | विदेही                           | विदेहों         | ७६         | ३०         | বিষ্ঠা         | <b>স্</b> বিষ্টা |
| 91               | २२         | अस्मितात्रों                     | श्रस्मिता       | "          | 38         | बढ़ने          | बढ़ाने           |
| "                | २७         | द्वे <b>श</b>                    | द्वेष           | 33         | 33         | सारे पश्चों    | सारे प्रपश्चों   |
| ५३               | २८         | वासनाऐं                          | वासनायें;       | 68         | ११         | द्वोभ्यं       | द्वो भयं         |

|            |      |                | 9-                                           | <b>—</b>  |            |                       |                                      |
|------------|------|----------------|----------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|--------------------------------------|
| प्रष्टि    | पंचि | ,<br>শহুদ্ধ    | शुद्ध                                        | ब्रीप्र   | पंत्ति     | <b>স</b> গুত্ত        | शु <b>द्ध</b>                        |
| ७९         | १३   | ( रे वे० डप    | ) १४(শ্ব <mark>্</mark> বি<br>ব্ৰুণ স্থ্য १) |           |            |                       | श्रादि बौद्धधर्म<br>के पश्चात् के कई |
| <b>9</b> 3 | १७   | घ्यान          | ध्यान                                        | ९२        | १७         | गमा                   | गमन                                  |
| ७९         | २१   | ऋराम           | ऋचम                                          | 98        | १२         | प्रत्यये-नियत         | प्रत्यय नियत                         |
| ७९         | २१   | प्रोत्यो       | त्रोत्योमित्ये                               | 90        | १६         | <b>उपकार</b> ग        | <b>उपकारक</b>                        |
| 33         | २२   | रमे-तद         | रमेतद                                        | 33        | २८         | प्राग्स्थ             | प्राग् <b>स्य</b>                    |
| "          | 19   | (७।१०।४।४)     | (छान्दो०                                     | ,,,       | २४         | योय                   | योग                                  |
| ••         |      | ,              | शिष्ठाष्ठ)                                   | 96        | २६         | प्रक्रिया             | प्रक्रियार्थे                        |
|            | ,,   | भय             | મયં                                          |           | <b>२</b> ९ | प्रकार                | इसप्रकार                             |
| ८०         | १    | पात्र          | पा <u>प</u> ्र<br>शिवो                       | ९९        | २०         | श्रात्मतत्त्व         | श्रात्मतत्त्व है                     |
|            | १८   | शिवा           | शिवो                                         | १००       | ዓ          | व्याजानात्            | व्यजानात्                            |
| ८१         | २४   | शास्त्र        | হাান্ত                                       | ,         | २७         | ब्रह्मराट             | त्रह्माग्ड                           |
| ८२         | ६    | श्रात्मा के इस | ı ×                                          | १०२       | ?          | प्रवेश                | प्रवेश होना                          |
| ८२         | १५   |                | कारण जगत्                                    | ,,        | २१         | जुहूवति               | जुह् <b>व</b> ति                     |
|            | १९   | रही हैं रही    | है। प्रकृति से                               | १०५       | 4          | सूर्यास्त             | सूर्यास्त से                         |
|            |      |                | परमात्मा का                                  | १०५       |            | नवीं पंक्ति वे        | पश्चात् निम्न                        |
|            |      | शुद्ध<br>पर-स  | निर्गुण त्र्यथीत्<br>वरूप है                 |           |            | लिखित पाठ<br>गया है:— | छपने से रह                           |
| ८५         | १०   | सा             | सारे                                         |           |            |                       | घ—शतःकाल                             |
|            | १५   | संकल्ष         | संकल्प                                       |           |            |                       | मय से ढाई                            |
| ८६         | २६   | विभू ,         | विभु                                         |           |            | ढाई घड़ी              |                                      |
| .८७        | २८   | 'हिरएयगभे'     | 'हिरएयगर्भ'<br>डपास्य                        |           |            | क्रमशः एक             | एक नथुने से                          |
| ८९         | १९   | श्चनबिधतत्त्व  | श्रनवस्थितत्व                                |           | ••         | स्वाभाविक स्व<br>—े : |                                      |
| 19         | २८   | का करने की     | को करने का                                   | १०५       |            | लीयं<br>•             | तीयं                                 |
| 33         | २९   | अनुष्टान की    | अनुष्ठान का                                  | 3,        | २०         | <b>उं</b> गलियों<br>— | श्रंगुलियों                          |
|            | 38   | विपय           | विषय                                         | 999       |            | खाद देने<br>८—ें      | खाद लेने                             |
| ९०         | २८   | श्राथि दैविक   | ष्ट्राधि दैविक                               | ११३       | १२         | ( <b>द</b> लों )      | धूम्र श्रथवा                         |
| 98         | v    | चित्र          | चित्त                                        |           | ३१         | (१५) (१५)             | चक्र पर ध्यान<br>का फलः              |
| "          | १७   | मित्र          | मिश्र                                        | ११५       | १२         | <b>अन्</b> र          | श्रज्ञरः                             |
| 33         | २४   | इस सूत्र में   | इस सूत्र में                                 |           | १९         | जगर<br>च              | असर.<br>चन्द्र                       |
|            |      |                | व्यास भाष्य                                  | ,,<br>११६ | 4          | प्रयोग स              | प्रयोग के                            |
|            |      |                | हे आधार पर<br>।चिस्पति मिश्र                 | ११८       | १५         | समान्य                | त्रयाग क<br>सामान्य                  |
|            |      | 4              | ा नरनाथ (गश्र                                | 110       | 17         | जगान्य                | वामान्य                              |

| शुद्ध         | <b>अ</b> शुद्ध        | पंक्ति     | प्रष्ठि           | शुद्ध                  | <b>अ</b> शुद्ध | पंक्ति | प्रिष्ठि |
|---------------|-----------------------|------------|-------------------|------------------------|----------------|--------|----------|
| व्युत्थान     | व्युत्था <b>त</b>     | <b>'</b> 4 | १४३               | होरेच                  | होरप           | १३     | ११९      |
| पूर्व-जन्म    | पूर-जम्म              | १०         | १४३               | तथा तीक्ष्ण            | तीच्चग्        | २१     | १२०      |
| ंपर जो        | से पर जो              | २०         | ,,                | श्रांतों में           | तो आंतों में   | ३२     | 11       |
| जब            | जब जब                 | २७         | ,,                | सं० १६                 | सं० १५         | ३०     | १२१      |
| स्वरूपिश्चिति | स्वरूपिथिथि           | 88         | 888               | एक                     | एक एक          | २२     | १२२      |
| कोशमयी        | को शमयी               | २०         | 33                | शरीर न हो              | शरीर नहीं      | ३०     | 33       |
| हो जाता है"   | हो जाता है।           | २३         | "                 | सबमें                  | सवको           | २      | १२४      |
| चौथे श्लोक से | तीसरी पंक्ति          |            | १४५               | प्रथम                  | पृथक           | 26     | १२४      |
| गहिये         | ऊपर श्रानी च          |            |                   | त्येवं                 | त्येव          | ዓ      | १२६      |
| रलोक से ऊपर   | वीं पंक्ति ५४ श       | १२         | १४६               | न्तो                   | न्ता           | G      | १२९      |
| 1             | श्रानी चाहिये         |            |                   | मगोर्पहीतृ             | मणेप्रहीतृ     | 28     | 19       |
| बोलता         | बोत्तला               | 88         | १४६               | तद्र्प                 | तद्रप          | ३३     | 59       |
| इससे उन सब    | उन सब इ               | १५         | १४७               | बिल्लीर                | विल्लेर        | 8      | १३०      |
| जानतीं        | जानते                 | १५         | "                 | ज्ञान के               | ज्ञान          | १९     | ,,       |
| मयीदा         | मथोदा                 | १६         | १४८               | संकेत                  | संत            | १५     | १३१      |
| प्रका         | पज्ञ                  |            | १५०               | निर्भासा               | निभासा         | ३१     | १३२      |
|               | वैराग्य तथा ड         | 8          | १५१               | व्याख्याता             | एयाख्याता      | २५     | १३३      |
| वैराग्य तथा   |                       |            |                   | तन्मात्राये            | तन्मात्र       | ዓ      | १३४      |
| इन्द्रियों    | इन्द्रियां            | १७         | 9)                | विकरूपों               | विकल्षों       | 38     | ,,       |
| वासना से      | वासना से              | २२         | 11                | सूक्ष्मता              | समता           | २८     | १३५      |
| चित्रित       | ( <del>-2-2</del> ) . | 25         |                   | माह्य                  | प्राह्म        | 4      | १३६      |
|               | (पीड़ीकार)            | २६         | "                 | तथा                    | तघा            | २३     | "        |
| रक) न हो।     | -                     | 3          |                   | चाहिए                  | चाहिये         | 88     | १३७      |
| सांख्य        | संख्या<br>० ०० == ==  |            | "                 | होता है                | होता, है       | 38     | 51       |
|               | १८४ तक पृष्टों        |            |                   | श्रहङ्कार              | श्रङ्कार       | ३५     | १३७      |
| म साधन पाद    | पाद के स्थान र        |            | शाषक म<br>होना चा | जो श्रान्मा<br>स्रथीत् | जब श्रात्मा    | १२     | १३८      |
| मा            | या                    | २८         | १५२               | रहता है                | हदा है         | ,, र   | 1,       |
| नाम से        | नाम                   |            | १५३               | प्रकाशस्त्रह्मप        | काशस्वरूप      |        | १३८      |
| नैव           | नेव                   |            | "                 | श्रनुमान               | श्रनुभाव       |        | १३९      |
| उपवासी को     | के उपवासी             |            | "                 | जाता है                | जाती हैं       |        | १४२      |
| मात्रा        | मात्र                 |            | १५४               | कर्त्ताव्यों           | कर्त्ताव्यों   | २१     | 19       |
| रहे और        | रहे ।                 | २५ ः       | 19                | हीं रहता किन्तु        | नहीं रहता न    |        | 19       |
|               |                       |            |                   |                        |                |        |          |

| प्रष्ठि     | पंति    | <b>अ</b> शुद्ध    | शुद्ध              | प्रष्ठि | पंत्रि     | ह त                 | ায়ুৱ গুৱ               |
|-------------|---------|-------------------|--------------------|---------|------------|---------------------|-------------------------|
| বৃত্ত       | १५५ ह   | मं छटी और         | सातवीं पंक्ति      | १७०     | <b>२</b> ४ | क्लेसों             | <del>द</del> लेशों      |
| _           |         | चाहिये।           |                    |         |            |                     | "चित्ता में" के प्रधात् |
| १५५         |         |                   | शनै: शनै:          |         |            |                     | ने से रह गया है:-       |
| • • •       |         |                   | पर के शीर्षक       |         |            |                     | श्वत चले आरहें हैं।     |
|             |         |                   | योगदर्शन साध-      |         |            |                     | संस्कार चित्त में       |
|             |         | । सूत्र आना       |                    | १७१     | y          |                     |                         |
| १५६         | 9       | स्त्              | सतिस्रो            | 11      | v          | <b>उनको</b>         |                         |
| "           | १६      | ऋमग्र             | ऋ० म०              | "       | २९         | _                   |                         |
| 11          | 26      | मकार              | मकारः—             | १७३     | २          |                     |                         |
| १५७         | १०      | सवितु—            | सवितुः             | १७३     | C          | 2 .                 |                         |
| "           | २३      | प्रवृक्त          | प्रवृत्त           | "       | ९          | मग्डुब              |                         |
|             | 846 F   | मं ऊपर के र्श     | र्षिक में तीसरे    | 93      | १७         | प्रभाव              | <b>ृ</b> माग्           |
|             |         | दूसरा सूत्र हं    |                    | "       | ३२         | नियम                | नियम से                 |
| १५९         | २८      | विन्छिन्न         | विच्छिन्न          | १७५     | ۷          | है। तो              |                         |
| १६०         | 8       | न्याग्युप         | न्यग्न्युप         | १७५     | 88         | ठिदुरते             | ठिठुरते                 |
| १६२         | Ę       | जो                | जब                 | "       | २१         | मनुष्म              | मनुष्य                  |
| "           | २०      | असमर्थ है।        | श्रसमर्थ हैं       | 19      |            | कमचे                | कर्म यः                 |
| १६२         | २९      | श्रंकुरित्त       | श्रंकुरित          | 11      | ३३ के      | अथात्               | को अर्थात् अज्ञानी      |
| 11          | ३०      | सम्बन्ध निश्      |                    |         |            |                     | पुरुष द्वारा किये हुये  |
|             |         |                   | भी निश्चित्        |         |            |                     | सम्पूर्ण कियाओं के      |
| १६३         | ų       | श्चवयाथे          | श्चन्वया <b>थे</b> |         |            |                     | े स्याग में भी          |
|             | २०      | विषय              | विष्म              | १७६     | 4          | कर्मपला             | कर्मफला                 |
| 33          | २४      | पुरुष             | पुरुष श्रीर        | १७७     | २७         | जाला                | जाला भी                 |
| "           | ३२      | प्रांन्थि         | प्रंन्थि           | १८०     | १९         | वुरुष               | पुरुष                   |
| १६५         | २०      | जम्म              | जन्म               | १८३     | १३         | पञ्चसिरू            | ग पश्चिशिखा             |
| वृष्ट       | १६८     | में पंक्ति ४      | का "( अथवा         | १८३     | १९         | भेत्त               | મેતૃ                    |
| सम्प्रज्ञात | समाधि   | वं )'' पंक्ति     | ५ में ''क्रिया     | १८४     | १९         | ह                   | 8                       |
| योग" के     | पश्चात् | होना चाहिये       |                    | १८५     | २१         | सत्व                | सब                      |
| १६८         | २४      | प्र <b>तिपाटक</b> | प्रतिपाद्क         | १८६     | ११         | प्रवृति             | प्रकृति                 |
| "           | २९      | जो तनु ज          | ो तनु क्लेश हैं    | १८९     |            | दुज्यों             | द्रव्यों                |
|             |         |                   | वे तनु             | १९०     |            | श्चुति              | श्रुति                  |
| १६९         | २७      | ऐसे               | <b>ऐ</b> सी        | १९१     | 8          | ु<br>वृथि <b>वी</b> | पृथिवी                  |
| १७०         | २३      | श्रादुः           | आयु:               |         | ११         | गुगों क             |                         |
|             |         | •                 |                    | <b></b> |            | •                   | •                       |

| व्रष्ट | पंत्रि         | চ <b>অ</b> হ্যন্ত | शुद्ध          | व्रष्ट | વં <del>ર</del> િ | क श्रशुद्ध                | গুর           |
|--------|----------------|-------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------------|---------------|
| १९२    | v              | गुणात्मान         | गुणात्मानः     | २२६    | Ę                 | क्त                       | डक            |
| १९२    | 6              | गुणानाम्          | र्गुगानाम्     | "      | v                 | वह                        | है वह         |
| 71     | १८             | श्रोतादिना        | श्रोत्रादिना   | 1,     | 6                 | नि                        | होनै          |
| १९३    | १३             | चोकमिति           | चोक्तमिति      | २२९    | ዓ                 | २४                        | २४—           |
| , ,,   | १७             | पुरुष             | पुरुष          | २२९    | ११                | वही                       | ( वही         |
| 888    | १२             | (ऐसा विशेषण       | देया है)       | 39     | २०                | में                       | में           |
|        |                |                   | ाग दिया है)    | 33     | ३३                | नहीं है)                  | नहीं है       |
| 1,     | २०             | कर्त              | कतृत्व         | २३०    | ५,७               | २४                        | २४—           |
| १९५    | 32             | नह                | नहीं           | >3     | २४                | वै)                       | ₹)            |
| १९६    | ११             | प्रकृत्ति         | प्रकृति        | २३३    | २०                | यद                        | यह            |
| 55     | १७,३२          | श्रप्रकृति विकृति | विकृति,        | २३४    | ዓ                 | जमत                       | जमता          |
| •      |                |                   | श्रप्रकृति     | "      | २०                | <b>मिक्खवे</b>            | [भिक्खवे      |
| 19     | २६             | चिह्नमात्र        | चिह्नमात्र     | 35     | ,,                | येव व                     | येवव          |
| १९९    | १०             | लषगा              | लच्चा          | 99     | २१                | परि                       | पटि           |
| २००    | Ę              | सानम्             | सानम्          | 19     | ३२                | पवेघे                     | पवेधे         |
| २००    | १५             | व्यज्ञं           | <b>व्य</b> श्ज | २३७    | पृष्ठ त           | ोन पंक्ति में ''वा इ      | विद्या संयोग  |
| "      | ३०             | श्चाषय            | त्राशय         |        |                   | अ्तिका <mark>कार</mark> ण |               |
| २०४    | ३              | सत्यात्व          | सत्यत्व        |        |                   | पंक्ति के अन्त में त      |               |
| २०५    | २७             | शोभ               | च्चोभ          | २३८    | 88                | सूत्र २६                  | सूत्र २९      |
| २०६    | १७             | मपने              | श्चपने         | २३९    | २                 | के                        | ×             |
| २०८    | २५             | पर श्रात्मा       | पर-श्रात्मा    | २४०    | १९                | श्रियग्ाीय                | श्राश्रयग्गीय |
| २०९    | 3              | ज्याती            | ज्योती         | 99     | २०                | द                         | Z             |
| २०९    | २६             | <b>अहंकारं</b>    | श्रहंकारं      | ,, २   | (०,२१             | सो हो                     | सोट्टो        |
| २१७    | २०             | सकान्त्           | संक्रान्त      | 33     | २२                | ञ्जो                      | ब्बो          |
| "      | २४             | स्याश्चेति        | तस्याश्चेति    | ,,,    | २३                | एतंति                     | एतं हि        |
| २१९    | २०             | श्रनुमा           | श्रनुमान       | २४०    | २३                | परिप                      | पटिप          |
| ,,     | २५             | श्चब्वय           | श्रन्वय        | 388    | ५                 | वराने                     | वर्गन         |
| 17     | ३१             | पदीथ              | परार्थ         | 91     | २७                | रेना                      | टेना          |
| 39     | ३३             | २०                | २१             | 39     | <b>३१</b>         | मन्त <b>हि</b>            | मन्तिधि       |
| २२१    | 6              | संयाग-            | संयोगः =       | 33     | ३२                | सम्मो                     | धम्मो         |
| 59     | १३,२१          | द्रष्ट            | द्रब्ट्        | 19     | ३३                | (धम्मपद २। ५              |               |
| २२१    | <b>३</b> १     | ব্ৰ               | त्             |        |                   |                           | १।५)          |
| 19     | 26             | द्रष्ट हरय        | द्रष्टा दृश्य  | २४२    | १६                | मुसवाद                    | मुसावाद       |
|        | <sup>9</sup> २ |                   |                | ५६९    |                   |                           |               |

|          |            | ····                    |                        |          |            |                    |                     |
|----------|------------|-------------------------|------------------------|----------|------------|--------------------|---------------------|
| ष्ठीप्र  | άf         | क्ते अशुद्ध             | গুৱ                    | द्रिष्ठ  | ų          | क्ति अशु           | র গুৱ               |
| २४२      | <b>9</b> 3 | गन्छति                  | गच्छति                 | २६४      | ३०         | रस, रूप            | रूप, रस             |
| २४२      | १८         | सुरा में                | सुरामे                 | पृष्ठ २  | १६५ वं     | क्ति २९ का         | 'विशेष वक्तव्य,     |
| 33       | १९         | इहे                     | इधे                    |          | <b>q</b>   | क्ति ३० के इ       | प्रारम्भ में श्राना |
| 55       | २०         | १०। १२। १३              | १८। १२। १३             |          |            |                    | चाहिये              |
| २४३      | २१         | वे                      | के                     | २६६      | १०         | ाठकों              | पाठकों              |
| 33       | २६         | (२)                     | (३)                    | २६७      | 3          | इन्च               | इश्ब                |
| २४३      | २६         | धर्मनुपश्यना (४)        | ) धर्मनुष्श्यना        | "        | 6          | वह्नि              | विह्न               |
| २४४      | २          | श्राये चतुः सत्य        | त्रार्य <b>च</b> तुः   | २६८      | ų          | ोना                | होना<br>होना        |
|          |            | •                       | सत्य                   | "        | <b>२८</b>  | मक्खन              | या मक्खन            |
| 91       | १८         | मान्य है                | मान्य है।              | २६९      | १३         | <b>ञादि</b>        | श्रादि में          |
| "        | २७         | सुत्त ३२                | सुत्त ३१               | २७०      | 39         | लिखते              | लिखे                |
| "        | <b>३२</b>  | लवान                    | शीलवान                 | २७१      | २९         | रूत्र              | सूत्र               |
| २४७      | २९         | प्रकुत्यैव              | प्रकृत्येव             | २७२      | २३         | वेवल               | केवल                |
| २४८      | 88         | स्वरूप                  | स्वरूप-                | २७३      | <b>२</b> १ | उन्हने             | <b>उन्हों</b> ने    |
| २५१      | 88         | करना                    | होना                   | 19       | २२         | भी। स्थापन         | <del>-</del>        |
| 11       | १५         | स्वधर्मपि               | स्वधममिष               | "        | २६         | बरके               | करके                |
|          | १८         | <b>अ</b> पेछा<br>चंद्री | श्चपेत्ता<br>''श्रंधों | २७५      | 38         | श्रपामाइ           | अपमार्ग             |
| २५३      | २६         | श्रंघी                  | • अधा<br>धर्म          | २७६      | 6          | <b>उ</b> डीयान     | च <b>ड्ड</b> ीयान   |
| २५५      | Ę          | धम                      |                        | 91       | २९         | लगादें             | लगावे               |
| २५६      | २२         | यथः '''विभागवि<br>संवे  | त् ×××<br>सर्वे        | "        | 30         | बांधो              | बांघे               |
| 91       | <b>30</b>  | _                       | पूर्वक                 | "        | 38         | जाप                | के जाप              |
| २५८      | १६         | वूर्वक                  | पूवक<br>सम्मानित       | २७७      | ξ          | होता है            | होता है।            |
| २५९      | २०         | सम्मनित                 | श्रुतीना<br>श्रुतीना   | २७७      | २०         |                    | Hypnotism           |
| २६०      | 8          | श्रुतना<br>जन नवि       | जुतामा<br>बक्त सक्ति   | २७८      | २          | धैय,               | धैर्य,              |
| "        | Ę          | तद् ब्रहि<br>ब्रयाः     | तद् ब्रूहि<br>ब्रयाः   | २७८      | <b>૧</b> ૡ | ,<br>रत्तप्रवाहिनी | •                   |
| 33       | <b>१०</b>  | त्रयाः<br>त्व           | रूपाः<br>स्वं          | "        | २६         | रही ह              | रही है              |
| 33       | १५<br>१    | त्व<br>त्रयान्न         | श्या <b>न</b>          | "<br>२८० | Ę          | इत्यादि            | इत्यादि )           |
| २६१      | ११         | वेदत                    | वदेत्                  | २८०      | २८         | इष्ट प्रकति        | इष्ट्रप्रकृति       |
| 39       | १७         | नियामित                 | नियमित                 | २८१      | १०         | सायंकल             | सायंकाल             |
| "<br>२६२ | १०         | सुवर्ण                  | सवर्ग                  | २८५      | ३          | देकर               | देकर राग            |
|          | १५         | तुप्<br>राजनौतिक        | राजनैतिक               | . ,,     | १९         | बिना               | बिना पलक            |
| "<br>२६४ | १६         | वाद्य                   | बाह्या                 | २८६      | 3          | Cliar              | Clair               |
| 740      | 17         |                         | 11.41                  |          | •          |                    |                     |

| AB.              | વં <del>રિ</del>          | n <b>শ</b> হুদ্          | হ্য <b>ত্ত</b>            | विष्ठ | पंत्ति     | <b>শ্বয়ুৱ</b>          | शुच                          |
|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|------------|-------------------------|------------------------------|
| २८६              | २८                        | Nagnet                   | Magnet.                   | पो    | स्त तुरुंज | दे तोला, बर्ग           | गाव जबां दो                  |
| 11               | 29,30,                    | ३१ Nedium                | Medium.                   |       | •          | •                       | तोला।                        |
| 99               | 26                        | धाराऐं                   | धारा में                  | ३४६   | २          | घौर                     | भौर श्राधा                   |
| "                | २९                        | करती है                  | करता है                   | 386   | 8          | Coillana                | Cocillana                    |
| "                | 3,                        | Shrit                    | Spirit                    | 11    | "<br>१५    | Lubelia                 | Labelia                      |
| २८७              | 8                         | है। क्योंकि              | है क्योंकि                | 386   | १५         | Arth<br>रती             | Asth<br><b>र</b> न्ती        |
| 266              | १४                        | होने लेगे                | होने लगे                  | 340   | <b>२२</b>  | रता<br>छः तोले          | रता<br>इस तोले               |
| २९१              | २७                        | जलप्राग्                 | जल, प्राग्                | 342   | 22         | अन्साल<br>दो सेर        | दो सेर रस                    |
| २९३              | 3                         | श्रणुयाम                 | शृणुयाम                   | 344   | 38         | षीसकर                   | पासर रस<br>पासकर             |
| २९७              | 88                        | य नौ प्रका               | र की यह नौ                | 346   | ۲۲<br>۲۲   | वासकर<br>तेंल तीन       | वासकर<br>तेल <b>नौ</b>       |
|                  |                           |                          | प्रकार की                 | 349   | 83         | एक एक(द्                |                              |
| ३०८              | રૂ, ૪,                    | ११ श्रोश्वनी             | শ্বশ্বিনা                 | 47)   | 14         | _                       | । एक एक<br>सप्ताहके पश्चात्  |
| 11               | ે, જો<br><b>ર</b> ધ       | कुडग्रालनी<br>कुडग्रालनी | जा यगा<br>कुराडलिनी       |       |            |                         | नप्ताहक पश्चात्<br>एक एक दिन |
| "<br>३०९         | 3                         | भ्रमध्य                  | भ्रमध्य                   | ३५९   | १७         | एक, श्रनु               | एक एक। इन<br>(एक-श्रनु       |
| 388              | રૂ રે                     | सममूत्र                  | समसूत्र                   | 388   | 8          | (२)                     | ( एक-अनु<br>( ३ )            |
| 384              | 8                         | <b>उ</b> ठाय             | च्ठाय                     | ,,    | "          | ह्यद                    | यहुद                         |
|                  | १२                        | इनमा                     | <sup>9</sup> एनिमा        | 35    | ધ          | तुरव्मा                 | तुख्म                        |
| ,,<br>३१६        | ````                      | •                        | २३ धनुषासन                | 33    | १४         | मास                     | माशे                         |
| ३२५              | १                         | <b>उसका</b>              | रर पशुनासग<br><b>उसकी</b> | 33    | १८         | पेड                     | पेडू                         |
|                  | १६                        | Ę                        | 3                         | ३६२   | ધ          | (७)                     | (8)                          |
| ग<br>३२८         | , , ,<br>G                | गोरथ                     | गौरच                      | ३६२   | Ę          | बराबर म                 | टर के बराबर                  |
| )1               | <b>१</b> ३                | वंधो                     | १ वन्धों                  | 250   | १७         |                         | injection                    |
|                  | <b>२</b> १                | इममे                     | इसमें                     | ३६४   | 8          | d.                      | gr                           |
| ),<br>३३०        | 2                         | ६ मात्रा से              |                           | ३६५   | <b>२</b>   | <b>उतमाधिकारी</b> व     | _                            |
| 110              | `                         |                          | त्रासंकुम्भक              | "     | ११         | <b>अन्व</b> याथ (       | श्चन्वयार्थ                  |
| ••               | •-                        |                          | चक ६ मात्रा               | ३६७   | २८         | शुन्येवार्थ निर्भा      |                              |
| 31               | "                         | CHAIN                    | से रेचक                   |       |            |                         | वार्थमात्र-                  |
| Last 31          | ws <del>à</del> ≥ c       |                          |                           |       |            | १।४२                    | निर्भास <u>ा</u>             |
|                  |                           | ४ तक पृष्ठों के श        |                           | ३६९   | "          | र । ठर<br>विचार श्रनुगत | १। ४३                        |
| <b>५५</b><br>३४५ |                           | में सूत्र ३२ हो          | • 1                       | , , • |            | श्रानन्द                |                              |
|                  | ۇ<br>ىسىش⊊س               | (तिजल)                   | (हिजल)                    |       |            |                         | फिर विचार                    |
|                  | ४५ पाक<br>से <b>रह</b> गई | ४ में निम्नलिखि<br>अ:    | ात श्रीषधियें             |       |            |                         | श्रनुगत, फिर                 |
| छ्यम ।           | ल रह गइ                   | €.—                      |                           |       |            |                         | श्रानन्द                     |

पातञ्जल योगप्रदीप

| वृ <b>ष्ट</b> | पंक्ति | श्रशुद्ध         | शुद्ध              | SB         | पंत्ति         | দ <b>প্র</b> য়ুত্ত        | য় গুৱ                        |
|---------------|--------|------------------|--------------------|------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| ३६९           | 6      |                  | श्रनुगत<br>गैर फिर | SB         | ३८९ से ३<br>के | ९१ तक शीर्ष<br>स्थान पर १३ | ह में सूत्र १४<br>होना चाहिये |
| 19            | २४     | आध्यात्मिके आध   |                    | ३८९        | १२             | श्राप के म                 | न श्राप का                    |
| "             | २७     | कि               | ×                  | 19         | २२             | धर्मी की                   | धर्मी के                      |
| ३७०           | २८     | सम्बधी           | सम्बंधी            | ,,         | २३             | कि चेति                    | कि चेति                       |
| ३७२           |        | मना              | कामना              | 33         | ३३             | यथेति                      | यथैति                         |
| ٦,,           |        | र्ख              | मूर्ख              | ३९०        | २३             | बोल                        | बोले                          |
| ३७४           |        | जिसमें           | <b>उसमें</b>       | ३९१        | २९             | दशाते                      | दर्शात                        |
|               | २४, ३० | संस्कारो का संस् | कारों की           | <b>5</b> 5 | <b>३</b> १     | निद्श                      | निर्देश                       |
| ३७७           | · ·    | प्रवृत्त         | प्रवृत्ति          | ३९२        | १९             | गले                        | गांले                         |
| ३७७           | २१     | चयीदयो           | त्तयोदयौ           | ,,         | २५             | बर्त्तन दूट                |                               |
| ३७९           | १८     | निरोध-परिग्णाम   |                    | ३९३        | ३१, ३२         |                            | श्वन्यपदेश्य है,              |
|               |        |                  | रेगाम में          | ३९४        |                | _                          | त श्रव्यपपदेश्य               |
|               |        | E C              | परिग्णाम           | ३९४        | १८-१९          | व्यपदेश                    | व्यपदेश्य                     |
| ३७९           | ξ      | धमें लज्ञगा धमें |                    | ३९५        | 8              | वैधय्यं,                   | वैधम्य                        |
| ३७९           | ११     |                  | वाहिये।            | 19         | १४             | यथा'                       | यथा                           |
| 360           | ३०     | रूप धर्म की रूप  | धर्म का            | 35         | २१             | रह हैं                     | रहे हैं                       |
|               | 38     | প্ৰী             | श्रोर              | ३९८        | હ              | कलाप्मक                    | कलात्मक                       |
| ३८१           | १६     | लच्चा परिगाम     | लच्चा              | ٠, ۶       | १४,१५,१६       | उप्पत्ति                   | ्र <b>उत्पत्ति</b>            |
|               |        | निरोधत्रिलच्या   |                    | "          | १८,१९          |                            | रीरो                          |
|               |        |                  | निरोध              |            |                |                            | )   x × ×                     |
|               |        |                  | त्रेलच्च्य         | 19         | १९             |                            | ता (हमारे<br>विकास            |
| ३८२           | १३     |                  | ाच्या से           |            |                | श्रभिव्यत्ति               |                               |
| 95            | ३३     | विमेद विमर्द (   | -                  |            |                | होती                       | से सबे                        |
| ३८४           | ३२     |                  | गरिमाण्            |            |                |                            | प्राणियों                     |
| 11            | ३३     |                  | नाशरूप             |            |                |                            | की उत्पत्ति                   |
| ३८५           | १९     | परिगामित्व परि   |                    |            |                |                            | नहीं होती)                    |
| ३८६           | १      | सत्वादिपुरुष ्   |                    | 25         | २३             | स्वतन्त्र                  | स्वतन्त्रता                   |
| 19            |        |                  | रुष पूर्व          |            | ર૪             | परिणामों                   | परिगामों में                  |
| ३८६           |        | कही              | कहा                | ३९९        | Ę              | सिद्ध ही                   | सिद्ध                         |
| 31            | १३     | को               | ×                  | 93         | १३             | <b>उसके</b>                | उनके                          |
| ३८७           |        | श्चपर            | श्चपर)             | ४०२        | ۷              |                            | स कार्य जब                    |
| 366           | Ę      | श्रीर रूपता      | रूपता              | ४०३        | १४             | होना                       | होता                          |
|               |        |                  |                    | _          |                |                            |                               |

| प्रीष्ट | ष्ट्र पं  | के भशुद्ध                 | शुद्ध                           | ब्रिष्ट     | पंचि       | क <b>भ</b> शुद्ध | शुद्ध                   |
|---------|-----------|---------------------------|---------------------------------|-------------|------------|------------------|-------------------------|
| ४०३     | १ २८      | वाचक ।<br>वाच्य का हैं ·· | वाचक है।<br>वाच्य का            | ४२५         | ३३         | वि० व०           | देखो वि०<br>व० में देखो |
| 808     | १३        |                           | श्रजापय (घोड़े                  | ४२९         | ६          | वृत्तिः          | वृत्तिः'                |
|         | Die       |                           | करी,दूध) दू <sup>र</sup>        | ४३२         | 8          | पुरां लोक        | पुरायं लोकं             |
|         |           | •                         | प्रहण<br>प्रमाण है              |             | 8          | श्चादित्य        | ( श्रादित्य             |
| ४०६     |           |                           |                                 | ,,          | १८         | पित              | पितृ                    |
| 800     | -         |                           | न्न श्रवन्छित्र                 | ४३३         | ३१         | श्रङ्ग           | ষ্ঠান                   |
|         |           | शीर्षक में विज्ञान        | _                               | ४३४         | 4          | की               | के                      |
|         |           | ाषानु <b>वाद</b> ' के स्थ | ॥न म पवश्ष                      | ٠,          | ,,,        | को               | की                      |
|         | त' होना व | •                         |                                 | ,,          | २१         | कम्मशियो         | कर्माशियों              |
| ४१२     | -         | श्रीपंक में सूत्र १८      | श्रमुसार                        | ४३५         | લ          | वाले हैं         | वाले हैं, वे            |
| _       |           |                           | ८ क स्थान पर                    | ,,,         | १२         | য়               | शुक्र:                  |
|         | १९ होना   |                           | क्योंकि                         | ,,          | <b>२</b> ४ |                  | न,से दिनको,             |
| 883     |           | योंकि                     |                                 | 1           | ,,,        |                  | दिन से                  |
| ४१५     | १०        |                           | इन दोनों कर्मी<br>में संयम करने | ,,,         | ३०         | मार्ग है         | मागे हैं )              |
|         |           | _                         | उनका साज्ञा-                    | ४३६         | २०         | यथा—             | ××                      |
|         |           |                           | हो जाने पर                      | .,          | २५         | हरत हैं।) हो     | त हैं)। यथा             |
|         |           | •                         | पोगी को।                        | ,,          | २६         | ७।३।१            |                         |
| ४१८     | १२        | करहत                      | कहते                            | 834         | २६         | धारगा            | धारण''                  |
| ,,      | २१        | तिस्थ                     | स्थित                           | ४३९         | 9          | श्च <b>न्व</b> प | श्चन्वय ।               |
| • 1     | १६        | दिज्ञा                    | दिशा                            | ४३९         | ς          | से भूत-जय र      | र । भूत-जय:             |
| ४२२     | १३        | Pacibbe'                  | ···Pacific                      | ४३९         | १७         | का               | का                      |
| ,,      | १४        | Atlantie                  | Atlantic                        | 880         | २५         | का भेद है        | का जो भेद है            |
| ,,      | १५        | Arctie                    | Arctic                          | <b>9</b> 3  | ३२         | वह'              | वह                      |
| ,,      | १६        | Antaritic A               | Antarctic                       | <b>૪</b> ૪૬ | ર્ષ        | मात्र रूप        | मात्र रूप में           |
| ,,      | १८        | Meaitran                  | ian Me-                         | 880         |            | पुरुष को         | पुरुष की                |
|         |           | C                         | litranian                       | ४४७         | २६         | परिगामन          | परिगामन                 |
| ४२४     | 3         | योग                       | योगी                            | ४४९         |            | ऐश्वर्थर         | ए <b>श्व</b> ये         |
| ४२४     | २४        | ्रप्रदिपाध                | - 1                             | ४५०         |            | विवेकज्ञ         | विवेकज                  |
| SB.     | ४२५ के    | शीर्षक में 'साध           | <b>ग्नपाद</b> " के              | ४५१         |            | व                | वह्                     |
|         | स्थान     | में 'विभूतिपाद' ह         | ोना चाहिय                       | ४५२         |            | <b>न्तास्ति</b>  | न्नास्ति                |
| ४२५     | १५        | सर्व                      | सर्भ                            | 844         | -          | चित्ति           | चिति                    |
| - ` •   | ` '       | 11.1                      | \· ·                            |             | •          | •                |                         |

| গুৰু                 | भशुद्ध              | पंक्ति     | 58                                      | शुद्ध          | শ্বয়ুদ্ধ        | पंक्ति | SR  |
|----------------------|---------------------|------------|-----------------------------------------|----------------|------------------|--------|-----|
| (सूक्ष्म)            | ( सूक्ष्म           | २४         | ४७२                                     | स्वाध्याया-    | स्वाध्याया       | २३     | ४५५ |
| देती है।             | देते हैं।           | २६         | ,,                                      | - दिष्टदेवता   | यदिष्ट देवता-    |        |     |
| धर्म-धर्मी की        | धम-धर्मी का         | 38         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | योगी के        | योगी             | 3      | ४५७ |
| वा                   |                     | २६         | 864                                     | जात्यन्तर      | जत्यंतर          | २३     | 19  |
| वा                   | व                   | , 80       | ४७६                                     | काम            | कार्य            | २०     | 846 |
| बाहर                 | वारह                | २३         | ४७९                                     | हटाने          | हटाते            | 20     | ,,  |
| तात्वये              | तात्वर्थे           | १६         | 860 .                                   | से             | में              | 26     | >>  |
| व्यापारों            | <b>ठ्या</b> पा      | 33         | 828                                     | श्रीर पुरुष    | पुरुष            | २९     | ४५९ |
| चितेः                | ,चिते;              | . १३.      | ४८३                                     | सूत्र २        | सूत्र-सूत्र      | 3      | ४६० |
| प्रतिविम्बित         | प्र <b>तिवि</b> म्ब | .२०        | . 51                                    |                | निमाण चिस        | ٤      | ४६१ |
| हो                   | ह                   | २१         | ,,,                                     | चित्तानि       |                  |        |     |
| कहा गया              | कहा गया है।         | <b>3</b> · | 828                                     | स्मितामात्रात् | ें श्रस्मिता श्र | ११     | "   |
| है। निम्न वाक्य      |                     |            |                                         | —(भोजवृत्ति)   |                  | 88     | ४६२ |
| से चेतन को           |                     |            |                                         | (भोजवृत्ति )   | है।(             |        |     |
| बुद्धिवृत्त्यविशिष्ट | ह                   |            | •                                       | परिमाग         | परिग्णाम         | ໍ ຮຸ່  | ४६६ |
| कहा गया है:          | •                   |            | ٠٠ يا ١٠٠٠                              | परिणाम         | परिमागा          | 88     | ४६८ |
| रक्तम्               | रक्तम               | 38         | 828                                     | प्रकृति        | <b>म</b> कृति    | २३     | 19. |
| (नित्य उदित)         | (नित्य उदित         | २०         | ४८६                                     | श्रुतेः        | श्रुते           | १२     | ४६९ |
| विपयया               | विपया               | ३०         | ४८६                                     | घंटवत्         | घटवत्ः           | १५     | ४६९ |
|                      |                     |            |                                         | . 88           | १२               | २१     | ४७० |
| प्रश्न तीन           | प्रभती न            | २७         | ४९७                                     | राग-द्वेष      | े द्वेष          | २५     | 800 |
| नियम                 | नियत                | २८         | 33                                      | क्ता में अभाव  | वस्त्रच वर       | ३३     | ४७१ |
| ्वा                  | व                   | १२         | ४९८                                     | र वस्न का घट   | <b>श्रो</b> र    |        |     |
| भोक्ता               | भात्ता              | 4          | 408                                     | में श्रभाव है। |                  |        |     |
| सर्व                 | सव                  | १५         | ५०२                                     | इतना           | <del>उ</del> तना | १०     | ४७२ |
|                      |                     |            |                                         |                |                  |        |     |

#### आसनचित्र

पृष्ठ ३१५ पर २१. (ग) मुजंगासन को २१. (ख) मुजंगासन स्थीर २१. (ख) मुजगासन को २१. (ग) मुजंगासन पिद्धे। पृष्ठ ३१८ पर ३४. ऊभ्वे पद्मासन के स्थान पर कुक्कुटासन का ही चित्र भूल से इप गया है।

7147 Pt

#### लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Library

#### समुरी MUSSOORIE

| अवाष्ति सं•                   |   | <u> </u> | ~~7 | . 2 |
|-------------------------------|---|----------|-----|-----|
| अवााप्त स <b>॰</b><br>Acc. No | 1 | 2 0      | ) — | 12  |

कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापस कर दे।

Please return this book on or before the date last stamped below.

| दिनांक<br>Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | उधारकर्ता<br>की संख्या<br>Borrower's<br>No. | दिनांक<br>Date | उधारकर्ता<br>की सख्या<br>Borrower's<br>No. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ****                                        |                |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                | -                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                |                                            |
| The same of the same substitution of the same of the s |                                             |                |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | ******         |                                            |



अवाप्ति मं । 1419 181.452 314 ACC. No..... पुस्तक सं. lass No..... Book No.... शीर्षक पातंजल घोगपदोप । Title..... H LIBRARY

LAL BAHADUR SHASTRI

### National Academy of Administration MUSSOORIE

Accession No. 120713

- I. Books are issued for 15 days only but may have to be recalled earlier if urgen-
- 2. An over-due charge of 25 Paise per day per volume will be charged.
- 3. Books may be renewed on request, at the discretion of the Librarian.
- 4. Periodicals, Rare and Reference books ma not be issued and may be consulted onl in the Library.
- 5. Books lost, defaced or injured in any wi shall have to be replaced or its doub price shall be paid by the borrow